|  |  | , |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# श्रावकाचार-संग्रह

( प्रस्तावना, कुन्दकुन्द श्रावकाचार, परिशिष्टयुक्त )

चतुर्थ भाग

पूर्व प्रन्यमाला सम्पादक स्व० डॉ० हीरालाल जैन स्व० डॉ० ए० एन० उपाध्ये विद्यमान प्रन्यमाला सम्पादक श्री पं० केलाञ्चचन्द्र शास्त्री वाराणसी

सम्पादक एवं अनुवादक सिद्धान्ताचार्य पं० हीरालाल शास्त्री, न्यायतीर्थ हीराश्रम, पो० साढ्मल, जिला—ललितपुर ( उ० प्र० )

#### प्रकाशक

सेठ लालचन्द हीराचन्द

अध्यक्ष, जैनसंस्कृति-संरक्षक-संघ, शोलापुर ( महाराष्ट्र ) सर्वाधिकार मुरक्षित

> मूल्य : तीस रूपया वि० सं० २०३६

वीर नि० सं० २५८५ ]

[ ई० सन् १९७९

प्रकाशक सेठ लालचन्द हीराचन्द अध्यक्ष जैनसंस्कृति-संरक्षक-संघ सोलापुर, ( महाराष्ट्र )

वीर संवत् २५०५ ई० सन् १९७९

प्रथमावृत्ति प्रतियौ ५०० मूल्यः तीस रूपये

मुद्रक वर्द्धमान मुद्रणालय जवाहरनगर कॉलोनी, दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी—२२१००१

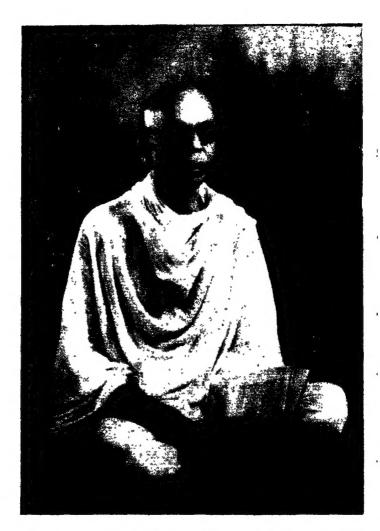

स्व. **ब. जोवराज गौतमजन्य वोषी** स्व. रो. ता. १६-१-५७ (पीष शु. १५)

# जीवराज जैन प्रन्थमाला परिचय

सोलापूर निवासी स्व० ब० जीवराज गौतमचन्द दोशी कई वर्षोंसे संसारसे उदासीन होकर धर्ममें अपनी वृत्ति लगा रहे थे। सन् १९४० में उनकी यह प्रबल इच्छा हो उठी कि अपनी त्यायोपाजित संपत्तिका उपयोग विशेषरूपसे धर्म और समाजकी उन्नितिक कार्यमें करे। तदनुसार उन्होंने देशका परिश्रमणकर जैन विद्वानोंसे साक्षात् और लिखित सम्मित्यों इस बातकी संग्रह की, कि कौन-से कार्यमें सम्पत्तिका उपयोग किया जाये। स्फुट मतसंचय करलेनेके पश्चात् सन् १९४७ के ग्रीष्मकालमें ब्रह्मचारीजीने तीर्थक्षेत्र गजपंथ (नासिक) के शीतल वातावरणमें विद्वानों-की समाज एकत्र की। और उहापोह पूर्वक निर्णयके लिये उक्त विषय प्रस्तुत किया। विद्वत् सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जैन संस्कृति तथा साहित्यके समस्त अंगोंके संरक्षण-उद्धार-प्रचारके हेतु 'जैन संस्कृति संरक्षक संघ' नामकी संस्था स्थापनाकर उसके लिये ६० ३०,००० दानकी घोषणा कर दी।

उनकी परिग्रह निवृत्ति बढ़ गई। सन् १९४४ में उन्होंने लगभग २,००,००० (दो लाख) रूपयों की अपनी संपूर्ण सम्पत्ति संघको ट्रस्ट रूपसे अपण कर दी।

इस तरह आपने अपने सर्वस्वका त्यागकर दिनांक १६-१-१९५७ पौष सुदी १५को अत्यन्त सावधानीसे और समाधानोंसे समाधिमरणकी आराधना की।

इस संघके अन्तर्गत जीवराज जैन ग्रन्थमालाका संचालन चल रहा है। उसमेंसे आजतक हिन्दी विभागमें करीबन ३८ पुस्तकें तथा मराठी विभाग में ५४ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ इसी ग्रन्थमालाका हिन्दी विभागका ३८ वाँ पुष्प प्रकाशित हो रहा है।

> बालचंद देवचंद शहा, मुंबई मंत्री

# आद्य निवेदन

श्रावकाचार-संग्रहके इस चतुर्थ भागमें तीन खण्ड हैं। प्रथम खण्डमें सभी श्रावकाचारोंके आधार पर प्रस्तावना दी गई है। द्वितीय खण्डमें सानुवाद कुन्द श्रुन्द श्रावकाचार है और तृतीय खण्डमें परिशिष्ट है।

इस विभाजनका कारण यह है कि सभी श्रावकाचारोंके मुद्रणके पश्चात् प्रस्तावनाका मुद्रण कार्य प्रारम्भ हुआ, अतः उसके पृष्ठोंकी संख्या पृथक् रखी गयी है। परिशिष्ट-गत श्लोकानु-क्रमणिका आदिकी पृष्ठ-संख्या पृथक् देनेके दो कारण रहे हैं—प्रथम तो यह कि श्लोकोंकी अनु-क्रमणिकाका सम्बन्ध श्रावकाचार-संग्रहके प्रथम भागसे लगाकर चारों भागोंके श्लोकोंसे है। दूसरा कारण यह रहा है कि कुन्दकुन्दश्रावकाचारके मुद्रणके समय यह विचार हुआ कि यतः श्लोकानुक्रमणिका बहुत बड़ी है उसके मुद्रणमें अधिक विलम्ब न हो, अतः उसके साथ ही इसक भी मुद्रण प्रारम्भ करना पड़ा, जिससे उसकी पृष्ठ-संख्याको पृथक् रखना पड़ा। फिर भी आशातीत विलम्ब हो हो गया।

श्रावकाचार-संग्रहका पंचम भाग—जिसमें कि हिन्दी पद्यमय श्रीपदमकविका श्रावकाचार, श्री किशनसिंहजीका क्रियाकोप और पंठ दौलतरामजीका क्रियाकोष संकित है—गत वर्ष ही प्रकाशित हो गया था। इस चतुर्थ भागके मुद्रणका कार्य भी पंचम भागके मुद्रणके साथ ही प्रारम्भ किया गया था। पर इस चतुर्थ भागमें संकितित कुन्दकुन्दश्रावकाचारके ज्योतिष, वैद्यक, सामुद्रिक एवं सर्प-विष-विषयक प्रकरण मेरे लिए मवंथा अपरिचित थे, उसके लिए लगातार छह मास तक बनारसके तत्तिद्विषयके विशेषज्ञोंसे सम्बन्ध स्थापित कर उनके अनुवाद करनेमें आज्ञातीन समय लगा। फिर भी कुछ स्थल संदिग्ध रह गये हैं, जिनका शब्दार्थ-मात्र करके रह जाना पड़ा है। इसका एक प्रमुख कारण यह भी रहा है कि कुन्दकुन्दश्रावकाचारकी जो प्रति मिली, वह बहुत ही अशुद्ध थी और प्रयत्न करनेपर भी अन्य शास्त्र-भण्डारोंसे दूसरी प्रति प्राप्त नहीं हो सकी।

शास्त्र-भण्डारोंके सम्बन्धमें नहीं चाहते हुए भी दुःख-पूर्वक यह लिखनेको बाध्य होना पड़ रहा है कि इन भण्डारोंके स्वामी पत्रोंके उत्तरका भी कष्ट नहीं उठाते हैं। राजस्थानके शास्त्र-भण्डारोंकी बड़ी-बड़ी ग्रन्थ-सूचियाँ अनेक भागोमें प्रकाशित हो गयी है, परन्तु जब किसी शास्त्रको उन भण्डारोंसे मंगाया जाता है, तो भेजना तो दूर रहा, पत्रका उत्तर तक भी नहीं देते हैं। अतः ग्रन्थ-सम्पादकको विवश होकर एक ही प्रतिके आधार पर ग्रन्थका सम्पादन और अनुवाद करना पड़ता है और इस कारण अशुद्धियाँ रहनेकी संभावना बनी रहती है। मेरा राजस्थानके शास्त्र-भण्डारोंके स्वामियोंसे नम्न-निवेदन है कि वे अपने मोहको छोड़कर जयपुरके महावीर-भवनमें सबको एकत्र कर रख देवें और महावीर-भवनके अधिकारी एक विद्वान्की नियुक्ति कर देवें — जो कि उनकी संभाल करते हुए समागत-पत्रोंका उत्तर एवं ग्रन्थ-प्रति भेजनेका कार्य करता रहे।

दि० २५।१२।१९७९

विनम्न निवेदक हीरालाल शास्त्री

वाराणसी

# प्रधान सम्पादकीय

जैनधर्म मूलमें निवृत्तिप्रधान है; क्योंकि मोक्षका प्रधानकारण निवृत्ति है। किन्तु गृहस्था-श्रम प्रवृत्तिप्रधान होता है, प्रवृत्तिके बिना गृहस्थाश्रमका निर्वाह असंभव है। प्रवृत्ति अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। अच्छी प्रवृत्तिको श्रुभ और वुरी प्रवृत्तिको अश्रभ कहते हैं। प्रवृत्तिके आधार तीन हैं— मन वचन और काय। इन तीनोंके द्वारा प्रवृत्ति किये जाने पर जो आत्माके प्रदेशोंमें हलन-चलन होता है उसे योग कहते हैं। यह योग ही आत्मामें कर्मपुद्गलोंको लानेमें निमित्त बनता है। जबतक इसका विरोध न किया जाये तबतक जीव नवीन कर्मबन्धनसे मुक्त नहीं होता। अतः मुमुक्षु श्रावक सबसे प्रथम अश्रभ प्रवृत्तिसे विरत होकर शुभप्रवृत्तिका अभ्यासी बनता है। उसका यह अभ्यास ही श्रावकाचार कहलाता है। उसे हो आगममें ब्रत कहा है। तत्त्वार्थसूत्रके सातवें अध्यायके प्रारम्भमें कहा है—

## 'हिंसाऽनृतस्तेयाबद्धापरिप्रहेम्यो विरतिर्द्धतम् ।'

हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रहसे विरितका नाम वृत है। वह वृत दो प्रकारका है— अणुवत, महावत । पाँचों पापोंका एक देश त्याग अणुवत है उसे जो पालता है वह श्रावक होता है । अतः श्रावकधर्मका मूल पाँच अणुव्रत हैं। इसीके साथ मद्य, मांस और मधुके त्यागको मिलाकर श्रावकके आठ मूलगुण प्रसिद्ध हुए । रत्नकरण्डश्रावकाचारमें प्रथम पाँच अणुव्रत का ही वर्णन है । पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत, चार शिक्षाव्रत ये श्रावकके बारहव्रत हैं। इनमेंसे प्रथम श्रावकके लिये पाँच अणुव्रतोंका पालन आवश्यक है। यही प्राचीन परिपाटी रही है। इनके प्रारम्भमें सम्यादर्शन अर्थात् सच्ने देव शास्त्र गुरुको श्रद्धा-सप्ततत्त्वकी श्रद्धा होना आवश्यक है। जब वही श्रावक प्रतिमारूप व्रत ग्रहण करता है तो दर्शन प्रतिमा और व्रतप्रतिमा धारण करता है दर्शन प्रतिमामें आठ अंगसहित सम्यग्दर्शन और व्रत प्रतिमामें निरतिचार बारह व्रत पालता है। किन्तू प्रतिमा रूप व्रत धारण करनेसे पूर्व साधारण श्रावक बननेकी स्थितिमें पाँच अणुव्रतोंका पालन करता है। यही प्राचीन पद्धति आचार्य कुन्दकुन्दके चारित्र पाहुड तथा आचार्य समन्तभद्रके रत्नकरण्डश्रावकाचारसे ज्ञात होती है। अतिचारोंका वर्णन साधारण श्रावकके लिये नहीं है वत-प्रतिमाधारीके लिये है। आचार्य कुन्दकुन्दके चारित्रपाहुडमें तो अतीचारोंका वर्णन नहीं है। तत्त्वार्थसूत्रमें प्रतिमाओंका उल्लेख नहीं है किन्तु रत्नकरण्डश्रावकाचारमें दोनोंका कथन है। १५० (डेढ़ सौ) श्लोकोंमें निबद्ध रत्नकरण्ड यथार्थमें रत्नोंका करण्ड है। दिगम्बर परम्पराके श्रावकाचार-का वही मूल है। उसे आधार बनाकर उत्तरकालीन श्रावकाचारोंका तुलनात्मक अध्ययन करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें किस प्रकार वृद्धि होती गई और श्रावकाचारोंका कलेवर बढ़ता गया। पाँच अणुव्रतोंका स्थान पाँच उदुम्बर फलोंको दे देनेसे तो श्रावकाचारका एक तरहसे प्राणान्त जैसा हो गया। पाँच अणुव्रतोंमें धार्मिकताके साथ नैतिकता समाविष्ट है। उनका पालक सच्या श्रावक होता है। वह धार्मिक होनेके साथ अनैतिक नहीं हो सकता उसके व्यवहारमें सचाई, ईमानदारी होती है। किन्तु आज तो धार्मिकताका नैतिकताके साथ विछोह जैसा हो गया है।

धार्मिक कहा जाने वाला आजका धर्मात्मा केवल मन्दिरमें धर्मात्मा रहता है। उससे बाहर निकल-कर उसमें और अधर्मात्मा कहे जानेवालेमें कोई अन्तर नहीं है। आज कोरी भगवद्भिक्त ही धर्मिक रूपमें शेष है, अन्याय अभस्य और मिथ्यात्वका त्याग अब आवश्यक नहीं है।

रत्नकरण्डश्रावकाचारके पश्चात् नम्बर आता है पुरुषार्थसिद्धधुपाय का । वह अध्यात्मी अमृतचन्द्राचार्यकी कृति है और उसपर उनके अध्यात्मकी छाप सुस्पष्ट है । वह प्रारम्भमें जो चर्चा करते हैं वह श्रावकाचारके लिये उनकी अपूर्व देन है । प्रारम्भके १५ पद्य बहुमूल्य हैं, प्रत्येक श्रावकधर्मके पालकको उन सुत्रोंमें प्रथित सत्यको सदा हृदयमें रखना चाहिये ।

उन्होंने श्रावकाचारको 'पुरुषार्थसिद्धि-उपाय' नाम देकर उसके महत्त्वको सुस्पष्ट कर दिया है।

- १. निश्चय और व्यवहारको जानकर जो तात्विक रूपसे मध्यस्य रहता है वही श्रावक देशनाके पूर्णफलको प्राप्त करता है।
- २. पुरुष चैतन्यस्वरूप है वह अपने परिणामोंका कर्ता भोक्ता है। उसके परिणामोंको निमित्तमात्र करके पुरुगल स्वयं ही कर्मरूपसे परिणमित होते हैं। जीव भी अपने चैतन्यात्मक भावरूप स्वयं ही परिणमन करता है किन्तु पौद्गलिक कर्म उसमें भी निमित्तमात्र होते हैं। इस प्रकार यह जीव कर्मकृत भावोंसे असमाहित होते हुए भी मूर्खंजनोंको संयुक्तकी तरह प्रतीत होता है। यह प्रतीति ही संसारका बीज है।
- ३. अतः विपरीत अभिनिवेशको त्यागकर और निजआत्मतत्त्वका निश्चय करके उससे विचलित न होना ही पुरुषार्थ सिद्धिका उपाय है।

उक्त शब्दोंमें समयसारका सार भरा है जो प्रत्येक मुमुक्षुके लिये उपादेय है। श्रावकधर्मके पालनसे पूर्व उसका ज्ञान होना आवश्यक है। किन्तु उत्तरकालीन किसी भी श्रावकाचारमें यह दृष्टि दृष्टिगोचर नहीं होती। धर्मका लक्ष्य जीवको कर्मबन्धनसे मुक्त करना है। किन्तु जो न आत्माको जानते हैं और न कर्मबन्धनको, वे धर्म धारण करके धर्मका परिहास कराते हैं। आदिकी तरह इस ग्रन्थका अन्त भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस तरहका श्रावकाचार यही एक मात्र है। आगेके श्रावकाचार तो लौकिक प्रभावोंसे प्रभावित हैं। उनमें लोकाचारकी बहुलता परिलक्षित होती है अन्तर्दृष्टिका स्थान बहिर्दृष्टिने ले लिया है। इसके लिये उत्तर कालमें आचार्य कुन्दकुन्द, उमास्वामी और पूज्यपादके नामपर रचे गये श्रावकाचारोंको देखना चाहिये। ये श्रावकाचार लोकाचारसे परिपूर्ण है और पाठकोंको प्रभावित करनेके लिये बड़े आचार्योंके नामसे उन्हें रचा गया है। अविवेकीजन उन्हें बड़े आचार्योंकी कृति मानकर उनपर विश्वास कर बैठते हैं और ठगाये जाते हैं।

श्रावकाचारोंका यह संग्रह, जो पाँच भागोंमें प्रकाशित किया गया है, इस दृष्टिसे बहुत उपयोगी है। एकत्र सब श्रावकाचारोंको पाकर उनका स्वाष्याय करनेसे साधारण स्वाध्यायप्रेमीको भी यह ज्ञात हो सकेगा कि उत्तरोत्तर श्रावकाचारोंमें किस प्रकारका परिवर्तन होता गया है। और निवृत्तिको प्रधान माननेवाला जैनधर्म हिन्दूधर्मकी तरह एकदम प्रवृत्ति प्रधान बनता गया है। उसीका यह फल है कि आजके आचार्य, मुनि और आयिकाजन भी प्रवृत्तिप्रधान ही देखे जाते हैं। वे स्वयं पूजापाठोंमें उलझे रहते हैं और श्रावकोंको भी उन्हींमें उलझाये रखते हैं। यहाँतक

देखा जाता है कि वीतराग जिनेन्द्रदेवके उपासक सरागी देवोंके उपासक बन जाते हैं।

श्रावकाचारोंके सम्पादक पं॰ हीरालालजी सिद्धान्तशास्त्रीने श्रावकाचारोंके संकलन और सम्पादनमें जो श्रम किया है उसका मूल्यांकन विज्ञ ही कर सकते हैं। उसकी प्रस्तावना तो बहुत ही महत्त्वपूर्ण है उसमें उन्होंने ग्रन्थ और ग्रन्थकारोंके साथ श्रावकाचारकी प्रक्रिया पर भी विस्तारसे विचार किया है।

यह केवल श्रावकाचार नामके ग्रन्थोंका ही संकलन नहीं है किन्तु इसमें अन्य ग्रन्थोंमें चिंत श्रावकाचार भी संकलित हैं पं० हीरालालजीने रत्नमालाको समन्तभद्राचार्यके शिष्य शिवकोटीकी मानकर प्राचीन बतलाया है किन्तु यह प्राचीन नहीं है यह उसके आन्तरिक अवलोकनसे स्पष्ट हो जाता है। इन श्रावकाचारोंके तुलनात्मक अध्ययनसे आचार सम्बन्धी अनेक बातें प्रकाशमें आती हैं। आचार्य सोमदेवके उपासकाध्ययनमें लोकाचारका प्रभाव परिलक्षित होता है उसीमें सर्वप्रथम पूजाकी विधि और फलोंके रससे भगवान्का अभिषेक देखनेमें आता है। उन्होंने स्वयं कहा भी है कि गृहस्थोंके दो धर्म होते हैं लौकिक और पारलौकिक। लौकिक धर्म लोकाश्रित होता है। और पारलौकिक धर्म आगमाश्रित होता है आदि। पं० हीरालालजीने अपनी प्रस्तावनामें इन सबपर अच्छा प्रकाश डाला है।

श्रीमान् स्व • ब • जीवराज गौतमचन्दजी दोशी अपनी सब सम्पत्ति धर्मार्थ दे गये थे। उसीसे ग्रन्थमाला स्थापित की गई जिससे बराबर जैन ग्रन्थोंका प्रकाशन होता रहता है इस ग्रन्थमालाके अध्यक्ष सेठ लालचन्दजी तथा मंत्री सेठ बालचन्द देवचन्द शाह हैं, जो अतिवृद्ध होनेपर भी उत्साहपूर्वक ग्रन्थमालाका संचालन करते हैं। मैं उक्त महानुभावोंको धन्यवाद देते हुए सम्पादक पं० हीरालालजीका आभार मानता हूँ जिन्होंने रोगपीड़ित होते हुए भी इस वृद्धा-वस्था में इस महन् कार्यको पूर्ण किया। उनको साहित्यसेवा आजके विद्वानोंके लिये अनुकरणीय है।

कैलाशचन्द्र शास्त्री प्रन्थमाला सम्पादक

# विषयानुक्रमणिका

| ₹.          | सम्पादकीय वक्तव्य                                                        | 8-8   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| ₹.          | भावकाचार-संप्रहके सम्यावनमें प्रयुक्त लिखित एवं मुद्रित प्रतियोंका परिचय | 4-88  |
|             | ग्रन्थ और ग्रन्थकार-परिचय                                                | १२-५३ |
| ٧.          | चारित्रपाहुड श्रीकुन्दकुन्दाचार्य                                        | १२    |
|             | तस्वार्थं सूत्र—आचार्ये उमास्वाति गृद्धपिच्छानार्य                       | १४    |
| ₹.          | रत्न करण्डक—स्वामी समन्तभद्र                                             | १५    |
| ₹.          | कार्तिकेयानुप्रेक्षास्वामी कार्त्तिकेय                                   | १७    |
| ٧.          | रत्नमाला—आचार्य शिवकोटि                                                  | १८    |
| 4           | पद्मचरित—आचार्य रविषेण                                                   | १९    |
| €.          | वराङ्गचरित—आचार्य जटार्मिहनन्दि                                          | २०    |
|             | हरिवंश पुराण-आचार्य जिनसेन प्रथम                                         | २१    |
|             | महापुराण-आचार्यं जिनसेन द्वितीय                                          | २१    |
|             | पुरुषार्थं सिद्धचुपाय —आचार्य अमृतचन्द्र                                 | २३    |
| ₹o.         | उपासकाध्ययन-आचार्य सोमदेव                                                | २४    |
|             | अमितगति श्रावकाचार—आचार अमितगति                                          | २७    |
| १२.         | चारित्रसारश्री चामुण्डराय                                                | २८    |
| ₹₹.         | बसुनिन्दि श्रावकाचार—आचार्य वसुनिन्द                                     | २९    |
| १४.         | सावयधम्म दोहाआचार्य देवसेन या लह्मीचन्द्र (?)                            | ₹ ?   |
| 84.         | सागारधर्मामृत—पं० आज्ञाधर                                                | ३२    |
| १६.         | धर्मसंग्रह श्रावकाचार—पं० मेधावी                                         | ३३    |
| १७.         | प्रश्नोत्तर श्राबकाचार—आचार्य सकलकीित्त                                  | ३४    |
| <b>१८</b> . | गुणभूषण श्रावकाचार—आचार्य गुणभृषण                                        | 34    |
| १९.         | धर्मोपदेशपीयूषवर्षं श्रावकाचार—श्री अह्मनेमिदत्त                         | ३६    |
| २०.         | लाटी संहिता—श्री राजमल्ल                                                 | ३७    |
| २१.         | उमास्वामी श्रावकाचारश्रो उमास्वामी (?)                                   | ३८    |
| २२.         | पुज्यपाद श्रावकाचार—श्री पुज्यपाद (?)                                    | ४१    |
| २₹.         | व्रतसार श्रावकाचार                                                       | ४१    |
| 28.         | व्रतोद्योतन श्रावकाचार—श्री अम्रदेव                                      | 85    |
|             | श्राबकाचार सारोद्धार—श्री पद्मनन्दी                                      | ४३    |
| २६.         | भव्यधर्मोपदेश उपासकाध्ययन—श्री जिनदेव                                    | 88    |
| <b>२७</b> . | पंचिवशतिकागत—श्रावकाचार—श्री प <b>द्म</b> निन्द                          | ४५    |

# ( स )

| <b>२८.</b>  | प्राकृत भावसंग्रह-गत श्रावकाचार—श्री देवसेन          | ४५               |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------|
|             | संस्कृत भावसंग्रह-गत श्रावकाचार-पं० वामदेव           | প্ত              |
|             | रयणसार भावसंग्रह-गत श्रावकाचार-श्री कुन्दकुन्दाचार्य | 28               |
|             | पुरुषार्थानुशासन भावसंग्रह-गत श्रावकाचार-पं॰ गोविन्द | ४९               |
|             | कुन्दकुन्द श्रावकाचार-स्वामी कुन्दकुन्द              | 40               |
| ٩.          | प्रस्ताबना                                           | 48-868           |
| ₹.          | सम्यग्दर्शन                                          | 48               |
| ٦.          | उपासक या श्रावक                                      | 46               |
| ₹.          | उपासकाध्ययन या श्रावकाचार                            | ५९               |
| ٧.          | श्रावक-धर्म-प्रतिपादनके प्रकार                       | ६०               |
| ٩.          | अष्ट मूलगुणोंके विविध प्रकार                         | ६६               |
|             | शीलका स्वरूप एवं उत्तर वत-संस्था पर विचार            | ६८               |
| <b>9</b> .  | वर्तमान समयके अनुकूल आठ मूलगुण                       | ६९               |
| ७क          | ः. रात्रिभोजन                                        | 90               |
| 野ツ          | r. वस्त्रगालित ज <del>ल</del>                        | ७१               |
| ٤.          | श्रावकाचारोंके वर्णंन पर एक विहंगम दृष्टि            | ७२               |
| ٩.          | श्रावक-प्रतिमाओंका आधार                              | 29-29            |
| 20,         | प्रतिमाओंका वर्गीकरण                                 | ۷۵               |
| ११.         | क्षुल्लक और ऐलक, क्षुल्लक शब्दका अर्थ, निष्कर्ष      | ٤ - ع            |
| <b>१</b> २. | श्रावक-प्रतिमाओंके विषयमें कुछ विशेष श्रातच्य        | 98               |
| १३.         | दवे० शास्त्रोंके अनुसार प्रतिमाओंका वर्णन और समीक्षा | <b>९६</b> –१००   |
|             | सामायिक शिक्षावत और सामायिक प्रतिमामें अन्तर         | १०१              |
| 84.         | प्रोषधोपवास शिक्षा वत और प्रोषध प्रतिमामें अन्तर     | <b>१</b> ०२      |
|             | प्रतिमाओंके वर्णनमं एक और विशेषता                    | १०४              |
|             | संन्यास. समाधिमरण या सल्लेखना                        | १०६              |
| 26.         | अतीचारोंकी पंचरूपताका रहस्य                          | <b>१०७-१</b> १३  |
|             | निदान एवं उसका फल                                    | <b>१</b> १४      |
| २०अ.        | स्तपन, पञ्चामृताभिषेक या जलाभिषेक                    | <b>११६-१</b> २४  |
|             | आचमन, सकलीकरण और हवन                                 | 824              |
| २१.         | पूजन पद्धतिका क्रमिक विकास                           | १२७              |
|             | पूजनको विधि                                          | १३०              |
| ₹₹.         | आवाहन और विसर्जन                                     | १३५              |
| 28.         | वेदिक पूजा पद्धति                                    | १३६              |
| २५.         | शान्तिमंत्र, शान्तिधारा, पुण्याहवाचन और हवन          | १ <b>३७</b>      |
| 44.         | स्नपन, पूजन, स्तोत्र, जप, ध्यान और लग्न              | १३८-१ <b>४</b> ६ |
| २७.         | श्रावकोंके कुछ अन्य कर्त्तव्य                        | १४७              |
|             | •                                                    | 7.60             |

| २८.  | जिनेन्द्र-दर्शनका महत्त्व                         | १४८                    |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|
| २९.  | निःसहीका रहस्य                                    | 184-144                |  |  |  |
| ₹0.  | जिनेन्द्र-पूजन कब सुफल देता है                    | १५६                    |  |  |  |
| ₹₹.  | गुरूपास्ति आदि शेए कर्त्तव्य                      | १५७                    |  |  |  |
|      | पर्व-माहात्म्य                                    | १५९                    |  |  |  |
|      | चार प्रकारके श्रावक                               | १६०                    |  |  |  |
| ₹¥.  | यज्ञोपवीत                                         | १६१                    |  |  |  |
| ३५.  | अचित्त या प्रासुक भक्ष्य वस्तु-निचार              | १६२                    |  |  |  |
|      | जल-गालन एवं प्रासुक जल-विचार                      | १६२                    |  |  |  |
| ₹७.  | अभक्ष्य विचार                                     | १६३                    |  |  |  |
| ₹८.  | भक्ष्य पदार्थोंकी काल-मर्यादा                     | १६५                    |  |  |  |
| ₹९.  | द्विदलान्नको अभक्ष्यताका स्पष्टीकरण               | १६६                    |  |  |  |
| 80.  | सूतक-पातक-विचार                                   | १६७                    |  |  |  |
| ٧٤.  | स्त्रीके मासिक धर्मका विचार                       | १६८                    |  |  |  |
| ४२.  | उपसंहार                                           | १६९                    |  |  |  |
| ४३.  | कुन्दकुन्द श्रावकाचारकी विषय-सूची                 | 894-808                |  |  |  |
|      | कुन्दकुन्द भावकाचार                               | <b>१</b> -१३४          |  |  |  |
|      | ग्रन्थ-संकेत-सूची                                 | <b>१</b> ३५            |  |  |  |
|      | टिप्पणीमें उपयुक्त ग्रन्थ-नाम-संकेत सूचो          | १३६                    |  |  |  |
|      | परिश्चिष्ट-सूची                                   |                        |  |  |  |
| 9    | तत्त्वार्थसूत्राणामनुक्रमणिका                     |                        |  |  |  |
| 2    | गाथानुक्रमणिका                                    | 7-7-                   |  |  |  |
| 3.   | संस्कृतक्लाकामणिका<br>संस्कृतक्लोकानुकमणिका       | ₹ <b>-</b> ₹ <b>0</b>  |  |  |  |
|      | निषीधिका-दंडक                                     | <b>२१–</b> २२ <b>१</b> |  |  |  |
|      | धर्मसंग्रह श्रावकाचार-प्रशस्ति                    | २२२<br>२२४             |  |  |  |
|      | लाटी संहिता-प्रशस्ति                              | <b>२</b> ३२            |  |  |  |
| (9   | पुरुषार्थानुशासन-प्रशस्ति                         | 777                    |  |  |  |
| 1.   | श्रावकाचार सारोद्धार-प्रशस्ति                     | <b>२</b> ४१            |  |  |  |
|      | रत्नकरण्डकमें उल्लिखित प्रसिद्ध पुरुषोंके नाम     | 284                    |  |  |  |
|      | सप्त व्यसनोंमें प्रसिद्ध पुरुषोंके नाम            | 284                    |  |  |  |
|      | उग्र परीषह सह कर समाधिमरण करनेवालोंके नाम         | २४५                    |  |  |  |
|      | रोहिणी आदि व्रतोंका उल्लेख                        | २४६                    |  |  |  |
|      | हिन्दी क्रियाकोषादि गत व्रत-विधान-सूची            | <b>78</b> 4            |  |  |  |
|      | कुन्दकुन्द श्रावकाचारके संशोधित पाठ               | २४७                    |  |  |  |
|      | कुन्दकुन्द श्रावकाचारका शुद्धि-पत्रक              | २५३                    |  |  |  |
|      | अन्तिम मंगल-कामना और क्षमा-याचना                  |                        |  |  |  |
| - 1- | ** 10 * * 1 ** DEE: 1 44 *** 10 10 10 10 10 10 10 | २५५                    |  |  |  |

# सम्यादकीय-वक्तव्य

भारतीय ज्ञानपीठ काशीसे सन् १९५२ में प्रकाशित वसुनन्दि आवकाचारकी प्रस्तावनामें मैंने आवक्ष्यमंके प्रतिपादन-प्रकार, क्रिमक विकास और प्रतिमाओंका आधार आदि विषयोंपर पर्याप्त प्रकाश ढाला था। उसके परचाद सम् १९६४ में मारतीय ज्ञानपीठसे ही प्रकाशित उपासका-ध्यमकी प्रस्तावनामें उसके सम्पादक शीमान् पं० कैलाशचन्द्र की सिद्धान्तशास्त्रीने "शानक्ष्यमंपर और भी अधिक विशद प्रकाश ढाला है। जब इस प्रस्तुत आवकाचार-संप्रहुके चार मार्गोमें संस्कृत-प्राकृतके ३३ आवकाचार और पाँचवें भागमें हिन्दी-छन्दोबद्ध तीन आवकाचार एवं क्रियाकोच संकल्ति किये गये हैं। उन सबके आधारपर प्रस्तावनामें किन-किन विषयोंको रखा जायया, इसकी एक इप-रेखा इस संग्रहके तीसरे आगके सम्पादकीय वक्तव्यमें दी गई थी। उसके साथ आवक-आचार एवं उसके अन्य कर्तव्योंपर भी प्रकाश ढालनेकी आवश्यकता अनुभव की गई। अतः इस भागके साथ दी गई प्रस्तावनामें मूलगुणोंकी विविधता, 'अतीचार-रहस्य, पञ्चामृतामिषेक, यशोपवीत, आचमन, सकलीकरण, हवन, आङ्कानन, स्थापन, विसर्जन आदि अन्य अनेक विषयों-की चर्चा की गई है, जिसके स्वाध्यायशील पाठक जान सकेंगे कि इन सब विधि-विधानोंका समा-वेश आवकाचारोंमें कबसे हुआ है।

देव-दर्शनार्थ जिन-मन्दिर किस प्रकार जाना चाहिए, उसका क्या फल है ? मन्दिरमें प्रवेश करते समय 'निःसही' बोलनेका क्या रहस्य है, इसपर भी विश्वद प्रकाश प्रस्तावनामें डाला गया है, क्योंकि 'निःसही' बोलनेकी परिपाटी प्राचीन है, हालांकि आवकाचारोंमें सर्वप्रथम पं॰ वाशाधरने ही इसका उल्लेख किया है। पर इस 'निःसही'का क्या अर्थ या प्रयोजन है, यह बात बोलने वालोंके लिए बाज तक अज्ञात ही रही है। आशा है कि इसके रहस्योद्धाटनार्थ लिखे गये विस्तृत विवेचनको भी प्रबुद्ध पाठक एवं स्वाध्याय करनेवाले उसे पढ़कर वास्तविक अर्थको हृदयक्त्रम करेंगे।

श्रावकके आचारमें उत्तरोत्तर नवीन कर्तव्योंको समावेश करके आवकाचार-निर्माताओंने यह ध्यान ही नहीं रखा कि दिन-प्रतिदिन हीनताको प्राप्त हो रहे इस युगमें मन्द बुद्धि और हीन क्षिकि धारक गृहस्य इस बुर्वेह श्रावकाचारके भारको वहन भी कर सकेंगे, या नहीं ?

परवर्ती अनेक श्रावकाचार-रचिताओंने गुनियोंके लिए वावदयक माने जानेवाले कर्तव्यों-का भी श्रावकोंके लिए विधान किया। इसी प्रकार गुनियोंके लिए मूलाचारमें प्रतिपादित सामायिक-वन्दनादिके ३२-३२ दोवोंके निवारणका भी श्रावकों के लिए विधान कर दिया। कुछने तो प्राय-मिक श्रावक्षके लिए इतनी पावन्दियों लगा दी हैं कि साधारण गृहस्थको उनका पालन करना ही वसंश्रव-सा हो गया है। इन सब बातोंपर विचार करनेके बाद प्रस्तावनाके जन्तमें आवके युगानु-स्थ एक कप-रेखा प्रस्तुत की गई है, विशे पालन करते हुए कीई भी व्यक्ति अपनेको बैन या श्रावक नानकर उसका प्रकीवींतिसे निवाह कर सबता है। जो महानुभाव श्रावकके सर्ववर्तों एवं कर्तव्योंका भले प्रकारसे निर्वाह कर सकते हैं उनको पालन करनेके लिए हमारा निषेध नहीं है, प्रत्युत हम उनका अभिनन्दन करते हैं। तथा जो व्यक्ति जितना भी शावक-धर्मका पालन करें, हम उसका भी स्वागत करते हैं। आज नयी पीढ़ीमें आचार-विचारका उत्तरोत्तर हास होता जा रहा है, उसकी रोक-थामके लिए यह आवश्यक है कि हम प्रौढ़ जन स्वयं आवश्यक जैनत्वका पालन करते हुए भावी पीढ़ीके लिए आदर्श उपस्थित करके उन्हें सन्मार्गपर चलानेका सत्-प्रयास करें। यह हमारा नम्न निवेदन है।

प्रस्तुत श्रावकाचार-संग्रहमें पूर्व-प्रकाशित जिन-जिन श्रावकाचारोंका संकलन किया गया है, उनके सम्पादकों एवं अनुवादकोंका में बहुत आभारी हूँ, उन सबका उल्लेख 'प्रति-परिचय'में किया गया है।

आजसे पूरे १३ वर्ष पूर्व जीवराज ग्रन्थमालाके मानद मंत्री श्रीमान् सेठ बालचन्द देवचन्द शहा और स्व० डाँ० ए० एन्० उपाध्येने सभी श्रावकाचारोंके एकत्र संग्रहकी जो भावना व्यक्त की थी और जिसे मैंने यह विचार करके स्वीकार किया था कि 'ऐलक पन्नालाल दि० जैन सरस्वती भवन'का विशाल ग्रंथ-संग्रह इसके सम्पादनमें मेरा सहायक होगा। आज उसे कार्यरूपमें परिणत देखकर मुझे अपार हर्षका अनुभव हो रहा है और साथ ही महान् दुःखका भी संवेदन हो रहा है कि इस संग्रहका सुझाव देनेवाले और जीवराज ग्रंथमालाके प्रधान सम्पादक डाँ० उपाध्ये साहब आज हमारे बीच नहीं हैं। यदि वे आज होते तो अवस्य ही परम सन्तोष व्यक्त करते।

इस संग्रहके सम्पादनमें उक्त सरस्वती भवनका मैंने भरपूर उपयोग किया है, इसके लिए मैं उसके संस्थापक ऐलक पन्नालालजी महाराजका जन्म-जन्मान्तरों तक ऋणी रहूँगा। मुझे सन् १९३१ में उनके चरण-सान्निध्यमें पूरे एक चतुर्मास तक रहनेका सौभाग्य तब प्राप्त हुआ था, जब कि मैं भा० व० दि० जैन महाविद्यालय ब्यावरमें धर्माध्यापक था और उनके लिए २-३ संस्कृत ग्रंथोंके अनुवाद करनेका सुअवसर प्राप्त हुआ था। यद्यपि उस समय तक ब्यावरमें उनके सरस्वती भवनकी शासा स्थापित नहीं हुई थी, पर उन्होंने अपना भाव प्रकट करते हुए यह अवश्य कहा था कि जब भी यहाँ सरस्वती भवनकी शासा स्थापित कहाँगा, तब तुम्हें यहाँ नियुक्त कहाँगा। दुःख है कि मैं उनके जीवन-कालमें ब्यावर नहीं पहुँच सका। फिर भी लगभग १४ वर्ष तक उक्त सरस्वती भवनके कार्य-भारको सँभालते हुए उनका सदा स्मरण बना रहा थौर इस संग्रहके सम्पन्न होनेके सुअवसरपर उनके चरणोंमें अपनी श्रद्धांजलि अपित करता हूँ। जैन समाजके धार्मिक धनिक वर्गमें सेठ चम्पालालजी रामस्वरूपजी रानी वालोंका घराना अग्रणी रहा है। मेरे ब्यावर रहनेके समय उनके परिवारवालों द्वारा उनको निश्चांमें रहनेकी भरपूर सुविधा प्राप्तकर मैं इस श्रावकाचारका सम्पादन सम्पन्न कर सका, उसके लिए मैं उनका और सरस्वती भवनके संचालकोंका कृतज्ञ हूँ।

ब्यावर सरस्वती भवनमें ताड़पत्रपर लिखित माधनिन्द श्रावकाश्वारकी एक प्राचीन प्रति है। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि यदि किसी प्रकार उसकी कनड़ी लिपिसे हिन्दी लिपि हो जाय तो उसे भी प्रस्तुत संग्रहमें संकलित कर लिया जाये। इसके लिए मूडविद्रीके भट्टारकजीके साथ संस्थाके मंत्रीजीने लिखा-पढ़ी भी की और उनकी ब्रोरसे आक्कासन भी मिला। परंतु नागरी िर्णिप नहीं हो सकी । उक्त प्रतिको गत वर्षमें बनारस भी है गया और वहाँ रहनेवाले कनड़ी के जानकार विदानों के साथ संपर्क स्थापित कर उनसे बचानेका प्रयत्न भी किया। किन्तु प्राचीन कनड़ी लिपि होनेसे उन्हें भी बाँचनेमें सफलता मिली। वे केवल प्रारम्भका कुछ अंश बाँच सके, जो इस प्रकार है—

श्री शान्तिनाथाय नमः।

श्रीवीरं जिनमानम्य वस्तुतत्त्वोपदेशकम् । श्रावकाचारसाराख्यं वस्ये कर्णाटभाषया ॥ १ ॥

इन्तु मंगलाद्यर्थं विशिष्टदेवतानमस्कारमं माडि श्रावकाचारसारमन्दसाद्य यदि

इस उद्धरणसे यह तो ज्ञात हो सका है कि यह माघनिन्द-श्रावकाचारसार कनड़ी भाषामें ही रचा और कनड़ी लिपिमें ही लिखा गया है। यदि इसके मुननेका भी अवसर मिल जाता, तो उसकी विशेषताओंका भी उल्लेख प्रस्तावनामें कर दिया जाता। अन्तमें प्रस्तुत ग्रंथमालाके प्रधान सम्पादकजीके परामर्शसे यही निर्णय किया गया कि जब कभी उसकी नागरी लिपि हो सकेगी, तब उसे ग्रंथमालासे प्रकाशित कर दिया जायेगा।

प्रस्तुत श्रावकाचार-संग्रहके पाँचों भागोंमेंसे सबसे अधिक कठिनाई मुझे इस भागमें संकलित कृन्दकृत्द श्रावकाचारके सम्पादनमें उसकी दूसरी प्रति अन्य किसी शास्त्र-मण्डारसे नहीं प्राप्त .होनेके कारण हुई। ऐलक पन्नालाल सरस्वती भवन ब्यावरकी एकमात्र प्रतिके आघारपर ही इसका सम्पादन करना पड़ा है। परन्तु यह प्रति बहुत ही अशुद्ध थी अतः ज्योतिष शास्त्रसे सम्बद्ध मूल-पाठोंके संशोधनमें हमें ज्योतिष-शास्त्रालंकार श्रीमान् पं० हरगोविन्दजी द्विवेदी, वाराणसीसे भर-पूर सहायता प्राप्त हुई है और ज्योतिष-प्रकरणवाले सभी श्लोकोंका हिन्दी अनुवाद भी उन्होंकी क्रुपासे संभव हो सका है। आपने लगातार चार मासतक अपना बहुमूल्य समय देकर हमें अनुगृहीत किया है। इसके लिए आपका जितना भी आभार माना जाने, वह कम ही रहेगा। वैद्यक शास्त्रसे और खासकर सर्प-विषयक प्रकरणके संशोधन और हिन्दी अनुवाद करनेमें श्रीमान् डॉ॰ रामावलम्ब शास्त्री, नव्यन्याय-व्याकरण-ज्योतिष-पुराणेतिहास-आयुर्वेदाचार्य प्राध्यापक एवं चिकित्सक संस्कृत आयुर्वेद कालेज, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसीका परम दुर्लम साहाय्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए हम उनके चिर ऋणी रहेंगे। प्रतिष्ठापाठ एवं प्रतिमा-निर्माण-प्रकरणके संशोधन एवं हिन्दी अनुवादमें हमें श्रीमान् बारेलालजी राजवैद्य एवं प्रतिष्ठाचार्य टीकम-गढ़का परम सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। उक्त प्रकरणोंके सियाय क्षेष समस्त ग्रन्थके मूल पाठोंके संशोधन और अर्थ-निर्णयमें हमारे परम-स्नेही श्रीमान् पं० अमृत-लालजी शास्त्री साहित्य और दर्शनाचार्य, प्राध्यापक सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से भर-पूर अति दुर्लभ साहाय्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं उनका चिर आभारी रहूँगा।

उक्त विद्वानोंके अतिरिक्त हमें ज्योतिष-वैद्यकसे सम्बद्ध अनेक श्लोकोंके संशोधन और अर्थ-स्पष्टीकरणमें श्री पं॰ सत्यनारायणजी त्रिपाठी, प्राध्यापक हिन्दू विश्वविद्यालय, श्री पं॰ विश्ववायजी पाण्डेय, श्री डाँ॰ सहजानन्दजी आयुर्वेदाचार्य, श्री पं॰ अवधविहारीजी शास्त्री, रिटायर्ड प्रो॰ हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसीका तथा श्री पं॰ गुलझारीलालजी आयुर्वेदाचार्य

उज्जैनका सहयोग मिला है। हस्त-रेखा-प्रकरणमें विमल जैन, दुर्गाकुण्ड, वाराणसीका सहयोग मिला है। इन सबका में बहुत बाभारी हूँ।

परमपूज्य श्रद्धेय वयोवृद्ध श्री १०८ मुनि श्री समन्तभद्रजी महाराज हारा विगत दो वर्षोमें पत्रोंके माध्यमसे एवं दो बार बाहुबलीमें प्रत्यक्ष चरण-सान्निध्यमे बैठकर प्रस्तावनाके मुख्य-मुख्य स्थलोंको सुनानेके अवसरपर सत्परामर्श जौर शुभाशीर्वादके साथ जो प्रेरणाएँ प्राप्त हुई हैं, उनके लिए मैं उनका जन्म-जन्मान्तरों तक ऋणी रहूँगा। उनके ही प्रोत्साहन और शुभाशीर्वादका यह सुफल है कि इस वर्ष अनेक बार मृत्युके मुखमें पहुँचनेपर भी मैं जीवित बच सका और प्रस्तुत प्रस्तावनाको लिखकर पूर्ण कर सका हूँ। उनके ही सुयोग्य शिष्य श्री० ३० पं० माणिकचन्द्रजी चबरे कारंजा और श्री० ३० पं० माणिकचन्द्रजी मिसीकर बाहुबलीका आभार किन शब्दोंमें व्यक्त करूँ, जिन्होंने प्रस्तावनाके प्राग्-रूपको आस्रोपान्त सुनकर और आवश्यक संशोधन-सुझाव देकर अनुगृहीत किया है।

कुन्दकुन्द श्रावकाचारके सम्पादनमें उपयुक्त ग्रन्थ हमें भारतीय ज्ञानपीठ काशीके ग्रन्थागार से प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैं उसका और पं० महादेवजी चतुर्वेदी, व्याकरणाचार्यका आभारी हूँ।

पाठोंके संशोधन एवं अर्थ-भावार्थंके स्पष्टीकरणमें विलम्ब होनेसे अनेक बार मेकप फर्मोंको तुड़ाकर नवीन मैटर जुड़वानेके कारण प्रेस-मालिक और उनके कम्पोजीटरोंको बहुत अधिक मुत्तीबतोंका सामना करना पड़ा है, फिर भी उन्होंने कभी किसी प्रकारका असन्तोष व्यक्त न करके सहर्ष मुद्रण-कार्यको किया है। इसके लिए मैं उन सबका बहुत आभारी हूँ।

गत वर्ष बनारस-प्रवासमें चार मासतक श्री पार्श्वनाथ जैन मन्दिर भेलूपुरकी धर्मशालामें ठहरनेकी सुविधा प्रदान करनेके लिए मैं उसके व्यवस्थापकोंका भी आभारी हैं।

अन्तमें श्री जीवराज ग्रन्थमालाके मानद मंत्री वयोवृद्ध सेठ श्री बालचंद देवचंद शहा वम्बई और ग्रंथमालाके प्रधान सम्पादक श्रीमान् पं० कैलाशचंद्रजी सिद्धान्ताचार्य बनारसका बहुत आमारी हूँ जिन्होंने कि प्रस्तुत श्रावकाचार-संग्रहके सम्पादन-प्रकाशनकी स्वीकृति और समय-समयपर सत्परामर्श देकर मुझे अनुगृहीत किया है।

प्रस्तावनाके लिखनेमें अत्यिषक विलम्ब होनेके कारण चिरकालतक प्रतीक्षा करनवाले पाठकोंके समुख में क्षमा प्रार्थी हूँ। तथा उनसे मेरा विनम्न निवेदन है कि जहाँपर भी जिस किसी रलोकके अर्थमें विपर्यास देखें उसको सुधारने और मुझे लिखनेकी कृपा करें। तथा प्रस्तावनामें जहाँ उन्हें असंगति प्रतीत हो उससे मुझे अवगत करावें।

रक्षाबन्धन, श्रावणीपूर्णिमा बीर नि॰ सं॰ २५०६ वि॰ सं॰ २०३६।७।८।७९

जिनवाणी-चरण-सरोव्ह-चञ्चरीक होरालाल शास्त्री होराश्रम सादूमल जिला—ललितपुर (उ० प्र०)

# भावकाचार-संप्रद्दके सम्पादनमं प्रयुक्त इस्तिलिखित एवं मुद्रित प्रतियोंका परिचय

प्रस्तुत श्रावकाचार-संग्रहमें जिन श्रावकाचारोंका संग्रह किया गया है उनमें अधिकांश पूर्व प्रकाशित हैं, तो भी ऐ० पन्नालाल दि० जैन सरस्वती भवन ब्यावरकी हस्तलिखित प्रतियोंका मूलके संशोधनमें उपयोग किया गया है। जिस-जिस श्रावकाचारका संशोधन भवनकी प्रतियोंसे किया गया है उनका परिचय इस प्रकार है—

१. रत्नकरण्डश्रावकाचार—यद्यपि यह अनेकों बार विभिन्न स्थानोंसे मुद्रित हो चुका है। फिर भी इसका मिलान भवन की सं० १८९५ की हस्तिलिखित प्रतिसे किया गया है। इसका क्रमांक ७४७ है। यह सटीक प्रति है। इसके ६१ पत्र हैं। आकार १२ × ६ इंच है और प्रतिपृष्ठ पंक्ति संख्या ११ और अक्षर संख्या ३६-३७ है।

इसका अनुवाद स्वतंत्र रूपसे किया गया है, फिर भी स्व॰ जुगलकिशोरजी मुख्तार लिखित अमुवादसे सहायता ली गई है।

- २. स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षा-शीमद् राजचन्द्र ग्रन्थमालासे प्रकाशित डा॰ ए० एन० उपाध्येसे सम्पादित और पं० केलाशचन्द्रजी शास्त्रीसे अनूदित मुद्रित प्रतिपरसे धर्मभावनाके अन्तर्गत श्रावकधर्मका वर्णन प्रस्तुत संग्रहमें संकलित किया गया है। फिर भी भवनकी सं० १८२२ की लिखित प्रतिसे उक्त गाथाओंका मिलान किया गया। इसका क्रमांक ४२८ है। पत्र सं० ५६ और आकार ११ × ६ इञ्च है। प्रति पृष्ठ पैक्ति सं० ६ और प्रति पंक्ति अक्षर सं० ३५-३६ है।
- ३. महापुराण-गत आवकाचार—भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशित एवं पं० पन्नालालजी साहित्याचार्यसे सम्पादित-अनुवादित संस्करणपरसे उक्त आवकाचारका संकलन किया गया है। फिर मी अनेक संदिग्ध स्थलोंका निर्णय पं० लालारामजी शास्त्री द्वारा सम्पादित प्रति परसे, तथा भवनकी हस्तिलिखित प्रतिपरसे किया गया है। इसका क्रमांक २०३ है। पत्र सं० ३२५ है। आकार १२ × ६॥ इंच है। प्रतिपृष्ठ पंक्ति सं० १५ और प्रति पंक्ति अक्षर सं० ३९-४० है। यह प्रति सं० १६६६ की लिखी और बहुत शुद्ध है।
- ४, पुरुषायंसिद्धपुपाय—यद्यपि यह अनेक स्थानोंसे प्रकाशित है तथापि राजचन्द्र ग्रंथ. मालासे प्रकाशित संस्करणके आधारपर मूलका संकलन किया गया है और अनुवाद उसीके आधार-पर स्वतंत्र रूपसे किया है। व्यावर भवनकी प्रायः सभी प्रतियां सौ वर्षके भीतरकी लिखी हुई हैं, अतः उनसे कोई नवीन पाठ नहीं मिला है।
- ५. यशस्तिलक-गत उपासकाध्ययन—भारतीय ज्ञानपीठ दिल्लीसे प्रकाशित, एवं पं॰ कैलाशचन्द्रजी शास्त्री से अनुवादित संस्करण परसे ही गद्यभागको छोड़कर क्लोकोंका प्रस्तुत संग्रहमें संकलन किया गया है। फिर भी अनेक संदिग्ध स्थलोंका निर्णय व्यावर अवनकी हस्तिल्लिखत प्रति

परसे किया गया है जो कि सं० १७१७ की लिखी और बहुत शुद्ध है। इसका क्रमांक २८६ है। पत्र सं० ३६४ है। आकार १० x ४ इंच है। प्रति पृष्ठ पंक्ति सं० ९ है और प्रति पंक्ति अक्षर सं० ४२-४३ है।

- ६. चारित्रसारगत आवकाचार—माणिकचन्द्र ग्रन्थमालासे प्रकाशित मूल चारित्र-सारसे इसका संकलन किया गया है और संदिग्धपाठों का संशोधन ब्यावर भवन की हस्त लिखित प्रतिसे किया गया है जो कि सं० १५९८ की लिखी है। इसका क्रमांक ४३१ है। पत्र सं० ७५ है। आकार ११॥ × ४॥ इंच है। प्रति पृष्ठ पंक्ति सं० ९ और अक्षर सं० ४०-४१ है। इसका अनुवाद स्वतंत्र रूपसे किया गया है।
- ७. अमितगित श्रावकाचार—अनन्तकीर्ति ग्रन्थमालासे प्रकाशित संस्करणपरसे मूल-भाग लिखा गया और उसका संशोधन ब्यावर भवनकी प्रतिसे किया गया जो सं॰ १९४९ की लिखी है। इसके अनुवादमें पं० भागचन्द्रजी रचित ढुंढारी भाषा वचनिकासे सहायता ली गई है।
- ८. वसुनिद श्रावकाचार—भारतीय ज्ञानपीठ काशीसे प्रकाशित मेरे द्वारा सम्पादित और अनुवादित संस्करणको ही प्रस्तुत संग्रहमें ज्यों-का-त्यों दे दिया गया है। इसका सम्पादन अनेक स्थानोंकी प्रतियोंसे किया गया था जिसका उल्लेख उक्त संस्करणमें किया है। फिर भी यह ज्ञातव्य है कि उस समय भी भवन की सं० १६५४ की लिखी हुई प्रतिपरसे इसकी प्रेस कापी की गयी थी। उसका क्रमांक ३६७ है। आकार ११ × ५ इंच है। पत्र सं० ४१ है। प्रति पृष्ठ पंक्ति सं० ९ और अक्षर सं० २८-२९ है।
- ९. सावयधम्मदोहा—स्व॰ डॉ॰ हीरालाल जैन सम्पादित एवं कारंजासे प्रकाशित मृद्रित प्रति प्रस्तुत संकलनमें आधार रही है, मूल दोहोंका संशोधन ब्यावर-भवनकी हस्तिलिखित प्रतिसे किया गया है। जो कि सं॰ १६०९ की लिखी हुई है। इसका क्रमांक १०५४ है। पत्र सं० ९ है। आकार १२ × ६ इंच है। प्रति पृष्ठ पंक्ति सं० १४ है और प्रति पंक्ति अक्षर संख्या ३९-४० है। इस प्रतिसे अनेक संदिग्ध एवं बशुद्ध पाठोंके शुद्ध करनेमें सहायता प्राप्त हुई है।
- १०. सागारधर्मामृत—माणिकचन्द्र ग्रन्थमालासे प्रकाशित संस्कृत टीका युक्त मूल ग्रंथ एवं पं० लालारामजी, पं० देवकीनन्दनजी और पं० मोहनलालजी काव्यतीर्थ के अनुवादोंके आधारसे इसका स्वतंत्र अनुवाद किया गया है। विशेषार्थके रूपमें जो विवेचन है उसमें संस्कृत टीका आधार रही है।
- २१. धर्मसंग्रह आवकाचार—इसके सम्पादनमें पं॰ उदयलालजी काशलीवाल द्वारा सम्पादित और अनुवादित मुद्रित प्रति वाधार रही है। इसके मूल भागका संशोधन ब्यावर-भवनकी प्रतिपरसे किया गया है जिसका क्रमांक ८६ है। आकार १४ × ८ इंच है। पत्र सं॰ १३० है। प्रति पृष्ठ पंक्ति १६ है और प्रति पंक्ति अक्षर संख्या ४७-४८ है। मुद्रित अनुवादको संशोधित पाठके अनुसार शुद्ध किया गया है और अनावश्यक भावार्थोंको छोड़ दिया गया है।
- १२. प्रक्तोत्तर आवकाचार—इसका सम्पादन पं० लालारामजी द्वारा किये गये अनुवादके साथ मुद्रित शास्त्राकार प्रतिपरसे किया गया है। मूल पाठका संशोधन ब्यावर भवनकी

कमांक ४२७ की हस्तिलिखित प्रतिसे किया गया है जो कि सं० १८२८ की लिखी है। इसका आकार ११ × ५॥ इञ्च है। पत्र सं० १८० है। प्रति पृष्ठ पंक्ति संख्या ९ और पंक्ति अक्षर संख्या २९-३० है। ब्यावर भवनमें इसकी ६ प्रतियाँ हैं। पर उनमें यह सबसे अधिक प्राचीन और शुद्ध है।

- १३. गुणभूषणश्चावकाचार—यद्यपि यह श्रावकाचार जैनिमत्रके १८ वें वर्षके उपहारमें पं॰ पन्नालालजीके अनुवादके साथ वी॰ नि॰ २४५१ में प्रकाशित हुआ है पर उसके अन्तमें जो मूल भाग छपा है, वह बहुत अशुद्ध या और अनेक क्लोक अधूरे थे। उन्हें ब्यावर-भवनकी हस्तिलिखित प्रतिपरसे शुद्ध करके प्रेस कापी तैयार की गई। भवनकी प्रतिका क्रमांक १६३ है। पत्र सं॰ २१ है। आकार ११ × ४। इञ्च है। प्रति पृष्ठ पंक्ति सं॰ ७ है और प्रति पंक्ति अक्षर्-संख्या ३०-३१ है यद्यपि इस प्रतिपर लेखनकाल नहीं दिया है, पर कागज स्याही और लिखावटसे ३०० वर्ष प्राचीन अवश्य है और बहुत शुद्ध है।
- १४. धर्मोपदेश पीयूषवर्ष आवकाचार—यह मूल या अर्थके साथ पहिले कभी मुद्रित हुआ है यह मुझे ज्ञात नहीं । इसकी प्रेस कापी ब्यावर-भवनकी हस्तिलिखित प्रतिसे की गई है जो सं० १७२८ की लिखी हुई है। इसकी पत्र सं० २६ है। आकार ११ ×४। इंच है। प्रति पृष्ठ पंक्ति सं० ९ है और प्रति पंक्ति अक्षर-संख्या ३२-३३ है। इसका अनुवाद मेरा ही किया हुआ है।
- १५. लाटोसंहिता—यह मूल माणिकचन्द्र ग्रन्थमालासे और पं० लालारामजीके हिन्दी अनुवादके साथ भारतीय जैन सिद्धान्तप्रकाशिनी संस्था कलकत्तासे वी० नि० २४६४ में प्रकाशित है। इसके आधारपर ही प्रे सकापी तैयार की गई है। पर मूलका संशोधन ब्यावर-भवनकी हस्त-लिखित प्रतिसे किया गया है। इसपर लेखनकाल नहीं दिया है फिर भी यह लगभग २०० वर्ष पुरानी अवश्य है। इसके सम्यक्त्व प्रकरणवाले क्लोकोंका अनुवाद पं० मक्खनलालजी, पं० देवकीनन्दनजी और पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीके द्वारा सम्पादित पंचाध्यायोके आधारपर किया गया है। तथा शेष भागका अनुवाद विस्तृत अंशको छोड़कर पं० लालारामजीके अनुवादपर-से ही किया गया है। ब्यावर-भवनकी हस्तलिखित मूल प्रतिका क्रमांक १९१ है। आकार १० × ४॥। इंच है। पत्र सं० ८८ है। प्रति पृष्ठ पंक्ति सं० ९ है और प्रति पंक्ति अक्षर-संख्या ३३-३४ है।

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि पूर्व मुद्रित प्रतिमेंसे प्रथम सर्गको छोड़ दिया गया है क्योंकि वह कथामुख ही है। धर्मका वर्णन दूसरे सर्गसे प्रारंभ होता है। अतः वहींसे यह प्रस्तुत संकलनमें संगृहीत है। प्रशस्ति अधिक बड़ी होनेसे परिशिष्टमें दी गई है।

१६. उमास्वामि आवकाचार—यह श्री शान्ति धर्म दि० जैन ग्रन्थमाला उदयपुरसे वीर नि० २४६५ में पं० हलायुधके हिन्दी अनुवादके साथ प्रकाशित हुआ है। इसके मूल मागका संशोधन ब्यावर-अवनकी हस्तिलिखित प्रतिसे किया गया है जिसका क्रमांक १२९ है। पत्र सं० ७९ है। आकार १२ x ७ इंच है। प्रति पृष्ठ पंक्ति-संख्या १३ और प्रति पंक्ति अक्षर-संख्या ३७-३८ है। यद्यपि यह सं० १९६६ की ही लिखित है तथापि शुद्ध है। इसका अनुवाद स्वतंत्र रूपसे मूलानु-गामी किया गया है।

- १७. पूज्यपाद आवकाचार—इसका मूल या अनुवादके साथ कहींसे प्रकाशन हुआ है यह मुझे ज्ञात नहीं। ब्यावर-भवनकी हस्तिलिखित प्रतिपरसे इसकी प्रेस कापी तैयार की गई और अनुवाद भी मेरा ही किया हुआ है। इसकी प्रतिका क्रमांक ७४३, पत्र सं० ३ और आकार १२ ×७। इंच है। प्रति पृष्ठ पंक्ति सं० १२ है और प्रति पंक्ति अक्षर संख्या ३५-३६ है। इसका लेखनकाल सं० १९६४ है। ब्यावर-भवनकी अन्य अपूर्ण प्रतियोंसे मूलके संशोधनमें सहायता मिली है।
- १८. व्रतसार-श्रावकाचार—यह श्रावकाचार कहींसे मी अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। ब्यावर-भवनमें इसकी हस्तिलिखित एक प्रति है। जिसका एक ही पत्र है। उसका आकार १३ × ७ इंच और क्लोक सं० २२ है। इसपर न तो इसके रचियताका नाम ही है और न लेखन-काल ही दिया गया है। इसी प्रतिसे इसकी प्रतिलिपि की गई है। इसका अनुवाद मेरा ही है।
- १९. व्रतोद्योतम आवकाचार—यह श्रावकाचार भी अभी तक कहींसे भी प्रकाशित नहीं था। इसकी ब्यावर-भवनमें एक प्रति थी जिसका क्रमांक १६४ है और आकार ११॥। ४८ इच, पत्र स० २२, प्रति पृष्ठ पंक्ति-सं० १५ और प्रति पंक्ति अक्षर-संख्या ३७-३८ है। इसीपरसे प्रेस कापी और अनुवाद किया गया। दुःख है कि इसे देखनेके लिए डॉ० नेमिचन्द्रजी शास्त्रीने आरा मँगाया था। पर उनके स्वगंवास हो जानेसे प्रयत्न करनेपर भी यह प्रति वापिस नहीं का सकी। यही सौभाग्य रहा कि मैं इसकी प्रेस कापी पहिले कर चुका था। इसका अनुवाद भी मेरा ही है।

इस श्रावकाचारके मूल पृष्ठका संशोधन बम्बईके ऐ० पन्नालाल दि० जैन सरस्वती भवन-की प्रतिके आधारपर किया गया। प्रयत्न करनेपर भी अन्य स्थानोंसे इसकी दूसरी प्रतियाँ प्राप्त नहीं हो सकीं।

बम्बई भवनकी प्रति प्रेस कापी कर लेनेके पश्चात् प्राप्त हुई। इसका आकार १०॥ ×४॥ इंच है। पत्र संख्या ३० है, प्रति पृष्ठ पंक्ति संख्या १० और प्रति पंक्ति अक्षर-संख्या ३७-३८ है। बम्बई भवन अब उज्जैन स्थानान्तरित हो गया है। इसलिए इसका संकेत 'उ' किया गया है। यह विक्रम संवत् १८३४ की लिखी है जैसा कि इसकी अन्तिम पुष्पिकासे स्पष्ट है।

'वेदाग्निकर्मविषुसंयुतसंवत्सरेऽस्मिन् मासे मधौ सितसुभिन्नतरे तृतीयायां चारुपुस्तकमिदं वर वारके च चान्द्रेभके परिसमासिमगात् कृताख्यः । श्रोतृ-वाचकयो "" मंगलावली भूयात्'।

यह प्रति ब्यावर-भवनकी प्रतिकी अपेक्षा बहुत शुद्ध है और इसीके आधारपर अनेक संदिग्ध एवं अशुद्ध स्थल शुद्ध और निश्चित किये जा सके। पर छूटे हुए क्लोकोंकी पूर्ति इससे भी नहीं हो सकी। छूटे हुए क्लोकोंके संख्यांक २८५-२८६, तथा ४४४ और ४४५ है। पूर्वापर सम्बन्धको देखते हुए उक्त स्थलपर इन क्लोकोंका होना अत्यावक्यक है। अन्य शास्त्रोंके आधारपर उक्त क्लोकोंका हिन्दी अर्थ कर दिया गया है।

प्रस्तुत श्रावकाचारकी रचनामें संस्कृत व्याकरण-सम्बन्धी असुद्धियाँ अनेक स्थलोंपर दृष्टि-गोचर होती हैं। यथा---'अनगार'के स्थानपर 'अनागार' (इलोक ६) 'अर्थिनी'के स्थानपर 'अनी' ( क्लोक १५४-१५५ ) 'क्षमावान'के स्थानपर 'क्याबान्' ( क्लोक १७० ) तथा 'मित्राणि'के स्थान-पर 'मित्राः' ( क्लोक ३४१ ) आदि ।

कितने ही स्थलींपर प्रयत्न करनेके बाद भी कोई शुद्ध पाठ व्यानमें नहीं आनेपर (?) प्रश्नवाचक चिह्न लगा दिया गया है। यथा—क्लोक २०, २८, ६०, ९१, १८८, २५८, २६०, २६९, २९४, ४०१, ४७४, ५२० आदि। इस प्रकारके स्थलींपर प्रकरणके अनुसार अर्थकी संगति वैठाई गई है, पर वह सर्वधा संगत है, यह नहीं कहा जा सकता।

क्लोक ४५८ में 'चटन्ति सर्वार्थसिद्धि ते'का वर्ष यदि सर्वार्थसिद्धि विमान किया जाय तो वह आगमके विरुद्ध जाता है, क्योंकि शिक्षाव्रतोंका निरितचार-पालक श्रावक सर्वार्थसिद्धिविमानमें उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः 'सर्व असर्थकी सिद्धिको प्राप्त करता है' ऐसा अर्थ किया गया है।

त्रतोद्योतन श्रावकाचार यह नाम ग्रन्थके आद्योपान्त अध्ययन करनेपर सार्थक प्रतीक होता है, क्योंकि श्रावकोंके आचार-विचारका तो प्रायः वही वर्णन है, जो कि अन्य श्रावकाचारोंमें पाया जाता है। पर इसमें प्रारम्भसे ही मावोंकी प्रधानता एवं उज्ज्वलतापर अधिक बल दिया गया है और भावोंकी विशुद्धिसे ही व्रतोंका उद्योत (प्रकाश) होता है। अतः यह व्रतोंका उद्योत करने-वाला श्रावकाचार समझना चाहिए।

२०. श्रावकाचारसारोद्धार—इसकी हस्तिलिखित प्रति हमें श्री १०५ कुल्लक सिद्ध-सागरजीकी कृपासे प्राप्त हुई, जो कि जयपुरके किसी भंडार की है। इसका आकार १२॥ ×५ इंच है। पत्र संख्या ३८ है। प्रति पृष्ठ पंक्ति संख्या ११ है और प्रति पंक्ति अक्षर-संख्या ५४-५५ है। इनके रचियता श्रीपद्मनन्दी हैं। प्रतिके अन्तमें केवल इतना लिखा है—

'संवत् १५८० वर्षे शाके १४४५ प्रवर्तमाने' इससे यह ज्ञात नहीं होता है कि यह रचनाकाल है, अथवा प्रतिलेखनकाल।

चूँ कि भट्टारक सम्प्रदाय पृ० ९६ में दिये गये बलात्कारगण-उत्तरशास्ता-कालपटके अनुसार भट्टारक पद्मानन्दीका समय सं० १३८५-१४५० है। इसके तीन शिष्य थे। उनमेंसे भ० शुभचन्द्र दिल्ली-जयपुर शास्ताके, भ० सकलकीर्त्त ईडर शास्ताके और भ० देवेन्द्रकीर्त्त सूरत शास्ताके पट्टपर आसीन हुए। इनका क्रमसे समय इस प्रकार है—

- १. भ० शुभचन्द्र सं० १४५०-१५०७।
- २. भ० सकलकोत्ति सं० १४५०-१५१०।
- ३. भ० देवेन्द्रकीति सं० १४५०-१४९३।

उक्त तीनोंके समयको देखते हुए यही ज्ञात होता है कि ऊपर जो समय दिया गया है, वह श्रादकाणार सारोद्धारकी प्रति लिखनेका समय है। इस श्रादकाचारकी रचना सं॰ १४५० के पूर्व ही हो चुकी थी, क्योंकि पट्टावलियोंके अनुसार अट्टारक पद्मनन्दीका समय वि॰ सं० १३८५ से १४५० सिद्ध होता है।

२१. भव्य धर्मीपदेश उपासकाध्ययन—इसकी मूल प्रति किसी भी शास्त्र-मंडारसे प्राप्त नहीं हो सकी। किन्तु श्री श्रुल्लक स्वरूपानन्दजीके हाथसे लिखी प्रेस कापी उनकी कृपासे अवस्य प्राप्त हुई है। पर यह बहुत अधुद्ध वी और अनेक स्वानोंपर उन्होंने स्वयं नवीन पाठोंकी

करपना करके उन्हें लाल स्याहीसे उसीपर लिखा था वे भी अधिकांक्ष अशुद्ध थे। उनकी इस प्रेस कापीके आधारपर ही प्रस्तुत उपासकाध्ययनकी पाण्डुलिपि तैयार की गयी। जहाँ तक संभव हुआ, वहाँ तक अशुद्ध पाठोंको शुद्ध करनेका प्रयत्न किया गया, फिर भी अनेक अशुद्ध पाठोंको प्रश्न बाचक चिह्न लगाकर ज्यों-का-त्यों रखा गया है। जैसे—

- १. सागार-नागारसुधर्ममार्गम् ( भा० ३ पृ० ३७३ २लो० ५३ )
- २. मब्यो वरसम्यकत्वस् ( ,, पृ॰ ३८९ क्लोक २४५ ) आदि
- ३. प्रथम प्रतिमाका नाम कहीं 'दर्शनीक' और कहीं 'दर्शनिक' दिया है। ( भा॰ ३ पृ॰ ३७३ स्लोक ५४, ५७ आदि)।
- ४. सन्धिके नियमोंका उल्लंघन तो अनेक स्थानोंपर पाठकोंको स्वयं ही दृष्टि-गोचर होगा।
- ५. प्रयत्न करने पर भी ईलोक १०२ के प्रथम और तृतीय चरणके अशुद्ध पाठोंको शुद्ध नहीं किया जा सका । अतः उन पदोंका अर्थ भी नहीं दिया गया है । (भा० ३ पृ० ३७७ इलोक १०२)

इस उपासकाध्ययनके बीचका एक पत्र श्री शुल्लकजीको भी प्राप्त नहीं हुआ, अतः क्लोक ३१० से लेकर ३३९ तकके ४० क्लोक छूटे हुए हैं'। प्रकरणके अनुसार उनमें दानका वर्णन होना चाहिए।

उक्त त्रुटियोंके होनेपर भी प्रस्तुत संग्रहमें उसे स्थान देनेका कारण तद्गत कुछ विशेषताएँ हैं, जिनका अनुभव पाठकोंको उसका स्वाध्याय करनेपर स्वयं होगा।

इसके रचियता श्री जिनदेव हैं। उन्होंने अपने नामका उल्लेख प्रत्येक परिच्छेदके अन्तमें स्वयं किया है और अपने इस उपासकाध्ययनको भट्टारक श्री जिनचन्द्रके नामसे अंकित किया है।

इस उपासकाध्ययनके अन्तमें श्री जिनदेवने अपनी प्रशस्ति दी है, २५ श्लोक होनेपर भी बह अपूर्ण है। श्रुल्लकजीको संभवतः प्रतिका अंतिम पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ है। जो प्रशस्ति मिली है, उससे उनके विद्यागुरु यशोधर कवि जात होते हैं, जिनके प्रसादसे जिनदेवने आगम, सिद्धान्त, पुराण, चरित आदिका अध्ययन किया था। प्रशस्तिमें यशोधर कविका विस्तृत परिचय दिया गया है, किन्तु उसके अपूर्ण प्राप्त होनेसे जिनदेवके विषयमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता।

२२. पुरुषार्थानुशासन-गत आवकाचार—पं॰ गोविन्द-रचित पुरुषार्थानुशासन नामक यह ग्रंथ अभी तक अप्रकाशित है। सरस्वती भवन व्यावरकी क्रमांक ८० की हस्तलिखित प्रतिपरसे इसकी प्रेस कापी की गई। इसकी पत्र-संख्या ८६ और आकार १३ × ८। इंच है। प्रति पृष्ठ पंक्ति-संख्या १५ और प्रति पंक्ति अक्षर-संख्या ३७-३८ है। यह प्रति वि॰ सं॰ १९८४ की लिखी है और बहुत अशुद्ध है। इसका संशोधन बम्बई भवनकी प्रतिसे किया गया जो कि वि॰ सं॰ १८७६ की लिखी है और बहुत शुद्ध है। इसका आकार १० × ५ इंच है। पत्र-संख्या ६२, प्रति पृष्ठ पंक्ति १२ और प्रति पृक्त अक्षर-संख्या ३३-३४ है।

पुरुषार्थामुशासनमें चारों पुरुषार्थीका वर्णन है। उसमेंसे धर्म पुरुषार्थके अन्तर्गत जो श्रावक

घर्मका वर्णन है, वही प्रस्तुत संग्रहमें संकलित किया गया है। यूरा ग्रन्थ भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली या जीवराज-ग्रन्थमालासे प्रकाशित होनेके योग्य है।

२३. कुन्दकुन्द आवकाकार—इसकी एक मात्र प्रति सरस्वती भवन ब्यावरसे प्राप्त हुई है, जिसका क्रमांक ४१४ है। इसका आकार ११ x ४।। इंच है। पत्र-संख्या ५० है। प्रति पृष्ठ पंक्ति-संख्या १३ है और प्रति पंक्ति अक्षर-संख्या ४०-४१ है। पुष्ट कागजपर सुवाच्य अक्षरोंमें यह वि० सं० १९७० के माघ सुदी २ की लिखी हुई है, जिसे व्यास वनसीधर मच्छारामने लिखा है। प्रति जितनी सुवाच्य है, उतनी ही अशुद्ध है। इसके पाठोंका अधिकांश संशोधन अर्थको ध्यानमें रखकर किया गया है। फिर भी अनेक पाठ संदिग्ध रह गये हैं, उनके आगे (?) प्रश्नवाचक चिह्न लगाया गया है। इसका संकलन प्रस्तुत संग्रहके इसी चौथे भागमें किया गया है।

# म्रन्थ और मन्थकार परिचय

प्रस्तुत श्रावकाचार-संग्रहमें संकलित श्रावकधर्मका वर्णन करनेवाले आचार्योका परिचय कालक्रमसे यहाँ दिया जाता है।

१. चरित्रपाहुइ आचार्य-कुन्दकुन्द

इतिहासक्रोंके मतसे, तथा मुनि आचारके साथ द्रव्यानुयोग अध्यात्मशास्त्र एवं पाहुडसूत्रोंके रचियताके रूपमें श्रीकुन्दकुन्दाचार्य सर्वप्रथम ग्रन्थकार सिद्ध होते हैं। दिगम्बर-परम्परामें उनका स्थान सर्वोपरि है यह बात मंगलाचरणमें बोले जानेदाले इस मंगल-पद्यसे स्पष्ट है—

मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी । मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥

भगवान् महावीर और गौतम गणधरके पश्चात् उनका मंगलरूपसे स्मरण किया जाना ही उनकी सर्वोपरिताका द्योतक है।

यद्यपि इतिहासज्ञ उपलब्ध शिलालेखों आदिके आधार पर उनका समय विक्रमकी प्रथम शताब्दी निश्चित करते हैं, तथापि उनके द्वारा रिचत बोधपाहुडके अन्तमें दी गई दो गाथाओं में जब दे स्वयंको भद्रबाहु श्रुतकेबलीका शिष्य प्रकट करते हैं, तब उन्हें प्रथम शताब्दी मानना विचारणीय हो जाता है। ये दोनों गाथाएँ इस प्रकार है—

सद्दियारो हूओ भासासुत्तेसु जं जिणे कहियं। सो तह कहियं णायं सीसेण य भद्दबाहुस्स॥६२॥ बारस अंग वियाणं चउदसपुव्वंग विउल वित्थरणं। सुयणाणि भद्दबाह्र गमयगुरू भयवओ जयऊँ॥६२॥

प्रथम गाथामें सामान्यरूपसे भद्रबाहुका उल्लेख करनेपर कोई शंकाकार कह सकता था कि वे कौनसे भद्रबाहु हैं, उसके समाधानके लिए ही भद्रबाहुके लिए तीन विशेषण दूसरी गाथामें दिये गये हैं— १ द्वादशाङ्गवेत्ता, चतुर्दशपूर्ववेत्ता और श्रुतज्ञानी। इन तीन विशेषणोंके प्रकाशमें यह स्पष्ट है कि वे अपनेको पंचम श्रुतकेवली भद्रबाहुका ही शिष्य घोषित कर रहे हैं।

श्रुतावतारकथामें श्रुतघरों पट्ट पर आसीन होनेवाले आचार्यों की परम्पराके नाम दिये गये हैं, जब कि ये आचरण करानेवाली आचार्य-परम्पराके आचार्य थे। यह बात मूलाचारके रचियताके रूपमें उनके नामान्तर 'बट्टकेराचार्य' से सिद्ध होती है। आचार्य कुन्दकुन्द मुनिसंघमें 'प्रवर्तक' पद पर आसीन थे और मूलाचारके टीकाकार वसुनन्दीने 'बट्टओ संघपबट्टओ' अर्थात् जो संघका प्रवर्तक होता है उसे वर्तक कहा। वर्त्तकका ही प्राकृतरूप 'बट्टक' है और 'एलाचार्य' का प्राकृत रूप 'एरादूरिय' है। इन दोनों पदोंके संयोगसे बट्टकेरादूरिय बट्टकेराचार्य नाम प्रसिद्ध हो गया है। कुन्दकुन्दके पाँच नामोंमें एक नाम 'एलाचार्य' भी है। बाल-दीक्षित आचार्यको 'एलाचार्य' कहा जाता है, यह बात भी मूलाचारकी टीकासे ही सिद्ध है।

वा॰ कुन्दकुन्दके ग्रन्थकारों प्राचीन होनेका एक सबस्य प्रमाण यह भी है कि जहां वा॰ गुणबरने पाँचवें पूर्वके तीसरे पाहुडका उपसंहार करके 'कसायपाहुड' को रचना की और बा॰ मूत-बिल-पुष्पदन्तने दूसरे पूर्वणत 'कम्मपयिडपाहुड' का उपसंहार कर बद्खण्डागमकी रचना की है। यहाँ बारहवें दृष्टिवादके बनेकों पूर्वोका दोहन करके कुन्दकुन्दने बनेकों पाहुडोंकी रचना की है। प्रसिद्धि तो उनके द्वारा ८४ पाहुडोंके रचनेकी है, पर वर्तमानमें उनके द्वारा रचे हुए २०-२२ पाहुड तो उपलब्ध हैं ही। घुद्ध आत्मतत्त्वके निरूपणको देखते हुए 'समयसार' आठवें आत्मप्रवादपूर्वका सार प्रतीत होता है। इसी प्रकार पंचास्तिकाय अस्तिनास्ति प्रवादपूर्वका, नियमसार प्रत्याख्यान-पूर्वका और प्रवचनसार अनेक पूर्वोका सार ज्ञात होता है। मूलाचारको तो आ॰ वसुनन्दीने स्पष्ट रूपसे आचाराङ्गका उपसंहार कहा है। इस प्रकारसे कुन्दकुन्द द्वादशाङ्ग श्रुतमेंसे अनेक अंग और पूर्वके ज्ञाता सिद्ध होते हैं। अस्तु

यहाँ यह पूछा जा सकता है कि आ॰ कुन्दकुन्दने आचारांगका उपसंहार करके मुलाचारकी रचना की है, तब उपासकाध्ययन अंगका उपसंहार करके किसी स्वतंत्र उपासकाध्ययनकी रचना क्यों नहीं की ? इसका उत्तर यह है कि उनके समयमें साधु लोग शिथिलाचारी होने लगे थे, और अपने आचारको भूल गये थे। उनको उनका जिन-प्रणीत मार्ग बतानेके लिए मुलाचार रचा। किन्त उस समय श्रावक-लोग अपने कर्तव्योंको जानते थे एवं तदनुसार आचरण भी करते थे। अतः उनके लिए स्वतंत्र उपासकाष्ययनकी रचना करना उन्हें आवश्यक प्रतीत नहीं हुआ। केवल चारित्रपाहुडके भीतर चारित्रके सकल और विकल भेद करके मात्र ६ गाथाओं में विकल चारित्रका वर्णन करना ही उचित जंचा। पहली गाथामें संयमाचरणके दो भेद कहकर बताया कि सागार सयमाचरण गृहस्थोंके होता है। दूसरी गाथामें ११ प्रतिमाओंके नाम कहे। तीसरीमें सागारसंयमा-चरणको पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतरूप कहा । पश्चात् तीन गाथाओंमें उनके नाम गिनाये हैं। इन्होंने सल्लेखनाको चौथा शिक्षाव्रत माना है। देशावकाशिकव्रतको न गुणव्रतींमें गिनाया है और न शिक्षाद्रतोंमें ही। इनके मतसे दिक्-परिमाण, अनर्थ-दंड-वर्जन और भौगीपभोग परिमाण ये तीन गुणवत हैं, तथा सामायिक, प्रोषध, अतिथिपूजा और सल्लेखना ये चार शिक्षावत हैं। यहाँ यह विचारणीय कि मरणके अन्तमें की जानेवाली सल्लेखनाको शिक्षावतोंमें किस दृष्टिसे कहा है ? और क्या इस चौथे शिक्षाव्रतकी पूर्तिके बिना ही श्रावक तीसरी आदि प्रतिमाओंका धारी हो सकता है ?

चारित्रपाहुड-गत उक्त गायाएँ श्रावकाचार-संग्रहके तीसरे भागमें परिशिष्टके अन्तर्गत संकलित हैं।

आ॰ कुन्दकुन्द-रचित ८४ पाहुडोंकी प्रसिद्धि है। उनमेंसे आज २० उपलब्ध हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—

१. समयपाहुड (समयसार), २. पंचास्तिकायपाहुड (पंचास्तिकाय), ३. प्रवचनसार, ४. नियम-सार, ५. वंसणपाहुड, ६. चारित्तपाहुड, ७. सुत्तपाहुड, ८. बोषपाहुड, ९. भावपाहुड, १०. मोक्ख-पाहुड, ११. लिगपाहुड, १२. सीलपाहुड, १३. बारस अणुवेक्खा, १४. रयणसार, १५. सिद्धभिक, १६. सुदर्भात, १७. चारित्तभित, १८. जोगिभित, १९. बाइरियभित, २०. णिव्याणभित, २१. पंच गुक्भित, २२. तित्थयरमित । अनुपरुक्ष परिकर्मसूत्र भी इनके द्वारा रचा गया कहा जाता है।

यतः पाहुड पूर्वगत होते हैं, अतः कुन्दकुन्द पूर्वोके एक देश ज्ञाता सिद्ध होते हैं।

२. तत्त्वार्यसूत्र-आषार्य उमास्वाति

उमास्वाति-द्वारा संस्कृत भाषामें निबद्ध तत्त्वार्थसूत्रमें श्रावक धर्मका वर्णन सर्व-प्रथम दृष्टिगोचर होता है। इन्होंने तस्वार्थसूत्रके सातवें अध्यायमें व्रतीको सबसे पहले माया, मिथ्यात्व और निदान इन तीन शल्योंसे रहित होना आवश्यक बतलाया, जब कि स्वामि कार्त्तिकेयने दार्शनिक श्रावकको निदान-रहित होना जरूरी कहा है। इसके पश्चात् इन्होंने व्रतीके आगारी और अनगार भेद करके अणुद्रतीको आगारी बताया। पुनः अहिसादि व्रतोंकी पाँच-पाँच भावनाओंका वर्णन किया और प्रत्येक वतके पाँच-पाँच अतीचार बताये। इसके पूर्व न कुन्दकुन्दने अतीचारोंकी कोई सूचना दी है और न स्वामिकात्तिकेयने ही उनका कोई वर्णन किया है। तत्वार्थ सूत्रकारने अतीचारोंका यह वर्णन कहांसे किया, यह एक विचारणीय प्रश्न है। अतीचारोंका विस्तृत वर्णन करने पर भी कुन्दकुन्द और कात्तिकेयके समान उमास्वातिने भी आठ मूल गुणोंका कोई वर्णन नहीं किया है, जिससे पता चलता है कि इनके समय तक मूल गुणोंकी कोई आवश्यकता अनुभव नहीं की गई थी। तस्वार्यसूत्रमें ग्यारह प्रतिमाओंका भी उल्लेख नहीं है, यह बात उस दशामें विशेष चिन्ताका विषय हो जाती है, जब हम उनके द्वारा वर्तोकी भावनाओंका और अतीचारोंका विस्तृत वर्णन किया गया पाते हैं। इन्होंने कुन्दकुन्द और कार्त्तिकेय प्रतिपादित गुणव्रत और शिक्षां क्रतोंके नामोंमें भी परिवर्तन किया है। इनके मतानुसार दिग्वत, देशवत, अनर्थंदंड-विरित वै तीन गुणवत और सामाधिक, प्रोषधोपवास उपभोग-परिभोग परिमाण, अतिथि संविभाग वे चार शिक्षांत्रत हैं। स्वामिकार्तिकेय-प्रतिपादित देशावकाशिकको इन्होंने गुणवतमें और भोगोपभोग-परिमाणको शिक्षाव्रतमें परिगणित किया है। सूत्रकारने मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य भावनाओंका भी वर्णन किया है। इस प्रकार तत्त्वार्थसूत्रमें अहिसादिवतोंकी भावनाओं, अतीचारों और मैत्री, प्रमोद आदि भावनाओंके रूपमें तीन विधानात्मक विशेषताओंका, तथा अष्टमूलगुण और ग्यारह प्रतिमाओं के वर्णन नहीं करनेरूप दो अविधानात्मक विशेषताओं का दर्शन होता है।

#### समय-विचार

शिलालेखोंसे ज्ञात होता है कि गिद्धपिच्छाचार्य उमास्वाति श्री कुन्दकुन्दाचार्यके अन्वय या बंबमें द्वए हैं। यथा—

- १. तदीयवंशाकरतः प्रसिद्धादभूददोषा यतिरत्नमाला ।
   बभी यदन्तर्मणिवन्मुनीन्द्रः स कुण्डकुन्दोदितचण्डदण्डः ॥ १० ॥
- २. अभूदुमास्वातिमुनिः पवित्रे वंशे तदीये सकलार्थवेदी । सूचीकृतः येन जिनप्रणीतं शास्त्रार्थजातः मुनिपुंगवेन ॥ ११ ॥ (शिलालेख सं० भा० १ अभिले० १०८ पृ० २१०)
- ३. अभूदुमास्वातिमुनीश्वरोऽसावाचार्यशब्दोत्तरगृद्धपिच्छः । तदन्वये तत्सदृशोऽस्ति नान्यस्तात्कालिकाशेषपदार्थवेदी ॥ (शिलालेखसं० भा० १ अभिले० ४३ पु० ४३)

कुछ विद्वात् इन आवनाओंको महाबतोंकी ही रक्षक मानते हैं। परन्तु छाटी-संहिताकारने उन्हें एक देशरूपसे अनुद्रतोंकी भी संयुक्तिक रक्षक सिद्ध किया है। (देखों-आव ३ पू॰ १०० रछो०१८७ छादि)
--सम्पादक

अर्थात्—भद्रवाहु श्रु तकेवलीको बंध-परम्परामें जो यति (सामु) रूप रत्नमाला शोभित हुई, उसमें मध्यवर्ती मणिके समान प्रचण्ड तेजस्वी कुन्दकुन्द मुनीन्द्र हुए। उन्हींके पवित्र वंशमें सकलार्थवेत्ता उमास्वाति मुनीस्वर हुए, जिन्होंने जिनप्रणीत शास्त्रसमूहको सूत्ररूपसे रचा। ये उमास्वाति गृद्धिपच्छाचार्यके नामसे भी प्रसिद्ध हैं। उनके समान उस कालमें समस्त तस्त्रोंका वेत्ता और कोई नहीं था।

उक्त शिलालेखोंसे उमास्वातिका कुन्दकुन्दाचार्यके अन्वयमें होना प्रकट होता है, किन्तु निन्दसंघकी पट्टावलीमें उनको कुन्दकुन्दके पट्टपर वि० सं० १०१ में बैठनेका स्पष्ट उल्लेख भिलता है। इस पट्टावलीके अनुसार उमास्वाति ४० वर्ष ८ मास आचार्य पदपर रहे हैं। उनकी आयु ८४ वर्षकी थी और वि० सं० १४२ में उनके पट्ट पर लोहाचार्य द्वितीय प्रतिष्ठित हुए। इस प्रकार उमास्वातिका समय विक्रमकी प्रथम शतीका अन्तिम चरण और दूसरी शतीका पूर्वार्थ सिद्ध होता है।

तत्त्वार्थसूत्रका श्रावकधर्म-प्रतिपादक उक्त सातवा अध्याय सानुवाद श्रावकाचार-सग्रहके तीसरे भागके परिशिष्टमें दिया गया है।

उमास्वातिकी अन्य रचनाका कोई उल्लेख अभी तक कहींसे नहीं मिला है।

#### रत्नकरण्डजावकाचार-स्वामी समन्तभद्र

तत्त्वार्थंसूत्रके पश्चात् श्रावकाचारपर स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखनेवाले स्वामी समन्तभद्रपर हमारी दृष्टि जाती है, जिन्होंने रत्नकरण्डक रचकर श्रावकधर्म-पिपासु एवं जिज्ञासु जनोंके लिए सचमुच रत्नोंका करण्डक (पिटारा) ही उपस्थित कर दिया है। इतना सुन्दर और परिष्कृत विवेचन उनके नामके ही बनुरूप है।

रत्नकरण्डकमें कुछ ऐसा वैशिष्टण है जो अपनी समता नहीं रखता। अर्मकी परिभाषा, सत्यार्थ देव,शास्त्र, गुरुका स्वरूप, आठ अंगों और तीन मूढ़ताओं के लक्षण, मदों के निराकरणका उपदेश, सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्रका लक्षण, अनुयोगोंका स्वरूप, सयुक्तिक चारित्रकी आवश्यकता और श्रावकके बारह त्रतों तथा ग्यारह प्रतिमाओंका इतना परिमाजित और सुन्दर वर्णन अन्यत्र देखनेको नहीं मिलता।

श्रावकोंके आठ मूल गुणोंका सर्वप्रथम वर्णन हमें रत्नकरण्डमें ही मिलता है। श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार पांच अणुव्रत मूल गुण रूप और सात शीलव्रत उत्तर गुण रूप हैं और इस प्रकार श्रावकोंके मूल और उत्तर गुणोंकी सम्मिलित संख्या १२ है। परन्तु दिगम्बर परम्परामें श्रावकोंके मूलगुण ८ और उत्तर गुण १२ माने जाते है। स्वामिसमन्तभद्रने पांच स्थूल पापोंके और मद्य, मांस, मधुके परित्यागको अष्टमूलगुण कहा है, परन्तु श्रावकके उत्तर गुणोंकी संख्याका कोई उल्लेख नहीं किया है। हा, परवर्ती सभी जाचार्योंने उत्तरगुणोंकी संख्या १२ ही बताई है।

इसके अतिरिक्त समन्तमद्रने अपने सामने उपस्थित आगम-साहित्यका अवगाहन कर और उनके तत्त्वोंको अपनी परीक्षा-प्रधान दृष्टिसे कसकर बुद्धि-पाद्ध ही वर्णन किया है। उदाहरणार्थ— तत्त्वार्यसूत्रके सम्मुख होते हुए भी उन्होंने देखावकाशिकको गुणवत म मानकर शिक्षावत माना और मोगोपभोग परिमाणको चारित्रपाहुडके समान गुणवत ही माना। उनकी दृष्टि इस बातपर अटकी कि शिक्षावत तो अल्पकालिक साधना रूप होते हैं, पर मोगोपभोगका परिणाम तो यम-

रूपसे यावण्यीवनके लिए भी होता है फिर उसे शिकावतों में कैसे गिना जाय ! इसके साथ ही दसरा संशोधन देशावकाशिकको प्रथम शिक्षावत मानकर किया। उनकी तार्किक दृष्टि ने उन्हें बताया कि सामायिक और त्रोषधोपवासके पूर्व ही देशावकाशिका स्थान होना चाहिए, क्योंकि उन दोनोंकी अपेक्षा इसके कालकी मर्यादा अधिक है। इसके सिवाय उन्होंने आचार्य कृत्दकृत्द द्वारा प्रतिपादित सल्लेखनाको शिक्षावत रूपसे नहीं माना । उनकी तार्किक दृष्टिको यह जैंचा नहीं कि मरणके समय की जानेवाली सल्लेखना जीवन भर अभ्यास किये जानेवाले शिक्षावतोंमें कैसे स्थान पा सकती है ? अतः उन्होंने उसके स्थानपर वैयावृत्य नामक शिक्षावृतको कहा । सूत्रकारने अतिथि-संविभाग नामक चौथा शिक्षावत कहा है, परन्तु उन्हें यह नाम भी कुछ संकृचित या अव्यापक जैचा, क्योंकि इस व्रतके भीतर वे जितने कार्योंका समावेश करना चाहते थे, वे सब अतिथि-संविभागके भीतर नहीं आ सकते थे। उक्त संशोधनोंके अतिरिक्त अतीचारोंके विषयमें भी उन्होंने कई संशोधन किये। तत्त्वार्यसूत्रगत परिग्रह परिमाणवतके पाँचों अतीचार तो एक 'अति-क्रमण' नाममें हो आ जाते हैं, फिर उनके पंचरूपताकी क्या सार्थकता रह जाती है, अतः उन्होंने उसके स्वतंत्र ही पाँच अतीचारोंका प्रतिपादन किया। इसी प्रकार तत्त्वार्थसूत्रगत भोगोपभोग-परिमाणके अतीचार भी उन्हें अध्यापक प्रतीत हुए, क्योंकि वे केवल मोगपर ही घटित होते हैं, अतः इस व्रतके भो स्वतंत्र अतीचारोंका निर्माण किया और यह दिखा दिया कि वे गतानुगतिक या आज्ञा-प्रधान न होकर परीक्षाप्रधानी हैं। इसी प्रकार एक संशोधन उन्होंने ब्रह्मचर्याणुव्रतके बतीचरोंमें भी किया। उन्हें इत्वरिकापरिगृहीतागमन और इत्वरिका-अपरिगृहीतागमनमें कोई खास भेद दिष्टगोचर नहीं हुआ, क्योंकि स्वदार-सन्तोषीके लिए तो दोनों ही परस्त्रियाँ हैं। अतः उन्होंने उन दोनोंके स्थानपर एक इत्वरिका गमनको रखकर 'विटत्व' नामक एक और अतीचारकी स्वतंत्र कल्पना की, जो कि बहाचर्याणुव्रतके अतीचार होनेके सर्वथा उपयुक्त है।

श्रावकधर्मके प्रतिपादन करनेवाले आदिके दोनों ही प्रकारोंको हम रत्नकरण्डकमें अपनाया हुआ देखते हैं, तथापि ग्यारह प्रतिमाओंका ग्रन्थके सबसे अन्तमें वर्णन करना यह बतलाता है कि उनका सुकाव प्रथम प्रकारकी अपेक्षा दूसरे प्रतिपादन-प्रकारकी ओर अधिक रहा है।

अर्हत्पूजन को वैयावृत्यके अन्तर्गत वर्णन करना रत्नकरण्डकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसके पूर्व पूजनको श्रावक-त्रतोंमें किसीने नहीं कहा है। सम्यक्तवके आठ अंगोंमें, पाँच अणुव्रतोंमें, पाँच पापोंमें और चारों दानोंके देनेवालोंमें प्रसिद्धिको प्राप्त करनेवालोंके नामोंका उल्लेख भी रत्नकरण्डककी एक खास विशेषता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी समन्तमद्रने श्रावक धर्मको पर्याप्त पल्लवित और विकसित किया और उसे एक व्यवस्थित रूप देकर भविष्यकी पीढ़ीके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया।

### परिचय और समय

आचार्यं समन्तभद्रके समयपर विभिन्न इतिहासज्ञोंने विभिन्न प्रमाणोंके आधारोंपर भिन्न-भिन्न मत प्रकट किये हैं। किन्तु स्वर्गीय जुगलिकशोर मुख्तारने उन सबका सयुक्तिक निरसन करके उन्हें विक्रमकी दूसरी शतीका आचार्य सिद्ध किया है और उनके इस मतकी डॉ॰ ज्योतिप्रसाद जैनने अनेक युक्तियोंसे समर्थन किया है। स्व॰ मुख्तार साहबने स्वामी समन्तभद्रके इतिहासपर बहुत विशद प्रकाश डाला है। रत्नकरण्डके अतिरिक्त आपकी निम्नांकित रचनाएँ उपलब्ध हैं-

१. बृहत्स्वयम्भूस्तोत्र, २. देवागमस्तोत्र ( बाप्तमीमांसा ), ३. स्तुति विद्या ( जिनशतक ), ४. युक्त्यनुशासन ।

इनके सिमाय १. जीवसिद्धि, २. तत्त्वानुशासन, ३. प्रमाण पदार्थं, ४. गन्धहस्तिमहामाध्य, ५. कर्मप्रामृतटीका और ६. प्राकृत व्याकरणके रचनेका भी उल्लेख मिलता है।

### ४. कार्तिकेयानुप्रेका-स्वामी कार्तिकेय

स्वामी कार्तिकेयने अनुप्रेक्षा नामसे प्रसिद्ध अपने ग्रन्थमें धर्म भावनाके भीतर श्रावक धर्म-का विस्तृत वर्णन किया है। इनके प्रतिपादनकी शैली स्वतंत्र है। इन्होंने जिनेन्द्र उपदिष्ट धर्मके दो मेद बताकर संगासक्तों-परिग्रहधारी गृहस्थोंके धर्मके बारह मेद बताये हैं। यथा-१. सम्यग्दर्शनयुक्त, २. मद्यादि स्थूल-दोषरहित, ३. वतथारी, ४. सामायिकी, ५. पर्ववती, ६. प्रासुक आहारी, ७ रात्रिभोजन विरत, ८. मैथून त्यागी, ९. आरम्भत्यागी, १०. संगत्यागी, ११. कार्यानु-मोदिवरत और १२. उदिष्टाहारविरत । इनमें प्रथम नामके अतिरिक्त शेष नाम ग्यारह प्रति-माओंके हैं। यतः श्रावकको व्रत धारण करनेके पूर्व सम्यग्दर्शनका धारण करना अनिवार्य है अतः सर्वप्रथम उसे भी गिनाकर उन्होंने श्रावक-धर्मके बारह मेद बतलाये हैं और उनका वर्णन पूरी ८५ गायाओं में किया है। जिनमेंसे २० गायाओं में तो सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति, उसके मेद, उनका स्वरूप, सम्यग्द्षिट और मिथ्याद्दष्टिकी मनोवृत्ति और सम्यक्त्वका माहात्म्य बहुत सुन्दर ढंगसे वर्णन किया है, जैसा कि अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होता । तत्पश्चात् दो गाथाओं द्वारा दार्शनिक श्रावकका स्वरूप कहा है, जिसमें बताया गया है कि जो त्रस-समन्वित या त्रस-वातसे उत्पन्न मांस, मद्य और निद्य पदार्थोंका सेवन नहीं करता, तथा दृढ़िचत्त, वैराग्य-भावना-युक्त और निदान रहित होकर एक भी वतको धारण करता है, वह दार्शनिक श्रावक है। तदनन्तर उन्होंने व्रतिक श्रावकके १२ व्रतोंका बड़ा हृदयग्राही, तलस्पर्शी और स्वतंत्र वर्णन किया है, जिसका आनन्द इस ग्रन्थका अध्ययन करके ही लिया जा सकता है। उन्होंने कृन्दकृन्द-सम्मत तीनों गुणव्रतोंको तौ माना है, परन्तु शिक्षावर्तोंमें कृन्दकृन्द-स्वीकृत सल्लेखनाको न मानकर उसके स्थान पर देशाव-काशिकको माना है। इन्होंने समन्तभद्रके समान अनर्थ दंडके पाँच भेद कहे हैं। स्वामिकार्त्तिकेयने चारों शिक्षावतोंका विस्तारके साथ विवेचन किया है। सामयिक शिक्षावतके स्वरूपमें आसन, लय, काल आदिका वर्णन द्रष्टव्य है। इन्होंने प्रोषधोपवास शिक्षाव्रतमें उपवास न कर सकने-वालेंके लिए एक भक्त, निर्विकृति आदि करनेका विघान किया है। अतिथि संविभाग शिक्षाव्रतमें यद्यपि चारों दानोंका निर्देश किया है, पर आहार दान पर खास जोर देकर कहा है कि एक भोजन दानके देने पर शेष तीन स्वतः ही दे दिये जाते हैं। चौचे देशावकाशिक शिक्षाव्रतमें दिशाओंका संकोच और इन्द्रिय विषयोंका संवरण प्रतिदिन आवश्यक बताया है। इसके पश्चात सल्लेखनाके यथावसर करनेकी सूचना की गयी है। सामायिक प्रतिमाके स्वरूपमें समन्तभन्नके समान कायोत्सर्ग, द्वादश आवर्त, दो नमन और चार प्रणाम करनेका विधान किया है। प्रोषध प्रतिमामें सोलह पहरके उपवासका विधान किया है। सचित्त त्याग प्रतिमाधारीके लिए सर्व प्रकारके सचित्त पदार्थोंके सानेका निषेष किया है और साथ ही यह भी आदेश दिया है कि जो स्वयं सचित्तका त्यागी है उसे सचित्त वस्तु बन्यको बानेके लिए देना योग्य नहीं है, क्योंकि खाने

और खिलानेमें कोई मेद नहीं है। रात्रि-भोजन-त्याग प्रतिमाधारीके लिए कहा है कि जो चतुर्विध आहारको स्वयं न खानेके समान अन्यको भी नहीं खिलाता है वही निशि भोजन बती है। ब्रह्म-चर्य प्रतिमाधारीके लिए देवी, मनुष्यनी, तियँचनी और चित्रगन सभी प्रकारकी स्त्रियोंकी मन, वचन, कायसे अभिलाषाके त्यागका विधान किया है। आरम्भविरत प्रतिमाधारीके लिए कृत, कारित और अनुमोदनासे आरम्भका त्याग आवश्यक बताया है। परिग्रह त्याग प्रतिमामें बाह्म और आभ्यन्तर परिग्रहके त्यागनेका विधान किया है। अनुमतिविरतके लिए गृहस्थीके किसी भी कार्यमें अनुमतिके देनेका निषेध किया है। उद्दिष्टाहारविरतके लिए याचना-रहित और नवकोटि-विश्वद योग्य भोज्यके लेनेका विधान किया गया है। स्वामी कार्तिकेयने ग्यारहवीं प्रतिमाके भेदों का कोई उल्लेख नहीं किया है जिससे पता चलता है कि उनके समय तक इस प्रतिमाके दो मेद नहीं हुए थे।

स्वामिकात्तिकेयने अपने इस 'अणुवेक्खा' ग्रन्थके अन्तमें जो प्रशस्ति दी है, उससे उनके समय पर कोई प्रकाश नहीं पढ़ता है, केवल इतना हो जात होता है कि स्वामिकुमारने यह ग्रन्थ जिन-वचनकी प्रभावना तथा अपने चंचल मनको रोकनेके लिए बनाया है। ये बारह अनुप्रेक्षाएँ जिनागमके अनुसार कही गयी हैं। जो इन्हें पढ़ता, सुनता और भावना करता है वह शाश्वत सुखको पाता है। कुमारकालमें दीक्षा ग्रहण करनेवाले वासुपूज्य, मिल्ल, नेमि, पाश्वं और महावीर इन पाँच बालब्रह्माचारी तीर्थंकरोंकी मैं स्तुति करता हैं।

#### परिचय और समय

उक्त प्रशस्तिसे केवल यही ज्ञात होता है कि इसके रचियता स्वामीकुमार थे, वे बाल-ज्ञह्मचारी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुमारावस्थामें ही दीक्षा ग्रहण करनेवाल पाँच तीर्थकरोंका अन्तमें स्तवन किया है। कार्त्तिकेयके अनेक पर्यायवाची नामोंमें एक नाम 'कुमार' भी है, सम्भवतः इसी कारण यह स्वामिकात्तिकेय-रचित प्रसिद्ध हुआ है। सर्वप्रथम इस नामका उल्लेख इसके संस्कृत-टीकाकार श्री श्रुतसागरने ही किया है।

इनका समय बहुत ऊहापोहके बाद श्री जुगलकिशोर मुख्तारने विक्रमकी दूसरी-तीसरी शताब्दी प्रकट किया है।

स्वामीकुमार या कार्त्तिकेय द्वारा रचित किसी अन्य ग्रन्थका कहीं कोई उल्लेख अभीतक नहीं मिला है।

#### ५. रत्नमाला—बा० शिवकोटि

आ० शिवकोटिने रत्नमाला नामक एक लघुकाय ग्रन्थकी रचना की है, जिसमें उन्होंने रत्नत्रय घर्मकी महत्ता बतलाते हुए भी श्रावकघर्मका ही प्रमुखतासे वर्णन किया है। सर्व प्रथम सम्यक्तकी महिमा बता कर वीतराणी देव, सत्प्रतिपादित शास्त्र और निरारम्भी दिगम्बर गुरुके श्रद्धान करनेको सम्यक्त्व कहा है और बताया है कि प्रशम-संवेगादिवान्, तत्त्वनिश्चयवान् मनुष्य जन्म-जरातीत मोक्ष पदवीको प्राप्त करता है। पुनः श्रावकोंके १२ बत्रोंका उल्लेख कर दिग्वत, अनर्थदण्डविरति और भोगोपभोगसंख्यान ये तीन गुणवत तथा सामायिक, प्रोषधोपवास, अतिथिपूजन और मारणान्तिकी सल्लेखना ये चार शिक्षावत कहे हैं। इन्होंने समन्तभद्ग-प्रतिपादित आठ

मूलगुणोंका उल्लेख कर कहा है कि पंच उदुम्बरोंके साथ तीन मकारका त्याग तो बालकों और मूलोंमें भी देखा जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि यथार्थ मूलगुण तो पंच अणुष्रतोंके साथ मख, मांस और मधुके त्याग रूप ही हैं। इन आठ मूलगुणोंके घारणका महान् फल बतलाते हुए पाँचों स्थूल पापों और तीनों मकारोंके त्यागका विशद मुफल-दायक स्वरूप निरूपण किया है। व्यसनोंके त्यागका, रात्रिभोजन त्यागके मुफलका, पंचनमस्कार मंत्रके जपनेका, अष्टमी आदि पर्वोमें सिद्धभक्ति आदि करनेका, त्रिकाल वन्दना-करनेका, एवं शास्त्रोक्त अन्य भी क्रियाओंके करनेका विधान करके बताया गया है कि व्रतोंमें अतीचार लगनेपर गुरु-प्रतिपादित प्रायश्चित्त लेना चाहिए। चैत्य और चैत्यालय बनवानेका साघुजनोंकी वैयावृत्य करनेका तथा सिद्धान्त ग्रन्थ एवं आचारशास्त्रके बाचने वालोंमें धन-क्यय करनेका, जीर्ण चैत्यालयोंके उद्धार करनेका और दीन-अनाथजनोंको भी दान देनेका विधान किया है।

#### परिचय और समय

रत्नमालाके प्रारम्भमें ही स्वामी समन्तभद्रका जिन शब्दोंमें स्मरण किया गया है और इसके अन्तिम पदमें जिस प्रकार श्लेष रूपसे 'शिवकोटि' पद दिया गया है, उससे यह निविवाद सिद्ध है कि इस रत्नमालाके रचियता शिवकोटि राजा स्वामी समन्तभद्रसे बहुत अधिक प्रभावित थे। समन्तभद्रके द्वारा चन्द्रप्रभजिनकी स्तुति करते हुए चन्द्रप्रभजिनबिम्ब प्रकट हुआ देखकर उससे प्रभावित एवं दीक्षित हुए शिष्यका उल्लेख जो शिलालेखोंमें, तथा विकान्त कौरव आदिमें पाया जाता है, उसके आधार पर प्रस्तुत रत्नमालाके रचियता उन्हीं शिवकोटिके माननेमें कोई सन्देह नहीं रहता। श्री जुगलिकशोर मुख्तारने भी 'समन्तभद्रके इतिहासमें' इस तथ्यको स्वीकार किया है। (देखो पृष्ठ ९५-९६) इसलिए समन्तभद्रका जो विकामकी दूसरी शती समय है, वहीं शिवकोटिका भी समझना चाहिए।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शिवकोटिने समन्तभद्र और सिद्धसेनके सिवाय अन्य किसी भी आचार्यका स्मरण नहीं किया है।

शिवकोटिकी किसी अन्य रचनाका कहीं कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं हुआ है।

#### ६. पराचरित-का० रविषेण

जैन समाजमें पद्मपुराणसे प्रसिद्ध पद्मचरितकी रचना आ० रिवर्षणने की हैं। इसके चौदहवें पर्वमें श्रावक धर्मका वर्णन आया है, उसे प्रस्तुत संग्रहके तीसरे भागके परिशिष्टमें सानुवाद दिया गया है। यद्यपि पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतके रूपमें श्रावकके १२ व्रतोंका वर्णन किया गया है, तथापि उन्होंने अनर्थदंड विरति, दिग्वत और भोगोपभोग संस्थान ये तीन गुणव्रत, तथा सामायिक, प्रोषधानशन, अतिथिसंविभाग और सल्लेखना ये चार शिक्षाव्रत कहे हैं। अन्तमें मद्य, मांस, मधु, द्यूत, राव्रिभोजन और वेश्यासंगमके त्यागका विधान किया है।

उनके इस संक्षिप्त वर्णनसे दो वार्ते स्पष्ट हैं—गुणव्रतों और शिक्षाव्रतोंकी विभिन्नता और मूलगुणों या सप्त व्यसनोंका कोई उल्लेख न करके मद्यादि छह निन्ध कार्योंके त्यागका विधान। इससे ज्ञात होता है कि उनके समय तक पंच उदुम्बर फलोंके भक्षणका, तथा चूत और वेश्यासंगम-के सिवाय शेष व्यसनोंके सेवनका कोई प्रचार नहीं था। अथवा सात व्यसनोंमें तीन मकारोंके

परिगणित करने पर, तथा बेक्या सेवनमें परस्त्रीको भी ले लेनेपर छह व्यसनोंका निर्देश हो ही गया है। केवल आखेट (शिकार) खेलनेके स्थान पर रात्रिभोजनके त्यागकी प्रेरणा की है। इससे यह ज्ञात होता है कि उनके समयमें आखेट खेलनेकी प्रवृत्तिके स्थानमें रात्रिभोजनका प्रचार बढ़ रहा था, अतः उसके त्यागका विधान करना उन्होंने आवश्यक समझा।

#### परिचय और समय

आ॰ रिवर्षणने पद्मचरितकी रचना वीर निर्वाण सं० १२०३ में समाप्त की है। जैसा कि उन्होंने स्वयं लिखा है---

द्विशताभ्यधिके समासहस्रे समतीतेऽर्धचतुर्धवर्षयुक्ते । जिनभास्करवर्धमानसिद्धेश्चरितं पद्ममुनेरिदं निबद्धम् ॥

(पद्मचरित पर्व १२३ इलो १८२)

अर्थात्—भ० महावीरके मुक्त होनेके पश्चात् १२०३ वर्षं ६ मास बीतने पर मैंने पद्म नामक बलभद्र मुनिका यह चरित रचा।

उक्त आधार पर आ॰ रविषेणने वि॰ सं॰ ७३४ में पद्मचरित समाप्त किया। अतः उनका समय विक्रमकी आठवीं शतीका पूर्वार्ध निश्चित ज्ञात होता है।

पद्मचरितके अतिरिक्त आ॰ रविषेणकी अन्य रचनाका कहीं कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है ।

### ७. वराङ्गचरित-वा० जटासिहनन्दि

आचार्य जटासिंहनन्दिने 'वराञ्जचिरत' नामके एक महाकात्र्यकी रचना की है। उसके पन्द्रहवें संगंमें श्रावकधर्मका वर्णन आया है, उसे ही प्रस्तुत संग्रहके परिशिष्टमें संकलित किया गया है। इसके प्रारम्भमें दयामयी धर्मसे सुखकी प्राप्ति बताकर उसके धारणकी प्रेरणा की गई है तथा गृहस्थोंको दु:खोंसे छूटनेके लिए वत, शील, तप, दान, संयम और अहंत्यूजन करनेका विधान किया गया है। श्रावकके वे ही बारह इत कहे गये हैं जिन्हें कुन्दकुन्दाचार्यने कहा है। इसमें देवताकी प्रीतिके लिए, अतिथिके आहारके लिए, मंत्रके साधनके लिए, औषधिके बनानेके लिए और भयके प्रतीकारके लिए किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करनेको अहंसाणुवत कहा गया है। प्रातः और सायंकाल शरण, उत्तम और मंगल स्वरूप अरिहन्त, सिद्ध, साधु और धर्मको नमस्कार पूर्वक उनके ध्यान करनेको, सर्व प्राणियोंपर समता भाव रखनेको, संयम धारणकी भावना करनेको और आत्त'-रौद्रभावोंके त्यागको सामायिक व्रत कहा है। जीवनके अन्तमें सभी बहिरंग-अन्तरंग परिग्रहका त्यागकर और महाव्रतोंको धारण कर शरीर-त्यागको सल्लेखना शिकाव्रत कहा है। अन्तमें बताया है कि जो विधिसे उक्त व्रतोंका पालन करते हैं वे सौधमीदि कल्पोंमें उत्पन्न होकर और वहाँसे आकर उत्तम बंशमें जन्म रुकर दीकित हो कर्म नष्ट कर परम पदको प्राप्त होते हैं।

### परिचय और समय

यद्यपि वराञ्जचरितके अन्तमें आ॰ जटासिंहनन्दिने अपने परिचय और समयके विषयमें कुछ भी नहीं लिखा है, तो भी उद्योतन सूरिने 'कुवलयमाला' में, जिनसेन प्रथमने 'हरिवंशपुराण' में और जिनसेन द्वितीयमें 'महापुराण' में इनका उल्लेख किया है, अतः ये उक्त आचार्योंसे पूर्ववर्ती

सिद्ध होते हैं। तवनुसार इनका समय विक्रमकी आठवीं-नवमी शताब्दीका मध्यवर्ती काल सिद्ध होता है।

वरा क्रचरितके अतिरिक्त इनकी अन्य किसी रचनाका कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं है ।

## ८. हरिवंशपुराण-वा० जिनसेन प्रथम

आ॰ जिनसेन प्रथमने अपने हरिवंशपुराणके ५८वें सर्गमें श्रावकधर्मका वर्णन तत्त्वार्थसूत्रकें सातवें अध्यायको सामने रखकर तदनुसार ही किया है। हाँ इसमें पापोंका स्वरूप पुरुषार्थं सिद्धधु-पायकें समान बताकर अहिंसादि पाँचों अणुवतोंका स्वरूप कहा है। साथ ही रत्नकरण्ड श्रावका-चारकें समान गुणवतों और शिक्षावतोंका स्वरूप कहा है। मेद केवल इतना है कि तत्त्वार्थसूत्र-सम्मत ही गुणवत और शिक्षावतके मेद कहे हैं। व्रतोंके अतीचार भी तत्त्वार्थसूत्र-सम्मत कहे हैं, परन्तु प्रत्येक अतीचारका स्वरूप भी संक्षेपसे दिया है। पाँचों अनर्थदण्डोंका स्वरूप रत्नकरण्डकें समान कहा है। इन्होंने तत्त्वार्थसूत्रकें समान आठ मूलगुणोंका कोई उल्लेख नहीं किया है। किन्तु भोगोपभोग-परिमाण शिक्षावतमें मद्य, मांस, मधु, द्यूत, वेश्यासेवन और रात्रिभोजनके त्यागका विधान अवश्य किया है। पाँचों व्रतोंकी भावनाएँ भी तत्त्वार्थसूत्रकें सदृश कही हैं और मैत्री आदि भावनाओंका भी वर्णन किया है।

#### परिचय और समय

आ॰ जिनसेनने अपना हरिबंशपुराण शक सं॰ ७०५ में लिखकर पूर्ण किया है, अतः इनका समय विक्रमकी आठवीं शताब्दीका मध्यभाग निश्चित है।

हरिवंशपुराण-गत उक्त श्रावकधर्मका वर्णन प्रस्तुत संग्रहके तीसरे भागमें परिशिष्टके अन्तर्गत दिया गया है।

### ९. महापुराच-वा० जिनसेन द्वितीय

आ० जिनसेनने अपने प्रसिद्ध महापुराणके भीतर बाह्मणोंकी सृष्टिका वर्णन और उनके किया काण्डका विस्तृत निरूपण ३८, ३९ और ४० वें पर्वमें किया है। इन तीनों पर्वोका संकलन इस श्रावकाचार-संग्रहके प्रथम भागमें किया गया है।

दिग्वजयसे लौटनेक पश्चात् उनके (सम्राट् भरत चक्रवर्तीके) हृदयमें यह विचार जाग्रत हुआ कि मेरी सम्पत्तिका सदुपयोग कैसे हो। मुनिजन तो गृहस्थोंसे धन लेते नहीं हैं। अतः गृहस्थोंकी परीक्षा करके जो व्रती सिद्ध हुए, उनका दानमानादिसे अभिनन्दन किया और उनके लिए इज्या, वार्ता, दित्त, स्वाध्याय, संयम और तपका उपदेश दिया। इज्या नाम पूजाका है। उसके नित्यमह, महामह, चतुर्मुखमह और कल्पद्रुममह मेद बता कर उसकी विधि और अधिकारी बताये। विश्वद्धवृत्तिसे कृषि आदिके द्वारा जीविकोपार्जन करना वार्ता है, पुनः दत्तिके चार मेदोंका उपदेश दिया। और स्वाध्याय, संयम एवं तपके द्वारा आत्मसंस्कारका उपदेश देकर उनकी द्विज या बाह्मण संज्ञा घोषितकर और ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपवीत) से चिन्हितकर उनके लिए विस्तारके साथ गर्भान्वयी दीक्षान्वयी और कर्त्रन्वयी क्रियाओं के करनेका जो उपदेश दिया, वही उक्त वर्षों आ० जिनसेनने निबद्ध किया है।

गर्भान्वयी कियाओं के ५३ मेदों का विस्तृत वर्णन ३८ वें पर्वमें किया गया है। दीक्षान्वयी कियाओं का वर्णन ३९ वें पर्वमें किया गया है। व्रतों का घारण करना दीक्षा है। यह व्रतों का घारण अणुव्रत और महाव्रत रूपसे दो प्रकारका होता है। व्रत-धारण करने के अभिमुख पुरुषकी कियाओं को दीक्षान्वयी किया कहते हैं। इसके अवतार, वृक्षलाम आदि आठ मेदों का स्वरूप-निरूपणकर भरत सम्राट्ने इनका उद्देश कुलकमागत मिथ्यात्व छुड़ा कर सम्यक्त्वी और व्रती होना बताया। पुनः अतिनिकट भव्य पुरुषको प्राप्त होनेवालो कर्यन्वयी कियाओं का वर्णन किया। इनके अन्तर्गत सज्जातित्व, सद्गृहित्व, पारिवाज्य, सुरेन्द्रत्व, साम्राज्य, आईन्त्य और निर्वृति (मुक्तिप्राप्ति) रूप सात परम स्थानों का जो वर्णन चकवर्तिन किया उसे भी ३९ वें पर्वमें निबद्ध किया गया है।

सद्-गृहित्व क्रियाका वर्णन करते हुए यह बाशंका की गई है कि क्रुषि आदि षद् कर्मीसे वाजीविका करनेवाले गृहस्थोंके हिंसा पापका दोष तो लगेगा ही। फिर उसकी शुद्धि कैसे होगी? इसके उत्तरमें बताया गया कि पक्ष, चर्या और साधनके अनुष्ठानसे हिंसादि दोषोंकी शुद्धि होती है। सम्पूर्ण हिंसादि पापोंकी निवृत्तिका लक्ष्य रखना पक्ष कहलाता है। अहिंसादि व्रतोंका धारण करना चर्या है और जीवनके अन्तमें समाधिसे मरण करना अर्थात् संन्यास या सल्लेखनाको स्वीकार करना साधन है।

उपर्युक्त तीनों प्रकारको क्रियाओं के जिन मंत्रोंका विधान आदि चक्रीने किया उनका वर्णन महापुराणके ४० वें पर्वमें निबद्ध किया गया है।

इस प्रकार बनाये गये बाह्यणका उपनयन संस्कार करते समय अणुव्रत, गुणव्रत और शीलादिसे संस्कार करनेका तथा व्रतावतरण क्रियाके समय मद्य, मांस, मधु और पंच उदुम्बरके त्यागका उपदेश दिया गया है। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि इस सारे बाह्यण सृष्टिके समय श्रावकके व्रतोंका किञ्चिन्सात्र भी स्वरूप-निरूपण आ॰ जिनसेनने इन तीनों पर्वोंमेंसे कहीं पर भी नहीं किया है। ये तीनों ही पर्व क्रियाकाण्ड और उनके मंत्रोंसे भरे हुए हैं।

आ॰ जिनसेनके सामने उक्त क्रियाकाण्डके वर्णनका क्या आधार रहा है ? इस आशंकाका समाधान उन्होंने औपासिकसूत्र, श्रावकाध्याय-संग्रह, आदिका उल्लेखकर किया है।

#### परिश्वय और समय

आ० जिनसेनने जयधवला टीकाको शक सं० ७५९ के फाल्गुन शुक्ल १० के दिन पूर्ण किया है और उसके पश्चात् महापुराणकी रचना की है। इससे महापुराणका रचनाकाल शक सं० ७६०-७७० के मध्य होना चाहिए। इस प्रकार इनका समय विक्रमकी नवीं शतीका उत्तरार्घ है।

आ॰ जिनसेन द्वितीयने महापुराणके अतिरिक्त कालिदासके प्रसिद्ध मेत्रदूत काव्यके पद्योंके पाद-पूतिके रूपमें 'पार्क्वाभ्युदय' नामक एक महाकाव्यकी भी रचना की है। तथा गुणधराचार्य-विरचित सिद्धान्त ग्रन्थ कसायपाहुडके ऊपर वीरसेनाचार्य-द्वारा रचित जयधवला-टीकाके शेष अंशको आपने ही पूर्ण किया है, जो कि ४० हजार रलोक प्रमाण है और जिससे वे सिद्धान्त ग्रन्थोंके महान् वेत्ता सिद्ध होते हैं।

१. महापुराण पर्व ३८ श्लोक ३४ । भा । १. पू॰ ३० ।

マ. ,, ,, 401 ,, ,, 表表1

# १०. पुरवार्षं सिद्धधुपाम--का० अमृतसम्ब

आचार्यं कुन्दकुन्दके बन्धोंके बमरटीकाकार श्री बमृतचन्द्रने पुरुषार्थिसद्वधुपायकी रचना की है। इसमें उन्होंने बताया है कि जब यह चिदात्मा पुरुष अचल चैतन्यको प्राप्त कर लेता है, तब वह परम पुरुषार्थरूप मोक्षकी सिद्धिको प्राप्त हो जाता है। इस मुक्तिकी प्राप्तिका उपाय बतलाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम सम्यग्दर्शनका साङ्गोपाञ्ज अपूर्व विवेचन किया है। पुनः सम्यग्दानकी अष्टाङ्ग-युक्त आराधनाका उपदेश दिया। तदनन्तर सम्यक्चारिक्रकी व्याख्या करते हुए हिंसादि पापोंकी सम्पूर्णं स्पसे निवृत्ति करनेवाले यति और एकदेश निवृत्ति करनेवाले उपासकका उल्लेख कर हिंसा और अहिंसाके स्वरूपका जैसा अपूर्वं वर्णन किया है, वह इसके पूर्ववर्ती किसी भी ग्रन्थमें दृष्टिगोचर नहीं होता है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार एक मनुष्य हिंसा करे और अनेक मनुष्य उस हिंसाके फलको प्राप्त हों, अनेकजन हिंसा करें और एक व्यक्ति उस हिंसाका फल भोगे। किसीकी अल्प हिंसा महाफलको देती है और किसीकी महाहिंसा अल्प फलको देती है इस प्रकार नाना विकल्पोंके द्वारा हिंसा-अहिंसाका विवेचन उपलब्ध जैन वाङ्मयमें अपनी समता नहीं रखता।

जो सम्पूर्ण हिंसाके त्यागमें असमर्थं हैं, उनके लिए एकटेश रूपसे उसके त्यागका उपदेश देते हुए सर्वप्रथम पाँच उदुम्बर और तीन मकारका परित्याग आवश्यक बताया और प्रबल युक्तियों से इनका सेवन करनेवालोंको महाहिंसक बताया और कहा कि इनका परित्याग करनेपर ही मनुष्य जैन धर्म धारण करनेका पात्र हो सकता है। 'धर्म, देवता या अतिथिके निमित्त की गई हिंसा हिंसा नहीं' इस मान्यताका अमृतचन्द्रने प्रबल युक्तियोंसे खंडन किया है। असत्य-भाषणादि शेष पापोंका मूल हिंसा ही है, अतः उसीके अन्तर्गत सर्व पापोंको घटाया गया है।

रात्रि भोजनमें द्रव्य और भावहिंसाका सयुक्तिक वर्णनकर अहिंसा व्रतीके लिए उसका त्याग आवश्यक बताकर गुणव्रतों और शिक्षाव्रतोंका सुन्दर वर्णनकर अन्तमें सभी व्रतोंके अती-चारोंका निरूपण किया है। पुनः 'समाधिमरण आत्मवध नहीं' इसका सयुक्तिक वर्णनकर मोक्षके कारणभूत १२ व्रतोंका, समता, वन्दनादि छह आवश्यकोंका, क्षमादि दशधमोंका, बाईस परीषहोंके सहनका उपदेश देकर कहा है कि जो व्यक्ति जितने अंशसे सम्यग्दृष्टि, सम्यग्ज्ञानी और सम्यक् चारित्रों होता है, उसके उतने अंशसे कर्म-बन्धन नहीं होता है। किन्तु जितने अंशमें उसके रागका सद्भाव रहता है, उतने अंशसे उसके कर्म-बन्धन होता है।

अन्तमें कहा गया है कि उद्यमके साथ मुनि पदका अवलम्बन करके और समग्र रत्नत्रयको धारणकर यह चिदात्मा कृतकृत्य परमात्मा बन जाता है। इस प्रकार चारों पुरुषार्थोमें प्रधान मोक्ष पुरुषार्थकी सिद्धिका इस ग्रन्थमें उपाय बताकर उसके नामकी सार्थकता सिद्ध की गई है।

श्वे॰ सम्प्रदायमें श्रावक धर्मका वर्णन करनेवाले दो ग्रन्थ प्रमुख हैं एक तो 'उपासकदशा सूत्र' जिसकी गणना ११ अंगोंमें की गई है, और जिसे गणधर-ग्रथित माना जाता है। और दूसरा ग्रन्थ है हरिभद्रसूरि-रचित 'सावयपण्णत्ती' या श्रावक प्रज्ञप्ति। इसकी स्वोपज्ञ संस्कृत विवृति भी है। उपासक दशाका वर्णन भ॰ महावीरके उपासकोंमें प्रधान आनन्द श्रावक आदिके व्रत-ग्रहण आदिके रूपमें है। किन्तु सावयपण्णत्तीमें श्रावकधर्मका क्य-पूर्वक वर्णन है। जब हम पुरुषार्थ-सिद्धधुपायके विविध तय-गृहन हिंसा-अहिंसाके विवेचनको सावयपण्णत्तीके हिंसा-अहिंसा-विषयक

वर्णनके साथ मिलान करके देखते हैं, तब यह निःसङ्कोच कहा जा सकता है कि पुरुवार्थिस द्वयुपाय-के उक्त विवेचन पर सावयपण्णत्तीका स्पष्ट प्रभाव है। उक्त कथनकी पुष्टिमें अधिक उदाहरण न देकर केवल दो ही उदाहरण देना पर्याप्त होगा। यथा—

- (१) सावयपण्णत्ती--अण्णे उ दुहियसत्ता संसारं परिअटंती पावेण । वावाएयव्वा खलु ते तक्खवणट्टया बिति ॥१३३॥ पुरुषार्थसि॰--बहुदु:खा संज्ञपिता प्रयान्ति त्वचिरेण दु:खविच्छित्तिस् । इतिवासना कृपाणीमादाय न दु:खिनोऽपि हन्तव्याः ॥८५॥
- (२) सावयपण्णत्ती—सामाइयम्मि उ कए समणो -व सावओ हवइ जम्हा ।

  एएण कारणेणं वहुसा सामाइयं कुञ्जा ॥२९९॥

  पुरुषार्थसिः —रागद्वेषत्यागान्तिखलद्वव्येषु साम्यमवलम्ब्य ।

  तत्त्वोपलब्धिमूलं बहुशः सामायिकं कार्यम् ॥१४८॥
  पाठक रेखाङ्कित पदोसे स्वयं ही समताका अनुभव करेंगे ।

सावयपण्णत्तीके रचियता हरिमद्रसूरि बहुश्रुत, प्रखर प्रतिभाके घनी एवं अनेकों संस्कृत-प्राकृत प्रकरणोंके रचियता हैं। और उनका समय बहुत कहापोहके पश्चात् भट्टाकलंकदेवके समकालिक इतिहासकोंने निश्चित किया है। 'विक्रमाकंशकाब्दीव' इत्यादि श्लोकके आधार कुछ विद्वान् 'विक्रमाकं' पदके आधार पर अकलंकका समय विक्रम संवत् ७०० मानते हैं और कुछ बिद्वान् 'शकाब्दीय' पदके आधार पर उनका समय शकसंवत् ७०० मानते हैं। जो भी समय अक नंक देवका माना जाय, उसीके आधार पर वे अमृतचन्द्रसे पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं। अतः उनपर हरिभद्रकी सावयपण्णत्तीका प्रभाव होनेमें कोई असंगति नहीं है।

### परिचय और समय

पुरुषार्थंसिद्धश्रुपायके अनेक श्लोक जयसेनाचार्य-रचित 'धर्मरत्नाकर'में ज्योंके त्यों पाये जाते हैं और जयसेनने उसे वि॰ सं॰ १०५५ में रचकर समाप्त किया है, इस आधार पर अमृत-चन्द्र उनसे पूर्वंवर्ती सिद्ध होते हैं। पट्टावलीमें अमृतचन्द्रके पट्टारोहणका समय वि॰ सं॰ ९६२ विया है। इस प्रकार उनका समय विक्रमकी दशवीं शताब्दी निश्चित है।

(देखो-तीर्यंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा भा॰ पृ॰ ४०५)

पुरुषार्थसिद्धधुपाय यह आ॰ अमृतचन्द्रकी स्वतंत्र रचना है। इसके अतिरिक्त अभी हालमें 'लघुतत्त्वस्फोट' नामक अपूर्व ग्रन्थ और भी प्रकाशमें आया है। तत्त्वार्थसूत्रके आधार पर उसे पल्लवित करके तत्त्वसार रचा है। तथा आ॰ कुन्दकुन्दके महान् ग्रन्थ समयसार, प्रवचनसार और पंचास्तिकाय पर गम्भीर टीकाएँ लिखी हैं. जिनका आज सर्वत्र स्वाध्याय प्रचलित है।

#### ११. उपासकाध्ययन-सोमवेव

श्री सोमदेवसूरिने अपने प्रसिद्ध और महान् ग्रन्थ यशस्तिलक्चम्पूके छठे, सातवें और आठवें आश्वासमें श्रावकधर्मका बहुत विस्तारसे वर्णन किया है और इसलिए उन्होंने स्वयं ही उन बाश्वासोंका 'उपासकाष्ययन' नाम रखा है। पांचवें आश्वासके अन्तमें उन्होंने कहा है—

# इयता ग्रन्थेन मया प्रोक्तं चरितं यसोषरनृपस्य । इत उत्तरं तु वक्ष्ये श्रुतपठितमुपासकाष्ययनम् ॥

अर्थात्—यहाँ तकके ग्रन्थमें तो मैंने यशोधर राजाका चरित कहा। अब इससे आगे आगम-वर्णित उपासकाध्ययनको कहुँगा।

यद्यपि सोमदेवने यशोधर महाराजको लक्ष्य करके श्रावक-धर्मका वर्णन किया है, तथापि वह सभी भव्य पुरुषोंके निमित्त किया गया जावना चाहिए। इन्होंने धर्मका स्वरूप बताते हुए कहा कि जिससे अभ्युदय और निःश्रेयसकी प्राप्ति हो, वह धर्म है। गृहस्थका धर्म प्रवृत्तिरूप है और मुनिका धर्म निवृत्तिरूप होता है। पुनः सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्रको मोक्षका कारण बताकर उनका स्वरूप बतलाते हुए अन्य-मत-सम्मत मोक्षका स्वरूप बतलाते हुए प्रवल युक्तियों से उनका निरसन कर जैनाभिमन मोक्षका स्वरूप प्रतिष्ठित किया है। सोमदेवने आप्त आगम और पदार्थोंके त्रिमृहतादि दोषोंसे विमुक्त और अष्ट अंगोंसे संयुक्त श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा। इस सन्दर्भमें आप्तके स्वरूपकी विस्तारके साथ मीमांसा करके आगम-विणत पदार्थोंको परीक्षा की और मूहताओं-का उन्मथन करके सम्यक्त्वके आठ अंगोंका एक नवीन ही शैलीसे वर्णन कर प्रत्येक अंगों प्रसिद्ध व्यक्तियोंका चित्र चित्रण किया। प्रस्तुत संकलनमें उनका कथा भाग छोड़ दिया गया है। इस आश्वासके अन्तमें सम्यक्त्वके भेदों और दोषोंका वर्णन कर सम्यक्त्वकी महत्ता बतलायी और कहा कि सम्यक्त्वसे सुगति, जानसे कीत्ति, चारित्रसे पूजा और तीनोंसे मुक्ति प्राप्त होती है।

दूसरे आश्वासमें तीन मकार और पाँच उदुम्बर फलोंके त्यागको आठ मूलगुण बताते हुए कहा कि मांस-भक्षियोंमें दया नहीं होती, मद्य-पान करनेवालोंमें सत्य नहीं होता, तथा मधु और उदुम्बर-फलसेवियोंमें नृशंसताका अभाव नहीं होता। तदनन्तर श्रावकके १२ उत्तर गुणोंका नामोल्लेखकर पाँच अणुद्रतोंका स्वरूप और उनमें प्रसिद्ध पुरुषोंका वर्णन कर किया और कहा कि अहिंसाद्रतके रक्षार्थ रात्रि भोजन और अभक्ष्य वस्तु-भक्षणका त्याग आवश्यक है। इस प्रकरण-में उन्होंने यज्ञोंमें की जानेवाली पशु-बलिका कथानक देकर उसके दुष्परिणामको बताया। तत्पश्चात् तीनों गुणद्रतींका निरूपण किया, जो अत्यन्त संक्षिप्त होते हुए भी अपने आपमें पूर्ण और अपूर्व है।

तीसरे आश्वासमें चारों शिक्षाव्रतोंका वर्णन किया गया है। जिसमेंसे बहुभाग स्थान सामायिक शिक्षाव्रतके वर्णनने लिया है। सोमदेवने आप्तसेवा या देवसेवा सामायिक शिक्षाव्रत कहा है। अतएव उन्होंने इस प्रकरणमें स्नपन (अभिषेक),पूजन, स्तोत्र, जप, ध्यान, और श्रुतस्तव इन छह कर्लब्योंका करना आवश्यक बताकर उनका जैसा विस्तारसे वर्णन किया है, वैसा किसी श्रावकाचारमें नहीं मिलेगा।

यहाँ यह बात विचारणीय है कि जब समन्तभद्रने देवपूजाको चौथे वैयावृत्य शिक्षाद्रातके अन्तर्गत कहा है, तब सोमदेवने उसे सामायिक शिक्षा व्रतके अन्तर्गत क्यों कहा? आचार्य जिनसेनने इज्या (पूजा) के मेदोंका वर्णन करते हुए भी उसे किसी व्रतके अन्तर्गत न करके एक स्वतन्त्र कर्तव्यके रूपसे उसका प्रतिपादन किया है। देव-पूजाको वैयावृत्यके भीतर कहनेको समन्तभद्रकी दृष्टि स्पष्ट है, वे उसे देव-वैयावृत्य मानकर तवनुसार उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। पर सोमदेवके कथनके अन्तरत्तलमें प्रवेश करनेपर ज्ञात होता है कि अन्य मतावक्षम्बर्योमें

प्रचलित त्रिसन्ध्या-पूजनका समन्वय करनेके लिए उन्होंने ऐसा किया है, क्योंकि सामायिकके त्रिकाल करनेका विधान सदासे प्रचलित रहा है। जैसा कि समन्तभद्र द्वारा सामायिक-प्रतिमाके वर्णनमें 'त्रिसन्ध्यमियन्दी' पद देनेसे स्पष्ट है।

पूजनके इस प्रकरणमें सोमदेवने उसकी दो विधियोंका वर्णन किया है—एक तदाकार मूर्तिपूजन विधि और दूसरी अतदाकार सांकल्पिक पूजन विधि । प्रथम विधिमें स्नपन और अष्ट-द्रव्यसे अर्चन प्रधान है और द्वितीय विधिमें आराध्यदेवकी आराधना, उपासना या भावपूजा प्रधान है। सामायिकका काल यतः तीनों सन्ध्याएँ हैं अतः उस समय गृहस्थ गृह-कार्योसे निद्रेन्द्र होकर अपने उपास्यदेवकी उपासना करे, यही उसकी सामायिक है। इस प्रकरणमें सोमदेवने भैकालिक सामायिककी भावना करते हुए कहा है—

प्रार्तिविधस्तव पदाम्बुजपूजनेन मध्याह्नसन्निधरयं मुनिमाननेन । सायन्तनोऽपि समयो मम देव यायान्नित्यं त्वदाचरणकीत्तंनकामितेन ॥

भर्यात्—हे देव, मेरा प्रातःकालका समय तेरे चरणारविन्दके पूजन-द्वारा, मध्याह्नकाल मुनिजनों-के सम्मान करनेसे और सार्यकाल तेरे आचरणके कीर्त्तांनसे व्यतीत होवे।

(देखो भा॰ १ पृ॰ १८५ इलो॰ ५२९)

सोमदेवके इस कथनसे एक और नवीन बात पर प्रकाश पड़ता है, वह यह कि उनकी दृष्टिमें प्रातःकाल मौन-पूर्वक पूजनको, मध्याह्नमें भिक्त पूर्वक दिये गये मुक्तिदानको और सायंकाल किये गये स्तोत्र-पाठ, तस्व-चर्चा, आप्त-चरित बिन्तन आदिको गृहस्थकी तैकालिक सामायिक मान रहे हैं।

अन्तमें शेष शिक्षाव्रतोंका वर्णन और ११ प्रतिमाओंका दो क्लोकोंमें नामोल्लेख कर अपने कथनका उपसंहार किया है। सोमदेबने पाँचवीं प्रतिमाका 'अकृषि। क्रिया' और आठवीं प्रतिमाका 'सिवत्तत्याग' नाम दिया है। प्रचलित दि० परम्पराके अनुसार 'सिवत्तत्याग पाँचवीं और कृषि आदि आरम्भोंका त्याग आठवीं प्रतिमा है' पर सोमदेबके तर्क-प्रधान चित्तको यह कम नहीं जैंचा कि कोई व्यक्ति सिवत्त भोजन और स्त्रीका परित्यागी होनेके पश्चात् भी कृषि आदि पापारम्भवाली क्रियाओंको कर सकता है? अतः उन्होंने आरम्भ त्यागके स्थान पर सिवत्त त्यागको और सिचत्त-त्यागके स्थानपर आरम्भ-त्याग प्रतिमाको गिनाया। इवे० आचार्य हरिभद्रने भी सिचत्तत्यागको आठवीं प्रतिमा माना है। सोमदेबके पूर्ववर्ती या परवर्ती किसी भी दि० आचार्य-द्वारा उनके इस मतकी पुष्टि नहीं दिखायी देती हैं।

सोमदेवसूरिने पूजनके प्रकरणमें गृहस्थोंके लिए कुछ ऐसे कार्य करनेको कहा है जिन पर कि बाह्मण धर्मका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। जैसे—बाहिरसे आनेपर आचमन किये बिना बरमें प्रवेश करनेका निषेध और मोजनकी शुद्धिके लिए होम और भूतवलिका विधान।

(देखो-भा० १ पू० १७२ इलोक ४३७ तथा ४४०)

स्मृति प्रन्थोंमें भोजनसे पूर्व होम और मूतबलिका विधान पाया गया है। भोज्य अन्तको अग्तिमें हवन करना होम कहलाला है। तथा भोजनसे पूर्व प्रथम ग्रासको देवतादिके उद्देश्यसे निकालना बिल है। इनको स्मृतिकारोंने वैश्वदेव कहा है। उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि वैश्वदेवको नहीं करके यदि ब्राह्मण भोजन करता है, तो वह मूब पुरुष नरक जाता है। यथा—

'अकृत्वा वैश्वदेवं तु यो मुंबते ना यदि हिजः। स मूडो नरकं वाति' (स्मृतिचन्द्रिका पु०२१३)

किन्तु स्वयं सोमदेवको उक्त विधान जैन परम्परामें नहीं होनेसे खटकता रहा । इसिलिए उसके बाद ही वे लिखते हैं—

> एतद्विधिनं धर्माय नाधर्मीय तदक्रियाः। दर्म-पुष्पाक्षतश्रोत्रवन्दनादिविधानवत्।।४४१॥

अर्थात्—डाम, पुष्प, अक्षत आदिके विधानके समान होम, भूतविल आदि करनेसे न तो धर्म होता है और नहीं करनेसे न अधर्म ही होता है।

अन्तमें एक प्रकीर्णक-प्रकरण-द्वारा अनेक अनुकत या दुरुक्त बातींका स्पष्टीकरण कर सोमदेवने अपने उपासकाच्ययनको समाप्त किया है।

### समय और परिचय

यशस्तिलकचम्पूकी अन्तिम प्रशस्तिके अनुसार सोमदेव देवसंघके आचार्य यशोदेवके प्रशिष्य और नेमिदेवके शिष्य थे। 'स्याद्वादाचलसिंह', 'तार्किक चक्रवर्ती' वादीभपंचानन, वाक्-कल्लोल-पयोनिधि और कविकुल राजकुंजर आदि उपाधियोंसे वे विभूषित थे। इनके यशस्तिलकके सिवाय नीतिवाक्यामृत नामके दो अन्य ग्रन्थ भी मुद्रित हो चुके हैं। नीतिवाक्यामृतकी प्रशस्तिले कात होता है कि इन्होंने 'अण्यवित्रकरण', 'महेन्द्र-मात्तिल-संजल्प' और 'युक्तिचिन्तामणिस्तव' नामक ग्रन्थोंकी भी रचनाकी थी, पर अभी तक ये उपलब्ध नहीं हुए हैं।

सोमदेवने अपना यह उपासकाध्ययन शक सं० ८८१ में रचकर समाप्त किया है, तदनुसार इसका रचना-समय विक्रम सं० १०१६ है।

सोमदेवने द्वारा रचे गये उक्त यशस्तिलकचम्पूने सिवाय नीतिवाक्यामृत और अध्यास्मत्तरिङ्गणो नामक दो प्रन्थ और भी प्रकाशमें आ चुके हैं। इनके अतिरिक्त उनके द्वारा रचे गये 'युक्तिचिन्तामणिस्तव', 'त्रिवर्गमहेन्द्रमातिलसंजल्य', 'बण्णवित्रप्रकरण' और 'स्याद्वादोपनिषद' नामके प्रन्थोंके भी उल्लेख मिलते हैं, जिनसे उनकी अपूर्व विद्वत्ताका पता चलता है। अकेला यशस्तिलक हो भारतीय संस्कृत-साहित्यमें अपूर्व ग्रन्थ है।

## १२. विमतगतिषावकाचार-आचार्य विमतगति

आचार्य सोमदेवके पश्चात् संस्कृत साहित्यके प्रकाण्ड विद्वान् आचार्य अमितगित हुए हैं। इन्होंने विभिन्न विषयोपर अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है। श्रावकधर्मपर भी एक स्वतन्त्र उपासका-ध्ययन बनाया है जो अमितगित-श्रावकाचार नामसे प्रसिद्ध है। इसमें १४ परिच्छेदोंके द्वारा श्रावकधर्मका बहुत विस्तारके साथ वर्णन किया गया है। प्रथम परिच्छेदों घर्मका माहात्म्य, दूसरेमें मिध्यात्वकी अहितकारिता और सम्यक्त्वकी हितकारिता, तीसरेमें सप्ततत्त्व, चौथेमें आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि और ईश्वर-सृष्टिकतृत्वका खंडन किया गया है। अन्तिम तीन परिच्छेदोंमें क्ष्मसः शील, द्वादश तप और बारह भावनाओंका वर्णन है। मध्यवर्ती परिच्छेदोंमें रात्रिभोजन, अनर्थदण्ड, अभक्ष्य मोखन, तीन सस्य, दान, पूजा और सामायिकादि षद आवश्यकोंका वर्णन है।

यह देखकर आश्चर्य होता है कि श्रावकके बारह दतोंका वर्णन एक ही परिच्छेदमें किया गया है और श्रावकधर्मके प्राणभूत ग्यारह प्रतिमाओं वर्णनको तो एक स्वतन्त्र परिच्छेदकी भी आवश्यकता नहीं समझी गई है। मात्र ११ श्लोकोंमें बहुत ही साधारण ढंगसे उनका स्वरूप कहा गया है। स्वामी समन्तभद्रने भी एक-एक श्लोकके द्वारा ही एक-एक प्रतिमाका वर्णन किया है, पर वह सूत्रात्मक होते हुए भी बहुत विशद और गम्भीर है। प्रतिमाओंके नामोच्लेखनमात्र करनेका आरोप सोमदेवपर भी लागू है। इन्होंने प्रतिमाओंका वर्णन क्यों नहीं किया, यह बात विचारशणीय है।

अमितगितने सप्त व्यसनोंका वर्णन यद्यपि ४६ क्ले.कोंमें किया है, पर बहुत पीछे। यहाँ तक कि १२ वत, समाधिमरण और ११ प्रतिमाओंका वर्णन करनेके पश्चात् स्फुट विषयोंका वर्णन करते हुए। क्या अमितगित वसुनन्दिके समान सप्त व्यसनोंके त्यागको श्रावकका आदि कर्तव्य नहीं मानते थे?

अमितगितने गुणवत और शिक्षावतों के नामों में उमास्वातिका और स्वरूप वर्णनमें सोमदेव-का अनुसरण किया है। पूजनके वर्णनमें देवसेनका अनुसरण करते हुए भी अनेक ज्ञातव्य बातें कही हैं। निदानके प्रशस्त-अप्रशस्त मेद, उपवासकी विविधता, आवश्यकों स्थान, आसन, मुद्रा, काल आदिका वर्णन अमितगितके श्रावकाचारकी विशेषता है। यदि संक्षेपमें कहा जाये तो पूर्ववर्ती श्रावकाचारों का दोहन और उनमें नहीं कहे गये विषयों का प्रतिपादन करना ही अमितगितका लक्ष्य रहा है।

### परिचय जोर समय

अमितगतिके प्रस्तुत श्रावकाचारके अतिरिक्त सुभाषितरत्नसन्दोह, धर्मपरीक्षा, सं॰ पंच संग्रह, आराधना, भावनाद्वाित्रिशिका ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। तथा इनके द्वारा रची गई चन्द्र-प्रक्राप्ति, व्याख्या प्रक्राप्ति और सार्धद्वयद्वीप प्रक्राप्तिका भी उल्लेख मिलता है, पर अभी तक वे अप्राप्त हैं।

सुमाषितरत्नसंदोहकी रचना वि॰ सं॰ १०५० में और धर्मपरीक्षा वि॰ सं॰ १०७० में लिख-कर समाप्त की है। प्रस्तुत श्रावकाचारके अन्तमें रचनाकाल नहीं दिया है, तो भी उक्त आधारसे विक्रमकी ग्यारहवीं शताब्दीका उत्तरार्ध उनका समय सिद्ध है।

# १३. बारित्रसार-गत-आवकाबर---बामुण्डराय

श्रीचामुण्डरायने मुनि और श्रावकबर्मके प्रतिपादन करनेवाले ग्रन्थोंका दोहन करके गद्य रूपसे संस्कृतभाषामें चारित्रसार नामके ग्रन्थकी रचना की है। उनमेंसे श्रावकधर्म-प्रतिपादक पूर्वार्घ प्रस्तुत संग्रहके प्रथम भागमें संगृहीत है।

चारित्रसारमें ग्यारह प्रतिमाओं के आधारपर श्रावकधर्मका वर्णन किया गया है। दशैन प्रतिमाका वर्णन करते हुए एक प्राचीन पद्म उद्धृत करके बताया गया है कि सम्यक्त्व संसार-सागर-में निर्वाण द्वीपको जानेवाले भव्य सार्थवाहके जहाजका कर्णधार है। इस प्रतिमाधारीको सप्त भयोंसे मुक्त और अष्ट अंगोंसे युक्त होना चाहिए।

वत प्रतिमावालेको पंच अणुवर्तीके साथ रात्रिभोजन त्याग नामके छठे अणुवराको धारण करनेका विधान करते हुए अपने कथनकी पुष्टिमें एक प्राचीन क्लोक उद्धृत किया है। अणुवर्तीके वर्णनमें अतिचारोंकी ब्याख्या भी की है। गुणवत और शिक्षावतको शीलसप्तक कहा है। उनके नाम तस्वार्थसूत्रके अनुसार हैं। पांच अनर्थ दण्डोंका वर्णन रत्नकरण्डकके आधारपर है।

बारह व्रतोंके वर्णनके पश्चात् कहा गया है कि हिंसादि पंच पापोंसे रहित पुरुषको सूत, मस और मांस-सेवनका अवस्य परिहार करना चाहिए। इन तीनोंके सेवन करके महा दु:क पाने-बालोंके कथानक भी दिये गये हैं।

सामायिकादि शेष प्रतिमाओंका वर्णन रत्नकरण्डक ही समान है। केवल छठी प्रतिमाका वर्णन दिवा ब्रह्मचारीके रूपमें किया गया है। ग्यारहवीं प्रतिमाके भेद न करके उसे एक शाटकघर, भिक्षाभोगी पाणिपात्रसे बैठकर खानेका विधान किया गया है। उसे रात्रि प्रतिमादि विविध तपका धारक और आतापनादि योगसे रहित होना चाहिए।

उद्या ग्यारह प्रतिमाओं के आधारपर श्रावकधर्मका वर्णन करने के पश्चात् महापुराणके अनुसार पक्ष, चर्या और साधनका वर्णन तथा सोमदेवके उपासकाध्ययनका क्लोक उद्धृतकर श्रावकके ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और मिक्षुक इन चार आश्रमोंका वर्णनकर ब्रह्मचारीके उपनय, अवलम्ब, दीक्षा, गृढ और नैष्ठिकके रूपमें पाँच प्रकारोंका स्वरूप दिया गया है।

तदनन्तर महापुराणके अनुसार इज्या, वार्ता आदि षट् कर्तव्योंका वर्णनकर जिनक्यधारी मिक्षुओंके अनगार, यति, मुनि और ऋषि ये चार भेद बताकर उनके स्वरूपको भी कहा गया है। अन्तमें मारणान्तिकी सल्लेखनाका वर्णन किया गया है।

### परिचय और समय

चामुण्डराय महाराज मारसिंह राजमल्ल द्वितीयके प्रधान मंत्री थे। इन्होंने अनेक युद्धोंमें विजय प्राप्तकर 'वोरमार्तण्ड, रणरङ्ग्रसिंह, समर धुरन्धर और वैरिकुल कालदण्ड' आदि अनेक उपाधियाँ प्राप्त की थीं। श्री अजितसेन और नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीसे आगम और सिद्धान्त ग्रन्थोंका अध्ययन करके जो धार्मिक आचरण किया था उसके फलस्वरूप इन्हें 'सम्यक्त्वरत्नाकर', शौचा-भरण और सत्ययुधिष्ठिर' जैसी उपाधियोंसे अलंकृत किया गया था। इनकी कनड़ी मातृभाषा थी और उसमें उन्होंने 'त्रिषिटपुराण' रचा तथा संस्कृत भाषाके पारंगत विद्वान् थे, इसमें गद्य रूपसे श्रावक और मुनिधमंके साररूप चारित्रसार लिखा।

चामुण्डरायने अपने उक्त पुराणको शक सं॰ ९०० में पूर्ण किया और श्रवणबेलगोलामें बाहुबलीको संसार-प्रसिद्ध मूर्तिकी प्रतिष्ठा उसके तीन वर्ष बाद की । अतः इनका समय विक्रमकी दशवीं शतीका पूर्वार्घ निश्चित है।

# १४. वसुनन्वि भावकचाार-वाचार्यं वसुनन्वि

आचार्यं वसुनन्दि आचारधर्मं और सिद्धान्त ग्रन्थोंके महान् विद्वान् थे। इन्होंने मुनिधर्म-प्रतिपादक मूलाधारकी संस्कृत टीका रची और श्रावकधर्मका निरूपण करनेके लिए श्रावकाचार रचा। जो कि प्रस्तुत संग्रहके प्रथम भागमें संकलित है।

आचार्यं वसुनिन्दिने ग्यारह प्रतिसाओंको आधार बनाकर श्रावकधर्मका वर्णन किया है। उन्होंने सर्वप्रथम दार्शनिक श्रावकको सप्त व्यसनोंका त्याग आवस्यक बताकर व्यसनोंके दुष्फल- का विस्तारसे वर्णन किया। बारह बतों और ग्यारह प्रतिमानोंका वर्णन गणधर-प्रथित माने जाने वाले श्रावक-प्रतिक्रमणसूत्रके अनुसार किया गया है और उसकी गाथाओंका ज्यों-का-त्यों अपने श्रावकाचारमें संग्रह कर लिया है। उनकी विगत इस प्रकार है—

| श्रावक-प्रतिक्रमणसूत्र-गाथा कु |                |    |      |    | वसुगन्दि श्रावकाचार-गाया <b>कु</b> |    |             |
|--------------------------------|----------------|----|------|----|------------------------------------|----|-------------|
| *                              | दर्शन प्रतिमा  | 11 | ,,,  | *  | 71                                 | 1) | 40, 204.    |
| 7                              | वत प्रतिमा     | ** | "    | 3  | "                                  | ,, | 200         |
| ş                              | सामायिक        | "  | . 17 | ą  | 71                                 | 11 | २७५         |
| 8                              | प्रोषध         | "  | 11   | ¥  | ,,                                 | 77 | २८०         |
| 4                              | सचित्त त्याग   | 17 | n    | 4  | 77                                 | 17 | २९५         |
| Ę                              | रात्रि भनत     | 11 | 37   | Ę  | 11                                 | 27 | २९६         |
| 9                              | ब्रह्मचर्यं    | 27 | п    | 9  | **                                 | 12 | 740         |
| 6                              | आरम्भव्यता     | ,, | "    | 6  | 1)                                 | 27 | २९८         |
| ٩                              | परिग्रह त्याग  |    | 31   | ٩. | ***                                | 23 | २९ <b>९</b> |
| ξo                             | अनुमति त्याग   | "  | ,,   | १० | "                                  | "  | ३००         |
| 99                             | उद्दिष्ट त्याग | "  | **   | ११ | 7,                                 | ** | ३०१         |

यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि आचार्य वसुनन्दिने श्रावक-प्रतिक्रमणसूत्रकी ग्यारहवीं गाथा छोड़ दी है, जो कि इस प्रकार है—

णवकोडीसु विसुद्धं भिक्सायरणेण भुंजदे भुण्जं। जायणरहियं जोग्गं एयारस सावजो सो दु॥

अर्थात्—जो भिक्षावृत्तिसे याचना-रहित और नौ कोटिसे विशुद्ध योग्य भोजनको करता है, वह ग्यारहवीं प्रतिमाधारक श्रावक है।

इस गायाको क्यों छोड़ दिया ? इसका उत्तर यह है कि उन्हें इस प्रतिमाधारीके दो भेद बतलाना अभीष्ट था और उक्त गायामें दो मेदोंका कोई संकेत नहीं है।

इस श्रावकाचारमें जिन-पूजन और जिन-बिम्ब-श्रतिष्ठाका विस्तारसे वर्णन किया गया है और घनियाँके पत्ते बराबर जिनभवन बनवाकर सरसोंके बराबर श्रितमा-स्थापनका महान् फल बताया गया है। इस कथनको परवर्ती अनेक श्रावकाचार-रचियताओंने अपनाया है। भाव पूजनके अन्तर्गत पिण्डस्थ आदि घ्यानोंका भी विस्तृत वर्णन किया गया है। अष्ट द्रव्योंसे पूजन करनेके फलके साथ ही छत्र, चमर और घण्टा-दानका भी फल बताया गया है। विनय और वैयावृत्य तप-का भी पद्यास्थान वर्णनकर श्रावकोंको उनके करनेकी प्रेरणा की गई है।

## परिचय और समय

आचार्यं वसुनन्दिने प्रतिष्ठा संग्रहकी रचना और मूलाचारकी टीका संस्कृतमें की, तथा प्रस्तुत श्रावकाचारको प्राकृतिक माथामें रचा है, उससे सिद्ध है कि ये दीनों ही भाषाओंके विद्वान् थे। वसुनन्दि ने अपने श्रावकाचारके अन्तमें जो प्रशस्ति दी है उसके अनुसार उनके दादा गुरुने 'सुर्दसणचरिउ' की रचना वि॰ सं॰ ११०० में पूर्ण की है। उन्होंने जिन शब्दोंमें अपने दादा गुरुका

प्रशंसापूर्वक उल्लेख किया है उससे यह ष्वितित होता है कि वे उनके सामने विद्यमान रहे हैं। अतः विक्रमकी बारहवीं शतीका पूर्वार्घ उसका समय जानना चाहिए।

# १५. सावयबन्मबोहा—देवसेन वा कक्पीबन्द्र (१)

अपश्रंश माषामें रिचत दोहात्मक इस ग्रन्थमें आवकधर्मका वर्णन संक्षेपमें सरस शब्दोंके द्वारा किया गया है। प्रारम्भमें मनुष्यभवको दुर्लभता बताकर वीतराग देव, उनके द्वारा प्रतिपादित शास्त्र और निर्ग्रन्थ गुरुके श्रद्धानका उपदेश देकर ग्यारह प्रतिमारूप श्रावकधर्मका निर्देश किया गया है। प्रथम प्रतिमाधारीको पंच उदुम्बर और सप्तव्यसनके त्यागके साथ निर्देश सम्यक्तका पालना आवश्यक है। इस प्रकारसे एक-एक दोहेमें ग्यारह प्रतिमाओंका वर्णन वसुनन्दिके समान ही किया गया है और उन्हींके समान ग्यारहवीं प्रतिमाका वर्णन दोनों भेदोंके साथ किया है।

तत्पश्चात् पाँच उदुम्बरफल बोर तीनों मकारोंके त्यागरूप बाठ मूलगुणका वर्णन, अगालित जल-पानका निषेध, चर्मस्थित घृत-तेलादिका परिहार, पात्र-कुपात्रादिको दान देनेका फल, उपवासका माहात्म्य, इन्द्रिय-विषयों एवं कषायोंके जीतनेका उपदेश, चारों गतियोंके कर्म-बन्धोंका निरूपण और धर्म-धारण करनेका सुफल बताकर जिनेन्द्रदेवके अभिषेक-पूजन करनेकी प्रेरणा की गई है।

अन्तमें जिनालय, जिन-बिम्ब-निर्माणका उपदेश देकर जिन-मन्दिरमें तीन लोकके चित्र आदि लिखानेका फल बताकर 'अहँ' आदि मंत्रोंके जाप-ध्यानकी प्रेरणाकर ग्रन्थ पूरा किया गया है। संक्षेपमें कहा जाय तो सरल शब्दोंमें वर्तमान कालके अनुरूप आवक्ष्यमंका वर्णन कर 'सावय- चम्मदोहा' इस नामको सार्थक किया गया है। परवर्ती अनेक आवक्षाचारोंमें इसके अनेक दोहे उद्धृत किये गये हैं।

अभी तक इसके रचयिताका निर्णय नहीं हो सका है। दोहाक्क २२४ के परचात् 'कारंजा' भण्डारकी एक प्रतिमें निम्न-लिखित एक दोहा अधिक पाया जाता है—

इय दोहा बद्ध बयधम्मं देवसेणें उवदिद्ठु। लहु अक्खर मत्ताहीणयो पय सयण समंतु॥

अर्थात्—इस प्रकार देवसेनने इस दोहा बद्ध श्रावकधर्मके व्रतोंका उपदेश दिया। इसमें लघु अक्षर और मात्रासे हीन जो पद हों उन्हें सज्जन क्षमा करें।

अनेक प्रतियोंके अन्तमें इसे श्री लक्ष्मीचन्द्र-रचित होनेका भी उल्लेख मिलता है।

यथा—पाटोदी जैनमन्दिर जयपुरकी प्रति जो वि॰ सं॰ १५५५ के कास्तिक सुदि १५ सोमबार-की लिखी है, तथा ऐ० पन्नालाल दि० जैन सरस्वती भवन ब्यावरकी प्रति जो वि॰ सं॰ १६०६ के चैत्रवदि ९ रिवदारकी लिखी है इन दोनोंमें स्पष्टरूपसे 'इति श्रावकाचार दोहकं लक्ष्मीचन्द्रकृतं समाप्तम्' लिखा है। श्राण्डारकर रि॰ इं॰ पूनाकी एक प्रति जो वि॰ सं॰ १५९९ की लिखी है उसके अन्तमें लिखा है—'इति उपासकाचारे आचार्य लक्ष्मीचन्द्र विरचिते दोहकसूत्राणि समाप्तानि'।

किसी किसी प्रतिमें इसका कर्ता जोइन्दु या योगीन्द्र भी लिखा मिलता है। अण्डारकर ओरियंटक रिसर्च इंस्टिट्यूट पूनाकी एक सटीक प्रतिमें लिखा है—

# 'मूलं योगीनद्रदेवस्य लक्ष्मीचन्द्रस्य पञ्जिका'

अर्थात् मूलग्रन्थ योगीन्द्र देवका और पंजिका लक्ष्मीचन्द्रकी है। यदि 'योगीन्द्र' पदको देवका विशेषण माना जावे तो इसे देवसेन-रचित माना जा सकता है, क्योंकि देवसेन-रचित माव-संग्रहको अनेक गाथाओंका और इसके अनेक दोहोंका परस्पर बहुत सादृश्य पाया जाता है। देवसेनने अपना दर्शनसार वि० सं० ९९० में बनाकर समाप्त किया है। अतः उनका समय विक्रमको दशवी शताब्दी निश्चित है।

# १६. सागारषर्मामृत-पं० आज्ञाघर

पण्डित-प्रवर आशाधरजीने अपनेसे पूर्ववर्ती समस्त दि॰ और श्वे॰ श्रावकाचार रूप समुद्रका मन्यन कर अपने 'सागारधर्मामृत' की रचना की है। किसी भी पूर्ववर्ती आचार्य-द्वारा विणत कोई भी श्रावकका कर्तव्य इनके वर्णनसे छूटने नहीं पाया है। आपने श्रावकधर्मके प्रतिपादन करनेवाले तीनों प्रकारोंका एक साथ वर्णन करते हुए उनके निर्वाहका सफल प्रयास किया है। आपने सोमदेवके उपासकाध्ययन और नीतिवाक्यामृतका, तथा हरिभद्रसूरिकी श्रावक प्रक्रांतिका भरपूर उपयोग किया है। वतोंके समस्त अतीचारोंकी व्याख्या पर श्वे॰ आचार्योंकी व्याख्याका प्रभाव ही नहीं, बल्कि शब्दशः समानता भी है। उक्त कथनकी पुष्टिके लिए एक उद्धरण यहाँ दिया जाता है—

इवे॰ उपासकदशासूत्र—थ्लगमुसावायवेरमणं पंचिवहे पण्णते । तं जहा—कण्णालियं गोवालियं भोमालियं णासावहारो कृष्टसक्खेसंधिकरणे ।

इस सूत्रको हरिभद्रसूरिने इस प्रकारसे गाथाबद्ध किया है— दवे॰ सावयपण्णत्तो—यूलमुसावायस्स उ विरई दुच्चं स पंचहा होई। कन्ना-गो-भुआलिय-नासहरण-कृडसक्खिण्डे ॥२६०॥

सागारधर्मामृत—कन्या-गो-क्मालीक-कूटसाच्य-न्यासापलापवत् । स्यात् सत्याणुव्रती सत्यमपि स्वान्यापदे त्यजन् ॥ अ० ४ श्लो० ४० ॥

हरिभद्रसूरिकी श्रावकप्रज्ञप्तिके उत्तरार्घको सागारधर्मामृतके क्लोकके पूर्वार्घमें लिया गया है और चतुर्थ चरणमें रत्नकरण्डकके क्लोक ५५ के द्वितीय चरणको अपनाया गया है।

उक्त सावयपण्णत्तीपर हरिभद्रसूरिने स्वोपज्ञ संस्कृत टीका भी लिखी है, उसमें व्रतोंके अतीचारोंकी जैसी व्याख्या की गई है, और परवर्ती द्वे॰ हेमचन्द्र आदिने अतीचारोंका जिस रूपसे वर्णन किया है, उसे आशाधरजीने ज्यों का त्यों अपना लिया है। इसके लिए अचौर्य और ब्रह्मचर्य अणुव्रतके अतीचारोंकी व्याख्या खास कर अवलोकनीय है।

सप्त व्यसनोंके एवं अष्टमूलगुणोंके अतीचारोंका वर्णन सागारधर्मामृतके पूर्ववर्ती किसी भी श्रावकाचारमें नहीं पाया जाता । श्रावककी दिनचर्या और साधककी सल्लेखनाका वर्णन भी बहुत सुन्दर किया गया है। सागारधर्मामृत यथायँमें श्रावकोंके लिए धर्मक्रप अमृत ही है।

पं॰ आशाधरजीने सटीक सागारधर्मामृतके अतिरिक्त १. सटीक अनगारधर्मामृत, २. ज्ञान दीपिका पंजिका, ३. अध्यात्मरहस्य, ४. मूलाराधनाटीका, ५. इष्टोपदेशटीका, ६ भूपालचतुर्विशति- स्तोत्र टीका, ७ बाराधनासार टीका, ८ बमरकीव टीका, ९ काव्यालंकार टीका, १० सटीक सहस्रनामस्तवन, ११ सटीक जिनयक्तकस्प, १२ क्रियाकलाप, १६ राजमतीविप्रलम्म, १४ त्रिषिटस्मृतिशास्त्र, १५ नित्यमहोद्योत, १६ रत्नत्रयविधान, १७ अष्टाकृहृदयोद्योतिनी टीका, १८ प्रमेयरत्नाकर और १९ मरतेश्वराम्युदय काव्य।

इस प्रकार पं॰ आशाधरजीने विशाल परिमाणमें धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र, वेश्वक, अध्यातमं, पूजन-विधान एवं काव्य-साहित्यका सर्जन किया है। उनकी उक्त रचनाओं उनके महान् पाण्डित्य-का परिचय मिलता है। उक्त ग्रन्थोंमेंसे प्रमेयरत्नाकर, भरतेष्वराभ्युदय आदि रचनाएँ अभी तक उपलब्ध नहीं हुई हैं, जिनका जन्वेषण आवस्यक है।

पं० आशाधरजीने अनगारधर्मामृतकी प्रशस्तिमें उक्त ग्रन्थोंके रचे जानेकी सूचना दी है और उसकी स्वोपज्ञ टीका वि० सं १३०० में रचकर पूर्ण की है। संभवतः उनकी यही अन्तिम रचना है। अन्य रचनाएँ वि० सं० १२६५ से लेकर वि० सं० १३०० के मध्यमें हुई हैं। अतः उनका समय तेरहवीं शताब्दीका उत्तरार्थं निश्चित रूपसे जानना चाहिए।

# १७ धर्मसंग्रह भावकाचार--वं० नेवाबी

अपने पूर्ववर्ती समन्तभद्र, वसुनिन्द और आशाधरके श्रावकाचारोंका आश्रय लेकर पं॰ मेधावीने अपने धर्मसंग्रह श्रावकाचारकी रचना की है, ऐसा उन्होंने प्रशस्तिके रलोक २३ में स्वयं उल्लेख किया है। पर यथार्थमें आशाधरके सागारधर्मामृतके प्रत्येक श्लोकके कुछ शब्द बदलकर पूर्ण-रूपसे अनुकरण किया है। हाँ कहीं-कहीं स्थान-परिवर्तन अवस्य किया गया है। यथा-

- (१) सागार॰ अ॰ २—धर्मंसन्ततिमिक्छ्टां र्रात वृत्तकुलोन्नतिस्। देवादिसत्कृति चेच्छन् सत्कन्यां यत्नतो बहेत्॥ ६०॥
  - धर्मसं० श्रा॰ अ० ६ -- कुलवृत्तोन्नति धर्मसन्तितं स्वेच्छ्या रतिस् । देवादीष्टि च वाञ्छन् सत्कन्यां यत्नात्सदा वहेत् ॥ २०५ ॥
- (२) सागार **५० अ० २ सुकलत्रं विना पात्रे भूहेमादि**व्ययो वृ**षा ।** कीटे**दंदरयमानेऽन्तः कोऽम्बुसेकाद् द्वमे गुणः ॥ ६१ ॥**

धर्मसं० श्रा० अ० ६-धर्मपत्नीं विमा पात्रे दानं हेमादिकं मुधा। कीटेबों मुख्यमानेऽन्तः कोऽम्भः सेकाद् गुणो द्वमे ॥ २०६॥

उक्त दोनों उद्धृत रलोकोंके अर्थमें कोई अन्तर नहीं है, केवल शब्द-परिवर्तन एवं स्थान परिवर्तन ही किया गया है। इसी प्रकार दोनों प्रन्थोंका स्वाध्याय करनेवाले संस्कृतपाठी पाठक सागारधर्मामृतका अनुसरण सर्वत्र देखेंगे।

प्रस्तुत श्रावकाचारका प्रारम्भ कथा-ग्रन्थोंके समान मगधदेश तथा श्रेणिक नरेशके वर्णनसे किया गया है और इसी वर्णनमें प्रथम अधिकार समाप्त हुआ है। दूसरे अधिकारमें वनपाल-द्वारा म॰ महावीरके विपुलाचल पर पधारनेकी सूचना मिलने पर राजा श्रेणिकका भगवानकी वन्दनाकों जानेका और समवशरणका विस्तृत वर्णन है। तीसरे अधिकारमें श्रेणिकका भगवानकी वन्दना-स्तुति करके मनुष्योंके कोठेमें बैठना और उपदेश सुनकर वत-नियमादिके विषयमें पूछने पर गौतम गणवर-द्वारा धर्मका उपदेश प्रारम्भ किया गया है। अत्तएव इस प्रस्तुत संग्रहमें उक्त तीन अधिकार

उपयोगी न होनेसे नहीं दिये गये हैं और चौथे अधिकारको प्रथम मानकर आगेके सब अधिकार दिये गये हैं। ग्रन्थकी प्रशस्ति बहुत विस्तृत होनेसे इस भागके परिशिष्टमें दी गई है।

यद्यपि इस श्रावकाचारका प्रारम्भ गौतम गणधरसे कराया गया है, तो भी पं० मेघावी उसका अन्त तक निर्वाह नहीं कर सके हैं', यह बात बीच-बीचमें दिये गये 'यथोक्तं पूर्वसूरिभिः' (अ० ४ क्लो० १३१) 'एतद्ग्रन्थानुसारेण' (अ० ५ क्लो० ४) आदि वाक्योंसे सिद्ध है।

इसके प्रथम अधिकारमें सम्यक्त्व और उसके महत्त्वका वर्णन है। दूसरे अधिकारमें प्रथम दर्शन प्रतिमाका वर्णन और अष्टमूल गुणोंका निरूपण तथा काक-मांस-त्यागी खदिरसारका कथानक है। तीसरेमें पंच अणुव्रतोंका, चौथेमें गुणव्रत और शिक्षाव्रतोंका वर्णन कर आशाधर-प्रतिपादित दिनचर्याका निर्देश किया गया है।

पाँचवें अधिकारमें सामायिक प्रतिमासे लेकर ग्यारहवीं प्रतिमाका वर्णन है। छठे अधि-कारमें अणुव्रतोंके रक्षणार्थ समितियोंका, चार आश्रमोंका इज्या, वार्तादि षट्कमोंका, पूजनके नाम-स्थानादि छहप्रकारोंका और दित्त आदिका विस्तृत वर्णन है। सातवें अधिकारमें सल्लेखनाका वर्णन है।

सूतक-पालकका वर्णन सर्वप्रथम इसीमें मिलता है।

अन्तिम प्रशस्तिमें पंच परमेष्ठीका स्तवन और शान्ति-मंगल-पाठ बहुत मुन्दर एवं नित्य पठनीय हैं।

प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि ये अग्रवाल जातिके से उद्घरण और उनकी पत्नी भीषुहीके पुत्र तथा श्रीजिनचन्द्रसूरिके शिष्य थे। पं० मेधावीने इस श्रावकाचारका प्रारम्भ हिसारमें किया और समापन नागपुर (नागौर राजस्थान) में वि० सं० १५४१ की कार्त्तिककृष्णा १३ के दिन किया। अतः विक्रमकी सोलहवीं शताब्दीका पूर्वार्ष इनका समय जानना चाहिए।

इन्होंने प्रस्तुत ग्रन्थके सिवाय किसी अन्य ग्रन्थकी रचना की, यह इनकी प्रशस्तिसे ज्ञात नहीं होता है।

## १८ प्रक्तोत्तर आवकाचार-धी सकलकीति

आचार्य सकलकोर्त्ति संस्कृत भाषाके प्रौढ विद्वान् थे। इनके द्वारा संस्कृत में रचित २९ ग्रन्थ और राजस्थानीमें रचित ८ ग्रन्थ उपलब्ध हैं। मूलाचार प्रदीपमें मुनिधर्मका और प्रस्तुत श्रावका-चारमें श्रावक धर्मका विस्तारसे वर्णन किया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि ये आचार शास्त्रके महान् विद्वान् थे। सिद्धान्तसारदीपक, तत्त्वार्थसारदीपक, कर्मविपाक और आगमसार आदि करणानुयोग और द्रव्यानुयोगके ग्रन्थ हैं। शान्तिनाथ, मिल्लिनाथ और वर्धमानचरित आदि प्रथमानुयोगके ग्रन्थ हैं। इनके अतिरिक्त पचपरमेष्ठिपूजा, गणधर वलयपूजा आदि अनेक पूजाएँ और समाधिमरणोत्साहदीपक आदिकी रचनाओंको करके इन्होंने अपनी बहुश्रुतज्ञताका परिचय दिया है।

प्रस्तुत श्रावकाचार संग्रहके द्वितीय भागमें इनका प्रश्नोत्तर श्रावकाचार संकलित है। इसकी क्लोक संख्या २८८० है और यह सभी श्रावकाचारोंसे बड़ा है। शिष्यके प्रश्न करनेपर उत्तर देनेके रूपमें इसकी रचना की गई है। इसके २४ परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेदमें धर्मकी महत्ता, दूसरेमें सम्यग्दर्शन और उसके विषयभूत सप्त तत्त्वोंका एवं पुष्य-पापका विस्तृत वर्णन, तीसरेमें सत्यार्थ देव, गुरु, धर्म और कुदेव, कुगुरु, कुधर्मका विस्तृत वर्णन है। बौथ परिच्छेदसे लेकर दशवें परिच्छेद सम्यक्त्वके आठों बंगोंमें प्रसिद्ध पुरुषोंके कथानक दिये गये हैं। ग्यारहवें परिच्छेदमें सम्यक्त्वकी महिमाका वर्णन है। तेरहवें परिच्छेदमें अष्टमूलगुण, सप्तव्यसन, हिंसाके दोषों और अहिंसाके गुणोंका वर्णनकर बहिंसाणुवतमें प्रसिद्ध मातंगका और हिंसा-पापमें प्रसिद्ध धनश्रीका कथानक दिया गया है। इसी प्रकार तेरहवें परिच्छेदमें लेकर सोलहवें परिच्छेदक सत्यादि चारों अणुवतोंका वर्णन और उनमें प्रसिद्ध पुरुषों के तथा असत्यादि पापोंमें प्रसिद्ध पुरुषों-के कथानक दिये गये हैं। सत्तरहवें परिच्छेदमें तीनों गुणवर्तोंका वर्णन है। अठारहवें परिच्छेदमें देशावकाशिक और सामायिक शिक्षावतका तथा उसके ३२ दोषोंका विस्तृत विवेचन है। उन्नीसवें परिच्छेदमें प्रोषधोपवासका और बीसवें परिच्छेदमें अतिथिसंविभागका विस्तारसे वर्णन किया गया है। इक्कीसवें परिच्छेदमें चारों दानोंमें प्रसिद्ध व्यक्तियोंके कथानक हैं। बाईसवें परिच्छेदमें समाधि-मरणका विस्तृत निरूपणकर तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी प्रतिमाका स्वरूप बताकर रात्रि भोजनके दोषोंका वर्णन किया गया है। तेसईवें परिच्छेदमें सातवीं, आठवीं और नवमी प्रतिमाका स्वरूप वर्णन है। चौबोसवें परिच्छेदमें दशवीं और ग्यारहवीं प्रतिमाका वर्णन करके अन्तमें छह आवश्यकोंका निरूपण किया गया है।

#### परिचय और समय

'सकलकीत्ति रासके अनुसार इनका जन्म वि० सं० १४४३ में हुआ था। इनके पिताका नाम कर्मीसह और माताका नाम शोभा था। ये हूमड़ जातिके थे और अणहिल्लपट्टणके रहनेवाले थे। इनका गृहस्थावस्थाका नाम पूर्नीसह या पूर्णीसह था।

जैन सिद्धान्त भास्कर भाग १३ में प्रकाशित एक ऐतिहासिक पत्रके अनुसार सकलकीर्ति २६ वर्षकी अवस्थातक घरमें रहे। तत्पश्चात् संयम धारणकर ८ वर्षतक गुरुके पास सर्व शास्त्रोंको पढ़ा। वि० सं० १४९९ में आपका समाधिमरण हुआ। इस प्रकार उन्होंने ३४ वर्षकी अवस्थाके पश्चात जीवनके अन्तिम समयतक ग्रन्थ-रचना की और अनेक स्थानोंपर मृत्ति प्रतिष्ठाएँ की।

सकलकीर्तिने प्रत्येक श्रावकको अपने वरमें जिनबिम्बको स्थापित करनेका उपदेश देते हुए यहाँतक लिखा है—

यस्य गेहे जिनेन्द्रस्य बिम्बं न स्याच्छुमप्रदस् । पक्षिगृहसमं तस्य गेहं स्यादतिपापदस् ॥

अर्थात्—जिसके घरमें शुम-फल-दायक जिनेन्द्रका बिम्ब नहीं है, उसका घर पक्षियोंके घोंसलेके समान और पाप-दायक है। (अ०२ क्लो० १८५)

उक्त पत्रसे इनका समय विक्रमकी पन्द्रहवीं शताब्दी निश्चित है।

# १९ गुजसूचण बावकाबार-भी गुजसूचण

गुणभूषण-रिचत श्रावकाचारका संकलन प्रस्तुत संग्रहके दूसरे भागमें किया गया है। इसके प्रथम उद्देशमें मनुष्यभव और सद्धर्मकी प्राप्ति दुर्लंग बताकर सम्यग्दर्शन घारण करनेका उपदेश दिया गया है, तथा सम्यक्त्वके अंगों और भेदोंका और उसकी महिमाका वर्णन किया गया है। दूसरे उद्देशमें सम्यग्ज्ञानका स्वरूप बताकर मितज्ञान आदि पाँचों ज्ञानोंका वर्णन किया गया है।

तीसरे उद्देशमें चारित्रका स्वरूप बताकर विकल बारित्रका वर्णन ग्यारह प्रतिमाओंको आध्य करके किया गया है। इसीके अन्तमें विनय, वैयावृत्य, पूजन और ध्यानके प्रकारोंका भी वर्णन है।

सप्तत्त्वोंका, श्रावकके १२ व्रतोंका, ११ प्रतिमाओंका, विनय, वैयावृत्त्य, पूजनके मेद और पिण्डस्य आदि ध्यानोंका वर्णन वसुनन्दि-श्रावकाचारकी गाथाओंके संस्कृत छायानुवादके रूपमें क्लोकों द्वारा किया गया है, यह प्रथम भागके टिप्पणोंमें दिये गये गुणभूषण श्रावकाचारके क्लोकोंसे सिद्ध है।

कहीं-कहीं आशाधरके सागारधर्मामृतका भी अनुसरण स्पष्ट दिखता है। यथा---

- (१) सागारघ० अ० ३—सन्धातकं त्यजेत्सर्वं दिध-तकं द्वबहोषितम् । काञ्जिकं पुष्पितमपि मश्चन्नतमलोऽन्यथा ॥ ११ ॥
- गुण श्राव ॰ उ॰ ३---काञ्जिकं पुष्पितमपि दिधतकं दृशहोषितम् । सन्धातकं नवनीतं त्यजेन्नित्यं मधुवती ॥ १८ ॥
- (२) सागारघ० अ० ३—वर्मस्थमम्भः स्नेहश्च हिंग्बसंहृतचर्म च । सर्वं च भोज्यं व्यापन्नं दोषः स्यादामिषव्रते ॥ १२ ॥
- गुणभू॰ श्राव॰ उ॰ ३—विशोष्याद्यात् फलसिम्बि द्विदलमुम्बरव्रतम् । त्यजेस्स्नेहाम्बु वर्मस्यं ब्यापन्नान्नं फलव्रती ॥ १७ ॥

( श्रावकाचार-संग्रह माग २ )

इस प्रकारसे पूर्व-रचित श्रावकाचारोंका अनुकरण करते हुए भी इसकी यह विशेषता है कि अपनी नवीन प्रत्येक बातको संक्षेपमें सुन्दर ढंगसे कहा गया है।

इस श्रावकाचारके प्रत्येक उद्देशके अन्तमें जो पुष्पिका दी गई है, उससे ज्ञात होता है कि गुणमूषणने अपने इस श्रावकाचारका नाम 'भव्यजन-चित्तवल्लभ श्रावकाचार' रखा है और इसे साधु (साहु) नेमिदेवके नामसे अस्तित किया है।

## परिचय और समय

इस श्रावकाचारके अन्तमें जो प्रशस्ति दी गई है, उससे ज्ञात होता है कि मूलसंघमें विनय-चन्द्र मुनि हुए, उनके शिष्य त्रैलोक्यकीर्त्ति मुनि हुए और उनके शिष्य गुणभूषणने पुरपाट-वंशज सेठ कामदेवके पौत्र और जोमनके पुत्र नेमिदेवके लिए उसके त्याग आदि गुणोंसे प्रभावित होकर इस श्रावकाचारकी रचना की है। प्रशस्तिसे गुणभूषणके समयका कोई पता नहीं चलता है। पर ये वसुनन्दिसे पीछे हुए हैं: इतना निश्चित है।

# २० धर्मोपदेश पीय्ववर्षं आवकाचार-श्री बहानेमिदत्त

इस श्रावकाचारका संकलन प्रस्तुत संग्रहके दूसरे भागमें किया गया है। इसमें पाँच अघि-कार हैं। प्रथम अधिकारमें सम्यग्दर्शनका स्वरूप बताकर उसके आठों अंगोंका, २५ दोषोंका और सम्यक्तके मेदोंका वर्णन है। दूसरे अधिकारमें सम्यग्ज्ञान और चारों बनुयोगोंका स्वरूप बताकर द्वादशाङ्ग श्रुतके पदोंकी संख्याका वर्णन है। तीसरेमें आठ मूल गुणोंका, चौथेमें बारह ब्रतोंका वर्णनकर मंत्र-जाप, जिन-बिम्ब और जिनालयके निर्माणका फल बताकर ११ प्रतिमाओंका निरूपण किया गया है। पाँचवें अधिकारमें सल्लेखनाका वर्णनकर इसे समान्त किया है। श्री श्रह्मनेमिदत्तने परिग्रह परिमाण वतके अतीचार स्वामी समन्तभवके समान ही कहे हैं। तथा रात्रिभोजन स्यागको छठा अणुवत कहा है।

इस श्रावकाचारमें ३५ गायाएँ और क्लोक 'उक्तं च' कहकर उद्धृत किये गये हैं, जिनमें रत्नकरण्डक, वसुनन्दि श्रावकाचार, गो० जीवकाण्ड, सावयचम्मदोहा, यशस्तिलक, द्रव्यसंग्रह और एकीमाव स्तोत्रके नाम उल्लेखनीय हैं। सबसे अधिक उद्धृत दोहे सावयघम्मदोहाके हैं।

### समय और परिचय

इस श्रावकचारकी अन्तिम प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि भट्टारक श्री विद्यानन्दिके पट्टपर भट्टारक मल्लिभूषण हुए। उनके शिष्य मुनि सिंहनन्दि हुए और उनके शिष्य ब्रह्मनेमिदलने इस श्रावकाचारकी रचना की।

भट्टारक सम्प्रदायके अनुसार भ० विद्यानन्दिका समय वि० सं०१४९६ से लगाकर १५३७ तक है और उनके शिष्य मिल्लिभूषणका समय १५४४ से १५५५ तकका दिया गया है। अतः मिल्लिभूषणके शिष्य सिंहनन्दिका समय उनके बादका ही होना चाहिए।

ब्रह्मनेमिदत्तकी इस श्रावकाचारके अतिरिक्त जो रचनाएँ उपलब्ध हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं—१ आराधना कथाकोश, २ नेमिनाथ पुराण, ३ श्रीपालचरित, ४ सुदर्शनचरित, ५ रात्रिभोजन कथा, ६ प्रीतिकर मुनिचरित, ७ धन्यकुमारचरित, ८ नेमिनिमीण काव्य, ९ नागकुमार कथा, १० मालारोहणी और ११ आदित्यवार व्रतरास।

गद्यपि ब्रह्मनेमिदत्तने उक्त श्रावकाचारके अन्तमें रचनाकाल नहीं दिया है, तथापि इन्होंने वि॰ सं॰ १५७५ में आराधना कथाकोश और वि॰ सं॰ १५८५ में नेमिपुराणको रचकर पूर्ण किया है। अतः उक्त अट्टारकपरम्पराके पट्टकालोंके साथ इनके समयका निर्णय हो जाता है। तदनुसार इनका समय विक्रमकी सोलहवीं शतीका उत्तरार्ध निश्चित रूपसे ज्ञात होता है। आराधना कथाकोशकी प्रशस्तिमें ब्रह्मनेमिदत्तने म॰ मिल्लभूषणका गुरुरूपसे स्मरण किया है।

# २१ काटोसंहिता—भी राजमस्क

जैन सिद्धान्तके गम्भीर अभ्यासी श्री राजमल्लने लाटीसंहिताके प्रत्येक सर्गके अन्तमें जो पुष्पिका दी है, उसमें इसे 'श्रावकाचार अपर नाम लाटीसंहिता' दिया है, तो भी उनका यह श्रावकाचार लाटीसंहिताके नामसे ही प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ है। लाट देशमें प्रचलित गृहस्य-धर्म या जैन आचार-विचारोंका संग्रह होनेसे इसका लाटीसंहिता नाम स्वयं राजमल्लजीने रखा है। जैसा कि इसकी प्रशस्तिके ३८ वें श्लोकके द्वितीय चरणसे स्पष्ट है।

'तेनोच्चेः कारितेयं सदनसमुचिता संहिता नाम लाटी' अर्थात् संघपति फामनने गृहस्थके योग्य इस लाटीसंहिताको निर्माण कराया।

लाटीसंहितामें ७ सगं हैं। उनमेंसे प्रथमसर्गमें वैराट नगर, अकबर बादशाह, काष्ठासंघी महारक-वंश और उनके वंशघरों द्वारा बनाये गये जिनालय आदिका विस्तृत वर्णन है। प्रस्तुत संग्रहमें उपयोगी न होनेसे उसका संकलन नहीं किया गया है और द्वितीय सगंको प्रथम मानकर सर्ग-संख्या दी गई है। प्रशस्ति बहुत बड़ी होनेसे इस भागके परिशिष्टमें वी जा रही है। इससे अनेक नवीन बातों पर प्रकाश पड़ेगा।

लाटीसंहिताके प्रथम सर्गमें अष्ट मूलगुणिक धारण करने और सप्त व्यसनोंके त्यागका वर्णन है। दूसरे सर्गमें सम्यग्दर्शनका सामान्य स्वरूप भी बहुत सूक्ष्म एवं गहन-गाम्भीयंसे वर्णन किया गया है। तीसरे सर्गमें सम्यग्दर्शनके आठों अंगोंका विस्तृत विवेचन है। चौथे सर्गमें अहिंसाणुद्रत-का विस्तृत वर्णन है। पंचम सर्गमें शेष चार अणुद्रतोंका और गुणद्रत-शिक्षाद्रतके भेदोंका और सल्लेखनाका वर्णन है। छठे सर्गमें सामायिकादि शेष प्रतिमाओंका और द्वादश तपोंका निरूपण किया गया है। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि राजमल्लजीने श्रावकधर्मका वर्णन ११ प्रतिमाओंके आधार-पर ही किया है।

यद्यपि श्रावकद्रतोंका वर्णन परम्परागत हो है, तथापि प्रत्येक द्रतके विषयमें उठनेवाली शंकाओंको स्वयं उद्भावन करके उसका सयुक्तिक और सप्रमाण समाधान किया है।

लाटीसंहिताकारने वती श्रावकको बोड़े आदिकी सवारीका निषेध किया है। (देखो---भा० ३ पु० १०४, इलोक २२४)

इन्होंने ही ग्यारहवीं प्रतिमावाले दोनों मेदोंको सर्वप्रथम, 'क्षुल्लक' और 'ऐलक' नामों है उल्लेख किया। (भा॰ ३ पृ॰ २४६, क्लोक ५५)

प्राणियोंपर दया करना वृतका बाह्यरूप है और अन्तरंगमं कषायोंका त्याग होना वृतका अन्तरंगरूप है। (भा॰ ३, पृ॰ ८२ इलोक ३८ आदि)

#### परिचय और समय

प्रस्तुत लाटीसंहिताके अतिरिक्त राजमल्लजीने जम्बूस्वामिचरित, अध्यात्मकमल मार्तण्ड और पिंगलशास्त्र रचा है। पंचाध्यायीकी रचनाका संकल्प करके भी वे उसे पूरा नहीं कर सके। उसके डेढ़ अध्यायको ही रच पाये। उसके भी क्लोकोंकी संख्या (७६८-११४५) १९१३ है। राजमल्लजी इसे कितना विशाल रचना चाहते थे, यह उनके प्रारम्भमें दिये 'ग्रन्थराज' पदसे स्पष्ट है। जब डेढ़ अध्यायमें ही लगभग दो हजार क्लोक हैं, तब पंचाध्यायी पूरी रचे जानेपर तो उसके क्लोकोंकी संख्या दश हजारसे उभर ही होती।

जम्बूस्वामिचरितकी रचना वि० सं० १६३२ के चैत कृष्णा अष्टमीके दिन समाप्त हुई है। अतः इनका समय विक्रमकी सत्तरहवीं शतीका मध्य भाग जानना चाहिए।

# २२, उमास्वामिथावकाचार-उमास्वामी (?)

उमास्वामीके नाम पर किसी भट्टारकने इस श्रावकाचारकी रचना की है। तस्वार्यसूत्रके रचिता उमास्वामी या उमास्वातिकी यह रचना नहीं है, क्योंकि इसको प्रारम्भ करते हुए मंगलाचरणके बाद दूसरे क्लोक में कहा गया है कि मैं पूर्वाचार्य प्रणीत श्रावकाचारोंको मली मौति-से देखकर इस श्रावकाचारकी रचना करूँगा। वह क्लोक इस प्रकार है—

पूर्वाचार्यप्रणीतानि श्रावकाध्ययनान्यलम् । दृष्ट्वाऽहं श्रावकाचारं करिष्ये मुक्तिहेतवे ॥२॥

तत्त्वार्थसूत्रकार उमास्वामीसे पहिले रचे गये किसी भी आवकाचारका अभी तक कहीं कोई उल्लेख नहीं प्राप्त हुआ है और इस उक्त क्लोकनें स्पष्ट रूपसे पूर्वाचार्य-प्रणीत श्रावकाचारों- का उल्लेख है, बतः यह बहुत पीछे रचा गया है, जब कि उनके समय तक अनेक श्रायकाचार रचे जा चुके थे।

दूसरे इस श्रावकाचारमें पुरुषार्थसिद्धश्रुपाय, यशस्तिलक-उपासकाध्ययन, इवे० योगशास्त्र, विवेकविलास और धर्मसंग्रह श्रावकाचारके अनेक इलोक ज्योंके त्यों अपनाये गये हैं और अनेक इलोक शब्द परिवर्तनके साथ रचे गये हैं। इवे० योगशास्त्रके १५ खर कर्म वाले इलोक भी साधारणसे शब्द-परिवर्तनके साथ ज्योंके त्यों दिये गये हैं। इन सबसे यह सिद्ध है कि यह तत्त्वार्थ-प्त्रकार-रचित नहीं है। किन्तु पं० मेघावी—जिन्होंने अपना धर्मसंग्रहश्रावकाचार वि० सं० १५४ में रच कर पूर्ण किया है—जनसे भी पीछे सोलहवीं-सत्तरहवीं शताब्दीके मध्य किसी इसी नामधारी भट्टारकने रचा है, या अन्य नामधारी भट्टारकने रचकर उमास्वामीके नामसे अंकित कर दिया है, जिससे कि इसमें वर्णित सभी बातों पर प्राचीनताकी मुद्रा अंकित मानी जा सके। इस श्रावका-चारमें अन्य कितनी ही ऐसी बातें हैं, जिन परसे पाठक सहजमें ही इसकी अर्वाचीनताको स्वयं ही जान सकेंगे।

प्रस्तुत संग्रहके तीसरे भागमें इसके संकलनका उद्देश्य यह है कि पाठक स्वयं यह अनुभव कर सकें कि स्वामी समन्तभद्रके पश्चात् समय-परिवर्तनके साथ किस-किस प्रकारसे श्रावकके आचारमें क्या क्या वृद्धि होती रही है। यही बात पूज्यपाद और कुन्दकुन्दके नामसे अंकित श्रावकाचारोंके विषयमें भी समझनी चाहिए।

इस श्रावकाचारमें अध्याय विभाग नहीं है। प्रारम्भमें धर्मका स्वरूप बताकर सम्यक्तका साङ्गोपाङ्ग वर्णन है। पुनः देवपूजादि श्रावकके षद् कर्तव्योंमें विभिन्न परिमाणवाले जिनबिम्बके पूजनेके शुभ-अशुभ फलका वर्णन है। तथा इक्कीस प्रकार वाला पूजन, पंचामृताभिषेक, गुरूपास्ति आदि शेष आवश्यक, १२ तप और दानका विस्तृत वर्णन है। तत्पश्चात् सम्यक्तानका वर्णन कर सम्यक् चारित्रके विकल भेदरूप श्रावकके ८ मूलगुणों और १२ उत्तर वर्तोका, सल्लेखनाका और सप्त व्यसनोंके त्यागका उपदेश देकर इसे समाप्त किया गया है। ग्रन्थके अन्तिम श्लोकमें कहा है कि इस सम्बन्धमें जो अन्य ज्ञातव्य बातें हैं, उन्हें मेरे द्वारा रचे गये अन्य ग्रन्थमें देखना चाहिए। यथा—

इति वृत्तं यथोद्दिष्टं संश्रये षष्ठकेऽखिलम् । चान्यन्मया कृते ग्रन्थेऽन्यस्मिन् द्रष्टव्यमेव च ॥४७७॥

पर अभी तक इनके द्वारा रचित किसी अन्य ग्रन्थका पता नहीं लगा है। इस श्रावकाचारकी कुछ विशेष बातें—

- १ सौ वर्षसे अधिक प्राचीन वंगित भी प्रतिमा पूज्य है। (भा० ३ पृ० १६१ क्लोक १०८)
- २. प्रातः पूजन कपूरसे, मध्याह्ममें पुष्पोंसे और सायंकाल दीप भूप से करे।

(भा० ३ पु० १६३ क्लोक १२५-१२६)

- ३. फूलोंके अभावमें पीले असतोंसे पूजन करे। (भा० ३ पृ० १६३ रलोक १२९)
- ४) अभिषेकार्थं दूधके लिए गाय रखे, जलके लिए कूप बनवाये और पुष्पोंके लिए वाटिका (बगीची) बनवावे (भा० ३ पू॰ १६३ क्लोक १३३)

५, प्रातःकालीन पूजन पाप विनाशक, मध्याह्निक पूजन लक्ष्मी-कारक और सन्ध्याकालीन पूजन मोक्ष-कारक है। (भा० ३ पृ० १६७ क्लोक १८१)

## एक विचारणीय वर्णन

इस श्रावकाचारमें २१ प्रकारके पूजनके वर्णनमें आभूषण-पूजन और वसन-पूजनका भी उल्लेख किया गया है। यह स्पष्टतः स्वेताम्बर-परम्परामें प्रचलित मूर्ति पूजनका अनुकरण है। क्योंकि दिगम्बर-परम्परामें कभो भी वस्त्र और आभूषणींसे पूजन करनेका प्रचार नहीं रहा है। सभी श्रावकाचारोंमेंसे केवल इसीमें इस प्रकारका वर्णन आया है, जो कि अत्यधिक विचारणीय है। (देखो मा० ३ पू० १६४ इलोक १३६)

इस श्रात्रकाचारमें तीसरे भागके पृष्ठ १६० परके क्लोक १०० से लेकर १०२ तकके ४ क्लोक क्वेताम्बरीय माचार दिनकरसे लिये गये ज्योंके त्यों पाये जाते हैं। केवल मेद यह है कि इसमें सीवें क्लोकका पूर्वार्घ क्लोक १०३ के स्थान पर है इससे भी उपर्युक्त वस्त्र और आभूषण पूजनका वर्णन क्वेताम्बरीय पूजनके अनुकरणको सिद्ध करता है।

उमास्वामि-श्रावकाचारके अन्तमें आये क्लोकाक्क ४६४ के 'सूत्रे तु सप्तमेऽप्युक्ताः पृथङ्-नोक्तास्तदर्थतः' इस पदसे, तथा क्लोकाक्क ४७३ के 'गदितमतिसुबोधोपास्त्यकं स्वामिशिक्च' इस पदसे जो लोग इस श्रावकाचारका रचयिता सूत्रकार उमास्वामीको मानते है, सो यह उनका अस है। इसके लिए निम्न-लिखित तीन प्रमाण पर्याप्त हैं—

- १ प्रारम्भमें पूर्व-प्रणीत श्रावकाचारोंको देखकर रचनेका उल्लेख।
- २ सोमदेवके उपासकाष्ययन, पुरुषार्थसिद्धभुपाय आदि अनेक ग्रन्थोंके क्लोकोंका ज्योंका त्यों बिना नामोल्लेखके अपनाना।
- ३ श्रावकाचारसारोद्धारके दो सौ से अधिक क्लोकोंको अपना करके भी अन्तमें उसके क्लोकके २-३ पदोंका परिवर्तन करके अपने बनानेका उल्लेख करना। यथा—

इति दुरितदुरौषं श्रावकाचारसारं गदितमितसुबोधोपास्त्यकं स्वामिभिश्च । विनयमरनताङ्काः सम्यगाकर्णयन्तु विश्वदमितमवाप्य ज्ञानयुक्ता भवन्तु ॥४७६॥ (उमास्वामि श्रावकाचार भा० ३ पृ० १९१)

इति हतदुरितौषं श्रावकाचारसारं गदितमविधिलीलाशालिना गौतमेन। विनयभरनताङ्गः सम्यगाकर्ष्णं हर्षं विशदमितरवाप श्रेणिकः झोणिपालः।।३७४॥ (श्रावकाचारसारोद्धार, भा० ३ पृ० ३६८)

आचार्यं पद्मनन्दीने अपने श्रावकाचार-सारोद्धारकी उत्चानिकामें जैसे श्रेणिकके प्रश्न पर गौतम-गणघरके द्वारा श्रावक-धर्मका वर्णन प्रारम्भ कराया है, उसी प्रकार ग्रन्थके अन्तमें उन्हीं श्रेणिकका उल्लेख करते हुए उसे समाप्त किया है, जो कि स्वामाविक है।

उमास्वामि श्रावकाचारमें कोई अस्तिम प्रशस्ति नहीं है। तथा कुछ अनिरूपित विषयोंको अपने द्वारा रचित अन्य ग्रन्थमें देखनेका उल्लेख मात्र किया है। पर श्रावकाचारसारोद्धारमें पद्मनन्दीने विस्तृत प्रशस्ति दी है और जिसके लिए उसे रचा है उसका भी परिचय दिया है।

पद्मनन्दीने अपनी गुरु परम्पराका स्पष्ट उल्लेख किया है, पर उमास्वामी श्रावकाचारके रचिताने न अपनी गुरुपरम्पराका उल्लेख किया है और न अपना ही कोई परिचय दिया है।

पट्टाविलयोंमें भी श्रावकाचारके रचनेवाले उमास्वामीका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, जब कि तत्त्वार्थसूत्रकार उमास्वाति या उमास्वामीका उल्लेख शिलालेखों तकमें पाया जाता है।

इन सब कारणोंसे यही सिद्ध होता है कि यह श्रावकाचार किसी भट्टारकने इधर-उधरके अनेकों क्लोकोंको लेकर तथा बीच-बीचमें कुछ स्वयं रचित क्लोकोंका समावेश करके रचा है।

# २३. पूज्यपाद-आवकाचार---श्रीपूज्यपाद

यह श्रावकाचार भी जैनेन्द्रव्याकरण, सर्वार्थीसिद्ध आदि प्रसिद्ध ग्रन्थोंके प्रणेता पूज्यपाद देवनिन्दका रचा हुआ नहीं है। किन्तु इस नामके किसी भट्टारक या अन्य विद्वान्का रचा हुआ है। ऐ० पन्नालाल सरस्वती-भवन क्यावरमें इसकी दो प्रतियाँ है, जिसमें एक अधूरी है और दूसरीमें न कोई अन्तिम प्रशस्ति है और न प्रति-लेखन-काल हो दिया हुआ है। तो भी कागज-स्याही लिखावट आदिकी दृष्टिसे वह दो सौ वर्ष पुरानी अवस्य है।

इसमें कोई अधिकार विभाग नहीं है। क्लोक संख्या १०३ है। प्रारम्भमें सम्यक्त्वका स्वरूप और माहात्म्य बताकर आठ मूलगुणोंका वर्णन है। पुनः श्रावकके १२ व्रतोंका निरूपण करके सप्न व्यसनोंके त्यागका और कन्दमूलादि अभस्य पदार्थोंके मक्षणका निषेध किया गया है। तत्पश्चात् मौनके गुण बताकर चारों प्रकारके दानोंको देनेका और दानके फलका विस्तृत वर्णन है। पुनः जिनबिम्बके निर्माणका, जिन पूजन करने और पर्वके दिनोंमें उपवास करनेका फल बताकर उनके करनेकी प्रेरणा की गई है। अन्तमें रात्रि-भोजन करनेके दुष्फलोंका और नहीं करनेके सुफलोंका सुन्दर वर्णन कर धर्म-सेवन सदा करते रहनेका उपदेश दिया है क्योंकि कब मृत्युरूप यमराज लेनेको आ जावे। इस प्रकार संक्षेपमें श्रावको जित सभी कर्तव्योंका विधान इसमें किया गया है।

इस श्रावकाचारमें महापुराण, यशास्तलक, उमास्वामि श्रावकाचार, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार आदिके क्लोकोंको 'उक्तं च' आदि न लिखकर ज्योंका त्यों अपनाया गया है और क्लोक ७८ में जिनसंहिताका स्पष्ट उल्लेख है, अतः यह उक्त श्रावकाचारोंसे पीछे रचा गया सिद्ध होता है। श्रावकाचारके नाते इसे प्रस्तुत संग्रहके तीसरे भागमें संकलित किया गया है।

भट्टारक-सम्प्रदायकी किसी भी शाखामें 'पूज्यपाद' नामके भट्टारकका कोई उल्लेख; देखनेमें नहीं आया है, अतः निश्चितरूपसे इसका रचना-काल अज्ञात है। अनुमानतः यह सकलकीर्तिके प्रश्नोत्तर श्रावकाचारके पोछे रचा गया प्रतीत होता है।

## २४. वतसार भावकाचार

प्रस्तुत श्रावकाचार-संग्रहमें संकलित श्रावकाचारोंमें यह सबसे लघुकाय है। इसमें केवल २२ रलोक हैं जिनमें दो प्राकृत गायाएँ भी परिगणित हैं। इसके भीतर सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टिका स्वरूप, समन्तभद्र-प्रतिपादित रलोकके साथ अष्टमूलगुणोंका निर्देश, अभव्य पदार्थोंके भक्षणका, अगालित जल-पानका निषेध, बारह व्रतोंका नामोल्लेख और हिसक पशु-पक्षियोंको पालनेका निषेध किया गया है। रात्रि-मोजनको तत्त्वतः आत्मधात कहा गया है। सुख-दु:ख, मार्ग, संग्राम

आदि सर्वेत्र पंच नमस्कारमंत्रके पाठ करते रहनेका उपदेश देकर यात्रा, पूजा प्रतिष्ठा और जीर्ण-जैत्य-जैत्यारुगादिके उद्धारकी प्रेरणाकर इसे समाप्त किया गया हैं।

इसके रचयिताने अपने नामका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है। पर इसे 'वृतसार' नाम अन्तिम रलोकमें अवस्य दिया है और कहा है कि जो इस 'वृतसार' को शक्तिके अनुसार पालन करेगा, वह स्वर्गके सुखोंको भोगकर अन्तमें मोसको जायगा।

## २५ वतोद्योतन भाषकाचार-भी अभवेव

श्री अश्रदेव-विरचित व्रतोद्योतन श्रावकाचार प्रस्तुत संग्रहके तीसरे भागमें संकलित है। यह अपने नामके अनुरूप ही व्रतोंका उद्योत करनेवाला श्रावकाचार है। ५४२ श्लोकवाले इस श्रावकाचारमें कोई अध्याय-विभाग नहीं किया गया है। प्रारम्भमें प्रातः काल उठकर शरीर-शृद्धिकर जिन-विम्ब-दर्शन एवं पूजन करनेका उपदेश है। तत्पश्चात् रजस्वलास्त्रीके पूजन और गृह कार्य करनेका निषेध कर पूर्व भवमें मुनिनिन्दा करनेवाली स्त्रियोंका उल्लेख है। पुनः अभक्य-भक्षण, कषायोंके दुष्फल, पंचेन्द्रिय-विषय और सप्त व्यसन-सेवनके दुष्फल बताकर कहा गया है कि सम्यादृष्टि पुरुष नवीन मुनिकी तोन दिन तक परीक्षा करके पीछे नमस्कार करे। तदनन्तर श्रावकके बारह वर्तोंका, सल्लेखनाका, ग्यारह प्रतिमाओंका और बारह भावनाओंका वर्णन किया गया है। तत्पश्चात् पाक्षिक नैष्ठिक, साधकका स्वरूप-वर्णन कर परीषह सहने, समिति पालने, अनदानादि तपोंके करने और सोलह कारण भावनाओंके भानेका उपदेश दिया गया है। पुनः सम्यक्तके आठ अंगोंका, रत्नत्रय और क्षमादि दश धर्मोंका वर्णन कर जात्माके अस्तित्वकी सिद्धिकी गई है। पुनः ईश्वरके सृष्टि कर्तृत्वका निराकरण कर जैन मान्यता प्रतिष्ठित की गई है। अन्तमें मिध्यात्व आदि कर्म-बन्धके कारणोंका वर्णन कर अहिसादि व्रतोंके अतिचारोंका, व्रतोंकी भावनाओंका, सामायिकके बत्तीस और वन्दनाके बत्तीस दोषोंका वर्णन कर सम्यग्दर्शनकी महिमाका निरूपण किया गया है।

इस श्रावकाचारके विचारणीय कुछ विशेष वर्णन इस प्रकार हैं-

| देश नामाल मार्गा रामा रामा हुछ रामसम् माना देश | 444 / 6    |                |
|------------------------------------------------|------------|----------------|
| १. अनन्तानुबन्धी आदि कषायोंका अर्थ             | (भा० ३ पृ० | २२७ क्लोक १९२) |
| २. अणु और परमाणुका स्वरूप                      | ( ,,       | २२८ " १९९)     |
| ३ जीवद्रव्यका स्वरूप                           | ( ,, ₹ ,,  | २२९ श्लोक २०९) |
| ४. पुलाक-बकुश आदिका स्वरूप                     | ( "        | २२९ ,, २१५)    |
| ५. पाक्षिक, नैष्ठिक, साधकका स्वरूप             | ( "        | २३४ ,, २५९-६१) |
| ६. अनशन तपका स्वरूप                            | ( ,, ३ ,,  | २३६ क्लोक २८२) |

इस श्रावकाचारकी रचना कवित्वपूर्ण एवं प्रसादगुणसे युक्त है और महाकाब्योंके समान विविध छन्दोंमें इसकी रचना की गई है।

बौद्ध, नैयायिकादिके मतोंकी समीक्षासे ज्ञात होता है कि अभ्रदेव विभिन्न मत-मतान्तरोंके अच्छे ज्ञाता थे।

## परिषय और समय

इस श्रावकाचारके अन्तिम क्लोकसे ज्ञात होता है कि बुध अभ्रदेवने इसे प्रवरसेन मुनिके आग्रहसे रचा है। ये प्रवरसेन मुनि कब हुए और अभ्रदेवका क्या समय है, इसका पता न काँ०

नेमिचन्द्रशास्त्री-लिखित, 'तीर्यंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा' से ही चलता है और न जोहरापुरकर-सम्पादित 'मट्टारक-सम्प्रदाय' में ही उक्त दोनों नामोंका कहीं कोई उल्लेख है।

सरस्वती भवन ब्यावरकी इस्तिलिखित प्रतिमें इसका लेखन-काल नहीं दिया गया है। किन्तु उदयपुरके दि॰ जैन अग्रवाल मन्दिरकी प्रतिमें लेखन काल १५९३ दिया हुआ है। उसकी अन्तिम पूष्पिका इस प्रकार है—

'अब संबत्सरेऽस्मिन् १५९३ वर्षे पौषसुदि २ आदित्यवारे श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे श्रीकुन्द-कुन्दाचार्यान्वये त्र० मानिक लिखापितं आत्मपठनार्थं परोपकाराय च ।'

इस पुष्पिकासे इतना तो निश्चित है कि सं० १५९३ के पूर्व यह रचा गया है और इसीसे यह भी सिद्ध होता है कि प्रवरसेन और अभ्रदेव इससे पूर्व ही हुए हैं।

प्रस्तुत श्रावकाचारके क्लोक २९३ में श्रुतसागरसूरिके उल्लेखसे सिद्ध है कि ये अभ्रदेव उनसे पीछे हुए हैं। श्रुतसागरका समय वि॰ सं॰ १५०२ से १५५६ तकका रहा है। अतः इनका समय वि॰ सं॰ १५५६ से १५९३ के मध्यमें जानना चाहिए।

# २६ आवकाचार सारोद्धार-आपदानन्व

श्रीपद्मनित्का यह श्रावकाचार तीसरे भागमें संकलित है। मंगलाचरणमें सिद्धपरमात्मा, ऋषमजिन, चन्द्रप्रभ, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, वर्धमान, गौतमगणघर और सरस्वतीको नमस्कार कर आ० कुन्दकुन्द, अकलंक, समन्तभद्र, वीरसेन और देवनन्दिका बहुत प्रभावक शब्दोंमें स्मरण किया गया है।

प्रथम परिच्छेदमें पुराणोंके समान मगध देश, राजा श्रेणिक आदिका वर्णनकर गौतम गणधरके द्वारा धर्मका निरूपण करते हुए सम्यक्त्वके आठों अंगोंका वर्णन किया है। दूसरे परिच्छेदमें सम्यक्तानका केवल १२ क्लोकों द्वारा वर्णनकर अष्टाङ्कों द्वारा उपासना करनेका विधान किया गया है। तीसरे परिच्छेदमें चारित्रकी आराधना करनेका उपदेश देकर आठ मूल-गुणोंका वर्णन करते हुए मद्धा, मांसादिके सेवन-जनित दोषोंका विस्तृत वर्णन है। इस प्रकरणमें अमृतचन्द्रके नामोल्लेखके साथ पुरुषार्थीसद्धधुपायके अनेक क्लोक उद्धृत किये हैं। रात्रिभोजनके दोष बताकर उसका निषधकर श्रावकके बारह वर्तोंका विस्तृत विवेचनकर सल्लेखना-विधिका वर्णन करते हुए 'समाधिमरण आत्मधात नहीं हैं' यह सयुक्तिक सिद्ध किया गया है। अन्तमें सस व्यसन-सेवनके दोषोंको बताकर उनके त्यागका उपदेश दिया गया है। इस श्रावकाचारमें श्रावककी ११ प्रतिमाओंके नामोंका उल्लेख तक भी नहीं किया गया है।

इसे श्रावकाचार-सारोद्धार नामसे प्रस्थात करते और अनेकों श्रावकाचारोंके रलोकोंको 'उक्तं च' कहकर उद्धृत करते हुए भी 'अमृतचन्द्रसूरि' के सिवाय किसी भी श्रावकाचार रचयिताके नाम-का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि रत्नकरण्डके और सोमदेवके उपासकाध्ययनके बीसों श्लोक इसमें उद्धृत किये गये हैं।

पं मेघावीके समान इसमें भी श्रावकधर्मका उपदेश प्रारम्म गौतम गणधरसे कराके बीच-बीचमें 'उक्तं च' कहकर अन्य ग्रन्थोंके उद्धरण देकर उसका निर्वाह वचनिन्द नहीं कर सके हैं। रात्रिमें अशन-पानका निषेध करते हुए परमतके जो श्लोक दिये गये हैं, वे मननीय हैं। (देखों मा॰ ३ पृ॰ ३४१-३४२ श्लोक ९७ से ११९)

इस श्रावकाचारमें स्थल-विशेषोंपर जो सूक्तियाँ दी गई हैं, वे पठनीय हैं।

#### समय और परिचय

पद्मनिन्दने अपने इस श्रावकाचारको 'वासाघर' नामके किसी गृहस्थ-विशेषके लिए रचा है और उसीके नामसे अिक्कृत किया है जैसे कि प्रत्येक परिच्छेदकी अन्तिम पुष्पिकाओंसे सिद्ध है। ये वासाघर लमेंचू जातिके थे यह अन्तिम प्रशस्तिसे ज्ञात होता है। दूसरे परिच्छेदके प्रारम्भमें जो आर्शार्वाद रूप पद्म दिया है, उससे ज्ञात होता है कि वासाघर जिनागमके वेत्ता, पात्रोंको दान देनेवाले, विनयी जीवोंके रक्षक, दयाशील और सम्यग्दृष्टि थे। पूरी प्रशस्ति इस भागके परिशिष्ट-में दी गई है।

प्रस्तुत श्रावकाचारके अन्तमें दी गई प्रशस्तिके अनुसार पद्मतिन्द श्रीप्रभाचन्द्रके शिष्य थे, इतना ही ज्ञात होता है। 'भट्टारक सम्प्रदाय' में विभिन्न आधारोंसे बताया गया है कि इनका पट्टामिषेक वि० सं० १३८५ में हुआ । ये १५ वर्ष ७ माह १३ दिन घरपर रहे। पीछे दीक्षित होकर १३ वर्ष तक ज्ञान और चारित्रकी आराधना करते रहे। २९ वर्षकी अवस्थामें ये प्रभाचन्द्रके पट्ट-पर आसीन हुए और ६५ वर्ष तक पट्टाधीश बने रहे। इस प्रकार इनका समय विक्रमकी चौदहवीं शतीका पूर्वार्ध सिद्ध होता है।

इन्होंने प्रस्तुत श्रावकाचारके सिवाय वर्धमानचरित, अनन्तव्रतकथा, भावनापद्धति और जीरापल्ली पार्वनाथ स्तवनकी रचना को है।

# २७ भव्यवमॉपदेश-उपासकाष्ययन-श्री जिनदेव

इस श्रावकाचारमें छह परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेदमें भरत क्षेत्र, मगध देश और राजा श्रेणिकका वर्णनं, भ० महावीरका विपुलाचलपर पदार्पण, राजा श्रेणिकका वन्दनार्थ गमन, धर्मो-पदेश श्रवण और इन्द्रभूति गणधर-द्वारा श्रावकधर्मका प्रारम्भ कराया गया है। गणधर देवने ११ प्रतिमाओंका निर्देशकर सर्वप्रथम दर्शन प्रतिमाका निरूपण किया, इस प्रतिमाधारीको निर्दोष अष्ट अङ्ग युक्त सम्यग्दर्शन धारण करनेके साथ अष्टमूल गुणोंका पालन, रात्रि-भोजन और सप्त व्यसन-सेवनका त्याग, आवश्यक बताया गया है। दूसरे परिच्छेदमें जीवादिक तत्त्वोंका वर्णन किया गया है। तीसरे परिच्छेदमें जीवतत्त्वका आयु, शरोर-अवगाहना, कुल, योनि आदिके द्वारा विस्तृत विवचन किया गया है। चौथे परिच्छेदमें व्रत-प्रतिमाके अन्तर्गत श्रावकके १२ व्रतोंका और सल्लेखनाका संक्षिप्त वर्णन है, पाँचवें परिच्छेदमें सामायिक प्रतिमाके वर्णनके साथ घ्यान पद्धतिका वर्णन है। छठे परिच्छेदमें प्रोषध प्रतिमाका विस्तारसे और शेष प्रतिमाओंका संक्षेपसे वर्णन किया गया है। जन्तमें ग्रन्थ प्रशस्त दी गई है।

## इस भावकाचारकी कुछ विशेषताएँ

१. दर्शन प्रतिमाधारीको रात्रिभोजन और अगालित जलपानका त्याग आवश्यक बताते हुए कहा है कि मत्स्य पकड़नेवाला घीवर तो आजीविकाके निमित्तसे जीवघात करता है किन्सु अमालित जल पीनेवाला बिना निमित्तके ही जीवबात करता है। ( तृतीय भाग, पृ० ३७५ वलोक ८५ )

- २ दर्शनाचारसे हीन स्ववंशज एवं स्वजातीय व्यक्तिके घरकी मोज्य वस्तु और माण्डे बर्तनादि भी प्राष्ट्रा नहीं हैं। (तृतीय भा० पृ० ३७७ क्लोक १०६)
- ३ प्रथम स्वर्ग, प्रथम नरक और सद्मावासी ( भवनवासी ) की जघन्य आयु 'अयुत' प्रमाण कही है, वह आगम-विरुद्ध है ( तृतीय भाग, पु॰ ३८८ क्लोक २२९ )
- ४. देव-पूजनके पूर्व मुख शुद्धि और शरीर शुद्धि करके अपनेमें इन्द्रका संकल्पकर देव-प्रतिमाके स्थापनके बाद दिग्पालोंके आह्वान और क्षेत्रपाल-युक्त यक्ष-यक्षीका स्थापन और सकली-करणका विधान किया गया है। (तृतीय भाग, ३९६ इलोक ३४९-३५१)

### परिचय और समय

इस श्रावकाचारके रचियता श्री जिनदेव हैं, उन्होंने अपने नामका उल्लेख प्रत्येक परिच्छेद-के अन्तमें स्वयं किया है और अपनी इस रचनाको भट्टारक जिनचन्द्रके नामसे अंकित किया है। ग्रन्थकी अन्तिम प्रशस्तिसे जिनदेवका कोई विशेष परिचय नहीं मिलता। केवल उनके विद्यागृष्ठ यशोधर किव ज्ञात होते हैं। भट्टारक जिनचन्द्र सम्भवतः जिनदेवके दीक्षागृष्ठ रहे हैं। यदि ये जिन-चन्द्र पं० मेघावीके गुरु हैं, तो ये पं० मेघावीके समकालिक सिद्ध होते हैं। पं० मेघावीका समय विक्रमकी सोलहवीं शताब्दी है। और यदि ये जिनचन्द्र पं० मेघावीके गुरुसे भिन्न हैं, तो फिर जिनदेवका समय विचारणीय हो जाता है।

जिनदेवकी अन्य रचनाका अभी तक कोई पता नहीं लगा है।

## २८ पंचविंशतिका गत श्रामकाचार-श्री पद्मनन्दी

आचार्य पद्मनन्दीकी पंचिविश्वतिका प्रसिद्ध है। उसका 'उपासक संस्कार' नामक प्रकरण प्रस्तुत संग्रहके तीसरे भागमें संकलित है। इसमें गृहस्थके देवपूजादि षट्कर्तव्योंका वर्णन करते हुए सामायिककी सिद्धिके लिए सप्त व्यसनोंका त्याग आवश्यक बताया गया है। त्तत्पश्चात् श्रावकके १२ व्रतोंके पालनेका, वस्त्र-गालित जल पीनेका और रात्रिभोजन-परिहारका उपदेश दिया गया है। विनयको मोक्षका द्वार बताकर विनय-पालनकी, दानहीन घरको कारागार बताकर दान देनेकी और दयाको धर्मका मूल बताकर जीव-दया करनेकी प्रेरणाकर बारह भावनाओंके चिन्तन और यथाशक्ति क्षमादि दश धर्मके पालनका उपदेश देकर इस प्रकरणको समाप्त किया गया है।

### वेशवतीचोतन

यह भी उक्त पंचिंवतिकाका एक अध्याय है। इसमें सर्वप्रथम सम्यक्त्वी पुरुषकी प्रशंसा और मिध्यात्वकी निन्दाकर सम्यक्त्वको प्राप्त करनेका उपदेश दिया गया है। तत्पश्चात् रात्रि-भोजन-त्याग, गालित-जलपान और बारह व्रत-पालनका उपदेश देकर देवपूजनादि कर्तध्योंको नित्य करनेकी प्रेरणा करते हुए चारों दानोंके देनेका उपदेश देकर कहा गया है कि दानसे ही गृहस्थापना सार्थक है और दान ही संसार-सागरसे पार करनेके लिए जहाजके समान है। दानके बिना गृहाश्रम पाषाणकी नावके समान है। बन्तमें जिनचैत्य और चैत्यालयोंके निर्माणकी प्रेरणा

करते हुए कहा है कि उनके होनेपर ही पूजन-अभिषेक आदि पुष्य कार्योंका होना संभव है। इस प्रकारसे संक्षेपमें श्रादकके कर्तव्योंका विधान इसमें किया गया है। इसे प्रस्तुत संग्रहके तीसरे भाग-में संकलित किया गया है।

#### परिचय और समय

यद्यपि पद्मनन्दी नामके अनेक आचार्य हुए हैं। तथापि उनमें जंबूदीवपण्णत्तीके कर्ताको प्रथम और पंचविश्वतिकाके कर्त्ताको द्वितीय पद्मनन्दी इतिहासक्षोंने माना है और अनेक आधारोंसे छान-बीनकर इनका समय विक्रमकी बारहवीं शताब्दी निश्चित किया है।

इनकी रचनाओंका संग्रह यद्यपि पंचिंवशितकाके नामसे प्रसिद्ध है, तो भी उसमें ये २६ रचनाएँ संकलित है— १. धर्मोपदेशामृत, २. दानोपदेशन, ३. अनित्य पद्माशत्, ४. एकत्वसप्ति, ५. यतिभावनाष्टक, ६., उपासक संस्कार, ७. देशवतोद्योतन, ८. सिद्धस्तुति, ९. आलोचना, १०. सद्बोधचन्द्रोदय, ११. निश्चयपञ्चाशत्, १२. ब्रह्मचर्य-रक्षावित, १३. ऋषभस्तोत्र, १४. जिन-दर्शनस्तवन, १५. श्रुतदेवतास्तुति, १६. स्वयम्भूस्तुति, १७. सुप्रभाताष्टक, १८. शान्तिनाथस्तोत्र, १९. जिनपूजाष्टक, २०. करुणाष्टक, २१. क्रियाकाण्डचूलिका, २२. एकत्वभावनादशक, २३. परमार्थविशति, २४. शरीराष्टक, २५. स्नानाष्टक और २६. ब्रह्मचर्याष्टक।

इसमेंसे प्रस्तुत संग्रहके तीसरे भागमें छठी और सातवीं रचना संग्रहीत है।

### २९ प्राकृत भावसंप्रहं-गत शावकाचार-शो वेबसेन

अाचार्य देवसेनने अपने भावसंग्रहमें चौदह गुणस्थानोंके आश्रयसे औपपादिक आदि भावोंके वर्णनके साथ प्रथम, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम गुणस्थानोंके स्वरूप आदिका विस्तृत वर्णन किया है। उसमेंसे प्रस्तुत संग्रहके तीसरे भागमें पाँचवें गुणस्थानका वर्णन सेकलित किया गया है। प्रारंभमें पंचम गुणस्थानका स्वरूप बताकर आठ मूलगुणों और बारह व्रतोंका निर्देश किया गया है। यतः आरम्भी-परिग्रही गृहस्थके आतं-रीद्रष्ट्यानकी बहुलता रहती है, अतः उसे धर्म-ध्यानकी प्राप्तिके लिए प्रयत्न करना आवश्यक बताकर उसके चारों मेदोंका निरूपण किया गया है। पुनः धर्मध्यानके सालम्ब और निरालम्ब मेद बताकर और गृहस्थके निरालम्ब ध्यानकी प्राप्ति असंभव बताकर पंचपरमेष्ठी आदिके आश्रयसे सालम्ब ध्यान करनेका उपदेश दिया गया है। इस सालम्ब ध्यानके लिए देवपूजा, जिनाभिषेक, सिद्धचक्र यंत्र, पंचपरमेष्ठी यंत्र आदिकी आराधना करनेका विस्तृत वर्णन किया गया है। तदनन्तर श्रावकके बारह व्रतोंका वर्णन करते हुए दानके मेद, दानका फल, पात्र-अपात्रका निर्णय और पुष्यके फलका विस्तारसे वर्णन कर अन्तमें भोगभूमिके सुक्षोंका वर्णन किया गया है।

देव-पूजनके वर्णनमें बारीर शुद्धि, जाचमन और सक्लीकरणका विद्यात है। अभिषेकके समय अपनेमें इन्द्रत्वकी कल्पनाकर और शरीरको आमूषणोंसे मंडित कर सिहासनको सुमेरु मानकर उसपर जिन-विम्बको स्थापन करने, दिग्पालोंका आह्वान करके उन्हें पूजन-द्रव्य आदि यज्ञांश प्रदान करनेका भी विधान किया गया है। इसी प्रकरणमें पूजनके आठों द्रव्योंके चढ़ानेके फलका भी वर्णनकर पूर्वमें आहूत देवोंके विसर्जनका निर्वेश किया गया है।

### परिचय और समय

देवसेनने भावसंग्रहकी अन्तिम प्रशस्तिमें रचना-काल नहीं दिया है किन्तु दर्शनसारके अन्तिमें दी गई प्रशस्तिके अनुसार उसे वि॰ सं॰ ९९० में रच कर पूर्ण किया है। कुछ इतिहासझ भावसंग्रहके कर्ता देवसेनको दर्शनसारके कर्तासे भिन्न मानते हैं। किन्तु श्वेताम्बर-भतकी उत्पत्ति-वाली दोनों ग्रन्थोंकी समानतासे दोनोंके रचयिता एक हो ब्यक्ति सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त वसुनन्दिने अपने आवकाचारमें 'अतो गायाषट्कं भावसंग्रहात्' लिखकर 'संकाइदोसरिहयं' आदि छह गायाओंको उद्भृत कर अपने आवकाचारका अंग बनाया है, इससे भावसंग्रह वसुनन्दिसे पूर्व-रचित सिद्ध है। वसुनन्दीका समय विक्रमकी ग्यारहवीं-वारहवीं शताब्दीका मध्यकाल है अतः दर्शनसारके कर्ता देवसेन ही भावसंग्रहके कर्ता सिद्ध होते हैं। इनके द्वारा रचित १ दर्शनसार, २ आवसंग्रह, ३ आराभनासार, ४ तत्त्वसार, ५ लघुनयचक और ६ आलाप पद्धति ये छह ग्रन्थ उपलब्ध हैं।

इतिहासज्ञ विद्वान् देवसेन-द्वारा रचित ग्रन्थोंका रचना-काल वि० सं० ९९० से लेकर वि० सं० १०१२ तक मानते हैं, अतः इनका समय विक्रमकी दशवीं शतीका अन्तिम चरण और ग्यारहवीं शतीका प्रथम चरण सिद्ध होता है।

# ३० संस्कृत भावसंत्रह-गत आवकाचार-- पं० वामवेव

देवसेनके प्राकृत मावसंग्रहका आधार लेकर पं॰ वामदेवने संस्कृत भावसंग्रहकी रचना की है। उसके पंचम गुणस्थानवाले वर्णनको प्रस्तुत संग्रहके तीसरे भागमें संकलित किया गया है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें ग्यारह प्रतिमाओं अधार पर श्रावकश्रमंका वर्णन किया गया है। सामायिक शिक्षाव्रतके अन्तर्गत जिन-पूजनका विधान और उसकी विस्तृत विधिका वर्णन प्राकृत भाव संग्रहके ही समान किया गया है। अतिथिसंविभागव्रतका वर्णन दाता, पात्र, दान विधि और देय वस्तुके साथ विस्तारसे किया गया है। तीसरी प्रतिमाधारीको 'यथाजात' होकर सामायिक करनेका विधान किया गया है। शेष प्रतिमाओंका वर्णन परम्पराके अनुसार ही है। प्रतिमाओंके वर्णनके पश्चात् देवपूजा-गुरूपास्ति आदि षद् कर्तव्योंका, पूजाके मेदोंका, चारों दानोंका वर्णन कर भोगभूमिके सुस्तोंका वर्णन किया गया है और बताया गया है कि मद्र मिथ्यादृष्टि जीव अपने दानके फलानुसार यथा योग्य उत्तम, मध्यम और अधन्य भोगभूमियों एवं कुभोगभूमियोंमें उत्पन्न होते हैं। अन्तमें पुण्योपार्जन करते रहनेका उपदेश दिया गया है।

प्राकृत भावसंग्रहमें पंचम गुणस्थानका वर्णन जहाँ २५० गाथाओं में किया गया है, वहाँ इस संस्कृत भावसंग्रहमें १७९ क्लोकों में ही किया गया है, यह भी इसकी एक विशेषता है। प्रतिमाओं के वर्णन पर रत्नकरण्डके अनुसरणका स्पष्ट प्रभाव है, पर इसमें ग्यारहवीं प्रतिमाधारीके दो मेदोंका उल्लेख किया गया है। प्राकृत और संस्कृत दोनों ही भावसंग्रहों में व्रतोंके अतीचारोंका कोई वर्णन नहीं है।

### परिचय और समय

सं शावसंग्रहकी प्रशस्तिक अनुसार पं वामदेव मृति रूप्तीचन्द्रके शिष्य थे। वामदेवने अपने समयका कोई उल्लेख नहीं किया है पर इनके द्वारा रचित 'त्रेलोक्य-दीपक' की जो प्रति योगिनीपुर (दिल्ली) में लिखी गई है उसमें लेखनकाल वि॰ सं॰ १४३६ दिया हुआ है, अतः इससे पूर्वका ही इनका समय सिद्ध होता है।

संस्कृत भावसंग्रहके अतिरिक्त इन्होंने १ प्रतिष्ठासूक्ति संग्रह, २ त्रैलोक्य-दीपक, ३ त्रिलोक-सार पूजा, ४ तत्त्वार्यसार, ५ श्रुतज्ञानोद्यापन और ६ मन्दिरसंस्कार पूजन नामक ६ ग्रन्थोंको भी रचा है।

त्रैलोक्यदीपककी प्रशस्तिके अनुसार पं॰ वामदेवका कुल नैगम था। नैगम या निगम कुल कायस्थोंका है। इससे ये कायस्थ जातिके प्रतीत होते हैं।

# ३१ रवणसार-आवार्य कुन्दकुत्र (?)

कुछ इतिहासन्न विद्वान् रयणसारको आचार्यं कुन्दकुन्द-रचित नहीं मानते हैं, किन्तु अभी बीर निर्वाण महोत्सवपर प्रकाशित और डाँ० देवेन्द्रकुमार शास्त्री द्वारा सम्पादित रयणसार ताड़-पन्नीय प्रतिके आधारपरसे कुन्दकुन्द-रचित ही सिद्ध किया गया है। परम्परासे भी वह इनके द्वारा ही रचित माना जाता है। इसमें रत्नत्रयधर्मका वर्णन करते हुए श्रावक और मुनिधर्मका वर्णन किया गया है, उसमेंसे प्रस्तुत संग्रहमें केवल श्रावकधर्मका वर्णन ही संकलित किया गया है।

इसके प्रारम्भमें मुद्धि और कुद्धिका स्वरूप बताकर सम्यग्द्धिको आठ मद, छह अना-यतन, आठ शंकादि दोष, तीन मूढ़ता, सात व्यसन, सात भय और पांच अतीचार इन चवालीस दोषोंसे रहित होनेका निर्देश किया गया है। आगे बताया गया है कि दान, शील, उपवास और अनेक प्रकारका तपश्चरण यदि सम्यक्त्व सहित हैं, तो वे मोक्षके कारण हैं, अन्यथा वे दीर्घ संसार-के कारण हैं। श्रावकधर्ममें दान और जिन-पूजन प्रधान हैं और मुनिधर्ममें ध्यान एवं स्वाध्याय मुख्य हैं। जो सम्यग्द्रिट अपनी शक्तिके अनुसार जिन-पूजन करता है और मुनियोंको दान देता हैं, वह मोक्षमार्गपर चलनेवाला और श्रावकधर्मका पालनेवाला है । इससे आगे दानका फल बता-कर कहा गया है कि जिस प्रकार माता गर्भस्थ बालकी सावधानीसे रक्षा करती है, उसी प्रकार-से निरालस होकर साधुओंकी वैयावृत्य करनी चाहिए। इससे आगे जो वर्णन है उसका सार इस प्रकार है-जीर्णोद्धार, पूजा-प्रतिष्ठादिसे बचे हुए धनको भोगनेवाला मनुष्य दुर्गतियोंके दु:ख भोगता हं। दान-पूजादिसे रहित, कर्तव्य-अकर्तव्यके विवेकसे हीन एवं क्र-स्वभावी मनुष्य सदा दु:ख पाता है। इस पंचम कालमें मिध्यात्वी श्रावक और साधु मिलना सुलभ है, किन्तु सम्यक्त्वी श्रावक और साधु मिलना दूर्लम है। इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त अज्ञानीकी अपेक्षा इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त ज्ञानी श्रेष्ठ है। गुरुभिक्त-विहीन अपरिग्रही शिष्योंका तपश्चरणादि अपर भूमिमें बोये गये बीजके समान निष्फल है। उपशमभाव पूर्वोपाजित कर्मका क्षय करता है और नवीन कर्मोंका आस्रव रोकता है। मिथ्यादृष्टि जीव मोक्षकी प्राप्तिके लिए नाना प्रकारके शारीरिक कब्टोंको सहन करता है, परन्तु मिथ्यात्वको नहीं छोड़ता। फिर मोक्ष कैसे पा सकता है ? इस प्रकार रत्नत्रयधर्ममें सारभूत सम्यग्दर्शनका माहात्स्य बतलाकर इस ग्रन्थका 'रयणसार'-( रत्नसार ) यह नाम सर्वथा सार्थक रखा गया है।

सभी तक किसी भी आधारसे रयणसारको अन्य आचार्य-रचित होना प्रमाणित नहीं हुआ है, अतः उसे कुन्दकुन्द-रचित माननेमें कोई बाधा नहीं है। समयसार प्रवचनसार आदिसे पूर्वकी यह उनकी प्रारम्भिक रखना होनी चाहिए।

# ३२ पुरवार्यानुद्यासन-गत भावकाचार--यं० गोविन्य

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थोंका वर्णन कर उन्हें किस प्रकारसे पालन करना चाहिए, इसका अनुसासन करनेसे धन्धका 'पुरुषार्थानुसासन' यह नाम सर्वथा सार्थक है। इसमें धर्म पुरुषार्थका वर्णन आवक और मुनिके आश्रयसे किया गया है। उसमेंसे श्रावकके आश्रयसे किये गये धर्मका संकलन प्रस्तुत संग्रहके तीसरे मागर्मे किया गया है।

पुरुषार्थानुशासनमें अध्याय या परिच्छेदके स्थान पर 'अवसर' नामका प्रयोग किया है। प्रथम 'अवसर' में चारों पुरुषार्थोंकी विशेषताओंका दिग्दर्शन है और दूसरे 'अवसर' में पुराणोंके समान राजा श्रेणिकका भ॰ महावीरके वन्दनार्थ जाने और 'मनुष्य जन्मकी सार्थकताके लिए किस प्रकारका आचरग करना चाहिए', इस प्रकारका प्रक्रन पूछनेपर गीतम गणधर-द्वारा पुरुषार्थोंके वर्णनरूप कथा-सम्बन्धका वर्णन है। अतः इन दो को छोड़ कर तीसरे 'अवसर' से छठे 'अवसर' का अंश संगृहीत है। जिसका सार इस प्रकार है—

तीसरे अवसरमें —धर्मका स्वरूप और फल बताकर ११ प्रतिमाओं के आधार पर श्रावक धर्मका वर्णन, सभी वृतों और शीलोंमें सम्यग्दर्शनकी प्रधानता, देव-शास्त्र-गृह और धर्मका स्वरूप, सम्यक्तका स्वरूप और भेदोंका वर्णन, आठों अंगोंका वर्णन और २५ दोषोंका वर्णन कर अन्तमें सम्यक्तको महिमाका वर्णन दर्शनप्रतिमामें किया गया है।

चौथे अवसरमें —आठों मूलगुणोंका वर्णन कर मद्य-मांसादिके सेवनके दोषोंका विस्तृत्त निरूपण, सप्त व्यसनोंके दोष बताकर उनके त्यागका उपदेश, रात्रि-भोजनकी निन्दाताका वर्णन, पाँच अणुव्रत, तोन गुणव्रत, और भोगोपभोग एवं अतिथिसंविभाग इन दो शिक्षा व्रतोंका वर्णन व्रतप्रतिमाके अन्तर्गत किया गया है।

पाँचवें अवसरमें—सामायिक प्रतिमाके अन्तर्गत सामायिकका स्वरूप बताकर उसे द्रव्य, क्षेत्रादिको शुद्धि-पूर्वक करनेका विधान है। इसके बत्तीस दोष बताकर उनसे रहित ही सामायिक करनेका उपदेश देकर पदस्य, पिण्डस्य, रूपस्य और रूपातीत धर्मध्यानका विस्तृत निरूपण कर उनके चिन्तनका विधान किया गया है।

छठे अवसरमें चौथी प्रोषधप्रतिमासे लेकर ग्यारहवीं प्रतिमा तककी ८ प्रतिमाओंका बहुत सुन्दर एवं विशद वर्णन किया गया है। अनुमित त्यागी किस प्रकारके कार्योंमें अनुमित न दे, और किस प्रकारके कार्योंमें देवे, इसका विस्तृत वर्णन पठनीय है। ग्यारहवीं प्रतिमाका वर्णन बिना भेदके ही किया गया है। अन्तमें समाधिमरणका निरूपण कर श्रावक धर्मका वर्णन समाप्त किया गया है।

## परिचय और समय

पुरुवार्थानुषासनके अन्तमें अन्यकारने जो बृहत्प्रशस्ति दी है, उससे शात होता है कि मूल संवमें मट्टारक श्री जिनचन्द्र, उनके पट्टपर मलयकीति और उनके पट्टपर कमलकीति आचार्य हुए। उनके पत्र करकण हुए। उन्होंने अग्रवाल जातिके गार्थ गोत्रोत्पन्त पं० गोविन्दसे इस पुष्वार्थानुशासन नामक अन्यको रचना करायी है।

### प्रवास्तिगत वे पदा इस प्रकार हैं---

तस्यानेकगुणस्य शस्यिष्वणस्यामर्त्यीसहस्य स्यातः सुनुरभृत् प्रतापवसतिः श्री लक्ष्मणास्यः क्षितौ । यं वीक्ष्येति वितक्यते सुकविभिनीत्वा तनुं मानवीं धर्मोऽयं न नयोऽयवाऽय विनयः प्राप्तः प्रजापुण्यतः ॥ १८ ॥ येर्लंक्सणस्येणलक्सणाऽत्रोपमीयते । यशो शक् न तत्र तै: साक्षाच्चिल्लाक्षेत्रंक्ष्म लक्षितम् ॥ १९ ॥ नय-विनयोपेतैर्वाक्येर्मुहः कविमानसं स्कृत-स्कृतापेक्षो दक्षो विधाय समुद्यतम्। श्रवणयुगलस्या ५ तमीयस्यावतं सकृते कृतीस्तु विशदमिदं शास्त्राम्भोजं सुबुद्धिरकारयत् ॥ २१ ॥ अथाऽस्त्यग्रोतकानां सा पृथ्वी पृथ्वीव सन्ततिः। सच्छायाः सफला यस्यां जायन्ते नर-भूरुहाः ॥ २२ ॥ गोत्रं गार्ग्यमलञ्चकार य इह श्रीचन्द्रमाश्चन्द्रमो-बिम्बास्यस्तनयोऽस्य धीर इति तत्पुत्रश्च हींगाभिधः। बेहे लब्धनिजोद्भवेन सुधियः पद्मश्रियस्तित्स्त्रयो नव्यं काव्यमिदं व्यघायि कविनाऽईत्यादपद्मालिना ॥ २३ ॥ (१ पदादिवर्णसंज्ञेन गोविन्देन)

इसी कारण पं० गोविन्दने इसे श्री लक्ष्मणके नामसे अंकित किया है'। जैसा कि 'अवसर' के अन्तमें पाई जानेवाली पुष्पिकाओंसे स्पष्ट है—

> इति श्री पंडित गोविन्द-विरिचिते पुरुषार्थानुशासने कायस्थमाणुरवंशावतंस श्री लक्ष्मणनामाञ्चिते गृहस्थधर्मोपदेशास्थोऽयं वष्ठोऽअसरः ॥ ६ ॥

'मट्टारक-सम्प्रदायमें 'मलयकींत्ति' नामके दो भट्टारकोंका उल्लेख है। एक वे जिन्होंने वि० सं० १५०२ में एक मंत्रको लिखाया और वि० सं० १५१० में एक मूर्ति प्रतिष्ठित करायी। दूसरे वे जिनके पट्टिशिष्य नरेन्द्रकोर्तिने पिरोजसाहकी समामें समस्या पूर्ति करके जिनमन्दिरके जीणींद्धार करानेकी अनुझा प्राप्त की। पिरोज साह या फिरोज शाहने वि० सं० १४९३ में दिल्ली-के समीप फेरोजाबाद बसाया था। इस प्रकार दोनों ही मलयकींत्ति इसीके बाद हुए सिद्ध होते हैं। संभवतः दूसरे मलयकीर्तिके दूसरे शिष्य कमलकीर्ति हुए हैं, उनके समयमें पुरुषार्थानुशासन रचा गया है, अतः पं० गोविन्दका समय विक्रमकी सोलहवीं शतीका पूर्वार्थ जानना चाहिए।

# ३३. कुरवकुरव-मावकाचार-स्वामी कुरवकुरव

यद्यपि प्रस्तुत श्रावकाचारके रचियताने प्रथम उल्लासके अन्तमें दी गई पुष्पिकामें अपनेको श्री जिनचन्द्राचार्यका शिष्य स्पष्ट शब्दोंमें घोषित किया है और प्रन्थारम्भके तीसरे श्लोकमें 'वन्दे जिनविधुं गुरुष्' लिखकर अपने गुरु जिनचन्द्रको वन्दन किया है, तथापि प्रस्तुत श्रावकाचार-के रचिता दि॰ सम्प्रदायमें गौतम गणधरके बाद स्मरण किये जानेवार्ल 'कुन्दकुन्द' नहीं है। यह

निश्चित रूपसे कहा वा सकता है। इसके प्रमाणमें प्रस्तुत श्रन्थके अनेक उल्लेख उपस्थित किये जा सकते हैं। उनमेंसे कुछको यहाँ दिया जाता है।

- (१) सर्व शास्त्रोंसे कुछ सारको निकालकर अपने तथा दूसरोंके लिए पुण्य-सम्पादनार्थ इस संक्षिप्त श्रावकाचारको प्रारम्भ करना । (प्र॰ उ॰ क्लोक ८-५)
  - (२) पृथ्वी, जल आदिका पाँच तत्त्वोंके रूपमें उल्लेख । ( प्र॰ उ॰ क्लोक २४-४३ )
- (३) विभिन्न प्रकारके वृक्षोंकी दातुनोंके विभिन्न गुणोंका उल्लेख। (प्र० उ० इलोक ६३-६६)
  - (४) मनुस्मृति आदिके क्लोकोंके उद्धरण । ( प्र॰उ॰ क्लोक ८५-८६ आदि )
- (५) खङ्गासन और पद्मासन जिन-प्रतिमाओं के मान-प्रमाण आदिका विधान (प्र० उ० वलोक १२१-१३२)
- (६) हीनाधिक अंग और विभिन्न दृष्टिवाली प्रतिमा-पूजनके दुष्फलोंका वर्णन । (प्र॰ उ॰ १३८-१४४ तथा १४९-१५०)
  - (७) भूमि-परीक्षा । ( प्र॰ उ॰ क्लोक १५३-१७० )
  - (८) प्रतिमा-काष्ठ-पाषाण-परीक्षा । (प्रः उ॰ क्लोक १७७-१८२)
- (९) स्नान करनेके लिए तिथि, वार और नक्षत्रादिका विचार। (द्वि॰ उ॰ व्लोक १-१४)
  - (१०) क्षीर कर्मके लिए तिथि, बार और नक्षत्रादिका विचार । (द्वि॰ उ० क्लोक १५-२०)
- (११) नवीन वस्त्र पहिरनेमें तिथि, वार और नक्षत्रादिका विचार। (द्वि॰ उ॰ रूलोक २२-२६)
  - (१२) ताम्बूल भक्षणके गुणगान । (द्वि॰ उ० रलोंक ३५-४० )
  - (१३) खेती करने और पशु पालनेका विधान। (द्वि॰ उ॰ क्लोक ४६-४९)
  - (१४) व्यापारियोंके हस्ताङ्गलि संकेतोंका वर्णन । (द्वि॰ उ॰ क्लोक ५२-५९)
- (१५) स्वामी और सेवकका स्वरूप बताकर स्वामि-सेवाका विधान। (द्वि॰ उ॰ হलोक ৩৬-१०५)
- (१६) मध्याह्न-कालकी पूजाके पश्चात् अपने घरके देवोंके लिए एवं अन्य देवोंके लिए पात्रमें रखकर अन्तादि समर्पणका विधान। (तु॰ उ॰ इलोक ८)
  - (१७) अतिथिको दान देनेके प्रकरणमें अजैन ग्रन्थका उद्धरण । (तृ० उ० श्लोक १६)
- (१८) मोजनानन्तर मुखशुद्धिके प्रकरणमें महाभारतके क्लोकका उद्धरण। (तृ॰ उ॰ क्लोक ५४)
  - (१९) पुरुषके शारीरिक शुमाशुभ लक्षणोंका विस्तृत वर्णन । ( पं॰ उ॰ श्लोक १०-८६ )
  - (२०) वधूके शारीरिक शुभाशुभ लक्षणोंका विस्तृत वर्णन । (प॰ उ० श्लोक ८७-११०)
  - (२१) विषकन्या का वर्ण न। ( पं॰ उ॰ इलोक १२१-१२६ )
- (२२) विभिन्न ऋतुर्वोमें स्त्री-सेवनके कालका विधान और वात्स्यायन तथा वाग्भट्टका उक्लेख । (पं॰ उ॰ क्लोक १४४-१४६ )

- (२३) ऋतुकालमें स्त्री-सेवनका विधान। ( पं॰ उ॰ स्लोक १७८-१८३ )
- (२४) शरीरमें वीर्यंवृद्धिके लिए वृष्ययोगका निरूपण । ( प॰ उ॰ श्लोक २००-२०१ )
- (२५) छहीं ऋतुओंके आहार-विहारादिका वर्णन । (पूरा छठा उल्लास )
- (२६) अर्थोपार्जनकी प्रेरणा। (पूरा सातवां उल्लास)
- (२७) गृहस्यजीवनमें आवश्यक देशाटक, शकुन अपशकुन, गृह-निर्माण, वास्तु-शुद्धि, आय-ज्ञान, गुरु-शिष्य-लक्षण, लौकिक शास्त्रोंके अध्ययनकी प्रेरणा, संगीत और कामशास्त्रकी उपयो-गिता, सपोंके मेद, स्वरूप और उनके विषादिका विस्तृत वर्णन आदि। (अष्टम उल्लास क्लोक १-२४०)।
- (२८) विवेकपूर्वक वचनोच्चारण, निरीक्षण-प्रकार और गमनादिक वर्णन । अष्टम उ॰ इलोक ३०६-३५० )

इस प्रकारके वर्णन प्रसिद्ध समयसारादि अध्यात्म ग्रन्थोंके प्रणेता श्री कुन्दकुन्दाचार्यके द्वारा किया जाना कभी संभव नहीं है। भट्टारकोंको उनके भक्त लोग 'स्वामी' शब्दसे अभिहित करने लगे थे, अतः यही जान पड़ता है कि इस श्रावकाचारकी रचना कुन्दकुन्दाचार्यके नामपर किसी भट्टारकके द्वारा की गई है।

इसके रचयिता जैनदर्शन और धर्मसम्बन्धी अध्ययन बिलकुल साधारण-सा प्रतीत होता है, इसका अनुभव 'षट्दर्शन विचार' शीर्षकके अन्तर्गत जैनदर्शनके वर्णनसे पाठकोंको स्वयं होगा। जहाँपर कि पुष्यका अन्तर्भाव संवरतत्त्वमें किया गया है। (भा० ४ पृ० ९७ क्लोक २४९)

प्रसिद्ध कुन्दकुन्दाचार्यने अपने सर्वाधिक प्रसिद्ध समयसारके प्रारम्भमें ही 'सुदपरिचिदाणुभूदा सञ्चरस वि कामभोगबंधकहा' कहकर जिस काम-भोग-बन्धकथाको त्यागकर शुद्ध आत्माका निरूपण अपने समयसारमें किया है उनसे इस प्रकार अर्थ और कामपुरुषार्थका वर्णन होना सम्भव नहीं है।

दूसरे आचार्यं कुन्दकुन्दके सभी ग्रन्थ प्राकृत भाषामें रिचत हैं और उनकी गाथाएँ परवर्ती अनेक आचार्योंके द्वारा अपने-अपने ग्रन्थोंमें उद्धृत पायी जाती हैं। परन्तु प्रस्तुत श्रावकाचारका एक भी क्लोक किसी ग्रन्थमें उद्धृत नहीं पाया जाता है।

तीसरे आचार्य कुन्दकुन्दने अपने ग्रन्थोंमें किसी पूर्ववर्ती ग्रन्थोंसे कुछ भी उद्धरण देनेका उल्लेख नहीं किया है, जबकि प्रस्तुत श्रावकाचारमें स्पष्ट शब्दोंके द्वारा सर्वशास्त्रोंके सारको निकालकर अपने ग्रन्थ-निर्माण करनेका उल्लेख किया है। उनके इस कथनका जब पूर्व-रचित जैन ग्रन्थोंके साथ मिलान करते हैं, तब किसी भी पूर्व-रचित जैन ग्रन्थसे सार लेकर ग्रन्थका रचा जाना सिद्ध नहीं होता है, प्रत्युत अनेक जैनेतर ग्रन्थोंका सार लेकर प्रस्तुत ग्रन्थका रचा जाना ही सिद्ध होता है।

चौथे आचार्य कुन्दकुन्दने अपने चारित्र पाहुडमें ग्यारह प्रतिमाओंका नाम-निर्देश करके श्रावकधर्मके १२ वर्तोका केवल नामोल्लेखमात्र करके वर्णन किया है, जबकि प्रस्तुत सम्पूर्ण

श्रावकाचारमें कहींपर भी न ग्यारष्ट्र प्रतिमार्जीका नामोल्लेख है और न स्पष्टरूपसे कहींपर भी श्रावकोंके जणुत्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत रूप बारह वर्तोका ही निर्देश किया गया है।

पौचर्वे आचार्य कुन्दकुन्दने अपने अध्यात्म प्रन्थोंमें पापके समान पुण्यको भी हेय बताकर उसके त्यागका ही उपदेश किया है, जब प्रस्तुत आवकाचारमें स्थान-स्थानपर पुण्यके उपार्जनकी प्रेरणा पायी जाती है।

इन सब कारणोंसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्रस्तुत श्रावकाचार प्रसिद्ध आचार्य कुन्द-कुन्दके द्वारा नहीं रचा गया है। किन्तु परवर्ती किसी कुन्दकुन्द-नामधारी व्यक्तिके द्वारा रचा गया है।

### प्रस्तावना

# १ सम्बद्धांन

श्रावकथर्मका ही नहीं, अपितु मुनिधर्मका भी मूल आधार सम्यग्दर्शन ही है। इसलिए सभी श्रावकाचारोंमें सर्व प्रथम इसीका वर्णन किया गया है। किन्तु इसके विषयमें स्वामी समन्तभद्रने जिस प्रकारसे उस पर प्रकाश डालकर धर्म-धारकोंका उद्घोधन किया है, और सरल एवं विशव रीतिसे उसका वर्णन किया है, वह अनुपप एवं अनुभव-पूर्ण है। उनके जीवनमें जो उत्तर-चढ़ाव आया और जैसी घटनाएँ घटीं, उन सब पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने सम्यग्दर्शनका स्वरूप, उसके अंग और दोष बताकर उसे निर्दोष पालन करनेकी प्रेरणा करते हुए सम्यक्त्वकी महिमा बतानेके साथ किसी भी प्रकारके गर्व करनेवालों पर जो प्रहार किया है, वह सचमुच अदितीय है।

स्वामी समन्तभद्रने अपने पूर्ववर्ती कुन्दकुन्दाचार्यके समान न निश्चय सम्यक्त्वकी चर्चा की, और न उमास्वातिके समान तत्त्वार्थं श्रद्धानरूप व्यवहार सम्यक्त्वका निरूपण किया। किन्तु परमार्थ स्वरूप आप्त (देव) तत्प्रतिपादित आगम और निर्शन्य गुरुओंका वीन मृद्ताओं और आठ मदोंसे रहित एवं आठ अंगोंसे युक्त होकर श्रद्धान करनेको सम्यग्दर्शन कहा है। यहाँ 'आस' पद सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। यदि उसके स्थान पर 'देव' शब्द कहते, तो स्वर्गीदिके देवोंका ग्रहण संभव था, यदि 'ईश्वर' का प्रयोग करते तो उससे शश्वत्कर्म-विमुक्त अनादिनिधन माने जानेवाले सनातन परमेश्वर या 'महेरवर' आदिका ग्रहण संभव था। और यदि इसी प्रकारके किसी अन्य शब्दको कहते तो उससे अवतार लेनेवाले, सृष्टि-(जन्म) और संहार करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदिका ग्रहण संभव था। अतः उन सबका व्यवच्छेद करनेके लिए उन्होंने 'आस' पदका प्रयोग किया। इस नासके स्वरूपमें प्रयुक्त उत्सन्न-दोष (वीतराग) सर्वज्ञ और आगमेशी (सार्व, शास्ता या हितोपदेशी) ये तीनों ही विशेष विशेषण अपूर्व हैं। 'उत्सन्न दोष' इस पदसे सभी रागी-द्वेषी, जन्म-मरण करनेवाले एवं क्षुधा-पिपासादि दोषोंसे युक्त सभी प्रकारके देवोंका निराकरण किया गया है, 'सर्वज्ञ' पदसे अल्पज्ञानियोंका और 'आगमेशी' पदसे स्वकल्पित या कपोल-कल्पित शास्त्रश्लोंका निराकरण कर यह प्रकट किया है कि जो सार्व अर्थात् सर्व प्राणियोंके हितका उपदेशक हो, वही आस हो सकता है इन तीन विशिष्ट गुणोंके बिना 'बासता' संभव नहीं है। यह 'बास' पद उन्हें कितना त्रिय था, कि उसकी मीमांसा स्वरूप नेवागमस्तोत्र नामसे प्रसिद्ध 'आप्तमीमांसा' की रचना की है।

आगम या शास्त्रके लक्षणको बतलाते हुए कहा है कि जो आप्त-प्रणीत हो, बादी या प्रतिवादीके द्वारा अनुस्लंबनीय हो, प्रत्यक्ष-अनुमानादि किसी भी प्रमाणसे जिसमें विरोध या बाधा न आती हो, प्रयोजनभूत तत्त्वोंका उपवेशक हो और कुमार्गीका उन्मूळन करनेवाला हो, ऐसा हितोपदेशी शास्तारूप आपके द्वारा कथित शास्त्र ही आगम कहला सकता है, इसके विपरीत जिसके प्रणेताका ही पता नहीं, ऐसे हिंसा-प्रधान वेदादिको आगम नहीं माना का सकता।

गुरका स्वरूप बताते हुए कहा है कि जो इन्द्रियोंके विषयोसे निष्पृह हो, बारम्भ और परिप्रहसे रहित हो, तथा ज्ञान, ध्यान और तपमें संस्थन रहता हो। उक्त विशेषणोंसे सभी प्रकारके बोंगी, विषय-भोगी, आरंभी, परिप्रही और ज्ञान-ध्यानसे रहित मूढ साधुओंका निराकरण किया गया है।

.इस प्रकारके आप्त, आगम और साधुओंकी श्रद्धा भक्ति, रुचि या दृढ़ प्रतीतिको सम्यक्त्वका स्वरूप बताकर स्वामी समन्त्रभद्वने उसके आठों अंगोंका स्वरूप और उनमें स्थाति-प्राप्त प्रसिद्ध पुरुषोंके नाम कहे और साथ ही सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह कही कि जैसे एक अधारसे भी हीन मंत्र सर्प-विषको दूर करनेमें समर्थ नहीं होता है, उसी प्रकार एक भी अंगसे हीन सम्यक्त्व भी संसारकी परम्पराको काटनेमें समर्थ नहीं है।

एक-एक अंगकी इस महला पर उन लोगोंका ब्यान जाना चाहिए—जो कि पर-निन्दा और आत्म-प्रशंसा करते हुए भी स्वयंको सम्यग्दृष्टि मानते हैं। स्वामी समन्तभव्रने आठ मदोंका वर्णन करते हुए दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह कही कि जो ब्यक्ति ज्ञान, तप आदिके मदावेशमें दूसरे धर्मात्मा पुरुषोंकी निन्दा तिरस्कार या अपमान करता है, वह उनका नहीं, अपितु अपने ही धर्मका अपमान करता है, क्योंकि धार्मिक जनोंके बिना धर्म रह नहीं सकता। जो जाति और कुलकी उच्चतासे दूसरे हीन जाति या कुलमें उत्पन्न हुए जनोंकी निन्दा या अपमान करते हैं उन्हें फट-कारते हुए कहा—केवल सम्यग्दर्शनसे सम्पन्न चाण्डाळको भी गणधरादिने देव जैसा उच्च कहा है। जैसे भस्माच्छादित अंगार अपने आन्तरिक तेजसे सम्यन्न रहता है। भले ही भस्मसे दके होनेसे उसका तेज लोगोंको बहिर न दिखे। सम्यक्त जैसे आत्मिक अन्तरंग गुणका कोई बाह्य रूप-रंग नहीं कि जो बाहिरसे देखनेमें आवे।

इस वर्णनसे उनके मस्मक व्याधि-कालके अनुमव परिलक्षित होते हैं, जब कि उस व्याधिके प्रशमनार्थ विभिन्न देशोंमें विभिन्न वेष धारण करके उन्हें परिभ्रमण करना पड़ा था और लोगोंके मुखोंसे नाना प्रकारकी निन्दा सुनना पड़ी थी। पर वे बाह्य वेष बदलते हुए भी अन्तरंगमें सम्यक्त्वसे सम्यन्त थे।

जाति और कुलके मद करनेवालोंको लक्ष्य करके कहा—जाति-कुल तो देहाश्रित गुण हैं। जीवन-भर उच्च गोत्री बना देव भी पापके उदयसे क्षण भरमें कुत्ता बन जाता है, और जीवन-भर नीच गोत्र वाला कुत्ता भी मर कर पुण्यके उदयसे देव बन जाता है।

सम्यक्तको महत्ता बताते हुए उन्होंने कहा—यह सम्यग्दर्शन तो मोक्षमार्गमें कर्णधार है, इसके बिना न कोई अव-सागरसे पार ही हो सकता है और न ज्ञान-चारित्ररूप वृक्षको उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल-प्राप्ति ही हो सकती है। सम्यक्त्व-हीन साधुसे सम्यक्त्व युक्त गृहस्थ मोक्षमार्गस्थ एवं श्रोष्ठ है। तीन लोक और तीन कालमें सम्यक्त्वके समान कोई श्रेयस्कर नहीं और मिथ्यात्वके समान कोई अश्रेयस्कारी नहीं है। बन्तमें पूरे सात श्लोकों द्वारा सम्यग्दर्शनकी महिमाका वर्णन करते हुए उन्होंने बताया—इसके ही आश्रयसे जीव उत्तरोत्तर विकास करते हुए तीर्थंकर बनकर शिव पद पाता है।

कुन्दकुन्द स्वामीके सभी पाहुड सम्यक्त्वकी महिमासे भरपूर हैं, फिर भी उन्होंने इसके लिए एक दंसणपाहुडकी स्वतंत्र रचनाकर कहा है कि दर्शनसे आष्ट ही व्यक्ति वास्तविक अष्ट है,

चारित्र-भ्रष्ट हुआ नहीं, क्योंकि दर्शन-भ्रष्ट निर्माणपद नहीं पा सकता । दर्शन-बिहीन व्यक्ति वन्दनीय नहीं है, सम्यक्त्वरूप जलका प्रवाह ही कर्म-बन्धका विनाशक है, धर्मात्माके दोषोंको कहनेवाला स्वयं भ्रष्ट है, सम्यक्त्वसे हो हेय-उपादेयका विवेक प्राप्त होता है, सम्यक्त्व ही मोल-महलका मूल एवं प्रथम सोपान है।

सम्यक्त्व-विषयक उक्त वर्णनको प्रायः सभी परवर्ती श्रावकाचार-रचयिताओंने अपनाया फिर भी कुछने जिन नवीन बातोंपर प्रकाश ढाला है, उनका उल्लेख करना आवश्यक है।

स्वामी कार्तिकेयने सम्यक्त्वके उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक मेदोंका स्वरूप कहकर बताया कि आदिके दो सम्यक्त्वोंको तो यह जीव असंख्य बार ग्रहण करता और छोड़ता है, किन्तु क्षायिकको ग्रहण करनेके बाद वह छूटता नहीं और उसी तीसरे और चौथे भवमें निर्वाण पद प्राप्त कराता है। इन्होंने वीतराग देव, दयामयी धर्म और निर्गन्थ गुरुके माननेवालेको व्यवहार सम्यग्-दृष्टि और द्रव्योंको और उनको सर्व पर्यायोंको निश्चयरूपसे यथार्थ जानता है, उसे शुद्ध सम्यग्-दृष्टि कहा है। सम्यक्त्व सर्व रत्नोंमें महा रत्न है, सर्व योगोंमें उत्तम योग है, सर्व ऋद्धियोंमें महा ऋद्धि और यही सभी सिद्धियोंको करनेवाला है। सम्यग्दृष्टि दुर्गतिके कारणभूत कर्मका बन्ध नहीं करता है और अनेक भव-बद्ध कर्मीका नाश करता है।

आचार्य अमृतचन्द्रने बताया कि मोक्ष-प्राप्तिके लिए सर्वप्रथम सभी प्रयत्न करके सम्यक्त्व-का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि इसके होनेपर ही ज्ञान और चारित्र होते हैं। इन्होंने जीवादि तत्त्वोंके विपरीताभिनिवेश-रहित श्रद्धानको सम्यक्त्व कहा। निर्विचिकित्सा अंगके वर्णनमें यहाँ तक कहा कि इस अंगके धारकको मल-मूत्रादि को देखकर ग्लानि नहीं करनी चाहिए। उपगूह-नादि शेष चार अंगोंका स्व और परकी अपेक्षा किया गया वर्णन अपूर्व है।

सोमदेवसूरिने अपने समयमें प्रचलित सभी मत-मतान्तरोंकी समीक्षा करके उनका निरसन कर सत्यार्थ आप्त, आगम और पदार्थोंके श्रद्धानको सम्यक्त्व और अश्रद्धानको मिथ्यात्व कहा। सम्यक्त्वके सराग-वीतरागरूप दो मेदोंका, उपशमादिरूप तीन मेदोंका और आज्ञा, मार्ग आदि दश मेदोंका वर्ण नकर उसके २५ दोषोंको बतलाकर आठों अंगोंका वर्ण न प्रसिद्ध पुरुषोंके विस्तृत कथाओंके साथ किया। प्रस्तुत संग्रहमें कथा भाग छोड़ दिया गया है।

चामुण्डरायने जिनोपिदण्ट मोक्समार्गके श्रद्धानको सम्यक्त्वका स्वरूप बतलाकर सम्यक्त्वी जीवके संवेग, निर्वेग, आत्मा-निन्दा, आत्म-गर्हा, शमभाव, भिक्त, अनुकम्पा और वात्सल्य गुणोंका भी निरूपण किया।

आ० अमितगितने अपने उपासकाचारके दूसरे अध्यायमें सम्यक्त्वकी प्राप्ति, और उसके मेदोंका विस्तृत स्वरूप वर्णन करते हुए लिखा है कि वीतराग सम्यक्त्वका लक्षण उपेक्षाभाव है और सराग सम्यक्त्वका लक्षण प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य भावरूप है। इनका बहुत सुन्दर विवेचन करते हुए सम्यक्त्वके श्रद्धा मिक आदि आठ गुणोंका वर्णनकर अन्तमें लिखा है कि जो एक अन्तमुंहूर्तको भी सम्यक्त्व प्राप्त कर लेते हैं वे भी अनन्त संसारको सान्त कर लेते हैं।

आ० वसुनन्दिने सम्यक्त्वका स्वरूप बताकर कहा है कि उसके होनेपर जीवमें संवेग, निर्वेद, निन्दा, गर्हा, उपशमभाव, भिक्त, वात्सस्य और अनुकम्पा ये आठ गुण प्रकट होते हैं। वस्तुतः सम्यक्त्वी पुरुषकी पहिचान ही इन आठ गुणेंसि होती है।

सावयधन्यदोहाकारने सम्यनस्वकी महिमा बताते हुए लिखा है कि जहाँ पर गरूड बैठा हो, वहाँ पर क्या विष-धर धर्प ठहर सकते हैं, इसी प्रकार जिसके हृदयमें सम्यनत्वगुण प्रकाशमान है, वहाँ पर क्या कर्म ठहर सकते हैं ? अर्थात् शोध्र हो निजीर्ण हो जाते हैं।

पं आशाधरने सम्यक्तको महत्ता बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति सर्वज्ञकी आज्ञासे 'इन्द्रिय-विषय-जनित सुन्न हेय है और आत्मिक सुन्न उपादेय है' ऐसा दृढ़ श्रद्धान करते हुए भी चारित्रमोहनीय कर्मके उदयसे वैषयिक सुन्नोंका सेवन करता है और दूसरोंको पीड़ा भी पहुँचाता है, फिर भी इन कार्योंको बुरा जानकर अपनी आलोचना, निन्दा और गहीं करता है, वह अविरत सम्यक्त्वी भी पाप-फलसे अतिसन्तप्त नहीं होता है। जैसे कि चोरीको बुरा कार्य माननेवाला भी चोर कुटुम्ब-पालनादिसे विवश होकर चोरीको करता है और कोतवालके द्वारा पकड़े आनेपर तथा मार-पीटसे पीड़ित होनेपर अपने निन्दा कार्यकी निन्दा करता है तो वह भी अधिक दण्डसे दिण्डत नहीं होता है।

पं० मेघावीने उक्त बातका उल्लेख करते हुए लिखा है कि एक मुहूर्तमात्र भी सम्पक्तको घारण कर छोड़नेवाला जीव भी दीर्घकाल तक संसारमें परिश्रमण नहीं करता। साथ ही यह भी कहा है कि आठ अंगों और प्रशम-संवेगादि भावोंसे ही सम्यक्तीकी पहिचान होती है।

आ० सकलकी सिने लिखा है कि सम्यक्त्वके बिना व्रत-तपादिसे मोक्ष नहीं मिलता।
गुणभूषणने भी समन्तभद्रादिके समान सम्यक्त्वका वर्णन कर जन्तमें कहा है कि जिसके केवल
सम्यक्त्व ही उत्पन्न हो जाता है, उसका नीचेके छह नरकों में, भवित्रक देवों में, स्त्रियों में, कर्मभूमिज
तियें चों एवं दीन-दरिद्री मनुष्यों में जन्म नहीं होता।

पं० राजमल्लजीने सम्यक्त्वका जैसा अपूर्व सांगोपांग सूक्ष्म वर्णन किया है वह आवकाचारों-में तो क्या, करणानुयोग या द्रव्यानुयोगके किसी भी शास्त्रमें दृष्टि-गोचर नहीं होता। सम्यक्त्व-विषयक उनका यह समग्र विवेचन पढ़कर मनन करनेके योग्य है। प्रशम-संवेगादि गुणोंका विशव वर्णन करते हुए लिखा है कि ये बाह्य दृष्टिसे सम्यक्त्वके लक्षण हैं। यदि वे सम्यक्त्वके बिना हों तो उन्हें प्रशमामास आदि जानना चाहिए।

उमास्वामि-श्रावकाचारमें रत्नकरण्डक, पुरुषार्थिसद्धयुपाय आदि पूर्व-रिचत श्रावकाचारोंके अनुसार ही सम्यग्दर्शन, उसके अंगोंका मेद, महिमा आदिका वर्णन करते हुए लिखा है कि हृदय-स्थित सम्यक्त्व नि:शंकितादि आठ अंगोंसे जाना जाता है। इस श्रावकाचारमें प्रशम, संवेग आदि गुणोंके स्वरूपका विशद वर्णन किया गया है और अन्तमें लिखा है कि जिसके हृदयमें इन आठ गुणोंसे युक्त सम्यक्त्व स्थित है, उसके बरमें निरन्तर निर्मल लक्ष्मी निवास करती है।

पूज्यपाद श्रावकाचारमें कहा है कि जैसे भवनका मूल आधार नींव है उसी प्रकार सर्व वर्तोंका मूल आधार सम्यक्त है। व्रतसार श्रावकाचारमें भी यही कहा है। व्रतोद्योतन श्रावकाचार में कहा है कि सम्यग्दर्शनके बिना व्रत, समिति और गुप्तिरूप तेरह प्रकारका चारित्र धारण करना निर्धंक है। श्रावकाचारसारोद्धारमें तो रत्नकरण्डके बनेक क्लोक उद्धृत करके कहा है कि एक भी अंथसे हीन सम्यक्त जन्म-सन्तितिक छेदनेमें समर्थ नहीं है। पुरुषार्थानुशासनमें कहा है कि सम्यक्त बिना दीर्घंकाल तक तपश्चरण करनेपर भी मुक्तिकी प्राप्ति संभव नहीं है। इस प्रकार समी श्रावकाचारोंमें सम्यक्तकी जो महिमाका वर्ष न किया गया है उसपर रत्नकरण्डका स्पष्ट प्रभाव वृष्टिसोचर होता है।

स्वामी समन्तभद्रने तो सम्यक्त्वके आठों अंगोंमें प्रसिद्ध-प्राप्त पुरुषोंके नामोंका केवल उल्लेख ही किया है, पर सोमदेब और उनसे परवर्ती अनेक आचार्योंने तो उनके कथानकोंका विस्तारसे वर्णन भी किया है।

उपर्युक्त सर्व कथनका सार यह है कि प्रत्येक विचार-शील व्यक्तिको धर्मके मूल आधार सम्यक्त्वको सर्व प्रथम धारण करनेका प्रयत्न करना चाहिए और इसके लिए गुरूपदेश-श्रवण और तत्त्व-चिन्तन-मननसे बात्म-श्रद्धाको प्राप्ति आवश्यक है।

सम्यदर्शनकी प्राप्ति होनेपर नरक, तियँच और मनुष्य गितका आयु-बन्ध न होकर देवगितका ही आयु-बन्ध होता है। यदि मिध्यात्वदशामें आयु-बन्ध नरकादि गितयोंका हो भी गया हो तो सातवें नरककी ३३ सागरकी भी आयु-घटकर प्रथम नरककी रह जाती है। नरक-आयुकी इतनी अधिक कमी कैसे होती है? इसका उत्तर यह है कि सम्यक्त्वी जीव प्रतिदिन प्रति समय जो अपने किये हुए खोटे कार्यकी निन्दा, गर्हा और आलोचना किया करता है, उसका ही यह सुफल होता है कि वह पूर्व-बद्ध तीव्र अनुभाग और अधिक स्थितवाले कर्मोंको मन्द अनुभाग और अल्य स्थितवाला कर देता है। अतः प्रत्येक विवेकी पुरुषको प्रति दिन अपने द्वारा किये गये पाप-कार्योंको आलोचना, निन्दा और गर्हा करते रहना चाहिए। सम्यक्त्वी पुरुषके आत्म-निन्दा और गर्हा ये गुण माने गये हैं। इनके द्वारा ही अविरत सम्यक्त्वी पुरुष भी प्रति समय असंख्यात-गुणी कर्म-निर्जरा करता रहता है।

#### २. उपासक या भावक

गृहस्य त्रतीको उपासक, श्रावक, देशसंयमी, आगारी आदि नामोंसे पुकारा जाता है। यद्यपि साधारणतः ये सब पर्यायवाची नाम माने गये हैं, तथापि यौगिक दृष्टिसे उनके अथौंमें परस्पर कुछ विशेषता है। यहाँ क्रमशः उक्त नामोंके अथौंका विचार किया जाता है।

'उपासक' पदका अर्थं उपासना करनेवाला होता है। जो अपने अभीष्ट देवकी, गुरुकी, धर्मकी उपासना अर्थात् सेवा, वैयावृत्य और आराधना करता है, उसे उपासक कहते हैं। गृहस्य मनुष्य वीतराग देवकी नित्य पूजा-उपासना करता है, निर्यन्य गुरुओंकी सेवा-वैयावृत्त्यमें नित्य तत्पर रहता है और सत्यार्थं धर्मकी आराधना करते हुए उसे यथाशिक्त धारण करता है, अतः उसे उपासक कहा जाता है।

'श्रावक' इस नामकी निरुक्ति इस प्रकार की गई है:-

'श्रन्ति पचन्ति तत्त्वायश्रद्धानं निष्ठां नयन्तीति श्राः, तथा वपन्ति गुणवत्सप्तक्षेत्रेषु घनबीजानि निक्षिपन्तीति वाः, तथा किरन्ति क्लिष्टकर्मरजो विक्षिपन्तीति काः ततः कर्मधारये श्रावका इति भवति ।' (अभिधानराजेन्द्र 'सावय' शब्द)

इसका अभिप्राय यह है कि 'श्रावक' इस पदमें तीन शब्द हैं। इनमेंसे 'श्रा' शब्द तो तत्त्वार्थ-श्रद्धानकी सूचना करता है, 'ब' शब्द सप्त धर्म-क्षेत्रोंमें घनरूप बीज बोनेकी प्रेरणा करता है और 'क' शब्द क्लिब्ट कर्म या महापापोंको दूर करनेका संकेत करता है। इस प्रकार कर्मधारय समास करने पर 'श्रावक' यह नाम निष्पन्न हो जाता है।

कुछ विद्वानीने व्यावक पर का इस प्रकारके भी अर्थ किया है:---

अभ्युपेतसम्यक्तः प्रतिपन्नाणुक्रतोऽपि प्रतिदिवसं शतिभ्यः सकाशात्साधूनामागारिणां च सामाचारी श्रुणोतीति श्रावकः ।—श्रावकधमं प्र॰ गा॰ रे

अर्थात् जो सम्यक्त्वी और अणुवती होने पर भी प्रतिदिन साधुओंसे गृहस्थ और मुनियोंके आचार धर्मको सुने, वह श्रावक कहलाता है।

कुछ विद्वानोंने इसी अर्थको और भी पस्लवित करके कहा है:—
श्रद्धालुतां श्राति श्रुणोति शासनं दीने वपेदाशु वृणोति दर्शनम् ।
कृतत्वपुण्यानि करोति संयमं तं श्रावकं प्राहुरमी विचक्षणाः ॥

अर्थ-जो श्रद्धालु होकर जैन शासनको सुने, दीन जनोंमें अर्थको तत्काल वपन करे अर्थात् दान दे, सम्यग्दर्शनको वरण करे, सुकृत और पुष्यके कार्य करे, संयमका आचरण करे उसे विचक्षण जन श्रावक कहते हैं।

जपर्युक्त सर्व विवेचनका तात्पर्य यही है कि जो गुरुजनोंसे आत्म-हितकी बातको सदा सावधान होकर सुने, वह श्रावक कहलाता है।

अणुव्रतरूप देश संयमको धारण करनेके कारण देशसंयमी या देशविरत कहते हैं। इसीका दूसरा नाम संयतासंयत भी है क्योंकि यह स्थूल या त्रसिंहसाकी अपेक्षा संयत है और सूक्ष्म या स्थावर हिंसाकी अपेक्षा असंयत है। घरमें रहता है, अतएव इसे गृहस्थ, सागार, गेही, गृही और गृहमेधी आदि नामोंने भी पुकारते हैं। यहाँ पर 'गृह' शब्द उपलक्षण है, अतः जो पुत्र, स्त्री, सित्र, शरीर, भोग आदिसे मोह छोड़नेमें असमर्थं होनेके कारण घरमें रहता है उसे गृहस्थ सागार आदि कहते हैं।

#### ३. उपासकाध्ययन या भावकाचार

उपासक या श्रावक जनोंके आचार-धर्मके प्रतिपादन करनेवाले सूत्र, शास्त्र या ग्रन्थको उपासकाध्ययन-सूत्र, उपासकाचार या श्रावकाचार नामोंसे व्यवहार किया जाता है। द्वादशांग श्रुतके बारह अंगोंमें श्रावकोंके आचार-विचारका स्वतन्त्रतासे वर्णन करनेवाला सातवा अंग उपासकाध्ययन माना गया है। आंचार्य वसुनन्दिने तथा अन्य भी श्रावकाचार रचियताओंने अपने ग्रन्थका नाम उपासकाध्ययन ही दिया है।

स्वामी समन्तभद्रने संस्कृत भाषामें सबसे पहले उक्त विषयका प्रतिपादन करनेवाला स्वतन्त्र मन्य रचा और उसका नाम 'रत्नकरण्डक' रक्खा। उसके टीकाकार आचार्य प्रभाचन्द्रने अपनी टीकामें और उसके प्रत्येक परिच्छेदके अन्तमें 'रत्नकरण्डकनाम्नि उपासकाष्ययने' वाक्यके द्वारा 'रत्नकरण्डक नामक उपासकाष्ययन' ऐसा लिखा है। इस उल्लेखसे भी यह सिद्ध है कि

परकीयहियं सम्मं को जिल्लवणं सुणेइ उवजुतो ।
 लइतिन्वकम्मविगमा सुक्कोस्रो सावगो एत्य ॥—पंचा० १ विव०
 लवासवृष्टयादिविशुद्धसम्परपरं समाचारमनुप्रमातम् ।
 भ्राणोति यः सामुजनावतन्द्रस्तं भावकं प्राहुरमी जिनेन्द्राः ॥—(अभिमानराजेन्द्र, 'सावय' शब्द)

श्रावक-धर्मके प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रको सदासे उपासकाच्ययन ही कहा जाता रहा है। पीछें लोग अपने बोलनेकी सुविधांके लिए श्रावकाचार नामका व्यवहार करने लगे।

आचार्य सोमदेवने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ यशस्तिलकके पाँचवें वाश्वासके अन्तमें 'उपासका-ध्ययन' कहनेकी प्रतिज्ञा की है। यथा---

> इयता ग्रन्थेन मया प्रोक्तं चरितं यशोधरनृपस्य । इत उत्तरं तु क्क्ये श्रुतपठितमुपासकाध्ययनम् ॥

अर्थात् इस पाँचवें आश्वास तक तो मैंने महाराज शशोधरका चरित कहा। अब इससे द्वादशांग-श्रुत-पठित उपाकाध्ययनको कहुँगा।

दिगम्बर-परम्परामें श्रावक-धर्मका प्रतिपादन करनेवाले जितने श्रावकाचार हैं, उन सबका संकलन प्रस्तुत संग्रहमें कर लिया गया है। उसके अतिरिक्त स्वामिकाित्तकेयानुप्रेक्षाकी धर्मभावना-में, तत्त्वार्थसूत्रके सातवें अध्याय, आदिपुराणके ३८, ३९, ४०वें पर्वमें, यशस्तिलकके ६, ७, ८वें आस्वासमें, तथा प्रा॰ सं॰ भावसंग्रहमें भी श्रवकधर्मका विस्तारके साथ वर्णन किया गया है। उनका भी संकलन प्रस्तुत संग्रहमें है। द्वेताम्बर-परम्परामें उपासकदशासूत्र, श्रावकधर्मप्रज्ञप्ति आदि ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं।

### ४. बावकवर्म-प्रतिपादनके प्रकार

उपलब्ध जैन वाङ्मयमें श्रावक-धर्मका वर्णन तीन प्रकारसे पाया जाता है :---

- १. ग्यारह प्रतिमाओंको आधार बनाकर।
- २. बारह व्रत और मारणान्तिकी सल्लेखनाका उपदेश देकर।
- ३. पक्ष, चर्या और साधनका प्रतिपादन कर।
- (१) उपर्युक्त तीनों प्रकारोंमेंसे प्रथम प्रकारके समर्थक या प्रतिपादक आचार्य कुन्दकुन्द, स्वामी कार्तिकेय और वसुनन्दि आदि रहे हैं। इन्होंने अपने-अपने ग्रन्थोंमें ग्यारह प्रतिमाओंको आधार बनाकर ही श्रावक-धर्मका वर्णन किया है। आ॰ कुन्दकुंदने यद्यपि श्रावक-धर्मके प्रतिपादन-के लिए कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ या पाहुडकी रचना नहीं की है, तथापि चारित्र-पाहुडमें इस विषयका वर्णन उन्होंने गाथाओं द्वारा किया है। यह वर्णन अति संक्षिप्त होनेपर भी अपने-आपमें पूर्ण है और उसमें प्रथम प्रकारका स्पष्ट निर्देश किया गया है। स्वामी कार्तिकेयने भी श्रावक धर्मपर कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं रचा है, पर उनके नामसे प्रसिद्ध 'अनुप्रेक्षा' में धर्मभावनाके भीतर श्रावक धर्मका वर्णन बहुत कुछ विस्तारके साथ किया है। इन्होंने भी बहुत स्पष्ट रूपसे सम्यग्दर्शन और ग्यारह प्रतिमाओंको आधार बनाकर ही शावक धर्मका वर्णन किया है। स्वामिकार्त्तिकेयके पश्चात् वा॰ वसुनन्दिने भी उक्त सरणिका बनुसरण किया। इन तीनों ही आचार्योंने न अष्ट मूल गुणोंका वर्णन किया है और न बारह ब्रतोंके अतीचारोंका ही। प्रथम प्रकारका अनुसरण करनेवाले आचार्योंमेंसे स्वामिकार्त्तिकेयको छोड़कर शेष सभीने सल्लेखनाको चौथा शिक्षाव्रत माना है।

उक्त तीनों प्रकारोंमेंसे यह प्रथम प्रकार ही आदा या प्राचीन प्रतीत होता है, क्योंकि घवला और जयधवला टीकामें आ॰ वीरसेनने उपासकाध्ययन नामक अंगका स्वरूप इस प्रकार दिया है— १. उवासयज्ययमं णाम अंगं एककारस लक्स-सत्तरि सहस्सपदेहिं 'दंसण वदः''''इदि एक्कारसिव उवासगाणं अवसणं तेसि च बदारोकणिवहाणं तेसिमाचरणं च वण्णेदि । (षट्संडागम धवलाटीका भा॰ १ पु० १०२)

२. उन्नासयज्ञयणं जाम बंगं दंसण-वय-सामाइय-पोसहोवदास-सिवत्त-रायिभक्त बंभारंभ-परिवाहाणुमणुह्द्रिणामाणमेकारसण्हमुवासयाणं चम्ममेक्कारसिवहं वण्णेदि (कसायपाहुड जयभवला-टीका मा॰ ९ पु॰ १३०)

अर्थात् उपासकाष्ययननामा सातवां अंग, दर्शन, वृत, सामायिक आदि ग्यारह प्रकारके उपासकोंका लक्षण, वृतारोपण आदिका वर्णन करता है।

स्वामिकात्तिकेयके पश्चात् ग्यारह प्रतिमाओंको आधार बनाकर श्रावक-धर्मका प्रतिपादन करनेवालोंमें आ० वसुनन्दि प्रमुख हैं। इन्होंने अपने उपासकाष्ययनमें उसी परिपाटीका अनुसरण किया है, जिसे कि आ० कुन्दकुन्द और स्वामिकात्तिकेयने अपनाया है।

स्वामिकात्तिकेयने सम्यक्त्वकी विस्तृत महिमाके पश्चात् भ्यारह प्रतिमाओंके आधार पर बारह व्रतोंका स्वरूप निरूपण किया है। पर वसुनन्विने प्रारम्भमें सात व्यसनोंका और उनके दुष्फलोंका खूब विस्तारसे वर्णन कर मध्यमें बारह व्रत और ग्यारह प्रतिमाओंका, तथा अन्तमें विनय, वैयावृत्य, पूजा, प्रतिष्ठा और दानका वर्णन भी विस्तारसे किया है। इस प्रकार प्रथम प्रकार प्रतिपादन करनेवालोंमें तदनुसार श्रावक धर्मका प्रतिपादन क्रमसे विकसित होता हुआ दृष्टिगोचर होता है।

(२) द्वितीय प्रकार अर्थात् बारह व्रतोंको आधार बनाकर श्रावकधर्मका प्रतिपादन करने-वाले आचार्योंमें उमास्वाति और समन्तमद्व प्रधान हैं। आ॰ उमास्वातिने अपने तत्त्वार्थसूत्रके सातवें अध्यायमें श्रावक-धर्मका वर्णन किया है। इन्होंने व्रतीके आगारी और अनगारी भेद करके अणुव्रतधारीको आगारी बताया और उसे तीन गुणव्रत, चार शिक्षाव्रत रूप सप्त शीलसे सम्पन्न कहारे। आ॰ उमास्वातिने ही सर्वप्रथम बारह व्रतोंके पाँच-पाँच अतीचारोंका वर्णन किया है। तत्त्वार्थसूत्रकारने अतीचारोंका यह वर्णन कहाँसे किया, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसके निर्णयार्थ जब हम वर्तमानमें उपलब्ध समस्त दि॰ दवे॰ जैन वाङ्मयका अवगाहन करते हैं, तब हमारी दृष्टि उपासकदशा सूत्र पर अटकती है। यद्यपि वर्तमानमें उपलब्ध यह सूत्र तीसरी वाचना-के बाद लिपि-बद्ध हुआ है, तथापि उसका आदि स्रोत तो दवे॰ मान्यताके अनुसार भ॰ महावीरकी वाणीसे ही माना जाता है। जो हो, चाहे अतीचारोंके विषयमें तत्त्वार्थसूत्रकारने उपासकदशासूत्र-का अनुसरण किया हो और चाहे उपासकदशासूत्रकारने तत्त्वार्थसूत्रका, पर इतना निध्चित है कि दि॰ परम्परामें तत्त्वार्थसूत्रसे पूर्व अतीचारोंका वर्णन किसीने नहीं किया।

तत्त्वार्थसूत्र और उपासकदशासूत्रमें एक समता और पाई जाती है और वह है मूलगुणोंके न वर्णन करनेकी। दोनों ही सूत्रकारोंने बाठ मूलगुणोंका कोई वर्णन नहीं किया है। यदि कहा जाय कि तत्त्वार्थसूत्रकी संक्षिस रचना होनेसे अष्टमूलगुणोंका वर्णन न किया गया होगा, सो माना

यद्यपि असिगतिने भी ११ प्रतिमाओंका वर्णन किया है, पर आवकके व्रतोंके वर्णनके पश्चात् किया है।
 ११ प्रतिमाओंके आधार पर नहीं किया है। —सम्पादक

२. वेस्रो तस्वार्वः वः ७, सू० १८-२१।

नहीं जा सकता । क्योंकि जब सूत्रकार एक-एक व्रतके अतीचार बतानेके लिए पृथक्-पृथक् सूत्र बना सकते थे, अहिंसादि व्रतोंकी भावनाओंका भी पृथक्-पृथक् वर्णन कर सकते थे, तो क्या अष्टमूलगुणोंके लिए एक भी सूत्रको स्थान नहीं दे सकते थे ? यह एक विचारणीय प्रश्न है । इसके साथ हो सूत्रकारने श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओंका भी कोई निर्देश नहीं किया ? यह भी एक दूसरा विचारणीय प्रश्न है ।

तत्त्वार्थसूत्रसे उपासकदशासूत्रमें इतनी बात अवश्य विशेष पाई जाती है कि उसमें ग्यारह प्रतिमाओं का वर्णन १२ वर्तों के सातिचार वर्णन के पश्चात् और सल्लेखना धारण करने के पूर्व किया है। इस उपासकदशासूत्रमें वर्णित दशों ही श्रावकों ने बारह वर्तों को जीवनके अधिकांश भागमें पालकर समाधिमरणसे पूर्व ही ११ प्रतिमाओं का पालन कर सल्लेखना स्वीकार की है। उक्त उपासकदशासूत्रमें कुन्दकुन्द या स्वामिकात्तिकेय के समान प्रतिमाओं को आधार बनाकर श्रावकधर्मका वर्णन नहीं किया गया है। किन्तु एक नवीन ही रूप वहाँ दृष्टिगोचर होता है। जो इस प्रकार है:—

आनन्द नामक एक बड़ा धनी सेठ भ० महावीरके उपदेशसे प्रभावित होकर विनयपूर्वक निवेदन करता है कि भगवन्, मैं निर्ग्रन्थ प्रवचनकी श्रद्धा करता हूँ, प्रतीति करता हूँ और वह मुझे सर्वं प्रकारसे अभीष्ट एवं प्रिय भी है। भगवान्के दिव्य-सान्निध्यमें जिस प्रकार अनेक राजे-महाराजे और धनाड्य पुरुष प्रव्रजित होकर धर्म-साधन कर रहे हैं, उस प्रकारसे मैं प्रव्रजित होनेके लिए अपनेको असमर्थ पाता हूँ । अतएव भगवन्, मैं आपके पास पाँच अणु व्रत और सात शिक्षाव्रत रूप बारह प्रकारके गृहस्थ धर्मको स्वीकार करना चाहता हुँ। इसके अनन्तर उसने क्रमशः एक-एक पापका स्युल रूपसे प्रत्याख्यान करते हुए पाँच अणुव्रत ग्रहण किये और दिशा आदिका परिमाण करते हुए सात शिक्षाव्रतोंको ग्रहण किया। तत्पश्चात् उसने घरमें रहकर बारह व्रतोंका पालन करते हुए चौदह वर्ष व्यतीत किये। पन्द्रहवें वर्षके प्रारम्भमें उसे विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने जीवनका वड़ा भाग गृहस्थीके जंजालमें फैंसे हुए निकाल दिया है। अब जीवनका तीसरा पन है, क्यों न गृहस्थीके संकल्प-विकल्पोंसे दूर होकर और भ॰ महावीरके पास जाकर मैं जीवन-का अविशष्ट समय धर्म-साधनमें व्यतीत करूँ ? ऐसा विचार कर उसने जातिक लोगोंको आमन्त्रित करके उनके सामने अपने ज्येष्ठ पुत्रको गृहस्थीका सर्व भार सौंप कर सबसे बिदा ली और भ॰ महावीरके पास जाकर उपासकोंकी 'दंसणपडिमा' आदिको स्वीकार कर उनका यथाविधि पालन करने लगा। एक-एक 'पडिमा' को उस-उस प्रतिमाकी संख्यानुसार उतने-उतने मास तक पालन करते हुए आनन्द श्रावकने ग्यारह पडिमाओंके पालन करनेमें ६६ मास अर्थात् ५।। वर्ष व्यतीत किये। तपस्यासे अपने शरीरको अत्यन्त कृश कर डाला। अन्तमें भक्त-प्रत्याख्यान नामक

१. सद्द्वामि णं भंते, णिरगंधं पावयणं, पत्तियामि णं भंते, णिरगंधं पावयणं, रोएमि णं भंते, णिरगंधं पावयणं। एवमेयं भंते, तद्दमेयं भंते, अवित्तहमेयं भंते, इच्छियमेयं भंते, पडिच्छियमेयं भंते, दिच्छिय-पडिच्छियमेयं भंते, से अहेयं तुक्मे वयह ति कट्टु जहा णं देवाणुप्यियाणं अन्तिए बहवे राईसर तस्त्रवर-मांडविक-कोडुम्बिय-सेट्ठि-सत्यवाह्प्पिश्या मुंडा अवित्ता अगाराओ अगगारियं पक्बइया, नी सत्तु अहं तहा संचाएमि मुंडे जाव पत्रवृद्धाए । अहं णं देवाणुप्यियाणं अतिए पंचाणुक्वइयं सत्तिस्वावइयं दुवाल-सविहं गिहिष्ठममं पडिवज्जस्सामि । उपासकद्यासूत्र अ० १ सू० १२ ।

संन्यासको धारण कर समाधिमरण किया और कुम परिणाम वा शुम छेश्याके योगसे सौधर्म स्वर्गमें चार परयोपमको स्थितिका घारक महिद्धिक देव उत्पन्न हुआ।

इस कथानकसे यह बात स्पष्ट है कि जो सीधा मुनि बननेमें असमर्थ हैं, वह श्रावकधर्म भारण करे और घरमें रहकर उसका पालन करता रहे। जब वह घरसे उदासीनताका अनुभव करने लगे और देखे कि अब मेरा घारीर दिन प्रतिदिन क्षीण हो रहा है और इन्द्रियोंकी क्षित घट रही है, तब घरका भार बड़े पुत्रको संगलवाकर और किसी गुरु आदिके समीप जाकर क्रमशः ग्यारह प्रतिमाओंका निधत ववधि तक अभ्यास करते हुए अन्तमें या तो मुनि बन जाय, या सन्यास धारण कर आत्मार्थको सिद्ध करे।

तत्त्वार्थसूत्रमें यद्यपि ऐसी कोई सीघो बात नहीं कही गई है, पर सातवें अघ्यायका गम्भीर अघ्ययन करनेपर निम्न सूत्रोंसे उक्त कथनकी पुष्टिका संकेत अवश्य प्राप्त होता है। वे सूत्र इस प्रकार हैं:—

अणुव्रतोऽगारी ॥२०॥ दिग्देशानर्थंदण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोग-परिमाणातिथिसंविभागव्रतसम्पन्नश्च ॥२१॥ मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता ॥२२॥ तत्त्वार्थंसूत्र, अ० ७।

इनमेंसे प्रथम सूत्रमें बताया गया है कि अगारी या गृहस्थ पंच अणु व्रतका धारी होता है। दूसरे सूत्रमें बताया गया है कि वह दिग्वत आदि सात शीलोंसे सम्पन्न भी होता है। तीसरे सूत्रमें बताया गया है कि वह जीवनके अन्तमें मारणान्तिकी सल्लेखनाको प्रेमपूर्वक धारण करे।

यहाँ पर श्रावकधर्मका अभ्यास कर लेनेके पश्चात् भृति बननेकी प्रेरणा या देशना न करके सल्लेखनाको धारण करनेका ही उपदेश क्यों दिया ? इस प्रश्नका स्पष्ट उत्तर यही है कि जो समर्थ है और गृहस्थीसे मोह छोड़ सकता है, वह तो पहले ही मृति बन जाय। पर जो ऐसा करनेके लिए असमर्थ है, वह जीवन-पर्यन्त बारह द्रतोंका पालन कर अन्तमें संन्यास या समाधिपूर्वक शरीर त्याग करे।

इस संन्यासका धारण सहसा हो नहीं सकता, घरसे, देहसे और भोगोंसे ममस्व भी एकदम छूट नहीं सकता, अतएव उसे क्रम-क्रमसे कम करनेके लिए ग्यारह प्रतिमाओंकी भूमिका तैयार की गई प्रतीत होती है. जिसमें प्रवेश कर वह सांसारिक भोगोपभोगोंसे तथा अपने देहसे भी लालसा, तृष्णा, गृद्धि, आसिक्त और स्नेहको क्रमशः छोड़ता और आस्मिक शिवतको बढ़ाता हुआ उस दशाको सहजमें ही प्राप्त कर लेता है, जिसे चाहे साधु-मर्यादा कहिये और चाहे सल्लेखना । यहाँ यह आशंका व्यर्थ है कि दोनों वस्तुएँ भिन्न हैं, उन्हें एक क्यों किया जा रहा है ? इसका उत्तर यही है कि भक्त-प्रत्याख्यान समाधिमरणका उत्कृष्ट काल बारह वर्षका माना गया है, जिसमें ग्यारहवीं प्रतिमाके परचात् संन्यास स्वीकार करते हुए पाँच महाव्रतोंको धारण करने पर वह साक्षात् मुनि बन ही जाता है।

तस्वार्यसूत्र और उपासकदशासूत्रके वर्ण नसे निकाले गये उक्त मधितार्यकी पुष्टि स्वामी समन्तभद्रके रत्नकरण्ड-श्रावकाचारसे भी होती है। जिन्होंने जननके साथ रत्नकरण्डकका अध्ययन किया है, उनसे यह अविदित नहीं है कि कितने अच्छे प्रकारसे आचार्य समन्तभद्रने यह प्रतिपादन

१. देखो उपासकवशा सूत्र, अध्ययन १ का अस्तिम गाम ।

किया है कि श्रावक बारह व्रतोंका विधिवत् पालन करके अन्तमें उपसर्ग, द्रिक्स, जरा, रोग आदि निष्प्रतीकार आपत्तिके आ जानेपर अपने धर्मकी रक्षाके लिए सल्लेखनाको भारण करे। सल्लेखना-का कम और उसके फलको अनेक क्लोकों द्वारा बतलाते हुए उन्होंने अन्तमें बताया है कि इस सल्लेखनाके द्वारा वह दूस्तर संसारसागरको पार करके परम निःश्रे यस-मोक्षको प्राप्त कर लेता है, जहाँ न कोई दु:ख है, न रोग, चिन्ता, जन्म, जरा, मरण, भय, शोक आदिक । जहाँ रहनेवाले अनन्त ज्ञान, दर्शन, सूख-आनन्द, परम सन्तोष आदिका अनन्त काल तक अनुभव करते रहते हैं। इस समग्र प्रकरणको और खास करके उसके अन्तिम इलोकोंको देखते हुए एक बार ऐसा प्रतीत होता है मानों प्रन्थकार अपने ग्रन्थका उपसंहार करके उसे पूर्ण कर रहे हैं। इसके पश्चात् प्रन्थके सबसे अन्तमें एक स्वतन्त्र अध्याय बनाकर एक-एक क्लोकमें श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओंका स्वरूप-वर्णनकर ग्रन्थको समाप्त किया गया है। श्रावक-धर्मका अन्तिम कर्त्तव्य समाधिमरणका सांगोपांग वर्णन करनेके पश्चात् अन्तमें ग्यारह प्रतिमाओंका वर्णन करना सचमुच एक पहेली-सी प्रतीत होती है और पाठकके हृदयमें एक आशंका उत्पन्न करती है कि जब समन्तभद्रसे पूर्ववर्ती कुन्दकुन्द आदि आचार्योंने ग्यारह प्रतिमाओंको आधार बनाकर श्रावक-धर्मका वर्णन किया, तब समन्तभद्रने वैसा क्यों नहीं किया ? और क्यों ग्रन्थके अन्तमें उनका वर्णन किया ? पर उक्त आशंकाका समाधान उपासकदशाके वर्णनसे तथा रत्नकरण्डकके टीकाकार द्वारा प्रतिमाओंके वर्णन के पूर्व दी गई उत्थानिकासे भली भौति हो जाता है, जहाँ उन्होंने लिखा है—

'साम्प्रतं योऽसौ सल्लेखनानुष्ठाता श्रावकस्तस्य कित प्रतिमा भवन्तीत्याशङ्क्याह । अर्थात्—सल्लेखनाका अनुष्ठान करनेवाले श्रावककी कितनी प्रतिमा होती है, इस आशंका-का उत्तर देते हुए प्रन्थकारने आगेका स्लोक कहा ।

(३) श्रावक धर्मके प्रतिपादनका तीसरा प्रकार पक्ष, चर्या और साधनका निरूपण है। इस मार्गके प्रतिपादन करनेवालोंमें हम सर्वप्रथम आचार्य जिनसेनको पाते हैं। आचार्य जिनसेनने यद्यपि श्रावकाचार पर कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं रचा है, तथापि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कृति महापुराणके ३९-४० और ४१वें पर्वमें श्रावक धर्मका वर्णन करते हुए ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति, उनके लिए व्रत-विधान, नाना क्रियाओं और उनके मन्त्रादिकोंका खूब विस्तृत वर्णन किया है। वहीं पर उन्होंने पक्ष, चर्या और साधनरूपसे श्रावक-धर्मका निरूपण इस प्रकारसे किया है—

स्यादारेका च षट्कमंजीविनां गृहमेघिनास्।
हिंसादीषोऽनुसंगी स्याज्जैनानां च द्विजन्मनास्॥ १४३॥ इत्यत्र बूसहे सत्यमल्पसावद्यसंगितः।
तत्रास्त्येव तथाप्येषां स्याच्छुद्धिः शास्त्रदिशता॥ १४४॥ अपि चैषां विषुद्धशंगं पक्षश्चर्या च साधनस्।
इति त्रितयमस्त्येव तदिदानीं विवृण्महे॥ १४५॥ सत्र पक्षो हि जैनानां इत्स्नहिंसाविवर्जनस्।
मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाष्ट्यस्थ्येक्पवृहितस् ॥ १४६॥

उपसर्गे दुर्मिक्षे जरिस रुवायां च निःप्रतीकारे ।
 भर्गीय तनुविमोचनमाहुः सल्लेखनामार्थाः ॥१२२॥—१रन्करण्ड आवकाचार

वर्षा तु देवतार्थं का मंत्रसिद्धधर्यमेव का।
व्योषधाहारक्छन्त्ये का न हिस्सामीति केष्टितस् ॥ १४७॥
तत्राकामकृते शुद्धिः प्रायिक्तिविधायते ।
पद्याक्वात्मान्वयं सूनौ व्यवस्थाप्य गृहोज्झनस् ॥ १४८॥
चर्येषा गृहिणां प्रोक्ता जीवितान्ते तु साधनस् ।
देहाहारेहितत्यागाद् ध्यानशुद्धधाऽत्मशोधनस् ॥ १४९॥
विष्वेतेषु न संस्पर्शो वधेनाह्द्-द्विजन्मनास् ।
इत्यात्मपक्षनिक्षिप्तदोषाणां स्यान्निराकृतिः ॥ १५०॥

- आदिपुराण मर्व ३९

अर्थात् यहाँ यह आशंका की गई है कि जो षट्कमंजीवी द्विजन्मा जैनी गृहस्थ हैं, उनके भी हिंसा दोषका प्रसंग होगा ? इसका उत्तर दिया गया है कि हाँ, गृहस्थ अल्प सावद्यका भागी तो होता है, पर शास्त्रमें उसकी शुद्धि भी बतलाई गई है। शुद्धिके तीन प्रकार हैं :—पक्ष, चर्या और साधन। इसका अर्थ इस प्रकार है—समस्त हिंसाका त्याग करना ही जैनोंका पक्ष है। उनका यह पक्ष मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्यरूप चार भावनाओंसे वृद्धिगत रहता है। देवताकी आराधनाके लिए, या मंत्रकी सिद्धिके लिए, औषधि या आहारके लिए मैं कभी किसी भी प्राणीको नहीं मारूँगा, ऐसी प्रतिज्ञाको चर्या कहते हैं। इस प्रतिज्ञामें यदि कभी कोई दौष लग जाय तो प्रायश्चित्तके द्वारा उसकी शुद्धि बताई गई है। पश्चात् अपने सब कुटुम्ब और गृहस्थाश्चमका भार पुत्रपर डालकर घर त्याग कर देना चाहिए। यह गृहस्थोंकी चर्या कही गई है। अब साधनको कहते हैं—जोवनके अन्तमें अर्थात् मरणके समय शरीर, आहार और सर्व इच्छाओंका परित्याग करके ध्यानकी शुद्धि द्वारा आत्माके शुद्ध करनेको साधन कहते हैं। अहें हेवके अनुयायी द्विजन्मा जैनोंको इन पक्ष, चर्या और साधनका साधन करते हुए हिसादि पापोंका स्पर्ण भी नहीं होता है और इस प्रकार उपर जो आशंका की गई थी, उसका परिहार हो जाता है।

उपर्युक्त विवेचनका निष्कर्ष यह है कि जिसे अहंदेवका पक्ष हो, जो जिनेन्द्रके सिवाय किसी अन्य देवको, निर्मन्य गुरुके अतिरिक्त किसी अन्य गुरुको और जैनधर्मके सिवाय किसी अन्य धर्मको न माने, जैनत्वका ऐसा दृढ़ पक्ष रखनेवाले व्यक्तिको पक्षिक आवक कहते हैं। इसका आत्मा मैत्री, प्रमोद, कारूण्य और माध्यस्थ्यभावनासे सुवासित होना ही चाहिए। जो देव, धर्म, मन्त्र, औषि, आहार आदि किसी भी कार्यके लिए जीवधात नहीं करता, न्यायपूर्वक आजीविका करता हुआ श्रावकके बारह त्रतोंका और ग्यारह प्रतिमाओंका आचरण करता है, उसे चर्याका आचरण

स्यान्मैन्यायुपवृहितोऽश्विक्तमध्यायी न हिस्यामहं, धर्माद्यर्थमितीह पता उदितं दोषं विशोज्योकातः । सूनौ न्यस्य निजान्वयं गृहमचो वर्षा अवेत्याधनम्, त्वन्तेऽत्रेह तनूज्यनादिश्वया ध्यात्याऽऽस्त्रमः शोधमम् ॥१९॥ पाक्षिकाविभिया त्रेषा श्रावकस्तत्र पाक्षिकः । तद्यमंगृह्यस्तिष्ठो नैक्ष्टिकः साधकः स्ववृक् ॥२०॥—सावारवर्गामृत व० १

करनेवाला नैष्ठिक श्रावक कहते हैं। बो बीवनके अन्तमें देह, आहार आदि सर्व विषय-कषाय और आरम्भको छोड़कर परम समाधिका साधन करता है, उसे साधक श्रावक कहते हैं। आ॰ जिनसेनके पश्चात् पं॰ आशाधरजीने तथा अन्य विद्वानोंने इन तीनोंको ही आधार बनाकर सागार-धर्मका प्रतिपादन किया है।

## ५. बब्द मूलगुर्गोके विविध प्रकार

यहाँ प्रकरणवश अष्टमूलगुणोंका कुछ स्पष्टीकरण अप्रासंगिक न होगा। श्रावकधर्मके आधारमूत मुख्य गुणको मूलगुण कहते हैं। मूलगुणोंके विषयमें आचार्योंके अनेक मत रहे हैं जिनकी तालिका इस प्रकार है:—

आचार्य नाम मूलपुर्णोके नाम

- (१) **आचार्य समन्तमद्व**स्यूल हिसादि पाँच पापोंका तथा मद्य, मांस मघु त्याग ।<sup>3</sup> या अनेक श्रमणोत्तम
- (२) **बाचार्य जिनसेन**—स्थूल हिंसादि पाँच पापोंका तथा चूत, मांस और मद्यका त्याग ।
- (३) आचार्यं सोमदेव—आचार्यं अमृतचन्द्र, पद्मनिन्दि, आशाधर, मेधावी, सकलकीर्ति, क्रुक्षनेमिदत्त, राजमल्ल आदि। मद्य, मांस और मधुका त्याग ।"
- (४) बजात नाम—( पं॰ वाशाघरजी द्वारा उद्धृत )—मद्यत्याग, मांसत्याग, मधुत्याग, रात्रिभोजनत्याग, पंच उदुम्बरफलत्याग, देवदर्शन या पंचपरमेष्ठीका स्मरण, जीवदया और वस्त्रसे छने जलका पान। १
- १. वेशयमञ्नकषायक्षयोपशमतारतम्यवशतः स्यात् । वर्णनिकाचेकावशावशो नैष्ठिकः सुलेश्यतरः ॥१॥—सागारध० अ० ३
- २. वेहाहारेहितत्यागाद् ध्यानशुद्धचाऽऽत्मशोधनम् । यो जीवितान्ते सम्प्रीतः साधयत्येष साधकः ॥—सागारघ० अ०.८
- मद्यमांसमधुत्यानैः सहाणुक्तपंचकम् ।
   अष्टौ मूलगुणानाङ्गुर्गृहिणौ श्रमणोत्तमाः ।।६६॥—-रत्नक०
- Y. हिंसासत्यास्तेयावज्ञहापरिग्रहाञ्च बादरभेदात् । चूतान्मांसान्मद्याद्विरतिर्गृहिणोञ्च्ट सन्त्यमी मूळगुणाः ॥—महापुराण (चारित्रसारे उक्तम्)
- ५, मद्यमांसमधुत्यार्गः सहोदुम्बरपंचकैः ।

अष्टावेते गृहस्थानामुक्ता गूलगुणाः श्रुते ॥----यशस्तिलकचम्पू

मद्यप्रमिषु निषाशनपंत्रफलीविरितयंत्रकाप्तन्ती ।
 जीवदया जलगास्त्रनिति च क्विचिद्यमुलगुणाः ।।१८॥—सागारच० अ० २ क्विचित् क्वापि शास्त्रो । यद् बृद्धा पठन्तिमद्योदुम्बरपञ्चामिषमधुत्यासाः कृपा प्राणिमां
नक्तं मुक्तिविमुक्तिराप्तिविमृतिस्तोयं सुबस्त्रसृतम् ।

एते ज्यो प्रमुषा गुणा गणवरैरागारियां कीर्तिताः

एकेनाप्यमुना विना यदि भवेद भूतो न गेहाश्रमी !!--(सागार्व », ज्ञानपश्चिका, पू » ६३ )

पं॰ आशाधरने जिस गतका 'क्वचिद्' करके उस्लेख किया है, वह नीचे टिप्पणीमें दिया गया है, उसमें इतना और विशेष लिखा है कि इन अष्टमूलगुणोंमेंसे यदि एक भी मूलगुणके बिना गृहस्य है तो वह गृहस्य या आवक नहीं है।

इन चारों मतोंके अतिरिक्त एक अत और भी उल्लेखनीय है और वह मत है आचार्य अमित्तगमतिका। उन्होंने यूलगुण यह नाम और उनकी संख्या इन दोनों वातोंका उल्लेख किये बिना ही अपने अपासकाष्ययनमें उनका प्रतिपादन इस प्रकासे किया है:—

> मद्यमांसमघुरात्रिभोजमं क्षीरवृक्षफलवर्जनं ।त्रिषा । कुर्वते व्रतजिघृक्षया बुधास्तत्र पुष्यति निषेविते व्रतस् ॥

--अमितगति श्रा॰ अ० ५ क्लोक १

अर्थात्—व्रतग्रहण करनेकी इच्छा से विद्वान् छोग मन, बचन, कायसे मद्य, मांस, मधु, रात्रिभोजन और क्षीरी वृक्षोंके फलोंको सेवनका त्याग करते हैं, क्योंकि इनके त्याग करनेपर गृहीत व्रत पुष्ट होता है।

इस क्लोकमें न 'मूलगुण' शब्द है और न संख्यावाची आठ शब्द। फिर भी यदि कीरी फलोंके त्यागको एक गिनें तो मूलगुणोंकी संख्या पाँच ही रह जाती है और यदि कीरी फलोंकी संख्या पाँच गिनें, तो नौ मूलगुण हो जाते हैं, जो कि अष्ट मूलगुणोंकी निक्चित संख्याका अति-क्रमण कर जाते हैं। अतएव अमितगतिका मत एक विशिष्ट कोटिमें परिगणनीय है।

सावयधम्मदोहाकारने आठ मूलगुणोंका नामोक्लेख तो नहीं किया है, पर प्रथम प्रतिमाके स्वरूपमें पाँच उदुम्बर फलोंका और व्यसनोंके त्यागका विधान किया है, अतः मद्य, मांस और मधुके त्यागरूप आठ मूलगुण आ जाते हैं। यही बात गुणभूषण श्रावकाचारमें भी है।

आ॰ रिवर्षेणने पद्मचरितमें आठ मूलगुणोंका नामोल्लेखन करके मद्म, मांस, मधु, यूत, रात्रिभोजन और वेस्यागमन-स्यागको नियम कहा है (देखो—भा॰ ३ पृ॰ ४१७ क्लोक २३)

आ॰ जिनसेनने हरिवंश पुराणमें भी उक्त विधान के साथ अनन्तकायवाले मूलकन्दादिके स्थानका विधान भोगोपभोग परिमाणव्रतके अन्तर्गत किया है। (देखो—भा॰ ३ पृ॰ ४२३ क्लोक ४३)

मूलगुणोंके ऊपर दिखाये गये भेदोंको देखनेपर यह बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि इनके विषयमें मूलगुण माननेबाली परम्परामें भी भिन्त-भिन्न आचार्योंके विभिन्त मत रहे हैं।

सूत्रकार उमास्वातिने अपने तस्वार्थसूत्रमें यद्यपि मूलगुण ऐसा नाम नहीं दिया है और न उनकी कोई संस्था ही बताई है और न उनके टीकाकारोंने ही । पर सातवें अध्यायके सूत्रोंका पूर्वापर कम सूत्रमेक्षिकासे देखनेपर एक बात हृदयपर अवस्य बंकित होती है और वह यह कि सातवें अध्यायके प्रारम्भमें उन्होंने सर्वप्रथम पाँच पापोंके त्यागको बत कहा । पुनः उनका देश और सर्वके भेदसे दो प्रकार बतलाया । पुनः वत्तोंकी भावनाओंका विस्तृत वर्णन किया। अन्तमें पाँचों

१. हिसानुबस्तेमाबद्वापरिबहेम्यो विरतिर्वतम् ॥१॥

२, बेक्सर्वतोऽणुमहती ॥२॥

पापोंका स्वरूप कहकर वृतीका लक्षण कहा ' और वृतीके अगारी और अनगारी ऐसे दो भेद कहै '।
पुनः अगारीको अणुवृत्तधारी वृत्तलाया और उसके पश्चात् ही उसके सप्त वृत ( शील ) समन्वित्त
होनेको सूचित किया '। इन अन्तिम दो सूत्रोंपर गम्भीर दृष्टिपात करते ही यह संका उत्पन्न
होती है कि यदि अगारी पाँच अणुवृत्त और सात शीलोंका धारी होता है, तो दो सूत्र पृथक्-पृथक्
क्यों बनाये ? दोनोंका एक ही सूत्र कह देते । ऐसा करनेपर 'सम्पन्न' और 'च' शब्दका भी प्रयोग
न करना पड़ता और सूत्र-लाघव भी होता । पर सूत्रकारने ऐसा न करके दो सूत्र ही पृथक्-पृथक्
बनाये, जिससे प्रतीत होता है कि सूत्रकारको पाँच अणुवृत मूलगुण रूपसे और सात शील उत्तर
गुण रूपसे विवक्षित रहे हैं, जिसका समर्थन श्वे० तत्त्वार्थभाष्यसे भी होता है, यह आगे बताया
आयगा।

### एक विचारचीय प्रका

यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब समन्तभद्व और चारित्रसारके उल्लेखानुसार गुणभद्र या जिनसेन जैसे महान् आचार्य पाँच अणुव्रतोंको मूलगुणोंमें परिगणित कर रहे हों, तब अमृतचन्द्र सोमदेव या उनके पूर्ववर्ती किसी अन्य आचार्यने उनके स्थानपर पंचक्षीरी फलोंके परि-त्यागको मूलगुण कैसे माना ? उदुम्बर फलोंमें अगणित त्रसजीव स्पष्ट दिखाई देते हैं और उनके खानेमें अहिसाका या मांस खानेका पाप लगता है। त्रसहिंसाके परिहारसे उसका अहिसाणुव्रतमें अन्तर्भाव किया जा सकता था ? ऐसी दशामें पंच उदुम्बरोंके परित्यागको पाँच मूलगुण न मानकर एक ही मूलगुण मानना अधिक तर्कयुक्त था। विद्वानोंके लिए यह प्रश्न अद्याविध विचारणीय बना हुआ है। संभव है किसी समय क्षीरी फलोंके भक्षणका सर्वसाधारणमें अत्यधिक प्रचार हो गया हो, और उसे रोकनेके लिए तात्कालिक आचार्योंको उसके निषधका उपदेश देना आवश्यक रहा हो और इसीलिए उन्होंने पंचक्षीरी फलोंके परिहारको मूलगुणोंमें स्थान दिया हो।

लाटीसंहिताकार राजमल्लजीने उदुम्बरको उपलक्षण मानकर त्रसजीवोंसे आश्रित फलों-के और अनन्तकायिक साधारण वनस्पतिके भक्षणका भी निषेध अष्टमूलगुणके अन्तर्गत कहा है। (देखो भा० ३, पू० १० इलोक ७८-७९)

#### ६. शीलका स्वरूप एवं उत्तरव्रत-संख्यापर विचार

सूत्रकार द्वारा गुणवर्तों और शिक्षावर्तोंको जो 'शील' संज्ञा दी गई है, उस 'शील' का क्या स्वरूप है, यह शंका उपस्थित होती है। आचार्य अमितगितने अपने श्रावकाचारमें 'शील' का स्वरूप इस प्रकारसे दिया है:—

संसारारातिभीतस्य व्रतानां गुरुसाक्षिकम् । गृहीतानामशेषाणां रक्षणं शीलमुच्यते ॥ ४१ ॥ (अमि० श्रा० परि० १२, श्रा० सं० भा० १)

१, निःशस्यो वसी ॥१८॥

२. अगार्यनगारस्य ॥१९॥

रे. अणुव्रतोऽगारी ॥२०॥

४. दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोवयोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणातिथिसंविभागः तसम्पन्नद्य ॥२१॥

अर्थात्—संसारके कारणभूत कर्मशत्रुओंसे जयभीत आवकके गुरुसाशीपूर्वक ग्रहण किये गये सब अतोंके रक्षणको शील कहते हैं।

पूज्यपाद श्रावकाचारमें शीलका लक्षण इस प्रकार दिया है :--यद् गृहीतं वतं पूर्वं साक्षीकृत्य जिनान् गुरून्। तद्वतासंडनं शीलमिति प्राहुर्मुंनीस्वराः॥ ७८॥

अर्थात्—देव या गुरुकी साक्षीपूर्वक जो व्रत पहले ग्रहण कर रखा है, उसका खंडन नहीं होने देनेको अर्थात् सावधानीपूर्वक उसकी रक्षा करनेको मुनीश्वर 'शील' कहते हैं।

शीलके इसी भावको बहुत स्पष्ट शब्दोंमें अमृतचन्द्राचार्यने अपने पुरुषार्थसिद्धधूपायमें व्यक्त किया है कि जिस प्रकार कोट नगरोंकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार शील व्रतोंकी रक्षा करते हैं, अतएव व्रतोंकी करनेके लिए शीलोंको भी पालना चाहिए।

त्रतका अर्थ हिंसादि पापोंका त्याग है और शीलका अर्थ गृहीत व्रतकी रक्षा करना है। जिस प्रकार कोट नगरका या बाढ़ बीजका रक्षक है उसी प्रकार शील भी व्रतोंका रक्षक है। नगर मूल अर्थात् प्रथम है और कोट उत्तर अर्थात् पीछे है। इसी प्रकार बीज प्रथम या मूल है और कांटे आदिकी बाढ़ उत्तर है। ठीक इसी प्रकार अहिसादि पाँच व्रत श्रावकोंके और मुनियोंके मूल-गुण हैं और शेष शील द्रत या उत्तर गुण हैं, यह फिलतार्थ जानना चाहिए।

तत्त्वार्थभाष्यके उल्लेखानुसार श्रावकके शील और उत्तरगुण एकार्थंक रहे हैं। यही कारण हैं कि सूत्रकारादि जिन अनेक आचार्योंने गुणद्रत और शिक्षाव्रतकी शील संज्ञा दी है, उन्हें ही सोमदेव आदिने उत्तरगुणोंमें गिना है। हाँ, मुनियोंके अठारह हजार शीलके भेद और चौरासी लाख उत्तरगुण उत्तरोत्तर विकास और परम यथाख्यात चारित्रकी अपेक्षा कहे गये हैं।

उक्त निष्कषंके प्रकाशमें यह माना जा सकता है कि उमास्वाति या उनके पूर्वंदर्ती आचार्योंको श्रादकोंके मूलव्रत या मूलगुणोंकी संख्या पाँच और शीलरूप उत्तरगुणको संख्या सात अभीष्ट थी। परवर्ती आचार्योंने उन दोनोंकी संख्याको पल्लवितकर मूलगुणोंकी संख्या आठ और उत्तरगुणोंकी संख्या बारह कर दी। हालाँकि समन्तभद्रने आचार्यान्तरोंके मतसे मूलगुणोंकी संख्या आठ कहते हुए भी स्वयं मूलगुण या उत्तरगुणोंकी कोई संख्या नहीं कही है, और न मूल वा उत्तर ख्यों कोई विभाग ही किया है।

## ७. वर्तमान समयके बनुकूल बाट भूलगुज

आजकलके वर्तमान समयको देखते हुए पं॰ आशाघर द्वारा मतान्तररूपसे उद्दृत आठ मूल-गुण अधिक उपयुक्त हैं। वे इस प्रकार हैं—

१. मद्यपान त्याग, २. मांस-मक्षण त्याग, ३. मघु-सेवन त्याग, ४. रात्रिभोजन त्याग, ५. उदुम्बरफल भक्षण त्याग, ६. बगालित जल्यान त्याग, ७. नित्यदेवदर्शन या पंचपरमेष्ठी-स्मरण और ८. जीव दया-पालन । (देखी—मा० २ पृ० ८ श्लोक १८ )

क्रतपालनाय तस्मान्कीकान्यपि पाकनीयानि ॥१३६॥—पुरुवार्यसि •

१. परिचय इव नगराणि ब्रहानि किन्न पारूपन्ति सीलानि ।

श्रावकके इन आठ मूलगुणोंकी पुष्टि व्रते:बोतन श्रावकाचारके क्लोक २४४ (देखी—भा॰ ३, पृ॰ २३२) से तथा सावयधम्मदोहाके दोहा ७७ से भी होती है। (देखी—भा॰ १ पृ॰ ४९०)

#### रात्रि-मोजन

शीतकालमें जबकि दिन बहुत छोटे होने लगते हैं—खेती करनेवाले और सरकारी नौकरी करनेवाले लोगोंको सार्यकालका भोजन सूर्यास्तक पूर्व करनेमें कठिनाईका अनुभव होता है, उनके लिए प्रथम और श्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि वे खेतपर या नौकरीपर जाते समय ही सार्यकालका भोजन साथ ले जावें और सूर्यास्तसे पूर्व भोजन कर लेवें। यदि ऐसा न कर सकें तो उन्हें रात्रिमें कालकृत नियम अवस्य कर लेना चाहिए कि हम रातमें सात या बाठ बजे तक ही भोजन करेंगे, उसके पश्चात् नहीं करेंगे। शास्त्रोंमें ऐसे दृष्टान्त मिलते हैं कि जिसने एक प्रहर-प्रमाण भी रात्रि-भोजनका त्याग किया है, वह भो उसके सुफलको प्राप्त हुआ है।

आजके विद्युत्-प्रकाशको लेकर लोग रात्रि-भोजन करनेमें जीव-घात न होने या जीव-भक्षण न होनेकी बात कहते हैं, किन्तु उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि विद्युत्के तीव्र प्रकाशसे और भी अधिक जीव आकृष्ट होते हैं और वे गमनागमनके द्वारा या भोजनमें गिरकर मृत्युको प्राप्त होते हैं। आ॰ अमृतचन्द्र, अमितगित, सकलकीर्ति आदिने रात्रिभोजनके दोषोंका बहुत विस्तृत वर्णन किया है, रात्रिमें भोजन करनेवाले व्यक्तियोंको जनपर अवश्य ध्यान देना चाहिए।

कुछ लोग रात्रिमे अन्नसे बने भोज्य पदार्थोंक न खानेका नियम लेकर सिंघाड़ा, राजगिर आदिसे बने विविध पक्वानों या मिष्ठान्नों और रात्रिमें ही उनके द्वारा बनाये गये नमकीन मुजियोंको खाते हैं, उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि उनके ऐसा करनेमें तो और भी अधिक जीविहसा होती है और वे और भी अधिक पापके भागी होते हैं।

रात्रिमें भोजन न करने और सूर्यास्तसे पूर्व भोजन करनेका एक प्रसंग याद आ रहा है। जब हम पट्खण्डागमके तीसरे भागमें आये गणितके स्पष्टीकरणार्थ अमरावती कालेजमें गणितके प्रोफेसर श्री काशीनाथ पाण्डेके यहाँ चार बजे शामको जाया करते थे, तब एक दिन उन्होंने सूर्यास्तसे पूर्व शामके भोजनकी प्रशंसा करते हुए बताया कि हमारी पत्नी इससे बहुत अधिक प्रभावित हैं। वे कहती हैं कि १० मास तो हम अमरावती (स्वर्ग) में रहते हैं और दो मास लखनऊ (नरक) में रहते हैं। जब उनसे इसका खुलासा करनेको कहा गया तो उन्होंने बतलाया कि १० मास तक यहाँ रहनेपर हम लोग शामका भोजन सूर्यास्तसे पूर्व कर लेते हैं, और रसोई- घरकी सफाई आदि हो जाती है। किन्तु २ मासके ग्रीष्मावकाशमें लखनऊ (स्वदेश) जाते हैं। वहाँपर कुटुम्बका कोई व्यक्ति ८ बजे, कोई ९ बजे और कोई १०-११ बजे रातमें खाने आता है। फलस्वरूप रसोईघरकी सफाई नहीं हो पाती है और प्रातःकाल अनेकों कीड़े-मकोड़ोंसे भरे हुए बर्तनोंको देखकर रसोईघर नरक-सा दिखता है।

इस प्रसंगके उल्लेख करनेका अभिप्राय यही है कि अजैन लोग तो जैनियोंके इस अनस्तमित भोजनकी महत्ताको समझकर उसे पालनेका प्रयत्न करें और हम जैन लोग जो कुलकमागत रूपसे रात्रि-भोजी नहीं रहे हैं—अब रात्रिभोजन करनेकी ओर उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहे हैं, यह महान् दु:खकी बात है। स्वास्थ्यकी दृष्टिसे भी सूर्यास्तसे पूर्व मोजन करना परम हितकारी है। आयुर्वेदके शास्त्र बतलाते हैं कि सायंकालके भोजनके एक प्रहर पश्चात् भयन करना चाहिए, अन्यवा अजोर्ण आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। रित्रिक प्रथम और दितीय प्रहरमें भोजन जैसा अच्छी तरह और जरूदी पचता है, वैसा तीसरे और बौबे प्रहरमें नहीं पचता। जो लोग रात्रिगें भोजन करते हैं, उनपर ही हैजा (कालरा) आदि संकामक रोगोंका अधिक प्रभाव पहता है। हैजेसे मरनेवालों में बहुसंस्थक रात्रिभोजी ही मिलते हैं अतः रात्रिभोजनका परित्याग हर एक विवेकी पुरुषको अवस्य ही करना चाहिए।

#### वस्त्र-गालित जल

वस्त्रसे गालित जल-पान करनेकी महत्ता भी सर्वविदित है। अनस्तरे जलमें अनेक सूक्ष्म त्रस जीव होते हैं, वे जलके पीनेके साथ साथ उदरमें जानेपर स्वयं तो अनेक मर जाते हैं और अनेक जीवित रहकर बड़े हो जाते हैं और नेहरुआ जैसे भयंकर रोगोंको उत्पन्न करते हैं। इसलिए जोव-रक्षण और स्वास्थ्य-संरक्षणकी दृष्टिसे वस्त्र-गालित जलका पीना आवश्यक है।

जैन कुलमें यद्यपि मद्या, मांस और मधुका सेवन परम्परासे नहीं होता रहा है, पर आजकी नवीन पीढ़ीमें इनका प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ रहा है और प्रायः बढ़े नगरोंके जैन नवयुवक आधृतिक होटलोंमें जाकर मद्यपान और विविध व्यंजनोंके रूपोंमें मांस-भक्षण करनेमें प्रवृत्त हो रहे हैं। उनके माता-पिताओंका कर्त्तंव्य है कि वे घरमें ही अन्तके सरस भोज्य पदार्थ बना और खिलाकर अपनी सन्तानको होटलोंमें जाने और उक्त निन्दा वस्तुओंके सेवन करनेसे रोकें।

इस प्रसंगमें एक सत्य घटनाका उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा। सन् ४३-४४ में जब मैं उज्जैन था, तब मेरे निवास स्थानके सामने एक जर्मन महिला मिस क्राउजे रहती थीं। द्वितीय युद्धके कारण वे उज्जैन नगर सीमामें नजरबंद थीं। सन् २१ में वे जैनधर्मका अभ्यास करनेके लिए जर्मनीसे भारत आयी थीं। जब वे भारत आने लगीं तो उनका पिता बोला—घास-फूस खाने-बाले शाकाहारी लोगोंके देशमें जाकर मांस जैसे पौष्टिक आहारको न करके तू बिना मौत ही मर जायगी। मिस क्राउजेने कहा—आकर देखूँगी कि आखिर शाकभोजी लोग क्या खाकर जीवित रहते हैं। उन्होंने बताया कि जब मैं यहाँ आई और बेसन, मैदा आदिके घृत-पक्व मिष्टान्न आदि खाये, तब मैंने अपने पिताको इस विषयमें लिखा और जब मैं पहिली बार स्वदेश गयी तो वे भारतीय पकवान बना करके अपने पिताको खिलाये। वे उन्हें खाकरके अत्यधिक प्रभावित हुए और कारतीय शाकाहारके प्रशंसक ही नहीं, अपितु मांस खाना छोड़कर शाकाहारी बन गये।

मिस काउजे शुद्ध शाकाहारी और अनस्तमितभोजी थीं।

तस्वार्यसूत्रकारसे लेकर परवर्ती प्रायः सभी श्रावकाचारकारोंने ग्रहण किये गये अहिसादि व्रतोंकी स्थिरताके लिए पाँच-पाँच भावनाएँ बतायी है। आजके जैनोंको उनकी आठ मूलगुणोंकी स्थिरता और दृढ़ताके लिए निम्न प्रकारसे भावना करनी चाहिए—

रै. मैं अपने शुभ-अशुभ कर्मबन्धका स्वयं ही कर्ता और उनके फलका भोक्ता हूँ, अन्य कोई नहीं हूँ, अतः मैं दुसादिके प्रतीकारार्थं किसी भी देवी-देवताकी उपासना नहीं करूँगा। केवल कीतरामी जिनेन्द्रदेव दयामयी घर्म और निग्नंत्य गुरुकी ही श्रद्धा, भक्ति और उपासना करूँगा।

- २. स्वप्नमें भी मेरे मांस-भक्षणके भाव न हों।
- ३. स्वप्नमें भी मेरे मदिरा बादि नशीली वस्तुओंके सेवनके भाव न हों।
- ४. रोगादिकी प्रबलतामें भी मधुके साथ औषि सेवनके भाव न हों।
- ५. बड़, पीपल, अंजीर आदि त्रसँ जीव-व्याप्त किसी भी प्रकारके गीले या सुसे फलािं सानेके भाव न हों।
- ६. स्वप्नमें भी कभी किसी प्राणीके घात करनेके माव न हों, किन्तु सदा जीवोंकी रक्षाके माव बढ़ते रहें।

जिस प्रकार मिध्यात्व और पाप कर्मोंसे बचनेके लिए उक्त भावनाएँ करनी आवश्यक हैं, उसी प्रकार आत्मविशुद्धिकी वृद्धिके लिए निम्न भावनाएँ भी करनी चाहिए—

- १. संसारके समस्त प्राणियोंके साथ मेरा सदा मैत्री भाव बना रहे।
- २ गुणी जनोंमें मेरा प्रमोद भाव सदा बढ़ता रहे।
- ३. दुखी एवं विपद्-ग्रस्त जीवोंपर मेरी करुणा सदा जागृत रहे।
- ४. मेरे शत्रुओंपर भी सोभ न आवे, किन्तु मध्यस्थ भाव रहे।

प्रत्येक जैन या पाक्षिक श्रावकको प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल बैठकर उक्त भावनाएँ करनी भावस्यक हैं। इनके करनेसे व्यक्तिका उत्तरोत्तर विकास होगा। इस विषयमें श्री सोमदेव सूरिने बहुत उत्तम बात कही है—

अल्पात् क्लेशात्मुखं सुष्ठु स्वात्मनः यदि वाञ्छति । आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्॥

(भा०१, प०१४७ इलोक २६७)

अर्थात् मनुष्य यदि अल्प ही कष्ट उठाकर अपने लिए उत्तम सुख चाहता है तो उसे चाहिए कि वह अपने लिए प्रतिकृल कर्मोंको दूसरेके साथ न करे।

## ८. आवकाचारोंके वर्णन पर एक विहंगम हृष्टि

स्वामी समन्तमद्रके रत्नकरण्डकका अनुसरण प्रायः परवर्ती सभी श्रावकाचार-रचिताओंने किया है, फिर भी वसुनन्दी आदि कुछ आचार्योंने उसका अनुसरण न करके मूलगुण, अतीचार आदिका भी वर्णन न करके स्वतंत्र शैलीमें वर्णन क्यों किया ? इस पर विचार किया जाता है—

प्रस्तावनाके प्रारंभमें श्रावक धर्मके जिन तीन प्रतिपादन-प्रकारोंका उल्लेख किया गया है, संभवतः वसुनिद्दको उनमेंसे प्रथम प्रकार ही प्राचीन प्रतीत हुआ और उन्होंने उसीका अनुसरण किया हो। अतः उनके द्वारा श्रावकधर्मका प्रतिपादन प्राचीन पद्धतिसे किया गया जानना चाहिए। आ॰ वसुनिद्दने स्वयं अपनेको कुन्दकुन्दाचार्यकी परम्पराका अनुयायी बतलाया है। अताएव इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं जो इसी कारणसे उन्होंने कुन्दकुन्द-प्रतिपादित ग्यारह प्रतिमारूप सरिणका अनुसरण किया हो। इसके अतिरिक्त वसुनिद्दने आ॰ कुन्दकुन्दके समान ही सल्लेखना-को चतुर्य शिक्षावत माना है जो कि उक्त कथनकी पुष्टि करता है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि वसुनिद्दने जिस उपासकाष्ययन का बार-बार उल्लेख किया है, संभव है उसमें श्रावक धर्मका प्रतिपादन ग्यारह प्रतिमाओंको वाधार बनाकर ही किया गया हो और इसी कारण उन्होंने

उसकी प्रतिपादन-पद्धतिका भी अनुसरण किया हो। जो कुछ हो, पर इतना निश्चित है कि दिगम्बर-परम्पराके उपलब्ध प्रन्थोंमें स्यारह प्रतिमाओंको आधार बनाकर श्रावकधर्मके प्रतिपादन-का प्रकार ही सर्वप्राचीन रहा है। यही कारण है कि समन्तभद्वादिके श्रावकाचारोंके सामने होते हुए भी, और संभवतः उनके आसमीमांसादि प्रन्थोंके टीकाकार होते हुए भी वसुनन्दिने इस विषय-में उनकी तार्किक सरणिका अनुमरण न करके प्राचीन आगमिक-पद्धतिका ही अनुकरण किया है।

आचार्य वसूनन्दिने श्रावकके मूलगुणोंका वर्णन क्यों नहीं किया, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। वसूनिन्दने ही क्या, आचार्य कून्दकुन्द और स्वामी कार्त्तिकेयने भी मूलगुणींका कोई विधान नहीं किया है। दवेतांबरीय उपासकदशासुत्र और तत्त्वार्थसुत्रमें भी अष्टमूलगुणोंका कोई निर्देश नहीं है। जहाँ तक मैंने क्वेताम्बर ग्रन्थोंका अध्ययन किया है, वहाँ तक मैं कह सकता है कि प्राचीन और अर्वाचीन किसी भी स्वे० भागम सूत्र या ग्रन्थमें अष्टमूलगुणोंका कोई वर्णन नहीं है। दि० प्रन्थोंमें सबसे पहिले स्वामी समन्तभद्रने ही अपने रत्नकरण्डकमें आठ मूलगुणोंका निर्देश किया है। पर रत्नकरण्डकके उक्त प्रकरणकी गवेषणात्मक दुष्टिसे देखनेपर यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि स्वयं समन्तभद्रको भी आठ मूलगुणोंका वर्णन मुख्य रूपसे अभीष्ट नहीं था। यदि उन्हें मूलगुणोंका वर्णन मुख्यतः अभोष्ट होता तो वे चारित्रके सकल और विकल भेद करनेके साथ ही मुलगुण और उत्तरगुण रूपसे विकलचारित्रके भी दो भेद करते। पर उन्होंने ऐसा न करके यह कहा है कि विकल चारित्र अणुवत, गुणवत और शिक्षावत-रूपसे तीन प्रकारका है और उसके कमशः पाँच, तीन और चार भेद हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पाँचों अणुव्रतोंका स्वरूप, उनके अतीचार तथा उनमें और पापोंमें प्रसिद्ध होनेवालोंके नामोंका उल्लेख करके केवल एक इलोकमें आठ मूलगुणोंका निर्देश कर दिया है। इस अष्टमूलगुणका निर्देश करनेवाले क्लोकको भी गंभीर दृष्टिसे देखनेपर उसमें दिए गए 'आहु:' और 'श्रमणोत्तमाः' पद पर दृष्टि अटकती है। दोनों पद स्पष्ट बतला रहे हैं कि समन्तभद्र अन्य प्रसिद्ध आचार्योंके मन्तव्यका निर्देश कर रहे हैं। यदि उन्हें आठ मूलगुणोंका प्रतिपादन स्वयं अभीष्ट होता तो वे मद्य, मांस और मधुके सेवनके त्यागका उपदेश आगे जाकर, भोगोपभोग परिमाण-व्रतमें न करके यहीं, या इसके भी पूर्व अणुव्रतींका वर्णन प्रारंभ करते हए देते।

भोगोपभोगपरिमाणव्रतके वर्णनमें दिया गया वह क्लोक इस प्रकार है—

त्रसहितपरिहरणार्थं क्षीद्रं पिशितं प्रमादपरिहृतये ।

मद्यं च वर्जनीयं जिनचरणौ शरणमुपयातैः ॥८४॥—रत्नक॰

अर्थात् जिन मगवान्के चरणोंकी क्षरणको प्राप्त होनेवाले व्यक्ति त्रसजीवोंके घातका परिहार करनेके लिए मांस और मधुको तथा प्रमादका परिहार करनेके लिए मद्यका परित्याग करें।

इतने सुन्दर शब्दोंमें जैनत्वकी ओर अग्रेसर होनेवाले मनुष्यके कर्ताव्यका इससे उत्तम और क्या वर्णन हो सकता था। इस क्लोकके प्रत्येक पदकी स्थितिको देखते हुए यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि इसके बहुत पिहुले अष्टमूलगुणोंका उल्लेख किया गया है वह केवल आचार्यान्तरोंका अभिप्राय प्रकट करनेके लिए ही है। अन्यथा इतने उत्तम, परिष्कृत एवं सुन्दर क्लोकको भी वहीं, उसी क्लोकके नीचे ही देना चाहिए था।

१. देखो रत्नक म्होक ५१।

रत्नकरण्डकके अध्याय-विभाग-क्रमको गम्भीर दृष्टिसे देखनेपर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रन्यकारको पाँच अणुव्रत ही श्रावकके मूलगुण रूपसे अभीष्ट रहे हैं। पर इस विषयमें उन्हें अन्य भाचार्यीका अभिप्राय बताना भी उचित जँचा और इसलिए उन्होंने पाँच अणुव्रत धारण करनेका फल आदि बताकर तीसरे परिच्छेदको पूरा करते हुए मूलगुणके विषयमें एक श्लोक द्वारा मतान्तरका भी उण्लेख कर दिया है।

जो कुछ भी हो, चाहे अष्टमूलगुणोंका वर्णन स्वामी समन्तभद्रको अभीष्ट हो या न हो, पर उनके समयमें दो परम्पराओंका पता अवश्य चलता है। एक वह—जो मूलगुणोंकी संख्या आठ प्रतिपादन करती थी। और दूसरी वह—जो मूलगुणोंको या तो नहीं मानती थी, या उनको संख्या पाँच प्रतिपादन करती थी।

मूलगुणोंकी पाँच संख्या माननेवालोंमें स्वयं तत्त्वार्थसूत्रकार हैं, इसके लिए दो प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं— प्रथम तो यह कि उन्होंने ३ गुणव्रत और ४ शिक्षाव्रतको 'शील' नामसे कहा है। और शीलका अर्थ आचार्य अमृतचन्द्रने व्रत-परिरक्षक कहा है जैसे कि नगरका रक्षक उसका परकोटा होता है। (देखो भा॰ १ पृ॰ ११३ श्लोक १३६) द्वितीय प्रमाण यह है कि श्वे॰ तत्त्वार्थ- भाष्यकारने उक्त शील व्रतोंको उत्तरव्रत रूपसे स्पष्ट निर्देश किया है। यथा—

- १. भाष्य-एभिश्च विग्वताविभिश्तरवतैः सम्पन्नोऽगारी वृती भवति ।
- २. टीका-प्रतिपन्नाणुत्रतस्यागारिणस्तेषामेवाणुत्रतानां दाढ्यापादनाय शीलोपदेशः । शीलं च गुण-विक्षाद्रतम् ।
  - ३. तत्र तेषु उत्तरगुजेषु सप्तसु दिग्वतं नाम दशानां दिशां यथाशक्ति गमनपरिमाणाभिग्रहः। (सप्तम अध्याय सूत्र १६)

इन उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि तत्त्वार्थसूत्रके भाष्यकार मूल वत ५ और उत्तरवत ७ मानते थे। आचार्य कुन्दकुन्द, स्वामी कार्तिकेय, उमास्वाित और तात्कािलक इवेताम्वराचार्य पांच संख्याके, या न प्रतिपादन करनेवाली परम्पराके प्रधान थे, तथा स्वामी समन्तभद्र, सोमदेव, अमृतचन्द्र आदि आठ मूलगुण प्रतिपादन करनेवालोंमें प्रधान थे। ये दोनों परम्पराएँ विक्रमकी ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी तक बराबर चली आई। तत्त्वार्थसूत्रके टीकाकार—पूज्यपाद, अकलंक, विद्यानन्द आदि न माननेवाली परम्पराके आचार्य प्रतीत होते हैं। तत्त्वार्थसूत्रके टीकाकारोंका उल्लेख इसलिए करना पड़ा कि उन सभीने भोगोपभोगपरिमाण वतकी व्याख्या करते हुए ही मद्य, मांस, मघुके त्यागका उपदेश दिया है। इसके पूर्व अर्थात् अणुव्रतोंकी व्याख्या करते हुए किसी भी टीकाकारने मद्य, मांस, मघु सेवनके निषेधका या अष्टमूलगुणोंके विधानका कोई संकेत नहीं किया है। उपलब्ध क्वे॰ उपासकदशासूत्रमें भी अष्टमूलगुणोंका कोई जिक्र नहीं है। सम्भव है, इसी प्रकार वसुनन्दिके सम्मुख जो उपासकाष्ययन रहा हो, उसमें भी अष्टमूलगुणोंका विधान त हो और इसी कारण वसुनन्दिने उनका नामोल्लेख तक भी करना उचित न समझा हो।

वसुनन्दिके उपासकाष्य्यमकी वर्णन-शैलीको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि जब सप्त-व्यसनोंमें मांस और मद्य ये दो स्वतंत्र व्यसन माने गये हैं और मद्य व्यसनके अन्तर्गत मधुके परित्यागका भी स्पष्ट निर्देश किया है, तथा दर्शनप्रतिकाधारीके लिए सप्त व्यसनोंके साथ पंच उदुम्बरके त्यागका भी स्पष्ट कथन किया है, तब द्वितीय प्रतिमामें या उसके पूर्व प्रथम प्रतिमामें ही अध्यमूलगुर्वोके पृथक् प्रतिपादनका कोई स्वारस्य नहीं रह जाता है। उनकी इस वर्णन-शैलीसे मूलगुण मानने और न माननेवाली दोनों परम्पराबोंका संग्रह हो जाता है। माननेवाली परम्पराका संग्रह तो इसलिए हो जाता है कि मूलगुणोंके अन्तस्तरका निरूपण कर दिया है और मूलगुणोंके न माननेवाली परम्पराका संग्रह इसलिए हो जाता है कि मूलगुण या अध्यमूलगुण ऐसा नामोल्लेख तक भी नहीं किया है। उनके इस प्रकरणको देखनेसे यह भी विदित होता है कि उनका झुकाव सोमदेव और देवसेन-सम्मत अध्य मूलगुणोंकी ओर रहा है, पर प्रथम प्रतिमाधारीको राजि-भोजनका त्याग आवश्यक बता कर उन्होंने अमितगतिके मतका भी संग्रह कर लिया है।

अन्तिम मुख्य प्रश्न अतीचारोंके न वर्णन करनेके सम्बन्धमें है। यह सचमुच एक बढ़े आश्चर्यंका विषय है कि जब उमास्वातिसे लेकर अमितगित तकके वसुनन्दिसे पूर्ववर्ती सभी आचार्य एक स्वरसे बतोंके अतीचारोंका वर्णन करते आ रहे हों, तब वसुनन्दि इस विषयमें सर्वधा मौन धारण किये रहें और यहाँ तक कि समग्र ग्रन्थ मरमें अतीचार शब्दका उल्लेख तक न करें। इस विषयमें विशेष अनुसन्धान करनेपर पता चलता है कि वसुनन्दि ही नहीं, अपितु वसुनन्दिपर जिनका अधिक प्रभाव है ऐसे अन्य अनेक आचार्य भी अतीचारोंके विषयमें मौन रहे हैं। आचार्य कुन्दकुन्दने चारित्र-पाहुडमें जो आवकके व्रतोंका वर्णन किया है, उसमें अतीचारका उल्लेख नहीं है। स्वामि-कार्तिकेयने भी अतीचारोंका कोई वर्णन नहीं किया है। इसके पश्चात् आचार्य देवसेनने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ भावसंग्रहमें जो पांचवें गुणस्थानका वर्णन किया है वह पर्याप्त विस्तृत है, पूरी २४९ गाथाओंमें आवक धर्मका वर्णन है, परन्तु वहाँ कहीं भी अतीचारोंका कोई जिक्र नहीं है। इस सबके प्रकाशमें यह स्पष्ट जात होता है कि इस विषयमें आचार्योंकी दो पराम्पराएँ रही हैं— एक अतीचारोंका वर्णन करनेवालोंकी, और दूसरी अतीचारोंका वर्णन न करनेवालोंकी। उनमेंसे आचार्य वसुनन्दि दूसरी परम्पराके अनुयायी प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपनी गुक्परम्पराके समान स्वयं भी अतीचारोंका कोई वर्णन नहीं किया है।

अब ऊपर सुझाई गई कुछ अन्य विशेषताओं के ऊपर विचार किया जाता है-

१—(अ) वसुनिन्दसे पूर्ववर्ती श्रावकाचार-रचियताओं में समन्तमद्वने ब्रह्मचर्याणुवतका स्वरूप स्वदार-सन्तोष या परदारा-गमनके परित्याग रूपसे किया है। मोमदेवने उसे और भी स्पष्ट करते हुए 'स्ववधू और वित्तस्त्री' (वेश्या) को छोड़कर शेष परमहिला-परिहार रूपसे वर्णन किया है। परवर्ती पं० आशाधरजी आदिने 'अन्यस्त्री और प्रकटस्त्री' (वेश्या) के परित्याग रूपसे प्रतिपादन किया है। पर वसुनिन्दने उक्त प्रकारसे न कहकर एक नवीन ही प्रकारसे ब्रह्मचर्याणु- व्रतका स्वरूप कहा है। वे कहते हैं कि 'जो अष्टमी आदि पर्वोक्ते दिन स्त्री-सेवन नहीं करता है

१. देखो भाग १, प्रस्तुत प्रस्थकी गाया नं० ५७-५८।

२. देखो माग १, प्रस्तुत ग्रन्थकी गाथा नं० ३१४ ।

न तु परवारान् गच्छति, न परान् गमयति च पापभीतेर्यत् ।
 सा परवारिनवृक्तिः स्ववारसम्तोषनामापि ॥——रत्नक० इस्रो० ५९

४. वधू-वित्तस्त्रियौ मुक्त्वा सर्वत्राच्यत्र तक्यने । माता स्वसा तनुषेति मतिर्वसा गृहास्त्रमे ॥—गवस्ति० आ० ७

५. सोऽस्ति स्वदारसन्तोषी योज्ञ्यस्त्री-अकटस्त्रियो । न सम्बद्धस्यंहृसो भीत्या नान्यैर्गम्यति त्रिया ॥—सागार० वा० ४ क्लो० ५२

नौर सदा अनंग की ड़ाका परित्यागी है, वह स्थूल ब्रह्मचारी या ब्रह्मचर्याणुव्रतका धारी है। (देखो-भाग १ प्रस्तुत ग्रन्थकी गाथा नं० २१२)। इस स्थितिमें स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि आ० वसुनन्दिने समन्तभद्वादि-प्रतिपादित शैलीसे ब्रह्मचर्याणुवतका स्वरूप न कहकर उक्त प्रकारसे क्यों कहा ? पर जब हम उक्त श्रावकाचारोंका पूर्वापर-अनुसन्धानके साथ गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि समन्तभद्रादिने श्रावकको अणुव्रतधारी होनेके पूर्व सप्त-व्यसनोंका त्याग नहीं कराया है, अतः उन्होंने उक्त प्रकारसे ब्रह्मचर्याणुवतका स्वरूप कहा है। पर वसुर्नान्द तो प्रथम प्रतिमाधारीको ही सप्तव्यसनोंके अन्तर्गत जब परदारा और वेश्यागमन रूप दोनों व्यसनोंका त्याग करा आये हैं, तब द्वितीय प्रतिमामें उनका दुहराना निरर्थक हो जाता है। यतः द्वितीय प्रतिमाधारी पहलेसे ही परस्त्री त्यागी और स्वदार-सन्तोषी है, अतः उसका यही ब्रह्मचर्य-अणुद्रत है कि वह अपनी स्त्रीका भी पर्वके दिनोंमें उपभोग न करे और अनंगकी डाका सदाके लिए परित्याग करे। इस प्रकार दसुनिन्दिने पूर्व सरिणका परित्याग कर जो ब्रह्मचर्याणु-व्रतका स्वरूप कहनेके लिए शैली स्वीकार की है, वह उनकी सैद्धान्तिक-विज्ञताके सर्वथा अनुकूल है । पं० आशाधरजी आदि जिन परवर्ती श्रावकाचार-रचयिताओंने समन्तभद्र, सोमदेव और वसु-निन्दिके प्रतिपादनका रहस्य न समझकर ब्रह्मचर्याणुव्रतका जिस ढंगसे प्रतिपादन किया है और जिस ढंगसे उनके अतीचारोंकी व्यास्या की है, उससे वे स्वयं स्ववचन-विरोधी बन गये हैं। जिनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है :--

उत्तर प्रतिमाओं में पूर्व प्रतिमाओं का विवक्त रूपसे पूर्ण शुद्ध आचरण अत्यन्त आवश्यक है इसीलिए समन्तभद्रने 'स्वगुणाः पूर्वगुणैः सह सन्तिष्ठन्ते क्रमविवृद्धाः' 'और सोमदेवने 'पूर्वपूर्वप्रतिस्थताः' कहा है । पर पं० आशाधरजी उक्त बातसे भली-भाँति परिचित होते हुए और प्रकारान्तरसे दूसरे शब्दों में स्वयं उसका निरूपण करते हुए भी दो-एक स्थलपर कुछ ऐसा वस्तुनिरूपण कर गये हैं, जो पूर्वापर-क्रमविरुद्ध प्रतीत होता है । उदाहरणार्थ—सागारधर्मामृतके तीसरे अध्यायमें आवक्ती प्रथम प्रतिमाका वर्णन करते हुए वे उसे जुआ आदि सप्तव्यसनोंका परित्याग आवश्यक बतलाते हैं और व्यसन-त्यागीके लिए उनके अतिचारोंके परित्यागका भी उपदेश देते हैं, जिसमें वे एक ओर तो वेश्याव्यसनत्यागीको गीत, नृत्य, वादिश्रादिके देखने, सुनने और वेश्याक यहाँ जाने-आने या संभाषण करने तकका प्रतिबन्ध लगाते हैं, र तब दूसरी ओर वे ही इससे आगे वलकर चौथे अध्यायमें दूसरी प्रतिमाका वर्णन करते समय ब्रह्मचर्याणुव्रतके अतीचारींकी व्याख्यामें माड़ा देकर नियत कालके लिए वेश्याको भी स्वकलत्र बनाकर उसे सेवन करने तकको अतीचार

१. देखो--रत्नकरण्डक, क्लोक १३६।

२. अध्यित्रतमारोहेत्पूर्वपूर्वत्रतस्थिरताः । सर्वत्रापि समाः प्रोक्ताः ज्ञान-दर्शनभावनाः ॥——वशस्ति । आ । ८ ।

३. देखो-सागारधर्मामृत २०३, इलो० १७

४. त्यजेत्तीर्यत्रिकासिक वृथाट्यां विक्कसंगतिम् । नित्यं पण्यांगनात्याणी तद्गेहणमनादि च ।। टीका —तीर्यत्रिकासिक —गीतनृत्यवादित्रेषु सेवानिबन्धनम् । वृथाट्यां —प्रयोजनं विना विचरणम् । तद्-यहगमनादि —वेदयागृहगमन-संभाषण-सत्कारादि ।—(सागारध० व० ३, रुक्को० २०)

बताकर प्रकारान्तरसे उसके सेवनकी छूट दे देते हैं। क्या यह पूर्व गुणके विकासके स्थानपर उसका ह्रास नहीं है ? और इस प्रकार क्या वे स्वयं स्वयं का निर्देश महीं बन गये हैं ? वस्तुतः संगीत, नृश्यादिके देखनेका त्याग भोगोपभोगवरिमाण द्रतमें कराया गया है। र

पं॰ आशाधरजी द्वारा इसी प्रकारकी एक और विचारणीय बात चोरी व्यसनके असीचार कहते हुए कही गई है। प्रथम प्रतिमाधारीको तो वे अचौर्य-व्यसनकी शुचिता (पवित्रता वा निर्मेळता) के लिए अपने सगे भाई आदि दायादारोंके भी भूमि, ग्राम, स्वणं आदि दायभागको राजवर्चेस् (राजाके तेज या आदेश) से, या आजकी भाषामें कानूनकी आड़ लेकर लेनेकी मनाई करते हैं। परन्तु दूसरी प्रतिमाधारीको अचौर्याणुव्रतके अतीचारोंकी व्याख्यामें चोरोंको चोरीके लिए मेजने, चोरीके उपकरण देने और चोरीका माल लेनेपर भी व्रतकी सापेक्षता बताकर उन्हें अतीचार ही बतला रहे हैं।

ये और इसी प्रकारके जो अन्य कुछ कथन पं० आशाधरजी द्वारा किये गये हैं, वे आज भी विद्वानों के लिए रहस्य बने हुए हैं और इन्हीं कारणोंसे कितने ही लोग उनके ग्रंथोंके पठन-पाठनका विरोध करते रहे हैं। पं० आशाधर जैसे महान् विद्वान् द्वारा ये व्युक्तम-कथन कैसे हुए, इस प्रश्नपर जब गम्भीरतासे विचार करते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने आवक-धमंके निरूपणकी परम्परागत विभिन्न दो धाराओं के मूलमें निहित तत्त्वको दृष्टिमें न रखकर उनके समन्वयका प्रयास किया, और इसी कारण उनसे उक्त कुछ व्युक्तम-कथन हो गये। वस्तुतः ग्यारह् प्रतिमाओं को आधार बनाकर आवक-धमंका प्रतिपादन करनेवाली परम्परासे बारह व्रतोंको आधार बनाकर आवक-धमंका प्रतिपादन करनेवाली परम्परा बिलकुल भिन्न रही है। अती-चारोंका वर्णन प्रतिमाओंको आधार बनाकर आवक-धमंका प्रतिपादन करनेवाली परम्परा विलकुल भिन्न रही है। अती-चारोंका वर्णन प्रतिमाओंको आधार बनाकर आवक-धमंका प्रतिपादन करनेवाली परम्परामें नहीं रहा है। यह अतीचार-सम्बन्धी समस्त विचार बारह व्रतोंको आधार बनाकर आवक-धमंका वर्णन करनेवाले उमास्वाति, समन्तभद्र आदि आचार्योंकी परम्परामें ही रहा है।

(ब) देशावकाशिक या देशव्रतको गुणव्रत माना जाय, या शिक्षाव्रत, इस विषयमें आचार्यों के दो मत हैं, कुछ आचार्य इसे गुणव्रतमें परिगणित करते हैं और कुछ शिक्षाव्रतमें । पर उसका स्वरूप वसुनन्दिसे पूर्ववर्ती सभी श्रावकाचारोंमें एक ही ढंगसे कहा है और वह यह कि जीवन-पर्यन्तके लिए किये हुए दिग्वतमें कालकी मर्यादा द्वारा अनावश्यक क्षेत्रमें जाने-आनेका परिमाण करना देशव्रत है। पर आ० वसुनन्दिने एकदम नवीन ही दिशासे उसका स्वरूप कहा है। वे कहते हैं:—

'दिग्वतके भीतर भी जिस देशमें वत-मंगका कारण उपस्थित हो, वहाँपर नहीं जाना सो दूसरा गुणवृत है।' (देखो गा॰ २१५)

- शाटिप्रदानाग्नियतकाळस्वीकारेण स्वकळत्रीळ्य वेष्या वेस्वरिकां सेवमानस्य स्वबुद्धिकल्यनया स्वचारत्वेन वृत्तसापेक्षचित्तत्वादल्यकाळपरिप्रहाच्य न अंगी वस्तुतीऽस्वदारत्वाच्य मंग इति मंगामंगरूपोऽतिचारः ।
   सागारयः अ० ४ वळो० ५८ टीका ।
- २. देखो--रत्नकरण्डक, बली० ८८।
- दायादाक्जीवती राजवर्चसाद् गृह्णतो धनम्।
   दार्य वाऽपह्म वगनस्य ववाऽऽचीर्घव्यसर्ग धृषि ॥—सानारष० व० ३, २१

आ॰ वसुनन्दिके इस स्वरूपका अनुसरण परवर्ती कुछ श्रावकाचार-रचियताओंने भी किया है। यथा—पं० मेधावो कहते हैं—जहां अपना वतभङ्ग होता हो। और जिस देशमें जैन शासन न हो, उस देशमें कभी नहीं जाना चाहिए। (देखो भा॰ २ पृ॰ १३४ क्लो॰ ३८) गुणभूषणने भी इसी बातको दुहराया है। (देखो—भा॰ २ पृ॰ ४५० क्लो० ३३)

जब हम देशव्रतके उक्त स्वरूपपर दृष्टिपात करते हैं और उसमें दिये गये 'व्रत-भंग-कारण' परपर गम्भीरतासे विचार करते हैं, तब हमें उनके द्वारा कहे गये स्वरूपकी महत्ताका पता लगता है। कल्पना कीजिए—किसीसे वर्तमानमें उपलब्ध दुनियामें जाने-आने और उसके बाहर न जानेका दिग्वत लिया। पर उसमें अनेक देश ऐसे हैं जहां खानेके लिए मांसके अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता, तो दिग्वतकी मर्यादाके भीतर होते हुए भी उनमें अपने अहिंसा व्रतकी रक्षाके लिए न जाना देशवत है। एक दूसरी कल्पना कीजिए— किसी व्रतीने भारतवर्षका दिग्वत किया। भारतवर्ष आर्यक्षेत्र भी है। पर उसके किसी देश-विशेषमे ऐसा दुभिक्ष पड़ जाय कि लोग अन्नके दाने-दानेको तरस जायँ, तो ऐसे देशमें जानेका अर्थ अपने आपको और अपने व्रतको संकटमें डालना है। इसी प्रकार दिग्वत-मर्यादित क्षेत्रके भीतर जिस देशमें भयानक युद्ध हो रहा हो, जहाँ मिध्यात्वियों या विश्वमियोंका बाहुत्य हो, ब्रती संयमीका दर्शन दुर्लभ हो, जहाँ पीनेके लिए पानी भी शुद्ध न मिल सके, इन और इन जैसे व्रत-भंगके अन्य कारण जिस देशमें विद्यमान हों, उनमें नहीं जाना, या जानेका त्याग करना देशवत है। इसका गुणव्रतपना यही है कि उक्त देशोंमें न जानेसे उसके व्रतोंकी सुरक्षा बनी रहती है। इस प्रकारके सुन्दर और गुणव्रतके अनुकूल देशव्रतका स्वरूप प्रतिपादन करना सचमुच आचार्य वसुनन्दिकी सैद्धान्तिक प्रविक्त सर्वथा अनुरूप है।

(स) देशव्रतके समान ही अनर्थंदण्डव्रतका स्वरूप भी आचार्य वसुनन्दिने अनुपम और विशिष्ट कहा है। वे कहते हैं कि 'खड्ग, दंड, फरशा, अस्त्र आदिका न बॅचना, कूटतुला न रखना, हीनाधिक- मानोन्मान न करना, कूर एवं मांस-भक्षी जानवरोंका न पालना तीसरा गुणव्रत है।' (देखो गाथा नं० २१६)

अनर्थदण्डके पाँच भेदोंके मामने उक्त लक्षण बहुत छोटा या नगण्य सा दिखता है। पर जब हम उसके प्रत्येक पदपर गहराईसे विचार करते हैं, तब हमें यह उत्तरोत्तर बहुत विस्तृत और अर्थपूणं प्रतीत होता है। उक्त लक्षणसे एक नवीन बातपर भी प्रकाश पड़ता है, वह यह कि आचार्य वसुनन्दि कूटतुला और हीनाधिक-मानोन्मान आदिको अतीचार न मानकर अनाचार ही मानते थे। ब्रह्मचर्याणुवतके स्वरूपमें अनंग-क्रीडा-परिहारका प्रतिपादन भी उक्त बातकी ही पुष्टि करता है।

(२) आचार्य वसुनन्दिने भोगोपभोग-परिमाणनामक एक शिक्षाव्रतके विभाग कर भोग-विरित और उपभोग-विरित नामक दो शिक्षाव्रत गिनाये हैं। जहाँ तक मेरा अध्ययन है, मैं समझता हूँ कि समस्त दिगम्बर और दवेताम्बर साहित्यमें कहींपर भी उक्त नामके दो स्वतंत्र शिक्षाव्रत देखनेमें नहीं आये। केवल एक अपवाद है। और वह है गणधर-रचित माने जानेवाला 'श्रावक-प्रतिक्रमण सूत्र'। वसुनन्दिने ग्यारह प्रतिमाओंका स्वरूप वर्णन करनेवाली जो गाथाएँ अपने श्रावकाचारमें निबद्ध की हैं वे उक्त श्रावक-प्रतिक्रमणसूत्रमें ज्योंकी त्यों पाई जाती हैं। जिससे पता चलता है कि उक्त गाथाओंके समान भोग-विरित और उपभोग-विरित नामक दो शिक्षाव्रतोंके प्रतिपादनमें भी उन्होंने 'श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र' का अनुसरण किया है। अपने कथनकी प्रामाणिकता

प्रतिपादनार्थं उन्होंने 'तं भोयविरद्द भणियं पढमं सिक्कावयं सुत्ते' (शाया २१७) वाक्य कहा है। यहाँ सूत्र पढसे वसुनन्दिका किस सूत्रकी जोर संकेत रहा है, यद्यपि यह बद्याविष विचारणीय है, तथापि उनके उक्त निर्देशसे उक्त दोनों शिक्षात्रतोंका पृथक् प्रतिपादन असंदिग्ध रूपसे प्रमाणित है।

(३) आचार्य वसुनन्दि द्वारा सल्लेखनाको शिक्षावत प्रतिपादन करनेके विषयमें भी यही बात है। प्रथम आधार तो उनके पास श्रावक-प्रतिक्रमणसूत्रका था ही। फिर उन्हें इस विषयमें आधार्य कुन्दकुन्द और देवसेन जैसोंका समर्थन भी प्राप्त था। अतः उन्होंने सल्लेखनाको शिक्षावतों-में गिनाया।

उमास्वाति, समन्तभद्र आदि अनेकों आचार्योके द्वारा सल्लेखनाको मारणान्तिक कर्त्तव्यके रूपमें पृथक् प्रतिपादन करनेपर भी वसुनन्दिके द्वारा उसे शिक्षाव्रतमें गिनावा जाना उनके तार्किक होनेकी बजाय सैद्धान्तिक होनेकी ही पुष्टि करता है। यही कारण है कि परवर्ती विद्वानोंने अपने प्रन्थोंमें उन्हें उक्त पदसे संबोधित किया है।

(४) आचार्य कुन्दकुन्द, स्वामो कार्तिकेय और समन्तमद्र आदिने छठी प्रतिमाका नाम 'रात्रिभुक्तित्याग' रखा है। और तदनुसार ही उस प्रतिमामें चतुर्विष रात्रिभोजनका परित्याग आवश्यक बताया है। आचार्य वसुनन्दिने भी ग्रन्थके आरम्भमें गाया नं० ४ के द्वारा इस प्रतिमाका नाम तो वही दिया है पर उसका स्वरूप-वर्णन दिवामें युन्त्याग रूपसे किया है। तब क्या यह पूर्वापर विरोध या पूर्व-परम्पराका उल्लंबन है ? इस आशंकाका समाधान हमें वसुनन्दिकी वस्तु-प्रतिपादन-शंकी से मिल जाता है। वे कहते हैं कि रात्रि-भोजन करनेवाले मनुष्यके तो पहिली प्रतिमा भी संभव नहीं है, क्योंकि रात्रिमें खानेसे अपरिमित त्रस जीवोंकी हिसा होती है। अतः अर्हन्मतानुयायीको सर्वप्रथम मन, वचन, कायसे रात्रि-भुक्तिका परिहार करना चाहिए। (देखो गाथा नं० ३१४-३१८)। ऐसी दशामें पांचवीं प्रतिमा तक आवक रात्रिमें भोजन कैसे कर सकता है ? अतएव उन्होंने दिवामेथुन त्याग रूपसे छठी प्रतिमाका वर्णन किया। इस प्रकारसे वर्णन करनेपर भी वे पूर्वापर-विरोध रूप दोषके भागी नहीं हैं, क्योंकि 'भुज' धानुके मोजन और सेवन ऐसे दो अर्थ संस्कृत-प्राकृत साहित्यमें प्रसिद्ध हैं। समन्तभद्र आदि आचार्योंने 'भोजन' अर्थका आश्रय लेकर छठी प्रतिमाका स्वरूप कहा है और वसुनन्दिने 'सेवन' अर्थको लेकर।

आचार्य बसुनिन्द तक छठी प्रतिमाका वर्णन दोनों प्रकारोंसे मिलता है। वसुनिन्दके पश्चात् पं॰ आशाधरजी आदि परवर्ती दि॰ और इवं॰ विद्वानोंने उक्त दोनों परम्पराओंसे आनेवाले और भुज् धातुके द्वारा प्रकट होनेवाले दोनों अर्थोंके समन्वयका प्रयत्न किया है और तदनुसार छठी प्रतिमामें दिनको स्त्री-सेवनका त्याग तथा रात्रिमें सर्व प्रकारके आहारका त्याग आवश्यक बताया है।

(५) आचार्यं वसुनिन्दके उपासकाध्ययनकी एक बहुत बड़ी विशेषता ग्यारहवीं प्रतिमाधारी प्रथमोत्कृष्ट श्रावकके लिए भिक्का-पात्र लेकर, अनेक बरोसे भिक्का मांगकर और एक ठौर बैठकर खानेके विधान करनेकी है। दि॰ परम्परामें इस प्रकारका वर्णन करते हुए हम सर्वप्रथम आचार्यं वसुनिन्दको ही पाते हैं। सेद्धान्तिक-पद-विमूषित आचार्य वसुनिन्दिने प्रथमोत्कृष्ट श्रावकका जो इतना विस्तृत और स्पष्ट वर्णन किया है वह इस बातको सूचित करता है कि उनके सामने इस विषयके प्रबस्त आधार अवस्य रहे होंगे। अन्यथा उन जैसा सेद्धान्तिक विद्वान् पात्र रखकर और पाँच-सात करसे भिक्का मांगकर खानेका स्पष्ट विधान नहीं कर सकता था।

अब हमें देखना यह है कि वे कौनसे प्रवल प्रमाण उनके सामने विद्यमान थे, जिनके आधारपर उन्होंने उक्त प्रकारका वर्णन किया? सबसे पहले हमारी दृष्टि उक्त प्रकरणके अन्तमें कही गई गाथापर जाती है, जिसमें कहा गया है कि 'इस प्रकार मैंने ग्यारहवें स्थानमें सूत्रानुसार दो प्रकारके उद्दिष्टिविरत धावकका वर्णन संक्षेपसे किया।' (देखो गाथा नं० ३१३)। इस गाथामें दिये गये दो पदोंपर हमारी दृष्टि अटकती है। पहला पद है सूत्रानुसार', जिसके द्वारा उन्होंने अपने प्रस्तुत वर्णनके स्वकपोल-कल्पितत्वका परिहार किया है। और दूसरा पद है 'संक्षेपसे' जिसके द्वारा उन्होंने यह भाय व्यक्त किया है कि मैंने जो उद्दिष्ट-पिडविरतका इतना स्पष्ट और विस्तृत वर्णन किया है, उसे कोई 'तिलका ताइ' या 'राईका पहाड़' बनाया गया न समझे, किन्तु आगम-सूत्रमें इस विषयका जो विस्तृत वर्णन किया गया है, उसे मैंने 'सागरको गागरमें भरने'के समान अत्यन्त संक्षेपसे कहा है।

अब देखना यह है कि वह कौन-सा सूत्र ग्रन्थ है, जिसके अनुसार वसुनन्दिने उक्त वर्णन किया है ? उनके उपासकाध्ययनपर जब हम एक बार आद्योपान्त दृष्टि डालते हैं तो उनके द्वारा बार-बार प्रयुक्त हुआ 'उवासयज्झयण' पद हमारे सामने आता है। वसुनन्दिके पूर्ववर्त्ती आचार्य अमितर्गात, सोमदेव और भगविजनसेनने भी अपने-अपने ग्रन्थोंमें 'उपासकाष्ययन' का अनेक बार उल्लेख किया है। उनके उल्लेखोंसे इतना तो अवश्य ज्ञात होता है कि वह उपासकाध्ययन सुत्र प्राकृत भाषामें रहा है, उसमें श्रावकोंके १२ व्रत या ११ प्रतिमाओंके वर्णनके अतिरिक्त पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक रूपसे भी श्रावक-धर्मका वर्णन था। भगविज्जनसेनके उल्लेख से यह भी ज्ञात होता है कि उसमें दीक्षान्वयादि क्रियाओंका, षोडवा संस्कारोंका, सज्जातित्व आदि सप्त परम स्थानोंका, नाना प्रकारके ब्रत-विधानोंका और यज्ञ, जप, हवन आदि क्रियाकांडका समंत्र सविधि वर्णन था । वसुनन्दि-प्रतिष्ठा गठ, जयसेन प्रतिष्ठापाठ और सिद्धचक्रपाठ आदिके अवलोकनसे उपलब्ध प्रमाणोंके द्वारा यह भी ज्ञात होता है कि उस उपासकाध्ययनमें क्रियाकांड-सम्बन्धी मंत्र तक प्राकृत भाषामें थे। इतना सब होनेपर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त सभी आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट उपासकाध्ययन एक ही रहा है। यदि सभीका अभिप्रेत उपासकाध्ययन एक ही होता, तो जिनसेनसे सोमदेवके वस्तु-प्रतिपादनमें इतना अधिक मौलिक अन्तर र्दाण्टगोचर न होता। यदि सभीका अभिप्रेत उपासकाष्ययन एक ही रहा है, तो निश्चयतः वह बहुत विस्तृत और विभिन्न विषयोंकी चर्चाओंसे परिपूर्ण रहा है, पर जिनसेन आदि किसी भी परवर्त्ती विद्वान-को वह अपने समग्र रूपमें उपलब्ध नहीं था। हौ, खंड-खंड रूपमें वह यत्र-तत्र तत्तद्विषयके विशेषज्ञोंको स्मृत या उनके पास अवस्य रहा होगा और संभवतः यही कारण रहा है कि जिसे जो अंश उपलब्ध रहा, उसने उसीका ग्रन्थमें उपयोग किया।

दि॰ साहित्यमें अन्बेषण करनेपर भी ऐसा कोई आधार नहीं मिलता है जिससे कि प्रथमोत्कृष्ट श्रावककी उक्त चर्या प्रमाणित की जा सके। हाँ, बहुत सूक्ष्म रूपमें कुछ बीज अवश्य उपलब्ध हैं। पर जब वसुनन्दि कहते हैं कि मैंने उक्त कथन संखेपसे कहा है, तब निश्चयतः कोई विस्तृत और स्पष्ट प्रमाण उनके सामने अवश्य रहा प्रतीन होता है। कुछ विद्वान् उक्त चर्याका विधान शूद्र-जातीय उत्कृष्ट श्रावकके लिए किया गया बतलाते हैं, पर वसुनन्दिके शब्दोंसे ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है।

रवेताम्बरीय आगम-साहित्यसे उक्त वर्गाकी पुष्टि अवस्य होती है जो कि सामुके लिए

कताई नई है। और इसीलिए ऐसा माननेको जी चाहता है कि कहीं क्षे सामुकोंको संग्रह करने-की वृष्टिसे प्रथमोत्कृष्ट धावककी वैसी चर्याका वर्णन न किया हो ? श्वेताम्बरीय सामुकोंके गोचरी-विधानमें ५-७ घरोंसे थोड़ी-घोड़ी मात्रामें भिक्षा लानेका अवस्य विधान है। और वह आज तक प्रचलित है।

स्वामी समन्तभद्रने ग्यारहवीं प्रतिमाका जो स्वरूप-वर्णन किया है, वह इस प्रकार है—
गृहतो मुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे प्रतानि परिगृह्य ।
भक्ष्याद्यानस्तपस्यन्तुत्कृष्टक्ष्येलसण्डवरः ॥ (श्री॰ भा॰ १ प० १८ क्लोक १४७)

इस पद्मका एक-एक पद अतिमहत्त्व-पूणं है। पद्मके प्रथम चरणके अनुसार इस प्रतिमाधारी-को घरका त्याग कर बनमें मुनिजनोंके पास जाना आवश्यक है, दूसरे चरणके अनुसार किन ही नवीन ब्रतोंका ग्रहण करना भी आवश्यक है। तीसरे चरणके अनुसार भिक्षावृत्तिसे भोजन करना और तपश्चरण करना आवश्यक है और चौथे चरणके 'चेलसण्डघरः' पदके अनुसार वह उत्कृष्ट प्रतिमाधारी वस्त्र-सण्ड धारण करता है।

उक्त पद्यके दो पद खास तौरसे विचारणीय हैं—पहला-'मैक्ष्याशन' और दूसरा 'चेल-खण्डधर'। दो-चार घरसे भिक्षा मांगकर खाना 'मैक्षाशन' कहलाता है और कमर पर बस्त्रके दुकड़ेको बाँधना 'चेलखण्ड' धारण है। प्राचीन कालमें स्वेताम्बरीय साधु केवल कमर-पर ही बस्त्र-खण्ड धारण करते थे। पीछे-पीछे उनमें वस्त्रोंका परिमाण बढ़ता गया है। संभव है कि वसुनन्दिके समय तक उक्त दोनोंका प्रचार रहा हो इसलिए प्रथमोत्कृष्ट श्रावकके लिए उन्होंने ५-७ घरोंसे भिक्षा लानेका विधान किया है।

स्वामी समन्तभद्रके उक्त 'भैक्याशन' के विधानकी पुष्टि स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षाके 'जो णवकोडिविसुद्धं भिक्खायदणेण मुंजदे भोञ्जं' (भा० १ पृ॰ २८ गाथा ९०) वाक्यसे भी होती है। इसका अर्थ है कि जो अपने योग्य नौ कोटिसे विशुद्ध भोजनको भिक्षाचरणसे प्राप्त कर खाता है, वह उद्दिष्ट-आहार-विरत है।

वि अगम सूत्रोंके अनुसार ग्यारहवीं प्रतिमाका नाम 'श्रमणभूत प्रतिमा' है और स्वामी समन्तभद्रके अनुसार ग्यारहवीं प्रतिमाका धारक 'श्रमण' (साधु) जैसा हो ही जाता है।

श्वे० परम्परामें साधुके दो कल्प हैं—स्थिवर कल्प और जिनकल्प। उनकी मान्यता है कि वर्तमानमें 'जिनकल्प' विच्छिन्न हो गया है और श्रावकोंकी प्रतिमाधारणकी परम्परा भी विच्छिन्न हो गई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 'श्रमणभूत प्रतिमा' के धारण करनेवालोंका संग्रह उन्होंने स्थिवर कल्पमें कर लिया है और स्थिवर कल्पी साधुके लिए वस्त्र धारण करनेका विधान कर सचेल साधुको भी स्थिवरकल्पी कहा जान लगा है।

### ९. थावक-प्रतिमाओंका जापार

श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओंका आघार क्या है, और किस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए इनकी कस्पना की गयी है, इन दोनों प्रश्नोंपर जब हम विचार करते हैं, तो इस निर्णयपर पहुँचते हैं कि प्रतिमाओंका आधार शिक्षावत है और शिक्षावतोंका मुनिपदकी प्राप्ति रूप जो उद्देश्य है, वही इन प्रतिमाओंका भी है।

शिक्षात्रतींका उद्देश्य-जिन वर्तोंके पालन करनेसे मुनिवृत घारण करनेकी, या सुनि बनने की शिक्षा मिलती है, उन्हें शिक्षावृत कहते हैं। स्वामी समन्तभद्रने प्रत्येक शिक्षावृतका स्वरूप वर्णन करके उसके अन्तमें बताया है कि किस प्रकार इससे मुनि समान बननेकी शिक्षा मिलती है और किस प्रकार गृहस्थ उस वृतके प्रभावसे 'चेलोपसृष्टमुनिरिव' यित-भावको प्राप्त होता है।'

गृहस्थका जीवन उस व्यापारीके समान है, जो किसी बड़े नगरमें व्यापारिक वस्तुएँ खरीदनेको गया। दिन भर उन्हें खरीदनेके पश्चात् शामको जब घर चलनेकी तैमारी करता है तो एक बार जिस क्रमसे वस्तु खरीद की थी, बीजक हाथमें लेकर तदनुसार उसकी सम्भाल करता है और अन्तमें सबकी सम्भालकर अपने अभीष्ट ग्रामको प्रयाण कर देता है। ठीक यही दशा गृहस्थ श्रावक की है। उसने इस मनुष्य पर्यायरूप व्रतोंके व्यापारिक केन्द्रमें आकर बारह व्रतरूप देशसंयम-सामग्रीकी खरीद की। जब वह अपने अभीष्ट स्थानको प्रयाण करनेके लिए समुद्यत हुआ, तो जिस क्रमसे उसने जो व्रत घारण किया है उसे सम्भालता हुआ आगे बढ़ता जाता है और अन्तमें सबकी सम्भालकर अपने अभीष्ट स्थानको प्रयाण कर देता है।

श्रावकने सर्वप्रथम सम्यग्दर्शनको धारण किया था, पर वह श्रावकका कोई व्रत न होकर उसकी मूल या नींव है। उस सम्यग्दर्शन मूल या नींवके ऊपर देशसंयम रूप भवन खड़ा करनेके लिए भूमिका या कुरसीके रूपमें अध्य मूलगुणोंको धारण किया था और साथ ही सप्त व्यसनका परित्याग भी किया था। संन्यास या साधुत्वकी ओर प्रयाण करनेके अभिमुख श्रावक सर्वप्रथम अपने सम्यक्त्वरूप मूलको और उसपर रखी अध्यमृलगुणरूप भूमिकाको सम्भालता है। श्रावकके इस निरतिचार या निर्दोष सम्भालको ही दर्शन-प्रतिमा कहते हैं।

इसके परचात् उसने स्थूल वधादि रूप जिन महापापोंका त्यागकर अणुव्रत धारण किये थे, उनके निरितिचारिताकी सम्भाल करता है और इस प्रतिमाका धारी बारह व्रतोंका पालन करते हुए भी अपने पाँचों अणुव्रतोंमें और उनकी रक्षाके लिए बाढ़ स्वरूपसे धारण किये गये तीन गुणव्रतोंमें कोई भी अतीचार नहीं लगने देता और उन्हींकी निरितचार परिपूर्णताका उत्तरदायी है। शेष चारों शिक्षाव्रतोंका वह यथाशिक अभ्यास करते हुए भी उनकी निर्रातचार परिपालनाके लिए उत्तरदायी नहीं है। इस प्रतिमाको धारण करनेके पूर्व ही तीन शस्योंका दूर करना अत्यन्त आवश्यक है।

तीसरी सामायिक प्रतिमा है, जिसमें कि सामायिक नामक प्रथम शिक्षाव्रतकी परिपूर्णता, कैकालिक साधना और निरित्वार परिपालना अत्यावश्यक है। दूसरी प्रतिमामें सामायिक शिक्षा-कृत अम्यास दशामें था, अतः वहाँपर दो या तीन बार करनेका कोई बन्धन नहीं था, वह इतने ही कालतक सामायिक करे, इस प्रकार कालकृत नियम भी शिथिल था। पर तीसरी प्रतिमामें सामायिकका तीनों संध्याओंमें किया जाना आवश्यक है और वह भी एक बारमें कमसे कम दो घड़ी या एक मुहूर्त (४८ मिनिट) तक करना ही चाहिए। सामायिकका उत्कृष्ट काल छह घड़ीका है। साथ ही तीसरी प्रतिमा-वारीको 'यथाजात' रूप धारणकर सामायिक करनेका विधान समन्त-

सामिक सारम्याः परिग्रहाः नैव सन्ति सर्वेऽपि ।
 चैकोपसृष्टमुनिरिव गृही तदा गृति यतिभाषम् ॥ १०२ ॥—- रत्नकरण्डकः

भद्रने स्पष्ट शब्दोंमें किया है। इस 'यथाजात' पदसे स्पष्ट है कि तीसरी प्रतिमाधारीको सामानि यिक एकान्तमें नगन होकर करना चाहिए। चामुण्डराय और बामदेवने भी अपने संस्कृत भग्य-संग्रहमें यथाजात होकर सामायिक करनेका विधान किया है। इसका अभिप्राय यही है कि इस प्रतिमाका धारक श्रावक प्रतिदिन तीन बार कमसे कम दो घड़ी तक नगन रहकर साथ बननेका अभ्यास करें। इस प्रतिमाधारीको सामायिक-सम्बन्ध दोषोंका परिहार भी आवश्यक बताया गया है। इस प्रकार तीसरी प्रतिमाका आधार सामायिक नामका प्रथम शिक्षावत है।

वौथी प्रोषध प्रतिमा है, जिसका आधार प्रोषधोपवास नामक दूसरा शिक्षावत है। पहले यह अभ्यास दशामें था, अतः वहाँपर सोलह, बारह या आठ पहरके उपवास करनेका कोई प्रति-बन्ध नहीं था, आचाम्ल, निर्विकृति आदि करके भी उसका निर्वाह किया जा सकता था। अती-चारोंकी भी शिथिलता थी। पर इस चौथी प्रतिमामें निरितचारता और नियतसमयता आवश्यक मानी गई है। इस प्रतिमाधारीको पर्वके दिन स्वस्थ दशामें सोलह पहरका उपवास करना ही चाहिए। अस्त्रस्थ या असक अवस्थामें ही बारह या आठ पहरका उपवास विधेय माना गया है। उपवासके दिन गृहस्थीके सभी आरम्भ-कार्य त्यागकर मुनिके समान अहर्निश धर्म-ध्यान करना आवश्यक बताया गया है।

इस प्रकार प्रथम और द्वितीय शिक्षाव्रतके आधारपर तीसरी और चौथी प्रतिमा अव-लिम्बत है, यह निविवाद सिद्ध होता है। आगेके लिए पारिशेषन्यायसे हमें कल्पना करनी पड़ती है कि तीसरे और चौथे शिक्षाव्रतके आधारपर शेष प्रतिमाएँ मी अवस्थित होनी चाहिए। पर यहाँ आकर सबसे बड़ी कठिनाई यह उपस्थित होती है कि शिक्षाव्रतोंके नामोंमें आचार्यांके अनेक मत-भेद हैं जिनका यहाँ स्पष्टीकरण आवश्यक है। उनकी तालिका इस प्रकार है:—

| जाचार्यं या प्रत्य नाम      | प्रथम विकासत | दिलीय शिकावत | तृतीय विकासत    | चतुर्च शिकावत |
|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| १ श्रावक प्रतिक्रमणसूत्र नं | ॰ १ सामायिक  | प्रोषधोपवास  | अतिथि पूजा      | सल्लेखना      |
| २ आ० कुन्दकुन्द             | 17           | 21           | "               | 11            |
| ३ ,, स्वामिकात्तिकेय        | 3)           | "            | "               | देशावकाशिक    |
| ४ ,, उमास्वाति              | ,,           | 22           | भोगोपभोगपरिमाण, | अतिथिसंविभाग  |
| ५ ,, समन्तभद्र              | देशात्रकाशिक |              | प्रोषघोपवास     | वैयावृत्य     |
| ६ ,, सोमदेव                 | सामायिक      | प्रोषघोपवास  | भोगोपभोगपरिमाण, | दान           |
| ७ ,, देवसेन                 | "            | "            | अतिथिसंविभाग    | सल्लेखना      |
| ८ श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र नं  | ०२ भोगपरिमाण | उपमोगपरिमाण  | ,,              | 17            |
| ९ वसुनन्दि                  | भोगविरति     | उपमोगविरति   | 11              | 11            |

आचार्य जिनसेन, अमितगति, आशाधर आदिने शिक्षावर्तोके विषयमें उमास्वातिका अनु-करण किया है।

१. चतुरावर्ततितप्रवतुःगणामः स्थितो यथाजातः। सामयिको द्विनिषद्यस्त्रियोगशुद्धस्त्रियम्ब्यमभिवन्दी ॥ (रत्नकरण्डक १३९)

२. देखी भाग० ३, प० ४७१ इछो० ९।

उक्त मत-मेदोंमें शिक्षावरोंकी संस्थाके चार होते हुए भी दो धाराएँ स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती हैं। प्रथम धारा श्रावकप्रतिक्रमण सुत्र नं० १ की है, जिसके समर्थक कुन्दकुन्द जैसे महान् आचार्य हैं। इस परम्परामें सल्लेखनाको चौथा शिक्षाव्रत माना गया है। दूसरी धाराके प्रवर्त्तक बाचार्य जमास्त्राति बादि हैं, जो कि मरणके अन्तमें की जानेवाली सल्लेखनाको शिक्षाव्रतोंमें ग्रहण न करके उसके स्थानपर भोगोपभोग-परिमाणवतका निर्देश करते हैं और अतिथिसंविभागको तीसरा शिक्षावत न मानकर चौथा मानते हैं। इस प्रकार यहाँ वाकर हमें दो धाराओं के संगमका सामना करना पड़ता है। इस समस्याको करते समय हमारी दृष्टि श्रावकप्रतिक्रमण सूत्र नं १ बीर नं० २ पर जाती है, जिनमेंसे एकके समर्थंक आ० कुन्दकुन्द और दूसरेके समर्थंक आ० वसुनिन्द हैं। सभी प्रतिक्रमणसूत्र गणधर-ग्रथित माने जाते हैं, ऐसी दशामें एक ही श्रावकप्रति-कमणसूत्रके ये दो रूप कैसे हो गये, और वे भी कुन्दकून्द और उमास्वातिके पूर्व ही, यह एक विचारणीय प्रक्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि भद्रबाहुके समयमें होनेवाले दुर्भिक्षके कारण जो संघभेद हुआ, उसके साथ ही एक श्रावकप्रतिक्रमणसूत्रके भी दो भेद हो गये। दोनों प्रतिक्रमण सूत्रोंकी समस्त प्ररूपणा समान है। भेद केवल शिक्षाव्रतोंके नामोंमें है। यदि दोनों धाराओंको अर्घ-सत्यके रूपमें मान लिया जाय तो उक्त समस्याका हल निकल आंता है। अर्थात् नं०१ के आवकप्रतिक्रमणसूत्रके सामायिक और प्रोषधोपवास, ये दो शिक्षावत ग्रहण किये जावें, तथा २ के श्रावकप्रतिक्रमणसूत्रसे भोगपरिमाण और उपभोग परिमाण ये दो शिक्षावत ग्रहण किये जावें। ऐसा करनेपर शिक्षावर्तोके नाम इस प्रकार रहेंगे—१ सामाजिक, २ प्रोषधोवास,३ भोगपरिमाण और ४. उपभोगपरिमाण । इनमेंसे प्रथम शिक्षाव्रतके आधारपर तीसरी प्रतिमा है और द्वितीय शिक्षावतके आधारपर चौथौ प्रतिमा है, इसका विवेचन हम पहले कर आये हैं।

उक्त निर्णयके अनुसार तीसरा शिक्षावत मोगपरिमाण है। भोग्य अर्थात् एक बार सेवनमें आनेवाले पदार्थों में प्रधान भोज्य पदार्थ हैं। भोज्य पदार्थ दो प्रकारके होते हैं—सचित्त और अवित्त। साधुत्व या संन्यासकी ओर अग्रसर होनेवाला श्रावक जीवरक्षार्थ और रागभावके परिहारार्थ सबसे पहिले सचित्त शाक, फलादि पदार्थों के सानेका यावज्जीवनके लिए त्याग करता है और इस प्रकार वह सचित्तत्याग नामक पाँचवीं प्रतिमाका धारी कहलाने लगता है। इस प्रतिमाका धारी सचित्त जलको भी न पीता है और न स्नान करने या कपड़े धोने आदिके काममे ही लाता है।

उपरि-निर्णीत व्यवस्थाके अनुसार चौथा शिक्षाव्रत उपभागपरिमाण स्वीकार किया गया है। उपभाग्य पदार्थों सबसे प्रधान वस्तु स्त्री है, अतएव वह दिनमें स्त्रीके सेवनका मन, वचन, कायसे परित्याग कर देता है। यद्यपि इस प्रतिमाके पूर्व भी वह दिनमें स्त्री सेवन नहीं करता था, पर उससे हैंसी-मजाकके रूपमें जो मनोविनोद कर लेता था, इस प्रतिमामें आकर उसका भी दिनमें परित्याग कर देता है और इस प्रकार वह दिवामें युनत्याग नामक छठी प्रतिमाका धारी बन जाता है। इस दिवामें युनत्यागके साथ ही वह तीसरे शिक्षाव्रतको भी यहाँ बढ़ानेका प्रयत्न करता है और दिनमें अचित्त या प्रासुक पदार्थोंके खानेका वृती होते हुए भी रात्रिमें कारित और अनुमोदनासे भी रात्रिमुक्तिका सर्वथा परित्याग कर देता है और इस प्रकार रात्रिमुक्ति-त्याग नामसे

ये दोनों श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र क्रिया-कलापमें मुद्रित हैं, जिसे कि पं॰ पम्नालालजी सोवीने सम्पादित

प्रसिद्ध और अनेक आचार्योसे सम्मत छठी प्रतिमाका कारी बन जाता है। इस प्रतिमाधारीके लिए दिवा-मेथुन त्याग और राजि-मुक्ति त्याग ये दोनों कार्य एक साथ आवश्यक हैं, इस बातकी पुष्टि दोनों परम्पराओंके शास्त्रोंसे होती है। इस प्रकार छठी प्रतिमाका आधार राजिभुक्ति-परित्यागकी अपेक्षा जोगबिरित और दिवा-मेथुन-परित्यागकी अपेक्षा उपभोगबिरित ये दोनों ही शिक्षावत सिद्ध होते हैं।

सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। छठी प्रतिमामें स्त्रीका परित्याग वह दिनमें कर चुका है, अब वह स्त्रीके अंगको मलयोनि, मलबीज, गलन्यल और पूतगन्धि आदिके स्वरूपमें देखता हुआ रात्रिको भी उनके सेवनका सर्वथा परित्यागकर पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाता है, और इस प्रकार उपभोगपरिमाण नामक शिक्षाव्रतको एक कदम और भी उत्पर बढ़ाता है।

उपर्युक्त विवेचनके अनुसार पाँचवीं, छठी और सातवीं प्रतिमामें श्रावकने भोग और उपभोगके प्रधान साधन सचित्र भोजन और स्त्रीका सर्वथा परित्याग कर दिया है। पर अभी वह भीग और उपभोगकी अन्य वस्तूएँ महल-मकान, बाग-बगीचे और सवारी आदिका उपभोग करता था। इनसे भी विरक्त होनेके लिए वह विचारता है कि मेरे पास इतना धन-बैभव है, और मैंने स्त्री तकका परित्याग कर दिया है। अब 'स्त्रीनिरीहे कुतः बनस्पृहा' की नीतिके अनुसार स्त्री-सेवनका त्याग करनेपर मुझे नवीन धनके उपार्जनकी क्या आवश्यकता है ? बस, इस भावनाकी प्रबलताके कारण वह असि, मिष, कृषि, वाणिज्य आदि सर्व प्रकारके आरम्भोंका परित्याग कर बारम्भत्याग नामक बाठवीं प्रतिमाका धारी बन जाता है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि इस प्रतिमामें व्यापारादि आरम्भोंके स्वयं न करनेका ही त्याग होता है, अतः पुत्र, भृत्य आदि जो पूर्वसे व्यापारादि कार्य करते चले आ रहे हैं, उनके द्वारा वह यतः करानेका त्यागी नहीं है, अतः कराता रहता है। इस बातकी पुष्टि प्रथम तो श्वे॰ आगमोंमें वर्णित नवमी प्रतिमाके 'पेस-परिन्नाए' नामसे होती है, जिसका अर्थ है कि वह नवमी प्रतिमामें आकर प्रेष्य अर्थात् भृत्यादि वर्गसे भी आरम्भ न करानेकी प्रतिक्षा कर छेता है। दूसरे, दशवीं प्रतिमाका नाम अनुमति त्याग है। इस प्रतिमाका धारी आरम्मादिके विषयमें अनुमोदनाका भी परित्याग कर देता है। यह अनुमति पद अन्त दीपक है, जिसका यह अर्थ होता है कि दशवीं प्रतिमाके पूर्व वह नवसी प्रतिमा-में आरम्भादिका कारितसे त्यागी हुआ है, और उसके पूर्व आठवीं प्रतिमामें इतसे त्यागी हुआ है, यह बात बिना कहे ही स्वतः सिद्ध हो जाती है।

उक्त विवेचनसे यह निष्कर्ष निकला कि श्रावक भोग-उपभोगके साधक आरम्भका कृतसे त्यागकर आठवीं प्रतिमाका धारी, कारितसे भी त्याग करनेपर नवमी प्रतिमाका धारी और अनुमतिसे भी त्याग करनेपर दशवीं प्रतिमाका धारी बन जाता है। पर स्वामिकाश्तिके अध्य अध्य प्रतिमाधारीके लिए कृत, कारित और अनुमोदनासे आरम्भका त्याग आवश्यक बतलाते हैं। यहाँ इतनी बात विशेष ज्ञातक्य है कि ज्यों-ज्यों श्रावक ऊपर चढ़ता जाता है, त्यों-त्यों अपने बाह्य परिग्रहोंको भी घटाता जाता है। आठवीं प्रतिमामें जब उसने नवीन धन उपार्जनका स्थाग कर दिया तो उससे एक सीढ़ी अपर चढ़ते ही संचित्त बन, बान्यादि बाह्य दशों प्रकारके परिग्रहसे भी ममत्व छोड़कर उनका परित्याग करता है, केवल वस्त्रादि अत्यन्त आवश्यक पदार्थोंको रखता है और इस प्रकार वह परिग्रह-त्याग नामक नवभी प्रतिमाका धारी वन जाता है। यह सन्तोषकी परम मृति, निर्ममत्वमें रत और परिग्रहसे विरत हो जाता है।

दशकीं अनुमतित्याग प्रतिमा है। इसमें आकर श्रावक व्यापारादि आरम्भके. विषयमें, धन-धान्यादि परिग्रहके विषयमें और इहलोक-सम्बन्धी विवाह आदि किसी भी लौकिक कार्यमें अनुमति नहीं देता है। वह घरमें रहते हुए भी घरके इष्ट-अनिष्ट कार्योमें राग-द्वेष नहीं करता है और जलमें कमलके समान सबं गृह-कार्योसे अलिम रहता है। केवल वस्त्रके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु अपने पास नहीं रखता। अतिथि या मेहमानके समान उदासीन रूपसे घरमें रहता है। घर वालोके द्वारा भोजनके लिए बुलानेपर भोजन करने चला जाता है। इस प्रतिमाका चारी भोग सामग्रीमेंसे केवल भोजनको, भले ही वह उसके निमित्त बनाया गया हो, स्वयं अनुमोदना न करके ग्रहण करता है और परिमित वस्त्रके घारण करने तथा उदासीन रूपसे एक कमरेमें रहनेके अतिरिक्त और सर्व उपभोग सामग्रीका भी परित्यागी हो जाता है। इस प्रकार वह घरमें रहते हुए भी भोगविरित और उपभोगविरितकी चरम सीमापर पहुँच जाता है। यहाँ इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि दशकीं प्रतिमाका धारी उद्दिष्ट अर्थात् अपने निमित्त बने हुए भोजन और वस्त्रके अतिरिक्त समस्त भोग और उपभोग सामग्रीका सर्वथा परित्यागी हो जाता है।

जब श्रावकको घरमें रहना भी निविकल्पता और निराकुलताका बाधक प्रतीत होता है, तब वह पूर्ण निविकल्प निजानन्दको प्राप्तिके लिए घरका भी परित्याग कर वनमें जाता है और निर्मन्य गुरुओंके पास ब्रतोंको ग्रहण कर शिक्षावृत्तिसे आहार करता हुआ तथा रात-दिन स्वाध्याय और तपस्या करता हुआ जीवन यापन करने लगता है। वह इस अवस्थामें अपने निमित्त बने हुए आहार और वस्त्र आदिको भी ग्रहण नहीं करता है। अतः उद्दिष्ट भोगविरति और उद्दिष्ट उपभोगविरतिकी चरम सीमापर पहुँच जानेके कारण उद्दिष्ट-त्याग नामक ग्यारहवीं प्रतिमाका धारक कहलाने लगता है। इसके पश्चात् वह मुनि बन जाता है, या समाधिमरणको अंगीकार करता है।

उक्त प्रकार तीसरीसे लेकर ग्यारहवीं प्रतिमा तक सर्व प्रतिमाओंके आधार चार शिक्षाव्रत है, यह बात असंदिग्ध रूपसे शास्त्राधार पर प्रमाणित हो जाती है।

इस प्रकार शिक्षाव्रतोंका उद्देश जो मुनि बननेकी शिक्षा प्राप्त करना है, अथवा समाधिमरण-की ओर अग्रेसर होना ही वह सिद्ध हो जाता है।

यदि तस्वार्थसूत्र-सम्मत शिक्षात्रतोंको भी प्रतिमाओंका आधार माना जावे, तो भी कोई आपित्त नहीं है। पौचवीं प्रतिमासे लेकर उपर्युक्त प्रकारसे भोग और उपभोगका क्रमशः परित्याग करते हुए जब श्रावक नवीं प्रतिमामें पहुँचता है, तब वह अतिथि संविभागके उत्कृष्टरूप सकल-दित्तको स्वीकार करता है, जिसका विशद विवेचन पं० आशाघरजीने सागारधर्मामृतके सातवें अध्यायमें इस प्रकार किया है—

जब क्रमशः अपर चढ़ते हुए आवकके हृदयमें यह भावना प्रवाहित होने लगे कि ये स्त्री, पुत्र, कुटुम्बी जन वा धनादिक न मेरे हैं और न मैं इनका हूँ। हम सब तो नदी-नाव संयोगसे इस भवमें एकत्रित हो गये हैं और इसे छोड़ते ही सब अपने-अपने मार्ग पर चल देंगे, तब वह परिग्रह-

१. उद्दिष्टविरतः-स्वनिभित्ताहारप्रहण्यहितः स्वोद्दिष्टिपिडोपविशयनवसनादेविरतः उद्दिष्टविमिवृतः ।
---स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा, गा० ३०६ टीका ।

को छोड़ता है और उस समय बाति-बिरादरीके मुखिया बनोंके सामने अपने क्येब्ठ पुत्र वा उसके सभावमें गोवके किसी उत्तराधिकारी व्यक्तिको बुलाकर कहता है कि है तात, है बत्स, आज तक मैंने इस गृहस्थाश्रमका भलीमाँति पालन किया। जब मैं इस संसार, देह और भोगोंसे उदास होकर इसे छोड़ना चाहता हूँ, अतएव तुम हमारे इस पदको घारण करनेके योग्य हो। पुत्रका पुत्रपना यही है कि जो अपने आत्महित करनेके इच्छुक पिताके कल्याण-मागेंमें सहायक हो, जैसे कि केशव अपने पिता सुविधिके हुए। (इसकी कथा बादिपुराणसे जाननी चाहिए।) जो पुत्र पिताक कल्याण-मागेंमें सहायक नहीं बनता, वह पुत्र नहीं, शत्रु है। अतएव तुम मेरे इस सब धनको, पोष्यवर्गको और धर्म्यकार्योंको संभालो। यह सकलदित्त है जो कि शिवार्थी जनोंके लिए परम पच्य मानी गई है। जिन्होंने मोहरूप शार्द्रलको विदीण कर दिया है, उसके पुनक्त्यानसे शंकित गृहस्थोंको त्यागका यही कम बताया गया है, क्योंकि शक्त्यनुसार त्याग ही सिद्धिकारक होता है। इस प्रकार सर्वस्वका त्याग करके मोहको दूर करनेके लिए उदासीनताकी भावना करता हुआ कह श्रावक कुछ काल तक घरमें रहे। (देखो श्रावका० भा० २ पृ० ७२-७३)

उक्त प्रकारसे जब श्रावकने नवमी प्रतिमामें आकर 'स्व' कहे जानेवाले अपने सर्वस्वका त्याग कर दिया, तब वह बड़ेसे बड़ा दानी या अतिथि-संविभागी सिद्ध हुआ । क्योंकि सभी दानों-में सकलदित्त ही श्रेष्ठ मानी गई है। सकलदित्त करनेपर वह श्रावक स्वयं अतिथि बननेके लिए अग्रेसर होता है और एक कदम आगे बढ़कर गृहस्थाश्रमके कार्योंमें भी अनुमित देनेका परित्याग कर देता है। तत्पश्चात् एक सीढ़ी और आगे बढ़कर स्वयं अतिथि बन जाता है और घर-द्वारको छोड़कर मुनि-बनमें रहकर मुनि बननेकी ही शोधमें रहने लगता है। इस प्रकार दसवीं और ग्यारहवीं प्रतिमाका आधार विधि-निषेषके रूपमें अतिथि-संविभाग वत सिद्ध होता है।

#### १०. प्रतिमाओंका वर्गीकरण

श्रावक किस प्रकार अपने व्रतोंका उत्तरोत्तर विकास करता है, यह बात 'प्रतिमाओंका वाधार' शीर्षकमें बतलाई जा चुकी है। आचार्योंने इन ग्यारह प्रतिमा-धारियोंको तीन भागोंमें विभक्त किया है—गृहस्य, वर्णी या बह्यचारी और भिक्षुक । बादिक छह प्रतिमाधारियोंको गृहस्थ, सातवीं, आठवीं और नवमी प्रतिमाधारियोंको वर्णी और अन्तिम दो प्रतिमाधारियोंको भिक्षुक संज्ञा दी गई है । कुछ आचार्योंने इनके क्रमशः जचन्य, मध्यम और उत्तम श्रावक ऐसे नाम भी दिये हैं, जो कि उक्त अर्थके ही पोषक हैं ।

यद्यपि स्वामिकांत्तिकेयने इन तीनोंमेंसे किसी भी नामको नहीं कहा है, तथापि ग्यारहवीं प्रतिमाके स्वरूपमें उन्होंने जो 'भिक्खायरणेण' पद दिया है, उससे 'भिक्षुक' इस नामका समर्थन अवश्य होता है। आचार्य समन्तभद्रने भी उक्त नामोंका कोई उल्लेख नहीं किया है, तथापि ग्यारहवीं प्रतिमाके स्वरूपमें जो 'भैक्ष्याशनः' और 'उत्कुष्टः' ये दो पद दिये हैं, उनसे 'मिक्षुक'

१. देखी-आवकाचार भाग १ प्० २२३ वलोक ८२४।

२. श्रावकाचार भाग २ पृ० २२ रहाक २-३।

रे, श्रावकाचार मास १ पृ० २५७ <del>रकोक</del> २०१

४. बाबकाचार माग १ पृ० २८, वाचा ९० ।

और 'उत्कृष्ट' या 'उत्तम' नामकी पुष्टि अवश्य होती है, क्योंकि 'उत्तम और उत्कृष्ट' पद तो एकार्यक ही हैं। आदिके छह प्रतिमाधारी श्रावक बतः स्त्री-सुख भोगते हुए घरमें रहते हैं, अतः उन्हें 'गृहस्य' संज्ञा स्वतः प्राप्त है। यद्यपि समन्तभद्रके मतसे श्रावक दसवीं प्रतिमा तक अपने घरमें ही रहता है, पर यहां 'गृहिणीं गृहमाहुनं कुड्यकटसंहतिम्' की नीतिके अनुसार स्त्रीको ही गृह संज्ञा प्राप्त है और उसके साथ रहते हुए ही वह गृहस्थ संज्ञाका पात्र है। यतः प्रतिमाधारियों-में प्रारम्भिक छह प्रतिमाधारक स्त्री-भोगी होनेके कारण गृहस्य हैं, अतः वे सबसे छोटे भी हुए, इसलिए उन्हें जघन्य श्रावक कहा गया है। पारिशेष-न्यायसे मध्यवर्ती तीन प्रतिमाधारी मध्यम श्रावक सिद्ध होते हैं। पर दसवीं प्रतिमाधारीको मध्यम न मानकर उत्तम श्रावक माना गया है, इसका कारण यह है कि वह घरमें रहते हुए भी नहीं रहने जैसा है, क्योंकि वह गृहस्थीके किसी भी कार्यमें अनुमति तक भी नहीं देता है। पर दसवीं प्रतिमाधारीका भिक्षावृत्तिसे भोजन न करते हुए भी 'भिक्षुक' कैसे माना जाय, यह एक प्रश्न विचारणीय अवश्य रह जाता है। संभव है, भिक्षुकके समीप होनेसे उसे भी भिक्षुक कहा गया हो, जैसे चरम भवके समीपवर्ती अनुत्तर विमान-बासी देवोंको 'द्विचरम' कह दिया जाता है। सातवींसे लेकर आगेके सभी प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी हैं, जब उनमेंसे अन्तिम दो को भिक्षुक संज्ञा दे दी गई, तब मध्यवर्त्ती तीन (सातवीं, आठवीं और नवमी) प्रतिमाधारियोंकी ब्रह्मचारी संज्ञा भी स्वतः सिद्ध है। पर ब्रह्मचारीको वर्णी क्यों कहा जाने लगा, यह एक प्रक्त यहाँ आकर उपस्थित होता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, सोमदेव और जिनसेनने तथा इनके पूर्ववर्त्ती किसी भी आचार्यने 'वर्णी' नामका विधान जैन परम्परामें नहीं किया है। परन्तु उक्त तीन प्रतिमा-धारियोंको पं० आशाधरजीने ही सर्वप्रथम 'वर्णिनस्त्रया मध्याः' कहकर वर्णी पदसे निर्देश किया है और उक्त श्लोककी स्वीपज्ञटीकामें 'वर्णिनो ब्रह्मचारिणः' लिखा है, जिससे यही अर्थ निकलता है कि वर्णीपद ब्रह्मचारीका वाचक है, पर 'वर्णी' पदका क्या अर्थ है, इस बातपर उन्होंने कुछ प्रकाश नहीं डाला है। सोमदेवने ब्रह्म शब्दके काम-विनिग्रह, देया और ज्ञान ऐसे तीन अर्थ किये हैं, (देखो भा॰ २ पु॰ २२५ इलोक ८४०) मेरे ख्याल-से स्त्रीसेवनत्यागकी अपेक्षा सातवीं प्रतिमाधारीको, दयाई होकर पापारंभ छोड़नेकी अपेक्षा आठवीं प्रतिमाधारीको और निरन्तर स्वाध्यायमें प्रवृत्त होनेकी अपेक्षा नवी प्रतिमाधारीको ब्रह्मचारी कहा गया होगा।

## ११. शुल्लक और ऐलक

अगर प्रतिमानोंके वर्गीकरणमें बताया गया है कि स्वामी कार्त्तिकेय और समन्त्रभद्वने यद्यपि सीधे रूपमें ग्यारहवीं प्रतिमाधारीका 'भिक्षुक' नाम नहीं दिया है, तथापि उनके उक्त पदोंसे इस नामकी पुष्टि अवश्य होती है। परन्तु ग्यारहवीं प्रतिमाधारीके दो मेद कबसे हुए और उन्हें 'सुल्कक' और 'ऐलक' कबसे कहा जाने लगा, इन प्रश्नोंका ऐतिहासिक उत्तर अन्वेषणीय है, अतएब यहां उनपर विचार किया जाता है:—

(१) आचार्य कुन्दकुन्दने श्रूत्रपाहुडमें एक गाथा दी है:

बुद्दं च बुत्तर्रिणं उनिकट्ठं अवर सावयाणं च । भिन्नसं भमेद्दं पत्तो समिदीभासेण मोणेण ॥ २१॥ वर्षात् मृतिके पश्कात् दूसरा उत्कृष्टिलग गृहत्याची उत्कृष्ट श्रावकका है। वह पात्र लेकर ईर्यांसमिति पूर्वक मौन के साथ भिक्षाके लिए परिश्रमण करता है।

इंस गायागें गारहवीं प्रतिमाधारी 'उत्कृष्ट श्रावक' ही कहा गया है, अन्य किसी नामकी उससे उपलब्धि नहीं होती। हां, 'भिक्खं समेद पत्तो' पदसे उसके 'भिक्षुक' नामकी ध्वनि अवस्य निकलती है।

- (२) स्वामी कार्तिकेय और समन्तमद्रने भी ग्यारहवीं प्रतिमाधारीके दो मेद नहीं किये हैं, न उनके लिए किसी नामकी हो स्पष्ट संज्ञा दी है। हाँ, उनके पदोंसे भिक्षुक नामकी पुष्टि अवस्य होती है। इनके मतानुसार भी उसे गृहका त्याग करना आवश्यक है।
  - (३) आचार्य जिनसेनने अपने आदिपुराणमें यद्यपि कहीं भी ग्यारह प्रतिमाओंका कोई वर्णन नहीं किया है, परन्तु उन्होंने ३८ वें पर्वमें गर्भान्वय क्रियाओंमें मुनि बननेके पूर्व 'दीक्षाद्य' नामकी क्रियाका जो वर्णन किया है, वह अवस्य ग्यारहवीं प्रतिमाके वर्णनसे मिलता-जुलता है। वे लिखते हैं:—

त्यक्तागारस्य सद्दृष्टेः प्रशान्तस्य गृहीश्चिनः । प्राग्दीक्षोपयिकात्कालादेकशाटकशारिणः ॥ १५७॥ यत्पुरश्चरणं दीक्षाग्रहणं प्रतिभायते । दीक्षाद्यं नाम तज्ज्ञेयं क्रियाजातं द्विजन्मनः ॥ १५८॥

( श्रावका० मा० १ पू० ४२ )

अर्थात्—जिनदीक्षा धारण करनेके कालसे पूर्व जिस सम्यग्दृष्टि, प्रशान्तिचित्त, गृहत्यागी, द्विजन्मा और एक भोती मात्रके धारण करनेवाले गृहीशीके मुनिके पुरश्चरणरूप जो दीक्षा ग्रहण की जाती है, उस क्रिया-समूहके करनेको 'दीक्षाद्य' क्रिया जानना चहिए। इसी क्रियाका स्पष्टी-करण आ० जिनसेनने ३९ वें पर्वमें भी किया है:—

त्यक्तागारस्य तस्यातस्तपोवनमुपेयुषः । एकशाटकघारित्वं प्राग्वद्दीक्षाद्यमिष्यते ॥ ७७ ॥

( आवका० मा० १ पू० ६३ )

इसमें 'तपोवनमुपेयुषः' यह एक पद और अधिक दिया है।

इसमें 'दीक्षाद्यक्रिया' से दो बातोंपर प्रकाश पड़ता है, एक तो इस बातपर कि उसे इस क्रियाको करनेके लिए घरका त्याग आवश्यक है, और दूसरी इस बातपर कि उसे एक ही वस्त्र धारण करना चाहिए। आचार्य समन्तमद्रके 'गृहतो मुनिवनिमत्वा' पदके अर्थकी पुष्टि 'त्यक्ता-गारस्य' और 'तपोवनमृपेयुषः' पदसे और 'चेल्लकण्डघरः' पदके अर्थकी पुष्टि 'एकशाटकघारिणः' पदसे होती है, अतः इस दीक्षाद्यक्रियाको ग्यारहवीं प्रतिमाके वर्णनसे मिलता-जुलता कहा गया है।

आचार्यं जिनसेनने इस दीखाखक्रियाका विधान दीक्षान्वय-क्रियाओं में भी किया है और वहाँ बतलाया है कि जो मनुष्य अदीक्षाईं अर्थात् मुनिदीक्षाके अयोग्य कुलमें सरान्त हुए हैं, विद्या और शिल्पक्के आजीविका करते हैं, उनके उपनीति आदि संस्कार नहीं किये जाते । वे अपने पदके योग्य क्तोंको और उचित लिंगको धारण करते हैं तथा संन्याससे भरण होने तक एक धोतीमात्रके धारी होते हैं। वह वर्णन इस प्रकार है:---

> अदीक्षार्हे कुले जाता विद्याशिल्पोपजीविनः । एतेषामुपनीत्यादिसंस्कारो नाभिसम्मतः ॥ १७० ॥ तेषां स्यादुचितं लिंगं स्वयोग्यवतभारिणास् । एकशाटकभारित्वं संन्यासमरणाविभ ॥ १७१ ॥

> > (श्रावका० भा० १ पू० ९३)

आचार्य जिनसेनने दीक्षाहं कुलीन श्रावककी 'दीक्षाद्य क्रिया' से अदीक्षाहं, अकुलीन श्रावककी दीद्याद्य क्रियामें क्या मेद रखा है, यह यहां जानना आवश्यक है। वे दोनोंको एक वस्त्रका धारण करना समानरूपसे प्रतिपादन करते हैं, इतनी समानता होते हुए भी वे उसके लिए उपनीति संस्कार अर्थात् यज्ञोपवीतके धारण आदिका निषेध करते हैं, और साथ ही स्व-योग्य व्रतींके धारणका विधान करते हैं। यहां ही दीक्षाद्यक्रियाके धारकोंके दो मेदोंका सूत्रपात प्रारंभ होता हुआ प्रतीत होता है, और संभवतः ये दो भेद हो आगे जाकर ग्यारहवी प्रतिमाके दो मेदोंके आधार बन गये हैं। 'स्वयोग्य-व्रतधारण' से आचार्य जिनसेनका क्या अभिप्राय रहा है, यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। पर इसका स्पष्टीकरण प्रायश्वित्तच्चिककाके उस वर्णनसे बहुत कुछ हो जाता है, जहाँपर कि प्रायश्वित्तच्चिककाकारने कार-शूद्रोंके दो मेद करके उन्हें व्रत-दान आदिका विधान किया है। प्रायश्वित्तच्चिककाकार लिखते हैं:—

कारुणो द्विविधाः सिद्धा भोज्याभोज्यप्रभेदतः । भोज्येष्वेव प्रदातव्यं सर्वदा क्षुल्लकवृतम् ॥ १५४॥

अर्थात् - कार शूद्र भोज्य और अभोज्यके भेदसे दो प्रकारके प्रसिद्ध हैं, उनमेंसे भोज्य शूद्रोंको ही सदा क्षुल्लक वृत देना चाहिए।

इस ग्रन्थके संस्कृत टीकाकार भोज्य पदकी व्याख्या करते हुए कहते हैं :--

भोज्याः —यदन्तपानं त्राह्मणक्षत्रियविद्शूद्वा भुञ्जते । अभोज्याः —तद्विपरीतलक्षणाः । भोज्येष्वेव प्रदातव्या शुल्लकदीक्षा, नापरेषु ।

अर्थात्—जिनके हाथका अन्त-पान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र खाते हैं, उन्हें भोज्य कारु कहते हैं। इनसे विपरीत अभोज्यकारु जानना चाहिए। क्षुल्लक व्रतकी दीक्षा भोज्य कारुओंमें ही देना चाहिए, अभोज्य कारुओंमें नहीं।

इससे आगे कुल्लकके व्रतोंका स्पष्टीकरण प्रायश्चित्तचूलिकामें इस प्रकार किया गया है।

> शुल्लकेष्वेककं वस्त्रं नान्यत्र स्थितिभोजनस् । भातापनादियोगोऽपि तेषां शक्विन्निषध्यते ॥ १५५ ॥ सौरं कुर्याच्च छोचं वा पाणौ मुंक्तेऽथ भाजने । कौपीनमात्रतंत्रोऽसौ झुल्लकः परिकीस्तितः ॥ १५६ ॥

अर्थात् - श्रुल्लकोंमें एक ही वस्त्रका विधान किया गया है, वे दूसरा वस्त्र नहीं रख सकते। वे मुनियोंके समान खड़े-खड़े भोजन नहीं कर सकते। उनके लिए बातापन योग, वृक्षमूल योग आदि योगोंका भी शास्त्रत निषेष किया गया है। उस्तरे आदिसे क्षीरकर्म शिरमुंडन भी करां सकते हैं और चाहें तो केशोंका लोंच भी कर सकते हैं। वे पाणिपात्रमें भी भोजन कर सकते हैं और चाहें तो कसिके पात्र आदिमें भी भोजन कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कि कौपीनमात्र रखनेका अधिकारी है, शुल्लक कहा गया है। टीकाकारोंने कौपीनमात्रतंत्रका अर्थ-कर्पटखंडमंडितकटीतटः अर्थात् खंड वस्त्रसे जिसका कटीतट मंडित हो, किया है, और शुल्लकका अर्थ-उत्कृष्ट अणुप्रत-धारी किया है।

आदिपुराणकारके द्वारा अदीक्षाई पुरुषके लिए किये गये व्रतिविधानकी तुलना जब हम प्रायिवत्तव्यक्तिकाके उपर्युक्त वर्णनके साथ करते हैं, तब असंदिग्ध रूपसे इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि जिनसेनने जिन अदीक्षाई पुरुषोंको संन्यासमरणाविध तक एक वस्त्र और उचित व्रत-चिह्न आदि धारण करनेका विधान किया है, उन्हें ही प्रायिवत्तव्यक्तिकाकारने 'क्षुल्लक' नामसे उल्लेख किया है।

## जुल्लक शब्दका अर्थ

अमरकोषमें शुल्लक शब्दका अर्थ इस प्रकार दिया है :--

विवर्णः पामरो नीचः प्राकृतश्च पृथक्जनः । निहीनोऽपसदो जाल्पः क्षुस्लकश्चेतरश्च सः ।। १६ ॥

(दश नीचस्य नामानि) अमर० द्वि० कां० शूद्रवर्ग।

अर्थान्—विवर्ण, पामर, नीच, प्राकृत अन, पृथक् जन, निहीन, अपसद, जाल्प, श्रुल्लक और इतर ये दश नीच नाम हैं।

उक्त श्लोक शूद्रवर्गमें दिया हुआ है। अमरकोषके तृतीय कांडके नानार्थ वर्गमें भी 'स्वल्पे-ऽपि क्षुक्लकस्त्रिषु' पद आया है, वहाँपर इसको टीका इस प्रकार की है:—

'स्वल्पे, अपि शब्दान्नीच-कनिष्ठ-दरिद्रेष्वपि शुल्लकः'

अर्थात्—स्वल्प, नीच, कनिष्ठ और दिखिके अर्थीमें क्षुल्लक शब्दका प्रयोग होता है। 'रभसकोष'में भी 'क्षुल्लकस्त्रिषु नीचेऽल्पे' दिया है। इन सबसे यही सिद्ध होता है कि क्षुल्लक शब्दका अर्थ नीच या हीन है।

प्रायिक्तिच्हिलाके उपर्युक्त कथनसे भी इस बातकी पुष्टि होती है कि शूद्रकुलोत्पन्न पुरुषोंको श्रुट्लक दीक्षा दी जाती थी। तत्त्वार्थराजवात्तिक आदिमें भी महाहिमवान्के साथ हिमवान् पर्वतके लिए श्रुट्लक या श्रुद्ध शब्दका उपयोग किया गया है, जिससे भी यही अर्थ निकलता है कि हीन या श्रुद्धके लिए श्रुट्लक शब्दका प्रयोग किया जाता था। श्रावकाचारोंके अध्ययनसे पता चलता है कि आचार्य जिनसेनके पूर्व तक श्रूद्धोंको दीक्षा देने या न देनेका कोई प्रश्न सामने नहीं था। जिनसेनके सामने जब यह प्रश्न बाया, तो उन्होंने अदीक्षाहं और दीक्षाई कुलोत्पन्नोंका विश्वा किया और उनके पीछे होनेवाले सभी आचार्योंने उनका अनुसरण किया। प्रायश्चित्तन्त्र चूलिकाकारने नीचकुलोत्पन्न होनेके करण ही संभवतः आतापनादि योगका श्रुट्लक लिए निषेध किया था, पर परवर्ती श्रावकाचारकारोंने इस रहस्यको न समझनेके कारण सभी ग्यारहवीं प्रतिमाधारकोंके लिए आपातनादि योगका निषेध कर डाला। इतना ही नहीं, आदि पदके अर्थको

नौर मी बढ़ांया और जिन-प्रतिमा, वीरचर्या, सिद्धान्त ग्रन्य और प्रायश्चित्तशास्त्रके अध्ययन तककां उनके लिए निषेध कर दिया। किसी-किसी विद्वान्ते तो सिद्धान्त ग्रन्य आदिके हुननेका भी अनिधिकारी घोषित कर दिया। यह स्पष्टतः वैदिक संस्कृतिका प्रभाव है, जहाँ पर कि शूद्रोंको वेदा-ध्ययनका सर्वथा निषेध किया गया है, और उसके सुननेपर कानोंमें गर्म शीशा डालनेका विधान किया गया है।

श्रुत्लकोंको जो पात्र रखने और अनेक घरोंसे भिक्षा लाकर खानेका विधान किया गया है, वह भी संभवतः उनके शूद्र होनेके कारण ही किया गया प्रतीत होता है। सागारधर्मामृतमें ग्यारहवीं प्रतिमाधारी द्वितीयोत्कृष्ट श्रावकके लिए जो 'आर्य' संज्ञा दी गई है, वह भी क्षुल्लकोंके जाति, कुल आदिकी अपेक्षा हीनत्वका द्योतन करती है।

उक्त स्वरूपवाले क्षुल्लकोंको किस श्रावक प्रतिमामें स्थान दिया जाय, यह प्रश्न सर्वप्रथम आचार्य वसुनन्दिके सामने आया प्रतीत होता है, क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम ग्यारहवीं प्रतिमाके दो भेद किये हैं। इनके पूर्ववर्त्ती किसी भी आचार्यने इस प्रतिमाके दो भेद नहीं किये हैं, प्रत्युत बहुत स्पष्ट शब्दोंमें उसकी एकरूपताका ही वर्णन किया है। आचार्य वसुनन्दिने इस प्रतिमाधारीके दो भेद करके प्रथमको एक वस्त्रधारक और द्वितीयको कौपीनधारक कहा है (देखो गाथा नं० २०१)। वसुनन्दिने प्रथमोत्कृष्ट श्रावकका जो स्वरूप दिया है, वह क्षुल्लकके वर्णनसे मिलता- जुलता है और उसके प्रवर्त्ती विद्वानोंने प्रथमोत्कृष्टकी स्पष्टतः क्षुल्लक संज्ञा दी है, अतः यही अनुमान होता है कि उक्त प्रश्नको सर्वप्रथम वसुनन्दिने ही सुलझानेका प्रयत्न किया है। इस प्रथमोत्कृष्टको क्षुल्लक शब्दसे सर्वप्रथम लाटीसंहिताकार पं० राजमल्लजीने ही उल्लेख किया है, हालांकि स्वतन्त्र रूपसे क्षुल्लक शब्दका प्रयोग और क्षुल्लक व्रतका विधान प्रायदिचत्त्व किया है, हालांकि स्वतन्त्र रूपसे क्षुल्लक शब्दका प्रयोग और क्षुल्लक व्रतका विधान प्रायदिचत्त्व किया गया है, जो कि ग्यारहवीं शताब्दीके पूर्वकी रचना है। केवल क्षुल्लक शब्दका उपयोग प्रयुराण आदि कथा ग्रन्थोंमें अनेक स्थलों पर दृष्टिगोचर होता है और उन क्षुल्लकोंका वैसा ही रूप वहां पर मिलता है, जैसा कि प्रायदिचत्त्व लिकाकारने वर्णन किया है।

ग्यारहवीं प्रतिमान दो मेदोंका उल्लेख सर्वप्रथम बाचार्य वसुनिन्दने किया, पर वे दो भेद प्रथमोत्कृष्टके रूपसे ही चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी तक चलते रहे। सत्तरहवीं शतीके विद्वान् पं० राजमल्लजीने अपनी लाटीसंहितामें सर्वप्रथम उनके लिए क्रमशः क्षुल्लक और ऐलक शब्दका प्रयोग किया है। शुल्लक शब्द कबसे और कैसे चला, इसका उल्लेख हम ऊपर कर आये हैं। यह 'ऐलक' शब्द कैसे बना और इसका क्या अर्थ है, यह बात यहाँ विचारणीय है। इस 'ऐलक' पदके मूल रूपकी ओर गंभीर दृष्टिपात करनेपर यह भ० महावीरसे भी प्राचीन प्रतीत होता है। भ० महावीरके भी पहलेसे जैन साधुओंको 'अचेलक' कहा जाता था। चेल नाम वस्त्रका है। जो साधु वस्त्र धारण नहीं करते थे, उन्हें अचेलक कहा जाता था। भगवती आराधना, मूलाचार आदि सभी प्राचीन ग्रन्थोंमें दिगम्बर साधुओंके लिए अचेलक पदका व्यवहार हुआ है। पर भ० महावीरके समय अचेलक साधुओंके लिए नग्न, निर्गन्थ और दिगम्बर शब्दोंका प्रयोग बहुलतामें होने लगा। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि महात्मा बुद्ध और उनका शिष्य-समुदाय

उत्कृष्टः आवको द्वेषा शुल्लकम्बीलकस्तवा ।
 एकादशवतस्यो हो स्तो द्वो निर्वारको क्रमात् ॥५५॥—(श्रावका० मा० ३ पृ० १४६)

वस्त्रवारी था, अतः तात्कालिक लोगोंने उनके व्यवच्छेद करनेके लिए जैन साधुओंको नग्न, निर्मन्य आदि नामोंसे पुकारना प्रारम्भ किया। यही कारण है कि स्वयं बौद्ध ग्रन्थोंमें जैन साधुओंके लिए 'निमांठ' या 'णिगंठ' नामका प्रयोग किया गया है, जिसका कि अर्थ निर्मन्य है। अभी तक नम् समासका सर्वेषा प्रतिषेष-परक 'न + बेलकः = अवेलकः' अर्थ लिया जाता रहा है। पर जब नग्न साधुओंको स्पष्ट रूपसे दिगम्बर, निर्मन्य आदि रूपसे व्यवहार किया जाने लगा, तब तो जो अन्य समस्त बातोंमें तो पूर्ण साधुवतोंका पालन करते थे, परन्तु लख्या, गौरव या शारीरिक लिंग-दोष आदिके कारण लंगोटी सात्र धारण करते थे, ऐसे ग्यारहवीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट आवकोंके लिए नम् समासके ईषदर्यका आश्रय लेकर 'ईषत् + चेलकः अचेलकः' का व्यवहार प्रारम्भ हुआ प्रतीत होता है जिसका कि अर्थ नाममात्रका वस्त्र धारण करनेवाला होता है। ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दीसे प्राकृतके स्थानपर अपभंग भाषाका प्रचार प्रारम्भ हुआ और अनेक शब्द सर्वसाधारण-के व्यवहारमें कुछ भ्रष्ट रूपसे प्रचलित हुए। इसी समयके मध्य 'अवेलक' का स्थान 'ऐलक' पदने ले लिया, जो कि प्राकृत-व्याकरणके नियमसे भी सुसंगत बैठ जाता है। क्योंकि प्राकृतमें 'क-ग-च-ज-त-द-प-य-वां प्रायो लुक्' (हैम० प्रा० १,१७७) इस नियमके अनुसार 'अवेलक' के चकारका लोप हो जानेसे 'भ ए ल क' पद अविशब्द रहता है। यही (अ + ए = ऐ) सन्धिके योगसे 'ऐलक' वन गया।

उक्त विवेचनसे यह बात भली भाँति सिद्ध हो जाती है कि 'ऐलक' पद भले ही अर्वाचीन हो पर उसका मूल रूप 'अचेलक' शब्द बहुत प्राचीन है। लाटीसंहिताकारको या तो 'ऐलक' का मूलरूप समझमें नहीं आया, या उन्होंने सर्वसाधारणमें प्रचलित 'ऐलक' शब्दको ज्योंका त्यों देना ही उचित समझा। इस प्रकार ऐलक शब्दका अर्थ नाममात्रका वस्त्रधारक अचेलक होता है और इसकी पुष्टि आचार्य समन्तभद्रके द्वारा ग्यारहवीं प्रतिमाधारीके लिए दिये गये 'चेलखण्डधरः' पदसे भी होती है।

### निकार्व

उपयुंक्त सर्व विवेचनका निष्कषं यह है-

सुस्लक उस व्यक्तिको कहा जाता था, जो कि मृनिदीक्षाके अयोग्य कुलमें या शूद्र वर्णमें उत्पन्न होकर स्व-योग्य, शास्त्रोक्त, सर्वोच्च व्रतोंका पालन करता था, एक वस्त्रको धारण करता था, पात्र रखता था, अनेक वरोंसे भिक्षा लाकर और एक जगह बैठकर खाता था, वस्त्रादिका प्रतिलेखन रखता था, कैंची या उस्तरेसे शिरोमुंडन कराता था। इसके लिए वीरचर्या, आतापनादि योग करने और सिद्धान्त ग्रन्थ तथा प्रायश्चित्तशास्त्रके पढ़नेका निषेच था।

ऐसक- मूल में 'अचेलक' पद नग्न मुनियों के लिए प्रयुक्त होता था। पीछे जब नग्म मुनियों के लिए निर्मन्य, दिगम्बर आदि शब्दों का प्रयोग होने लगा, तब यह शब्द ग्यारहवीं प्रतिमाधारक और नाममात्रका वस्त्र-संब धारण करनेवाले उत्कृष्ट आवकके लिए व्यवहृत होने लगा। इसके पूर्व ग्यारहवीं प्रतिमाधारीका 'मिक्षुक' नामसे व्यवहार होता था। इस भिक्षुक या ऐलकके लिए लंगोटी मात्रके अतिरिक्त सर्व वस्त्रों और पात्रों के रखनेका निषेध है। साथ ही मुनियों के समान सड़े-खड़े मोजन करने, केशलुंच करने और मयूरपिण्डिका रस्तनेका विधान है। इसे ही विद्वानोंने 'ईषन्पृति' देश यति' आदि नामोंसे व्यवहार किया है।

समयके परिवर्त्तनके साथ शूद्रोंको दीक्षा देना बन्द हुआ, या शूद्रोंने जैनधर्म धारण करना बन्दकर दिया और तेरहवीं शताब्दीसे छेकर इघर मुनिमार्ग प्रायः बन्द-सा हो गया तथा धर्मशास्त्र-के पठन-पाठनकी गुरु-परम्पराका विच्छेद हो गया, तब छोगोंने ग्यारहवीं प्रतिमाके ही दो भेद मान छिये और उनमेंसे एकको सुल्लक और दूसरेको ऐलक कहा जाने छगा।

क्या आज उच्चकुलीन, ग्यारहवीं प्रतिमाधारक उत्कृष्ट श्रावकोंको 'क्षुल्लक' कहा जाना योग्य है ? यह अद्यापि विचारणीय है ।

## १२. भावक प्रतिमाओंके विषयमें कुछ विशेव ज्ञातव्य

- (१) आचार्य कुन्दकुन्द, स्वामी समन्तभद्र, स्वामी कार्त्तिकेय, सोमदेव, चामुण्डराय, अमित-गति आदि अनेक आचार्योने ग्यारहवीं प्रतिमाके दो भेद नहीं कहे हैं, जबिक वसुनन्दी, आशाधर, मेधावी, गुणभूषण आदि अनेक श्रावकाचारकारोंने दो भेद किये हैं।
- (२) सोमदेवने सिचत्तत्यागको आठवीं प्रतिमा कहा है और कृषि आदि आरम्भके त्यागको पाँचवीं प्रतिमा कहा है, जो अधिक उपयुक्त एवं क्रम-संगत प्रतीत होता है (देखो-भाग १, पृ० २३३, क्लोक ८२१)
- (३) सकलकीर्तिने ग्यारहवीं प्रतिमाधारीके लिए मुहूर्त्तप्रमाण निद्रा लेना कहा है ( देखो-भाग २, पृ० ४३४, क्लोक ११० )
- (४) सकलकीर्तिने ग्यारहवीं प्रतिमावालेको क्षुल्लक कहा है। उसे सद्-धातुका कमण्डलु, और छोटा पात्र—थाली रखनेका विधान किया है। (देखो—भाग २, पृ० ४२५-४२६, इलोक ३४, ४१-४२)
- (५) क्षुल्लकके लिए अनेक श्रावकाचारकारोंने सहज प्राप्त प्रासुक द्रव्यसे जिन-पूजन करने-का भी विधान किया है। (देखो--लाटीसंहिता भाग ३, पृ० १४८, क्लोक ६९। पुरुषार्थानुशासन भाग ३, पृ० ५२९ क्लोक ८०)
- (६) पुरुषार्थानुशासनमें ग्यारहवीं प्रतिमाके दो भेद नहीं किये गये हैं और उसे 'कौपीन' के सिवाय स्पष्ट शब्दोंमें सभी वस्त्रके त्यागका विधान किया है। (देखो—भाग ३, पृ० ५२९, क्लोक ७४)
- (७) लाटीसंहितामें क्षुल्लकके लिए कांस्य या लोहपात्र भिक्षाके लिए रखनेका विधान है। (देखो---भाग ३, पृ॰ ५२८, क्लोक ६४)
- (८) पुरुषार्थानुशासनमें दशवीं प्रतिमाधारीके पाप कार्यों या गृहारम्भोंमें अनुमति देनेका विस्तृत निषेध और पुण्य कार्योंमें अनुमति देनेका विस्तृत विधान किया है। (देखो---भाग ३, पृ॰ ५२८, क्लोक ६० ७०)
- (९) पं॰ दौलतरामजीने अपने क्रियाकोषमें नवमी प्रतिमाधारीके लिए काठ और मिट्टीका पात्र रखने और धातुपात्रके त्यायका स्पष्ट कथन किया है। (देखो—भाग ५, प्॰ ३७५)
- (१०) गुणभूषणने नवमी प्रतिमाधारीके लिए वस्त्रके सिवाय सभी परिग्रहके त्यागका विधान किया है। ( देखो—भाग २, पृ० ४५४, रुलोक ७३ )

- (११) सकलकीर्तिने बाठवीं प्रतिमाधारीको स्वादि सवारीके त्यागका विधान किया है। (वेसो-भाग २, पू॰ ४१८, क्लोक १०७)
- (१२) लाटीसंहितामें छठी प्रतिमाधारीके लिए रोगादिके शमनार्थं रात्रिमें गन्ध-माल्य, विलेपन एवं तैलाम्यक् आदिका भी निषेध किया है। (देखो---भाग ३, पृ० १४३, श्लोक २०)
- (१३) पं॰ दौलतरामजीने छठी प्रतिमाधारीके लिए रात्रिमें गमनागमनका निषेच किया है, तथा अन्य आरम्भ कार्योंके करनेका भी निषेध किया है। (देखो—भाग ५, पृ॰ ३७२, ३७३)
- (१४) लाटीसंहितामें दूसरी प्रतिमाधारीके छिए रात्रिमें लम्बी दूर जाने-आनेका निषेध किया गया है। (देखो—माग ३, पु० १०४, क्लोक २२३)

तथा इसी व्रत-प्रतिमावालेको घोड़े बादिकी सवारी करके दिनमें भी गमन करनेका निषेध किया है, उनका तर्क है कि किसी सवारीपर चढ़कर जानेमें ईर्यासंशुद्धि कैसे संभव है। (देखो---माग ३, पृ॰ १०४, इलोक २२४)

- (१५) पुरुषार्थानुशासनमें श्रावक-प्रतिमाओंको क्रमसे तथा क्रमके बिना भी धारण करनेका विधान किया है। (देखो---भाग ३, पृ० ५३१, रुलोक ९४) जबकि सभी श्रावकाचारमें क्रमसे ही प्रतिमाओंके धारण करनेका स्पष्ट विधान किया गया है।
- (१६) धर्मसंग्रह श्रावकाचारमें प्रथमोत्कृष्टसे 'श्वेतैकपटकौपीनधारक' कहा है। (देखो— भाग २, पृ० १४९, श्लोक ६१) सागारधर्मामृतमें भी 'सितकौपीनसंग्यानः' कहा है। (देखो— भाग २, पृ० ७४, श्लोक ३८) तथा द्वितीयोत्कृष्टको 'रक्तकौपीनसंग्राही' कहा है। (देखो— भाग २, पृ० १५०, श्लोक ७२)

श्रावककी ११ प्रतिमाओं के विषयमें यह विशेष ज्ञातव्य है कि उमास्वातिने अपने तत्त्वार्यसूत्र-में, तथा उसके टीकाकार पूज्यपाद, अकलंक और विद्यानिन्दने प्रतिमाओंका कोई उल्लेख नहीं किया है। इसी प्रकार शिवकोटिने रत्नमालामें, रिवषेणने पद्मचिरतमें, जटासिहनन्दिने बराङ्ग-चरितमें, जिनसेनने हरिवंशपुराणमें, पद्मनन्दिने पंचिवशितकामें, देवसेनने प्राकृत भावसंग्रहमें और रयणसारके कर्त्ताने रयणसारमें तथा अमृतचन्द्रने पुरुषार्थिसद्धचुपायमें भी श्रावककी ११ प्रतिमाओंका कोई वर्णन नहीं किया है। इसके विपरीत समन्तभद्ग, सोमदेव, अमितगित, वसुनन्दि, आशाधर, मेधाबी, सकलकीर्त्ति आदि श्रावकाचार-कर्ताओंने ग्यारह प्रतिमाओंका नाम निर्देश ही नहीं, प्रत्युत विस्तारके साथ उनके स्वरूपका निरूपण किया है।

आचार्य कुन्दकुन्दने ग्यारह प्रतिमाओंके नामवली जिस गायाको कहा है, वही गाया षट्-सण्डागमकी घवला और कषायपाहुडकी जयघवला टीकामें भी पायी जाती है।

उन्त विश्लेषणसे ज्ञात होता है कि आवक्षमंके वर्णन करनेके विषयमें दिगम्बर सम्प्रदायमें दो परम्पराएँ रही हैं। इसी प्रकार श्वे॰ सम्प्रदायमें तस्वार्णसूत्रके टीकाकारोंने भी प्रतिमाओंका कोई वर्णन नहीं किया है, परन्तु हरिभद्रकी उपासक-विश्वतिकामें तथा दशाश्रृतस्कन्वमें प्रतिमाओंका वर्णन पाया जाता है, इससे यह निष्कर्ण निकल जाता है दि॰ श्वे॰ दोनों ही परम्पराओंमें प्रतिमान के वर्णन और नहीं वर्णन करनेकी दो परम्पराएँ रही हैं।

# १३ इवे० झास्त्रोंके बनुसार प्रतिमाओंका वर्णन

हवेताम्बर-सम्प्रदायके दशाश्रुत स्कन्धगत छट्ठी दशामें श्रावककी ११ प्रतिमाओंका वर्णन है। तथा हरिभद्रसूरिकृत विशितकाकी दशवीं विशिकामें भी ११ प्रतिमाओंका वर्णन है। उनके नामोंमें दिगम्बर-परम्परासे जो कुछ भेद है, तथा स्वरूपमें भी जो विभिन्नता है, वह यहाँ दी जाती है—

प्रतिमाओं के नामोंमें खास अन्तर सचित्तत्याग प्रतिमाका है। २वे॰ मान्यताके अनुसार इसे सातवीं प्रतिमा मानी है। नवमी प्रतिमाका नाम प्रेच्यप्रयोग त्याग है, दशवींका नाम उद्दिष्ट त्याग और ग्यारहवींका नाम श्रमणभूत प्रतिमा है।

प्रतिमाओंके स्वरूपमें भी कुछ विशेषता है वह उक्त दोनों ग्रन्थोंके आधारपर यहाँ दी जाती है---

- **१. वर्शनप्रतिमाधारी**—देव-गुरुकी शुश्रूषा करता है, धर्मसे अनुराग रखता है, यथा—समाधि, गुरुजनोंकी वैयावृत्य करता तथा श्रावक और मुनिधर्मपर दृढ़ श्रद्धा रखता है। <sup>२</sup>
- २. व्रत प्रतिमाधारी—अतिचार रहित पंच अणुव्रेतोंका पालन करता है, बहुतसे शीलव्रत, गुणव्रत, प्रत्याख्यान और प्रोषधोपवासका अभ्यास करता है, किन्तु सामायिक और देशावकाशिक शिक्षाव्रतका सम्यक् प्रकार पालन करता है।
- ३. सामायिक प्रतिमाधारी—अपने बल-वीर्यंके उल्लाससे पूर्व प्रतिमाओंके कर्तव्योंका पालन करता हुआ अनेक बार सामायिक करता है और देशावकाशिक वतका भी भलीभाँति पालन करता है किन्तु अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्वोमें विधिपूर्वक परिपूर्ण प्रोषधोववासका सम्यक् परि-

१. दंशण वय सामाइय पोसह पिंडमा अवंभ सिन्चित्ते । आरंभ पेस उद्दिष्ट्रवण्यए समणभूए य ॥ १ ॥ एया सस्तु इवकारस गुणठाणगभयको मुणेयक्या । समणोबासगपडिमा वज्झाणुद्ठाणिकनेहि ॥ २ ॥

पढमा उवासग-पिंडमा-सम्ब-धम्म-६ई यावि भवति । तस्स णं बहुई सीछवय-गुणवय-वेरमण-पध्यक्काण-पोसहोववासाई नो सम्मं पट्ठिवत्ताइं भवंति । से तं पढमा उवासग-पिंडमा । सुस्सूसाई अम्हा वंसणपमुहाण कञ्जसूय ति । कायिकिरियाइ सम्मं लिक्किज्जइ बोहबो पिंडमा ।। ३ ।। सुस्सूस धम्मराओ गुरुदेवाणं जहासमाहीए । वेयावच्चे नियमो वंसणपिंडमा भवे एसा ।।

३. अहाबरा दोच्या उदासग-पिंडमा-सम्ब-बस्म-कई यावि भवइ। तस्स णं बहुई श्लीलवय-गुणवय-बेरमण-पञ्चक्याण-पोसहोदवासाई सम्मं पट्टिक्ताई भवेति । से णं सामाइयं देसावगासियं नो सम्मं अणुपालिला भवइ। तं दोच्या उतासग-पिंडमा । पंचाणुख्ययबारित्समणइयारं वएसु पिंडबंधो । व्यणा तदणह्यारा वयपिंडमा सुप्यसिद्ध ति ॥ ५ ॥

# पालन नहीं करता है।1

- ४. प्रोषध प्रतिमाधारी-अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णमासी आदि पर्वों में सम्यक् प्रकारसे यति-भावके साधनार्थं परिपूर्णं प्रोषधोपवास करता है। किन्तु एकरात्रिक उपासकप्रतिमाका सम्यक् परिपालन नहीं करता है।
- ५ एकरात्रिप्रतिसाधारी—अष्टमी आदि पर्वके दिनोंमें पूर्ण प्रोषधोपवासको धारण करता हुआ भी स्नान नहीं करता, प्रकाशमें (दिनमें) ही भोजन करता है, अर्थात् रात्रिभोजनका त्यागी होता है, घोतीकी लांग नहीं लगाता, और दिनमें परिपूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करता है, तथा रात्रिमें भी मैथून-सेवनका परिमाण रखता है। इस प्रतिमाको उत्कर्षसे पाँच मास तक पालता है।
- ६, बहाययं प्रतिमायारी—उक्त क्रियाओंको करता हुआ रात्रिमें भी परिपूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करता है अर्थात् स्त्रो-सेवनका सर्वथा त्याग कर देता है। किन्तु सचित्त भोजनका त्यागी होता है। इस प्रतिमाको उत्कर्षसे छह मास तक पालता है।
  - ७ सिवत त्याग प्रतिमाधारी -- यावण्जीवनके लिए सर्व प्रकारके सिवत्त आहारपानका

तह अत्तवीरिजल्लासजोगओ रयतसुद्धिदित्तिसमं । सामाइयकरणमसइ मन्मं सामाइयपिकमा ॥ ६ ॥

जइभावभावसाहगमणघं तह पोसहप्पडिमा ॥ ७ ॥

पव्वेसु चेव राष्ट्रं असिणाणाइकिरियासमाजुलो ।

मासपणगावहि तहा पश्चिमाकरणं त तप्पश्चिमा ॥ ८॥

१. अहावरा तच्वा उनासग-पिंडमा-सन्द-वडम-रुई या वि भवद । तस्स णं बहूदं सीलवय-गुणवय-वेरमण-वच्चक्वाण-पोसहोवनामाइं सम्मं पट्टवियाइं मवंति । से णं सामाइयं देसावगासियं सम्मं अणुपालिता भवद । से णं च उदिस-अट्टिमिउदिट्ठ-पुण्णमासिणीसु पिंडपुण्णं पोसहोववासं नो सम्मं अणुपालिता भवद । से तं तच्वा उवासग-पिंडमा ।

२. अहावरा न उरवा उवागन-गिडमा—सन्त-धम्म-रुई याचि भवई। तस्स चं बहुई सीलवय-गुणवय-बेरमण-पचनकदाण-पोमहोवदासाई सम्मं पट्टवियाई भवंति। से वं सामाइयं देसावगासियं सम्मं अणुपालिसा भवई। से णं च उद्सटुमृहिट्ट-पुण्गमासिणीसु पिडपुण्णं पोसहं गम्मं अणुपालिसा भवई। से णं एन-राइयं उवासन-पिडमं तो सम्मं अणुपालिसा भवई। से तं च उत्था उवासन-पडमा। पासहितिरियाकरणं पवनेसु तहा तहा सुपरिसुई।

३. अहावरा पंचमा उनासग-पिंडमा-सन्द-अम्म-हई गांवि भवइ। तस्स णं बहुई सीलवय-गुणवय-वेरमण-पन्चवलाण-पोसहोववामाई सम्मं अणुपालिला भवइ। से णं मामाइयं देसावगासियं अहासुलं अहाकव्य अहातच्यं अहामगां सम्मं काएणं फासिला पालिला, सोहिला, पूरिला, किट्टिला, आणाए अणुपालिला भवइ। से णं चउइसि-अट्टिश-उद्दिट-पुण्णमासिकीसु पिंडपुण्णं पोसहं अणुपालिला भवइ। से णं एग-राइयं उवासग पिंडमं सम्मं अणुपालिला भवइ। से णं असिणाणए, विश्वअभोई, मजिलके तिद्वा वंभवासी, र्राल परिमाणके । से णं एगाक्केण विहारण विहरमाणे अहण्णेण एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं वा आव उक्कोसेण पंच मासं विहरइ। से सं पंचमा उवासग-पिंडमा।

त्याग कर देता है और प्रासुक आहारपानको ग्रहण करता है। इस प्रतिमाको उत्कर्षसे सात मास तक पालन करता है।

- ८. बारम्स स्थाग प्रतिमाद्यारी—सर्व प्रकारके सावद्य आरम्भका स्वयं परिपूर्ण त्यागी होता है, किन्तु प्रेष्य (सेवक) वर्गसे आरम्भ करानेका त्यागी नहीं होता। हाँ, वह शक्तिभर उपयुक्त रहकर अस्प ही बारम्भ कार्य सेवकोसे कराता है। इस प्रतिमाको वह उत्कर्षसे बाठ मास तक परिपालन करता है।
- प्रेच्यारम्भ परित्याग प्रतिमाधारी—सेवक जनोंसे भी रंचमात्र सावद्य आरम्भको नहीं
   कराता है और न स्वयं करता है। किन्तु उद्दिष्ट भोजनका त्यागी नहीं होता है। इस प्रतिमाको उत्कर्षसे नौ मास तक परिपालन करता है।<sup>3</sup>
- १० उद्दिण्टाहार त्यागी—अपने निमित्तसे बने हुए आहारपानका सर्वथा त्याग कर देता है और निरन्तर शास्त्र स्वाध्याय एवं आत्मध्यानमें संलग्न रहता है। यह शिरके बालोंको भुरासे
- १. अहावरा अद्वा उवासग-निका-सन्ब-धम्म-रुई याति भवइ । जाव स ण एगराइयं उवासग-पिंडमं सम्मं अणुपालिसा भवइ । से णं असिणाणए, वियवभोई, मउलिकडे, दिया वा राओ वा बंभयारी, सिक्ताहारे से अपरिण्णाए भवइ । से गं एयारूवेण विहारेण विहरमाणे-जहण्णेणं एगाहं वा दुआहं वा तिआहं वा जाब उवकोसेणं छम्मासं विहरेज्जा । से तं छट्ठा उवासग-पिंडमा । असिणाण वियवभोई मउलियडो रित्तवंभमाणेण । पिंडवक्तमंतजाबाइसंगओ चेव सा किरिया ।। ९ ।। एवं किरियाजुस्तोऽबंभं वज्जेइ नवर राई पि । कम्मासाविह नियमा एसा उ अवंभपिंडमित्त ।। १० ।। जावज्जीवाए वि ह एसाऽबंभस्स वज्जणा होइ । एवं विय जं विसो सावगधम्मो बहुपगारो ।। ११ ।।
- २. अहाबरा सत्तमा उवासग-पिंडमा-सम्ब-बम्म-रुई यांवि भवति । जाव राओवरायं वा बभयारी सिक्ताहारे से परिण्णाए भवति । आरंभे से अपरिणाए भवति । से णं एयारूबेणं बिहरमाणे-जहण्णेणं एगाहं वा दुबाहं वा तिआहं वा जाव उक्कोसेणं सत्तमासे विहरेण्या । से तं सत्तमा उवासग-पिंडमा । एवंविहो उ नवरं सिष्वतं पि परिवज्जए सम्बं । सत्त य मासे नियमा फासुयमोगेण तप्पिंडमा ।। १२ ।। जावज्जीवाए विद्य एसा सिक्यत्तवज्जणा होइ । एवं विय जं विस्तो सावग्यम्मो बहुपगारो ।। १३ ।।
- ३. अहाबरा अट्ठमा उवासग-पिडमा-सम्ब-षम्म-रुई यावि मनित । जाव राओवरायं बंभयारी । सिवत्ताहारें से परिण्णाए भवइ । आरम्मे से परिण्णाए भवइ । ऐसारंगे अपरिण्णाए भवइ । से णं एयाक्ष्वेणं विहारेणं विहरमाणे जाव-जहण्णेणं एगाई वा दुआहं वा तिआहं वा लाव-जक्कोसेणं अट्ठमासे विहरेण्या । से तं अट्ठमा उवासग-पिडमा ।

एवं निय मारम्भं वण्जक्ष सावण्यमहरुमासं जा। वण्यक्रिमा पेसेहि वि मप्पं कारेड स्वस्तो ॥ १४ ॥ मुंडन कराता है, किन्तु शिखा (चोटी) रसता है। वह जानी हुई बातको कहता है, नहीं जानी हुई बातको किसीके द्वारा पूछनेपर भी नहीं कहता है। इस प्रतिमाको उत्कर्षसे दश मास तक पाछता है।

११. असणभूत प्रतिमाधारी—उद्दिष्ट भोजनका त्यागी होती है, दाढ़ी, सिर, मूछके बालोंको भुरासे इवाता है, अथवा अपने हाथसे केश-लुंच करता है। समेल साधु जैसा वेष धारण करता है और साधु जनोचित उपकरण-पात्र रखता है। चार हाथ भूमिको शोध कर चलता है। केवल जातिवर्ण (कुटुम्ब जनों) से प्रेम-विच्छिल्न नहीं होनेके कारण उनके यहाँ गोचरी कर सकता है। गृहस्थके घर गोचरीके लिए प्रवेश करनेपर यह कहता है—'प्रतिमाधारी श्रमणभूत श्रमणोपासकके, भिक्षा दो' इस प्रतिमाको वह ग्यारह मास तक पालन करता है।

दशाश्रुतस्कन्थके अनुसार ग्यारहवीं प्रतिमाको ११ मास पालन करनेके बाद वह साधुपदको यावण्जीवनके लिए स्वीकार कर लेता है। किन्तु हरिभद्र सूरिकी उपासक-विशिकाके अनुसार कोई संक्लेशके बढ़नेसे मुनि न बनकर गृहस्य भी हो जाता है।

१. अहावरा नवमा उवामग-पिडमा-सन्त्र-घम्म-रुई यावि भवई । जाव-राओवरायं बंभवारी, सिचताहारे से पिरण्णाए भवई । आरंभे से पिरण्णाए भवई । पितारंभे से पिरण्णाए भवई । उिंद्दुट-भले से अपिरण्णाए भवई । ते प्रारूवेणं विहारेणं विहरमाण-जहण्णेणं एगाई वा वुझाई वा तिझाई वा जाव-उवकोसेणं नव मासे विहरेण्जा । से तं नवमा उवासग-पिडमा । तेहिं पि न कारोई नवमासे जाव पैसपिडम लि । पुत्र्वोईया उ किरिया सम्बा एयस्स सविसेसा ।। १५ ॥

- अहावरा दममा उवासग-पिंडमा-सन्त-धन्म-सई यावि भवई । जाव-उद्दिद्ठ-भत्ते से परिष्णाए भवई । से णं सुरमुंडए वा सिहा-धारए वा तस्स णं वामद्ठस्स समाभद्ठस्स वा कव्यंति दुवे भासाओ भासिसए, जहा-जाणं वा जाणं, वजाणं वा णो जाणं । से णं एयाक्रवेणं विहारेणं विहरमाणे-जहण्णेणं एगाहं वा दुआहं वा तिआहं वा-जाव-उक्तोसेण दस मासे विहरेज्या । तं दसमा उवासग-पिंडमा । उद्दिद्ठाहाराईण वज्नणं इत्य होई तप्यंडिमा ।
  - दसमासावहि मण्झायझाणजोगप्यहाणस्य ॥ १६ ॥
- विकार एकाव्यमा उवायग-पिंडमा-सन्व-प्रम्म-रुई बादि भवड़ । जाव-उद्दिट्ठ-भत्ते से परिण्णाए भवड़ । से णं सुरमुंडए, वा लुंबसिरए वा, गहिमायार-भंडग-नेवल्बे । जारिसे समयाणं निकायाणं धम्मे पण्णले, तं सम्मं काएणं कासेमाणे, पालेमाणे, पुरबो जुगमायाए पेहमाणे, वस्ट्रण तसे पाणे उद्दृद्दु पाए रीएज्जा साहस्टु पाए रीएज्जा, तिरिच्छं वा पार्यं कस्टु रीएज्जा सित परक्कमे संजयामेव परिक्कमेज्जा, नो उच्च्रयं गच्छोज्जा । केवलं से नायए पेण्जवंषणे अवोध्यान्य भवड़ । एवं से कप्पति नाय-विहि एत्तए । इक्कारस मासे जाव समयाभूयपिंडमा उ वरिम ति । अणुषरइ साहुकिरियं इत्य इसी अविगलं पार्यं ॥ १७ ॥ आसिविकण एयं कोई पव्ययह तह विही होड ।

आसेविकन एवं कोई पन्यवह तह विही होइ । तब्भावमेवजो ज्यिय विसुद्धिसंकेसमेएलं ॥ १८ ॥ एवा उ बहुसरमो असंजकम्मक्सबोवसमभादा । इति पडिमा पसत्या विसोहिकरणाणि जीवस्य ॥ १९ ॥ यहाँ यह ज्ञातव्य है कि इवे॰ परम्पराके कास्त्रोंमें जिस प्रकार प्रत्येक प्रतिमाके धारण करनेके समयका उल्लेख है, उस प्रकारसे दि॰ परम्पराके शास्त्रोंमें नियत समयका कोई उल्लेख नहीं है। यह साधक श्रावककी शक्ति और अवस्थापर निर्भर है कि वह पूर्व-पूर्व प्रतिमामें अपनेको सर्व प्रकारसे निष्णात देखकर आगे-आगेको प्रतिमाओंको स्वीकार करता हुआ अन्तमें या तो मुनि बन जाबे, अथवा समाधिमरणको अंगीकार करे।

स्वे० परम्पराके अनुसार पहली प्रतिमाके धारण करनेका उत्कृष्ट काल एक मास, दूसरी-का दो मास, तोसरीका तीन मास, चौथीका चार मास, पाँचवींका पाँच मास, छठीका छह मास, सातवोंका सात मास, आठवींका आठ मास, नवमीका नौ मास, दशवींका दश मास और ग्यारहवीं-का ग्यारह मास है। इसका अर्थ है कि (१+२+३+४+५+६+७+८+९+११ = ६६) छघासठ मास अर्थात् साढ़े पाँच वर्षके पश्चात् उसे मुनि बन जाना चाहिए, अथवा संन्यास घारण कर लेना चाहिए।

### समीका

दिगम्बर परम्परामें सोमदेवको छोड़कर सभी श्रावकाचार-कर्ताओंने सचित्त त्यागको पाँचवीं और आरम्भ त्यागको आठवीं प्रतिमा भाना है। पर सोमदेवके तर्क-प्रधान एवं बहुश्रुतज्ञ चित्तको यह बात नहीं जैंची कि कोई व्यक्ति सचित्त भोजन और स्त्री-सेवनका त्यागी होनेके पश्चात् भी कृषि आदि पापारम्भवाली क्रियाओं को कर सकता है। बतः उन्होंने आरम्भ-त्यागके स्थानपर सचित्त त्याग और सचित्त त्यागके स्थानपर आरम्भ-त्याग प्रतिमको कहा।

उपरि-दर्शित श्वेताम्बरीय दशाश्रुतस्कन्ध और हरिश्रद्ध-रचित विशति विशितिकाकी प्रतिमा-विशितिकामें सिचत्त त्यागको सातवीं और ब्रह्मचर्य-प्रतिमाको छट्ठी माना है। संभवतः सोमदेव उक्त दोनों ग्रन्थोंसे परिचित रहे हैं। फिर भी अपनी तार्किक बुद्धिसे श्वेताम्बरीय प्रतिमाक्रमको अपनाते हुए भी आरम्भ त्याग करनेवाली प्रतिमा को दिवा ब्रह्मचर्यं और नवधा ब्रह्मचर्यंसे पहिले ही स्थान देना उचित समझा है।

यहाँपर सप्रमाण क्वेताम्बरीय मान्यताको देनेका अभिप्राय यही है कि विद्वज्जन प्रतिमाओं-के विषयमें विभिन्न मतोंसे परिचित हो सकें।

स्वेताम्बरीय परम्परामें पाँचवीं एकरात्रिक प्रतिमा है। इस प्रतिमाधारीको पर्वके दिनोंमें स्नानका त्यागी और रात्रिमें भोजन करनेका त्यागी होना आवश्यक है।

दिगम्बर परम्परामें दशवीं अनुमति त्याग प्रतिमा है। पर इस नामवाली कोई प्रतिमा श्वेताम्बर परम्परामें नहीं है। वहां उद्दिष्टाहार त्यागको दशवीं प्रतिमा माना गया है। तथा ग्यारहवीं प्रतिमाको श्रमणभूत प्रतिमा कहा है। वह सचेल साधु जैसा वेष धारण करता है,

आसेविकण एयाभावेण निकोमको जई होई । जं उवरि सम्बविरई भावेणं देसविरई उ ॥ २० ॥

सूचना---टिप्पणीमें दी गईं सभी गाषाएँ हरिमद्रसूरि-रिषत प्रतिभा-विशिका की हैं। और उक्त सभी प्राकृत गद्यभाग दक्षाश्रुतस्कम्बके उवासगदका प्रकरणके हैं।---सम्पादक

उन्होंके समान उपकरण-पात्र रखता है, केशोंको झुरासे मुंडवाता है अथवा अथवा केश-लोंच करता है। केवल कुटुम्बी जनोंके साथ प्रेम बना रहनेसे उनके यहाँ गोचरी कर सकता है। दिगम्बर मान्यताके अनुसार उनके यहाँ ग्यारहवीं प्रतिमाके वी भेद नहीं किये गये हैं।

दिगम्बर परम्परामें किस प्रतिमाको कितने समय तक पालन करे, इसका कोई विधान दृष्टिगोचर नहीं होता है। परन्तु इवेताम्बर परम्परामें प्रतिमाओं पालन करने के जघन्य और उत्क्रुष्ट कालका स्पष्ट विधान है, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। तदनुसार ग्यारहवीं प्रतिमाको ११ मास तक पालन करने पश्चात् दशाश्रुतस्कन्धके अनुसार उसे साधु बन जाना आवश्यक है, अथवा उपासकदशासूत्रके अनुसार समाधिमरण करना आवश्यक है। इसकी पुष्टि रत्नकरण्डकसे और उसके टीकाकार प्रभाचन्द्राचार्यकी प्रतिमान्याख्यासे पूर्व दी गई उत्थानिकासे भी होती है।

### १४. सामायिक शिक्षावत और सामायिक प्रतिमामें अन्तर

आचार्योंने 'सर्वेविरतिलालसः खलु देशविरतिपरिणामः' कहकर सर्व पापोंसे निवृत्त होने-का लक्ष्य रखना ही देशविरतिका फल बतलाया है। यह सर्व सावद्य विरति सहसा संभव नहीं है, इसके अभ्यासके लिए शिक्षाव्रतोंका विधान किया गया है। स्थूल हिंसादि पाँच पापोंका त्याग अणुव्रत है और उनकी रक्षार्थ गुणव्रतोंका विधान किया गया है। गृहस्थ प्रतिदिन कुछ समय तक सर्व सावद्य (पाप) योगके त्यागका भी अभ्यास करे इसके लिए सामायिक शिक्षाव्रतका विधान किया गया है। अभ्यासको एकाशन या उपवासके दिनसे प्रारम्भ कर प्रतिदिन करते हुए क्रमशः प्रातः सायंकाल और त्रिकाल करने तकका विधान आचार्योंने किया है। यह दूसरी प्रतिमाका विधान है। इसमें कालका बन्धन और अतीचारोंके त्यागका नियम नहीं है, हाँ उनसे बचनेका प्रयास अवस्य किया है। सकलकीत्तिने एक वस्त्र पहिन कर सामायिक करनेका विधान किया है।

किन्तु तीसरी प्रतिमाधारीको तीनों सन्ध्यां में कमसे कम दो घड़ी (४८ मिनिट) तक निरितचार सामायिक करना आवश्यक है। वह भी शास्त्रोक कृति कर्मके साथ और यथाजातरूप धारण करके। उरत्करण्डकके इस 'यथाजात' पदके ऊपर वर्तमानके व्रती जनों या प्रतिमाधारी आवकोंने ध्यान नहीं दिया है। समन्तभद्रने जहाँ सामायिक शिक्षाव्रतीको 'चेलोपसृष्टभृतिरिव' (वस्त्रसे लिपटे मुनिके तुल्य) कहा है, वहाँ सामायिक प्रतिमाधारीको यथाजात (नग्न) होकरके सामायिक करनेका विधान किया है। चारित्रसारमें भी यथाजात होकर सामायिक करनेका निर्देश हैं और व्रतोद्योतन श्रावकाचारमें तो बहुत स्पष्ट शब्दोंमें 'यथोत्पन्तस्तथा भूत्या कृयीत्सामायिकं च सः' कहकर जैसा नग्न उत्पन्त होता है, वैसा ही नग्न होकर सामायिक करनेका विधान तीसरी प्रतिमाधारीके लिए किया गया है।"

१. साम्प्रतं योऽसौ सल्लेखनानुष्ठाता आवकस्तस्य कति प्रतिमा भवन्तीत्याऽऽशङ्क्य आह । (रानक० वको० १३६ जल्यानिका)

२, एकवस्त्रं विना त्यमत्था सर्ववाद्यपरिप्रहान्। प्रोयधं चैकभनतं वा कृत्वा सामायिकं कुछ ॥ (आ॰ सं॰ मा॰ २ पृ॰ ३४३ रहोक ३४)

३. वेखो---रत्नकरण्डक क्लो॰ १३९। ४. चारित्रसार मा॰ १ पृ॰ २२५ रहां॰ १९। ५. सतीस्रोतन क्षायकाचार। (मा॰ ३, पृ० २५८, रहां॰ ५०४)

यथाजातरूप धारण करके भी जजन्य दो घड़ी, मध्यम चार घड़ी और उत्कृष्ट छह घड़ीका काल तीसरी प्रतिमामें बताया गया है। कुछ आचार्योंने तो मुनियोंके समान ३२ दोषोंसे रहित सामायिक करनेका विधान तीसरी प्रतिमाधारीके लिए किया है।

सामायिक शिक्षाव्रतमें जहाँ स्वामी समन्तमद्रने अशरण, अनित्य, अशुचि आदि भावनाओं-को भाते हुए संसारको दु:खरूप चिन्तन करने, तथा मोक्षको शरण, नित्य और पवित्र आत्म-स्वरूपसे चिन्तन करनेका निरूपण किया है, वहाँ सामायिक प्रतिमामें उक्त चिन्तनके साथ आगे-पीछे किये जानेवाले कुछ भी विशेष कर्त्वयोंका विधान किया है। वहाँ बताया है कि चार बार तीन-तीन आवर्त और चार नमस्कार रूप कृत्ति कर्मको भी त्रियोगकी शुद्धि पूर्वक करे।

वर्तमानमें सामायिक करनेके पूर्व चारों दिशाओं में एक-एक कायोत्सर्ग करके तीन-तीन बार मुकुलित हाथों के घुमानेरूप आवर्त करके नमस्कार करनेकी विधि प्रचलित है। पर इस विधिका लिखित आगम-आधार उपलब्ध नहीं है। सामायिक प्रतिमाके स्वरूपवाले 'चतुरावर्तंत्रितय' इस क्लोककी व्याख्या करते हुए प्रभाचन्द्राचार्यने लिखा है कि एक-एक कायोत्सर्ग करते समय 'णमो अरिहंताणं' इत्यादि सामायिक दण्डक और 'थोस्सामि हं जिणवरे तित्यवरे केवली अणंतिजणे' इत्यादि स्तवदण्डक पढ़े। इन दोनों दंडकोंके आदि और अन्तमें तीन-तीन आवर्तोंके साथ एक-एक नमस्कार करे। इस प्रकार बारह आवर्त और चार नमस्कारोंका विधान किया है। सामायिक-दण्डक और स्तवदण्डक मुद्रित क्रिया कलापसे जानना चाहिए।

आवर्तके द्रव्य और भावरूपसे दो प्रकारका निरूपण है। दोनों हाथोंको मुकुलित कर अंजुली बाँघकर-प्रदक्षिणा रूपसे घुमानेको द्रव्य आवर्त कहा गया है। मन, वचन और कायके परावर्तनको भाव आवर्त कहा गया है। जैसे —सामायिक दण्डक बोलनेके पूर्व क्रिया विज्ञापनरूप मनो-विकल्प होता है, उसे छोड़कर सामायिक दण्डकके उच्चारणमें मनको लगाना मन —परावर्तन है। इसी सामायिक दण्डकके पूर्व भूमिको स्पर्ध करते हुए नमस्कार किया जाता है, उसके परचात् खड़े होकर तीन बार हाथोंको चुमाना कायपरावर्तन है। तत्परचात् 'चैत्यभक्ति कायोत्सर्गं करोमि' इत्यादि उच्चारणको छोड़कर 'णमो अरहंताणं' इत्यादि पाठका उच्चारण करना वचन परावर्तन है। इस प्रकार सामायिक दण्डकसे पूर्व मन, काय और वचनके परावर्तन रूप तीन आवर्त होते हैं। इसी प्रकार सामायिक दण्डकके अन्तमें तीन आवर्त, तथा स्तवदण्डकके आदि और अन्तमें तीन-तीन आवर्त होते हैं। उक्त विधिसे एक कायोत्सर्गमें सब मिलकर बारह आवर्त होते हैं।

# १५. प्रोवघोपवास शिक्षाव्रत और प्रोवव प्रतिमामें बन्तर

प्रोषधोपवास यह शब्द प्रोषध और उपवास इन दो शब्दोंकी सन्धिसे बना है। स्वामी समन्तमद्रने प्रोषध शब्दका वर्ष एक बार भोजन करना अर्थात् एकाशन किया है। एकाशनके

१. देसी-आव० सं• भा• २ पू० ३४९ वळो• ११०-११४।

२. त्रिःसम्पुटीकृतौ हस्तौ भ्रामयित्वा पठेतपुनः । साम्यं पठित्वा भावयेत्तौ स्तवेज्येतदावरेतु ॥ (क्रियाककाप पृ० ६)

३. कविता द्वादशावती वपूर्वजनकेतसाम् । स्तवसामायिकाचन्तपरावर्तनस्वक्षणाः ॥ (अमितः आ० पृत्र ३३९ इको० ६५ । क्रियाकः पृत्र ५)

साथ जो उपवास किया जाता है उसे प्रोवधोपवास नामक शिक्षावत कहा गया है। किन्तु अकलंक-देवने प्रोवध शब्दको पर्वका पर्यायवाची माना है। तदनुसार अष्टमी आदि पर्वके दिन जो उपवास किया जाता है, उसे प्रोवधोपवास शिक्षावत कहा है। इस अर्थमेदके साथ जब प्रोबधोपवास शिक्षावत और प्रोवधप्रतिमाके स्वरूप पर विचार करते हैं तो दोनोंमें महान् अन्तर पाते हैं और उसका संकेत मिलता है स्वामी समन्तमद्रके ही द्वारा प्रतिपादित प्रोवधप्रतिमाके स्वरूपसे। जहाँ कहा गया है कि—

पर्वदिनेषु चर्तुष्विप मासे मासे स्वशक्तिमनिगृष्टा । प्रोषधनियमविधायी प्रणधिपरः प्रोषधानशनः॥ (र० क० वलो० १४०)

इस क्लोकका प्रत्येक पद अपनी-अपनी एक खास विशेषताको प्रकट करता है। प्रथम चरणमें पठित 'अपि' शब्द एवकारका वाचक है, जिससे यह अर्थ निकलता है कि दोनों पक्षकी दो अष्टमी और दो चतुर्दशी इन चारों ही पर्वोमें प्रोषधोपवास करना चौथी प्रतिमाधारीके लिए आवश्यक है। शिक्षाव्रतके भीतर यह प्रोषधोपवास अभ्यास रूप था, अतः कभी उपवास न करके एक बार नीरस भोजन, जल-पान वादि भी कर लेता था, जिसकी सूचना स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा आदिमें विणत इसके स्वरूपसे मिलती है। उत्तराघंके 'मासे-मासे' और 'स्वशक्तिमनिगृद्ध' पद यह प्रकट करते हैं कि प्रत्येक मासमें पवंके दिन उपवास करना आवश्यक है, चाहे प्रीष्म-ऋतुके मासोंमें कितनी ही भयंकर गर्मी क्यों न पड़ रही हो, पर उसे चारों प्रकारके आहारका सर्वथा त्याग करके उपवास करना ही पढ़ेगा। इस प्रतिमामें अपनी शक्तिको छिपानेरूप बहानेका कोई स्थान नहीं है। इसी अर्थकी पुष्टि क्लोकके तीसरे चरणसे होती है और चौथे चरणमें पठित 'प्रणिचपरः' पद तो स्पष्टरूपसे कह रहा है कि अत्यन्त सावधानी पूर्वक इस प्रतिमाका पालन करना चाहिए, तभी वह प्रोषधप्रतिमाका धारी कहा जा सकता है।

स्वामी कार्तिकेयने जहाँ शिक्षाव्रतके अभ्यासीके लिए उपवास करनेकी शक्ति न होनेपर क्रिनेस भोजन, एकाशन आदिकी छूट दी है, वहाँ चौथी प्रतिमाधारीके लिए किसी भी प्रकारकी छूट न देकर अष्टमी चतुर्देशीके पूर्व और उत्तरवर्ती दिनोंमें भी एकाशनके साथ उपवास करनेका एवं उक्त समयके भीतर धर्मध्यानादि करनेका विशद विवेचन किया है।

आचार्यं वसुनन्दीने जो चौथी प्रतिमाके स्वरूपमें उत्तम, मध्यम और जधन्यरूपसे उपवास करनेका विधान किया है, उसका एक खास कारण यह है कि उन्होंने प्रोषधोपवास नामका कोई विक्षाप्रत माना ही नहीं है। अतः उन्होंने चौथी प्रतिमावालेको १६, १२ और ८ पहरके उपवासकी सुविधा हीनाधिक शक्तिवाले व्यक्तियोंके लिए दी है। पर जिन-जिन आचार्योंने प्रोषधोपवास शिक्षाव्रत माना है, उनके अनुसार चौथी प्रतिमावालेको १६ पहरका ही उपवास करना बावश्यक है, तभी उसका 'प्रोषधानशन' या 'प्रोषधोपवास' यह नाम सार्थक हो सकता है, अन्यथा नहीं।

उपर्युक्त अर्थकी पुष्टि प्रोषघोपवास शिक्षाव्रतके 'अनादर' और 'विस्मरण' नामक दो अतिचारोंसे भी होती हैं। और इन अतिचारोंके परिहारार्थं स्वामी समन्तमक्रने चौथी प्रतिमाके स्वरूपमें 'प्रोषघनियमविघायी और 'प्रणिषपरः' इन पदींको कहा है। व्रत प्रतिमाके अभ्यासियोंके लिए ही अतिचारोंकी संमाबना है, किन्तु तीसरी-चौथी आदि प्रतिमाधारियोंके लिए किसी भी

प्रकारके अतिचारोंकी गुंजायश नहीं है, यह बात लाटीसंहिताकारने उक्त प्रतिमाके विवेचनमें बहुत स्पष्ट की है।

इस चौथी प्रतिमाधारीको रात्रिमें स्मशान आदिमें जाकर रात-भर प्रतिमायोग धारण कर कायोत्सर्ग करना भी आवश्यक है, जिसका स्पष्ट विधान आचार्य जयसेनने अपने रत्नाकरमें उदाहरणके साथ इस प्रकार किया है—

प्राचीनप्रतिमाभिरुद्वहति चेद्यः प्रोषधं स्थापितं तद्वात्रौ पितृकानने निजगृहे चैत्यालयेऽन्यत्र वा । व्युत्सर्गी सिचयेन संवृततनुस्तिष्ठेत्तनावस्पृहो दूरत्यक्तमहाभयो गृहरतिः स प्रोषधी प्राव्चितः ॥ ३२ ॥ (धर्मर० प० ३३६)

> वारिषेणोऽत्र दृष्टान्तः प्रोषधव्रतघारणे । रजनीप्रतिमायोगपालनेऽप्यतिदृष्करे ॥ ११ ॥ (धर्मर० पृ० ३४२)

भावार्य — जो पूर्वको तीन प्रतिमाओं के साथ इस प्रोषधव्रतको घारण करता है, तथा रात्रिके समय इमधानमें, अपने घरमें, चैत्यालय या अन्य एकान्त स्थानमें शरीरसे ममत्व छोड़कर और निर्भय होकर कायोत्सर्गसे अवस्थित रहता है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ प्रोषधप्रतिमाधारी है। इस अति दुष्कर रात्रिप्रतिमायोगके पालनमें और प्रोषधव्रतके धारण करनेमें वारिषण दृष्टान्त हैं।

बौथी प्रतिमाधारीके लिए रात्रिप्रतिमायोगका वर्णन पं० आशाघरने भी किया है। यथा-

निशां नयन्तः प्रतिमायोगेन दुरितच्छिदे। ये क्षोभ्यन्ते न केनापि तान्तुमस्तुर्यभूमिगान्॥७॥(सागार० अ०५)

भावार्थ — जो अपने पाप कर्मोंके नष्ट करनेके लिए प्रतिमायोगसे रात्रिको बिताते हैं और किसी भी उपसर्गादिसे क्षोभको प्राप्त नहीं होते हैं, उन चौथो प्रतिमावालोंको नमस्कार है।

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि चौथी प्रतिमाधारीने १६ पहरका उपवास करना और अष्टमी या चतुर्दंशीकी रात्रिको प्रतिमायोग धारण कर बिताना आवश्यक है। पर दूसरी प्रतिमाके अभ्यासीको ये दोनों बातें आवश्यक नहीं हैं। यही प्रोषयोपवास शिक्षाव्रत और प्रोषधप्रतिमामें महान् अन्तर है।

## १६. प्रतिमाओंके वर्णनमें एक और विशेषता

प्रस्तुत श्रावकाचार-संग्रहमें संकलित श्रावकाचारोंमें श्रावककी ११ प्रतिमाओं के वर्णनमें जो विशेषता या विभिन्तता है, उसे उत्पर दिखाया गया है। श्राचार्य जयसेन-रचित धर्मरत्नाकरमें प्रत्येक प्रतिमाका वर्णन उत्तम, मध्यम और जचन्य रूपसे भी किया गया है। प्रतिमा-वर्णनकी इस त्रिविधताका कुछ दिग्दर्शन यहाँ कराया जाता है—

१. जो सस व्यसन और रात्रिभोजनका त्याग कर आठ मूलगुणोंके साथ शुद्ध (निरतिचार) सम्यक्त्वको धारण करता है, वह उत्कृष्ट प्रथम प्रतिमाधारी है। जो रात्रिभोजन त्यागके साथ आठ मूलगुणोंको धारण करता है और यथा संभव एकादि व्यसनका त्यागी है, वह मध्यम है। तथा जो बारित्रमोहनीयके तीव उदयसे एक भी वतका पाछन नहीं कर पाता, किन्तु वस धारणकी

भाषता रक्षता हुआ निरतिचार सम्यग्दर्शनको धारच करता है वह जवन्य दर्शन प्रतिमाका धारक है। (धाँरत्ना० पु० २३५-२३६ क्लोक ६२-६४)

२. जो केवल अणुव्रतोंका ही पालन करता है वह जचन्य वत प्रतिमाधारक है। जो मूल-गुणोंका पालन करता है वह मध्यम है। तथा जो निमंल सम्यग्दर्शनके साथ निरतिचार अणुव्रत और गुणव्रतोंका पालन करता है वह उत्तम व्रत प्रतिमाधारी है।

(वर्मर० पू० २९७ इलोक ३५-३६)

- ३. जो सामायिकको सब दोष और अतिचारोंसे रहित तीनों सन्ध्याओंमें नियत समय पर नियत काल तक करता है, वह उत्तम सामायिक प्रतिमाधारी है। जो अणुव्रतों और गुणव्रतोंको निरतिचार पालन करते हुए भी सामायिकको निर्दोष पालन नहीं करता है, वह मध्यम है और जो अणुव्रतों गुणव्रतोंको भी निरतिचार नहीं पालन करते हुए सामायिक भी सदोष या सातिचार करता है, वह जघन्य सामायिक प्रतिमाधारी है। (धमंद० पू० ३२३ क्लोक ७६-७७)
- ४. जो प्रारम्भकी तीनों प्रतिमाओंको यथाविधि निर्दोष पालन करते हुए प्रत्येक मासकें चारों पर्वोमें १६ प्रहरका निर्दोष उपवास करता है और पर्वेके दिनको रात्रिमें प्रतिमायोग धारण कर कार्योत्सगंसे अवस्थित रहता हुआ भयंकर भी उपसगींसे भयभीत या चलायमान नहीं होता है वह उत्तम प्रोषध प्रतिमाधारी है। जो पूर्वोक्त प्रतिमाओंको निर्दोष पालन करते हुए १२ या ८ प्रहर वाले उपवासको करता है और रातमें प्रतिमायोगको धारण नहीं करता वह मध्यम है। ओ पूर्वोक्त प्रतिमाओंको और उपवासको जिस किसी प्रकारसे यथाकथंचित् धारण करता है वह अधन्य प्रोषधप्रतिमाधारी है। (धर्मर० पृ० ३३६ क्लोक ३२-३३)
- ५. जो श्रावक पूर्व प्रतिमाओंका निर्दोष पालन करते हुए मन, वचन, काय और कृत कारित अनुमोदना, सिचत्त वस्तुके खान-पानका यावञ्जीवनके लिए त्याग करता है, वह उत्तम सिचत त्याग प्रतिमाका धारक है। जो पूर्वोक्त प्रतिमाओंको भली भौतिसे धारण करते हुए भी प्रोषधोपवासके दिन ही सिचत्त वस्तुओंका त्यागी है, वह मध्यम है। तथा जो पूर्व प्रतिमाओंको भी यथा कथंचित् पालता है और सिचत्त वस्तुओंका यथा कथंचित् त्याग करता है, वह जघन्य सिचत्तत्याग प्रतिमाधारी है। (धर्मर० पू० ३४२ क्लोक ९-१०)
- ६. जो व्यक्ति पूर्वकी सर्व प्रतिमाओं के साथ दिनमें पूर्णक्पसे ब्रह्मचर्यका पालन करता है और अपनी स्त्रीको ओर भी रागभावसे नहीं देखता है वह दिवामें युनत्याग प्रतिमाधारियों में उत्तम है। जो पूर्व प्रतिमाओं का पालन करते हुए भी इस प्रतिमाका यथा कथं चित् विरलतासे पालन करता है, अर्थात् क्वचित् कदाचित् अपनी स्त्रीके साथ हँसी मजाक आदि करता है, वह मध्यम है। और जो पूर्व प्रतिमाओं को भी और इस प्रतिमाको भी यथा कथं चित् पालता है, वह जयन्य दिवामें युनत्याग प्रतिमाका धारक है। (धर्मर० पृ० ३४४ क्लोक १७)
- ७. जो मनुष्य पूर्व प्रतिमाओंके साथ निर्मल बहाचर्यको मन वचन कायसे धारण करते हैं, वे उत्तम बहाचर्य प्रतिमाके धारक हैं। जो उक्त ब्रतोंके साथ मनसे कायसे बहाचर्यका पालन करते हुए भी मनसे निर्मल बहाचर्यका पालन नहीं कर पाते हैं, वे मध्यम बहाचर्यप्रतिमाके धारक हैं। जो न पूर्व प्रतिमाओंका निर्दोष पालन करते हैं और न बहाचर्यका भी यथा कर्यचित् पालन करते हैं वे जवन्य बहाचर्यप्रतिमाके धारक हैं। (धर्मर्० पृ० ३४८ क्लोक २७)

८. जो व्यक्ति निर्दोष पूर्व प्रतिमाओंको पालते हुए गृहस्थीके सभी प्रकारके आरम्भोंका परित्याग कर और स्वीकृत घनका भी याचकोंको दान करता हुआ घरमें उदासीन होकर रहता है वह उत्तम आरम्भत्यागप्रतिमाका घारक है। जो पूर्वोक्त प्रतिमाओंका सदोष पालन करते हुए आठवीं प्रतिमाका निर्दोष पालन करते हैं, वे मध्यम हैं और जो पूर्वोक्त व्रतोंको और इस प्रतिमाका यदा-कदाचित् सदोष पालन करते हैं वे जघन्य आरम्भत्यागप्रतिमाके धारक हैं।

(धर्मर० पृ० ३५० श्लोक ३६)

- ९. जो पूर्वकी आठों प्रतिमाओंका निर्दोष पालन करता हुआ अपने संयमके साधनोंके सिवाय शेष समस्त प्रकारके बाह्य परिग्रहका त्यागकर उसे निर्दोष पालन करता है, वह उत्तम परिग्रहत्यागप्रतिमाका घारक है। जो पूर्वोक्त प्रतिमाओंका निर्दोष पालन करता हुआ भी इसे यथा कथंचित् पालन करता है अर्थात् त्यक्त परिग्रहमें क्वचित् कदाचित् ममत्वभाव रखता है तो वह मध्यम परिग्रहत्यागप्रतिमाधारी है। तथा पूर्व व्रतोंको और इस प्रतिमाको भी दोष लगाते हुए पालन करता है, वह जघन्य परिग्रहत्यागप्रतिमाका धारक है। (धमर० पृ० ३५४ श्लोक ४४)
- १०. जो पूर्वोक्त प्रतिमाओं के निर्दोष परिपालनके साथ इस लोक-सम्बन्धी सभी प्रकारके आरम्भ और परिग्रह सम्बन्धी कार्योमें अपने पुत्रादि स्वजनों को या परजनों को किसी भी प्रकारकी अनुमित नहीं देता है, वह अनुमित त्यागप्रतिमाधारियों में श्रेष्ठ है। जो पूर्व प्रतिमाओं का निर्दोष पालन करते हुए भी क्वचित् कदाचित् पुत्रादिको लौकिक कार्योके करने के लिए अनुमित देता है, वह मध्यम अनुमित त्यागप्रतिमाका धारक है। जो पूर्वोक्त प्रतिमाओं को और इस प्रतिमाको भी सदोष पालन करता है, वह जवन्य अनुमित त्यागी है। (धर्नर० पृ० ३७९ इलोक ६७)
- ११. जो आदिकी दशों प्रतिमाओंका निर्दोष पालन करते हुए अपने निमित्तसे बने उिह्घ्ट साहार-पानका यावण्जीवनके लिए त्याग करता है और उसमें किसी भी प्रकारका दोष नहीं लगने देता है वह उत्कृष्ट उिह्घ्ट त्यागी है। जो पूर्व प्रतिमाओंका तो निर्दोष पालन करता है, किन्तु क्विचत् कदाचित् उिह्घ्ट त्यागमें दोष लगाता है वह मध्यम उिह्घ्ट त्यागी है। तथा जो पूर्व प्रतिमाओंका भी सदोष पालन करता है और इस उिह्घ्ट त्यागको भी यथा कथंचित् पालता है, वह जवन्य उिह्घ्ट त्यागी है। (धर्मर० पृ० ३८० इलोक ७३)

वास्तिवक स्थिति यह है कि देशसंयम लिब्धके असंख्यात स्थान सिद्धान्त ग्रन्थोंमें बताये गये हैं। जिसके जैसा-जैसा अग्रत्याख्यानावरणकषायका क्षयोपशम बढ़ता जाता है, उसके बैसा ही संयमासंयम लिब्धस्थान भी बढ़ता जाता है। अतः प्रत्येक प्रतिमाधारीके भी अग्रत्याख्यानावरणकषायकी तीव्र-मन्दताके अनुसार संयमासंयम लिब्धके स्थान भी घटते बढ़ते रहते हैं और तदनुसार ही वह उत्कृष्ट मध्यम या निकृष्टप्रतिमाका धारक बन जाता है। किन्तु कथायोंपर विजय पानेका प्रयत्न करते रहनेपर व्रतोंका भी निर्दोष पालन होता रहता है। अतः प्रत्येक साधकको कथायोंको जीतनेका उत्तरोत्तर प्रयत्न करते रहना चाहिए।

### १७. संन्यास, समाधिमरण या सल्लेखना

श्रावकको जीवनके अन्तमें सल्लेखना धारण करनेका विधान समस्त श्रावकाचारोंमें किया गया है। वहाँ बताया गया बुढ़है कि जब ।पा आजावे, घरीर और इन्द्रियाँ शिथिल हो जाई सपता कार्यं न कर सकें, अथवा असाध्य रोग हो जावे, अयंकर उपसर्ग आ जावे, अथवा इसी प्रकारका अन्य संकट आ जावे, तब अपने जीवन भर पालित धर्मकी रक्षाके लिए शरीरको छोड़ना सक्छेखना है। इस सल्लेखनाको जीवन भर आचरण किये गये तपका फल कहा गया है। इस सल्लेखनाका ही दूसरा नाम संन्यास है। यदि अन्तिम समय शान्ति और समाधि पूर्वक मरण नहीं हुआ, तो जीवन भरका तपश्चरण और व्रत-धारण व्यर्थ हो जाता है। स्वामी समन्तभद्रने इस सल्लेखनाकी विधिका बहुत उत्तम प्रकारसे वर्णन किया है और पं० आशाधरजी आदिने उपसर्ग आदिके आनेपर सम भावसे उन्हें सहन करनेवालोंके उदाहरण देकर इस विषयका बहुत विशव वर्णन कर साधकको सावधान किया है।

प्राण-घातक रोग उपसर्ग आदिके आनेपर मरनेका आभास तो प्रातः सभीको हो जाता है। किन्तु जीवनके अन्तिम समयका आभास हर एक व्यक्तिको नहीं हो पाता है, अतः कुन्दकुन्द-श्रावकाचारके अन्तमें कहा गया है—

स ज्ञानी स गुणिव्रजस्य तिलको जानाति यः स्वां मृतिम् ॥ १२ ॥ अर्थात् जो व्यक्ति अपने मृत्यु-कालको जानता है, वह ज्ञानी है और गुणी जनोंका तिलक है। (देखो प्रस्तुत भाग, पृ० १३४)

अपना मरण-काल जाननेके लिए भद्रबाहु संहिता आदिमें अनेक निमित्त बताये गये हैं, जिनसे भावी मरणकालकी सूचना मिलती हैं। उनमेसे पाठकोंके परिज्ञानार्थं कुछको यहाँ दिया जाता है—

- १. प्रत्येक वस्तुके लाल दिखनेपर, वृक्षोंके जलते हुए दिखनेपर, नेत्रोंकी चमक चले जानेपर, जीभ या नासाग्र भाग आँखोंसे नहीं दिखनेपर, अपनी छायामें अपना शिर न दिखनेपर और रात्रिमें झूबतारा न दिखनेपर अपना मरण-काल समीप जाने।
- २. दोनों कानोंमें अंगुली देनेसे शब्द नहीं सुनाई देनेपर, भौंहके टेढ़ी होनेपर, हाथकी रेखाएँ नहीं दिखनेपर, छींक आनेके साथ ही मलमूत्र निकल आनेपर, दर्पण या पानीमें शिरके न दिखनेपर, सूर्य-चन्द्रमें छिद्र दिखनेपर, शरीरकी छाया विपरीत दिखनेपर, हाथ-पैर आदिके छोटा दिखनेपर, थालीमें सूर्यका बिम्ब काला दिखनेपर मृत्यु समीप जाने।
- ३. उक्त बाह्य निमित्तोंके सिवाय जन्म कुंडलीके घातक योगोंसे तथा हाथकी जीवन-रेखा-से भी मृत्यु-काल जाना जा सकता है। अतः साधक-श्रावकको इस विषयमें सदा जागरूक रहना चाहिए।

# १८. अतिचारोंकी पंचकपताका रहस्य

देव, गुरु, संघ, आत्मा आदिकी साक्षी-पूर्वक जो हिंसादि पायोंका—बुरे कार्योंका—परित्याग किया जाता है, उसे व्रत कहते हैं। पांचों पायोंका यदि एक देश, आंशिक या स्थूल त्याग किया जाता है, तो उसे महावत कहते हैं। या विश्वास कार्या किया जाता है, तो उसे महावत कहते हैं। यतः पाप पांच होते हैं, अतः उनके त्याग रूप अणुवत और महावत भी पांच-पांच ही होते हैं। इस व्यवस्थाके अनुसार महावतोंके घारक मुनि और अणुवतोंके घारक श्रावक कहलाते हैं। पांचों अणुवत श्रावकके घेष व्रतोंके, तथा पांचों महावत मुनियोंके शेष व्रतोंके मूल आधार हैं, अतएव

उन्हें मूलवत या मूलगुणके नामसे भी कहा जाता है। मूलवर्तों या मूलगुणोंकी रक्षाकें लिए जो अन्य कतादि धारण किये जाते हैं, उन्हें उत्तर गुण कहा जाता है। इस व्यवस्थाके अनुसार मूलमें श्रावकके पाँच मूल गुण और सात उत्तर गुण बताये गये हैं। कुछ आचार्योंने उत्तर गुणोंकी 'शीलवर्त' संक्षा भी दी है। कालान्तरमें श्रावकके मूलगुणोंकी संख्या पाँचसे बढ़कर आठ हो गई, अर्थात् पाँचों पापोंके त्यागके साथ मद्य, मांस और मधु इन तीन मकारोंके सेवनका त्याग करनेको आठ मूलगुण माना जाने लगा। तत्यश्चात् पाँच पापोंका स्थान पाँच उदुम्बर फलोंने ले लिया और एक नये प्रकारके आठ मूलगुण माने जाने लगे। इस प्रकार पाँचों अणुव्रतोंकी गणना उत्तर गुणोंमें की जाने लगी और सातके स्थान पर बारह उत्तर गुण या उत्तर व्रत श्रावकोंके माने जाने लगे। किन्तु यह परिवर्तन श्वेताम्बर परम्परामें दृष्टिगोचर नहीं होता।

साधुओं के पाँचों पापों का सबंधा त्याग नव कोटिसे अर्थात् मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदनासे होता है अतएव उनके व्रतों में किसी प्रकारके अतिचारके लिए स्थान नहीं रहता है। पर श्रावकों के प्रथम तो सर्व पापों का सर्वधा त्याग संभव ही नहीं है। दूसरे हर एक व्यक्ति नव कोटिसे स्थूल भी पापों का त्याग नहीं कर सकता है। तीसरे प्रत्येक व्यक्तिके चारों ओरका वातावरण भी भिन्न-भिन्न प्रकारका रहता है। इन सब बाह्य कारणों तथा प्रत्यास्थानावरण, संज्वलन और नोकषायों के तीव उदयसे उसके व्रतों में कुछ न कुछ दोष लगता रहता है। अतएव व्रतकी अपेक्षा रखते हुए भी प्रमादादि, तथा बाह्य परिस्थित-जिनत कारणों से गृहीत व्रतों में दोष लगनेका, व्रतके आंशिक रूपसे खण्डित होनेका और स्वीकृत व्रतकी मर्यादाके उल्लंघनका नाम ही शास्त्रकारोंने 'अतिचार' रखा है। यथा—

'सापेकस्य वर्ते हि स्यादितचारोंऽकाभंजनस्। (सागारधर्मामृत अ० ४ क्लोक १८)

सम्यग्दर्शन, बारह व्रत और समाधिमरण या सल्लेखनाके अतिचारोंका स्वरूप प्रस्तुत संग्रहमें संकल्ति अनेक श्रावकाचारोंमें किया गया है। अतः उनका स्वरूप न लिखकर उनके पाँच-पाँच भेद रूप संख्याके आधारसे उनकी विशेषताका विचार किया जाता है।

जब अप्रत्याख्यानावरण कषायका तीव उदय होता है, तो वत जड़-मूलसे ही खण्डित हो जाता है। उसके लिए आचारोंने 'अनाचार' नामका प्रयोग किया है। यदि किसी व्रतके लिए १०० अंक मान लिए जावें, तो एकसे लेकर ९९ अंक तकका वत-खण्डन अतिचारकी सीमाके मीतर आता है। क्योंकि वत-धारककी एक प्रतिशत अपेक्षा वत-धारणमें बनी हुई है। यदि वह एक प्रतिशत वत-सापेक्षता भी न रहे और वत शत-प्रतिशत खण्डित हो जावे, तो उसे अनाचार कहते हैं। अनेक आचार्योंने इस दृष्टिको लक्यमें रख करके अतिचारोंकी व्याख्या की है। किन्तु कुछ आचार्योंने अतिचार और अनाचार इन दोके स्थानपर अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार ऐसे चार विभाग किये हैं। उन्होंने मनके मीतर वत-सम्बन्धी शुद्धिकी हानिको अतिक्रम, व्रतकी रक्षा करनेवाली शील-बाढ़के उल्लंघनको व्यतिक्रम, विषयोंमें प्रवृत्ति करनेको अतिचार और विषय-सेवनमें अति आसक्तिको अनाचार कहा है। जैसा कि आ० अमितगतिने कहा है—

क्षति मनःशुद्धिविधेरतिकमं व्यतिकमं शीलवृतेविलंघनस् । प्रभोऽतिचारं विषयेषु वर्तनं वदन्त्यनाचारमिहातिसक्ततास् ॥

-सामायिक पाठ क्लोक ९

उस व्यवस्थाके अनुसार १ से लेकर ३३ बंश तकके बत-भंगको अतिक्रम, १४ से लेकर ६६ वंश तकके व्रत-भंगको व्यतिक्रम, ६७ से लेकर ९९ बंश तकके व्रत-भंगको अतिचार और शत-प्रतिशत व्रत-भंगको अनाचार समझना चाहिए।

परन्तु प्रायिष्वत्त-शास्त्रोंके प्रणेताओंने उक्त चारके साथ 'आभोग' को बढ़ा करके वत-अंगके पाँच विभाग किये हैं। उनके मतसे एक बार व्रत खण्डित करनेका नाम अनाचार है और व्रत खण्डित होनेके बाद निःशंक होकर उत्कट अभिलाषाके साथ विषय-सेवन करनेका नाम आभोग है। किसी-किसी प्रायिक्त-शास्त्रकारने अनाचारके स्थानपर 'छन्नभंग' नाम दिया है।

प्रायश्चित्त-सास्त्रकारोंके मतसे १ अंशसे लेकर २५ अंश तकके व्रत-भंगको अतिक्रम, २६ से लेकर ५० अंश तकके व्रत-भंगको अ्यतिक्रम, ५१ से लेकर ७५ अंश तकके व्रत-भंगको अतिचार, ७६ से लेकर ९९ अंश तकके व्रत-भंगको अनाचार और शत-प्रतिशत व्रत-भंगको अंभोग समझना चाहिए।

श्रावकके जो बारह व्रत बतलाये गये हैं उनमेंसे प्रत्येक व्रतके पाँच-पाँच श्रतिचार बतलाये गये हैं। जैसा कि तत्त्वार्थसूत्र अ०७ के सू० २४ से सिद्ध है—

# 'वत-शीलेषु पंच पंच यथाकमम्।'

ऐसी दशामें स्वभावतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रत्येक व्रतके पाँच-पाँच ही अतिचार क्यों बतलाये गये हैं ? तत्त्वार्थसूत्रकी उपलब्ध समस्त दिगम्बर और श्वेताम्बर टीकाओंके भीतर इस प्रश्नका कोई उत्तर दृष्टिगोचर नहीं होता । जिन-जिन श्रावकाचारोंमें अतिचारोंका निरूपण किया गया है उनमें, तथा उनकी टीकाओंमें भी इस प्रश्नका कोई समाधान नहीं मिलता है। पर इस प्रश्नके समाधानका संकेत मिलता है प्रायश्चित-विषयक ग्रन्थोंमें—जहाँपर कि अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार और आभोगके रूपमें व्रत-भंगके पाँच प्रकार बतलाये गये हैं।

कुछ वर्ष पूर्व अजमेरके बीसपंथ धडेके शास्त्र-भंडारसे जो 'जीतसार-समुख्यय' नामक ग्रंथ उपलब्ध हुआ है, उसके अन्तमें 'हेमनाभ' नामका एक प्रकरण दिया गया है। इसके भीतर भरतके प्रश्नोंका भ० ऋषभदेवके द्वारा उत्तर दिलाया गया है। वहाँपर प्रस्तुत अतिचारोंकी चर्चा इस प्रकारसे दी गई है—

दृग्-त्रत-गुण-शिक्षाणां पंच-पंचैकको मलाः । अतिक्रमादिमेदेन पंचकष्टिक्च सन्ततेः॥

अर्थात् सम्यग्दर्शन, पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत इन तेरह व्रतोंमेंसे प्रत्येक व्रतके अतिक्रम आदिके भेदसे पाँच-पाँच मल या दोष होते हैं अतएव सर्वमलोंकी संख्या (१३×५ = ६५) पैंसठ हो जाती है।

इसके आगे सातर्वे आदि क्लोकोंमें अतिकाम-व्यतिकाम आदि पाँचों मेदोंका स्वरूप देकर कहा गया है—

त्रयोदश-म्रतेषु स्युर्मानस-शुद्धिहानितः। त्रयोदशातिचारास्ते विनश्यन्त्यात्मनिन्दतात्॥ १०॥ .योदश-त्रतानां स्वप्रतिपक्षाभिकाषिणास् । त्रयोदशातिचारास्ते शुद्धधन्ति स्वान्तिनप्रहात् ॥ ११ ॥ त्रयोदश-त्रतानां तु क्रियाऽऽरूस्यं प्रकुर्वतः । त्रयोदशातिचाराः स्युस्तस्यागान्निर्मको गृही ॥ १२ ॥ त्रयोदश-त्रतानां तु छन्नं भंगं वितन्वतः । त्रयोदशातिचाराः स्युः शुद्धधन्ते योगदण्डनात् ॥ १३ ॥ त्रयोदश-त्रतानां तु साभोग-त्रतभंजनात् । त्रयोदशातिचाराः स्युश्छन्नं शुद्धधिकान्नयात् ॥ १४ ॥

अर्थात् उक्त तैरह क्रतोंमें मानस-शुद्धिकी हानिरूप अतिक्रमसे जो तेरह अतिचार लगते हैं, वे अपनी निन्दासे दूर हो जाते हैं। तेरह क्रतोंके स्व-प्रतिपक्षरूप विषयोंकी अभिलाषासे जो व्यति-क्र्म-जनित तेरह अतिचार लगते हैं, वे मनके निग्रह करनेसे शुद्ध हो जाते हैं। तेरह क्रतोंके आच-रण रूप कियामें आलस्य करनेसे तेरह अतिचार लगते हैं, उनके त्याग करनेसे गृहस्थ निर्मल या शुद्ध हो जाता है। तेरह क्रतोंके अनाचार रूप छन्न भंगको करनेसे जो तेरह अतिचार लगते हैं, वे मन-बचन-काय रूप तीनों योगोंके निग्रहसे शुद्ध हो जाते हैं। तेरह क्रतोंके आभोगजनित क्रत-भंगसे जो तेरह अतिचार उत्पन्न होते हैं, वे प्रायक्तिचान-विणत नय-मार्गसे शुद्ध होते हैं। १०-१४।।

इस विवेचनसे सिद्ध है कि प्रत्येक व्रतके पाँच-पाँच अतिचारों मेंसे एक-एक अतिचार अतिकृम-जिनत है, एक-एक व्यतिक्रम-जिनत है, एक-एक अतिचार-जिनत है, एक-एक अनाचारजिनत है और एक-एक आभोग-जिनत है। उक्त सन्दर्भसे दूसरी बात यह भी प्रकट होती है कि
प्रत्येक अतिचारकी शुद्धिका प्रकार भी भिन्न-भिन्न ही है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि यतः
व्रत-भंगके प्रकार पाँच हैं, अतः तज्जनित दोष या अतिचार भी पाँच ही हो सकते हैं।

प्रायश्चित्तचूलिकाके टीकाकारने भी उक्त प्रकारसे ही वृत-सम्बन्धी दोषोंके पाँच-पाँच भेद

'सर्वेऽपि वृत-दोषाः पंचषष्टिभेदा भवंति । तद्यथा—अतिक्रमो व्यतिकृमोऽितचारोऽनाचार आभोग इति । एषामर्थवचायमिभधीयते—जरद्-गवन्यायेन । यथा-किश्चद् जरद्-गवः महाधास्य-समृद्धि-सम्पन्नं क्षेत्रं समवलोक्य तत्सीम-समीप-प्रदेशे समवस्थितस्तत्प्रति स्पृहां संविधत्ते सोऽितकृमः । पुनर्विवरोदरान्तरास्यं संप्रवेश्य ग्रासमेकं समाददामीत्यभिलाषकालुष्यमस्य व्यतिकृमः । पुनरिप तद्-वृत्ति-समुल्लंघनमस्यातिचारः । पुनरिप क्षेत्रमध्यमधिगम्य ग्राममेकं समादाय पुनरस्यापसरण-मनाचारः । भूयोऽपि निःशंकितः क्षेत्रमध्यं प्रविश्य यथेष्टं संभक्षणं क्षेत्रप्रभुणा प्रचण्डदण्डताडनखली-कारः आभोगकारः आभोग इति । एवं व्रतादिष्विप योज्यम् ।

--- प्रायश्चित्तचूलिका॰ श्लो॰ १४६ टीका

भावार्थ —प्रत्येक द्रतके दोष अतिकृम आदिके मेदसे पाँच प्रकारके होते हैं। इन पाँचोंका अर्थ एक बूढ़े बैलसे दृष्टान्त-द्वारा स्पष्ट किया गया है। कोई बूढ़ा बैल धान्यके हरे-भरे किसी खेत को देखकर उसकी बाढ़के समीप बैठा हुआ उसे खानेकी मनमें इच्छा करता है, यह अतिकृम दोष है। पुन: वह बैठा-बैठा ही बाढ़के किसी छिद्रसे मीतर मुख डालकर एक ग्रास धान्य खानेकी अभिलाषा करे तो यह व्यतिकृम दोष है। अपने स्थानसे उठकर और खेतकी बाढ़को तोड़कर भीतर

घुसनेका प्रयत्न करना अतिचार नामका दोव है। पुनः खेतमें घुसकर एक ग्रास घास या धान्यको खाकर वापिस लौट आवे, तो यह अनाचार नामका दोष है। किन्तु जब वह निःशंक होकर और खेतके भीतर घुस कर यथेच्छ घास खाता है और खेतके स्वामी द्वारा डण्डोंसे पीटे जानेपर भी घास खाना नहीं छोड़ता तो आभोग नामका दोष है। जिस प्रकार अतिकमादि दोषोंको बूढे बैलके ऊपर घटाया गया है, उसी प्रकारसे व्रतोंके ऊपर भी घटितकर लेना चाहिये।

इस विवेचनसे यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है कि अतिकमादि पाँच प्रकारके दोषों-को ध्यानमें रखकर ही प्रत्येक दतके पाँच-पाँच अतिचार बतलाये गये हैं।

श्रावकधर्मका वर्णन करनेवाले जितने भी ग्रन्थ हैं उनमेंसे व्रतोंके अतिचारोंका वर्णन स्वे० उपासकद्शांगसूत्र और तस्वार्थंसूत्रमें ही सर्व प्रथम दृष्टिगोचर होता है। तथा श्रावकाचारों-मेंसे सर्वप्रथम रत्नकरण्डश्रावकाचारमें अतिचारोंका वर्णन पाया जाता है। जब तस्वार्थंसूत्र-वणित अतिचारोंका उपासकदशांगसूत्रसे जो स्वेताम्बरों द्वारा सर्वमान्य है—तुलना करते हैं, तो यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि एकका दूसरे पर प्रभाव ही नहीं है, अपितु एकने दूसरेक अतिचारोंका अपनी भाषामें अनुवाद किया है। यदि दोनोंके अतिचारोंमें कहीं अन्तर है तो केवल भोगोपभोगपरिमाण वतके अतिचारोंमें है। उपासकदशासूत्रमें इस वति अतिचार दो प्रकारसे बतलाए हैं—भोगतः और कर्मतः। भोगकी अपेक्षा वे ही पाँच अतिचार बतलाये गये हैं जो तत्वार्थंसूत्रमें दिये गये हैं। कर्मकी अपेक्षा उपासकदशासूत्रमें पन्द्रह अतिचार कहे गये हैं जो कि खर-कर्मके नामसे प्रसिद्ध हैं और पं० आशाधरजीने सागारधर्मामृतमें जिनका उल्लेख किया है।

यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि उपासकदशामें कर्मकी अपेक्षा जो पन्द्रह अतिचार बतलाये गये हैं, उन्हें तत्त्वार्यसूत्रकारने क्यों नहीं बतलाया ? मेरी समझसे इसका कारण यह प्रतीत होता है कि तत्त्वार्यसूत्रकार 'व नशीलेषु पंच-पंच यथाक्रमम्' इस प्रतिज्ञासे बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने वतके पाँच-पाँच ही अतिचार बताये। पर उपासकदशाकारने इस प्रकारकी कोई प्रतिज्ञा अतिचारोंके वर्णन करनेके पूर्व नहीं की, अतः वे पाँचसे अधिक भी अतिचारोंके वर्णन करनेके लिए स्वतन्त्र रहे हैं।

तस्वार्यंसूत्र और रत्नकरण्डश्रावकाचार-वींणत अतिचारोंका जब तुलनात्मक दृष्टिसे मिलान करते हैं, तो कुछ वर्तोंके अतिचारोंमें एक खास भेद दृष्टि-गोचर होता है। उनमेंसे दो स्थल खास तौरसे उल्लेखनीय हैं—एक परिग्रह-परिमाण वर्त और दूसरा भोगोपभोगपरिमाणवर्त। तस्वार्थसूत्रमें परिग्रहपरिमाणवर्तके जो अतिचार बताये गये हैं, उनसे पाँचकी एक निश्चित संख्याका अतिकामण होता है। तथा भोगोपभोगवर्तके जो अतिचार बताये गये हैं, वे केवल भोगपर ही घटित होते हैं, उपभोग पर नहीं, जबिक धतके नामानुसार उनका दोनोंपर ही घटित होना आवश्यक है। रत्नकरण्डके कर्त्ता स्वामी समन्तभद्र जैसे तार्किक आचार्यके हृद्यमें उक्त बात खटकी और इसीलिए उक्त दोनों ही वर्तोंके एक नये ही प्रकारके पाँच-पाँच अतिचारोंका निरूपण किया जो कि उपर्युक्त दोनों आपत्तियोंसे रहित हैं।

यहाँ पर सम्यग्दर्शन, बारह इत और सल्लेखनाके अतिचारोंका अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार और आभोग इन पाँच प्रकारके दोषोंमें वर्गीकरण किया जाता है।

₹ आभोग अनाचार अतिचार अतिक्रम व्यतिक्रम वतनाम अन्यदृष्टिप्रशंसा अन्यदृष्टिसंस्तद विचिकित्सा सम्यग्दर्शन---शंका कांसा अन्त-पाननिरोध अतिभारारोपण छेदन अहिसाणुत्रत-पीडन बन्धन रहोऽभ्याख्यान पेशुन्य कुटलेखकरण न्यासापहार परिवाद सत्याणुवत-विरुद्धराज्यातिक्रम सदृशसम्मिश्रण हीनाधिकविनिमान चौरप्रयोग चौरार्थादान अचौर्याण्यत-इत्वारिकागमन विपूलतुषा अनंगकीहा ब्रह्मचर्याणुवत-अन्यविवाहकरण विटत्व अतिभारारोपण अतिसंग्रह परिग्रहपरिमाणव्रत-विस्मय अतिवाहन अतिलोभ (रत्नकरण्डश्रा॰के अनुसार) ऊर्ध्वव्यतिक्रम अधोव्यतिक्रम तियंग्व्यतिक्रम अविधिवस्मरण क्षेत्रवृद्धि दिग्वत--प्रेष्य-प्रयोग देशव्रत-पुद्गलक्षेप आनयन रूपानुपात शब्दानुपात असमीक्यात्रिकरण अतिप्रसाधन कौत्कुच्य मौखर्य अनर्थंदण्डव्रत---कन्दर्प मनोदुःप्रणिधान वचोदुःप्रणिधान कायदुःप्रणिधान अनादर विस्मरण सामायिक-अदृष्टमृष्टग्रहण अ०म्०विसगं अ०म्०आस्तरण अनादर विस्मरण प्रोषधोपवास-भोगोपभोगपरिमाण—विषय-विषतोऽनुप्रेक्षा अनुस्मृति अतिलोल्य अतितृषा अतिअनुमव अतिथिसंविभाग--हरित-पिषान हरित-निषान मात्सर्यं विस्मरण अनादर सल्लेखना-भय मित्रानुराग जीविताशंसा निदान मरणाशंसा

उपर्युक्त वर्गीकरण रत्नकरण्ड-वर्णित अतिचारोंका लक्ष्यमें रखकर किया गया है, क्योंिक ये अतिचार सबसे अधिक युक्ति-संगत प्रतीत होते हैं। तथा भोगोपभोग व्रतके अतिचारोंमें जो विसंगति ऊपर बताई गई है, वह भी रत्नकरण्डश्रावकाचारमें वर्णित-अतिचारोंमें नहीं रहती है।

सारे कथनका सार यह है कि सभी अतिचारोंको एक-सा न समझना चाहिए, किन्तु प्रत्येक व्रतके अतिचारोंमें व्रतभंग संबंधी तर-तमता है, उनके फलमें और उनकी शुद्धिमें भी तर-तमता गत भेद है, भले ही उन्हें अतिचार, व्यतीपात मल या दोष जैसे किसी भी सामान्य शब्दसे कहा गया हो।

यहाँ इतना विशेष और ज्ञातव्य है कि ये पाँच-पाँच अतीचार स्थूल एवं उपलक्षण रूप हैं, अतः जैसा भी व्रतमें दोष लगे, उसे यथासंभव तदनुकूल अतीचारमें परिगणित कर लेना चाहिए। यथार्थमें तो अतिकृम, व्यतिकृम आदिके भी गणनातीत सूक्ष्म भेद होते हैं, जिन्हें ज्ञानी एवं जागरूक श्रावक स्वयं ही जानने और उनकी संशुद्धि करनेमें सावधान रहता है।

जिस प्रकार अहिंसाणुवत आदिके अतीचार बताये गये हैं, उसी प्रकारसे सप्त व्यसनों तथा मद्म, मांस, मधु त्यागके भी अतीचार बतलाये गये हैं। वे इस प्रकार हैं—

- १. यूतव्यसन त्यागके अतीचार—होड़ लगाना, सौदा-सट्टा करना, हार जीतकी भावनासे ताया-पत्ते आदि खेलना ।
- २. वेश्याव्यसन त्यागके ,, —गीत, संगीत और वाद्योंकी ध्वनि सुननेमें आसिक, व्यभिचारी जनोंकी संगति, वेश्यागृह-गमनादि, सिनेमा-नाटकादि देखना।

- ३. बोरी व्यसन त्यागके अतीचार—भागीवारके भागको हड्पना, भाई-बन्धुओंका भाग न देना, अपने समीपवाली दूसरोंकी भूमिमें अपना अधि-कार बढ़ाना आदि।
- ४. शिकार व्यसन ,, ,, विश्वोंको फाड़ना, विश्ववाले वस्त्रोंको फाड़ना, मिट्टी-प्लास्टिक आदिसै बने जानवरोंको तोड़ना आदि।
- ५. परस्त्री सेवन व्यसन ,, ,, —अपने साथ विवाहकी इच्छासे किसी कन्याको दूषण लगाना, गन्धर्व विवाह करना, कन्याओंको उड़ाकर उनसे दूराचार कराना आदि ।
- ६. मांस-भक्षण त्याग ,, ,, चमड़ोंमें रखे घी, तेल, जलादिका सेवन करना चालित रसवाले दूध, दही आदिको खाना, खीलन-फूलनवाले पक्वान्नों आदिको खाना, मांस-मिश्रित या निर्मित दवाएँ बेचना आदि ।
- ७. मद्य त्याग ,, ,, —सभी प्रकारके अचार, मुख्बा, आसव आदिका सेवन करना, मर्यादाके बाहरके अर्क पीना, कोकाकोला आदि पीना, गाँजा, अफीम, चरस, बीड़ी-सिगरेट आदि पीना, मदिरादिका बेचना।
- ८. मधु त्याग ,, ,, —गुलाब आदि फूलोंका खाना, उनसे बने गुलकन्द खाना, मधु-मिश्रित अवलेह आदि खाना, वस्तिकर्म, नेत्राञ्जन आदिमें मधुका उपयोग करना और मधु आदिका बेचना आदि ।
  (सागार॰ भा॰ २ पृ॰ २४-२६ गत इलोक )

कुछ श्रावकाचारोंमें पूजन, अभिषेक आदिके भी अतीचार बतलाये गये हैं। यथा—

- १. पूजनके अतीचार—पूजन करते हुए नाक छिनकना, खाँसी आनेपर कफ थूकना, जंभाई लेना, अशुद्ध देह होनेपर भी पूजन करना, अशुद्ध वस्त्र पहन कर पूजन करना आदि।
- २. अभिषेकके ,, अभिषेक करते समय पाद-संकोच करना, फैलाना, भृकुटि चढ़ाना, अति तीव्र या अति मन्द स्वरसे अभिषेक पाठ बोलना और बेगके साथ जलधारा छोड़ना आदि।
- ३. गौन वतके ,, —हाथ आदिसे संकेत करना, संसारकर बुलाना, थाली आदि बजा-कर बुलाना, मेंडकके समान टर्र-टर्र करते हुए अस्पष्ट बोलना या गुनगुनाना आदि ।

( वेसी-न्यतीबोतन॰ भाग ३ पु० २५५ क्लोक ४६२-६४ )

४. बनस्तमित व्रत या रात्रिभोजन त्याग व्रतके असीचार-सूर्यास्तके पश्चात् भी प्रकाश रहने तक स्नाना-पीना, अन्न न १५ स्नाकर रात्रिमें दूघ, फलादिका सेवन करना, दूसरोंको स्निलाना-पिलाना, रात्रिमें भोजनादि बनाना या रात्रिमें बने पदार्थ साना आदि।

५. जल-गालनके अतीचार—दो मुहूर्त्तके बाद बिना छना पानी पीना, पतले और जीर्ण वस्त्रसे गालना, जिवानी यथास्थान नहीं डालना आदि । (सागार॰ भाग २, पृ० २४, क्लोक १६)

## १९. निवान एवं उसका कल

आचार्योंने दो स्थलों पर निदानका वर्णन किया है। एक तो "निःशस्यो वृती" कहकर इसे शस्योंमें परिगणित किया है और दूसरे सल्लेखनाके अतिचारोंमें इसे गिना है। धर्म सेवन करके उसके फलस्वरूप आगामी भवमें भोगोंकी आकांक्षा करना, इन्द्रादिके अथवा नारायण चक्रवर्ती आदि पदोंके पानेकी इच्छा करना निदान कहलाता है। अन्य श्रावकाचार रचियताओंने इसके मेदोंका वर्णन नहीं किया है, किन्तु अमितगतिने इसके मूलमें दो भेद किये हैं—प्रशस्त निदान और अप्रशस्त निदान। पुनः प्रशस्त निदानके भी मुक्ति और संसारके निमित्तसे दो भेद किये हैं।

हम कर्म-बन्धनसे कब मुक्त हों, हमारे सांसारिक दुःखोंका कब विनाश हो, हमें बोधि और समाधि कब प्राप्त हो। इस प्रकारकी वांछाको मुक्ति-हेतुक प्रशस्त निदान कहते हैं।

जिनधर्मको मली-माँतिसे पालन कर सकें इसलिए हमारा जन्म आगामी भवमें बहे कुटुम्बमें त हो क्योंकि कुटुम्बकी विडम्बनासे धर्म-साधनमें बाधा होती है। धनिकके महारंभी-परिग्रही होनेसे धर्म-साधनके भाव नहीं होते, इसलिए आगे मेरा जन्म उत्तम कुल जातिवाले गरीब घरमें हो, इस प्रकारका निवान संसार निमित्त प्रशस्त निवान है।

अप्रशस्त निदान भी मोग-निमित्त और मान-निमित्तसे दो प्रकारका है-

जो सांसारिक भोगोंकी प्राप्तिके लिए निदान किया जाता है, वह भोग-निमित्तिक अप्रशस्त निदान है।

जो संसारमें मान-सम्मान प्राप्तिके लिए निदान किया जाता है, वह मान-निमित्तक अप्रशस्त निदान है।

ये दोनों ही प्रकारके निदान संसार पतनके कारण हैं। (देखो--श्रावकाचार सं० भाग १, पृ० ३२५ इलोक २०-३३)

दिगम्बर-परम्परामें अमितगतिके सिवाय किसी अन्य आचार्यने निदानके और मेद-प्रमेदों-का वर्णन किया हो, यह हमारे दृष्टि-गोचर नहीं हुआ है। हाँ, श्वेताम्बरीय दशाश्रुत-स्कन्धकी दशवीं "आयित ठाण दसा" में निदानके नौ प्रकारोंका विस्तृत वर्णन दिया है जिसे यहाँ पाठकों-की जानकारीके लिए संक्षेपसे दिया जाता है।

१. किसी राजा-महाराजाको सांसारिक मुखोंका उपभोग करते हुए देखकर कोई साघु या आवक यह इच्छा करे कि यदि मेरे तप, नियम एवं ब्रह्मचर्य-पालनका फल हो तो मैं भी ऐसे मानुष्य काम-भोग भोगू ? इस प्रकारका निदान करतेवाला व्रत संयमके फलसे देवलोकमें उत्पन्न

होकर मनुष्य लोकमें उक्त प्रकारके मनोबांखित मोगोंको भोगता है, पर अन्तमें वह दुर्गैतिका ही पात्र होता है। यह प्रथम निदान है।

२. जो सांच्यी या श्रांविका वत, नियम, संयमादिका पालन करते हुए किसी राज-रानी-को नाना प्रकारके सांसारिक सुखोंको उपभोग करती देखकर यह इच्छा करती है कि यदि मेरे वत-शीलादिका कुछ फल हो तो आगामी भवमें मुझे भी ऐसे ही काम-भोग प्राप्त हों, वह मरकर स्वर्गमें देवी होकर मनुष्य लोकमें राज-रानी बनती है और वहाँ पर काम-भोगोंमें आसक्त रहकर मरण करके दुर्गतियोंके दु:ख भोगती है। यह दूसरा निदान है।

उक्त दोनों प्रकारके निदान करनेवाले मनुष्योंको मनुष्य जन्ममें धर्म सुननेका अवसर मिलनेपर भी धर्म धारण करनेका मात्र जाग्रत नहीं होता है।

३. कोई साधु या श्रावक व्रत-नियमादिका पालन करते हुए कामोद्रेकसे ब्रह्मचर्य पालन करनेमें असमर्थ हो किसी महारानीको नाना प्रकारके काम-सुख भोगती हुई देखकर विचार करे— कि मनुष्यका जन्म बड़ा संकटमय रहता है, युद्धोंमें जाकरके शस्त्रोंके आघात सहन करने पड़ते हैं, नाना प्रकारके दु:खोंको सहते हुए धनोपार्जन करना पड़ता है, इससे तो स्त्रीका जीवन सुखमय है, मेरे व्रत-शीलादिका कुछ भी फल हो तो मैं अगले जन्ममें ऐसी भाग्यशालिनी स्त्री बनूँ। इस निदानके फलसे वह आगामी भवमें भाग्यशालिनी स्त्री बन जाता है, पर अन्तमें दुर्गतियोंके दु:ख भोगना पड़ते हैं।

४ कोई साध्वी या श्राविका व्रत-शील आदिका पालन करते हुए विचार करे कि स्त्रीका जीवन दु:खमय है, वह स्वतन्त्रतासे पतिकी इच्छाके बिना कुछ भी काम नहीं कर सकती है और न कहीं जा जा सकती है, पुरुषोंका जीवन सुखमय है यदि मेरे व्रतादिका कुछ भी फल हो तो मैं आगामी भवमें पुरुषका जन्म धारण करूँ ? उक्त निदानके फलसे वह आगामी भवमें पुरुष रूपसे जन्म लेती है।

उक्त तीसरे और चौथे निदान करनेवालोंका धर्म सुननेका अवसर मिलनेपर भी धर्म भारण करनेके भाव नहीं होते हैं और अन्त में दुर्गतिके दुःख भोगना पड़ते हैं।

५. कोई साधु या श्रावक वृत-तपश्चरणादि करते हुए भी कामोद्रेकसे विचार करे कि मानुषी स्त्रियोंका देह मल-मूत्रादिसे भरा है, सदा दुर्गन्ध आती है। किन्तु देवियोंकी देह मल-मूत्रादिसे रिहृत एवं सुगन्धित, होता है, यदि मेरे वृतादिका फल हो तो मैं देवियोंके साथ उत्तम भोगोंको भोगूँ? इस प्रकारके निदान वाला स्वर्गमें देवियोंके साथ दिव्य सुखका उपभोग करता है और वहाँसे मनुष्य ले.कमें आकर मनुष्य होता है वह धर्मको सुन करके भी उसे धारण नहीं करता है।

६. कोई साधु या श्रावक व्रतादिका पालन करते हुए मनुष्यके काम-भोगोंको अनित्य अध्युव सोचकर उनसे विरक्त हो स्वर्गीय काम-भोगोंको नित्य शास्त्रत समझ करके उनके भोगनेकी इच्छा करे तो उसके फलसे वह देवलोकमें किल्विषक आदि नीच देवोंमें उत्पन्न होकर संसार-परिश्रमण करता है।

७. जो साधु-साध्वी या श्रावक-श्राविका जत-तपश्चरण वादि करते हुए हीन जातिके देव देवियोंके सुस्रोंको हीन समझकर उनसे ग्लानि कर उत्तम जातिके देव देवियोंके सुस्र भोगनेकी कामना करते हैं, वे मरकर उत्तम जातिके देव-देवियोंमें उत्पन्न होकर वहाँके सुख भोगते हैं, पुन: वहाँसे च्युत होकर मनुष्य हो कर केवलि प्ररूपित धर्मको सुनकर उसपर श्रद्धा करते हैं, पर वृत शीलादिका पालन नहीं कर पाते हैं। हाँ, सम्यक्तके प्रभावसे वे मरकर देवलोकमें उत्पन्न होते हैं।

- ८. जो साधु क्रतोंको भली-भाँतिसे पालन करते हुए मनुष्यके काम भोगोंको अनित्य, दुःख-दायी और भव-भ्रमणका कारण जानकर उनसे विरक्त हो करके भी यह विचारता है कि यदि मेरे क्रत-संयमादिका फल हो तो मैं अग्रिम भवमें राजवंश, उग्रवंश आदि उत्तम कुलमें जन्म छूँ और वहाँ पर आदर्श श्रावक धर्मका पालन करूँ ? क्योंकि साधु धर्मकी साधना बड़ी कठिन हैं। ऐसे निदान याला देवलोकमें उत्पन्न होकर उत्तम वंशमें जन्म लेता है और वहाँ सद्-धर्मको सुनकर श्रावक धर्मका भली-भाँतिसे पालन करता है, पर वह सकल संयमको धारण नहीं कर पाता है।
- ९. जो साधु या श्रावक व्रतोंका पालन करता हुआ सोचता है कि मनुष्यके ये काम-भोग अनित्य, दुःखदायी और भव-भ्रमण-कारक हैं। मनुष्योंमें भी बड़े हुलोंमें जन्म लेनेपर कुटुम्बकी विडम्बनासे मुक्ति पाना बड़ा कठिन है। यदि मेरे व्रतादिका कुछ फल हो तो मैं अगले मनुष्य भवमें निर्धन, तुच्छ या भिक्षुक कुलमें जन्म लेऊँ? जिससे कि जिन-दीक्षाको धारण करनेके लिए सरलताके गृहस्थीके बन्धनसे छूट सकूँ। ऐसे निदान वाला देवलोकमें उत्पन्न होकर दिखादि कुलमें उत्पन्न होता है और सद्-धमं सुनकर जिन दीक्षा आदि धारण कर लेता है, भक्त-प्रत्याख्यान संन्यासको भी धारण करता है परन्तु उसी भवसे मोक्ष नहीं जा सकता।

जो साधु वत संयमादिको निर्दोष, निराकांक्ष होकर बिना किसी भोग-लालसाके पालन करते हैं और सदा संसारके दु खदायी स्वरूपका चिन्तन करते हुए आत्म-ध्यानमें संलग्न रहते हैं, उनमेंसे अनेक तो उसी भवसे ही कर्म-मुक्त होकर सिद्ध पदको प्राप्त करते हैं और अनेक साधु, साध्वी, श्रावक-श्राविका देवलोकमें उत्पन्न हो वहाँसे च्युत हो मनुष्य होकर प्रव्रजित हो मुक्ति प्राप्त करते हैं। (दशाश्रुतस्कन्ध, आयितठाणदसा १०)

#### २०. स्नपन

श्री सोमदेवसूरिने उपासकाध्ययनमें तथा श्री जयसेनाचार्यने अपने धर्मरत्नाकरमें देव-यूजा-के अन्तर्गत छह कार्य करनेका विधान किया है—

यथा-स्तपनं पूजनं स्तोत्रं जपो ध्यानं श्रुतस्तवः।

षोढा कियोदिता सिद्भिर्देवसेवासु गेहिनाम्।। (धर्मर० २०, इलोक १५९६)

अर्थात्—गृहस्थोंको देवसेवाके समय स्तपन, पूजन, स्तोत्र-पाठ, जप, ध्यान और श्रुतस्तवन करना चाहिए। अतः सर्वप्रथम यह देखना आवश्यक है कि स्तपनसे अभिप्राय जलाभिषेकसे है, या पञ्चामृताभिषेकसे।

## पञ्चामृताभिषेक या जलाभिषेक

प्रस्तुत श्रावकाचार-संग्रहमें संकलित श्रावकाचारोंका एक ओरसे पर्यवेक्षण करनेपर पाठक यह निष्कर्ष निकाल सकेंगे कि किस-किस आचार्यने पूजनके साथ जलाभिषेक या पञ्चामृताभि-षेकका वर्णन किया है और किस-किसने नहीं किया है।

- १ स्वामी समन्तमद्वने रत्नकरण्डकमें अहँत्यूजनका विषान करते हुए भी अभिषेकका कोई वर्णन नहीं किया है। (देखो—भा॰ १ पृ॰ १४ क्लोक ११९-१२०)
- २. कार्त्तिकेयानुप्रेक्षामें प्रोवधोपवासकी समाप्तिपर पात्रको दान देनेके पूर्व पूजन करनेका उल्लेखमात्र किया है। अभिषेकका कोई संकेत नहीं है। (भा०१पृ॰ २६ गा० ७५)
- ३. महापुराणमें पूजनके नित्यमह आदि चारों मेदोंका स्वरूप-वर्णन करते हुए और एक स्थानपर 'बिल-स्नपनादि' का उल्लेख करते हुए (भा० १ पृ० ३१ क्लोक ३३) भी पञ्चामृता-भिषेकका कहीं कोई निर्देश नहीं है। जबकि गर्मीधानादि कियाओंका वर्णन करते हुए अपने कथन-की पुष्टिमें 'श्रुतोपासकसूत्र' (भा० १ पृ० ३० क्लोक २४। पृ० ९३ क्लोक १७४), 'श्रावकाष्याय-संग्रह' (भा० १ पृ० ३३ क्लोक ५०), मूलोपासकसूत्र (पृ० ३५ क्लोक ८६। पृ० ६१ क्लोक ५७। पृ० ६४ क्लोक ९५। कृथ इलोक ५०), क्रियाकल्प (पृ० ३४ क्लोक ६९। पृ० ६१ क्लोक ५३), औपासिकसूत्र (पृ० ३८ क्लोक ११८), उपासकाष्याय (पृ० ९२ क्लोक १६५), उपासकसंग्रह (पृ० ९३ क्लोक १७७) और औपासिक सिद्धान्त (पृ० ९६ क्लोक २१३) आदि विभिन्न नामोंसे विभिन्न स्थलोपर उपासकाचारसूत्रका उल्लेख किया है।
- ४. पुरुषार्थंसिद्धयुपायमें प्रभावना अंगका वर्णन करते हुए 'दान-तपो-जिनपूजा' वाक्यमें केवल जिनपूजाका नामोल्लेख हैं (भा० १ पू० १०१ रलोक २०) तथा प्रोषधोपवासके दिन प्रासुक द्रव्योंसे जिनपूजन करनेका विधान किया है (पू० ११५ रलोक १५५) जलाभिषेक या पञ्चामृता-षेकका कोई निर्देश नहीं है।
- ५. सोमदेवने यशस्तिलकगत उपासकाध्ययनमें पूजनका विस्तृत वर्णन किया है और अभिषेकका वर्णन करते हुए लिखा है—'ये वे ही जिनेन्द्रदेव हैं, यह सिहासन ही सुमेरु पर्वत है और कलशोंमें भरा हुआ यह जल ही साक्षात् कीरसागरका जल है, ऐसा कहकर (भा॰ १ पृ०१८२ इलोक ५०३) जलसे अभिषेक कराया है। पश्चात् दाख, खजूर, नारियल, ईख, आंवला, केला, आम तथा सुपारीके रसोंसे अभिषेक कराया है (भा॰ १ पृ०१८२ श्लोक ५०७) तत्पश्चात् बी, दूध, दही, इलायची और लोंग आदिके चूर्णसे जिन बिम्बकी उपासना करनेका विधान किया है (भा॰ १ पृ०१८२ श्लोक ५०८-५११)।

इस प्रकार सोमदेवने सर्वप्रथम पञ्चामृताभिषेकका विधान किया है। उनका यह विधान अन्यत्र दिशत आचमन आदिके विधानके समान ही हिन्दुओंमें प्रचलित पूजन-अभिषेकका अनु-करण है।

- ६. चामुण्डरायने अपने चारित्रसार में श्रावक वर्तोंका वर्णन कर अन्तमें इज्या, वार्ता आदि छह आर्य कर्मोंके वर्णनमें पूजनके महापुराणोक्त चारों प्रकारोंकी पूजाओंका स्वरूप कहकर स्नपन-अभिषेक करनेका निर्देश मात्र किया है। ( भा॰ १ पृ० २५८ अनु॰ २)
- ७, अमितगतिने अपने श्रावकाचार में पूजनके दो मेद करके द्रव्यपूजा और भावपूजाका स्वरूप वर्णन किया है, (भा० १ पू० ३७३ क्लोक ११-१५), इससे आगे उन्होंने जिन-पूजाका माहारम्य और फल वर्णन करके लिखा है कि जिनस्तव, जिनस्तान और जिनोत्सव करनेवाले पुरुष भी लक्ष्मीको प्राप्त होते हैं (पू० ३७५ क्लोक ४०)। इसके सिवाव और कहींपर भी अभि-षेकका कोई निर्देश नहीं किया है।

- ८ वसुनन्दीने अपने श्रावकाचारमें प्रोषध प्रतिमाका वर्णन करते हुए द्रव्य और भाव-पूजन करनेका विधान किया है। (भा० १ पृ० ४५२ गा० २८७)। पुनः श्रावकके अन्य कर्तव्योंका वर्णन करते हुए पूजनका विस्तृत वर्णन किया है; वहाँपर नाम, स्थापनादि पूजनके ६ मेद बताकर स्थापना पूजनमें नवीन प्रतिमाका निर्माण कराके उनकी प्रतिष्ठा विधिका वर्णन कर अन्तमें शास्त्रमार्गसे स्नपन करनेका विधान किया है। (पृ० ४६८ गा० ४२४) तदनन्तर कालपूजाका वर्णन करते हुए तीर्थंकरोक गर्ज-जन्मादि कस्याणकोंके दिन इसुरस, घी, दही, दूघ, गन्ध और जलसे भरे कलशीसे जिनाभिष्येकका वर्णन किया है। (भा० १ पृ० ४७१ गा० ४५३-४५४)
- सावयधम्मदोहामें जिन-पूजनका वर्णन करते हुए लिखा है कि जो जिनदेवको घी और
   दूधसे नहलाता है वह देवोंके द्वारा नहलाता जाता है। (भा॰ १ पृ- ४९९ दोहा १८९)
- १० सागारधर्मामृतके दूसरे अध्यायमें महापुराणका अनुसरण कर पूजाके नित्यमह आदि मेदोंका वर्णन कर और तदनुसार ही 'बलि-स्तवन' आदिका भी निर्देश कर इस स्थलपर पञ्चा-मृताभिषेकका कोई वर्णन नहीं किया है। (देखो-भाग २ पृ० ९-१० क्लोक २४-३०)

इससे आगे श्रावकके १२ व्रतोंका विस्तारसे तीन अध्यायोंमें वर्णन करके छठे अध्यायमें श्रावककी प्रातःकाल जागनेसे लेकर रात्रिमें सोने तककी दिनचर्याका वर्णन किया गया है। वहाँपर प्रातःकाल जिनालयमें जाकर पौर्वाक्किक पूजनका विधान किया है। तत्पश्चात् अपने व्यापारादिके उचित स्थान दुकान आदिपर जाकर न्यायपूर्वक जीविकोपार्जनका निर्देश किया है (भा॰ २ पृ॰ ६४ क्लोक १५।) पुनः भोजनका समय होनेपर घर आकर यथादोष स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहिनके माध्याह्मिक करनेका विधान किया है। उसकी विधिमें आशाधरजीने वही इलोक दिया है जिसे कि उन्होंने 'प्रतिष्ठासारोद्धार' नामक अपने प्रतिष्ठा पाठके शास्त्रमें दिया है। उसका भाव यह है—

अभिषेककी प्रतिज्ञा करके भूमिका शोधन करे, उसपर सिंहासन रखे, उसके चारों कोनोंपर जलसे भरे चार कलश स्थापित करे, सिंहासन पर चन्दनसे श्री और ह्री लिखकर कुशा क्षेपण करे। पुनः उसपर जिन-बिम्ब-स्थापन करे, और इष्ट दिशामें खड़े होकर आरती करे। तदनन्तर जल, रस, घी, दूध और दहीसे अभिषेक करे। पुनः लवंगादिके चूणेंसे उद्धर्तन कर चारों कोनोंपर रखें कलशोंके जलसे अभिषेक कर जल-गन्धादि द्रव्योंसे पूजन करे और अन्तमें जिनदेवको नमस्कार कर उनके नामका स्मरण करे। (भा० २ पृ० ६५ श्लोक २२)

इस स्थलपर सबसे अधिक विचारणीय बात यह है कि आधाधरने प्रातःकालीन पूजनके समय जिनालयमें जाकर पूजनके समय उक्त अभिषेकका विधान क्यों नहीं किया और मध्याह्म-पूजनके समय अपने घर पर ही मूमि-शोधनकर उपर्युक्त प्रकारसे जिनबिम्बके अभिषेकको दूध-दही आदिसे करनेका वर्णन क्यों किया ? इस प्रध्नके अन्तस्तलमें जानेपर सहजमें ही यह ज्ञात हो जाता है कि आधाधरके समय तक सार्वजनिक जिन-मन्दिरमें पञ्चामृताभिषेकका प्रचलन नहीं था। किन्तु यतः आधाधर मूर्ति-प्रतिष्ठा झास्त्रके ज्ञाता और निर्माता थे, तथा प्रतिष्ठाके समय नवीन मूर्ति-का पञ्चामृताभिषेक किया जाता था, बतः उन्होंने उसी पद्धतिक प्रचारार्थं मध्याह्म-पूजाके समय घर पर सहज-सुलभ दूध-दही आदिसे भी अभिषेक करनेका विधान कर दिया। यदि ऐसा न होता, तो वे दूसरे अध्यायमें नित्यमह आदि चारों मेदोंका वर्णन करते हुए पञ्चामृताभिषेक-

पूर्वक ही नित्य-पूजन करनेका विधान करते। किन्तु यतः महापुराणकार जिनसेनने चारों प्रकारकी पूजाओंका वर्णन करते हुए भी उसके पूर्व या पश्चात् पंचामृताभिषेकका कोई वर्णन नहीं किया है और न गर्शाधानादि कियाओंका वर्णन करते हुए पञ्चामृताभिषेकका कोई निर्देश किया है, अतः उक्त स्थलपर आशाधरने पञ्चामृताभिषेकका वर्णन करना उचित नहीं समझा।

- ११. धर्मसंग्रह श्रावकाचारमें पं० मेघावीने प्रातः या मध्याह्न-पूजनके समय पञ्चामृता-भिषेकका कोई वर्णन नहीं किया है। केवल 'काल-पूजा' के वर्णनमें वसुनन्दीके समान ही इसु॰ घृतादि रसोंके द्वारा स्तपनकर जिनपूजन करनेका निर्देश किया है। (मा० २ पृ० १६० इलोक ९६)
- १२. प्रश्नोत्तर श्रावकाचारमें आचार्य सकलकीत्तिने बीसवें अध्यायमें जिन-पूजनका विस्तृत वर्णन करते हुए भी पञ्चामृताभिषेकका कोई वर्णन नहीं किया है। अभिषेकके विषयमें केवल इतना ही लिखा है—

जिनाक्सं स्वच्छनीरेण क्षालयन्ति सुभावतः। येऽतिपापमलं तेषां क्षयं गच्छति धर्मतः॥

(भा॰ २ पु॰ १७८ क्लोक १९६)

अर्थात्—जो उत्तम भावसे स्वच्छ जलके द्वारा जिनदेवके अंगका प्रक्षालन करते हैं, उस धर्मसे उनका महापाप-मल क्षय हो जाता है।

इससे सिद्ध है कि आचार्य सकलकीर्ति पञ्चामृताभिषेकके पक्षमें नहीं थे, जबकि वे स्वयं प्रतिष्ठाएँ कराते थे।

- १३. गुणभूषण श्रावकाचारमें श्री गुणभूषणने तीसरे उद्देशमें नामादि छह प्रकारके यूजनका विस्तारसे वर्णन करते हुए भी जलाभिषेक या पञ्चामृताभिषेकका कोई वर्णन नहीं किया है। (भा॰ २ पृ॰ ४५६-४५९)
- १४ धर्मोपदेशपीयूववर्षं श्रावकाचारमें श्री नेमिदत्तने चौथे अध्यायमें पञ्चामृताभिषेक करनेका केवल एक इलोकमें विधान किया है। (भा॰ २ पृ॰ ४९२ क्लोक २०६)
- १५ लाटीसंहितामें राजमल्लजीने दो स्थानपर पूजन करनेका विधान किया है—प्रथम तो दूसरे सर्गंके १६३-१६४ वें क्लोकों द्वारा, और दूसरे—सामायिक शिक्षाव्रतका वर्णन करते हुए पंचम सर्गमें क्लोक १७० से १७७ तक बाठ क्लोकों द्वारा। परन्तु इन दोनों ही स्थलोंपर न जलाभिषेकका निर्देश किया है और न पञ्चामृताभिषेकका ही।
- १६, उमास्वामि श्रावकाचारमें उसके रचयिताने प्रातःकालीन पूजनके समय जिनालयोंमें पञ्चामृताशिषेक करनेका स्पष्ट विद्यान किया है और यहाँ तक लिखा है कि दूधके लिए गायको रखनेवाला, जलके लिए कूपको बनवानेवाला और पुष्पोंके लिए बगीची लगवानेवाला पुरुष अधिक दोषका भागी नहीं है। (भा॰ ३ पृ॰ १६३ इलोक १३३-१३४)
- १७ पूज्यपाद श्रावकाचारमें उसके रचयिताने स्वर्ण, चन्दन और पाषाणसे जिन-विम्ब-निर्माण कराके प्रतिदिन पूजन करनेका विधान किया है, पर अभिषेकका कोई निर्देश नहीं किया है। (आ॰ ३ पू॰ १९७ क्लोक ७४)
  - १८. वतसार श्रावकाचार-इस अज्ञात-कर्तृक २२ क्लोक-प्रमित श्रावकाचारमें पञ्चामृता-

भिषेकका कोई निर्देश नहीं है। केवल एक क्लोकमें त्रिकाल प्रतिमार्चन-संयुक्त वन्दन करनेका निर्देश मात्र है। (भा॰ ३ पृ॰ २०५ क्लोक १५)

- १९. वतोद्योतनश्रावकाचारमें श्री अभ्रदेवने पञ्चामृताभिषेकका कोई वर्णन नहीं किया है। केवल इतना ही कहा है कि जो भावपूर्वक जिनेन्द्रदेवका स्नपन करता है वह सिद्धालयके परम सुखको प्राप्त होता है। (भा॰ ३ पृ॰ २२८ क्लोक १९८)
- २० श्रावकाचारसारोद्धारमें श्री पद्मनिन्दिने जिनपूजनका विधान प्रोषधोपवासके दिन केवल आधे श्लोकमें किया है, जबकि यह ११५९ श्लोक-प्रमाण है। (भा॰ ३ पृ॰ ३६२ श्लोक ३१३)
- २१ भव्य धर्मोपदेश उपासकाष्ययनमें जिनदेवने सोमदेव और वसुनन्दीके समान पञ्चामृताभिषेककः विधान किया है (भा० ३ पृ० ३९६ श्लोक ३४९-३५३)। तत्पश्चात् पूर्व आहूत
  देवोंके विसर्जनका विधान किया है (श्लोक ३५६)। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि उक्त विधान
  चौथी प्रतिमाके अन्तर्गत किया गया है और सबसे अधिक विचारणीय बात तो यह है कि इस
  आवकाचारके रचियताने उक्त सर्व कथन श्रेणिकको सम्बोधित करते हुए इन्द्रभूतिगणधरके मुखसे
  कराया है। (देखो—भाग, ३ पृ० ३७३ श्लोक ५३)
- २२ उपासक संस्कारमें आ॰ पद्मनन्दीने श्रावकके देवपूजादि षट् आवश्यकोंका विस्तृत वर्णन करते हुए भी पञ्चामृताभिषेकका कोई उल्लेख नहीं किया है (भा॰ ३ पृ॰ ४२८ श्लोक १४-१६)
- २३ देशव्रतोद्योतनमें आ० पद्मनन्दीने जिनबिम्ब और जिनालय बनवा करके श्रावकको नित्य ही स्नपन और पूजनादि करके पुण्योपार्जनका विधान किया है। (भाग ३ पृ० ४३८ इलोक २२-२३)
- २४ प्राकृत भावसंग्रहमें आचार्य देवसे नने देव-पूजनकी महत्ता बताकर जिनदेवके समीप पद्मासनसे वैठकर विण्डस्थ-पदस्थादिरूपसे धर्मध्यान करनेका विधान किया है। पुन: अपनेको इन्द्र मान कर, सिंहासनको सुमेरु और जिनबिम्बको साक्षात् जिनेन्द्रदेव मानकर जल, घो, दूध और दहीसे भरे कलशोंसे स्नपन कर पूजन करनेका विधान किया है। (मा॰ ३ पृ० ४४८ गा॰ ८७-९३)
- २५. संस्कृत भावसंग्रहमें पण्डित वामदेवने प्रा॰ भावसंग्रहका अनुसरण करते हुए अधिक विस्तारसे पञ्चामृताभिषेकका वर्णन किया है। (भा॰ ३ पृ॰ ४६७-४६८, इलेक २८-५८) यहाँ इतनी विशेषता है कि जहाँ देवसेनने अभिषेक-पूजनादि करनेके स्थानका स्पष्ट निर्देश नहीं किया है, वहाँ वामदेवने उक्त पञ्चामृताभिषेक और पूजन घर पर करके पीछे जिनचैत्यालय जाकर पूजन करनेका भी विधान किया है। (भा॰ ३ पृ॰ ४६९ इलोक ६०-६१)
- २६ रयणसारमें दान और पूजाको गृहस्थोंका मुख्य कर्त्तव्य बतलाने पर भी पञ्चामृता-भिषेक या पूजनका कोई वर्णन नहीं है। (भा॰ ३ पृ॰ ४८० गा॰ ९-९३)
- २७. पुरुषार्थानुशासन-गत श्रावकाचारमें सामायिक प्रतिमांक अन्तर्गत नित्य पूजन करने-का निर्देश करके भी अभिषेकका कोई निर्देश नहीं है। हाँ, जिनसंहितादि ग्रन्थोंसे स्फुट अर्जीविधि जाननेकी सूचना अवस्य की गई है। (भा० ३ पृ० ५२३ क्लोक ९७)

२८. श्रावकाचार-संग्रहके तीसरे भाकके अन्तमें दिये गये परिशिष्टके अन्तर्गत कुन्दकुन्दके चारित्रपाहुडमें, उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रमें, रिववेणके पद्मचरित-गत, जटासिंहनन्दिके वराष्ट्रचरित-गत, और जिनसेनके हरिवंश-गत श्रावकधर्मके वर्णनमें पुजन और अभिषेकका कोई वर्णन नहीं है।

### निष्कर्ष

उपयुंक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि पञ्चामृताभिषेकका विधान सोमदेवसे पूर्व किसी भी श्रावकाचार-कर्ताने नहीं किया है। पर-वर्ती श्रावकाचार-रचिताओं मेंसे भी अनेकोंने उसका कोई विधान नहीं किया है, जिन्होंने पञ्चामृताभिषेकका वर्णन किया भी है, उनपर सोमदेवके वर्णनका प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

इस सन्दर्भमें सबसे अधिक विचारणीय बात तो यह है कि आचार्य रिविषेणने पद्मपुराण नामसे प्रसिद्ध अपने पद्मचिरतके चौदहवें पर्वके भीतर श्रावक धर्मके वर्णनमें बारह व्रतोंका स्वरूप कहते हुए और अन्य आवश्यक कर्तव्योंको बताते हुए पूजन और अभिषेकका कोई वर्णन नहीं किया है। जबकि उन्होंने आगे जाकर राम-रुद्मणके वन-गमन कर जानेसे शोक-सन्तप्त भरतको संबोधित करते हुए मुनिराजके मुखसे सागार धर्मका उपदेश दिलाकर जिन-पूजन और पञ्चा-मृताभिषेक करनेका विधान कराया है?

पद्मचरित सोमदेवके यशस्तिलकचम्पूसे लगभग तीन सौ वर्ष पूर्वं रचा गया है। इससे पूर्व-रचित किसी भी दि० जैन चरित, पुराण आदिमें पञ्चामृतभिषेकका कोई वर्णन अन्बेषण करनेपर भी नहीं मिलता है। किन्तु इवेताम्बर माने जानेवाले विमल सूरि द्वारा प्राकृत-भाषामें रचित 'पउमचरिय' में उक्त पञ्चामृताभिषेकका वर्णन बहुत स्पष्टरूपसे किया गया मिलता है। विमल-सूरिका समय इतिहासज्ञोंने बहुत छान-बीनके पष्टचात् विक्रमकी पाँचवीं शती निश्चित किया है अतः वे रविषेणसे दो शताब्दीपूर्वके सिद्ध होते हैं।

विमलसूरिके 'पउमवरिय' और रिवर्षणके 'पद्मवरित' को सामने रखकर दोनोंका मिलान करनेपर स्वष्टरूपसे ज्ञात होता है कि रिवर्षणका 'पद्मवरित' प्राकृत पउमवरियका पल्लिवत संस्कृत रूपान्तर है। यह बात नीचे उद्भृत दोनोंके पञ्चामृताभिषेकके वर्णनसे ही पाठक जान लेंगे।

- १. पउमचरिय—काऊण जिनवराणं अभिसेयं सुरहिगंघसिललेण ।
  (उद्देश ३२) सो पावइ अभिसेयं उप्पञ्जइ जत्य जत्य णरो ॥ ७८ ॥
  पद्मचरित —अभिषेकं जिनेन्द्राणां कृत्वा सुरभिवारिणा ।
  (पर्व ३२) अभिषेकमवाप्नोति यत्र यत्रोपजायते ॥ १६५ ॥
- २ पडमचरिय—सीरेण जोऽभिसेयं कुणइ जिणिदस्स भित्तराएण।
  (उद्देश ३२) सो सीरिबमलधवर्के रमइ विमाणे सुचिरकालं॥ ७९॥
  पद्मचरित —अभिषेकं जिनेन्द्राणां विघाय क्षीरघारया।
  (पर्व ३२) विमाने क्षीरघवले जायते परमञ्जतिः॥ १६६॥
- ३. पउमचरिय—दिहकुंमेसु जिणं जो ण्हवेइ दिहकोट्टमे सुरिवमाणे । (उहें ३२) उप्पष्जइ लच्छिषरो देवो दिव्येण रूवेणं॥ ८०॥ १६

पदाचरित --दिषकुम्मैर्जिनेन्द्राणां यः करोत्यमिषेचनम्। स्वर्गे जायते स सुरोत्तमः॥ १६७॥ दच्यामकुट्टिमे , (पर्व ३२) ४ पडमचरिय-एसो घियाभिसैयं जो कुणइ जिणेसरस्स पययमणो । (उद्देश ३२) सो होइ सुरहिदेहो सुर-पवरो वरविमाणिम्म ।।८१॥ कुरुते योर्जभषेचनम्। पद्मचरित --सर्पिषा जिननाथानां कान्ति-ब्रुतिप्रभावाद्यो विमानेशः स जायते ॥ १६८ ॥ बहवे सुव्वंत्तिऽणंतविरियाई। ५ पडमचरिय-अभिसेयपभावेणं सुर-वर-सोक्सं अणुहर्वति ॥ ८२ ॥ (उद्देश ३२) लबाहिसेयरिद्धी पराचरित -अभिषेकप्रभावेण श्र्यन्ते बहवो बुधाः। द्यू-भूलब्धाभिषेचनाः ॥ १६९ ॥ पुराणेऽनन्तवीयाद्याः

भाषायं—जो सुगन्धित जलसे जिनेन्द्रदेवका अभिषेक करता है, वह जहाँ भी उत्पन्न होता है, वहाँपर अभिषेकको प्राप्त होता है। जो दूधकी धारासे जिनदेवोंका अभिषेक करता है वह दूधके समान धवल आभावाले देव विमानमें उत्पन्न होता है। जो दही भरे कलशोंसे जिनेश्वरोंका अभिषेक करता है, वह दहीके समान आभाके धारक कुट्टिम (फर्श) वाले स्वगंमें उत्तम देव होता है। जो जिननाथका घीसे अभिषेक करता है वह कान्ति-द्युतिसे युक्त सुगन्धित देहका धारक विमानका स्वामी देव होता है। पुराणमें ऐसा सुना जाता है कि अभिषेकके प्रभावसे अनन्तवीर्य आदि अनेक बुधजन स्वगं और भूतलपर अभिषेक-वैभव पाकर देवोंके उत्तम सुखको प्राप्त हुए हैं।

इस सम्बन्धमें सबसे बड़ी बात तो समानताकी यह है कि 'पउमचरिय' के उद्देशकी संख्या और 'पचचरित' की पर्व संख्या एक ही है। गाणाओं की संख्या और इलोकों की संख्या भी ५-५ ही है। अनुक्रमांकमें जो अन्तर है वह इसके पूर्व वर्णित कथा भागके पल्लवित करने के कारण है।

वराष्ट्रचरित और हरिवंशपुराण-गत श्रावकधर्मके वर्णनमें पञ्चामृताभिषेकका कोई वर्णन नहीं है। किन्तु आगे जाकर एक कथाके प्रसंगमें उन्होंने भी पञ्चामृताभिषेकका वर्णन किया है। जटासिंहनन्दि और जिनसेन यतः रिवषेणसे लगभग एक शताब्दी पीछे हुए हैं, अतः संभव है कि उन्होंने रिवषेणका अनुकरण किया हो।

बस्तु-स्थिति जो भी हो, परन्तु वर्तमानमें उपलब्ध दिगम्बर-श्वेताम्बर साहित्यके अध्ययन करनेपर इतना तो निश्चितरूपसे ज्ञात होता है कि मूर्ति-पूजन श्वेताम्बर जैनोंमें पूर्वमें प्रचलित हुई है।

सोमदेवके उपासकाष्ययनकी प्रस्तावनामें पञ्चामृताभिषेककी चर्चा करते हुए उसके सम्पादक श्री पं॰ कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीने लिखा है कि इन्द्रने तो सुमेरु पर्वतपर केवल क्षीरसागर-के जलसे ही भगवान्का अभिषेक किया था, फिर भी जैन परम्परामें थी, दूध, दही आदिसे अभिषेककी परम्परा कैसे चल पड़ी, यह प्रकृत विचारणीय है। (प्रस्तावना पृ॰ ५४)

वसुनन्दि-श्रावकाचारके सम्पादनकालसे ही उक्त प्रश्न मेरे भी सामने रहा है और इस श्रावकाचारके सम्पादन प्रारम्भ करनेके समयसे तो और भी अधिक मस्तिष्कको उद्वेलित करता बक्ता का रहा है। फलस्बरूप बनर्जी ठोलिया सन्धमालासे प्रकाशित मिष्येक पाठ-संग्रहका परायक करनेपर जो तथ्य सामने आये हैं, वे इस प्रकार हैं—

पं आशाबरने 'नित्यमहोद्योत' नामक अभिवेक पाठकी रचना की है। सिंहासनके चारों कोणोंमें रखे हुए कलशोंपर उत्प्रेक्षा करते हुए उन्होंने लिखा है---

सीरोदाद्याः समुद्राः किनुत जलमुचः पुष्करावर्तकाद्याः किं वाद्यैवं विवृत्ताः सुरसुरमिकुचा विद्भिरित्पृहमानैः । पीयूषोत्सारि-वारि-प्रसर-भरिकलिद्दग्गजनातमेतै-स्तन्मः यस्तैस्दस्तैर्युगपदिभिषवं श्रीपतेः पूर्णकुम्भैः ॥ (अभिषेक पाठ संग्रह, पु० २३९ स्लोक १३०)

अर्थात्—अभिषेकके लिए सिंहासनके चारों कोणोंमें जो जलसे भरे हुए कलश स्थापित किये गये हैं, उनपर उत्प्रेक्षा की गई है कि क्या क्षीरसागरको आदि लेकर चार समुद्र हैं, अथवा पुष्करावर्त आदि चार जातिके मेघ हैं, अथवा सुरिभ (कामधेनु ) के चार स्तन हैं, अथवा अमृतका भी तिरस्कार करनेवाले जलमें क्रीड़ा करते हुए दिग्गजोंका समूह ही इस अभिषेकके समय उपस्थित हुआ है ? इस प्रकारके जलपूर्ण प्रशस्त कूम्भोंसे हम श्रीपति जिनेन्द्रका अभिषेक करते हैं।

यद्यपि इस पद्यमें चारों कलकोंके लिए चार प्रकारके उपमानोंकी केवल कल्पना ही की गई है, तथापि 'क्षीरोदाद्याः समुद्राः' पद खासतौरसे विचारणीय है। इन दोनों पद्योंका टीकाकार श्रुतसागरसूरिने अर्थ किया है—

'क्षीरोदाद्याः क्षीरोदप्रमृतयः, समुद्राः चत्वारः सागराः अद्य घटरूपप्रकारेण पर्यायान्तरं प्राप्ताः।'

अर्थात्—इस अभिषेकके समय क्षीरसागर आदि चार समुद्र क्या घटरूप पर्यायको घारण कर उपस्थित हुए हैं ?

यह उत्प्रेक्षा क्षीरसागर, घृतवरसागर आदिपर की गई है और इसे कोरी उत्प्रेक्षा ही नहीं माना जा सकता, क्योंकि जहाँ अनेक देव क्षीरसागरसे जल भरकर ला रहे हों, वहाँ भक्तिसे प्रेरित अन्य देवें का उससे भी आगे स्थित वृतसागर आदिसे भी जल भरकर लाना संभव है। इसकी पुष्टि उक्त अभिषेक पाठके निम्न पद्यसे होती है। वह पद्य इस प्रकार है—

> अम्भोषिभ्यः स्वयम्भूरमणपृषुनदीनाथपर्यन्तकेभ्यो गङ्गाविभ्यः सरिद्भ्यः कुरुषरणिषराधित्यकोद्भूतिभाग्भ्यः । पद्मादिभ्यः सरोभ्यः सरसिरुहरजःपिञ्जरेभ्यः समन्ता-दानीतैः पूर्णकुम्भैरनिमिषपतिभियोऽभिषिकः सुराहौ ॥

अर्थात् जिस जिनेन्द्रदेवका अभिषेक स्वयम्भूरमणान्त समुद्रोसे, हिमवान् आदि कुलाचलोंसे निकली हुई गंगादि नदियोंसे और कमल-परागसे पिजरित पद्म आदि सरोवरोंसे लाये गये जलोंसे मरे हुए कलशोंसे सुमेश्पर्वतपर किया गया है, उन्हींका मैं सिहासनके चारों कोणोंपर स्थित कलशोंसे करता हूँ। यह आगेके ६७ पद्मका माव है। (अभिषेक पाठ संग्रह पृ० २९ क्लोक ६६-६७)

उक्त पद्यसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि सौधर्म और ऐज्ञान इन्द्र भले ही केवल क्षीरसागरके बलसे अभिषेक करते हों ? परन्तु अन्य देव स्वयम्भूरमणान्त समुद्रोंसे, गंगादि निदयोंसे और पद्म आदि सरोवरोंसे लाये गये जलोंसे भी सुमेरुगिरिपर तीर्थंकरोंका जन्माभिषेक करते रहे हैं।

गुणभद्रके उक्त कथनकी पुष्टि अय्यपार्य-रचित अभिषेक पाठके निम्न पद्यसे भी होती है-

श्रीमत्युष्यनदी-नदाब्धि-सरस-कूपादितीर्थाहृतै-हंस्ताहस्तिकया चतुर्विधसुरानीकैरिवार्यापितैः । रत्नालङ्कृतहेमकुम्भनिकरानीतैर्जगत्पावनैः कुर्वे मण्जनमम्बुर्भिजनपतेस्तृष्णापहैः शान्तये ।।

अर्थात्—पवित्र निदयोंसे, समुद्रोंसे, सरोवरोंसे और कूप आदि तीर्थोंसे मानों चारों प्रकारके देवों द्वारा हाथों-हाथ ला कर समर्पित किये गये जगत्पावन, रत्नालंकृत, तृष्णाछेदक इन सुवर्ण कुम्भोंके जलोंसे मैं शान्तिके लिए जिनपितका मज्जन करता हूँ। (अभिषेक पाठ संग्रह पृ० ३०५ क्लोक ५१)

अय्यपार्यके इस पद्यसे भी सभी पवित्र नदी, समुद्रादिकके जलोंसे तीर्थकरोंका अभिषेक किया गया प्रमाणित होता है।

यद्यपि गुणभद्र, अय्यपार्य आदि बहुत अर्वाचीन हैं, तो भी ऐसा संभव है कि उनके सामने भी कोई प्राचीन आधार रहा हो और उसी आधारपरसे भक्तोंने घृतसागर आदिके स्थानपर घी दही आदिसे अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया हो तथा उसी प्रचलित परम्पराका अनुसरण विमलसूरि, रविषेण और जटासिंहनन्दिने किया हो।

उपयुंक्त सभी आधारोंसे तीथंकरोंके अभिषेककी ही पुष्टि होती है। और क्षीरसागरसे लेकर भले ही आगेके घृतसागर आदिके जलोंसे अभिषंक किया गया हो, पर उन समुद्रोका जल जल ही था, न कि दूध, घी आदि । दूसरे किसी भी शास्त्राधारसे समवशरणस्थ अरहन्तदेवके अभिषेक करनेकी पुष्टि नहीं होती है। कहींपर भी कोई ऐसा उल्लेख देखनेमें नहीं आया है जिसमें कि दीक्षा लेनेके पश्चात् मोक्ष जाने तककी अवस्थामें किसी तीथंकगदिका पञ्चामृताभिषेककी तो बात हो क्या, जलसे भी अभिषेक करनेका वर्णन हो?

पै॰ आशाधरने मध्याह्मपूजनके समय जिस 'आश्रुत्य स्नपनं' इत्यादि क्लोकोंके द्वारा जिन-प्रतिमाके दही, दूध आदिसे अभिषेक करनेका विधान किया है, वही क्लोक उन्होंने प्रतिष्ठा-सारोद्धारमें भी दिया है, यह पहिले बता आये हैं। किन्तु प्रतिष्ठासारोद्धारमें अचलप्रतिमाकी प्रतिष्ठा-विधिको समाप्त करनेके पश्चात् 'अस सलजिनेन्द्रप्रतिबिम्बप्रतिष्ठास्तुर्थंदिन स्नपन क्रिया' इस उत्यानिकाके साथ उक्त क्लोक दिया है। अर्थात् अब चलजिनप्रतिमाकी प्रतिष्ठाके चौथे दिन की जानेवाली स्नपन क्रिया कही जाती है। उनकी इस उत्थानिकासे सिद्ध है कि दही, दूध आदिसे अभिषेकका विधान चलप्रतिमाकी प्रतिष्ठाके समय था। उनके ही शब्दोंसे इतना स्पष्ट विधान होते हुए भी उन्होंने प्रतिदिन की जानेवाली माष्याह्मिक पूजनके समय उक्त विधान कैसे कर दिया ? यह एक आक्वर्य-कारक विचारणीय प्रक्त है।

गहराईसे विचार करनेपर यही प्रतीत होता है कि नव निर्मित जिनप्रतिमाकी प्रतिष्ठाके समय उसका दूध, दही आदिसे अभिषेक किया जाना उचित है, अर्थात् जिस घातु या पाषाणादिसे उस प्रतिमाका निर्माण हुआ है, उसकी द्रव्य-शुद्धिके लिए पश्चामृताभिष्ठेक करना योग्य है। किन्तु जिस प्रतिमाकी पंच कल्याणकोंके साथ प्रतिष्ठा की जा चुकी है और जिसे अरहन्त और सिद्ध पदको प्राप्त हुई मान लिया गया है, उस प्रतिमाका प्रतिदिन जन्म मानकर सुमेश्गिरि और पांडुकिशलाकी कल्पना करते हुए जन्माभिषेक करना कहाँ तक उचित है? इस सब कथनका फलिताथं यही है कि प्रतिष्ठित प्रतिमाका पञ्चामृताभिषेक करना उचित नहीं है। यही तर्क जलसे अभिषेक नहीं करनेके लिए भी दिया जा सकता है। परन्तु उसका उत्तर यह है कि जन्माभिषेक-की कल्पना करके जलसे भी अभिषेक करना अनुचित है। किन्तु वायुसे उड़कर प्रतिमापर लगे हुए रजकणोंके प्रक्षालनार्थ जलसे अभिषेक करना उचित है।

जीव-हिंसाकी दृष्टिसे दूध, बादिसे अभिषेक करना उचित नहीं है। क्योंकि श्रावकाचारोंमें बतायों गयी विधिसे शुद्ध दूध, दही और घोका मिलना सर्वत्र सुलभ नहीं है और अमर्यादित दूभ, दही आदिमें सम्मूर्छन असंख्य त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे अभिषेकके पश्चात् यह सब जहाँ फेंका जाता है, वहाँपर भी असंख्य त्रसजीव पैदा होते और मरते हैं। तीसरे असावधानी-वश यदि मूर्तिके हस्त-पाद आदिकी सन्धियोंमें कहीं दूध, दही आदि लगा रह जाता है, तो वहाँपर असंख्य चीटी आदि चढ़ी, चिपटी और मरी हुई देखी गयी हैं। इस भारी त्रस-हिसासे बचनेके लिए दही, दूध आदिसे अभिषेकका नहीं करना श्रेयस्कर है।

## आचमन, सकलीकरण और हवन

सोमदेवसूरिने और परवर्ती अनेक श्रावकाचार रचयिताओंने पूजन, मंत्र, जाप आदिके पूर्व आचमन आदिका विधान किया है, अतः उनपर विचार किया जाता है—

हाथकी चुल्लूमें पानी लेकर कुल्ला करनेको आचमन कहते हैं। हिन्दू-पूजा-पद्धितमें आचमन करके ही पूजन करनेका विधान है। सोमदेवने इसका समर्थन करते हुए यहाँ तक लिखा है कि बिना आचमन किये घरमें भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। (भाग १, पृ० १७२, ४३७) इसी प्रकार मंत्रादिके जापको प्रारम्भ करनेके पूर्व वैदिक-परम्परामें प्रचलित सकलीकरणका विधान भी सोम-देवने किया है। (भाग १, १९२, क्लोक ५७४) परन्तु उसकी कोई विधि नहीं बतलायी है। अमितगितने अपने श्रावकाचारमें उसकी विधि बतलायी है, जो इस प्रकार है—

मंत्रका जप प्रारम्भ करनेके पूर्व किसी पात्रमें शुद्धजलको रख लेवे। तत्पक्ष्वात् 'ओं णमो अरहंताणं हां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः' यह मंत्र बोलकर दोनों अंगुठोंको जलमें डुबोकर शुद्ध करे। पुनः 'ओं णमो सिद्धाणं हीं तर्जनीभ्यां नमः' बोलकर दोनों तर्जनी अंगुलियोंको शुद्ध करे। पुनः 'ओं णमो आयिरयाणं ह्यू मध्यमाभ्यां नमः' बोलकर दोनों मध्यमा अंगुलियोंको शुद्ध करे। पुनः 'ओं णमो उवज्झायाणं हों अनामिकाभ्यां नमः' बोलकर दोनों अनामिका अंगुलियोंको शुद्ध करे। पुनः 'ओं णमो लोए सव्बसाहूणं हः कनिष्ठिकाभ्यां नमः' बोलकर दोनों कनिष्ठिका अंगुलियोंको शुद्ध करे। इस प्रकार तीन बार पाँचों अंगुलियोंपर मंत्र विन्यासकर उन्हें शुद्ध करे। तत्पश्चात् 'ओं हां हों ह्यं हों हः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः' यह मंत्र बोलकर दोनों हथेलियोंकी दोनों ओरसे शुद्धि करे। पुनः 'ओं णमो अरहंताणं हां मम शीर्षं रक्ष रक्ष स्वाहा' यह मंत्र बोलकर मस्तकपर क्षेपण करे। पुनः 'ओं णमो सिद्धाणं हीं मम वदनं रक्ष रक्ष स्वाहा' बोलकर हृदयपर पुष्प क्षेपण करे। पुनः 'ओं णमो अयरियाणं ह्यं मम हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा' बोलकर नाभिपर पुष्प क्षेपण करे। पुनः 'ओं णमो उवज्झायाणं हीं मम नामि रक्ष रक्ष स्वाहा' बोलकर नाभिपर पुष्प क्षेपण करे। पुनः 'ओं णमो उवज्झायाणं हीं मम नामि रक्ष रक्ष स्वाहा' बोलकर नाभिपर पुष्प

क्षीपण करे । पुनः क्षों णमो लोए सब्बसाहूणं हाः मम पादौ रक्ष रक्ष स्वाहा' बीलकर दोनों पैरोंपर पुरुष क्षेपण करे । ( भाग १, पृ० ४१२-४१३ )

सीमदेवने जिस सकलीकरणका विधान एक क्लोक-द्वारा सूचित किया है, उसका स्पष्टीकरण अमितगतिने उक्त मन्त्रों द्वारा सर्वाङ्ग शुद्धिके रूपमें किया है। उक्त सकलीकरणके मंत्रोंमें प्रयुक्त 'हां हीं हूं हों हः' ये बीजाक्षर वैदिक सम्प्रदायके मंत्रोंमें भी पाये जाते हैं। जैन सम्प्रदायमें इन पाँचोंके साथ नमस्कार मंत्रका एक एक पद जोड़कर जैन संस्करण कर दिया गया है।

अमितगतिने नियत परिमाणमें किये गये मंत्र-जापके दशमांश रूप हवनका भी विधान किया है। (भाग १, पू० ४१०, श्लोक ३९ तथा नीचेका गद्यांश) अमितगितसे पूर्वके किसी श्रावकाचार-में इस दशांश होम करनेका विधान नहीं है। जिनसेनने इतने क्रिया कांड और उनके मंत्रोंको लिखते हुए भी दशमांश होम करनेका कोई निर्देश नहीं किया है।

देवसेनने प्राकृत भावसंग्रहमें पूजनके पूर्व आचमन और सकलीकरणका विधान किया है। (भाग ३, पृ० ४४७, गाथा ७८ और ८५) पूजनके बाद मंत्र-जापका उल्लेख करते हुए भी होम करनेका कोई उल्लेख नहीं किया है।

वामदेवने भी संस्कृत भावसंग्रहमें देवसेनका अनुसरण करते और मंत्र जापका उल्लेख करते हुए भी होम करनेका कोई निर्देश नहीं किया है। (देखो—भाग ३, पृ० ४६७, इलोक २८ और ३४)

उमास्वामीने अपने श्रावकाचारमें अपने चैत्यालयस्य जिनबिम्बकी पूजाके प्रकरणमें 'पूजा-होम-जपादिका' उल्लेख मात्र किया है। यथा—

> प्रासादे व्यजनिर्मुक्ते पूजाहोमजपाादिकम् । सर्वे विस्तुप्यते यस्मात्तस्मात्कार्यो व्यजोच्छ्यः ॥ १०७ ॥

अर्थात्—ध्वजा-रहित प्रासाद (भवन ) में किया गया, पूजा-होम और जपादि सर्व व्यर्थ जाता है। अतः जिन-भवनपर ध्वजारोहण करना चाहिए। (भाग ३, पृ० १६१)

इतने मात्र उल्लेखके उन्होंने होम-जपादिक विषयमें और कुछ भी नहीं कहा है।

पण्डित गोविन्दने अपने पुरुषार्थानुशासनमें सामायिक प्रतिमाके वर्णनमें जलस्नान और मंत्रस्नान करके सकलीकरणादि वेत्ता श्रावकको जिनपूजन करनेको निर्देशमात्र किया है। (भाग ३, पृ॰ ५२३, क्लोक ९६)

उक्त श्रावकाचारोंके सिवाय परवर्ती अन्य श्रावकाचारोंमें भी आचमन, सकलीकरण और होम करनेका कोई विधान नहीं पाया जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सोमदेवने जिस आचमन और सकलीकरणादिका निर्देशमात्र किया था, उसे परवर्ती आवकाचार-रचियाओंने उत्तरोत्तर पल्लवित किया है। ये सब विधि-विधान वैदिक सम्प्रदायसे लिये गये हैं, इसका स्पष्ट संकेत सोमदेवके उक्त प्रकरणमें दिये गये निम्नांकित श्लोकसे होता है। यथा—

> एतिहिषिनं धर्मीय नाधर्मीय तदिकया । दर्भपुष्पाक्षतश्रोत्रवन्दनादिविधानवत् ॥ ४४१ ॥

द्वी हि चर्मी गृहस्थानां लैकिकः पारलीकिकः । लोकाश्रयो सवेदावः परः स्यादागमाश्रयः ॥ ४४२ ॥ सर्व एव हि जैनानां प्रमाणं लौकिको विधिः । यत्र सम्यक्त्वहानिनं यत्र न सतद्व्वणम् ॥ ४४६ ॥

( जक्त क्लोकोंका अर्थ प्रस्तुत संग्रहके भाग १ के पू० १७२-१७३ पर देखें )

उक्त रलोकोंसे स्पष्ट है कि वे लोकमें प्रचलित बैदिक आचारको गृहस्थोंका लौकिक धर्म बताकर भी यह निर्देश कर रहे हैं कि ऐसी सभी लौकिक विधियाँ जैनियोंके प्रमाणरूप हैं, जिनके करनेसे न तो सम्यक्त्वकी हानि हो और न ही ब्रतमें कोई दूषण ही लगे।

# २१ पुजन-पद्धतिका क्रमिक विकास

स्तपनके बाद आचार्यं जिनसेनने गृहस्थोंका दूसरा कर्तव्य पूजन कहा है। उसका निरूपण करनेके पूर्वं यह देखना आवश्यक है कि प्रस्तुत संग्रहके आवकाचारोंमें कहाँ किसने किस प्रकारसे इसपर प्रकाश डाला है।

- १. प्रस्तुत श्रावकाचार-संग्रहमेंसे सर्व प्रथम स्वामी समन्तभद्रने चौथे शिक्षाव्रतके मीतर जिन-पूजन करनेका विधान किया है। पर वह जिन-पूजन किस प्रकारसे करना चाहिए, इसका उन्होंने कोई वर्णन नहीं किया है। (देखो---आ० १ पृ० १४ इलोक ११९)
- २, स्वामी कार्तिकेयने श्रोषधं पवासके दूसरे दिन 'पुञ्जणिक्षिंह च किञ्चा' कह कर पूजन करनेका निर्देश मात्र किया है। (देखो---भा० १ पृ० २६ गा० ७५)
- ३. जिनसेनने भरतचक्री द्वारा ब्राह्मण-सृष्टि करनेके बाद इज्या (पूजा) के चार मेदोंका विस्तृत वर्णन कराया है, परन्तु पूजनकी विधि क्या है, इसपर कोई प्रकाश नहीं डाला है। (देखो—भा० १ पू० ३०-३१ इलोक २६-३३)
- ४. अमृतचन्द्रने पुरुषार्थसिद्धधुपायमें प्रभावना अंगका वर्णन करते हुए 'बान-तपो-जिनपूजा-विद्यासिश्येश्व जिनधमें:' कहकर जिनपूजाका नामोल्लेख मात्र किया है। (देखो—भा० १ पृ० १०१ हलोक ३०)। तथा उपवासके दूसरे दिन 'निर्वर्तयेद यथोक्तां जिनपूजां प्रासुकेशंब्ये:' कह कर प्रासुक द्रव्योंसे पूजन करनेका विधान मात्र किया है। पूजनकी कोई विधि नहीं बतलायी है। (देखो—भा० १ पृ० ११५ इलोक १२५)
- ५. सोमदेवने अपने उपासकाष्ययनमें पूजनके भेद और उसकी विधिका विस्तृत वर्णन किया है, जिसे आगे बताया गया है। (देखो---भा॰ १ पु० १७१-१८५)
- ६ चामुण्डरायने अपने चारित्रसारमें अतिथिकी नवधा अक्तिमें 'अर्चाम' का नाम निर्देश किया है। तथा इज्याके जिनसेनके समान ही नित्यमह, चतुर्मुखमह, कल्पवृक्षमह, आष्टाह्निकमह इन चारमें ऐन्द्रध्वजमहको मिलाकर पाँच मेदोंका वर्णन किया है। परन्तु कौन सी पूजा किस विधिसे करनी चाहिए, इसका कोई खुलासा नहीं किया है। हाँ, जिनसेनके समान अपने घरसे जल-गन्धाक्षतादि ले जाकर जिन-पूजन करनेको नित्यमह कहा है और उसीके अन्तर्गत बलि और स्नपनका भी विधान किया है। (देको—भा॰ १ पृ० २५८)
- ७ अमितगतिने अपने श्रावकाचारके बारहवें परिच्छेदमें पूजनके दो मेद किये हैं—द्रव्यपूजा और भावपूजा । उन्होंने अचन और कायके संकोच करनेको द्रव्यपूजा और मनके संकोच करनेको

अर्थात् जिन-मिक्तमें मनके लगानेको भावपूजा कहा है। अथवा गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करनेको द्रव्यः पूजा और जिनदेवके गुण के चिन्तन करनेको भावपूजा कहा है। (देखो---भा०१ पृ० ३७३ श्लोक १२-१४)

८. वसुनिन्दिने अपने श्रावकाचारमें पूजनके ६ मेद बतलाये हैं—१. नामपूजा, २. स्थापना-पूजा, ३. द्रव्यपूजा, ४. क्षेत्रपूजा, ५. कालपूजा और ६. भावपूजा। अर्हन्त देवादिके नामोंका उच्चारण कर पुष्पक्षेपण करना नामपूजा है। तदाकार और अतदाकार-पूजनको स्थापनापूजा कहते हैं। इन्होंने तदाकारपूजनके अन्तर्गत प्रतिमा-प्रतिष्ठाका विस्तारसे वर्णन कर इस कालमें अतदाकार पूजनका निषेध किया है। जल-गन्धाक्षतादि अष्टद्रव्योंसे साक्षात् जिनदेवकी या उनकी मूर्तिकी पूजा करनेको द्रव्यपूजा कहा है। तीर्थंकरोंके जन्म, निष्क्रमण आदि कल्याणकोंके स्थानोंपर, तथा निर्वाण भूमियोंमें पूजन करनेको क्षेत्रपूजा कहा है। तीर्थंकरोंके गर्मादि पंच कल्याणकोंके दिन पूजन करनेको कालपूजा कहा है और जिनदेवके अनन्तचतुष्ट्य आदि गुणोंके कीर्तन करनेको भावपूजा कहा है। इसी भावपूजाके अन्तर्गत पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यान करनेका भी विधान किया है। देखो—भा० १ पृष् ४६४-४७४ गत गायाएँ)

९, सावयधम्म दोहाकारने जल-गंधाक्षतादि अष्टद्रव्योंके द्वारा जिनपूजन करनेका विधान किया है। (देखो---भा०१ पु०४९९-५०० गत दोहा)

- रै० पं० आशाधरने सागारधर्मामृतमें महापुराणके अनुसार नित्यमह आर्दि ४ मेदोंका ही निरूपण किया है। किन्तु तदाकार और अतदाकार पूजनके विषयमें कोई निर्देश नहीं किया है। इन्होंने 'इण्याये वाटिकाद्यपि न दुष्यित' (भा० २, पृ० १३ क्लोक ४०) पूजनार्थ पुष्पादिकी प्राप्तिके लिए बगीची आदि लगानेका भी विधान किया है। तथा अष्टद्रव्योंसे पूजन करनेका फल बताकर प्रकारान्तरसे उनके द्वारा पूजन करनेका निर्देश किया है।
- ११. पं॰ मेधावीने अपने धर्मसंग्रह श्रावकाचारमें आह्वानन, स्थापन, सन्निधीकरण और अच्टद्रव्यसे पूजनके पश्चात् 'संहितोक्त मंत्रों' से विमर्जन करनेका स्पष्ट विधान किया है। (देखो— भा॰ २ पृ॰ १५६ क्लोक ५६-५७)

पूजा करनेवाला किस प्रकारके जलसे स्नान करे, इसका भी पं० मेधावीने विस्तारसे वर्णन किया है। (देखो---भा० २ पृ० १५६ श्लोक ५१-५५)

इन्होंने सोमदेवके समान ही दातुन करके पूजन करनेका विधान किया है। (देखो—भा० २ पु० १५६, इलोक ५०)

- पं॰ मेघावीने पूजनके वसुनिन्दिके समान सिचल, अचिल और मिश्र ये तीन मेद किये हैं। तथा उन्होंके समान नाम, स्थापनादि छह मेद करके उनका विशद वर्णन किया है। (देखो— भा॰ २ पृ० १५९ क्लोक ८५-१००)
- १२, आचार्य सकलकीर्तिने अपने प्रश्ने त्तर श्रावकाचारके बीसवें परिच्छेदमें जिनबिम्ब और जिन-मन्दिर-प्रतिष्ठाकी महिमा बताकर अष्टद्रव्योसे पूजन करनेके फलका विस्तृत वर्णन किया है। किन्तु पूजनके मेदोंका और उसकी विधिका कोई वर्णन नहीं किया है। (देखो-भा० २, पृ० ३७७-३७८ गत इलोक)
  - १३ गुणमूषणने अपने श्रावकाचारमें नाम, स्थापनादि छह प्रकारकी पूजाओंका नाम-

निर्देश और स्वरूप-वर्णन कर जलादि अष्टद्रक्योंसे द्रव्यपूजनका, मंत्र जाप एवं पिष्डस्य-पदस्य आदि ध्यानोंके द्वारा भावपूजनका वर्णन वसुनन्दिके समान हो किया है। (देखो---भा० २ पू॰ ४५६-४५८ गत रलोक)

१४ ब्रह्मनेमिवलने अपने धर्मोपदेशपीयूषवर्ष आवकाचारमें जिनपूजनको अष्टद्रव्योसिं करनेका विधान और फलका विस्तृत वर्णन करते हुए भी उसके मेदोंका तथा विधिका कोई वर्णन नहीं किया है। (देखो—भा• २ पृ० ४९२-४९३)

१५. पं॰ राजमल्लजीने अपनी लाटीसंहितामें पूजनके आह्वान, प्रतिष्ठापन, सन्मिधीकरण, पूजन और विसर्जन रूप पंच उपचारोंका नाम निर्देश करके जलादि अष्टद्रव्योंसे पूजनका विधान तो किया है, परन्तु उसकी विशेष विधिका कोई वर्णन नहीं किया है। इसी प्रकार त्रिकाल पूजनका निर्देश करते हुए भी अर्थरात्रिमें पूजन करनेका स्पष्ट शब्दोंमें निषेध किया है। (देखो-भा० ३, पृ० १३१-१३३ गत क्लोक)

१६ उमास्वामीने अपने श्रावकाचारमें ग्यारह अंगुलसे बड़े जिन विम्बको अपने चरके चैत्यालयमें स्थापन करनेका निषेध तथा विभिन्न प्रमाणवाले जिन-विम्बके शुभाशुभ फलोंका विस्तृत वर्णन कर आह्वानादि पंचोपचारी पूजनका तथा स्नान, विलेपनादि इक्कीस प्रकारके पूजनका वर्णन किया है। यह इक्कीस प्रकारका पूजन अन्य श्रावकाचारोंमें दृष्टिगोचर नहीं होता है। हाँ, वैदिकी पूजा-पद्धतिमें सोलह उपचार वाले पूजनका विधान पाया जाता है, जिसे आगे दिखाया गया है। इन्होंने अष्टद्वव्योंसे पूजन करनेके फलका भी विस्तृत वर्णन किया है और अन्तमें नामादि चार निक्षेपोंसे जिनेन्द्रदेवका विन्यास कर पूजन करनेका विधान किया है। (देखों—भा० ३ पृ० १६०-१६७ गत श्लोक)

१७. पूज्यपादकृत श्रावकाचारमें नामादि चार निक्षेपोंसे और:यंत्र-मंत्र क्रमसे जिनाकृतिकी स्थापना करके जिनपूजनके करनेका विधान मात्र किया है। (देखो—भा० ३ पू० १९८ क्लोक ७८)

१८. वतसार आवकाचार—यह अज्ञात व्यक्ति-रचित केवल २२ क्लोक प्रमाण है और इसके १५ वें क्लोकमें प्रतिमा पूजनके साथ त्रिकाल वन्दना करनेका विधान मात्र किया गया है। (देखों— भा॰ ३ पृ॰ २०५)

१९. श्री अश्रदेवने अपने व्रतोद्योतन श्रावकाचारमें अष्टद्रव्योंसे जिनदेव, श्रुत और गुरुके पूजनका विधान करके भावपूर्वक जिन-स्नपन करनेका विधान मात्र किया है। (देखो—भा० ३ पू॰ २२६ इलोक १८०। पू॰ २२८ इलोक १९८)

२०. पद्मनिन्दिने अपने श्रावकाचारसारोद्धारमें प्रोषघोपवासके दूसरे दिन जल-गन्धाक्षतादिसे जिन-पूजा करनेका विधान मात्र किया है (देखो — भा० ३ पृ० ३६२ श्लोक ३१३) इसके अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी पूजाके विषयमें कुछ भी नहीं लिखा है।

२१ जिनदेवने अपने उपासकाध्ययनमें दानका वर्णन करनेके पश्चात् पूजनका विधान किया है कि गृहस्य चाँदो, सुवर्णं, स्फटिक आदिकी जिन-प्रतिमा निर्माण कराकर और उसकी प्रतिष्ठा कराके पूजा करे। पूजनके पूर्व दातुन करके मुख-शुद्ध कर, गालित जलसे स्नान कर देव-विसर्जन करने तक मौन धारण कर पूजन आरम्भ करे। अपनेमें इन्द्रका संकल्प कर आभूषणोंसे भूषित होकर, स्थापना मंत्रोसे जिनदेवकी स्थापना करे। पुनः दिक्पालोंका आवाहन कर, क्षेत्रपालके

साथ यक्ष-यक्षीकी स्थापना करे। पुनः मंत्र बीजाक्षरोसे सकलीकरण करके अपनेको शुद्धकर अष्ट-द्रव्योसे जिनपूजा प्रारम्भ करे। तत्पश्चात् पूर्व-आहूत देवोंको पूजकर उनका विसर्जन करे। (देखो भा० ३ पृ० ३९५-३९६ इलोक ३४३-३५६)

परिशिष्टमें दिये गये श्रावक-धर्मका वर्णन करनेवाले अंशोंमेंसे आचार्यं कुन्दकुन्दके चारित्र-पाहुडमें और उमास्वातिके तत्त्वार्थंसूत्रके सातवें अध्यायमें, पूजनका कोई वर्णन नहीं है। शिवकोटि-की रत्नमालामें केवल इतना वर्णन है कि नन्दीश्वर पर्वके दिनोंमें बलि-पुष्प संयुक्त शान्तिभिक्त करनी चाहिए (देखो—भा॰ ३ पृ॰ ४१४ श्लोक ४९)

आचार्य रिविषेणके पद्मचिरतगत श्रावकधर्मके वर्णनमें भी जिन-पूजनका कोई विधान नहीं है। जटासिंहनन्दिके वराङ्गचरितगत श्रावकाचारमें केवल इतना उल्लेख है कि दु:ख दूर करनेके लिए द्रत, शील, तप, दान, संयम और अहंत्पूजन करे। (देखो---भा० ३ पू० व्लोक ४)

आचार्य जिनसेन-रचित हरिवंशपुराण-गत श्रावकधर्मके वर्णनमें भी जिनपूजनका कोई वर्णन नहीं है। पद्मनित्यिञ्चिविशतिका गत श्रावकधर्मके वर्णनमें श्रावकके षट् कर्मीमें देवपूजाका नामोल्लेख मात्र है, उसकी विधि आदिका कोई वर्णन नहीं है (देखो भा० ३ पृ० ४२७ इलोक ७)

पग्गनिन्द-रिचत देशव्रतोद्योतनके सातवें इलोकमें देवाराधन-पूजनका उल्लेख है। इलोक २० से २३ तक जिन-बिम्ब और जिनालय बनवाकर स्नपनके साथ जलादि द्रव्योंसे पूजन करके पुण्योपार्जनका विधान किया गया है। (देखो—भा० ३ पृ० ४३८)

देवसेन-रचित प्राकृत भावसंग्रहमें पञ्चामृताभिषेक पूर्वक अष्टद्रव्योंमें पूजन करनेका विस्तृत वर्णन है। अभिषेकके अन्तर्गत इन्द्र, यम, वरुणादि देवोंके आवाहनका विधान किया गया है। तथा सिद्धचक्रयंत्रादिके उद्घार और पूजनका भी वर्णन है। (देखो—भा० ३ पृ० ४४७-४५२ गत गायाएँ)

वामदेव-रिचत संस्कृत भावसंग्रहमें भी सामायिक शिक्षाव्रतके अन्तर्गत जिनाभिषेक और अष्टद्रव्यसे पूजनका वर्णन है । देखो—भा० ३ पृ० ४६६-४६७ गत क्लोक)

आचार्य कुन्दकुन्द-रचित माने जानेवाले रयणसारमें 'श्रावकोंका दान-पूजन करना मुख्य कर्त्तव्य है, ऐसा वर्णन होनेपर भी, तथा पूजनका फल देव-पूज्य पद प्राप्त करनेका उल्लेख होनेपर भी पूजन-विधिका कोई वर्णन नहीं है। (देखो—भाग ३ पृष्ठ ४८० गाथा १०, १३)

पं॰ गोविन्द-विरिचत पुरुषार्थानुशासनमें सामायिक प्रतिमाके अन्तर्गत नित्य अर्हत्पूजनका जलादि शुद्ध द्रव्योंसे विधान करके पूजा-विधिको 'जिनेन्द्र संहिताओं' से जाननेकी सूचना की गई है। (देखो—माग ३ पृष्ठ ५२२-५२३ क्लोक ८६, ९७)

जैन परम्परामें जल, गन्ध, अक्षत आदि आठ द्रव्योंसे पूजनकी परिपाटी रही है। यह बात कपर दिये गये विवरणसे प्रकट होती है, परन्तु उमास्वामी श्रावकाचारमें जा २१ प्रकारके उपचार बाले पूजनका विधान किया है, उसपर स्पष्ट रूपसे वैदिकी पूजा-पद्धतिका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है यह आगेके विवरणसे पाठक स्वयं जान लेंगे।

# २२. पूजनको विधि

देवपूजनके विषयमें कुछ और स्पष्टीकरणकी आवश्यकेता है, क्योंकि सर्वसाधारणजन इसे

प्रतिदिन करते हुए भी उसके वास्तिबक रहस्यसे अनिभन्न हैं, यही कारण है कि वे यहा-तदा रूपसे करते हुए सर्वत्र देखे जाते हैं।

यद्यपि इज्याओंका विस्तृत वर्णन सर्वप्रथम आचार्य जिनसेनने किया है, तथापि उन्होंने उसकी कोई व्यवस्थित प्ररूपणा नहीं की है। जहाँतक मेरा अध्ययन है, पूजनका व्यवस्थित एवं विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम आचार्य सोमदेवने ही किया है।

### पुजनका उपक्रम

देवपूजा करनेके लिए उद्यत व्यक्ति सर्वप्रथम अन्तःशुद्धि और बहिःशुद्धिको करे। चित्तकी चंचलता, मनको कुटिलता या हृदयकी अपवित्रता दूर करनेको अन्तःशुद्धि कहते हैं। दन्तभावन आदि करके निर्मल एवं प्राप्तुक जलसे स्नानकर भुले स्वच्छ शुद्ध वस्त्र-धारण करनेको बहिःशुद्धि कहते हैं।

## पूजनका वर्ष बीर भेद

जिनेन्द्रदेव, गुरु, शास्त्र, रत्नत्रय धर्म आदिकी आराधना, उपासना या अर्चा करनेको पूजन कहते हैं। आचार्य वसुनन्दिने पूजनके छह मेद गिनाकर उसका विस्तृत विवेचन किया है। (देखो भाग १ पृष्ठ ४६४-४७६, गाथा ३८१ से ४९३ तक) छह भेदोंमें एक स्थापना पूजा भी है। साक्षात् जिनेन्द्रदेव या आचार्यादि गुरुजनोंके अभावमें उनकी स्थापना करके जो पूजा की जाती है उसे स्थापना पूजा कहते हैं। यह स्थापना दो प्रकारसे की जाती है, तदाकार रूपसे और अतदाकार रूपसे। जिनेन्द्रका जैसा शान्त वीतराग स्वरूप परमागममें बताया गया है, तदनुसार पाषाण, धातु आदिको मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठा-विधिसे उसमें अर्हन्तदेवकी कल्पना करनेको तदाकार स्थापना कहते हैं। इस प्रकारसे स्थापित मूर्तिको लक्ष्य करके, या केन्द्र-बिन्दु बनाकर जो पूजा की जाती है, उसे तदाकार स्थापना पूजन कहते हैं। इस प्रकारके पूजनके लिए आचार्य सोमदेवने प्रस्ता-वना, पुराकमं, स्थापना, सन्निधापन, पूजा और पूजा-फल इन छह कर्तव्योंका करना आवश्यक बताया है। यथा—

आचा दौष्टिचत्यनिर्मीक्षादन्या स्नानाद्ययाविधिः ॥ ४२८ ॥

बाप्लुतः संप्लुतः स्वान्तः शुचिवासां विभृषितः ।

मीन-संयमसंपन्नः कुर्याद्देवार्चनाविधिम् ।। ४३८ ॥

दन्तवावनशुद्धास्यो मुखवासीचिताननः ।

असंजातान्यसंसर्गः सुधीर्देवानुपाचरेत् ॥ ४३९ ॥ (देस्रो---भाग १, पृष्ठ १७१-१७२)

कितने ही लोग बिना दातुन किये ही पूजन करते हैं, उन्हें 'दन्तवावनशुद्धास्यः' प्रदेपर ध्यान देना चाहिए, जिसमें बताया गया है कि मुखको दातुनसे तुद्ध करके भगवान्की पूजा करें। इस सम्बन्धमें इसी क्लोकके द्वारा एक और पुरानी प्रवापर प्रकाश पड़ता है, वह यह कि मुखपर वस्त्र बांधकर भगवान्की पूजा करें। पुराने लोग दुपट्टेसे मुखको बांधकर पूजन करते रहे हैं, बुन्देलखंडके कई स्थानोंमें यह प्रथा बाज भी प्रचल्कित है। मूर्तिपूजक क्वेताम्बरोंमें भी मुख बांधकर ही पूजा की जाती है।

१. अन्तःशुद्धि वहिःशुद्धि विदघ्याद्देवतार्चनम्।

# प्रस्तावना पुराकर्म स्थापना सन्निधापनम् । पूजा पूजाफलं चेति षड्विधं देवसेवनम् ॥

(देखो-भाग १ पृष्ठ १८० श्लोक ४९५)

पूजनके समय जिनेन्द्र-प्रतिमाके अभिषेककी तैयारी करनेको प्रस्तावना कहते हैं। जिस स्थानपर अहंद्विम्बको स्थापितकर अभिषेक करना है, जस स्थानकी शुद्धि करके जलादिकसे भरे हुए कलशोंको चारों ओर कोणोंमें स्थापना करना पुराकर्म कहलाता है। इन कलशोंके मध्यवर्ती स्थानमें रखे हुए सिहासनपर जिनविम्बके स्थापन करनेको स्थापना कहते हैं। 'ये वही जिनेन्द्र हैं, यह बही सुमेरुगिरि है, यह वही सिहासन है, यह बही साक्षात् क्षीरसागरका जल कलशोंमें भरा हुआ है, और मैं साक्षात् इन्द्र बनकर भगवान्का अभिषेक कर रहा हूँ', इस प्रकारकी कल्पना करके प्रतिमाक समीपस्थ होनेको सिन्धापन कहते हैं। अहंत्प्रतिमाकी आरती उतारना, जलादिकसे अभिषेक करना, अष्टद्रव्यसे अर्चा करना, स्तोत्र पढ़ना, चंवर ढोरना, गीत, नृत्य आदिसे भगवद्भिक्त करना यह पूजा नामका पाँचवाँ कर्तव्य है। जिनेन्द्र-विम्बके पास स्थित होकर इष्ट प्रार्थना करना कि हे देव, सदा तेरे चरणोंमें मेरी मिक्त बनी रहे, सर्व प्राणियोंपर मैत्री भाव रहे, शास्त्रों का अभ्यास हो, गुणो जनोंमें प्रमोद भाव हो, परोपकारमें मनोवृत्ति रहे, समाधिमरण हो, मेरे कर्मोंका क्षय और दु:खोंका अन्त हो, इत्यादि प्रकारसे इष्ट प्रार्थना करनेको पूजा फल कहा गया है। दिखो श्रावका० भाग १ पृष्ठ १८० आदि, स्लोक ४९६ आदि)

पूजाफलके रूपमें दिये गये निम्न क्लोकोंसे एक और भी तथ्यपर प्रकाश पड़ता है। वह

प्रातिविधिस्तव पदाम्बुजपूजनेन मध्याह्नसन्निधिरयं मुनिमाननेन । सायंतनोऽपि समयो मम देव यायान्नित्यं त्वदाचरणकीतंनकामितेन ॥

(भाग १ पु० १८५ क्लोक ५२९)

अर्थात् हे देव, मेरा प्रातःकाल तेरे चरणोंकी पूजासे, मध्याह्नकाल मुनिजनोंके सन्मानसे और सायंकाल तेरे आचरणके संकीर्तनसे नित्य व्यतीत हो।

पूजा-फलके रूपमें दिये गये इस क्लोकसे यह भी ध्विन निकलती है कि प्रातःकाल अध्य द्रव्योसे पूजन करना पौर्वाह्मिक पूजा है, मध्याह्मकालमें मुनिजनोंको आहार आदि देना माध्या- ह्निक पूजा है और सार्यकालके समय भगवद्-गुण कीर्तन करना अपराह्मिक पूजा है। इस विधिसे विकाल पूजा करना श्रावकका परम कर्तव्य है और सहज साध्य है।

उक्त विवेचनसे स्पष्ट जात होता है कि आह् वानन, स्थापन और सन्निधीकरणका आर्ण-मार्ग यह था, पर उस मार्गके भूल जानेसे लोग आजकल यद्धा-तद्धा प्रवृत्ति करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

तदाकार स्थापनाके अमावमें अतदाकार स्थापना की जाती है। अतदाकार स्थापनामें प्रस्तावना, पुराकर्म आदि नहीं किये जाते, क्योंकि जब प्रतिमा ही नहीं है, तो अभिष के आदि किसका किया जायगा? अतः पित्रत्र पुष्प, पल्लव, फलक, मूर्जपत्र, सिकता, शिलातल, क्षिति, क्योम या हृदयमें अर्हुन्तदेवकी अतदाकार स्थापना करनी चाहिए। वह अतदाकार स्थापना किस प्रकार करनी चाहिए, इसका वर्णन आचार्य सोमदेवने इस प्रकार किया है:—

अर्हुन्नतनुमध्ये दक्षिणतो गणधरस्तथा पश्चात् । श्रुतगीः साभुस्तदनु च पुरोर्जप दृगवगमवृत्ताति ॥ ४४८ ॥ भूजें, फलके सिचये शिलातले संकते क्षितौ व्योग्नि । हृदये नेति स्थाप्याः समयसमाचारनेदिर्मिनत्यस् ॥ ४४९ ॥

(देखो भाग १ प० १७३)

अर्थात्—मूर्जपत्र आदि पवित्र बाह्य वस्तुमें या हृदयके मध्य भागमें अर्हन्तको, उसके दक्षिण भागमें गणधरको, पिचम भागमें जिनवाणीको, उत्तरमें साधुको और पूर्वमें रत्नत्रयरूप धर्मको स्थापित करना चाहिए। यह रचना इस प्रकार होगी:—

रत्नत्रय धर्म साधु अर्हन्तदेव गणधर जिनवाणी

इसके परचात् भावात्मक अष्टद्रव्यके द्वारा क्रमशः देव, शास्त्र, गुरु और रत्नत्रय धर्मका पूजन करे। तथा दर्शनभक्ति, ज्ञानभक्ति, चारित्रभक्ति, पंचगुरुभक्ति, सिद्धभक्ति, आचार्यभक्ति और शान्तिभक्ति करे। आचार्य सोमदेवने इन भक्तियोंके स्वतंत्र पाठ दिये हैं। शान्तिभक्तिका पाठ इस प्रकार है:—

भवदुःखानल्यान्तिधर्मामृतवर्षजनितजनशान्तिः । शिवशर्मास्रवशान्तिः शान्तिकरः स्ताज्जिनः शान्तिः ॥ ४८१ ॥ (देखो-स्माग १ पृष्ठ १७८)

यह पाठ हमें वर्तमानमें प्रचलित शान्तिपाठकी याद दिला रहा है। उपर्युक्त तदाकार और अतदाकार पूजनके निरूपणका गंभीरतापूर्वक मनन करनेपर स्पष्ट प्रतीत होता है कि वर्तमानमें दोनों प्रकारकी पूजन-पद्धतियोंकी खिचड़ी पक रही है, और लोग यथार्थ मार्गको बिलकुल भूल गये हैं।

निष्कर्ष —तदाकार पूजन द्रव्यात्मक और अतदाकार पूजन भावात्मक है। गृहस्य सुविधानुसार वोनों कर सकता है। पर आचार्य वसुनन्दि और गुणभूषण इस हुंडावसिंपणीकालमें अतदाकार स्थापनाका निषेध करते हैं। वे कहते हैं कि लोग यों ही कुलिंगियोंके यद्वा-तद्वा उपदेशसे मोहित हो रहे हैं, फिर यदि ऐसी दशामें अर्हन्मतानुयायी भी जिस किसी वस्तुमें अपने इष्ट देवकी स्थापना कर उसकी पूजा करने लगेंगे, तो साधारण लोगोंसे विवेकी लोगोंमें कोई मेद न रह सकेगा। तथा सर्वसाधारणमें नाना प्रकारके सन्देह भी उत्पन्न होंगे। (देखो—भाग १ पृष्ठ ४६४ गाथा ३८५)

यद्यपि आचार्यं वसुनिन्दका अतदाकार स्थापना न करनेके विषयमें तर्कं या दलील है तो युक्ति-संगत, पर हुंडावसिंपणीका उल्लेख किस आधारपर कर दिया, यह कुछ समझमें नहीं आया ? खासकर उस दशामें, जब कि उनके पूर्ववर्त्ती आचार्य सोमदेव बहुत विस्तारके साथ उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। फिर एक बात और विचारणीय है कि क्या पंचम कालका ही नाम हुंडाव-संपिणी है, या प्रारंभके चार कालोंका नाम भी है। यदि उनका भी नाम है, तो क्या चतुर्थकालमें

भी असदाकार स्थापना नहीं की जाती थी ? यह एक प्रश्न है, जिसपर कि विद्वानों द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है।

उमास्वामिश्रावकाचार, धर्मसंग्रह श्रावकाचार और लाटीसंहितामें पूजनके पाँच उपचार बतलाये हैं—आबाहन, स्थापन, सिन्नधीकरण, पूजन और विसर्जन। इन तीनों ही श्रावकाचारोंमें स्थापनाके तदाकार और अतदाकार भेद न करके सामान्यरूपसे पूजनके उक्त पाँच प्रकार बतलाये हैं। फिर भी जब सोमदेव-प्ररूपित उक्त छह प्रकारोंको सामने रखकर इन पाँच प्रकारोंपर गम्भीरतासे विचार करते हैं, तब सहजमें ही यह निष्कर्ष निकलता है कि ये पाँचों उपचार अतदाकार स्थापना बाले पूजनके हैं, क्योंकि अतदाकार या अस-द्भावस्थापनामें जिनेन्द्रके आकारसे रहित ऐसे अक्षत-पुष्पादिमें जो स्थापना की जाती है, उसे अतदाकार या अस-द्भाव स्थापना कहते हैं। अक्षत-पुष्पादिमें जिनेन्द्रदेवका संकल्प करके हैं जिनेन्द्र, अत्र अवतर, अवतर' उच्चारण करके आह्वानन करना, 'अत्र तिष्ठ तिष्ठ' बोलकर स्थापन करना और 'अत्र मम सिन्नहितो भव' कहकर सिन्नधीकरण करना आवश्यक है। तदनन्तर जलादि द्रव्योंसे पूजन करना चौथा उपचार है। पुनः जिन अक्षत-पुष्पादिमें जिनेन्द्रदेवकी संकल्पपूर्वक स्थापना की गई है उन अक्षत-पुष्पादिका अविनय न हो, अतः संकल्पसे ही विसर्जन करना भी आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार अतदाकार स्थापनामें यह पक्ष उपचार सुघटित एवं सुसंगत हो जाते हैं इस कथनकी पुष्टि प्रतिष्ठा दीपकके निम्न-लिखित श्लोकोंसे होती है—

साकारा च निराकारा स्थापना द्विविधा मता।
अक्षतादिनिराकारा साकारा प्रतिमादिषु॥१॥
आह्वानं प्रतिष्ठानं सन्निधीकरणं तथा।
पूजा विसर्जनं चेति निराकारे भवेदिति॥२॥
साकारे जिनबिम्बे स्यादेक एवोपचारकः।
स चाष्टविध एवोक्तं जल-गन्धाक्षतादिभिः॥३॥

अर्थ—स्थापना दो प्रकारकी मानी गयी है—साकारस्थापना और निराकारस्थापना। प्रतिमा आदिमें साकार स्थापना होती है। प्रतिमा आदिमें साकार स्थापना होती है। निराकार स्थापनामें आह्वानन, स्थापन, सिन्नधीकरण, पूजन और विसर्जन ये पाँच उपचार होते हैं। किन्तु साकार स्थापनामें जल, गन्ध, अक्षत आदि अष्ट प्रकारके द्वव्योंसे पूजन करने रूप एक ही उपचार होता है।

इन सब प्रमाणोंके प्रकाशमें यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि वर्तमानमें जो पूजन-पद्धति चल रही है, वह साकार और निराकार स्थापनाकी मिश्रित परिपाटी है। विवेकी जनोंको उक्त आगम-मार्गसे ही पूजन करना चाहिए।

अतएव निराकार पूजनके विसर्जनमें 'आहूता ये पुरा देवा' इत्यादि क्लोक न बोलकर 'सङ्कल्पित जिनेन्द्रान् विसर्जयामि' इतना मात्र बोलकर पुष्प-क्षेपण करके विसर्जन करना चाहिए।

'आहूता ये पुरा देवा' इत्यादि विसर्जन पाठ-गत इलोक तो मूर्ति-प्रतिष्ठा और यज्ञादि करनेके समय आह्वानन किये गये इन्द्र, सोम, यम, वरुण आदि देवोंके विसर्जनार्थ है और उन्हींको लक्ष्य करके 'लब्धभागा यथाक्रमस्' पद बोला जाता है, जैसा कि आगे किये गये वर्णनसे पाठक जान सकेंगे।

# २३. बाबाहन और विसर्जन

सोमदेवने पूजनके पूर्व अभिषेकके लिए सिंहासन पर जिनबिम्बके विराजमान करनेको स्थापना कहा है और उसके पश्चात् लिखा है कि इस अभिषेक महोत्सवमें कुशल-सेम-दक्ष इन्द्र, अनिन, यम, नैऋत, वरुण वायु, कुबेर और ईश, तथा श्रेष चन्द्र आदि आठ प्रमुख ग्रह अपने-अपने परिवारके साथ आकर और अपनी-अपनी दिशामें स्थित होकर जिनाभिषेकके लिए उत्साही पुरुषोंके विष्नोंको शान्त करें। (श्रावकाचार सं॰ भाग १ पृष्ठ १८२ क्लोक ५०४)

देवसेनने प्राकृत भावसंग्रहमें सिंहासनको ही सुमेरु मानकर उसपर जिनिबम्बको स्थापित करनेके बाद दिग्पालोंको आवाहन करके अपनी-अपनी दिशामें स्थापित कर और उन्हें यज्ञ भाग देकर तदनन्तर जिनाभिषेक करनेका विधान किया है। (श्रावकाचार सं० भाग ३ पृष्ठ ४४८ गाथा ८८-९२)

अभिषेकके पश्चात् जिनदेवका अष्ट द्रव्योसि पूजन करके, तथा पञ्च परमेष्ठीका ध्यान करके पूर्व-आहत दिग्पाल देवोंको विसर्जन करनेका विधान किया है। यथा—

> झाणं झाऊण पुणो मज्झाणिलवंदणत्थ काऊण । उवसंहरिय विसज्जउ जे पुक्वावाहिया देवा ॥ (भाग ३ पृष्ठ ४५२ गाथा १३२)

अर्थात्-जिनदेवका घ्यान करके और माध्याह्निक वन्दन-कार्य करके पूजनका उपसंहार करते हुए पूर्व आहूत देवोंका विसर्जन करे।

वामदेवने संस्कृत भावसंग्रहमें भी उक्त-अर्थको इस प्रकार कहा है-

स्तुत्वा जिनं विसर्ज्यापि दिगीशादि मरुद्-गणान् । अचिते मूलपीठेऽय स्थापयेज्जिननायकम् ॥ (भाग ३ पृष्ठ ४६८ क्लोक ४७)

अर्थात्—अभिषेकके बाद जिनदेवकी स्तुति करके और दिग्पालादि देवोंको विसर्जित करके जिनबिम्बको जहाँसे उठाया था, उसी मूलपीठ (सिंहासन) पर स्थापित करे।

उक्त उल्लेखोंसे यह बात स्पष्ट है कि अभिषेकके समय आहूत दिग्पालादि देवोंके ही विसर्जनका विधान किया गया है और उन्हींको लक्य करके यह बोला जाता है—

आहूता ये पुरा देवा लब्धभागा यथाकमस्। ते मयाऽभ्यचिता भक्त्या सर्वे यान्त् यथास्थितिस्।।

अर्थात्—जिन दिग्पालादि देवोंका मैंने अभिषेकके पहिले आवाहन किया था, वे अपने यज्ञ-भागको लेकर यथा स्थान जार्वे।

यहां यह आशंका की जा सकती है कि जिनाभिजेकके समय इन दिग्पाल देवोंके आवाहनकी क्या आवश्यकता है ? इसका समाधान मिलता है श्री रयधुरचित 'वड्ढमाणचरिउ' से । वहाँ बतलाया गया है कि म॰ महावीरके जन्माभिजेकके समय सौधर्म इन्द्र सोम, यम, वरुण आदि दिग्पालोंको बुलाकर और पांडुक शिलाके सर्व और प्रदक्षिणा रूपेसे खड़े कर कहता है—

णिय णिय दिस रक्खड् सावद्याण, मा कोवि विसउ सुरु मण्झ ठाण । (ब्यावर भवन प्रति, पत्र ३६ ए) अर्थात्—हे दिग्पाली, तुम लोग सावधान होकर अपनी-अपनी दिशाका संरक्षण करो और अभिषेक करनेके इस मध्यवर्ती स्थानमें किसी भी देवको प्रवेश मत करने दो।

यह व्यवस्था ठीक उसी प्रकारकी है, जैसीकी आज भी किसी महोत्सव या सभा आदिके अधिवेशनके समय कमाण्डर अपने सैनिकोंको, या स्वयंसेवकनायक अपने स्वयंसेवकोंको रंगमंच या सभा-मंडपके सर्व ओर नियुक्त करके उन्हें शान्ति बनाये रखने और किसीको भी रंगमंच या सभा-मंडपमें प्रविष्ट नहीं होने देनेके लिए देता है। जब उक्त कार्य सम्पन्न हो जाता है तो इन नियुक्त पुरुषोंको धन्यवादके साथ पारितोषिक देकर विसीजत करता है।

तीर्थंकरोंके जन्माभिषेकके समयकी यह व्यवस्था आज भी लोग पञ्चामृताभिषेकके समय करते हैं। पर यह बताया जा चुका है कि नवीन मूर्त्तिकी प्रतिष्ठाके समय जन्मकल्याणकके दिन बनाये गये सुमेरु पर्यंत पर ही यह सब किया जाना चाहिए। पञ्चकल्याणकोंसे प्रतिष्ठित मूर्तिका प्रतिदिन जन्मकल्याणककी कल्पना करके उक्त विधि-विधान करना उचित नहीं है, क्योंकि मुक्तिको प्राप्त तीर्थंकरोंका न आगमन हो होता है और न वापिस गमन ही। अतएव उपर उद्धृत प्रतिष्ठा वीपकके उल्लेखानुसार जिनबिम्बका केवल जलादि अष्टद्रव्योंसे पूजन ही करना शास्त्र-विहित मार्ग है। प्रतिमाके सम्मुख विद्यमान होते हुए न आह्वानन आदिकी आवश्यकता है और न विसर्जन को ही।

पूर्व कालमें चतुर्विशित-तीर्थंकर-भिक्त, सिद्ध भिक्त आदिके बाद शान्ति भिक्त बोली जाती थी, आज उनका स्थान चौबीस तीर्थंकर पूजा और सिद्ध पूजाने तथा शान्ति भिक्तिका स्थान वर्तमानमें बोले जानेवाले शान्ति पाठने ले लिया है, अतः पूजनके अन्तमें शान्ति पाठ तो अवश्य बोलना चाहिए। किन्तु विसर्जन-पाठ बोलना निर्थंक ही नहीं, प्रत्युत भ्रामक भी है, क्योंकि मुक्तात्माओंका न आगमन ही संभव है और न वापिस गमन ही।

हिन्दू-पूजा पद्धति या वैदिकी पूजा-पद्धतिमें यज्ञके समय आहूत देवोंके विसर्जनार्थं यही 'आहूता ये पुरा देवा' क्लोक बोला जाता है।

# २४. वेदिकपूजा-पद्यति

वैदिकधमें में पूजाके सोलह उपचार बताये गये हैं—१ आवाहन, २ आसन, ३ पाद्य, ४ अर्घ्य, ५ आचमनीय, ६ स्नान, ७ वस्त्र, ८ यज्ञोपवीत, ९ अनुलेपन या गन्ध, १० पुष्प, ११ चूप, १२ दीप, १३ नेवेद्य, १४ नमस्कार, १५ प्रदक्षिण और १६ विसर्जन और उद्धासन । विभिन्न प्रन्थोंमें कुछ मेद भी पाया जाता है—िकसीमें यज्ञोपवीतके परचात् भूषण और प्रदक्षिण या नेवेद्यके बाद ताम्बूलका उल्लेख है, अतः कुछ प्रन्थोंमें उपचारोंकी संख्या अठारह है, किसीमें आवाहन नहीं है, किन्तु आसनके बाद स्वागत और आचमनीयके बाद मधुपकं है। किसीमें स्तोत्र और प्रणाम भी है। जो वस्त्र और आमूषण समर्पण करनेमें असमर्थ है, वह सोलहमेंसे केवल दश उपचारवाली पूजा करता है। जो इसे भी करनेमें असमर्थ है, वह केवल पुष्पोपचारी पूजा करता है।

श्री पं • कैळासचन्द्रजी क्रिकित उपासकाष्ययनकी प्रस्तावनासे ।

अतिष्ठित प्रतिमामें आबाहन और विसर्जन नहीं होता, केवल चौदह ही उपचार होते हैं। अथवा आबाहन और विसर्जनके स्थानमें मन्त्रोच्चारण-पूर्वक पुष्पाञ्जलि दी जाती है। नवीन प्रतिमामें सोलह उपचारवाली ही पूजा होती है।

# जैन वृजापद्धति

उक्त पूजायद्वतिको जैन परम्परामें किस प्रकारसे परिवर्धित करके अपनाया गया है, यह उमास्वामि-श्रावकाचारके इलोक १३६ और १३७ में देखिये। यहाँ इक्कीस प्रकारकी बतलायी गयी है। यथा—१. स्नानपूजा, २. विलेपनपूज, ३. आभूषणपूजा, ४. पुष्पपूजा, ५. सुगन्धपूजा, ६. धूप-पूजा, ७. प्रदीपपूजा, ८. फलपूजा, ९. तन्दुलपूजा, १०. पत्रपूजा, ११. पुंगीफलपूजा, १२. नैवेखपूजा, १३. जलपूजा, १४. वसनपूजा, १५. वमरपूजा, १६. छत्रपूजा, १७. वादित्रपूजा, १८. गीतपूजा, १९. नृत्यपूजा, २० स्वस्तिकपूजा और २१. कोषवृद्धिपूजा अर्थात् भण्डारमें द्वव्य देना।

पाठक स्वयं ही अनुभव करेंगे कि जैन परम्परामें प्रचलित अष्ट द्रव्योंमेंसे जो द्रव्य बैदिक-परम्पराकी पूजामें नहीं थे, उनको निकाल करके किस विधिसे युक्तिके साथ इक्कीस प्रकारके पूजनका विधान उमास्वामीने अपने श्रावकाचारमें किया है। (देखो—भाग ३, पृ॰ १६४, इलोक १३५-१३७

इससे आगे चलकर उमास्वामीने पंचोपचारवाली पूजाका भी विधान किया है। वे पाँच उपचार ये हैं—१ आवाहन, २ संस्थापन, ३ सिन्निधीकरण, ४ पूजन और ५ विसर्जन । इस पंचोपचारी पूजनका विधान धर्मसंग्रह श्रावकाचारमें पं० मेधावीने तथा लाटीसंहितामें पं० राजमल्लजीने भी किया है ।

## शान्तिसंत्र, शान्तिभारा, पुण्याह्याभन और हवन

यद्याग जैनधर्म निवृत्ति-प्रधान है और उसमें पापरूप अशुभ और पुण्यरूप शुभ क्रियाओं की निवृत्ति होने तथा आत्मस्वरूपमें अवस्थिति होनेपर ही मुक्तिकी प्राप्ति बतलायी गयी हैं। पर यह अवस्था वीतरागी साधुओं के ही संभव है; सरागी श्रावक तो उक्त लक्ष्यको सामने रखकर यथासंभव अशुभ क्रियाओं की निवृत्तिके साथ शुभक्रियाओं में प्रवृत्ति करता है। इसी दृष्टिसे आचार्यों ने देव-पूजा आदि कर्तव्यों का विधान किया है। वर्तमानमें निष्काम वीतरागद्रेवके पूजनका स्थान सकाम देवपूजन लेता जा रहा है और जिनपूजनके पूर्व अभिषेकके समय शान्तिघारा बोलते हुए तथा पूजनके पश्चात् शान्तिपाठके स्थानपर या उसके पश्चात् अनेक प्रकारके छोटे-बड़े शान्तिमंत्र बोलनेका प्रचार बढ़ता जा रहा है। इन शान्तिमंत्रोंमें बोले जानेवाले पदों एवं वाक्योंपर बोलनेवालोंका घ्यान जाना चाहिए कि क्या हमारे वीतरागी जिनदेव कोई अस्त्र-शस्त्र लेकर बैठे हुए हैं

१. 'प्रतिष्ठितप्रतिमायामाबाहन-विसर्जनयोरभावेन चतुर्दशोपचारैव पूजा । अथवा आवाहन-विसर्जनयोः स्थाने मन्त्रपुष्पाञ्जिक्ष्वावस् । नूतनप्रतिमायां तु वोडशोपचारैव पूजा । (संस्काररत्नमाला पृष्ठ २७) ।

२. श्रां॰ सं॰ भाग ३, पृष्ठ १६५, रहोक १४७-१४८।

३. श्रा० सं० साम ३, पुष्ठ १५६, रलोक ५६।

४. श्रा॰ सं॰ भाग ३, पृष्ठ १३१-१३२, रकोक १७३-१७४।

जो कि हमारे द्वारा 'सर्वशत्रृं छिन्द छिन्द, भिन्द भिन्द', बोलनेपर हमारे शत्रुओं का विनाश कर देंगे। फिर यह भा तो विचारणीय है कि हमारा शत्रु भी तो यही पद या वावय बोल सकता है! तब वैसी दशामें जिनदेव आपकी इष्ट प्रार्थनाको कार्यरूपसे परिणत करेंगे, या आपके शत्रुकी प्रार्थनापर ध्यान देंगे? वास्तविक बात यह है कि कियाकाण्डी भट्टारकोंने बाह्यणी शान्तिपाठ आदिकी नकल करके उक्त प्रकार पाठोंको जिनदेवोंके नामोंके साथ जैन रूप देनेका प्रयास किया है और सम्यक्तवके स्थानपर मिथ्यात्वका प्रचार किया है। वास्तविक शान्तिपाठ तो 'क्षेमं सर्वप्रजानां' बादि क्लोकोंवाला ही है, जिसमें सर्व सौक्यप्रदायी जिनधर्मके प्रचारकी भावना की गई है और अन्तमें 'कुर्वन्तु जगतः शान्ति' वृषभाद्या जिनेश्वराः की निःस्वार्थं निष्काम भावना भायी गयी है।

जैन पद्धतिसे की जानेवाली विवाह-विधिक अन्तमें तथा मूर्ति प्रतिष्ठाके अन्तमें किया जाने-वाला पुण्याह वाचन भी वैदिक पद्धतिके अनुकरण हैं और नियत परिणाममें किये जानेवाले मंत्र-जापोंके दशमांश प्रमाण हवन आदिका किया-कराया जाना भी अन्य सम्प्रदायका अन्धानुसरण है, फिर भले ही उसे जैनाचारमें किसीने भी सम्मिलित क्यों न किया हो ?

जैनधर्मको सारी भित्ति सम्यक्त्वरूप मूल नीवपर आश्रित है। सम्यक्त्वके दूसरे निःकांक्षित अंगके स्वरूपमें बतलाया गया है कि धर्म धारण करके उसके फलस्वरूप किसी भी लीकिक लाभ की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई जैनी इस नि.कांक्षित अंगका पालन नहीं करता है, प्रत्युत धर्मसाधन या अमुक मंत्रजापसे किसी लौकिक लाभकी कामना करता है, तो उसे मिध्यात्वी जानना चाहिए।

# २६. स्तपन, पूजन, स्तोत्र, जप, घ्यान और लय

सोमदेवने अपने उपासकाध्ययनमें सामायिक शिक्षाव्रतके अन्तर्गत देवपूजनका विधान किया है और देवपूजाके समय छह कियाओं के करनेका उल्लेखकर उनका विस्तृत वर्णन किया है। वे छह कियाएँ इस प्रकार हैं—

स्तपनं पूजनं स्तोत्रं जपो ध्यानं श्रुतस्तवः । षोढा क्रियोदिता सिद्भूदेवसेवासु गेहिनाम् ॥

(भाग १, पृष्ठ २२९, इलोक ८८०)

अर्थात्—सन्त पुरुषोंने गृहस्थोंके लिए देवोपासनाके समय स्नपन, पूजन, स्तोत्र, जप, ध्यान और श्रुतस्तव (शास्त्रमन्ति और स्वाध्याय) इन छह क्रियाओंका दिधान किया है ।

स्तपन नाम अभिषेकका है। इसका विचार 'जलाभिषेक या पञ्चामृताभिषेक' शीर्षकमें पहिले किया जा चुका है। स्तपन यतः पूजनका ही अंग है, अतः उसका फल भी पूजनके ही अन्तर्गत जानना चाहिए। हालांकि आचार्योंने एक-एक द्रव्यसे पूजन करनेका और जल-दुग्ध आदिके अभिषेक करनेका फल पृथक्-पृथक् कहा है। पर उन सबका अर्थ स्वर्ग-प्राप्तिकप एक ही है।

श्रुतस्तव नाम सबहुमान जिनागमकी भिवत करना और उसका स्वाध्याय करना श्रुतस्तव कहलाता है। स्नपन पूजन और श्रुतस्तवके सिवाय श्रेष जो तीन कर्तत्र्य और कहे हैं—जप, ध्यान और रूप। इनका स्वरूप आगे कहा जा रहा है।

सर्वं साधारण लोग पूजा, जप आदिको ईश्वर-आराधनाके समान प्रकार समझकर उनके फलको भी एक-सा ही समझते हैं। कोई विचारक पूजाको श्रेष्ठ समझता है, तो कोई जप, ध्यान आदिको। पर शास्त्रीय दृष्टिसे जब हम इन पाँचोंके स्वरूपका विचार करते हैं तो हमें उनके स्वरूपमें ही नहीं, फलमें भी महान् अन्तर दृष्टिगोचर होता है। आचार्योंने इनके फलको उत्तरोत्तर कोटि-गुणित बतलाया है। जैसा कि इस अत्यन्त प्रसिद्ध इलोकसे सिद्ध है—

यूजाकोटिसमं स्तोत्रं स्तोत्र-कोटिसमो जपः। जप-कोटिसमं ध्यानं ध्यान-कोटिसमो लयः॥

अर्थात्—एक कोटिवार पूजा करनेका जो फल है, उतना फल एकबार स्तोत्र-पाठ करनेमें है। कोटि वार स्तोत्र पढ़नेसे जो फल होता है, उतना फल एक वार जप करनेमें होता है। इसी प्रकार कोटि जपके समान एक वारके घ्यानका फल और कोटि घ्यानके समान एक वारके लयका फल जानना चाहिए।

पाठकगण शायद उक्त फलको बांचकर चौंकेंगे और कहेंगे कि ध्यान और लयका फल तो उत्तरोत्तर कोटिगुणित हो सकता है, पर पूजा, स्तोत्र और जपका उत्तरोत्तर कोटिगुणित फल कैसे सम्भव है ? उनके समाधानार्थ यहाँ उनके स्वरूपपर कुछ प्रकाश डाला जाता है :

- १.पूजा—पूज्य पुरुषोंके सम्मुख जानेपर अथवा उनके अभावमें उनकी प्रतिकृतियोंके सम्मुख जानेपर सेवा-मिक्त करना, सत्कार करना, उनकी प्रदक्षिणा करना, नमस्कार करना, उनके गुज-गान करना और घरसे लाई हुई भॅटको उन्हें समर्पण करना पूजा कहलाती है। वर्तमानमें विभिन्न सम्प्रदायोंके भीतर जो हम पूज्य पुरुषोंकी उपासना-आराधनाके विभिन्न प्रकारके रूप देखते हैं, वे सब पूजाके ही अन्तर्गत जानना चाहिए। जैनाचायोंने पूजाके मेद-प्रभेदोंका बहुत ही उत्तम रीतिसे सांगोपांग वर्णन किया है। प्रकृतमें हमें स्थापना-पूजा और द्रव्य-पूजासे प्रयोजन है। क्योंकि भाव-पूजामें तो स्तोत्र, जप आदि सभीका समावेश हो जाता है। हमें यहाँ वर्तमानमें प्रचलित पद्धित-वाली पूजा ही विविक्षित है और जन-साधारण भी पूजा-अर्चीस स्थापना पूजा या द्रव्यपूजाका ही अर्थ ग्रहण करते हैं।
- २. स्तोत्र—वचनोंके द्वारा गुणोंकी प्रशंसा करनेको स्तवन या स्तुति कहते हैं। जैसा अरहंत-देवके लिए कहना—तुम वीतराग विज्ञानसे भरपूर हो, मोहरूप अन्धकारके नाश करनेके लिए सूर्यके समान हो, आदि। इसी प्रकारकी अनेक स्तुतियोंके समुदायको स्तोत्र कहते हैं। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगला, कनड़ो, तिमल आदि भाषाओंमें स्व या पर-निर्मित गद्य या पद्य रचनाके द्वारा पूज्य पुरुषोंकी प्रशंसामें जो वचन प्रकट किये जाते हैं, उन्हें स्तोत्र कहते हैं।
- ३. जप-देवता-वाचक या बीजाक्षररूप मंत्र आदिके अन्तर्जल्परूपसे वार-वार उच्चारण करनेको जप कहते हैं। परमेष्ठी-वाचक विभिन्न मंत्रोंका किसी नियत परिमाणमें स्मरण करना जप कहलाता है।
- ४. ध्यान—किसी ध्येय वस्तुका मन ही मन चिन्तन करना ध्यान कहलाता है। ध्यान शब्दका यह यौगिक अर्थ है। सर्व प्रकारके संकल्प-विकल्पोंका अभाव होना; चिन्ताका निरोध होना यह ध्यान शब्दका रूढ अर्थ है, जो वस्तुतः लय या समाधिके अर्थको प्रकट करता है।

५. इय - एक इपता, तल्हीनता या साम्य अवस्थाका नाम लय है। साधक किसी ध्येय विशेषका चिन्तवन करता हुआ जब उसमें तन्मय हा जाता है, उसके भीतर सर्व प्रकारके संकल्प-विकल्पों और चिन्ताओंका अभाव हो जाता है और जब परम समाधिक्प निविकल्प दशा प्रकट होती है, तब उसे लय कहते हैं।

पूजा, स्तोत्र आदिके उक्त स्वरूपका सूक्ष्म दृष्टिसे अवलोकन करने और गम्भीरतासे विचारनेपर यह अनुभव हुए विना न रहेगा कि उपर जो इनका उत्तरोत्तर कोटि-गृणित फल बतलाया गया है, वह बस्तुतः ठीक ही है। इसका कारण यह है कि पूजामें बाह्य वस्तुओंका आलम्बन और पूजा करनेवाले व्यक्तिके हस्तादि अंगोंका संचालन प्रधान रहता है। और यह प्रत्येक शास्त्राम्यासी जानता है कि बाहरी इव्य क्रियाओंसे मीतरी भावरूप कियाओंका महत्त्व बहुत अधिक होता है। असैनी पंचेन्द्रिय तियंच यदि अत्यधिक संक्लेश-युक्त होकर भी मोह कर्मका बन्ध करे, तो एक हजार सागरसे अधिकका नहीं कर सकेगा, जब कि संज्ञी पंचेन्द्रिय साधारण मनुष्यकी तो बात रहने दें, अत्यन्त मन्दकषायों और विशुद्ध परिणामवाला अप्रमत्तसंयत साधु भी अन्तःकोटोकोटी सागरोपमकी स्थितवाले कर्मोंका बन्ध करेगा, जो कई करोड़ सागर-प्रमाण होता है। इन दोनोंके बन्धनेवाले कर्मोंकी स्थितिमें इतना महान् अन्तर केवल मनके सद्भाव और अभावके कारण ही होता है। प्रकृतमें इसके कहनेका अभिप्राय यह है कि किसी भी व्यक्ति-विशेषका भले ही वह देव जैसा प्रतिष्ठित और महान् क्यों न हो—स्वागत और सत्कारादि तो अन्यमनस्क होकर भी सम्भव है, पर उसके गुणोंका सुन्दर, सरल और मधुर शब्दोंमें वर्णन अनन्य-मनस्क या भिक्त-भरित हुए बिना सम्भव नहीं है।

यहाँ यह एक बात ध्यानमें रखना आवश्यक है कि दूसरेके द्वारा निर्मित पूजा-पाठ या स्तोत्र-उच्चारणका उक्त फल नहीं बतलाया गया है। किन्तु भक्त द्वारा स्वयं निर्मित पूजा, स्तोत्र पाठ आदिका यह फल बतलाया गया है। पुराणोंके कथानकोंसे भी इसी बातकी पुष्टि होती है। दो एक अपवादोंको छोड़कर किसी भी कथानकमें एकवार पूजा करनेका वैसा चमत्कारी फल दृष्टिगोचर नहीं होता, जैसा कि भक्तामर, कल्याण-मन्दिर, एकीभाव, विषापहार, स्वयम्भू स्तोत्र आदिके रचिताओंको प्राप्त हुआ है। स्तोत्र-काव्योंकी रचना करते हुए भक्त-स्तोताके हृदयरूप मानसरोवरसे जो भक्ति-सरिता प्रवाहित होती है, वह अक्षत-पुष्पादिके गुण बखानकर उन्हें चढ़ानेवाले पूजकके सम्भव नहीं है। पूजनका ध्यान पूजनकी बाह्य सामग्रीकी स्वच्छता आदिपर ही रहता है, जबिक स्तुति करनेवाले भक्तका ध्यान एकमात्र स्तुत्य व्यक्तिके विशिष्ट गुणोंकी ओर ही रहता है। वह एकाग्रचित्त होकर अपने स्तुत्यके एक-एक गुणका वर्णन मनोहर शब्दोंके द्वारा व्यक्त करनेमें निमग्न रहता है। इस प्रकार पूजा और स्तोत्रका अन्तर स्पष्ट लक्षित हो जाता है। यहां इतना विशेष जानना चाहिए कि पूजा-पाठोंमें अष्टकके अनन्तर जो जयमाल पढ़ी जाती है, वह स्तोत्रका ही कुछ अंशोंमें कपान्तर है।

स्तोत्र-पाठसे भी जपका माहात्म्य कोटि-गुणित अधिक बतलाया गया है। इसका कारण यह है कि स्तोत्र पाठमें तो बाहिरी इन्द्रियों और वचनोंका व्यापार बना रहता है, परन्तु जपमें उस सबको रोककर और परिमित क्षेत्रमें एक बासनसे अवस्थित होकर मौन-पूर्वक अन्तर्जल्पके साथ आराध्यके नामका उसके गुण-वाचक मन्त्रोंका उच्चारण किया जाता है। अपने द्वारा उच्चारण किया हुआ शब्द स्वयं ही सुन सके और समीपस्थ व्यक्ति भी न सुन सके, जिसके उच्चारण करते हुए

अंठ कुछ फड़कतेसे रहें, पर अक्षर बाहिर न निकलें, ऐसे भीतरी मन्द एवं अव्यक्त या अस्फुट उच्चारणको अन्तर्जन्य कहते हैं। व्यवहारमें देखा जाता है कि जो व्यक्ति सिद्धचकादिकी पूजा-पाठमें ६-६ घंटे लगातार खड़े रहते हैं, वे ही उसी लिद्धचक मन्त्रका जप करते हुए आध घंटेमें ही घबड़ा जाते हैं, आसन डांवाडोल हो जाता है, और शरीरसे पसीना झरने लगता है। इससे सिद्ध होता है कि पूजा-पाठ और स्तोत्रादिके उच्चारणसे भी अधिक इन्द्रिय-निग्रह जप करते समय करना पड़ता है और इसी इन्द्रिय-निग्रहके कारण जपका फल स्तोत्रसे कोटि-गुणित अधिक बत्तलाया गया है।

जपसे ध्यानका माहात्म्य कोटि-गुणित बतलाया गया है। इसका कारण यह है कि जपमें कमसे कम अन्तर्जल्परूप बचन-व्यापार तो रहता है, परन्तु ध्यानमें तो बचन-व्यापारको भी सर्वथा रोक देना पड़ता है और ध्येय वस्तुके स्वरूप-चिन्तनके प्रति ध्याताको एकाग्र चित्त हो जाना पड़ता है। मनमें उठनेवाले संकल्प-विकल्पोंको रोककर चित्तका एकाग्र करना कितना कठिन है, यह ध्यानके विशिष्ट अभ्यासी जन हो जानते हैं। 'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध-मोक्सयोः' की उक्तिके अनुसार मन हो मनुष्योंके बन्ध और मोक्षका प्रधान कारण माना गया है। मनपर काबू पाना अति कठिन कार्य है। यही कारण है कि ज़पसे ध्यानका माहात्म्य कोटि-गुणित अधिक बतलाया गया है।

ध्यानसे भी लयका माहात्म्य कोटि-गुणित अधिक बतलाया गया है। इसका कारण यह है
कि ध्यानमें किसी एक ध्येयका चिन्तन तो चालू रहता है, और उसके कारण आत्म-परिस्पन्द
होनेसे कर्मास्रव होता रहता है, पर लयमें तो सर्व-विकल्पातीत निर्विकल्प दशा प्रकट होती है,
समताभाव जागृत होता है और आत्माक भीतर परम आह्लादज़नित एक अनिर्वचनीय अनुभूति
होती है। इस अवस्थामें कर्मोंका आस्रव रुककर संवर होता है, इस कारण ध्यानसे लयका माहात्म्य कोटि-गुणित अल्प प्रतीत होता है। मैं तो कहूँगा संवर और निर्जराका प्रधान कारण होनेसे
लयका माहात्म्य ध्यानकी अपेक्षा असंख्यात-गुणित है और यही कारण है कि परम समाधिख्य
इस चिल्लय (चेतनमें लय) की दशामें प्रतिक्षण कर्मोंकी असंख्यातगुणी निर्जरा होती है।

यहाँ पाठक यह बात पूछ सकते हैं कि तत्त्वार्थसूत्र आदिमें तो संवरका परम कारण ध्यान ही माना है, यह जप और लयकी बला कहाँसे आई ? उन पाठकोंको यह जान लेना चाहिए कि शुभ ध्यानके जो धर्म और शुक्लरूप दो भेद किये गये हैं, उनमेंसे धर्मध्यानके भी अध्यात्म दृष्टिसे पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, और रूपातीत ये चार भेद किये गये हैं। इसमेंसे आदिके दो भेदोंकी जप संज्ञा और अन्तिम दो भेदोंकी ध्यान संज्ञा महर्षियोंने दी है। तथा शुक्ल ध्यानको परम समाधिरूप 'लय' नामसे व्यवहृत किया गया है। ज्ञानार्णव खादि योग-विषयक शास्त्रोंमें पर-समयविणित योगके अष्टाक्कोंका वर्णन स्याद्वादके सुमधुर समन्वयके द्वारा इसी रूपमें किया गया है।

उपर्युक्त पूजा स्तोत्रादिका जहाँ फल उत्तरोत्तर अधिकाधिक है, वहाँ उनका समय उत्तरोत्तर होन-होन है। उनके उत्तरोत्तर समयकी अल्पता होनेपर भी फलकी महत्ताका कारण उन पाँचोंकी उत्तरोत्तर हृदय-तल-स्पाधिता है। पूजा करनेवाले व्यक्तिके मन, वचन, कायकी क्रिया अधिक बहिर्मुखी एवं चंचल होती है। पूजा करनेवालेसे स्तुति करनेवालेके मन, वचन, कायकी क्रिया स्थिर और अन्तर्मुखी होती है। आगे जप, ज्यान और लयमें यह स्थिरता और अन्तर्मुखता

उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि लयमें वे दोनों उस चरम सीमाको पहुँच जाती हैं, जो कि छद्मस्थ वीतरागके अधिकसे अधिक संभव है।

उपर्युक्त विवेचनसे यद्यपि पूजा, स्तोत्रादिकी उत्तरोत्तर महत्ताका स्पष्टीकरण भली भाँति हो जाता है, पर उसे और भी सरल रूपमें सर्वसाधारण लोगोंको समझानेके लिए यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार शारीरिक सन्तापको शांति और स्वच्छताको प्राप्तिके लिए प्रतिदिन स्नान आवश्यक है, उसी प्रकार मानसिक सन्तापकी शांति और हृदयकी स्वच्छता या निर्मलताकी प्राप्तिके लिए प्रतिदिन पूजा-पाठ आदि भी आवश्यक जानना चाहिए। स्नान यद्यपि जलसे ही किया जाता है, तथापि उसके पाँच प्रकार हैं-१ कुएँसे किसी पात्र-द्वारा पानी निकाल कर, २ बालटी आदिमें भरे हुए पानीको लोटे आदिके द्वारा शरीर पर छोड़ कर, ३ नलके नीचे बैठ कर, ४ नदी, तालाब आदिमें तैरकर और ५ कुआँ, बावड़ी आदिके गहरे पानीमें डुबकी लगाकर । पाठक स्वयं अनुभव करेंगे कि कुएँसे पानी निकाल कर स्नान करनेमें श्रम अधिक है और शान्ति कम । पर इसकी अपेक्षा किसी बर्तनमें भरे हए पानीसे लोटे द्वारा स्नान करनेमें षान्ति अधिक प्राप्त होगी और श्रम कम होगा। इस दूसरे प्रकारके स्तानसे भी तीसरे प्रकारके स्नानमें श्रम और भी कम है और शांति और भी अधिक। इसका कारण यह है कि लोटेसे पानी भरने और शरीर पर डालनेके मध्यमें अन्तर आ जानेसे शान्तिका बीच-बीचमें अभाव भी अनुभव होता था, पर नलसे अजल जलधारा शरीर पर पडनेके कारण स्नान-जनित शान्तिका लगातार अनुभव होता है। इस तीसरे प्रकारके स्नानसे भी अधिक शान्तिका अनुभव चौथे प्रकारके स्नानसे प्राप्त होता है, इसका तैरकर स्नान करनेवाले सभी अनुभवियोंको पता है। पर तैरकर स्नान करनेमें भी शरीरका कुछ न कुछ भाग जलसे बाहिर रहनेके कारण स्तान-जनित शांतिका पूरा-परा अनुभव नहीं हो पाता । इस चतुर्थ प्रकारके स्नानसे भी अधिक आनन्द और शान्तिकी प्राप्ति किसी गहरे जलके भीतर डुबकी लगानेमें मिलती है। गहरे पानीमें लगाई गई थोड़ी सी देरकी बुबकीसे मानों शरीरका सारा सन्ताप एकदम निकल जाता है, और बुबकी लगाने वालेका दिल आनन्दसे भर जाता है।

उक्त पाँचों प्रकारके स्नानोंमें जैसे शरीरका सन्ताप उत्तरोत्तर कम और शान्तिका लाभ उत्तरोत्तर अधिक होता जाता है, ठीक इसी प्रकारसे पूजा, स्तोत्र आदिके द्वारा भक्त या आराधकके मानसिक सन्ताप उत्तरोत्तर कम और आत्मिक शान्तिका लाभ उत्तरोत्तर अधिक होता है। स्नानके पाँचों प्रकारोंको पूजा-स्तोत्र आदि पाँचों प्रकारके क्रमशः दृष्टान्त समझना चाहिए।

जप, ध्यान और समाधि (लय) का इतना अधिक महत्त्व होते हुए भी ध्यानका और उसके भेदोंका वर्णन सर्वप्रथम किस श्रावकाचारमें पाया जाता है यह अन्वेषणीय है।

- १. रत्नकरण्डकमें सामायिक शिक्षावतके भीतर सामायिकके समय-पर्यन्त समस्त पापोंका त्याग कर संसारके अशरण, अशुभ, अनित्य और दुःखरूप चिन्तनका तथा मोक्षका इससे विपरीत स्वरूप चिन्तन करनेका निर्देश मात्र है। परन्तु ध्यान आदिका कोई वर्णन नहीं है।
- २. स्वामि कार्तिकयानुप्रेक्षामें भी सामायिकके समय एकाग्रमन होकर कायको संकोचकर स्व-स्वरूपमें लीन होनेका और वन्दनाके अर्थको चिन्तन करनेका विधान है। पर घ्यानके मेदादि-का कोई उल्लेख नहीं है।

- ३. महापुराणके अन्य पर्वोमें ध्यानके भेद-प्रभेदोंका विस्तृत वर्णन होते हुए भी ३८, ३९ ४० द्रॅ पर्वमें जहाँपर कि श्रावकधर्मके अन्य कत्तंत्र्योंका विस्तृत विवेचन किया गया है—ध्यान करनेका कोई विधान नहीं है।
- ४. पुरुषार्थसिद्धधूपायमें श्रायकधर्मका वर्णन करनेके बाद लिखा है कि यतः चरित्रके अन्तर्गत तप भी मोक्षका अंग है अतः अपने बल वीर्यको न छिपाकर तपका भी आचरण करना चाहिए तत्परचात् बारह तपोंका, 'छह आवश्यकोंका और गुप्ति-समिति आदिका उल्लेख होते हुए भी ध्यानके मेदोंका कोई वर्णन नहीं है और जो तपादिका वर्णन किया गया है, वह मुनियोंको लक्ष्य करके ही किया गया है, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट मोक्ष पुरुषार्थकी सिद्धिका उपाय बताना ही इस ग्रन्थका मुख्य उद्देश्य है।
- ५. सोमदेवने सर्वप्रथम अपने उपासकाध्ययन पूजन और स्तोत्र-पाठ करनेके पश्चात् णमोकार मंत्र आदिके जप करनेका विधान किया है। जाप करते समय पर्यं द्वासनसे बैठकर, इन्द्रियों को निश्चल कर अंगुलीके पर्वो या मणि-मुक्तादिके दानों से जाप करनेका उल्लेख कर बताया है कि वचन बोलकर जप करनेकी अपेक्षा एकाग्र मनसे जप करनेपर सहस्रों गुणा फल प्राप्त होता है। (देखो—भा० १ पृ० १९१ इलोक ५६६-५७०)

जपको करते हुए जब इन्द्रिय और शान्त हो जावे तथा घ्याता पुरुष वायुके प्रचारका ज्ञाता अर्थात् पूरक, रेचक और कुम्भक विधिसे प्राणायाममें निपुण हो जावे तब उसे घ्यान करनेका अभ्यास करना चाहिए। तत्परचात् उन्होंने घ्यान, घ्याता, घ्येयादिका विस्तृत एवं अनुपम वर्णन किया है। (देखो—भाग १ पृ० १९३-२१०) इस प्रकरणमें धर्म घ्यानके आज्ञाविचय आदि भेदोंका वर्णन करते हुए भी पिण्डस्य, पदस्थ आदि भेदोंका कोई वर्णन नहीं किया गया है।

- ६. चारित्रसारगत-श्रावकधर्मके वर्णनमें ध्यानका कोई उल्लेख नहीं है।
- ७. अमितगित-श्रावकाचारमें धर्म भावनाके वर्णनके पश्चात् पन्द्रहवें परिच्छेदमें घ्यानके आर्त-रौद्रादिक मेदोंका स्वरूप और उनके स्वामियोंको बताकर आदिके दो ध्यानोंको हेय और अन्तिम दो घ्यानोंको उपादेय कहकर धर्मध्यानका विस्तारसे वर्णन किया है। पुनः ध्येयका स्वरूप बता करके उससे पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ और रूपातीत इन चारों मेदोंका निरूपण किया है। पदस्थ घ्यानका वर्णन करते हुए "अहँ" 'अ सि आ उ सा' आदि विभिन्न पदोंके आश्रयसे ध्यान करनेका विधान किया है। इस प्रकरणमें पंच दल और अष्ट दल कमलपर विभिन्न अक्षरों और मंत्रोंको स्थापित कर उनका ध्यान करने तथा गणधरवलय यंत्रके आश्रयसे घ्यान करनेका वर्णन किया है। तदनन्तर पिण्डस्थ आदि ध्यानोंका निरूपण किया है।
- ८. वसुनन्दि श्रावकाचारमें भावपूजनके अन्तर्शत णमोकार मंत्रादिके जाप करनेका और पिण्डस्थ आदि ध्यानोंका विस्तृत वर्णन किया गया है। (देखो---भाग १ पृ० ४७२-४७४)
- सावयवधम्मदोहामें 'अ सि आ उ सा' आदि मंत्राखरोंके जपका विधान तो है परन्तु
   पिण्डस्थ आदि ध्यानोंका कोई उल्लेख नहीं है। (देखो—भाग १ पृ० ५०२ दोहा २१२-२१७)
- १०. सागारधर्माभृतमें सामायिक शिक्षाव्रतके अन्तर्गत मंत्र जापका विधान है, परन्तु ध्यान आदिका कोई वर्णन नहीं है। (देखो---भाग २ पृ॰ ५४ श्लोक ३१)
  - ११. धर्मसंग्रह श्रावकाचारमें मंत्र जापका और सालम्ब और निरालम्ब ध्यानोंका वर्णन

है। अरहन्त आदि पाँच परमेष्ठीके गुण आदिके आश्रयसे जो घ्यान किया जाता है वह सालम्ब घ्यान है और जो बिना किसी आश्रयके अपने शुद्ध आत्म-स्वरूपका चिन्तन किया जाता है वह निरालम्ब घ्यान है। (भाग २ पृ० १९० इलोक १२८-१३६)

१२. प्रश्नोत्तर श्रावकाचारमें सामायिकके समय आज्ञा-विचय आदि धर्म ध्यानोंके करनेका

निर्देश मात्र है। (देखो-भाग २ पु॰ ३४५ क्लोक ५२)

१३. गुणभूषण श्रावकाचारमें भाव पूजनके अन्तर्गत पंचपरमेष्ठीके मंत्र पदोंके जापका और पिण्डस्थ आदि चारों घ्यानोंका विस्तृत वर्णन है। (देखो—भाग २ पृ० ४५०-४५९ गतक्लोक)

१४. धर्मोपदेशपीयूषवर्षं श्रावकाचारमें जिन-पूजनके पश्चात् पंचपरभेष्ठी-वाचक मंत्रोंके जापका तो विधान है, पर ध्यानोंका कोई वर्णन नहीं है। (देखो-भाग २ पृ० ४९३ इलोक २१३-२१६)

१५. लाटी संहितामें सामायिकके समय आत्माके शुद्ध-चिद्रूष्पके चिन्तनका तो उल्लेख है, किन्तु पिण्डस्थ आदि ध्यानोंका कोई वर्णन नहीं है। (देखो—भाग ३ पृ० १२९ श्लोक १५३)

१६. उमास्वामि श्रावकाचारमें सामायिकके समय या अन्य कालमें ध्यान करनेका कोई वर्णन नहीं है।

१७. पूज्यपाद श्रावकाचार और वृतसार-श्रावकाचारमें वृतोद्योतन श्रावकाचार और श्रावकाचार सारोद्धारमें घ्यानका कोई वर्णन नहीं है।

१८. भव्यमार्गोपदेश उपासकाष्ययनमें पदस्थ आदि चारों प्रकारोंके व्यानोंका, तथा पिण्डस्थ ध्यानकी पाथिदी आदि घारणाओंका विशद निरूपण है। (देखो---भाग ३ पृ० ३९२-३९४)

१९. परिशिष्टगत श्रावकाचारोंमेंसे ध्यानके भेदोंका वर्णन प्राकृतभावसंग्रह, संस्कृतभाव-संग्रह और प्रवार्थीनुशासनमें विस्तारसे किया गया है।

२०. **कुन्दकुन्द श्रावकाचारके** ग्यारहवें उल्लासमें पिण्डस्थ आदि व्यानोंका सुन्दर वर्णन किया गया है।

#### निष्कर्ष और समीका

सोमदेव, अमितगित, वसुनिद, मेघावी, गुणभूषण, जिनदेव, देवसेन, वामदेवके और कुन्दकुन्द श्रावकाचारमें तथा पं० गोविन्द-रिचत श्रावकाचारोंमें घ्यानका वर्णन है। इनमें सोमदेवके ध्यानका वर्णन सबसे भिन्न एक नवीन रूपसे किया है, जो प्रथम भाग-गत उनके उपासकाध्ययनसे ज्ञातच्य है। शेष श्रावकाचार-रचिताओंमेंसे आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाक विचय और संस्थान विचय इन चारों धर्म घ्यानोंका वर्णन तत्त्वायंसूत्रकी सर्वार्थसिद्ध आदि टीकाओंके अनुसार तथा पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत घ्यानोंका तथा पार्थिवी आदि घारणाओंका वर्णन ज्ञानार्णवमें वर्णित पद्धतिके अनुसार किया है। बादा देवसेन और वामदेवने अपने मावसंप्रहमें धर्म घ्यानका सालम्ब और निरालम्ब भेद करके बताया है कि पंचपरमेष्ठीके गुणोंका बालम्बन लेकर उनके स्वरूपका जो चिन्तन किया जाता है वह सालम्ब ध्यान है। बाह्य बालम्बनके बिना अपने निविकल्प शुद्ध चिदानन्द निजात्म-स्वरूपके चिन्तन करनेको निरालम्ब ध्यान कहते हैं। आचार्य देवसेन और उनका अनुसरण करनेवाले वामदेवका कहना है कि यह मुख्यरूपसे निरालम्ब धर्म ध्यान सातवें अप्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती मुनियोंके ही संभव है छठे प्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती मुनियोंके सोय नहीं है,

उनके उपचारसे धर्म ध्यान कहा है। इसका कारण यह है कि गृहस्योंके बाह्य और बाम्यन्तर परिस्नह कुछ न कुछ रहते ही हैं, और वह बनेक प्रकारके आरम्भोंमें प्रवृत्त रहता है। जब वह बिना किसी बाह्य आलम्बनके ध्यान करनेको आँख बन्द करके बैठता है, तभी वे सभी करणीय गृह ध्यापार उसके सामने आकरके उपस्थित हो जाते हैं ऐसी दशामें शुद्ध चिद्रूप आत्माका ध्यान कहीं संभव है? यथा—

घस्वाणारा केई करणीया अस्यि तेण ते सब्बे । झाणलियस्य पुरओ चिट्ठति णिमी लियच्छिस्स ॥

(भाग ३ पुष्ठ ४४३ गाथा ३६)

गृहव्यापार युक्तेन शुद्धात्मा चिन्त्यते यदा । प्रस्फुरन्ति तदा सर्वे व्यापारा नित्यभाविताः ॥

(भाग ३ पृष्ठ ४७७ क्लोक १६८)

आचार्य देवसेनका उक्त कथन कितना अनुभव-गम्य है, इसे वे ही ध्याता गृहस्य जानते हैं, जिन्होंने कभी निरालम्ब रूपातीत ध्यानका अभ्यास करनेका प्रयत्न किया है। सालम्ब ध्यानमें पदस्थ, पिण्डस्थ और रूपस्थ ध्यान आते हैं। इनमेंसे पदस्थ ध्यान पंच परमेष्ठी वाचक मंत्रोंका जाप प्रधान है जब कोई माला लेकर या अंगुलीके पर्वो परसे जाप करनेको आंख बन्द करके बैठता है, तब भी जाप करनेवालेके सामने बार-बार गृह-ध्यापार आकरके उपस्थित होते हैं ऐसा प्रायः सभी जाप करनेवालोंका अनुभव है। ऐसी दशामें पूछा जा सकता है कि उस समय क्या किया जावे। इसका उत्तर यही है कि जप-प्रारम्भ करते हुए आंख बन्द करके न बैठे, किन्तु नासा-हिष्ट रखकर और सामनेकी ओर किसी वस्तुको केन्द्र बनाकर उसपर ध्यान केन्द्रित करे। ऐसा करनेपर भी जब मन बरके किसी कार्यकी ओर जावे, तब उसे सम्बोधित करते हुए विचार करे—हे आत्मन्, तुम क्या करनेको बैठे थे और क्या सोचने लगे? कहाँ जा पहुँचे। अरे, तुम अपने आरम्भ किये हुए भगवान्के नाम स्मरणको छोड़कर बाहिरी बातोंमें उलझ गये हो, यह बड़े दु:खकी बात है। इस प्रकार विचार करनेमें लगेगा। किन्तु फिर भी कुछ देरके बाद पुनः घर-ध्यापार सामने आकर खड़े होंगे। तब भी उक्त प्रकारसे अपने आपको सम्बोधित करना चाहिए। इस प्रकार पुनः पुनः अपनेको सम्बोधित करते हुए मनकी चंचलता रुकेगी, वह इधर-उधर कम भागेगा और धीरे-धीरे कुछ दिनोंमें स्थिरता आ जावेगी।

इस सम्बन्धमें एक बातकी ओर पाठकों या अभ्यासियोंका ध्यान आक्रुष्ट करना चाहता हूँ कि यह मंत्र-जाप या ध्यानादि सामायिकके समय ही करनेका विधान है। और सामायिक करनेकी विधि यह है कि एकान्त शान्त। और निरुपद्रव स्थानमें २-४ मिनटसे लेकर उत्तरोत्तर दो घड़ी (४८ मिनिट) तक स्थिर पद्मासनसे बैठनेका अभ्यास करे। बैठते समयमें इतने समयके लिए सर्व पापोंका और गृहारम्भ करने तथा दूसरोंसे बचन बोलनेका त्याग करता हूँ ऐसा संकल्प करके बैठें। उस समय ३५ या १६ अक्षरादि वाले बड़े मंत्रोंका जाप प्रारम्भ न करे। किन्तु सर्व प्रथम 'ओं' इस एकाक्षरी मंत्रका पूर्वोक्त विधिसे १०८ बार जाप करनेका अभ्यास करे। जब एकाक्षरी

१. किन्तु कर्तुं स्वयाऽऽरब्वं किन्तु वा क्रिमतेञ्चुना । आत्मझारब्धमुरसृज्य हस्त वाह्येण गुद्धसि ॥ (श्रावसूड़ामणि कम्ब २ इलोक ८०) १९

मंत्रको जपते हुए मन स्थिर हो जावे, तब 'अहं' या 'सिद्ध' इस दो अक्षरी मंत्रका जाप प्रारम्भ करे। जब उसको जपते हुए मन स्थिर रहने लगे तब चार अक्षरी 'अरहंत' और पाँच अक्षरी, अ सि आ उ सा' आदि अधिक अक्षरों वाले मंत्रोंका जाप करे। इस प्रकार ज्यों-ज्यों स्थिरता आती जावे त्यों-त्यों अधिक अक्षर वाले मंत्रोंको जाप करनेका अभ्यास बढ़ाते जाना चाहिए।

उक्त मंत्रोंके पदरूप पदस्थ ध्यानके अभ्यास हो जानेपर पिण्डस्थ ध्यानके अन्तर्गत पार्थियो, अराग्तेयो, मास्ती, वास्णो और रूपवती धारणाओंका अभ्यास प्रारम्भ करे। (इन धारणाओंका वर्णन श्रावकाचार सं० के भाग ३ में पृष्ठ ५१९ पर संक्षेपसे और ज्ञानार्णवमें विस्तारसे किया गया है। जिज्ञासुओंको वहाँसे जानना चाहिए।)

पिण्डस्थ ध्यानका अभ्यास हो जानेपर रूपस्थ ध्यानका प्रारम्भ करे। इसका विशद वर्णन े अमितगति, वसुनन्दि आदि श्रावकाचारोंमें विस्तारसे किया गया है, (विशेष जाननेके लिए इच्छुक बहुरि जानें)।

जिन्होंने विधिवत् इस विषयके ग्रन्थोंका स्वाध्याय किया है वे जानते हैं कि आ॰ नेमिचन्द्रने इव्य संग्रहमें सर्वप्रथम ध्यान करनेके अभ्यासीके लिए कहा है—

> मा चिट्टह मा जपह मा चिंतह कि वे जेण होइ थिरो। अप्पा अप्पम्मि रक्षो इणमेव परं हवे झार्ण॥

अर्थात्—सर्वप्रथम कायको वशमें करनेके लिए हस्त पाद आदिके संचालन रूप कुछ भी मत बोलो अर्थात् वचन योग पर नियंत्रण स्थापित करो। तदनन्तर मनसे कुछ भी चिन्तन मत करो, जिससे कि मनोयोग पर भी नियंत्रण हो जावे इस क्रमसे तीनों योगोंके ऊपर नियंत्रण हो जानेपर आत्माका अपने आपमें निरत होना ही परम ध्यान है।

यदि वास्तवमें देखा जाय तो घ्यानका विधान मुनियोंके लिए है यहो कारण है कि समन्तभद्रके रत्नकरण्डकमें उसका कोई उल्लेख नहीं है। परवर्ती श्रावकाचार कत्तीओंमेंसे अनेकने सामायिकके अन्तर्गत श्रावकको ध्यान करनेका विधान किया है और अनेकने ध्यानका कोई विधान नहीं किया है।

सामायिक शिक्षाव्रत वालेको सर्वपापोंका नियत समयके लिए त्यागकर अपने दोशोंकी आलोचना करना, पंच परमेष्ठीकी स्तुति और वन्दना करना, प्रतिक्रमण करना, कायोत्सर्ग करना और सर्व प्राणियों पर समताभाव रखना चाहिए। अभ्यासी श्रावकको इतना करना ही पर्याप्त है किन्तु जो इससे आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें आत्म विशुद्धिको वृद्धि और चंचल मनोवृत्तिकी निवृत्तिके लिए ध्यानका अभ्यास करना आवश्यक है।

ध्यानका वर्णन करते हुए आचार्य अमितगितने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि "आदिके तीन संहननोंमेंसे किसी एक संहननके धारक साधुके अन्तमुंहूर्त तक ही एक वस्तुएँ चिन्तवन करने रूप ध्यान सम्भव है। उक्त तीन संहननोंके सिवाय अन्य संहनन वाले पुरुषके तो मनका निरोध रूप ध्यान एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह आदि क्षण (समय) तक ही संभव है। (देखो भाग १ पृष्ठ ४०५ श्लोक ५-६)

मनकी चंचलता रोकनेके लिए अमितगितने चार, आठ आदि पत्र वाले कमलकी नामिमें, हृदयमें, मुखमें, ललाटपर या मस्तक पर स्थापना करके उन पत्रों पर 'अ सि आ उ सा' आदि

बीजाबारोंको स्थापित करके जिन्तन या जाप करनेका विधान किया है। उक्त कमल-रत्नोंपर निहित बीजाबारों पर प्रदक्षिणा कमसे जाप करते हुए मन इघर-उघर नहीं भागता है। मनकी इसी चंचलताके रोकनेके लिए उन्होंने अन्य भी अनेक यंत्र बताये और उनपर विभिन्न बीजाबारों-का जाप करनेका विधान किया है इससे उत्तरोत्तर स्थिरता आती जाती है। इसी अनुक्रममें उन्होंने गणधरवलय जैसे बृहद यंत्रका भी वर्णन किया है। (भाग १ पृष्ठ ४१२ पर दिया चित्र)

मनकी स्थिरताके लिए देवसेनने लघु और बृहत् सिद्धचक यंत्रका भी वर्णन किया है। (देखों भाग ३ पृष्ठ ४४९ गत गायाएँ तथा यंत्रोंके चित्र तीसरे भागके सबसे अन्तमें देखें)।

वस्तुतः इन यंत्रोंको अपने सम्मुख रखकर उनमें लिखे मंत्रोंको प्रदक्षिणा क्रमसे जपनेका उद्देश्य मनकी चंचलताको रोकना था। परन्तु भट्टारकीय युगमें उनकी पूजा बनाकर यंत्रों पर द्रव्य चढ़ाया जाने लगा जिससे उनका यथार्थ उद्देश्य ही दब गया।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अमितगतिको छोड़कर अन्य किसी भी श्रावकाचार-कर्ताने अमुक प्रमाणमें अमुक मंत्रका जाप करके उसे दशमांश आहुति देनेका विधान नहीं किया है। अमितगतिने ही सर्व प्रथम 'ओं जोग्गे मग्गे' आदि प्राकृत भाषाका एक मंत्र लिखकर उसका १२ हजार प्रमाण जाप करने और १२०० प्रमाण आहुति देनेका तथा 'ओं हीं णमो अरहंताणं नमः' इस मंत्रका १० हजार जाप करने और १ हजार होम करनेका स्पष्ट वर्णन किया है (देखो भाग १ पष्ट ४११)

इसी प्रकार अमितगतिने सकलीकरणकी विधि भी सर्वप्रथम कही है। (देखो—भाग १ पृष्ठ ४१३) परवर्ती श्रावकाचारोंमेंसे जिन श्रावकाचारकर्ताओंने सकलीकरण करनेका विधान किया है उनपर अमितगतिका स्पष्ट प्रभाव है। और यदि भावसंग्रहको दर्शनसारके कर्त्ता देवसेन-रचित माना जावे तो भावसंग्रहका प्रभाव अमितगति पर मानना चाहिए, क्योंकि भावसंग्रहमें सकलीकरण करनेका विधान किया गया है। (देखो—भाग ३ पृष्ठ ४४७ गाथा ८५)

उक्त हवन और सकलीकरणका विधान जैन धर्मकी वृष्टिसे विद्वानोंके लिए विचारणीय है। इनका वर्णन 'आचमन, सकलीकरण और हवन' शीर्ष कमें कर आये हैं।

## २७. भावकोंके कुछ बन्य कर्तव्य

आचार्योंने श्रावकोंके आठ मूलगुण और बारह क्रतों या उत्तरगुणोंके अतिरिक्त अन्य छह और भी प्रतिदिन करने योग्य कार्योंका विधान किया है। यथा—

देवपूजा गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः । दानं नेति गृहस्थानां षट् कर्माणि दिने दिने ॥

गृहस्थोंको प्रतिदिन देवपूजा, गृरुजनोंकी उपासना, शास्त्र-स्वाघ्याय, संयम धारण, तपश्च-रण और दान देना ये छह कार्य अवश्य करना चाहिए। यद्यपि स्वामी समन्तभद्रने देवपूजाको चौथे वैयावृत्य शिक्षाव्रतके अन्तर्गत और सोमदेवसूरिने पहिले सामायिक शिक्षाव्रतके अन्तर्गत कहा है, परन्तु जब सर्वे साधारण गृहस्थोंमें आवकके बारह व्रतोंका धारण एवं पालन उत्तरोत्तर कम होने लगा, तब आचार्योंने उनमें जैनत्व या आवकत्वको स्थिर रखनेके लिए उक्त षद् कर्तव्योंका विधान किया है।

उक्त षट् कर्तव्योंमें यतः देवपूजाका प्रथम स्थान है, अतः गृहस्थोंने उसे करना अपना आद्य कर्तव्य माना । शारीरिक शुद्धि करके स्वच्छ वस्त्र घारण कर अक्षत, पुष्पादि लेकर जिनेन्द्रदेवको गुण-गान पूर्वक चढ़ानेका नाम देव-पूजा है। यदि विना अक्षत-पुष्पादि चढ़ाये केवल स्तुति करके जिनदेवको वन्दन-नमस्कार किया जाता है तो उसे देव-दर्शन कहा जाता है। आज समस्त भारत-वर्षमें जैन कहलानेवाला प्रत्येक व्यक्ति जिनेन्द्रदेवका प्रतिदिन प्रातःकाल दर्शन करना अपना कर्ताव्य मानता है।

श्री अभ्रदेवने अपने व्रतोद्योतन श्रावकाचारके प्रारम्भमें कहा है— भव्येन प्रातक्त्याय जिनविम्बस्य दर्शनम् । विभाय स्वरारीरस्य क्रियते शुद्धिरुत्तमा ॥ २॥

(श्रावकाचार सं० भाग ३, पुष्ठ २०६)

अर्थात् भव्य पुरुषको प्रातःकाल उठकर वारीरकी शुद्धि करने जिनबिम्बका दर्शन करना चाहिए।

आचार्य पद्मनन्दीने अपनी पञ्चिविशतिकाके उपासक संस्कार नामक अध्ययनमें देव और गुरुके दर्शन और वन्दनपर जोर देते हुए कहा है---

प्रातरुत्थाय कर्त्तव्यं देवता-गुरुदर्शनस् । भक्त्या तद्दन्दना कार्या धर्मश्रुतिरुपासकैः ॥ १६ ॥

(श्रावका॰ भाग ३, पृष्ठ ४२८)

अर्थात् श्रावकोंको प्रातःकाल उठ करके भिनतके साथ देव और गुरुका दर्शन और उनकी बन्दना करनी चाहिए।

प्रायः सभी श्रावकाचारोंमें जिनेन्द्रदेवके दर्शनको जाते हुए ईर्यासमितिसे गमन करनेका विधान किया है।

## २८. जिलेन्द्र-वर्शनका महत्त्व

यद्यपि प्रत्येक जैनी जिनेन्द्रदेवके दर्शनके महत्त्वसे भलीभाँति परिचित है और दर्शनाष्टक आदि स्तोत्रोंमें उसके विशाल फलका वर्णन किया गया है, तथापि उसके पूर्व जिनेन्द्र-दर्शनार्थ जानेका विचार करनेपर, गमन करनेपर, और साक्षात् जिनेन्द्र-दर्शन करनेपर क्या और कैसा फल प्राप्त होता है, यह दिगम्बर और खेताम्बर ग्रन्थोंके आधारपर यहाँ दिया जाता है।

दि॰ परम्परामें रिवषेणाचार्य-रिचत 'पद्मचरित' और क्वे॰ परम्परामें विमलसूरि रिचत 'पदमचरित' में कहा है—जब कोई व्यक्ति जिनेन्द्रदेवके दर्शनार्थ जानेका मनमें विचार करता है, तब वह चतुर्थमक्त अर्थात् एक उपवासका फल प्राप्त करता है। जब वह चलनेके लिए उद्यत होता है, तब वष्टमक्त अर्थात् दो उपवासका फल पाता है। जब वह जिनेन्द्र-दर्शनार्थ गमन करनेका उपक्रम करता है, तब अष्टमभक्त अर्थात् तीन उपवासका फल पाता है। गमन प्रारम्भ करनेपर दशमभक्त (वार उपवास) का फल, कुछ दूर चलनेपर द्वादशभक्त (पाँच उपवास) का फल, आधे मार्गमें पहुँचनेपर एक पक्षके उपवासका फल, जिनेन्द्र-भवनके दिखनेपर एक मासके उपवासका फल, जिन-भवन पहुँचनेपर छह मासके उपवासका फल, मिन्द्रिको देहलीपर पहुँचते हुए एक वर्षके उपवासका फल, जिनेन्द्रदेवकी प्रदक्षिणा करते समय सौ उपवासका फल, जिनेन्द्रदेवके नेत्रोंसे दर्शन करनेपर हजार उपवासका फल और जिनेन्द्रदेवका स्तवन करनेपर अनन्त पुण्यका फल प्राप्त करता है। यथा—

मणसा होइ चडत्यं, छट्ठफलं उद्दिठमस्य संभवइ।
गमणस्य उ आरंभे, हवइ फलं अट्ठमोदासे॥ ८९॥
ममणे दसमं तु भवे तह चेव दुवालसं गए किंचि।
मज्झे पक्कोवासं मासोवासं तु दिद्ठेण॥ ९०॥
संपत्तो जिणमवणं लहई छम्मासियं फलं पुरिसो।
संवच्छरियं तु फलं खणंतपुण्णं जिण्युईए॥ ९१॥ (पडमचरिय, उद्देश ३२)

इसी बातको आ॰ रिवर्षणने इस प्रकारसे प्रतिपादन किया है—
फलं ब्यानाच्चतुर्थस्य वष्ठस्योद्यानमात्रतः ।
अष्टमस्य तदारम्मे गमने दशमस्य तु ॥ १७८ ॥
द्वादशस्य ततः किञ्चिन्मध्ये पक्षोपवासच्य ।
फलं मासोपवासस्य लभते चैत्यदर्शनात् ॥ १७९ ॥
चैत्याञ्चणं समासाद्य याति वाष्मासिकं फलस् ।
फलं वर्षोपवासस्य प्रविश्य द्वारमञ्जूते ॥ १८० ॥
फलं प्रदक्षिणीकृत्य भुंज्जे वर्षशतस्य तु ।
दृष्ट्वा जिनाऽऽस्यमाप्नोति फलं वर्धसहस्रजस् ॥ १८१ ॥
अनन्तफलमाप्नोति स्तुर्ति कुर्वन् स्वभावतः ।
न हि भक्तेजिनेन्द्राणां विद्यते परमुत्तमम् ॥ १८२ ॥ (पद्यचरित, पर्व ३२)

उपर्युक्त फल तभी प्राप्त होता है जब घरसे जिनेन्द्र दर्शनार्थ जानेवाला व्यक्ति मौनपूर्वक ईर्यासमितिसे गमन करता और जीव-रक्षा करता हुआ जाता है।

उक्त भावको किसी हिन्दी कविने एक दोहेमें कहा है—
जब चिन्तों तब सहस फल, लक्खा गमन करेय।
कोड़ाकोड़ि जनन्त फल, जब जिनवर दरसेय॥

# २९. निःसहीका रहस्य (णमो णिसीहीए)

पं० आशाधरजीने तथा कुछ अन्य श्रावकाचारकर्ताओंने जिन-मन्दिरमें 'निःसही' ऐसा उच्चारण करते हुए प्रवेश करनेका विधान किया है। जैन समाजमें प्रायः आज सर्वत्र यह प्रचलित है कि लोग 'ओं जय जय निःसही' बोलते हुए हो मन्दिरोंमें प्रवेश करते हैं। इस 'निःसही' पदका क्या अर्थ है, यह न किसी श्रावकाचार-रचिताने स्पष्ट किया है और न उनके व्याख्याकार या हिन्दी अनुवादकोंने ही। बहुत पहले लगभग ६० वर्ष पूर्व ज्ञानचन्द्र जैनी लाहौर वालोंने अपने जैनवालगुटकाके दूसरे भागमें इसका यह वर्ष किया था कि 'यदि कोई देवादिक जिन-भगवान्के दर्शन कर रहा हो तो वह निकल जाय, या दूर हो जाय पर इसका पोषक-प्रमाण आज तक भी जैन क्रन्थोंमें दृष्टिगोचर नहीं हुआ।

हाँ, श्रावक-प्रतिक्रमणपाठोंमें एक निषीधिका-दंडक अवश्य उपलब्ध है, जो इस प्रकार-का है—

१. पूर्ण नियोधिका दंदक वर्षके साम परिशिष्टमें दिया है।-सम्मादक

# णमो जिणाणं ३, णमो णिसीहीए ३ ।

इसका अर्थ यह है कि जिनेन्द्रोंको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, निषीधिकाको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो।

यह निसीही या निषीधिका क्या है और इसका क्या अर्थ है। यह विचारणीय है।

- १. जैन शास्त्रों और शिलालेखोंकी छान-बीन करनेपर हमें इसका सबसे पुराना उल्लेख खारवेलके शिलालेखमें मिलता है, जो कि उदयगिरि पर अवस्थित है और जिसे कॉलग-देशाधिपति महाराज खारवेलने आजसे लगभग २२०० वर्ष पहले उत्कीणं करायः था। इस शिलालेखकी १४ वीं पेक्तिमें ''' 'कुमारीपवते बरहते पत्नीणसंसतेहि काय-निसीवियाय ''''' और १५ वीं पंक्तिमें '''' "बरहतिसीवियासमीपे पाभारे '' ''' पाठ आया है। यद्यपि खारवेलके शिलालेखका यह अंश अभी तक पूरी तौरसे पढ़ा नहीं जा सका है और अनेक स्थल अभी भी सन्दिग्ध हैं, तथापि उक्त दोनों पंक्तियोंमें 'निसीदिया' पाठ स्पष्ट रूपसे पढ़ा जाता है जो कि निसीहियाका ही रूपान्तर है।
- २. 'निसीहिया' शब्दके अनेक उल्लेख विभिन्न अथोंमें दि० २वे० आगमोंमें पाये जाते हैं। इवे० आचारांग सूत्र (२, २, २) में 'निसीहिया' की संस्कृत छाया 'निशीधिका' कर उसका अर्थ स्वाध्यायभूमि और भगवतीसूत्र (१४-१०) में अल्प कालके लिए गृहीत स्थान किया गया है। समवायांगसूत्रमें 'निसीहिया' की संस्कृत छाया 'नैशिधिकी' कर उसका अर्थ स्वाध्यायभूमि, प्रति-क्रमणसूत्रमें पाप क्रियाका त्याग, स्थानांगसूत्रमें व्यापारान्तरके निशेधरूप समाचारी आचार, वसुदेवहिण्डिमें मुक्ति, मोक्ष, स्मशानभूमि, तीर्थंकर या सामान्य केवलीका निर्वाण-स्थान, स्तूप और समाधि अर्थ किया गया है। आवश्यकचूणिमें शरीर, वसितका—साधुओंके रहनेका स्थान और स्थिण्डल अर्थात् निर्जीव भूमि अर्थ किया गया है।

गौतम गणधर-ग्रथित माने जाने वाले दिगम्बर प्रतिक्रमणसूत्रमें निसीहियाओंकी वन्दना-करते हुए—

'आओ अण्णाओ काओवि णिसीहियाओ जीवलोयिम्म' यह पाठ आया है—अर्थात् इस जीव-लोकमें जितनी भी निषीधकाएँ हैं, उन्हें नमस्कार हो।

उक्त प्रतिक्रमण सूत्रके संस्कृत टीकाकार आचार्य प्रभाचन्द्रने जो कि संभवतः प्रमेयकमल-मार्तण्ड, न्यायकुमृदचन्द्र आदि अनेक दार्शनिक ग्रन्थोंके रचयिता और समाधिशतक, रत्नकरण्डक आदि अनेक ग्रन्थोंके टीकाकार हैं—निषीधिकाके अनेक अर्थोंका उल्लेख करते हुए अपने कथनकी पुष्टिमें कुछ प्राचीन गाथाएँ उद्घृत की हैं, जो इस प्रकार हैं—

जिण-सिद्धविब-णिलया किदगाकिदगा य रिद्धिजुदसाहू।
णाणजुदा मुणिपवरा णाणुप्पत्तीय णाणिजुदसेतं॥१॥
सिद्धा य सिद्धभूमी सिद्धाण समासिको णहो देसो।
सम्मत्तादिचन्नकं उप्पण्णं जेसु तेहिं सिदसेतं॥२॥
चत्तं तेहिं य देहं तद्ठिवदं जेसु ता जिसीहीको।
जेसु विसुद्धा जोगा जोगधरा जेसु संठिया सम्मं॥३॥

जोगपरिमुक्कदेहा पण्डितमरणद्विदा जिसीहीको। तिविहे पण्डितमरणे चिट्ठेति महामुणी समाहीए॥४॥ एदाओ अण्णाओ जिसीहियाको सया वंदे।

अर्थात्—कृत्रिम और अकृत्रिम जिनबिम्ब, सिद्धप्रतिबिम्ब, जिनालय, सिद्धालय, ऋदि-सम्पन्नसाधु, तत्सेवित क्षेत्र, अविधमनः पर्यय और केवलकानके धारक मुनिप्रवर, इन ज्ञानोंके उत्पन्न होनेके प्रदेश, उक्त ज्ञानियोंसे आश्चित क्षेत्र, सिद्ध भगवान् के निर्वाणक्षेत्र, सिद्धोंसे समाश्चित सिद्धालय, सम्यक्त्वादि चार आराधनाओंसे युक्त तपस्वी, उक्त आराधकोंसे आश्चित क्षेत्र, आराधक या क्षपकके द्वारा छोड़े गये शरीरके आश्चयवर्ती प्रदेश, योगस्थित तपस्वी, तदाश्चित क्षेत्र, योगियोंके द्वारा उन्मुक्त शरीरके आश्चित प्रदेश और भक्त-प्रत्याख्यान, इंगिनी और प्रायोगमन इन तीन प्रकारके पण्डितमरणमें स्थित साधु तथा पण्डितमरण जहाँ पर हुआ है, ऐसे क्षेत्र: ये सब निषीधिकापदके वाच्य हैं।

निषीधिकापदके इतने अर्थं करनेके अनन्तर आचार्यं प्रभाचन्द्र लिखते हैं— अन्ये तु 'णिसीधियाए' इत्यस्यार्थेमित्यं व्याख्यानयन्ति 'णि ति णियमेहिं जुत्तो सित्ति य सिद्धिं तहा अहिग्गामी। धि ति य धिदिबद्धकओ एति य जिणसासणो भत्तो।। १।।

अर्थात् कुछ लोग 'निसीधिया' पदकी निरुक्ति करके उसका इस प्रकार अर्थ करते हैं:— नि—जो व्रतादिकके नियमसे युक्त हो, सि—जो सिद्धिको प्राप्त हो या सिद्धिको पानेको अभिमुख हो, धि—जो घृति अर्थात् धैर्यसे बद्ध-कक्ष हो, और या—अर्थात् जिनशासनको धारण करनेवाला हो, उसका भक्त हो। इन गुणोंसे युक्त पुरुष 'निसीधिया' पदका वाच्य है।

साधुओं के दैवसिक-रात्रिकप्रतिक्रमणमें 'निषिद्धिकादंडक' नामसे एक पाठ है। उसमें णिसी-हिया या निषिद्धिकाकी वंदना की गई है। 'निसीहिया' किसका नाम है और उसका मूलमें क्या रूप रहा है इसपर उससे बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है। पाठकों की जानकारी के लिए उसका कुछ आवश्यक अंश यहाँ दिया जाता है—

'णमो जिणाणां ३। णमो णिसीहियाए ३। णमोत्यु दे अरहंत, सिद्ध बुद्ध, णीरय, णिम्मल, ""गणरयण, सीलसायर, अणंत, अप्यमेय, महदिमहावीर बड्ढमाण, बुद्धिरिसिणो चेदि णमोत्यु दे णमोत्यु दे । (क्रियाकलाप पृष्ठ ५५)

"""सिद्धिणिसीहियाओ अट्ठावयपव्यए सम्मेदे उज्जंते चंपाए पावाए मज्ज्ञिमाए हित्य-वालियसहाए जाओ अण्णाओ काओ वि णिसीहियाओ जीवलोयिम्म, इसिपक्सारतलग्गयाणं सिद्धाणं बुद्धाणं कम्मचक्कमुक्काणं परियाणं णिम्मलाणं गुक-आइरिय-उवज्ज्ञायाणं पवत्ति-वेर-कुलयराणं चाउव्यणो य समणसंघो य भरहेरावएसु दससु पंचसु महाविदेहेसु।' (क्रियाकलाप पृष्ठ ५६)।

वर्षात् जिनोंको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। निषीधिकाको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। अरहंत, सिद्ध, बुद्ध आदि अनेक विशेषण-विशिष्ट महितमहावीर-वर्धमान बुद्धिऋषिको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो।

अष्टापद, सम्मेदाचल, उर्जयन्त, चंपापुरी, पावापुरी, मायापुरी और हस्तिपालितसभामें तथा जीवलोकमें जितनी भी निषीधिकाएँ हैं, तथा ईषट्याग्भारनामक अष्टम पृथ्वीतलके अग्र भाग पर स्थित सिद्ध, बुद्ध, कर्मंचक्रसे विमुक्त, नीराग, निर्भंत, सिद्धोंकी तथा गुरु, आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थिवर, कुलकर (गणधर) और चार प्रकारके श्रमणसंघकी पाँच महाविदेहोंमें और दश भरत और दश ऐरावत क्षेत्रोंमें जो भी निषिद्धिकाएँ हैं, उन्हें नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो,

इस उद्धरणसे एक बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि निषीधिका उस स्थानका नाम है, जहाँसे महामुनि कमौंका क्षय करके निर्वाण प्राप्त करते हैं और जहाँ पर आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, कुलकर और ऋषि, यति, मुनि, अनगाररूप चार प्रकारके श्रमण समाधिमरण करते हैं, वे सब निषीधिकाएँ कहलाती हैं।

बृहत्कल्पसूत्रनिर्युक्तिमें निषीधिकाको उपाश्रय या वसतिकाका पर्यायवाची माना है। यथा-

अवसग पिंडसगसेज्जाआलय, वसधी णिसीहियाठाणे। एगट्ठ वंजणाई उवसग वगडा य निक्लेवो।।३२९५॥

अर्थात्—उपाश्रय, प्रतिश्रय, शय्या, आलय, वसति, निषीधिका और स्थान ये सब एकार्थवाचक नाम हैं।

इस गायाके टीकाकारने निषीधिकाका अर्थ इस प्रकार किया है:—
"निषेधः गमनादिव्यापारपरिहारः स प्रयोजनमस्याः, तमहंतीति वा नैषेधिकी।"

अर्थात्—गमनागमनादि कायिक व्यापारोंका परिहारकर साघुजन जहाँ निवास करें, उसे निवीधिका कहते हैं।

इससे आगे कल्पसूत्रनिर्युक्तिकी गाया नं० ५५४१ में भी 'निसीहिया' का वर्णन आया है पर वहाँपर उसका अर्थ उपाश्रय न करके समाधिमरण करनेवाले क्षपक साधुके शरीरको जहाँ छोड़ा जाता है, या दाहसंस्कार किया जाता है, उसे निसीहिया या निषिद्धका कहा गया है। यहाँ टीकाकारने 'नैषधिक्यां शवप्रतिष्ठापनमूम्याम्' ऐसा स्पष्ट अर्थ किया है। जिसकी पुष्टि आगेकी गाया नं० ५५४२ से भी होती है।

भगवती आराधनामें जो कि दिगम्बर-सम्प्रदायका अति प्राचीन ग्रन्थ है—वसितकासे निषीधिकाको सर्वथा भिन्न अर्थमें लिया है। साधारणतः जिस स्थानपर साधुजन वर्षाकालमें रहते हैं, अथवा विहार करते हुए जहाँ रात्रिको बस जाते हैं, उसे वसितका कहा है। वसितकाका विस्तृत विवेचन करते हुए लिखा है:—

'जिस स्थानपर स्वाध्याय और घ्यानमें कोई बाधा न हो, स्त्री, नपुंसक, नाई, घोबी, वाण्डाल आदि नीच जनोंका सम्पर्क न हो, शीत और उष्णकी बाधा न हो, एकदम बन्द या खुला स्थान न हो, अँधेरा न हो, भूमि विषम-नीची—ऊँची न हो, विकलत्रय जीवोंकी बहुलता न हो, पंचेन्द्रिय पशु-पक्षियों और हिंसक जीवोंका संचार न हो, तथा जो एकान्त, शान्त, निरुपद्रव और निर्धाक्षेप स्थान हो, ऐसे उद्यान-गृह, जून्य-गृह, गिरि-कन्दरा और भूमि-गृहा आदि स्थानमें साधुओंको निवास करना चाहिए। ये वसतिकाएँ उत्तम मानी गई हैं।'

(देखी--भग॰ आराधना गाथा २२८-२३०, ६३३-६४१)

परन्तु वसतिकासे निषीधिका बिलकुल भिन्न होती है, इसका वर्णन भगवती आराधनामें

बहुत ही स्पष्ट शब्दोंमें किया गया है और बतलाया गया है कि जिस स्थानपर समाधिमरण करने-बाले क्षपकके शरीरका विसर्जन या अन्तिम संस्कार किया जाता है, उसे निषीधिका कहते हैं। यथा—निषीधिका-आराधककारीर-स्थापनास्थानम् ।

(याथा १९६७ की मूलाराधना टीका)

साधुओं को वादेश दिया गया है कि वर्षाकाल प्रारम्भ होने के पूर्व चतुर्मास-स्थापना के साथ ही निषीधिका-योग्य भूमिका अन्वेषण और प्रतिलेखन कर लेकें। यदि कदाचित् वर्षाकालमें किसी साधुका मरण हो जाय और निषीधिका योग्य भूमि पहलेसे देख न रखी हो, तो वर्षाकालमें उसे ढूँढ़िनेके कारण हरितकाय और त्रस जीवोंकी विराधना सम्भव है, क्योंकि हरितकायसे उस समय सारी भूमि आच्छादित हो जाती है। अतः वर्षावासके साथ ही निषीधिकाका अन्वेषण और प्रतिलेखन कर लेना चाहिए।

भगवती आराधनाकी वे सब गाथाएँ इस प्रकार हैं :---

विजहणा निरूप्यते—
एवं कालगदस्स दु सरीरमंतो बहिज्ज वाहि वा ।
विज्जावच्चकरा तं सयं विकिचंति जदणाए ॥ १९६६ ॥
समणाणं ठिदिकप्पो वासावासे सहेव उडुबंधे ।
पिडिलिहिदव्वा णियमा णिसीहिया सव्वसाधूहि ॥ १९६७ ॥
एवंता सालोगा णादिविकिट्ठा ण चावि आसण्णा ।
वित्यिण्णा विद्वत्ता णिसीहिया दूरमागाढा ॥ १९६८ ॥
अभिमुआ अमुसिराअघसा उज्जोवा बहुसमायअसिणिद्धा ।
णिज्जंतुगा अहरिदा अविला य तहा अणाबाघा ॥ १९६९ ॥
जा अवर दिक्सणाए व दिक्सणाए व अध व अवराए ।
वसघीदो विण्जिदि णिसीषिया सा पसत्यत्ति ॥ १९७० ॥

अब समाधिसे मरे हुए साधुके शरीरको कहाँ परित्याग करे, इसका वर्णन करते हैं—इस प्रकार समाधिके साथ काल-गत हुए साधुके शरीरको वैयावृत्य करनेवाले साधु नगरसे बाहिर स्वयं ही यतनाके साथ प्रतिष्ठापन करें। साधुओंको चाहिए कि वर्षावासके तथा वर्षाऋतुके प्रारम्भमें निषीधिकांका नियमसे प्रतिलेखन कर लें, यही श्रमणोंका स्थितिकस्प है। वह निषीधिका कैसी मूमिमें हो, इसका वर्णन करते हुए कहा गया है—वह एकान्त स्थानमें हो, प्रकाश-युक्त हो, वसतिकासे न बहुत दूर हो, न बहुत पास हो, विस्तीर्ण हो, विध्वस्त या खण्डित न हो, दूर तक जिसकी मूमि वृद्ध या ठोस हो, दीमक-चींटी वादिसे रहित हो, छिद्ध-रहित हो, विसी हुई या नीची-कैंची न हो, सम-स्थल हो, उद्योतवती हो, स्निग्ध या चिकनी फिसलनेवाली मूमि न हो, निर्जन्तुक हो, हिरतकायसे रहित हो, विलोंसे रहित हो, गोली या दल-दल युक्त न हो, और ममुष्य-तिर्य-चिदिकी बाधामे रहित हो। वह निषीधिका वसितकासे नैऋत्य, दक्षिण या पश्चिम दिशामें हो तो प्रशस्त मानी गई है।

इससे आगे भगवती बाराधनाकारने विभिन्न दिशाओं में होनेवाली निषीधकाओं के शुभा-शुभ फलका वर्णन इस प्रकार किया है :-- यदि वसितकासे निषीधिका नैऋत्य दिशामें हो, तो साघु संघमें शान्ति और समाधि रहती है, दिक्षण विश्वामें हो ती संघको आहार सुलभतासे मिलता है, पश्चिम दिशामें हो तो संघको आहार सुलभतासे मिलता है, पश्चिम दिशामें हो तो संघका विहार सुखसे होता है और उसे ज्ञान-संयमके उपकरणोंका लाभ होता है। यदि निषीधिका आग्नेय कोणमें हो, तो संघमें स्पर्धा अर्थात् तूं तूं मैं में होती है, वायव्य दिशामें हो तो संघमें कलह उत्पन्न होता है, उत्तर दिशामें हो तो व्याधि उत्पन्न होती है, पूर्व दिशामें हो तो परस्परमें खींचातानी होती है और संघमें भेद पड़ जाता है। ईशान दिशामें हो तो किसी अन्य साधुका मरण होता है। (भगवती आराधना गाथा १९७१-१९७३)

इस विवेचनसे वसितका और निषीधिकाका भेद बिलकुल स्पष्ट हो जाता है। उपर उद्भृत गाया नं॰ १९७० में यह स्पष्ट शब्दोंमें कहा गया है कि वसितकासे दक्षिण, नैऋत्य और पश्चिम दिशामें निषीधिका प्रशस्त मानी गई है। यदि निषीधिका वसितकाका ही पर्यायवाची नाम होता, सो ऐसा वर्णन क्यों किया जाता?

प्राकृत 'णिसीधिया' का अपभ्रंश ही 'निसीहिया' हुआ और वह कालान्तरमें निसिया होकर आजकल निशयाके रूपमें व्यवहृत होने लगा।

इसके अतिरिक्त आज कल लोग जिन-मन्दिरमें प्रवेश करते हुए 'ओं जय जय जय, निस्सही निस्सही, निस्सही, नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु वोलते हैं। यहां बोले जानेवाले 'निस्सही' पदसे क्या अभिप्रेत था और आज हम लोगोंने उसे किस अर्थमें ले रखा है, यह भी एक विचारणीय बात है। कुछ लोग इसका यह अर्थ करते हैं कि 'यदि कोई देवादिक भगवान्के दर्शन-पूजनादि कर रहा हो तो वह दूर या एक ओर हो जाय।' पर दर्शनके लिए मन्दिरमें प्रवेश करते हुए तीन बार निस्सही बोलकर 'नमोस्तु' बोलनेका यह अभिप्राय नहीं रहा है, किन्तु जैसा कि 'निषिद्धिका दंडकका उद्धरण देते हुए ऊपर बतलाया जा चुका है, वह अर्थ यहां अभिप्रेत है। ऊपर अनेक अर्थोंमें यह बताया जा चुका है कि निसीहिया या निषीधिकाका अर्थ जिन, जिन-बिम्ब, सिद्ध, सिद्ध-बिम्ब और जिनालय भी होता है। तदनुसार दर्शन करनेवाला तीन बार 'निस्सही'—जो कि 'णिसिहीए' का अपभ्रंश रूप है—को बोलकर उसे तीन बार नमस्कार करता है। यथार्थमें हमें मन्दिरमें प्रवेश करते समय 'णमो णिसीहियाए' या इसका संस्कृत रूप 'निषीधिकाए' नमोऽस्तु, अथवा 'णिसीहियाए णमोत्थु' पाठ बोलना चाहिए।

यहाँ यह शंका की जा सकती है कि फिर यह अर्थ कैसे प्रचलित हुआ—िक यदि कोई देवादिक दर्शन-पूजन कर रहा हो तो वह दूर हो जाय। मेरी समझमें इसका कारण 'निःसही या निस्सही जैसे अशुद्धपदके मूल रूपको ठीक तौरसे न समझ सकनेके कारण 'निर् उपसर्ग पूर्वक सृ' गमनार्थक धातुका आज्ञा जकारके मध्यम पुरुषको एकवचनका बिगड़ा रूप मानकर लोगोंने वैसी कल्पना कर डाली है। अथवा दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि साधुको किसी नवीन स्थानमें प्रवेश करने या वहाँसे जानेके समय निसीहिया और आसिया करनेका विधान है। उसकी नकल करके लोगोंने मन्दिर-प्रवेशके समय बोले जानेवाले 'निसीहिया' पदका भी वहीं अर्थ लगा लिया है।

साघुओंके १० प्रकारके समाचारोंमें निसीहिया और आसिया नामके दो समाचार हैं और उनका वर्णन मूलाचारमें इस प्रकार किया गया है:—

साधुओं का अपने गृहओं के साथ अन्य साधुओं के साथ जो पारस्परिक शिष्टाचारका अवसार होता है, जसे समाचार कहते हैं।

कंदर-पुलिण-गुहादिसु पवेसकाले णिसिद्धियं कुज्जा । तेहितो णिग्गमणे तहासिया होदि कायव्वा ॥ १३४ ॥

(मूलाचार समा० अधि०)

वर्यात्—गिरि-कंदरा, नदी बादिके पुलिन-मध्यवर्ती जलरिहत स्थान और गुफा बादिमें प्रवेश करते हुए निषिद्धिका समाचारको करे और वहाँसे निकलते या जाते समय आशिका समा-चारको करे। इन दोनों समाचारोंका अर्थ टीकाकार आचार्य वसुनन्दिने इस प्रकार किया है:—

टीका—पविसंते य प्रविशति व प्रवेशकाले **णिसिही निषेधिका तत्रस्थानमभ्युपगम्य स्थान-**करणं, सम्यग्दर्शनादिषु स्थिरभावौ वा, णिग्गमणे निर्गमकाले आसिया देव-गृहस्थादीन् परिपृच्छ्य यानं, पापिकयादिभ्यो मनोनिवर्तनं वा।'

अर्थात्—साधु जिस स्थानमें प्रवेश करे, उस स्थानके स्वामीसे आज्ञा लेकर प्रवेश करें।
यदि उस स्थानका स्वामी कोई मनुष्य है तो उससे पूछे और यदि मनुष्य नहीं है तो उस स्थानके
अधिष्ठाता देवताको सम्बोधन कर उससे पूछे, इसीका नाम निसीहिका समाचार है। इसी प्रकार
उस स्थानसे जाते समय भी उसके स्वामी मनुष्य या क्षेत्रपालको पूछकर और उसका स्थान उसे
संभलवा करके जावे। यह उनका आसिका समाचार है। अथवा करके इन दोनों पदोंका टीकाकारने
एक दूसरा भी अर्थ किया है। वह यह कि विवक्षित स्थानमें प्रवेश करके सम्यग्दर्शनादिमें स्थिर
होने का 'निसीहिया' और पाप-क्रियाओंसे मनके निवर्तनका नाम 'आसिया' है। आचारसारके
कत्ता आ० वीरनन्दिने उकत दोनों समाचारोंका इस प्रकार वर्णन किया है:—

जीवानां व्यन्तरादीनां बाधाये यन्निषधनम् । अस्माभिः स्थीयते युष्मदिष्टधैवेति निषिद्धिकाम् ॥११॥ प्रवासावसरे कन्दरावासादेनिपिद्धिका । तस्मान्निर्गमने कार्या स्यादाशीर्वेरहारिणी ॥१२॥—(आचारसार द्वि० अ०)

अर्थात् व्यन्तरादिक जीवोंकी बाधा दूर करने के लिए जो निषेधात्मक बचन कहे जाते हैं कि भो क्षेत्रपाल यक्ष, हम लोग तुम्हारी अनुज्ञासे यहाँ निवास करते हैं, तुम लोग रुष्ट मत होना, इत्यादि व्यवहारको निषिद्धिका समाचार कहते हैं और वहाँ से जाते समय उन्हें बैर दूर करने वाला आशीर्वाद देना यह आशिका समाचार है।

ऐसा मालूम होता है कि लोगोंने साधुओं के लिए विधान किये गये समाचारोंका अनुसरण किया और 'व्यन्तरादीनां बाधायें यन्निषेधनम्' पदका अर्थ मन्दिर प्रवेशके समय लगा लिया कि यदि कोई व्यन्तरादिक देव-दर्शनादिक कर रहा हो तो वह दूर हो जाय और हमें बाधा न दे। पर वास्तवमें 'निस्सही' पद बोलनेका अर्थ निषीधिका अर्थात् जिनदेवका स्मरण कराने वाले स्थान या जनके प्रतिबिम्ब के लिए नमस्कार अभिप्रेत रहा है।

जिन-मन्दिरमें प्रवेश करते समय 'निस्सही' यदका पूर्ण रूप 'णमो णिसीहियाए' है और इसका प्रकृतमें अर्थ है, इस जिन-मन्दिरको नमस्कार हो। इसे यतः जिन-मन्दिरमें प्रवेश करते हुए बोला जाता है, अतः मन्दिरकी देहलीको हाथसे स्पर्श कर मस्तक पर लगाते हुए तीन बार बोलना चाहिए।

शास्त्रों के अवलोड़नसे यह भी ज्ञात होता है, कि मन्दिरमें प्रवेश करते समय पूर्वकालमें 'निषीधिकादंडक' वाला पाठ बोला जाता था।

वामदेवने अपने संस्कृत भावसंग्रहमें लिखा है—'जिनावासं विशेन्मन्त्री समुच्चार्य निषेधि-काम्' अर्थात् 'निषेधिका'का उच्चारण कर जिनालयमें प्रवेश करे। श्रावक प्रतिक्रमणपाठमें वह निषेधिकादण्डक इस प्रकार दिया गया है—

खैन परस्परामें नो देव माने गये हैं—१. अरिहन्त, २. सिद्ध, ३. आचार्य, ४. उपाध्याय, ५. साधु, ६. जिन मन्दिर, ७. जिन-विम्ब, ८. जिनधर्म, और ९. जिनशास्त्र । प्रकृत 'णमो णिसीहियाए' का अर्थ जिन-विम्ब युक्त जिन मन्दिरको नमस्कार हो' यह छेना चाहिए। उक्त पद बोस्तते हुए जिनमन्दिरको देहलीका स्पर्शकर मस्तकपर छगानेका अर्थ जिनमन्दिरको नमस्कार करना है।

३०. जिनेन्द्र-पूजन कब सुफल वेता है

यद्यपि स्वामी समन्तभद्रने पांच अणुवत और तीन गुणवत धारण करनेके पश्चात् शिक्षा वर्तोंके अभ्यास करने वाले श्रावकको चौथे शिक्षावतके अन्तर्गत जिन-पूजनका विधान किया है, तो भी सामान्य गृहस्थोंका ध्यान उस पर न जाकर 'देव-पूजा' श्रावकका प्रथम कर्तव्य है, इसलिए उसे करना चाहिए। इस विचारसे वे उसे करते हैं। परन्तु किसी भी शुभ कार्यको करनेके पूर्व अशुभ कार्यको निवृत्ति आवश्यक है, इस बात पर उनका ध्यान ही नहीं जाता है। वस्त्र-गत या शरीर-गत मलको दूर किये बिना वस्त्र या शरीरकी शुद्धि या स्वच्छता जैसे संभव नहीं है, उसी प्रकार पंच पापस्प मलको दूर किये बिना जिन-पूजन के योग्य आत्मिक शुद्धि या पवित्रताका होना भी संभव नहीं है। यही कारण है कि पाँच पापोंके स्थूल त्याग किये बिना अर्थात् अणु-व्रतोंके धारण किये बिना जो लोग जिन-पूजन करते हैं उन्हें उसका यथेष्ट फल नहीं मिलता है।

पउमचरिय और पद्मचरितके अनुसार श्रीद्युति आचार्य भरतको जिन-पूजन करनेका

उपदेश देते हुए कहते हैं-

है भरत, जो प्रथम अहिंसारत्नको ग्रहण कर जिनदेवका पूजन करता है वह देवलोकमें अनुपम इन्द्रिय-सौक्य भोगता है। जो सत्यव्रतका नियम धारण करके जिनपरको पूजता है, वह मधुर-भाषी, आदेय-वचन होकर संसारमें अपनी कीत्तिका विस्तार करता है। जो अदत्तादान (चोरी) का त्यागकर जिन-नाथको पूजता है वह मणि-रत्नोंसे परिपूर्ण नव निधियोंका स्वामी अ

- १. पडममहिसारयणं गेण्हेउं को जिणं समञ्चेइ । स्रो भुंजइ सुरलोए इंदियसोक्खं अणोविमयं ।। ६३ ।। (पल्लम० छ० ३२ ) अहिसारत्ममाद्याय विपुलं यो जिनाधिपम् । भक्तयाऽर्जयत्यसौ नाके परमां वृद्धिमक्तुते ।। १४९ ।। (पराच० प० ३२ )
- २. सञ्चवयणियमधरो जो पूयइ जिणवरं पयत्तेणं। सो होइ महुर-वयणो भुंजइ य परंपरसुहाइं॥ ६४॥ (पर्यम० उ० ३२) सत्यवतघरः सुन्भियः करोति श्रेजनार्थनम्। भवत्यादेयवाक् योऽसी सत्कीतिन्याप्तविष्टपः॥ १५०॥ (प्राच० प० ३२)
- परिहरिकण अवसं को जिल्लाहस्स कुणइ बर-पूर्य।
   सो गर्नाणहील सामी होही मिल-रचणपुर्वाणं ।। ६५ ।। ( उम० ७० ३२ )
   अवसादाननिर्मुक्तो जिमेन्द्राम् यी नमस्यति ।
   जायते रत्नपूर्णानां नदीनां स विभुनंदः ।। १५१ ।। ( वदाच० प० ३२ )

होता है। जो पर-नारी-प्रसंगको छोड़कर जिन-मूजन करता है वह कामदेव जैसा श्रेष्ठ शरीर भारण करके सौभाग्य-भाजन और सर्वजनोंके नेत्रोंको आनन्द देने वाला होता है। जो परिग्रहकी सीमा करके सन्तोष-प्रत धारण करता है वह विविध रत्नोंसे समृद्ध होकर सर्व जनोंका पूज्य होता है।

उपरि-लिखित शास्त्रीय प्रमाणोंसे यह मले प्रकार सिद्ध है कि जो पाँच पापों का स्यूल रूपसे त्यागकर अर्थात् पंच अणुव्रत धारण कर जिनेन्द्रदेवका पूजन करता है, वही जिनपूजनके उपर्युक्त यथार्च फलको प्राप्त करता है। किन्तु आजकल प्रायः इससे विपरीत बात्त ही देखी जाती है। लोग सर्व प्रकारके पापोंको करते हुए भी जिनदेवका पूजन करके और अपने पापोंको शुद्धि मानकर स्वयंको कृतार्य मानते हैं। यही कारण है कि वे पूजनके वास्तविक फलको पाप्त नहीं कर पाते हैं।

# ३१. गुरूपास्ति बादि शेव कर्लब्य

दूसरा कर्तंच्य गुरूपास्ति है, निग्नंन्थ, वीतरागी, निरारम्भी और ज्ञान-ध्यान-तपमें अनुरक्त साधुजनोंकी उपासना करना, रोगादिके समय उनकी परिचर्या और वैय्यावृत्ति करना गुरूपास्ति है, इसका सुन्दर विवेचन सर्वप्रथम रत्नकरण्डकमें और उनके पश्चात् रचे गये प्रायः सभी ध्यावकाचारोंमें किया गया है। आजके कुछ श्रावक तो इस गुरूपास्तिमें अन्धभक्त बनकर विधेय और अविधेयका भी विचार नहीं करके गुरूपास्तिकी सीमाका भी अतिक्रमण कर डालते हैं।

तीसरा कर्त्तंव्य स्वाध्याय है। यह छहों कर्त्तंव्योंमें सबसे श्रेष्ठ है। इसकी गणना अन्तरंग तपोंमें चौथे स्थानपर की गई है और कुन्दकुन्दाचार्यने तो यहाँ तक कहा है—'ण हि सज्झायसमो तवो' अर्थात् स्वाध्यायके समान और कोई श्रेष्ठतप नहीं है, क्योंकि यह आत्मबोध और आत्मिस्थरताका प्रधान कारण है, इसी कारण ध्यानके पूर्व स्वाध्यायको कहा गया है। जिस किसी भी शास्त्रके कुछ पत्रोंके पढ़नेका नाम स्वाध्याय नहीं है, किन्तु शास्त्र-वाचना, शुद्ध उच्चारण करना, प्रधन पूछना, तत्त्व-चिन्तन करना और धर्मका उपदेश देना बाहिरी या व्यवहार स्वाध्याय है और स्व + अध्ययन करना अर्थात् अपने आत्म-स्वरूपका विचार करना अन्तरंग या निश्चय स्वाध्याय है।

चौथा संयम नामका कर्त्तव्य है। इसके इन्द्रिय-संयम और प्राणि-संयम ऐसे दो भेद कहे गये हैं। इसका पूर्णक्र्यसे पालन तो निग्नंन्य साधुओंके ही संभव है। गृहस्थको यथाशिक्त

१. परनारीसु पसंगं न कुणइ जो जिजमयासिको पुरिसो । सो पावइ सोहत्वं जयमाणंवो वरत्वणुणं ।। ६६ ॥ (पल्य ० ७० ३२) यो रत्यं परनारीषु न करोति जिनाजितः । सोऽय गण्डति सौभाग्यं सर्वनेत्रमिक्तम्भूषः ॥ १५२ ॥ (पराष० प० ३२)

२. संतोषवयामूळं घारइ य जिणियवयणकयभावो । सो विविष्ट्रधणसमिद्धो होई णरो सम्बज्जणपुष्टको ।। ६७ ॥ (पचम॰ उ॰ ३२ ) जिनानर्थति यो अवस्था कृताविषपरिश्रहः । स्मरोऽसावतिस्कीताम् काभान् स्रोकस्थ पूजितः ॥ १५३ ॥ (पदाच० प॰ ३२ )

एकदेश इनका पालन करना आबश्यक है इस पर भी अनेक आवकाचारोंमें पर्याप्त प्रकाश डाला गया है।

पांचवां कर्तंब्य तप है। इसके भी दो मेद हैं—बाह्य और आभ्यन्तर। तथा प्रत्येकके ६-६ भेद हैं। उन सबका पालन यद्यपि साघुओं का प्रधान कर्तंब्य है, तथापि गृहस्थों को यथाशिक्त- अपनी परिस्थितिके अनुसार पर्वादिके दिन उपवास, एकाशन, नीरस भोजनादिके रूपमें बाह्य तप और अपने दोषों को देखकर प्रायिक्चित्त लेना, गृहजनों की विनय करना और वैय्यावृत्य करना आदिके रूपमें अन्तरंग तप करना आवश्यक है। बाह्य तपसे शारीर-शुद्धि और अन्तरंग तपसे आत्म शुद्धि होती है।

आज-कल लोग उपवास आदिको ही तप समझते हैं, जबकि वह बाह्य तप है। अपने दोषको स्वीकारना, जिसके साथ वैर-भाव हो गया हो उससे क्षमा-याचना करना, अभिमान-त्याग करके ज्ञान, तप, वय, बुद्धि आदिमें वृद्धजनोंका विनय-सम्मान करना अन्तरंग तप है। बाह्य तपकी अपेक्षा अन्तरंग तपसे असंख्यातगुणी कर्म निर्जरा होती है। शमभाव या क्षमाको धारण कर कोधको जीतना सबसे बड़ा धर्म या तप है। जैसा कि कहा है—

पठतु शान्त्र-समूहमनेकथा, जिनसमचैनमचैयतां सदा।
गुरुनति कुरुतां भरतां व्रतं, यदि शमो न वृथा सकलं ततः ॥२९॥
(व्रतोद्यो० श्राव० भा० ३ पृ० २०९)

अर्थात्—यदि शमभाव नहीं है तो अनेक प्रकारके शास्त्र-समूहको पढ़ना जिनेन्द्रदेवकी सदा पुजा करना, गुरुजनोंको नमस्कार करना और द्रत-धारण करना ये सब व्यर्थ हैं।

छठा कत्तंव्य दान है। गृहस्य दैनिक आरम्भ-समारम्भ-जनित जो पाप-संचय करता है, उसकी शृद्धिके लिए उसे प्रतिदिन दान देनेका विधान आचार्योने किया है।

यद्यपि सभी श्रावकाकारोंमें चौथे अतिथिसंविभागके अन्तर्गत आहार, औषध, अभय और ज्ञानदानका विधान किया है, फिर सोमदेव जयसेन आदि अनेक श्रावकाचार-रचिंगताओंने देव पूजा आदि ६ कर्त्तव्योंके भीतर दानका पृथक् रूपसे निरूपण किया है। गृहस्य अपनी आयका कितना भाग किस कार्यमें व्यय करे, इसका भी विभिन्न आचार्योंने विभिन्न प्रकारसे वर्णन किया है। उन सबमें धर्मरत्नाकर जो कि इसी जीवराज ग्रन्थमालासे प्रकाशित और जयसेनाचार्य विरचित है, उसका दानके लिए आयको विभाजनका वर्णन सबसे अधिक प्रभावक है, अतः उसे यहां उद्धृत किया जाता है—

भागद्वयी कुटुम्बार्थे संचयार्थे तृतीयकः। स्वरायो यस्य धर्मार्थे तुर्यस्त्यागी स सप्तमः॥१३८॥ भागत्रयं तु पोष्यार्थे कोषार्थे तु द्वयी सदा। षष्ठं दानाय यो युङ्कते स त्यागी मध्यमोऽधमात्॥१३९॥ स्वस्वस्य यस्तु षङ्भागान् परिवाराय योजयेत्। त्रीन् संचयेद् दशोशं च धर्मे त्यागी स्रष्टुश्च सः॥१४०॥

भावार्थ — जो गृहस्य अपनी आय (आमदनी) के चार भाग करके दो भाग तो कुटूम्ब-परिवारके भरण-पोषणके लिए व्यय करता है, तीसरा माग आपत्ति आदिके लिए संचित करता है और चौथा भाग धर्म-कार्यमें रूगाता है, वह उत्तम पुरुष है ॥१३८॥ जो व्यक्ति अपनी आयके छह भाग करके उनमेंसे तीन भाग अपने पुत्रादि पोष्य वर्गके लिए व्यय करता है, दो भाग कीषमें संचित करता है और छठा भाग दानमें व्यय करता है वह मध्यम पुरुष है ॥ १३९॥ जो व्यक्ति अपनी आयके दश भाग करके उनमेंसे छह भाग परिवार-पालनके लिए खर्च करता है, तीन भाग भविष्यके लिए संचित करता है और दशवां भाग धर्म-कार्यमें लगाता है, वह लघु या जघन्य श्रेणीका पुरुष है।

वास्तवमें अतिथिके लिए जो अपनी आयका विभाग किया जाता है, उसे ही अतिथि संविभाग कहते हैं जैसा कि—पुरुषार्थानुशासनमें कहा है—

स्वायस्यातिथये भव्यैयों विभागो विधीयते। अतिथेः संविभागास्यं शीलं तज्जगदुजिनाः॥ १६८॥—(भा० ३ पृ० ५१३)

गृहस्थीमें रहनेवाला पुरुष धन-वैभव भी चाहता है, नीरोग शरीर भी चाहता है, मान-सन्मानके साथ ज्ञानवान् भी होना चाहता है और निर्भय भी रहना चाहता है, अतः उक्त चारों प्रयोजनोंकी सिद्धिके लिए उसे क्रमशः आहारदान, औषधदान, ज्ञानदान और अभयदान देते रहना चाहिए।

जैसा कि कहा है-

ज्ञानवान् ज्ञानदानेन निर्मयोऽभयदानतः । अन्नदानाद् धनी नित्यं नीरोगी मेषजाद् भवेत् ॥

# ३२. पर्व-माहात्म्य

पर्व शब्दका अर्थ है—पूरण करनेवाला दिन । इसका अभिप्राय यह है कि गृहस्य जिस आत्मिक कार्यको सांसारिक कार्योंमें उलझे रहकरके अन्य दिनोंमें सम्पन्न नहीं कर पाता है, उसे वह पर्वके दिन पूरा करे।

पर्व दो प्रकारके होते हैं—िनत्य पर्व और नैमित्तिक पर्व। प्रत्येक मासकी अष्टमी, चतुर्दशी और पंचमी नित्य पर्व हैं। आष्टािह्नक, दशलक्षण, रत्नश्रय आदि नैमित्तिक पर्व हैं। प्रत्येक पक्षकी अष्टमीके दिन आरम्भ-कार्योंको छोड़कर आत्मीय कार्योंको करनेका उद्देश्य आत्मा पर लगे हुए आठ कर्मोंके नाश करनेका है। आचार्य सकलकीत्तिने लिखा है—

अष्टम्यामुपवासं हि ये कुर्वेन्ति नरोत्तमाः। हत्वा कर्माष्टकं तेऽपि यान्ति मुक्ति सुदृष्टयः॥ ३४॥

(भाग २ पुष्ठ २५९)

अर्थात् जो पुरुषोत्तम सम्यग्दुष्टि अष्टमीको उपवास करते हैं, वे आठ कर्मका नासकर मोक्ष जाते हैं।

इसी प्रकार चतुर्दशीके दिन उपवास करनेका उद्देश्य चौदहवें गुणस्थानको प्राप्त होकर सिद्धपद पानेका है। जैसा कि कहा है—

प्रोवर्ष नियमेनैव चतुर्दस्यां करोति यः। चतुर्दशगुणस्थानान्यतीत्य मुक्तिमाप्नुयात्।। २९।। (भाग २ पृ० २५९) पञ्चमीके दिन उपवास करनेका उद्देश्य पाँचवें केवलज्ञानके प्राप्त करनेका है। उक्त तीनों दत दिनोंके उपवासोंके फलको बतलाते हुए पूज्यपाद श्रावकाचारमें कहा है—

> अष्टमी चाष्टकर्मच्नी सिद्धिलामा चतुर्दशी। पञ्चमी ज्ञानलामाय तस्मात्त्रितयमाचरेत्॥ (भाग ३, पृ० १९८, क्लोक ८४)

अर्थात्—अष्टमी आठ कर्मोंकी चातक है, चतुर्दंशी सिद्धि (मुक्ति) का लाभ कराती है और पञ्चमी केवलज्ञानकी प्राप्तिके लिए है, इसलिए श्रावकको इन तीनों ही पर्वके दिनोंमें उपवास पूर्वक स्वाच्याय और ध्यानमें समय विताना चाहिए।

उपबासके दिन गृहारम्म, शरीर-संस्कार और स्नान तकके त्यागनेका विधान प्रायः सभी श्रावकाचार-कारोंने किया है। नित्य पूजनके नियम वालों तकको भावपूजन करनेका निर्देश किया गया है। इस प्रकारके उपवास करनेपर ही उससे मुनि वृत पालन करनेकी शिक्षा मिलती है और तभी उसका विक्षा वृत नाम सार्थक होता है।

## ३३. चार प्रकारके भावक

जैनाचार्योंने प्रत्येक तस्वके वर्णनके लिए चार निक्षेपोंका विधान किया है और उनके द्वारा किसी भी वस्तुके यथार्थ स्वरूपको समझनेके लिए कहा है। जैन या आवकका भी वर्णन उन्होंने उन्हीं नाम, स्थापना, द्रव्य और भावरूप चार निक्षेपोंसे किया है। पण्डित आशाधरजीने जैनत्वके गुणोंसे रिहत नाम मात्रके जैनको भी अजैन लोगोंसे श्रेष्ठ कहा है। नाम-जैनसे भी स्थापना जैनको उत्तम कहा है; द्रव्य जैनको उससे भी उत्तम कहा है और भाव जैनको तो सर्वोत्तम महापुरुष कहा है।

इसी प्रकार श्री अञ्चरेवने अपने वतोद्योतन श्रावकाचारमें श्रावकोंका भी चार निक्षेपोंके द्वारा इस प्रकार वर्णन किया है—

जिन पुरुषोंने व्रतोंको धारण नहीं किया है, किन्तु गुरुजनोंसे व्रत-आदिकी चर्चा सुनते हैं, वे नामधायक हैं। जो गुरुजनोंसे व्रतादिको ग्रहण करके भी उनको पालते नहीं है, वे स्थापना श्रायक हैं। जो श्रायकके आचारसे संयुक्त हैं, दान-पूजनादि करते हैं और श्रायकके उत्तर गुणोंके धारण करनेके स्थिए उत्सुक है, तथा दान-पूजनादि करते हैं, वे द्रव्य श्रायक हैं। जो भावसे श्रायक द्रतोंसे सम्पन्न हैं और श्रायकके बाचार पालनमें सदा जागरूक रहते हैं, वे भावश्रायक है।

नैष्ठिक श्रावकोंकी गणना भाव श्रावकोंमें की गई है। यहाँ यह विशेष बात ध्यानमं रखना चाहिए कि जब तक अन्तरंगमें सम्यन्दर्शन प्रकट नहीं हुआ है, तब तक श्रावक व्रतोंको पालते हुए भी वह द्रव्यश्रावक ही है और जो सम्यक्तके साथ श्रावकके व्रतोंका पालन करते हैं, वे भाव श्रावक हैं।

देश चारित्र या संयमासंयम लिक्सिके अध्यवसाय स्थान असंख्यात बतलाये गये हैं, अतः भाव श्रावकके भी उनकी अपेका सूच्म दृष्टिसे असंख्यात भेद होते हैं, किन्तु स्थूल दृष्टिसे आदिकी

१. सांगारवसमृत वा॰ २ कोक ५४, माग २ पृ॰ १५। २. वतोबोतन आवकाचार, क्लोक २४५→ २५० भाग ३ पृ० २३२।

६ त्रतिमाधारी श्रानकोंको जचन्य, सातवीं, आठवीं और नौवीं प्रतिमाधारीको मध्यम और अन्तिम दो प्रतिमाधारियोंको उत्कृष्ट माव श्रावक कहा नया है।

वतोद्योतन श्रावकाचारमें रात्रिमें भोजन त्याग, वस्त्र गालित जलगान, पञ्च परमेष्ठि-दर्शन,

**और जीवदया पालन करनेवालेको सामान्य रूपसे आवक कहा गया है।** 

सावयधम्मदोहाकारने लिखा है कि पञ्चमकालमें जो मद्य, मांस और मधुका त्यागी है, वह श्रावक है। (देखो --- भाग १ पृ० ४९० दोहा ७७)

#### ३४. यशोपवीत

जिस यज्ञोपवीतको धारण करनेके लिए वर्तमानका अधिकांश मुनि-समुदाय अपने उपदेशों द्वारा अहिनश गृहस्थोंको प्रेरित करता रहता है और उसके धारण किये बिना उसे श्रावक धर्मका अधिकारी या मुनि दानका अधिकारी नहीं मानता है, उस यज्ञोपवीतकी चर्चा केवल जिनसेनके सिवाय किसी भी श्रावकाचार-कर्ताने नहीं की है। पण्डित आशाधरजीने 'स्यात्क्रतोपनयो द्विजः' (सागार॰ आ॰ २ क्लोक १९) लिखकर महापुराण-प्रतिपादित उपनीति या उपनयनसंस्कारका उल्लेख तो किया है, पर उसकी ब्याख्यामें भी स्पष्टरूपसे यज्ञोपवीतका कोई विधान नहीं किया है। पण्डित मेधावीने भी पण्डित आशाधरका अनुसरण किया है।

आचार्यं देवसेनने भावसंग्रहमें पूजनके समय 'मैं इन्द्र हूँ' ऐसा संकल्प करके कंकण, मुकुट, मुद्रिका इन आभूषणोंके साथ यज्ञोपवीत धारण करनेका वर्णन किया है। (देखो—भाग पृ० ४४८ गाथा ८७) यदि श्रावकको उपनयन संस्कार आवश्यक होता तो पूजनके समय उसे पहरनेका विधान क्यों किया जाता ?

आचार्य जिनसेनने अपने महापुराणमें जिस प्रकारके द्विजों या ब्राह्मणोंकी सृष्टि भरत चक्रवर्तीके द्वारा कराई है और उनके लिए गर्भान्वयिक्तया, दीक्षान्वय क्रिया और कर्त्रन्वय क्रियाओंका विधान किया है, वह सब वर्णन सर्वञ्च-प्रतिपादित नहीं है, किन्तु अपने समयकी परिस्थितिसे प्रेरित होकर प्रतिदिन जैनों पर ब्राह्मण धर्मके प्रचारक राजाओंके द्वारा होनेवाले अत्याचारोंके परित्राणार्थं उन्होंने लोक-प्रचलित उक्त क्रियाओंका प्रतिपादन किया है, वह सब जैन शास्त्रोंके अभ्यासियोंसे एवं भारतके इतिहाससे अभिज्ञ विद्वानोंसे अपरिचित नहीं है।

श्वेताम्बरीय जैन आगमोंमें एवं पीछे रचे गये शास्त्रोंमें भी यज्ञोपवीतका कहीं कोई वर्णन नहीं है। प्रतिष्ठा शास्त्रोंमें जहाँ कहीं इसका जो कुछ वर्णन दृष्टिगोचर होता है, उसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि जब तक यह पूजा-प्रतिष्ठारूप यज्ञ किया जा रहा है, तब तक उसकी पूर्तिके लिए मैं इस संकल्पसूत्रको धारण करता हूँ। 'यज्ञोपवीत' इस समस्यित पदमें ही यह अर्थ अन्तर्निहित है।

दक्षिण प्रान्तमें ब्राह्मणोंके द्वारा जैनोंपर अत्यधिक अत्याचार हुए हैं और उनसे अपनी रक्षा करनेके लिए उन ब्राह्मणी क्रियाओंको उन्होंने अपना लिया जिनके कि करनेपर न सम्यक्त्व-की हानि होती थी और न व्रतोंमें ही कोई दूषण लगता था।

१. भाग ३ पृ● २३२ बलोक २४४।

२. सर्व एव हि जैनानां प्रमाणं लौकिको विधिः।

सत्र सम्पन्त्वहानिर्न यत्र न इ.तद्रवणम् ।।४४६॥ [स्वास्तिलकः] (आवकावार् सं ० माग १ प्० १७३)

उत्तर भारतमें जैनियोंको वैसी विकट परिस्थितिका सामना नहीं करना पड़ा और इसी कारणसे इधरके जैनियोंमें यज्ञोपवीतके धारण करनेका रिवाज प्रचलित नहीं हुआ।

# ३५ अधिल या प्रासुक भक्ष्य वस्तु-विचार

जिसमें चेतना हो ऐसी हरितकाय वनस्पतिको सिचत्त कहते हैं। भोगोपभोगपरिमाण वतधारीको सिचत्त फल, पत्र, शांक आदिका खाना अतिचार माना गया है। पांचवीं सिचत्तत्याप-प्रतिमाका धारक श्रावक तो सिचत्त वस्तुके खानेका यावण्जीवनके लिए त्याग कर देता है। किन्तु वह अचित्त या प्रासुक बनाकर खा सकता है। सिचत्त वस्तु अचित्त या प्रासुक कैसे होती है, इस विषयकी प्रतिपादक एक प्राचीन गांथा प्रसिद्ध है। जो इस प्रकार है—

सुनकं पनकं तत्तं अंबिललवणेण मिस्सियं दव्वं। जं जंतेण य छिण्णं तं सव्वं फासुयं भणियं॥

अर्थात् जो फलादि वस्तु सूर्यके तापसे सूख गई हो, पक गई हो, अग्निसे पका ली गई हो, किसी आम्ल (खट्टे) रससे और नमक मिश्रित कर दी गई हो, जिसे चाकू आदि शस्त्रसे छिन्त-भिन्न कर दिया गया हो और कोल्हू आदि यंत्रोंसे पेल या पीस दिया गया हो, वह सभी द्रव्य प्रासुक कहा गया है।

उक्त गायाके अनुसार यद्यपि सूर्यके तापसे सूखी या पकी हुई अस्तु प्रामुक हो जाती है, पर यदि उसके भीतर गुठली या बीज आदि हों तो उनको सिचत्त माना गया है, अतः उनके निकाल देनेपर ही उस फलादिको अचित्त या प्रामुक जानना चाहिए। इसी प्रकार चाकू आदिसे काटी हुई ककड़ी आदिको भी सर्वथा अचित्त नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिस स्थानपर वह चाकूसे काटी गई है, वह अंश या स्थान तो अचित्त हो जाता है; किन्तु उसके सिवाय शेष अंश तो सिचत्त ही बना रहता है। इसी प्रकार जितने अंशमें नमक आदि मिल गया है, उतना अंश अचित्त और शेष अंश सिचत्त ही बना रहता है। इसलिए अग्निसे भलीभाँति पकायी हुई वस्तुको ही अचित्त या प्रामुक मानना चाहिए।

कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वृक्षादिसे तोड़ा गया या स्वयं गिरा हुआ फलादि अचित्त है। परन्तु उनका यह मानना भ्रमपूर्ण है। जिस वनस्पतिसे फलादि भिन्त हुआ है, उसमें यद्यपि उस वनस्पतिका मूलजीद नहीं रहा है, तथापि उसके बीज, आदिके आश्रित अनेक जीव तो अभी उसमें विद्यमान ही हैं, क्योंकि खजूर आदि कुछ अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति रूप वृक्षोंके सिवाय शेष वृक्ष, लता आदि सप्रतिष्ठित प्रत्येक ही होते हैं और उनके पत्र, पुष्प, फल, बीज आदिके आश्रित असंख्य निगोदिया वनस्पतिकायिक जीव रहते हैं। अतः आम, केला, सेव, अंगूरादि फल, तोरई, सेम आदि फलवाले शाक और मैथी पालक आदि पत्रवाले शाक उक्त प्रकारसे अचित्त किये विना खाना दोषाधायक ही है।

## ३६. जल-गालन एवं प्रासुक जलपान विचार

नदी-कूपादिका जल जलकायिक होनेसे सचित्त तो है ही, किन्तु गाढ़े-दोहरे वस्त्रसे अगा-लित जलमें त्रसजीव भी रहते हैं, यह बात आज सूक्ष्मदर्शक यंत्रसे प्रमाणित है। वस्त्र-गालित जलमें भी एक मुहूर्तके पश्चात् सम्मूच्छन त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा प्राचीन आचार्यौका कथन है । यथा--

गालितं तोयमप्युच्यैः सम्मूच्छीतं मुहूर्ततः ।

(श्रावका० भाग २ पृ० ४८१, क्लोक, ६०)

कपूर, इलायची, लवंग, फिटकरी आदिसे तथा आंवला, हरड आदिके चूर्णेसे मिश्रित वस्त्र-गालित जल दो पहर अर्थात् छह घंटेतक प्रामुक रहता है और अच्छी तरहसे अग्निसे उबाला गया जल आठ पहर अर्थात् २४ घंटे तक प्रामुक रहता है, इसके पश्चात् उसमें सम्मूच्छंन त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं। (विशेषके लिए देखें—श्रावकाचार सं० भाग २ पृष्ठ ४८१ श्लोक ९०-९१। तथा भाग ३ पृष्ठ ४१५ श्लोक ६१)।

पं० आशाधरजीने बस्त्र-गालित जलको दो मुहूतं तक पीनेके योग्य कहा है। (देखो— भाग २, पृष्ठ २४, क्लोक १६) पं० मेधावीने इसी जलको अर्थ पहरके परचात् पीनेके अयोग्य कहा है। (देखो भाग २, पृष्ठ १२५, क्लोक ३६)।

वस्त्र-गालित जल-पान करना सर्वसाधारण जैनोंका कर्त्तंव्य माना गया है। स्मृतिकारों तकने वस्त्र-गालित जल पीनेका विधान किया है, जिसे कुछ श्रावकाचार-कर्ताओंने भी उद्धृत किया है। वह रलोक इस प्रकार है— स्मृति वाक्यं च—

दृष्टिपूतं न्यसेत्यादं पटपूतं करुं पिनेत् । सत्यपूतं वदेद्वाक्यं मनःपूतं समाचरेत् ॥

अर्थात्—आँखोंसे देखकर पैर रखे, वस्त्रसे गालित जल पीवे, सत्यसे पवित्र वचन बोले और मनसे पवित्र आचरण करे। (भाग २, पृष्ठ ४८२, रलोक १५)।

अगालित जलमें ऐसे कितने ही विशैले जीव-जन्तु रहते हैं कि उनके पेटमें चले जानेपर 'नेहरुआ' आदि भयंकर रोग हो जाते हैं, जिनसे घोर वेदना सहन करनी पड़ती है। अतः स्वास्थ्य की दृष्टिसे भी जलको वस्त्रसे छानकर पीना ही श्रेयस्कर है।

शुद्धतासे तैयार किये गये घी-तेल आदि द्रव पदार्थोंको खानेके लिए जब भी बर्तनमेंसे निकाला जाय, तब भी उसे वस्त्रसे छानकर ही काममें लेना चाहिए। लाटी संहितामें इसका स्पष्ट विधान किया गया है। (देखो भाग ३, ५० ३, इलोक २३)।

#### ३७. अभक्य-विचार

जो वस्तु भक्षण करनेके योग्य नहीं हो, उसे अभक्ष्य कहते हैं। जो त्रस जीवों के घातसे उत्पन्न होते हैं, ऐसे मांस और मच्च अभक्ष्य हैं। जिसमें त्रस जीव पाये जायें, ऐसे फलादि तथा जिनमें अनन्त स्थावर जीवोंका चात हो ऐसे बालू, मुली आदि जमीकन्द भी अभक्ष्य कहे गये हैं। जो काम विकार, प्रमाद आदि वर्धक मदिरा, भांग, चरस आदि हैं, उन्हें भी अभक्ष्य कहा गया है। जो शरीरमें रोगादिवर्धक पदार्थ हैं, उन्हें भी अभक्ष्य माना गया है और जो उत्तम पुरुषोंके सेवन करनेके योग्य नहीं, ऐसे गोमूत्र आदिको भी अभक्ष्य माना गया है।

१. वेसी--रत्नकरण्डक, मा० १, पू० १०, श्लो० ८४-८६।

यद्यपि उक्त पाँच प्रकारके अभक्ष्य पदार्थों सभी भक्षण नहीं करनेके योग्य पदार्थ सम्मिलित हो जाते हैं, फिर भी जैन परम्परामें बाईस अभक्ष्योंका उल्लेख मिलता है। दिगम्बर परम्परा के हिन्दी क्रिया कोषोंमें बाईस अभक्ष्योंका वर्णन किया गया है, परन्तु प्रस्तुत संकलनमें संगृहीत किसी भी श्रावकाचारमें बाईस अभक्ष्योंका उल्लेख या उनके नामोंका निर्देश देखनेमें नहीं आया। हां, रवेताम्बरीय ग्रम्थोंमें २२ अभक्ष्योंके नामवाली दो गायाएँ अवश्य उपलब्ध हैं जो कि इस प्रकार हैं—

पंचुंबरि चउ विगई हिम विस करगे य सब्वमट्टी अ । राईभोयणगं चिय वहुबीअ अणंत संधाणा ॥ १ ॥ घोलबड़ा वायंगण अमुणिअनामाइं पुष्फ-फलाइं । तुच्छफलं चलिअ-रसं वज्जे वज्जाणि वावीसं ॥ २ ॥ ३

अर्थात् —बड़, पीपल आदि पाँच उदुम्बर फल, मद्य, मांस, मधु और मन्खन ये चार महा-विकृति, हिम (वर्फ), विष, करग (ओला), सर्व प्रकारकी मिट्टी, रात्रि भोजन, बहुवीजी फल, अनन्त-काय. सन्धान (अथाना), घोलबड़ा, बैंगन, अजान पुष्प और फल, तुच्छ फल, और चिलतरस ये बाईस प्रकारके अभक्ष्य पदार्थ त्याग करना चाहिए ॥ १-२ ॥

दि॰ परम्परामें पाँच उदुम्बर और तीन मकार (मद्य, मांस, मघु) के त्यागरूप आठ मूल गुण श्रावकके कहे गये हैं। मक्खन भी मर्यादाके बाहिर होनेपर मांस या मधुके सदृश हो जाता है। इसी प्रकार घोलबड़ा आदि द्विवल पदार्थ, अथाना और चिलतरस भी तीन मकारोंमें आ जाते हैं। तुच्छ फल अनन्तकायमें परिगणित होते हैं। विष, मिट्टी और अजान फल प्राण-घातक हैं। बैंगनको भी बहुबीजीमें जानना चाहिए। रात्रिभोजनका तो स्वतंत्र रूपसे निषेध किया गया है। इस प्रकार

१. देखो--किशनसिंहकृत क्रियाकोष भा० ५ पू० ११६। दौळतराम कृत क्रियाकोष भा० ५ पू० १२४।

उक्त गायाओं का हिन्दी पद्मानुवाद पढते समय गुरु-मुखसे इस प्रकार सुना या—
ओका, योरवड़ा, निधि मोजन, बहुँबीजा, बेंगॅन, सन्यान,
बढ़ें, णीपल, ऊमरें, कैठऊमर, पेपकर, फरू जो होय विश्व अजान ।
कन्दमूल, के मिर्में, विधि में, आमिष के मध्ये के कि मध्ये के अजान ।
कन्दमूल, के मिर्में के कि में मिर्में के आमिष के मध्ये के मध्ये के अपास ।।
थि. ओला—जाकाशसे गिरनेवाला जमा पानी, २. चोरवड़ा—मूंग उदद आदिके घी तेलमें पके दहीछांछमें फूले हुए बड़े, ३. रात्रि भोजन, ४. वहुत बीजवाले पपीता आदि, ५. बैगन, ६. सन्यान
(अथाना, अचार, मुरब्बा) ७. बड़, ८. पीपल, ९. ऊमर, १०. कठूमर और, ११. पाकर इन पाँचों
वृक्षोंके फल, १२. अजान फल, १३. कन्दमूल अनन्त स्थावर जीवोंके पिंड, १४. खेतकी गीली मिट्टी
(असंख्य स्थावर जीवोंका पिंड) १५. विष (स्व-प्राण्णातक) १६. मांस, १७. मधु, १८. मस्बन,
१९. मदिरा-पान, २०. अतिवुच्छफल (जिसमें बीज पूर्ण ख्यसे विकसित नहीं हुए ऐसे छोटे फल,
सप्रतिष्ठित वनस्पति, २१. तुपार (जमी हुई बोस बिन्दु, तबा घुनी हुई हई के समान गिरनेवाला बर्फ)
और, २२. चिलत रस (जिन वस्युओंका स्वाद बिगड़ जाय ऐसे घी, तेल, मिष्ठान्न पक्वान्न आदि)
ये वाईस प्रकारके पदार्थ जैनमतमें अमक्य कहे गये हैं।

२२ अमध्य पदार्थांका पृथक् निर्देश नहीं होनेपर भी उनका समावेश रत्नकरण्डकमें प्रतिपादित पाँच प्रकारके अभक्ष्योंमें हो जाता है।

#### ३८. मध्य पदार्थोकी काल-मर्यादा

भक्षण करनेके योग्यं भी वस्तु एक निश्चित काल-सीमाके बाद अभक्ष्य हो जाती हैं, क्योंकि उनमें श्रस-स्थावर जीव उत्पन्त हो जाते हैं। दिव्य ज्ञानियोंने अपनी सूक्ष्म दृष्टिसे इसका निर्णय कर शास्त्रोंमें इसका विशद विवेचन किया है। हिन्दी भाषामें रचे गये क्रियाकोषोंमें भक्ष्य-मर्यादाका वर्णन पाया जाता है, पर संस्कृतमें रचित श्रावकाचारोंमें इसका वर्णन दृष्टिगोचर न होनेसे लोग उसे प्रमाण नहीं मानते हैं। उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि पं० दौलतरामजीने अपने क्रियाकोषके अन्तमें स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि आज लोग सुर-भाषा (संस्कृत) को विरले पुरुष ही समझते हैं, अतः मैंने इसे नर-भाषा (हिन्दी) में सुर-भाषावाले क्रियाकोषके अनुसार ही रचा है। (देखो आ० भा० ५ पृ० ३८९ छन्द १४-१५)

इसके अतिरिक्त श्रीकिशनसिंहजीने अपने क्रियाकोषमें 'हेमन्ते तीस दिणा' आदि जो तीन प्राचीन गाथाएँ (भा० ५ पृ० ११६, ११८ और ११९ में) उद्भृत की हैं. उनसे भी सिद्ध होता है कि पूर्वकालमें अक्ष्याभस्य-मर्यादा-प्रदर्शक कोई ग्रन्थ अवश्य रहा है, जिसकी कि अनेक गाथाएँ दि० और श्वे० शास्त्रोंमें यत्र-तत्र पाई जाती हैं। इसलिए भक्ष्याभस्यकी मर्यादाको अप्रमाण माननेका कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

कियाकोषोंके वर्णनके अनुसार भक्ष्य-अभन्त्य पदार्थीकी काल-मर्यादा इस प्रकार है-

| •                                  |                           | •               |                   |     |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-----|
| नाम भक्ष्य पदार्थ                  | काल-मर्यादा               |                 |                   |     |
|                                    | शीतकाल,                   | ग्रीष्मकाल      | वर्षाकाल          |     |
| १. गेहुँ, चना आदिका आटा-चून        | ७ दिन,                    | ५ दिन,          | ३ दिन             |     |
| २. हल्दी घना, मिर्च आदि कुटा मसाला | p                         | "               | "                 |     |
| ३. बिना पानीके बेसन-लड्डू आदि      | 11                        | 17              | "                 |     |
| ४. बूरा, बतासा, मिश्री             | १ मास,                    | १५ दिन,         | ७ दिन             |     |
| ५. पिसा नमक                        | अन्तर्मृह <del>ूर्त</del> | अन्तम् हूर      | तं, अन्तम् हून    | र्त |
| ६. नमक मिला कच्चा भोजन             |                           | २ पहर,          |                   |     |
| ७. नमक मिला पक्का भोजन             | ८ पहर,                    | ८ पहर,          | आठ पहर            |     |
| पूड़ी, पपड़िया, कचौरी आदि          |                           |                 | •                 |     |
| ८. दाल, भात, कड़ी आदि              | २ पहर,                    | २ पहर           | २ पहर             |     |
| ९. वसन-गालित दूध, जल               | अन्तर्मुहुर               | र्ग, अन्तर्मृहत | र्ग, अन्तर्मृहर्त |     |
| १०. भात-उबाला जल, दूध              | ८ पहर,                    | ८ पहर,          | ८ पहर             |     |
| ११. भजिया, पूरी, सीरा आदि          | ४ पहर,                    | ४ पहर,          | ४ पहर             |     |
| १२. अथाना लौंजी आदि                | ८ पहर,                    | ८ पहर,          | ८ पहर             |     |
|                                    |                           |                 |                   |     |

१. मेरे संग्रहमें ऐसी अनेक नावाएँ संगृहीत है !--सम्पायक

विधिपूर्वक गाय-भैंसको दुहकर तत्काल उष्णकर-आगपर उफान देकर, निर्दोष जामन देकर, जमाये गये दहीको आठ पहरके भीतर ही मधकर निकाले हुए मक्सनको तत्काल आगपर रसकर ताये हुए धीको मर्यादा सामान्यरूपसे एक वर्ष बतलायी गयी है। फिर भी यदि किसी कारणवंश उसका वर्ण रस जब विकृत हो जाय, तभीसे वह अभक्ष्य हो जाता है।

इसी प्रकार तिल-सरसों आदिका तेल घानीको साफ करके अपने सामने निकाला गया हो और उसमें जलका अंदा भी न रहे, उस तेलकी मर्यादा भी एक वर्णकी कही गयी है, फिर भी यदि किसी कारणवरा उसका वर्ण-रस जब बिगड़ जाय, तभीसे वह अभक्ष्य हो जाता है। वर्ण-रस बिगड़नेका अर्थ है चलित रस हो जाना। चलित रसवाले घी-तेलमें उसी वर्णके सम्मूच्छिम शस-जीव उत्पन्न हो जाते हैं, अतः चलित रस घी-तेल और चलित रसवाले मिष्ठान-पक्वान्न भी अभक्ष्य जानना चाहिए।

मर्यादाके बाहिर तो सभी भक्ष्य पदार्थ अभक्ष्य हैं। किन्तु मर्यादाके भीतर भी किसी कारण-से चिलत रस हुए भच्य पदार्थ भी अभक्ष्य हो जाते हैं।

बड़ी-पापड़ आदि जिस दिन बनाये जावें, उसी दिन भक्ष्य हैं। बड़ीको सुखाकर उसी दिन भी-तेलमें सॅक लेनेपर उसके खानेकी मर्यादा अन्नके समान जानना चाहिए। यही बात पापड़को भी-तेलमें तल लेनेपर लागू होती है।

औषिक रूपमें काममें आनेवाले सभी प्रकारके द्वाक्षासव आदि आसव मदिराके समान ही अभस्य हैं। इसी प्रकार जिनमें मद्यकी या मचुकी पुट दी गई है, ऐसी सभी प्रकारकी देशी या विदेशी औषियाँ अभस्य हैं।

वर्तमानमें प्रचलित कितनी ही अंग्रेजी दवाएँ पशुओं के जिगर, कलेजा आदिसे बनाई जाती हैं, वे तो अभक्ष्य हैं ही, किन्तु ऐसे इंजेक्शन भी लगवाने के योग्य नहीं हैं जो कि पशुओं के विभिन्न रस-रक्तादिसे बनाये जाते हैं।

#### ३९. द्विवलान्नकी अभक्यताका स्पष्टीकरण

कच्चे दूधमें, कच्चे दूधसे असे दहीमें और उसके तक (ताक छांछ) में दो दानेवाले अन्न (चना, मूंग, उड़द, मसूर आदि) के चून, आटे आदिके मेलसे बननेवाले कढ़ी, रायता, दही बड़े आदि पदार्थीको द्विदल या दिदलान्न कहते हैं। ऐसे द्विदलान्नके मुखमें जानेपर जीभ-लारके संयोगसे सम्मूच्छिम त्रसजीवोंकी उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए द्विदलान्नको अभक्ष्य माना गया है।

आजसे ५० वर्ष पूर्वकी बात है, मैं ग्रीष्मावकाशमें लिलतपुर ठहरा हुआ था और प्रतिदिन प्रातः स्नानायं नदी पर जाया करता था। एक मुसलमानको पींजरेमें तीतर और हाथमें कटोरा लिए प्रतिदिन देखा करता था। वह कटोरेमें रखे छाँछ और बेसन (जनेकी दालका चून) को अंगुलीसे घोलकर, उसमें यूककर और सूर्यकी किरणोंकी ओर कुछ देर दिखाकर उसे कबूतरके आगे पिंजरेमें रख देता था। जब एक दिन मैंने उसके ऐसा करनेका कारण पूछा तो उसने बताया कि छांछमें चुले उस बेसनमें यूककर सूर्यकी किरणोंके ग्रीग्रेस कीड़े पड़ जाते हैं, जिन्हें ग्रह तीतर

चुन लेता है। मुझे यह मुनते ही 'आमनोरससंम्यृक्त द्विदलं' वाक्य याद आया और जाना कि सास्त्रका यह वाक्य यथार्थ है और द्विदलान्न अभक्ष्य है। मैंने इस घटनाको तभी एक लेख-द्वारा जैन मित्रमें प्रकाशित भी किया था।

'आमगोरससम्पृक्तं' का अर्थ पं॰ आशाधरजीने कच्चे दूध, दही छांछसे मिश्रित द्विदल-अन्त ही किया है और अपने इसी अर्थके पोषणमें ज्ञानदीपिका पंजिकामें योगशास्त्रका निम्न. क्लोक भी उद्भुत किया है—

> अामगोरससम्पृक्तद्विदलादिषु जन्तवः । दृष्टाः केवलिभिः सूक्ष्मास्तस्मात्तानि विवर्जयेत् ।—(योगशास्त्र ३१७१)

इस श्लोकमें तो केवलि-दृष्ट सूक्ष्म जीबोंकी उत्पत्ति बतलाई गई है, परन्तु ऊपर दी गई घटना तो ऐसे स्थूल त्रसजीवोंकी उत्पत्ति प्रकट करती है, जिसे कि कबूतर अपनी चोंचसे चुग सकता है।

'आमगोरससम्पृक्त द्विदल अन्त अभक्य है, इसके आधार पर लोग उष्ण करके जमाये गये दूध, दही और उसके छांछसे सम्पृक्त द्विदलान्तको अभक्ष्य नहीं मानते हैं। कुछ यह भी कहते हैं कि उष्ण दूधसे जमे दही और बने छांडको भी उष्ण करके द्विदल अन्तको मिलाना चाहिए। कितने ही प्रान्तोंमें कच्चा दूध जमाया जाता है। इसलिए सभी बातोंका विचार विवेकी जनोंको करना चाहिए।

किन्तु एक ऐसा भी प्रमाण उपलब्ध हुआ है, जिसके अनुसार पक्त भी गोरसमें मूंग, चना आदि द्विदलवाली वस्तुओंके मिलानेपर भी सम्मूर्ष्टिम त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं और वैसे द्विदलानके खाने पर उनका विनाश हो जाता है—

यथा—आमेन पक्वेन च गोरसेन मुद्गादियुक्तं द्विदलं तु काष्ठम् । जिह्वादुर्ति स्यात् त्रसजीवराशिः सम्मूच्छिमा नश्यति नात्र चित्रम् ॥ (विवरणाचार, अध्याय ६)

अतः कच्चे या पकाये हुए गोरसके साथ सभी प्रकारके द्विदल अन्नोंके भक्षणका त्याग ही श्रेयस्कर है।

## ४०. सूतक-पातक विचार

प्रस्तुत श्रावकाचार-संग्रहके प्रथम भागमें संकलित किसी भी श्रावकाचारमें सूतक-पातकका कोई विधान नहीं है। दूसरे भागमें संकलित सागार धर्मामृतमें भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। पं० मेधावीके धर्म संग्रह श्रावकाचारके छठे अधिकारमें सर्वप्रथम सूतक-पातकका विचार दृष्टि गोचर होता है। वहाँ बताया गया है—

मरण तथा प्रसूतिमें दस दिनतक सूतक पालना चाहिए। इसके बाद ग्यारहवें दिन घर, वस्त्र तथा शरीरादि शुद्ध करके और मिट्टीके पुराने बर्तनोंको बाहिर करके, तथा शुद्ध मोजनादि सामग्री बनाकर सर्वप्रथम जिन मनवान्की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रोंकी तथा मुनियोंके चरणोंकी वित्र पूर्वक पूजा करके तथा करका उद्यापन करके शुद्ध होकर फिर गृह-कार्यमें लगना

चाहिए। सूतकमें दान, अध्ययन तथा जिन-पूजनादि सुमकर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूतकके दिनोंमें दान-पूजनादि करनेसे नीचगोत्रका सन्ध्र होता है। गोत्रके छोगोंको पांच दिन तक उक्त कार्य नहीं करना चाहिए। अन्य मतके अनुसार क्षत्रियोंको पांच दिन, ब्राह्मणोंको दश दिन, वैद्योंको बारह दिन और शूद्र छोगोंको पन्द्रह दिन तक सूतक पालन करना कहा है।

(देखो भाग २ पृ० १७४-१७५, क्लो० २५७-२६१)

उक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि पं॰ मेघाबीके समय सूतक-पातकका प्रचार था और उसमें भी दिनोंके विषयमें मान्यता-भेद था।

पं मेघावीके बाद रचे गये ३ श्रावकाचारोंमें भी सूतक-पातकका कहीं कोई विधान दृष्टिगोचर नहीं होता है। किन्तु त्रिवर्णाचारमें तथा किशन सिंह किया कोषमें (भा० ५ पृ० १९५ पर, मूलाचार भाषाका उल्लेख कर इसका अवस्य विधान किया गया है। वह भी पाठकोंको द्रष्टिया है।

| जन्मका सूतक              |              | मरणका सूतक             |             |  |
|--------------------------|--------------|------------------------|-------------|--|
| १ तीन पीढ़ी तक           | १० दिन       | तीन पीढ़ी तक           | १२ दिन      |  |
| २ चौथी पीढ़ी             | ५ दिन        | चौथी पीढ़ी             | ६ दिन       |  |
| ३ शेष पीढ़ियोंको         | एक एक दिन कम | शेष पीढ़ियोंको         | एकएक दिन कम |  |
| ४ विवाहिता पुत्रीके अपने |              | विवाहिता पुत्रीकी सन्त | तानके       |  |
| षरमें प्रसूतिमें         | ३ दिन        | अपने घर मरने पर        | ३ दिन       |  |
| ५ पशुकी प्रसूतिमें       | १ दिन        | पशुके मरने पर          | १ दिन       |  |

संहिताओं में यह भी लिखा है कि जहाँ जैसी प्रवृत्ति प्रचलित हो तदनुसार आचरण करना चाहिए।

ळाटी संहिताकारने एषणा शुद्धिके लिए सूतक-पातक पालनेका अवश्य निर्देश किया है। यथा---

> सूतकं पातकं चापि यथोक्तं जैनशासने । एषणाशुद्धिसिद्ध्यर्थं वर्जयेच्छ्रावकाम्रणीः ॥—(भा० ३ पृ० १०७ क्लो० २५१)

भावार्थ--- उत्तम श्रावक भोजनकी शुद्धिके लिए सूतक-पातक वाले घरके भोजन-पानका त्याग करे।

## ४१. स्त्रीके सासिक धर्मका विचार

यद्यपि प्राचीन श्रावकाचारोंमें रजस्वला स्त्रीके विषयमें कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि उसका श्रावकके त्रतोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी अर्वाचीन श्रावकाचारों में उसकी चर्चा की गई है। सबंप्रथम रजस्वलाकी चर्चा पं॰ मेधावीने अपने धर्म संग्रह श्रावकाचारमें की है और उसके कर्तव्योंका विस्तृत वर्णन करते हुए बताया है कि रखोदर्धानसे लेकर चतुर्थ दिनके स्नान करने तक वह मौनसे एकान्त स्थानमें रहे, उस स्थानकी बस्तुओंका स्पर्ध न करे, नीरस भोजन करे, मिट्टीके बर्तनमें या

केले आदिके पत्ते पर रखकर भोजन करे, उसके द्वारा स्पर्ध की हुई वस्तु गृहस्थको अपने काममें नहीं लेना चाहिए। रजस्कला स्त्रीके स्पर्धसे नेत्र-रोगी बन्धा हो जाता है, पकवान आदि भोज्य वस्तुओंका स्वाद विगड़ जाता है इत्यादि (भाग २ पृष्ठ १७५ क्लोक २६२-२७२)।

उसके शब्द सुननेसे पापड़ों तकका स्वाद बिगड़ जाता है, ऐसा प्रायः सभीका अनुभव है। श्री अभ्रदेवने अपने बतोद्योतन श्रावकाचारके प्रारम्भमें ही रजस्वला स्त्रीके घरकी वस्तुओंके स्पर्श करनेका निषेध किया है और उसके देव-पूजनादि करनेपर उसके बन्ध्या होने, आगामी भवमें नपुंसक और दुर्भागी होने आदिका वर्णन किया है। (भाग ३ पृष्ठ २०७ इलोक १२ आदि)

दक्षिण भारतमें आज भी उच्च वर्णवाले लोगोंमें रजस्वला स्त्री घरका कोई काम-काज नहीं करती है और एकान्तमें रहकर नीरस भोजन केले या ढाकके पत्तोंपर रखकर खाती है। परन्तु उत्तर भारतमें इसका कोई विचार नहीं रहा है, भोजन बनानेके सिवाय वह प्रायः घरके सब काम करती है और सारे घरमें आती-जाती है। विवेकी स्त्री-पुरुषोंको इसका अवश्य विचार करना चाहिए।

### ४३ उपसंहार

स्वामी समन्तभद्रने अपने रत्नकरण्डकमें श्रावक धर्मका जो सूत्र-रूपसे सयुक्तिक वर्णन किया है, वह परवर्ती श्रावकाचारोंके लिए आधारभूत और आदर्श रहा है। उत्तरकालवर्ती श्रावकाचार-कर्ताओंने अपने-अपने समयमें होनेवाले दुष्कृत्योंका निषेच और आवश्यक कर्त्तव्योंका विधान करके उसे इतना अधिक पल्लवित, विकसित और विस्तृत कर दिया है कि तदनुसार आचरण आजके सामान्य गृहस्थके लिए दूभर या दुवेल हो गया है।

स्वामी समन्तभद्रने प्रारम्भमें ही सम्यग्दर्शनका सांगोपांग वर्णन कर जो उसकी महिमा बतायी है, और उसे मोक्षमार्गका कर्णधार कहा है, उस पर आज विचार-शील मनुष्योंका ध्यान जाना चाहिए और उसे मूढ़ताओं और मदादि दोषोंसे रहित पालन करनेका प्रयत्न करना चाहिए।

सम्यक्त्वको धारण करनेके पत्रचात् पाँच अणुवतोंको धारण करनेमें भी आज किसीको कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, कालाबाजारी करने और जिस किसी भी अवैध मार्गसे धन-संग्रह करनेवालोंको अवश्य ही कठिनाई हो सकती है।

मद्य, मांस और मधुका सेवन जैन घरोंमें कुल-परम्परासे नहीं होता रहा है, परन्तु आज उन्हींके घरोंमें उन्हींकी सन्तान मदिरा-पान करने और होटलोंमें जाकर नाना प्रकारके व्यंजनोंमें बने मांसका भक्षण करने लगी है। फिर मधु-सेवनकी तो बात ही क्या है। यदि आजके जैन मांस-भक्षण और मदिरा-पानका ही त्याग करें तो वही जैनत्वकी प्राप्तिका प्रथम श्रेयस्कर कदम होगा।

आचार्योने धर्माचरण करनेके लिए सर्व प्रथम बशुभ कार्योके त्यागका उपदेश दिया है। तत्पश्चात् शुभ कार्योके करनेका विधान किया है। आजका मनुष्य अशुभ कार्योका त्याग न करके जैनी या श्रावक कहलानेका हास्यास्यद उपक्रम करता है। जी विचार-शील जैन श्रावकधर्म धारण करनेका विचार भी करते हैं, वे परवर्ती ग्रन्थकारों-के द्वारा प्रतिपादित बोझिल श्रावक-धर्मको देखकर ही डर जाते हैं और उसे मूलक्पसे भी धारण करनेका साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें जात होना चाहिए कि मिट्टी-लकड़ीसे बना घर भी घर कहलाता है, ईंट-चूनेसे बना भी घर घर है और सीमेन्ट-लोहेसे बना या वातानुकूलित घर भी घर कहलाता है। जिस मनुष्यकी जैसी आधिक स्थिति होती है, वह उसीके अनुसार अपने घरको बनाता है। इसी प्रकार जिस व्यक्तिकी जैसी कौटुम्बिक परिस्थिति, आर्थिक स्थिति और आरिमक शक्ति हो, उसे उसी प्रकारका स्वयोग्य श्रावकधर्म धारण करना चाहिए।

संयमासंयम या देश चारित्र लिंगिके जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट तक असंस्थात स्थान होते हैं, उनमेंसे जो जितने अंशका पालन कर सके, उतना ही अच्छा है। ज्यों-ज्यों विषय-कषायों-की मन्दता होगी, त्यों-त्यों वह संयमासंयम लिंधके ऊपरी स्थानों पर चढ़ता जायगा और अन्तमें संयम लिंधकों भी प्राप्त कर लेगा।

सबसे घ्यान देनेकी बात यह है कि सम्यग्दर्शनके आठ अंगोंके ऊपर श्रावक और मुनि धर्मका भव्य प्रासाद खड़ा होता है। यदि कोई श्रावक या मुनि धर्मका पालन करते हुए भी सम्यक्तके आठों अंगोंका पालन नहीं करता है तो उसका वह धर्म-प्रासाद बिना नींवके मकानके समान ढह जावेगा। आज लोगोंकी इस मूलमें ही भूल हो रही है। जो लोग अपनेको तत्त्वज्ञ मानते हैं और स्वयंको सम्यग्दृष्टि कहते हैं, उनमें भी उपगृहन, स्थितिकरण और वात्सल्य जैसे अंगोंका अभाव देखा जाता है और जो अपनेको व्रती मानते हैं, उनमें भी निःकांक्षित, अमूढ़दृष्टि आदि अंगोंका अभाव देखा जाता है और दोनोंमें एक दूसरेकी निन्दाका प्रचार पाया जाता है।

प्रायः सभी श्रावकाचारोंमें सम्यक्त्वके एक-एक अंगमें और श्रावकके एक-एक अणुवतमें प्रसिद्ध पुरुषोंकी कथाओंका वर्णन किया गया है। जिससे ज्ञात होता है कि एक ही अंग या व्रतके पालन करनेवाले व्यक्तिका भी बेड़ा पार हुआ है और वह लोकमें प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार व्यसनोंमें सबसे बड़ा व्यसन जुआ खेलना है, क्योंकि वह सभी अनथों और व्यसनोंका मूल कारण है, उसी प्रकार सम्यक्त्वके सभी अंगोंमें निःशंकित और सभी व्रतोंमें अहिसावत प्रधान है। यदि मनुष्य इस प्रथम अंग और प्रथम व्रतको भी धारण करनेका प्रयत्न करे तो शेष अंगोंका पालन और शेष व्रतोंका धारण भी सहजमें ही क्रमशः उसके स्वयमेव हो जायगा।

आचार्य जिनसेनने श्रावकके लिए जिन पक्ष, चर्या और साधनका विधान किया है और परवर्ती आचार्योंने उनके पालन करनेवालोंके क्रमशः पक्षिक, नैष्ठिक और साधक नाम दिया है। इनमेंसे आजके जैनोंको कमसे कम पाक्षिक श्रावकके कर्त्तव्योंका तो पालन करना ही चाहिए। वे कर्तव्य इस प्रकार हैं—

- १. वीतराग जिनदेव, निर्यन्थ गुरु और अहिंसामयी धर्मपर दृढ़ श्रद्धा रखना।
- २. मद्य, मांस, मधुके सेवनका त्याग, रात्रि-भोजनका त्याग, अगालित जलपान, और वाजारू कोकाकोला आदि पेय-पदार्थीके पीनेका त्याग।
  - ३. सातों व्यसनोंका त्याग, स्यूल हिसा, झूठ, चोरी, परस्त्री-सेवनका त्याग।
  - ४. काला बाजारीका त्यागकर न्यायपूर्वक धनोपार्जन करना।

- ५. प्रतिदिन देव-दर्शन और यथा संभव जिन-पूजन करना तथा शास्त्र-स्वाध्याय नियम-से करना ।
  - ६. मुनि, श्रावक एवं साधर्मी भाइयोंको आहारादि कराना।
  - ७. गुरुजनोंको सेवा करना और यथा शक्ति दान देना।

ग्यारह प्रतिमाओं के धारकोंको नैष्ठिक कहते हैं और जीवनके अन्तमें समाधिमरण कर आत्मार्थके साधन करनेवालोंको साधक कहते हैं। अतः नैष्ठिक श्रावक बनने और समाधिमरण करनेकी प्रतिदिन भावना करनी चाहिए।

# कुन्दकुन्द-धावकाचारकी विषय-सूची

| प्रयम स्हलास १-                                                                           | -31      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| मंगलाचरण और सर्व शास्त्रोंका सार निकाल कर श्रावकाचारके कथनकी प्रतिका                      | 8        |
| इष्टदेवका ध्यान कर रात्रिके अष्टम भाग शेष रहनेपर सो कर उठनेका विधान                       | ٠<br>٦   |
| रात्रिमें उत्तम स्वप्न देखकर नहीं सोनेका और दुःस्वप्न देखकर पुनः सोनेका विधान             | 3        |
| नौ प्रकारके स्वप्नोंमेंसे अन्तिम तीन प्रकारके स्वप्न सत्य और फलप्रद होते हैं              | 5        |
| अधुभ स्वप्न देखनेपर शान्तिका विधान                                                        | <b>२</b> |
| दक्षिण या वाम नासिका स्वरके अनुसार दक्षिण या वाम पाद भूमिपर रखकर शय्यासे                  | `        |
| उठनेका विधान                                                                              | 2        |
| पृथ्वी, जल तत्त्व आदिमें निद्रा विच्छेदके होनेपर सुख-दुःखादि देनेका वर्णन                 | 3        |
| पृथ्वी आदि तत्त्वोंके परिवर्तन और प्रमाणका वर्णन                                          | ₹        |
| पृथ्वी आदि तत्त्वोंके चिन्होंका निरूपण                                                    | ¥        |
| दन्तधावन कर वजीकरण और उषा जल-पान का वर्णन                                                 | 4        |
| प्रातःकाल नदी तीर आदिको छोड़कर एकान्त स्वच्छ स्थानमें मल-मूत्र करनेका निरूपण              | ષ        |
| शौच शुद्धि करके व्यायाम करनेका विधान                                                      | Ę        |
| चतुर्वणंके मनुष्योंके लिए दातुनकी लम्बाईका प्रमाण और विभिन्न प्रकारके वृक्षोंकी दातुनोंके |          |
| गुणोंका वर्णन                                                                             | ø        |
| सूर्यग्रहण एवं अष्टमी आदि विशिष्ट तिथियोंमें काष्ठकी दातुन करनेका निषेध                   | 6        |
| साँसी-श्वांस आदिके रोग वाले मनुष्यको काष्ठ दातुन करनेका निषेध                             | 6        |
| नासिकासे जल-पानके गुणोंका वर्णन                                                           | 4        |
| दन्तभावन करके पूज्य एवं वृद्ध जनोंको नमस्कार करनेका विधान और उसके फलका वर्णन              | 8        |
| जलसे स्नान कर और मंत्रोंके द्वारा आत्माको पवित्र कर शुद्ध वस्त्र धारण करके घरमें          |          |
| स्थित देव पूजन करनेका विधान                                                               | ٩        |
| एकान्तमें मौन पूर्वक एवं जन-संकुल होनेपर शब्दोच्चारण पूर्वक जाप करनेका विधान              | ٩        |
| पूजनके अनन्तर आगन्तुक मनुष्यके द्वारा किसी प्रकारका प्रश्न पूछने पर उसके फलाफल            |          |
| जानने और कहनेका विधान                                                                     | १०       |
| आचार्य, कवि, विद्वान्, और कलाकारोंको सदा प्रसम्न रखनेका विघान                             | ११       |
| तत्पश्चात् सार्वजनिक धर्मस्यानमें जाकर देव पूजनादि करनेका विधान                           | 28       |
| जिनमन्दिरमें पद्मासन और सङ्गासन प्रतिमाके मान-प्रमाण आदिका विस्तृत वर्णन                  | १२       |
| सौ वर्षसे अधिक प्राचीन बङ्कित भी प्रतिमाकी पूज्यताका विधान                                | १४       |
| विभिन्न आकार बाली एवं हीनाधिक आकार वाली प्रतिमाओं पूजनेके फलका निरूपण                     | १४       |
| जिन मन्दिरके प्रमाणके अनुसार प्रतिमाके निर्माणका निरूपण                                   | १५       |
| जिनमन्दिरके गर्भालयके पाँच भाग कर उनमें क्रमहा: यक्ष. देवी आदिके स्थापनका निरूपण          | 86       |

| जिनमन्दिरके लिए भूमिकी परीक्षा कर उसके फलाफलका वर्णन                               | १६    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| जिनमन्दिरके लिए ग्रहण की गई भूमिके नौ भाग कर और उनमें अकारादि अक्षर लिख            | कर    |
| भूमिमें स्थित अस्थि-शल्य जाननेका वर्णन                                             | १७    |
| जिनमन्दिरकी लम्बाई-चौड़ाई और ऊँचाईके प्रमाणका निरूपण                               | १८    |
| मन्दिर निर्माणके पश्चात् उसे एक दिन भी ध्वजा हीन न रखनेका विधान                    | १९    |
| मन्दिरमें स्तम्भ, पट्टी आदिको शिल्प-शास्त्रके अनुसार लगानेका विधान                 | १९    |
| प्रतिमाके योग्य काष्ठ और पाषाणकी परीक्षा                                           | १९    |
| प्रतिमामें दिखनेवाली इयोरेके फलाफलका विचार                                         | २०    |
| देव-पूजनके पश्चात् गुरूपासना और शास्त्र-श्रवणका विधान                              | २०    |
| हितीय उल्लास                                                                       | २२-३२ |
| विभिन्न तिथियोंमें स्नान करनेके फलाफलका निरूपण                                     | २२    |
| अज्ञात दुष्प्रवेश एवं मलिन जलाशयमें स्नान करनेका निषेध                             | २२    |
| शीतकालमें तैलमर्दनके पश्चात् उष्ण जलसे स्नान करनेका विधान                          | २२    |
| रोगी पुरुषको स्नान करनेके अयोग्य नक्षत्र और दिनोंका वर्णन                          | २३    |
| विभिन्न नक्षत्रों, दिनों और तिथियोंमें क्षौरकर्मका निषेध                           | २३    |
| अपनी स्थिति और आयके अनुसार वेश-भूषा धारण करनेका विधान                              | २३    |
| नवीन वस्त्र धारण करनेके योग्य दिन और नक्षत्र आदिका विधान                           | २३    |
| विवाह आदि अवसरोंपर नवीन वस्त्र धारण करनेगें तिथि, वार और नक्षत्र आदिका विच         |       |
| आवश्यक नहीं                                                                        | 28    |
| नवीन वस्त्रके नौ भाग कर उनमें देवतादिके भागोंका और उनके मूषक आदिके द्वारा क        |       |
| जाने या अग्निसे जल जानेपर फलका निरूपण                                              | २४    |
| कत्था, चूना और सुपारी आदिसे युक्त ताम्बूल भक्षणके गुणोंका वर्णन                    | २५    |
| न्याय-नीतिके अनुसार धनोपार्जन करनेका विधान                                         | 24    |
| धन ही सर्व पुरुषार्थोंका कारण है अतः उत्तम उपायोंसे उसे उपार्जन कर कुटुम्ब पालन अ  | र     |
| दानादिमें लगानेका विधान                                                            | २६    |
| हाथकी अंगुलियोंके संकेत द्वारा कय-विकयके योग्य वस्तुओंके मूल्योंका निरूपण          | २७    |
| ब्राह्मण, सैनिक, नट, जुआरी और वैश्यादिकोंको धनादिक उधार देनेका निषेध               | २७    |
| कूट नाप-तौल आदिसे उपाजित धन अग्नि तप्त तवे पर गिरी जल-बिन्दुके समान शीघ्र नर       | न्द   |
| हो जाता है                                                                         | 25    |
| असत्य शपथ करनेका निषेध                                                             | 25    |
| देव, गुरु और जीव-रक्षादिके लिए असत्य भी शपथ करनेमें पाप नहीं है                    | 25    |
| जुआ आदि खेलकर धन कमाना काली कूचीसे भवनको धवल करनेकी इच्छाके समान है                | 26    |
| अन्यायी पुरुषोंके धनसे और निर्माण्य आदिके द्रव्यसे धन-वृद्धिकी इच्छा विष खाकर जीवि | त     |
| रहनेके समान है                                                                     | २८    |
| अपनी और अपने घनकी रक्षाके लिए सेवा करनेका विधान                                    | २८    |
| योग्य राजा या स्वामीके गुणोंका वर्णन                                               | २९    |

| योग्य सेचकके कर्तांव्यों और गुणोंका वर्णन                                                                                | २९        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| सेवक स्वामीके पास किस प्रकार और कहांपर बैठे                                                                              | ३०        |
| सेवकका वेष स्वामीके वेषके समान या अधिक न हो                                                                              | 30        |
| सेवकके सभामें नहीं करने योग्य कार्योंका विधान                                                                            | ३०        |
| स्वामीकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता जाननेके चिन्होंका वर्णन                                                                 | 38        |
| उपार्जित धनके चार भाग कर उनका धर्म कार्य, पोष्य वर्गके पोषण, भोग-उपभोगमें व्यय<br>करने और एक भागको भंडारमें रखनेका विधान | ३१        |
| पुष्योपार्जनके लिए व्यापारीको उत्तम पुरुषार्थं करना प्रतिदिन आवश्यक है                                                   | 35        |
| ,                                                                                                                        |           |
| तृतीय उल्लास ३३                                                                                                          | -86       |
| गृहस्थको बाहरसे घर आनेपर वस्त्र-परिवर्तन और शारीरिक-शुद्धि करना आवश्यक है                                                | ३३        |
| गृहस्थ चक्की चूल्हे आदि पाँच कार्योंके द्वारा निरन्तर त्रस और स्थावर जीवोंकी हिंसा करता                                  |           |
| है अतः उसे उसकी शुद्धिके लिए धर्मका आचरण आवश्यक है                                                                       | 33        |
| दया, दान, देव-पूजा, गुरु-भक्ति, सत्य, क्षमा, आदि धर्मीका गृहस्यको पालन करना चाहिए                                        | 33        |
| माध्याह्मिक पूजा करके अतिथि, याचक और आश्रित जनोंक। भोजन कराकर गृहस्थको                                                   |           |
| स्वयं भोजन करना चाहिए                                                                                                    | <b>३३</b> |
| भोजनके समय आये हुए व्यक्तिसे जाति, गोत्र और पठित विद्या आदिको नहीं पूछना चाहिए                                           | 38        |
| जिस घरसे अतिथि बिना भोजनके वापिस जाता है उसके महान् पुष्पकी हानि होती है                                                 | 38        |
| देव, गुरु, नगर-स्वामी और कुटुम्बी जेनोंके आपद् ग्रस्त होनेपर भोजन करनेका निषेध                                           | ३४        |
| भोजन करनेके पूर्व अपने आश्रित जनों और पशुओंके खान-पानका विचार कर ही भोजन                                                 |           |
| करनेका विधान                                                                                                             | 38        |
| अजीर्ण होनेपर किया गया भोजन अनेक रोग उत्पन्न करता है                                                                     | ३५        |
| अजीर्णके चार भेदोंका और उनके शमन करनेके उपायोंका वर्णन                                                                   | 34        |
| भोजन किस प्रकारसे करे और किस प्रकार से न करे इसका विस्तृत निरूपण                                                         | 34        |
| जो पुरुष सुपात्रको दान देकर और परमेष्ठीका स्मरण कर भोजन करते हैं वे धन्य हैं                                             | 38        |
| बाने योग्य वस्तुओंके खानेके क्रमका वर्णन                                                                                 | ₹b        |
| नहीं साने योग्य भोजनका वर्णन                                                                                             | ३७        |
| समान जाति और शील वाले तथा अपनेसे अधिक आचार-विचार वाले पुरुषोंके वर भोजन                                                  |           |
| करनेका और हीनाचारी नीच जनोंके घर भोजन नहीं करनेका विधान                                                                  | 35        |
| भोजनके पश्चात् दो सौ कदम चूमने या दो घड़ी विश्वाम करनेका निरूपण                                                          | 36        |
| घड़ीके प्रमाण जाननेका वर्णन                                                                                              | 36        |
| बिष-मिश्रित अन्नके जाननेकी पहिचान                                                                                        | 39        |
| विष-युक्त भोज्य वस्तुओंके विकृत वर्णका निरूपण                                                                            | 80        |
| विष-मिश्रित अन्न खानेपर सिर-पीड़ा बादि शारीरिक विकारींका वर्णन                                                           | ४१        |
| विष-युक्त अन्नके देखनेपर चकोर, कोयल और मार्जार, वानर आदि पशु-पक्षियोंके अञ्च-                                            | ,         |
| विकारका वर्णन                                                                                                            | ४१        |

| चतुर्चं उल्लास                                                                        | ४२  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| भोजनके पश्चात् विश्राम कर अपने सलाहकारोंके साथ गृहस्थको आय-व्ययका विचार करना          |     |
| चाहिए                                                                                 | ४२  |
|                                                                                       | 82  |
| रात्र-भोजनका निषेध-सूर्यास्तके समय शरीरिक शुद्धि कर कुल-क्रमागत धर्म एवं कार्य करनेका |     |
| विधान                                                                                 | ४२  |
| सन्ध्याके समय नहीं करने योग्य कार्योंका वर्णन                                         | ४२  |
| सन्ध्या-कालका निरूपण                                                                  | ४२  |
| वंश्वम उल्लास ४३                                                                      | -६५ |
| सायंकालके समय जलाये गये दीपककी शिखाके द्वारा इष्ट अनिष्ट फलका वर्णन                   | ४३  |
| रात्रिमें देव पूजन, स्नान, दान और खान-पानका निषेध                                     | ४३  |
| जीव-व्याप्त, छोटी और दूटी खाट पर सोनेका निषेध                                         | ४३  |
| बाँबी वृक्षतल आदिमें सोनेका निषेध                                                     | 83  |
| शरीर, शील, कुल, वय, विद्या और धनादिसे सम्पन्न व्यक्तिको अपनी पुत्रीको देनेका विधान    | ४३  |
| मूर्ख, निर्धन, और दूरदेशस्य पुरुष आदि को कन्या दनेका निषेध                            | 83  |
| उत्तम पुरुषके तीन स्थान गंभीर, चार स्थान हस्व, पाँच स्थान सूच्म, और पांच स्थान दीर्घ  |     |
| होते हैं                                                                              | 88  |
| स्वर्ग-नरक आदि चारों गतियोंसे आनेवाले और मरकर उनमें उत्पन्न होने वाले मनुष्योंके      |     |
| बाह्य चिह्न                                                                           | 88  |
| तिल, मसक आदि चिह्न पुरुषके दक्षिण भागमें और स्त्रीके वाम भागमें उत्तम होते हैं        | 84  |
| पुरुषका कर्करा और स्त्रीका कोसल हाथ प्रशंसनीय होता है।                                | 84  |
| हस्ततलके विभिन्न वर्णीसे मनुष्यकी उच्चता और नीचताका विचार                             | ४६  |
| हस्ततल और अंगुलियोंकी विभिन्न वाकृतियोंसे फलाफलका विचार                               | ४६  |
| हस्ततलकी रेखाओंसे शुभाशुभका विचार                                                     | ४७  |
| ऊर्घ्वरेखा और आयु-रेखा आदिसे उनके सामुद्रिक फलका विचार                                | 86  |
| मस्य शंख पद्म आदि चिह्ने से उनके उत्तम फलका निरूपण                                    | ४९  |
| धर्म-रेखा और पितृ-रेखा आदिके फलका वर्णन                                               | ४९  |
| काक पदके आकारवाली रेखासे जीवनके अन्त भागमें आनेवाली विपत्तिका वर्णन                   | 40  |
| विभिन्न अंगुलियोंके मध्यवर्ती छिद्रोंके फलका निरूपण                                   | 40  |
| विभिन्त वर्णे वाले नखोंके शुभाशुभ फलका वर्णन                                          | 40  |
| विवाह-योग्य कन्याके शारीरिक अंगोंके शुभ-अशुभ फलका विस्तृत वर्णन                       | 48  |
| विषकन्याकी पहिचान बताकर उसके त्यागनेका विधान                                          | ५३  |
| सदोष और बहुरोम वाली हीनाचारिणी स्त्रियोंके सम्पर्क त्यागनेका उपदेश                    | 48  |
| पचिनी आदि चार प्रकारकी स्त्रियोंका वर्णन                                              | 44  |
| विरक्त स्त्रीकी पहिचान                                                                | ५६  |
| ्कुलीन स्त्रियोंके कर्तेव्योंका निरूपण                                                | ५७  |

| कूलीन स्त्रियोंके नहीं करने योग्य कार्योका वर्णन                              | 40           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| पतिके प्रवासमें रहने पर स्त्रियोंके नहीं करने योग्य कार्योंका निरूपण          | 40           |
| रजस्वला स्त्रीके नहीं करने योग्य कार्यीका निरूपण                              | . 40         |
| ऋतु स्नात स्त्रीके कार्योका निरूपण                                            | 44           |
| गर्भाधानमें त्यागने योग्य नक्षत्र आदिका वर्णन                                 | Ęø           |
| बलवर्धक सान-पानका वर्णन                                                       | ६१           |
| स्त्रियोंके दोहलोंसे गर्भस्य जीवके पुत्र-पुत्री आदि होनेकी पहिचान             | EX           |
| गर्भस्थ जीवके शारीरिक वृद्धिके कमका वर्णन                                     | ६१           |
| मनुष्यके शरीरगत नाड़ियोंकी संख्या आदिका निरूपण                                | ६१           |
| गर्भस्य जीवके मां के सोने पर सोने और जगनेपर जागने आदिका वर्णन                 | ६२           |
| जन्म-कालमें होने वाले विभिन्न योग व लग्नोंके शुभाशुभ फलका वर्णन               | ६३           |
| दांत-युक्त शिशुका जनम कुलका क्षयकारक होता है                                  | 63           |
| मनुष्योंकी दन्त-संख्यापर और उनके विभिन्न वर्णोपर शुभाशुम फलोंका वर्णन         | ६३           |
| इण्टदेवको नमस्कार कर और चित्तको स्वच्छ कर खान-पानसे रहित होकर वाम             | गर्वसे       |
| मनुष्यके निद्रा लेनेका विधान                                                  | ६३           |
| रात्रि-जागरण करनेसे और दिनमें सोनेसे शरीरमें रुक्षता उत्पन्न होती है          | Ę¥           |
| बाल वृद्ध और दुर्बल पुरुष आदिका दिनमें सोना लाभकारक है                        | ६५           |
| ग्रीष्म ऋतुमें दिनका सोना सुस्रकारक है किन्तु अन्य ऋतुओं में दिवा-स्वाप, कफ औ | र पिल        |
| वर्षक होता है                                                                 | ६५           |
| वष्ठ उल्लास                                                                   | <b>44-46</b> |
| वसन्त ऋतुमें ग्रहण करने योग्य आहार विहार आदिका वर्णन                          | ६६           |
| ग्रीष्म ऋतुमें ग्रहण करने योग्य, आहार विहार आदिका वर्णन                       | ६६           |
| वर्षा ऋतुमें ग्रहण करने योग्य आहार-विहार आदि का वर्णन                         | ६७           |
| शरद ऋतुमें ग्रहण करने योग्य आहार, विहार आदि का वर्णन                          | <b>E</b> 19  |
| हेमन्त और शिशिर ऋतुमें ग्रहण करने योग्य आहार-विहार आदिका वर्णन                | ६८           |
| सप्तम उल्लास                                                                  | ६९           |
| दुर्लभ मनुष्य भव पाकर मनुष्यको दिनका एक भी मुहूर्त व्यर्थ नहीं खोना चाहिए     | Ęę           |
| मनुष्यको आठ मास धनोपार्जन करके वर्षाकालमें एक स्थानमें सुखसे रहना चाहिए       | Ęq           |
| मनुष्यको ऐसा कोई उत्तम कार्य करना चाहिए जिससे दूसरा जन्म भी उत्तम प्राप्त हो  | ६९           |
| प्रतिवर्षं साधर्मी-वात्सस्य कुटुम्बीजनोंका सन्मान और तीर्थं यात्रा करनी चाहिए | ६९           |
| अपने त्रतोंकी शुद्धिके लिए प्रतिवर्ष गुस्से प्रामश्चित्त लेना चाहिए           | Ęę           |
| ग्रेन प्रताका शुक्ति । एए प्रातिवय पुरस्त प्रावास्यत लगा नगहए                 |              |
| जी व्यक्ति राज्ये प्रका कालको जानमा है जर्म प्रमापना है                       | ६९           |
| जो व्यक्ति अपने मृत्यु कालको जानता है वह महापुरुष है                          |              |
| वष्टम उल्लास                                                                  | 49-06        |
|                                                                               |              |

| विभिन्न निमित्तों एवं प्राकृतिक उत्पातोंके द्वारा देश, राष्ट्रका विनाश और दुर्भिक्ष सादि                           |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| होनेके चिह्नोंका निरूपण                                                                                            | 90 |
| अकालमें फूलने फलने वाले वृक्षादिके द्वारा दुष्फलों का वर्णन                                                        | ७१ |
| दुर्निमित्तोंसे सूचित दुष्फलोंकी निवृत्तिके लिए शान्ति-कर्म करनेका विधान                                           | ७२ |
| नक्षत्रोंके आग्नेय, वायव्य, वारुण और माहेन्द्र मण्डलका निरूपण                                                      | ७२ |
| उल्कापात आदिके और आग्नेय मण्डल आदिके फलोंका निरूपण                                                                 | 65 |
| कौन-सा मण्डल किस दिशाको पीड़ित करता है और पूर्णिमा तिथिकी हीनाधिकता किस                                            | Γ  |
| प्रकार वस्तुओंकी तेजी मन्दी लाती है इसका निरूपण                                                                    | ७३ |
| सूर्य, चन्द्रके अपनी राशिमें स्थित होने पर स्वस्थता आदिका विचार                                                    | ७३ |
| प्रहोंके मुसलयोग आदिका ज्योतिष शास्त्रके अनुसार शुभ अशुभ फलका निरूपण                                               | ७४ |
| चार प्रकारके मेघोंका वर्णन                                                                                         | ७४ |
| विभिन्न ग्रहोंका विभिन्न वारोंके योगमें वर्षाका विचार                                                              | ७४ |
| तुलासंकान्ति आदिके योगमें दुभिक्ष आदिका विचार                                                                      | ७५ |
| वास्तुशुद्धि और विभिन्न मास, राशि और नक्षत्रके योगोंमें गृह-निर्माणका विधान                                        | હવ |
| कुमास, कुनक्षत्र आदिके योगमें गृह-निर्माणका निषेध                                                                  | ७५ |
| गृह-भूमिके क्षेत्रफलको आठसे भाजित कर शेष रहे अंगोंसे निवास करने वाले आयका<br>निरूपण                                |    |
|                                                                                                                    | ७६ |
| गृह-निर्माणमें व्यय सूचक योगका और गुणोंका विचार<br>सोलह प्रकारके गृहोंका और उनके फलका निरूपण                       | 99 |
| सिल्ह प्रकारक गृहाका जार उनक फलका ।नरूपण<br>निर्मित गृहकी अमुक दिशामें भंडार रसोई शस्त्र आदिके रखनेके स्थान निरूपण | 92 |
| गृह और गृह-स्वामीकी राशियोंमें षडाष्टक योग आदिके दुष्फलका निरूपण                                                   | હિ |
|                                                                                                                    | ७९ |
| भवन-निर्माणमें तुला, वेध आदिका निरूपण                                                                              | ७९ |
| वृक्ष, कूप आदिसे अवरुद्ध द्वार शुभ नहीं होता<br>अर्हुन्त देव आदिकी ओर पीठ आदि करनेका निषेध                         | 60 |
|                                                                                                                    | ८१ |
| भरकी वृद्धिके क्रमका निरूपण                                                                                        | 68 |
| चन्दन, शंस आदि वस्तुएँ घरकी शोभावधंक हैं                                                                           | ८१ |
| घरमें खजूर अनार बेरी और विजौरा आदिका उत्पन्न होना गृह-विनाशक है                                                    | ८२ |
| भवनके समीप पीपल, वट, आदिके वृक्षोंके होनेसे दुष्फलोंका वर्णन                                                       | ८२ |
| विद्याध्ययन प्रारम्भ करनेमें बुध गुरु और सोमवार श्रेष्ठ हैं, मंगल और शनिवार अनिष्ट                                 | •  |
| कारक होते हैं, शुक्र और रविवार मध्यम हैं                                                                           | ८२ |
| विद्यारम्भके योग्य उत्तम नक्षत्रोंका निरूपण                                                                        | ८२ |
| पढ़ाने वाले आचार्यका स्वरूप निरूपण                                                                                 | ८२ |
| आचार्य शिष्यको किस प्रकार शिक्षण और ताड़न आदि करे                                                                  | ८३ |
| शिष्यका स्वरूप और उसके कर्ताव्योंका निरूपण                                                                         | ८३ |
| अध्ययनके अयोग्य तिथि आदिका निरूपण                                                                                  | ८३ |
| जल्कापात एवं बन्धुजनोंके मरणकाल आदिमें पढ़नेका निषेध                                                               | 68 |

| ( tut )                                                                                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                              | 4. 1 |
| विद्याच्यमने पाँच अंतरंग और पाँच बाह्य कारणोंका निरूपण                                                                                       | ८४   |
| संस्कृत प्राकृत आदि अनेक भाषाओंके व्याकरण तथा साहित्य तर्क, गणित, धर्म-शास्त्र,<br>ण्योतिष और वैद्यक शास्त्रके भी पढ़नेका विधान              | 20   |
| वैद्यकके आठों अञ्जोका निरूपण                                                                                                                 | ८४   |
| बात्स्यायन शास्त्र और नाट्य शास्त्रके भी सीखनेका विधान                                                                                       | 24   |
| कूर मंत्रोंको छोड़कर उत्तम मंत्रोंके साधनेका विधान                                                                                           | 24   |
| मूर न नामा छाड़मार उराज जनाम सायामा ।<br>जङ्गम विषके विषयमें काल-अकालका विचार                                                                | 24   |
| कुपित, उन्मत्त, क्षुमित और पूर्व बैरी सर्प प्राणियोंको इसते हैं जो उनकी रक्षा करते हैं वे                                                    | • ,  |
| पूरुष धन्य हैं                                                                                                                               | 64   |
| सर्प-दष्ट पुरुषके बचाने वाले वैद्यको वार तिथि और नक्षत्र आदिका विचार करना आव-                                                                |      |
| ह्यक है                                                                                                                                      | ८६   |
| पंचमी अष्टमी और चतुर्दशी आदि तिथियों में तथा मीन कुम्भ, वृष आदि राशियों में सर्प-                                                            | -    |
| दष्ट पुरुषके जीवनमें संशयका वर्णन                                                                                                            | 4    |
| मूल आव्लेषा आदि नक्षत्रोंमें और नैऋत्य आग्नेय तथा दक्षिण दिशाको छोड़कर अन्य                                                                  |      |
| दिशाओंसे आये हुए सर्प-दष्ट जीवके जीनेमें संशय रहता है                                                                                        | ८६   |
| सपें-दब्ट स्थान काकपद आकारवाला स्थामवर्ण और शुब्क हो तो वह प्राण-संहारक                                                                      |      |
| होता है                                                                                                                                      | ८६   |
| सर्प-दच्ट पुरुषके समाचार लाने वाले दूत की शुभ-अशुभ आकृतियोंसे सर्पदच्ट व्यक्तिके जीवन                                                        |      |
| मरणका विचार                                                                                                                                  | 69   |
| दूतके अपने अंगके स्पर्शेस सर्प दष्ट व्यक्तिके अङ्गका परिज्ञान                                                                                | 60   |
| दूरान जनग जगन राशस सम वर्ष्ट व्याक्षिक जङ्गाना नारकान<br>दूतके आनेपर नासिकाके स्वरसे, दूत द्वारा कहे गये वर्णोंकी संख्यासे और उसके मुख विकार | 20   |
| आदिसे सर्पं दष्ट व्यक्तिके जीवन-मरणका परिज्ञान                                                                                               | 46   |
| कण्ठ, वक्षस्थल आदि मर्भ स्थानों में सांपके द्वारा काटने पर मरणका निश्चय                                                                      | 66   |
| सिरके केश टूटने आदि बाह्य चिह्नोंसे सांपके द्वारा डसनेका निर्णय                                                                              | 66   |
| शरीर छेदन करने पर भी रक्तके नहीं निकलने आदि चिह्नोंसे सर्प दंशका निश्चय                                                                      | ८९   |
| सर्पोंकी आठ जातियोंका वर्णन                                                                                                                  | ९०   |
| किस जातिका सर्पं किस-दिन और किस समय इसता है और किस सर्पका विष साध्य, असाध्य                                                                  |      |
| और कष्ट साध्य होता है इसका विस्तृत निरूपण                                                                                                    | ९०   |
| किस दिन किस नक्षत्र और विधिके योगमें सर्प-विष कितने समय तक प्रभावी रहता है इसका                                                              |      |
| विस्तृत निरूपण                                                                                                                               | ९१   |
| विभिन्न जातिके सपौ द्वारा काटे जाने पर व्यक्तिकी विभिन्न चेष्टाओंका निरूपण                                                                   | 97   |
| रसं, रक्त, मांस आदि सप्त धातुओंके ऊपर सर्प विषके प्रभावका वर्णन                                                                              | ९३   |
| तीन प्रकारके विषोंके लक्षण                                                                                                                   | ९३   |
| व्यक्तिके अमृत-स्थान और विष-स्थानपर सपं दंशके प्रभावका वर्णन                                                                                 | ९३   |
| आत्म-साधना रूप अंतरंग उपाय और जीभ तालुके संयोगसे झरने वाले रसके द्वारा विषके                                                                 |      |
| दूर करनेके उपाय                                                                                                                              | ९४   |

١,

| ( १८० )                                                                                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - विध दूर करनेके बाह्य उपायोंका वर्णन                                                                                                        | 48           |
| जैन मीमांसक आदि षट् दर्शनोंका विचार                                                                                                          | ९६           |
| जैन दर्शनका वर्णन                                                                                                                            | <b>९</b> ६   |
| मीमांसक मतका निरूपण                                                                                                                          | ९७           |
| बौद्ध मतका वर्णन                                                                                                                             | 96           |
| सांख्य मतका निरूपण                                                                                                                           | ९९           |
| शैव मतका वर्णन                                                                                                                               | 800          |
| वैशेशिक-मत संमत द्रव्य गुण आदि पदार्थोंका निरूपण                                                                                             | १०१          |
| नास्तिक मतका निरूपण                                                                                                                          | १०२          |
| विवेक-पूर्वक वचन उच्चारणका विधान                                                                                                             | १०३          |
| अपनी और परायी गुप्त बात न कहनेका उपदेश                                                                                                       | १०४          |
| स्व-पर और धर्म-साधक हित मित प्रिय बचन बोलनेका उपदेश                                                                                          | १०४          |
| रे, अरे आदि सम्बोधन-वचन बोलनेका निषेध                                                                                                        | १०४          |
| बिना पूछे किसीको शिक्षा देनेका निषेध                                                                                                         | १०४          |
| स्वजन-परिजनोंके साथ वचन-कलह नहीं करने वाला जगत्को जीतता है                                                                                   | १०५          |
| अपूर्व तीर्थ और नवीन वस्तुओंको देखनेका विधान                                                                                                 | १०५          |
| सूर्य चन्द्र ग्रहण आदि देखनेका निषेध                                                                                                         | १०५          |
| तेल, जल, अस्त्र और मूत्र आदिमें अपने मुखको देखनेका निषेध                                                                                     | १०५          |
| प्रसन्न, क्रोघी और षोतरागी पुरुषकी दृष्टिका वर्णन                                                                                            | १०५          |
| कामी, उन्मत्त, चोर और निद्रालु व्यक्तिकी दृष्टिका वर्णन                                                                                      | १०५          |
| विभिन्न वर्ण वाले नेत्रोंसे व्यक्तिकी विशेषताओंका विस्तृत निरूपण                                                                             | १०६          |
| ईया समितिसे गमनका विधान                                                                                                                      | १०७          |
| गर्दम और ऊँट आदिकी चालसे चलनेका निषेध                                                                                                        | १०७          |
| रोगी वृद्ध और अंधे मनुष्य आदिको मार्ग देकर गमन करनेका विधान                                                                                  | १०७          |
| रात्रिमें वृक्षके मूलमें सोनेका निषेध                                                                                                        | १०७          |
| सूतक-शुद्धिके नहीं होने तक वाहिर जानेका निषेध                                                                                                | १०७          |
| बिना मार्ग-भोजन लिए गमनका और अपरिचित मनुष्यके विश्वास करनेका निषेध                                                                           | १०८          |
| हाथी और सींग वाले जानवरोंसे दूर रहकर चलनेका उपदेश                                                                                            | 80%          |
| जीर्ण शीर्ण नावके द्वारा नदी पार करनेका, दुर्गम जल स्थलमें प्रवेश करनेका, क्रूर स्व<br>चुगलखोर और खोटे मित्रों आदिके साथ गोष्ठी करनेका निषेध | माबी         |
| द्यूत-स्थान, अन्य पुरुषके भंडार और रनवासमें जानेका निषेध                                                                                     | १०८          |
| खुले मैदान आदि स्थानोंमें गुप्त मंत्रणाका निषेष                                                                                              | १०८          |
| विजयेच्छुक पुरुषको अपनी सामध्यं और अभिप्रायके प्रकट करनेका निषेध                                                                             | १०९          |
| पाखण्डी, कूर, घूर्त और असत्य-भाषी आदि मनुष्योंके विश्वास करनेका निश्रेध                                                                      | १०९          |
|                                                                                                                                              | ११०          |
| अपने कुल, विद्या, बल, वचन, शक्ति, शरीर सामर्थ्य और आय-व्ययका मनुष्यको सदा ।<br>करना चाहिए                                                    | वेचार<br>११० |

| ( tet )                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| जिसके समीप सदा उठते बैठते हैं उसके गुण दोषोंका विचारना आवश्यक है                                                                                                                                                                                     | ११०      |
| जो कार्य जिस समय करना आवश्यक है उसे उसी समय करनेका विधान                                                                                                                                                                                             | 888      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | 888      |
| बहुत जनोंके साथ बैर करनेका, स्वीकृत व्रतके त्यागका और विनष्ट वस्तुके शोक आदिष                                                                                                                                                                        |          |
| निषेध                                                                                                                                                                                                                                                | १११      |
| स्वजातिके कष्टकी कभी उपेक्षा न करे, किन्तु आदर पूर्वक सामाजिक एकताका कार्य करे                                                                                                                                                                       | १११      |
| अपनी जाति वालोंके साथ कलह आदिका, कुलके अनुचित कार्य करनेका, अपने अङ्गोंब                                                                                                                                                                             | ने       |
| बजानेका और व्यर्थके अनर्थ दण्डोंको करनेका निषेत्र                                                                                                                                                                                                    | ११२      |
| उन्मार्ग गमनसे अपनी और परायी रक्षाका उपदेश                                                                                                                                                                                                           | 885      |
| सन्मान-सहित दान, उचित बचन और नीति पूर्वक आचरण त्रिजगतको वश करता है, धन<br>हीन व्यक्तिका ऊँचा वेश धारण करना, धनी पुरुषका हीन वेश धारण करना और असमर्थक                                                                                                 |          |
| समर्थं पुरुषोंके साथ बैर करना हास्यजनक होता है                                                                                                                                                                                                       | ११२      |
| चोरी आदिसे धन प्राप्तिकी आशा करना, धनोपार्जनके उपायोंमें संशय करना, शक्ति होतेप<br>भी उद्योग नहीं करना, फल-प्राप्तिके समय आलस्य करना, निष्फल कार्यमें उद्यम करन<br>शत्रुपर भी शंका न करना और मूर्ख आदिके वचनोंपर विश्वास करना, विनाशव                | T,       |
| कारण है                                                                                                                                                                                                                                              | ११२      |
| ईर्प्यालु होकर कुलटाकी कामना करना, निर्धन होकर वेश्याको चाहना और वृद्ध होक                                                                                                                                                                           | र        |
| विवाहकी इच्छा करना हास्यास्पद है                                                                                                                                                                                                                     | ११२      |
| तीन प्रकारके मूर्लोंका निरूपण                                                                                                                                                                                                                        | ११३      |
| तीन प्रकारके अधम और दुर्वुद्धि जनोंका निरूपण                                                                                                                                                                                                         | 883      |
| तीन प्रकारके मरणेच्छुक और मन्द बुद्धियोंका निरूपण                                                                                                                                                                                                    | ११३      |
| तीन प्रकारके मूर्ख-शिरोमणि और अनर्थके पात्रेंका निरूपण                                                                                                                                                                                               | ११३.     |
| अपयशके पात्रोंका निरूपण                                                                                                                                                                                                                              | 868      |
| गुणोंका अभ्यास नहीं करनेवाला, दोषोंका रसिक और बहुत धन-हानि करके अल्प धनक                                                                                                                                                                             | नी       |
| रक्षा करनेवाला सम्पदाओंका स्वामी नहीं होता                                                                                                                                                                                                           | ११४      |
| दुर्जन-वल्लम पुरुषोंका और बालकोंके द्वारा भी हास्यके पात्रोंका निरूपण                                                                                                                                                                                | ्११४     |
| संभामें शोभा न पाने वाले, दुर्गतिके अतिथि और अपने मुखसे अपनेको विद्वान कहनेवा                                                                                                                                                                        |          |
| पुरुष आदि सन्जनिक द्वारा प्रशंसा नहीं पाते हैं                                                                                                                                                                                                       | 888      |
| खुशामदी पुरुषोंके वचनोंसे अपनेको बड़ा माननेवाला, स्वयं निर्गुण होते हुए भी गुणी जनोंव<br>निन्दा करनेवाला, पठन-पाठन प्रारम्भ करते ही अपनेको बड़ा विद्वान् मानने वाला, दा<br>नहीं देनेवालेकी प्रशंसा करनेवाला, और नव रसोंसे अनभिक्त होनेपर भी अपनेको स | न<br>र्व |
| रसोंका ज्ञाता मानने वाला व्यक्ति केवाचकी फलीके समान जानना चाहिए                                                                                                                                                                                      | ११४      |
| तीन प्रकारके उद्वेगी पुरुषोंका निरूपण                                                                                                                                                                                                                | . 284    |
| ज्ञानियोंके दोष देखने वाला, दुर्जनों और गुणी जनोंका निन्दक और महापुक्षोंका अवर्णवा<br>करनेवाला पुरुष अनर्थ-कारक होता है                                                                                                                              | द<br>११५ |

| अपने घरके दुश्चरित्रको, मंत्र और घन आदि आठ बातोंको सदा गुप्त रखनेका निर्देश                                                                                            | १५         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| मयम उल्लास ११६-१                                                                                                                                                       | १७         |
| आक्चर्य हैं कि लोग पापके फलको प्रत्यक्ष देखकर भी पाप कार्यसे विरक्त नहीं होते १                                                                                        | १६         |
| जीव-बात, मद्य-पान, असत्य-भाषण, चोरी, पर-अंचन, परदारा-संगम, आरंभ परिग्रह, अभन्त्य-<br>भक्षण, विकथा-आलाप और कु मार्ग-उपदेश आदिके द्वारा पापोंका उपार्जन होता है अतः      | १६         |
| with Allin by with                                                                                                                                                     | 14         |
| कुष्ण, नील और कापोत लेश्या रूप चिन्तवनसे, आर्त और रौद्र व्यानसे तथा स्वपर-घातक<br>क्रोध करनेसे दुर्गतिकी प्राप्ति होती है अतः उनके त्यागका उपदेश                       | १६         |
| आठ प्रकारके मद करनेसे प्राणी नीच कुलादिको प्राप्त होता है, मायाचारसे दुर्गतियोंमें जाना पड़ता है, लोमसे उत्तम गुण भी दुर्गुण रूप हो जाते हैं इसलिए उक्त कषायोंका त्याग | 0 €        |
|                                                                                                                                                                        | १६         |
|                                                                                                                                                                        | १६         |
| पापके उदयसे जीव पंगु, कोढ़ी, ऋणी, मूक, निर्धन और नपुंसक आदि होता है                                                                                                    | १६         |
| पापके उदयसे ही जीव, नारकी तियँच हीनकुछी मनुष्य और रोगी आदि होता है, संसारमें<br>जो कुछ भी बुरा दिखायी देता हैं वह सब पापका माहात्म्य है ऐसा जानकर मनुष्योंको           |            |
| पापोंसे बचना चाहिए १                                                                                                                                                   | १७         |
| दशम उल्लास ११८-१                                                                                                                                                       | <b>२</b> २ |
|                                                                                                                                                                        | १८         |
| धर्माचरणके विना मनुष्य जन्म निरर्थक है                                                                                                                                 | १८         |
| धर्मेकी महिमाका निरूपण १                                                                                                                                               | १८         |
| अहंकार या प्रत्युपकारकी भावनासे दिया गया दान धर्मका साधक नहीं, किन्तु परोपकार                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                        | १९         |
| स्त्री लोह-श्रृंखलाके समान मनुष्यको घरमें बांधकर रखती है। अतः मनुष्यको धर्माचरणके                                                                                      |            |
|                                                                                                                                                                        | १९         |
|                                                                                                                                                                        | २०         |
| स्याति लाम पूजादिके लिए तपश्चरण करना शरीरको कष्टदायक एवं निरर्थक है                                                                                                    | २०         |
|                                                                                                                                                                        | २०         |
| · ·                                                                                                                                                                    | २०         |
|                                                                                                                                                                        | २०<br>२०   |
|                                                                                                                                                                        | २१         |
|                                                                                                                                                                        | २१         |

| ( tet )                                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| कास्रव, संवर, कर्म-निर्जरा, लोक-संस्थान, मनुष्य-जन्मकी दुर्लभता और उत्तम            | वर्मका          |
| वर्णन                                                                               | १२              |
| भावनाओंका चिन्तवन ही संसारका नाश करता है                                            | १२              |
| एकावस उल्लास                                                                        | १ <b>१३-१</b> ३ |
| <b>प्रात्म-चिन्तनके बिना शास्त्र-रचना आदि व्यर्थ है</b>                             | १२              |
| हिरात्माके विचार                                                                    | १२              |
| गानीके सच्चे कुटुम्बका वर्णन                                                        | १२              |
| ताम्य भावके साधक स्वस्य व्यक्तिका निरूपण                                            | १२              |
| ननकी सविकल्प और निर्विकल्प दशाका वर्णन                                              | <b>१</b> २      |
| ध्यानी पुरुष ही अमृतपायी और अगम स्थानका प्रापक है                                   | १२              |
| न <del>च्चे</del> ब्रह्मचारीका स्वरूप                                               | <b>१</b> २      |
| नेत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यथ्य भावनाका स्वरूप                                    | १२              |
| भन्तरात्मा और परमात्माका स्वरूप                                                     | 850             |
| <b>र्म-म</b> रुगिमस आत्मा ही आत्म-चिंतनसे परमात्मा बनता है                          | १२९             |
| पेण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्य और रूपातीत घ्यानका वर्णन                                    | १२९             |
| नब तक मन विषयोंमें संलग्न रहता है तब तक यथार्थ तत्त्वका दर्शन नहीं होता             | 871             |
| ंकल्प-विकल्पोंके अभाव होने पर ही आत्म- <del>ज</del> ्योति प्रकाशित होती है          | 820             |
| योति पूर्ण आत्म-संस्थान में ही रूपातीत आत्म-स्वरूपका दर्शन होता है                  | १२७             |
| ात्म द्रव्यके समीपस्थ होनेपर भी जो परद्रव्योंके सम्मुख दौड़ता है उससे बड़ा मू       | लं कोई          |
| नहीं                                                                                | 820             |
| ाह आरमा हो कर्म-रहित होनेपर लोकालोकका <b>क्षाता सर्वक्र और सिद्ध कहलाता</b> है      | 870             |
| गत्म-चिन्तनसे सभी अन्तरंग और बहिरंग विकारोंका विनाश होता है                         | १२८             |
| गुमुक्षु जनोंको अपने मन, वचन, कायका व्यापार छोड़कर और अंतरंगमें साम्य               | भावको           |
| भारण कर, मुक्ति-प्राप्तिके लिए तत्पर होना चाहिए                                     | १२              |
| तभी बेद, शास्त्र, तप, तीर्थ और संयम साभ्यभावकी समता नहीं कर सकते                    | १२              |
| गस्तिक-मती आत्म-तस्वको नहीं मानता है उसे समझानेके लिए विभिन्न तकीं                  | के द्वारा       |
| आत्म-सिद्धिका विस्तृत वर्णन                                                         | १२०             |
| जस प्रकार तिलोंमें तेल, काष्ठमें अग्नि, दुग्चमें घृत और पुष्पमें सुगन्धका निवास     |                 |
| उसी प्रकार इस शरीरमें भी आत्माका निवास जानता चाहिए                                  | हारा <b>ह</b>   |
| श्रापुर्ने दुःघ-पान, लजबन्तीमें भय, अशोकमें मैथुन, और वेल वृक्षमें अर्थ-ग्रहण देखकर |                 |
| आहारादि नंज्ञाओंका अस्तित्व अनादि कालसे सिद्ध है                                    | १३              |
| उक्त संज्ञाओं और कर्मोंके अभाव होनेपर ही जीव त्रिकाल-गोचर केवलज्ञानक                |                 |
| भरत तक्षाणा जार कमाक जमाव हातपर हा आव विकाल-गापर कवलकातक<br><b>करता है</b>          | । जात<br>१३१    |
|                                                                                     |                 |
| ात्मध्यान करनेवाले पुरुषकी आधि-व्याधियाँ शान्त हो जाती हैं और सिद्धि सन्भुख उ       |                 |
| होती है, अतः मनुष्यको सदा आस्म-चिन्तन करना चाहिए                                    | १३              |

हु:स्वप्न और दुर्निमित्तादिमें मृत्युको समीप आयी हुई जानकर विवेकी पुरुष देव-गुरुका स्मरण कर संन्यास धारण करनेकी इच्छा करते हैं

जीवन भर पठित शास्त्रोंका, किये हुए तपका और पाले हुए वतका फल समाधिसे मरना ही हैं

अल्प धन होने पर भी देनेकी इच्छाका होना, कष्ट आने पर भी सहन करना और मृत्युकाल आनेपर भी धैर्म धारण करना महापुरुषका स्वभाव है १३३

आयु बढ़ानेका संसारमें कोई उपाय नहीं, अतः समाधि-पूर्वंक शरीर-त्याग करना ही कल्याण-कारक है, समाधि-पूर्वंक शरीर-त्याग करनेवाला पुरुष ही सच्चा गुणी, सुभट और योगी है कुन्दकुन्द श्रावकाचार

# श्री कुन्दकुन्द श्रावकाचार

वाश्वतानन्वरूपाय नमस्तेऽक्क कलावते । सर्वक्षाय नमस्तस्ये कस्मेखित्यरमात्मने ॥१ सोऽहं स्वायम्भूषं बुद्धं नरकान्तकरं गुरुम् । मास्वन्तं श्रक्करं थीवं प्रणीमि प्रणतो जिनम् ॥२ बोधन्ती प्रतिमा यस्य वची मधुरिमाञ्चित्तम् । वेहं गेहं भियस्तं स्वं वन्वे जिनविर्धं गुरुम् ॥३ ईिम्सतार्थप्रवः सर्वव्यापलापयनाथनः । वहं जानतुं विश्वस्य हृदि भीषरणक्षमः ॥४ खञ्चलस्यं कलाकुं ये थियो वदित बृध्यः । ते भुग्या स्वं न जानन्ति निर्विषं कर्म पुष्यकम् ॥५ लक्ष्मी कल्यलताया ये वक्ष्यमाणोक्ति-वोहवम् । इच्छन्ति सुवियोऽवश्यं तेषामिष्टा फले प्रहिः ॥६ कार्यः सिद्धस्ततोऽवश्यमाध्वेतां वातुमुख्यमः । यहाने जायते वातुमुक्तिम् किश्व निश्चिता ॥७ कुर्वीयं सर्वशास्त्रम्यः सारमुद्धस्य किञ्चन । पुष्पप्रसबकुत्स्वर्गापवर्गफलपेशलम् ॥८ स्वस्यान्यस्यापि पुष्याय कुप्रवृत्ति-निवृत्तये । भावकाचारिक्यासग्रम्यः प्रारम्यते मितः ॥९ प्रवृत्तावत्र यो यत्नः क्ष्मित्तिकृतिकृत्वर्ति ॥ भावकाचार्वित्यासग्रम्यः प्रारम्यते मितः ॥९ प्रवृत्तावत्र यो यत्नः क्ष्मित्तिकृत्वर्ताः । विवेक्षनावृतः सोऽपि निर्वृतौ पर्यवस्यति ॥१० भगवः थीवो अगण्यकुः सनातनः । एतैरम्बर्थतां यातु गन्थोऽमं पाठकैः सह ॥११

जो सदा आनन्दरूप है, सर्वदा ही पूर्ण कलावान हैं, सर्व तत्त्वोंके ज्ञाता है, ऐसे उस किसी अनिर्वंचनीय परमात्माके लिए नमस्कार हो ॥१॥ जो सदा उदितस्वरूप हैं, स्वयम्भू है; बुद्ध हैं, नरकके दु:खोंका अन्त करनेवाले हैं, गुरु हैं, ज्ञानसे भासुरायमान हैं, शंकर अर्थात् सुसके करने-वाले हैं और अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीके दाता हैं, ऐसे श्री जिनदेवको में नम्रीभूत होकर नमस्कार करता हं।।२।। जो जीवन्त प्रतिमास्वरूप है, जिसके वचन माधुर्यसे परिपूरित हैं, जिनका देह कक्मीको घर है ऐसे अपने उन गुरु श्रीजिनचन्द्रको मै वन्दन करता हूं ।।३।। वे गुरुदेव अभीष्ट अर्थके देने वाले हैं, विश्वमें सर्वत्र व्याप्त सन्तापको दूर करनेके लिए मेघोंके समान हैं, तथा समस्त संसारके हृदयमें लक्ष्मी धरनेमें समर्थ हैं, वे मेरी बुद्धिको जागृत करें ॥४॥ जो दुर्बुद्धिजन लक्ष्मी को चंचलताका कलंक प्रदान करते हैं, वे मुख्यजन विष-रहित अपने पृष्य कर्मको नहीं जानते हैं ॥५॥ जो बद्धिमान लक्ष्मीरूप कल्पलताके वक्ष्यमाण वचनरूप दोहन (मनोवांछित अभिकाषा की पूर्ति) को चाहते हैं, उनकी अवस्य ही अभीष्ट फलके ग्रहणकी पूर्ति होती है ॥६॥ इसलिए अवश्य ही सज्जनोंको इस लक्ष्मोके दान करनेके लिए उद्यम करना चाहिए। जिस लक्ष्मोके दान करनेपर दाताको स्वर्गीय मोगों की प्राप्ति और मिक निश्चित्ररूपसे होती है।।७।। सर्व शास्त्रोंसे कुछ सारको निकालकर में पूण्यको उत्पन्न करनेवाले और स्वर्ग तथा मोक्षरूप सुन्दर फलको देनेबाले इस श्राबकाचार की रचना करता हूं ॥८॥ अपने और दूसरोंके पूष्प-सम्पादनार्थ, तथा सोटी प्रवृत्तियोंकी निवृत्तिके स्त्रिए यह परिमित्त आवकाचारके वर्णनरूप ग्रन्थ प्रारम्भ किया जाता है।।९।। इस श्रावकाचारके प्रवर्तनमें जो कुछ भी प्रयत्न कहीं पर भी किन्हीं यहापुरुकोंने किया है और उसे विवेकपूर्वक जिन पुरुषोंने समाहत किया है, वह प्रयत्न उन्हें मुक्तिमें पहुँचा करके विश्वाम लेगा ॥१०॥ रोग-संहारक, पवित्र, कक्मी-प्रदाता, जगज्जनोंके नेत्र-स्वरूप, सदासे चला आया यह श्रावकाचाररूप मन्य इसे पढ़नेवाले पाठकोंके साथ सार्थकताको प्राप्त होवे ॥११॥ सूर्य

बास्रोक इव सूर्यस्य युक्तस्योपकारकृत् । प्रम्थोऽयं सर्वसामान्यो मान्यो भवतु वीमताम् ॥१२ वर्मार्यकाममोक्षाणां सिद्धर्ये ध्यात्वेष्टदेवताम् । मागेऽष्टमे त्रियामाया उत्तिष्ठेवृद्धतः पुमान् ॥१३ सुस्वप्नं प्रेक्ष्य न स्वप्यं कथ्यमिद्धः व सद्-गुरो । बुःस्वप्नं पुनराकोक्य कार्यः प्रोक्त-विपर्ययः ॥१४ सम्बातोः प्रशान्तस्य धार्मिकस्यातिनीवजः । स्यातां पुंतो जिताक्षस्य स्वप्नौ सत्यौ शुभाशुभौ ॥१५ बनुमृतः धृतो हष्टः प्रकृतेक्ष्य विकारजः । स्वभावतः समुद्भृतिविक्तासन्तिसम्भवः ॥१६ वेवताषुपवेकोत्थो धर्म-कर्म-प्रभावजः । पापोव्रेकसमुत्यस्य स्वप्नः स्यान्नवधा नृणाम् ॥१७ प्रकारराविमैः वव्यास्त्रभक्त शुभोऽपि च । इष्टो निर्यकः स्वप्नः सत्यस्तु त्रिभिक्तरः ॥१८ राजेक्षत्रपुर्वं यानेषु हष्टः स्वप्नः फलप्रवः । मात्रवृद्धिकाभिः वव्यास्त्रभिरेकेन च क्रमात् ॥१० निकान्ते घटिकायुग्मे वशाहात्फलति धृवम् । हष्टः सूर्योवये स्वप्नः सद्यः कलिति निव्यतम् ॥२० मालास्यप्नो हि हष्टद्यत्र तथाधिव्याधिसम्भवः । मल-मूत्राविपीढोत्थः स्वप्नः सर्वो निर्यंकः ॥२१ मालास्यप्नो हुग्नः पर्वात् शुभो वा प्रागववाऽक्षुमः । पश्चात्कलप्रवः स्वप्नं वृत्यने शान्तिरिष्यते ॥२२ प्रविवात्यवनौ पूर्णनासिकापक्षमाधितम् । पावश्वर्यात्वतो वद्यात् प्रथमं पृथिवीतले ॥२३॥

के प्रकाशके समान सज्जनोंका उपकार करनेवाला यह ग्रन्थ सर्वसाधारणजनोंको और बुद्धिमन्तों को मान्य होवे ॥१२॥ इस प्रकार धर्म, बध्रं, काम और मोक्षरूप चारों पुरुषाधाँको सिद्धिके लिए इष्ट देवताका ध्यान करके प्रत्येक उद्यमशील पुरुषको राजिके अष्टम भागके शेष रहनेपर शयन छोड़ करके उठना चाहिए॥१३॥

सोते समय शुभ स्वप्नको देख करके पुनः नहीं सोना चाहिए और दिनमें सद्-गुरुके आगे कहना चाहिए। अशुभ स्वप्नको देख करके उपरि-कथितसे विपरीत करना चाहिए। अर्थात् अशुभ स्वप्न देखनेके पश्चात् पुनः सो जाना चाहिए ॥१४॥ जिसके वात-पित्त आदि धात् सम है, जो प्रशास्त चित्त है, वार्मिक है, अत्यन्त नीरोग है, अर्थात् सर्वप्रकारके रोगोंसे रहित है और इन्द्रिय-जयी है, ऐसे पुरुषके द्वारा देखे गये शुभ और अशुभ स्वप्न सत्य होते हैं ।।१५।। अनुभूत, श्रुत, हष्ट, प्रकृतिके विकारजनित, स्वभावतः समुत्पन्न, चिन्ताओंकी परम्परासे उत्पन्न, देवता आदिके उपदेशसे उत्पन्न, धर्म-कर्मके प्रभाव-जनित, और पापके तीव उदयसे दिखनेवाले, इस प्रकार मनुष्योंके स्वप्न नव प्रकारके होते हैं ।।१६-१ ।। इनमेंसे आदिके छह प्रकारोंसे दिखनेवा हे शुभ या अशुभ स्वप्न निरर्थंक होते हैं। अन्तिम तीन प्रकारोंसे दिखनेवाले स्वप्न सत्य होते हैं ॥१८॥ राणिके चारों ही पहरोंमें देखे गये स्वप्न फलको देनेवाले होते हैं। वह क्रमसे प्रथम प्रहरमें देखा गया स्वप्न बारह मासमें, दूसरे पहरमें देखा गया स्वप्न छह मासमें, तीसरे पहरमें देखा गया स्वप्न तीन मासमें तथा चौथे पहरमें देखा गया स्वप्न एक मासमें फलको देता है ॥१९॥ रात्रि की अन्तिम दो धड़ीमें देखा गया स्वप्न दश दिन में निश्वयसे फलता है सूर्योदय-कालमें देखा गया स्वप्न सद्य: फल देता है ॥२०॥ माला-स्वप्न अर्थात् एकके बाद एक-एक करके देखें गये अनेक स्वप्न, तथा बाघि ( मानसिक चिन्ता ) व्याघि (शारीरिक पीड़ा) से उत्पन्न होनेवाछे एवं मल-मूत्रादिकी पीड़ा-जिनत सभी स्वप्न निर्यंक होते हैं ॥२१॥ पहले अञ्चम स्वप्न दिखे, पीछे शुम स्वप्न दिखे, अथवा पहले शुम स्वप्न दिखे और पीछे अशुम स्वप्न दिखें, तो पीछे दिखने-वाला स्वप्न फलप्रद होता है। दु:स्वप्नके देखने पर शान्ति करना आवश्यक है। अर्थात् दु:स्वप्न देख कर उसकी शान्ति करनी चाहिए है ॥२२॥

पृथ्वीमें प्रवेश करते समय वर्षात् राज्यासे भूमिपर पैर रखते हुए सर्वप्रथम पूर्ण नासिका

वान्योत्तृतस्वयोतिकाविष्केवः शुनहेतवे । व्योत्तवान्यतिनतस्तेषु सं युनकुं सदायकः ११२४ शुक्तप्रतिवारो वायुक्तपोऽयाकं ज्यहं ज्यहत् । वहन् शस्तोऽनवा रीत्या विष्यति यु दुःबदः ३१२५ । सार्वेषदिक्रयं नाकीरेकेकाकीव्याक्रहेत् । वरहहत्वटी-फ्रान्तिकीयोर्गक्याः युनः युनः ॥२६ शतानि तत्र वायन्ते निरवासोरक्षुवासयोगंत्र ।

स-स-वर्षेक कर (२१६००) संस्थाञ्जीरात्रे सकले पुनः ॥१७ वर्जुनिवान्गुद्वर्थानां वा वेका भरणे भनेत् । सा वेका परतो नाक्ष्यां-नाक्यां सञ्चरतो छगेत् ॥२८ प्रत्येकं पञ्च तस्यांन नाक्याद्य वहुमानयोः । वहुन्यहनिकं तानि सात ग्रानि पलात्मकम् ॥१९ कर्ण्यं बह्निरकस्तोयं तिरद्योनं समीरणः । भूमिभष्यपुटे स्थोम सर्वणं बहुते पुनः ॥३०

वायोर्वहा रेपां पृष्ट्या ध्योग्नस्तरवं बहेत् क्रमात्। वहत्त्योरमयोर्नाडयो क्षातच्योऽयं क्रमः सवा ॥३२

पृथ्वयाः पस्तानि पञ्चाञ्चस्वारिजसम्बाज्यसः । अन्तिन्त्रिजसपुनर्वायोजिशसिन्भसो दश ॥३२ प्रवाहकाले संख्येयं हेतुर्वह्वस्ययोग्य । पृथ्वी वक्रागुणा तीयं चतुर्गुणस्थानसः ॥३३

पक्षका आश्रय ले, अर्थांत् नाकके चलनेवाले स्वरका विचार कर तदनुसार शय्यासे उठते हुए पहले पृथ्वी तलपर उसी पैरको रखे ॥२३॥ भावार्थं—यदि दाहिना स्वर चलता हो तो भूमिपर पहिले दाहिने पैरको रखे और यदि वाम स्वर चल रहा हो तो पहिले वायां पैर भूमिपर रखे। जलतत्त्व और भूमित्वमें निद्राका विच्छेद हो, तो वह शुभ होता है। किन्तु आकाशतत्त्व, वायु-तत्त्व और अग्नितत्त्वमें निद्राका विच्छेद दु:ख-दायक होता है।।२४॥ प्रत्येक मास की शुक्ला प्रतिपदासे चन्द्रस्वरमें तीन दिन तक बायु वहे, पुनः तीन दिन तक सूर्यस्वरमें वहे, इस कमसे मासके अन्त-पर्यन्त वहनेवाली वायु प्रशस्त मानी गई है। इससे विपरीत क्रममें अर्थात् सूर्यस्वरमें तीन-तीन दिन तक, पुनः चन्द्रस्वरमें वहनेवाली वायु दु:वदायक कही गयी है।।२५॥ सूर्योदयसे एक-एक नाड़ी अदाई-अदाई घड़ी तक बहती है। इस प्रकार अरहटकी घड़ीके समान वायुकी नाड़ीका पुनः पुनः परिभ्रमण होता रहता है।।२६॥

एक नाड़ीके कालमें नव सौ (९००) श्वासोच्छ्वास होते हैं और सम्पूर्ण दिन-रातमें श्वासोच्छ्वासोंकी संख्या शून्य-शून्य, छह, एक और कर अर्थात दो, इस प्रकार (२१६००) श्वकीस हजार छह सौ होती है।।२७।। छतीस गुरु वर्णोंके उच्चारणमें जितना समय लगता है, उत्तना एक नाड़ीका समय होता है। अतः परवर्ती (आगे बहनेवाली) प्रत्येक नाड़ीके संचारमें उत्तना-उत्तना समय लगता है।।२८।। भावार्य—नाड़ीरूप बहनेवाली पौचों तत्त्वोंमेंसे प्रत्येक तत्त्वका समय पलात्मक होकर दिन-रात चलता है। प्रत्येक नाड़ीके प्रवहमान श्वासोच्छ्वासोंमें पौचों तत्त्व दिन-रात बहुते रहते हैं। उन तत्त्वोंको पलात्मक अर्थात् पलके काल-प्रमाणसे जानना चाहिए।।२९॥ इन पौचों तत्त्वोंके जाननेका क्रम इस प्रकार है—अग्नितत्त्व क्रपर की ओर बहुता है, जलतत्त्व नोचेकी ओर बहुता है, वायुतत्त्व तिरछा बहुता है, मूमितत्त्व मध्य पुटमें बहुता है और आकाशतत्त्व सर्व ओर बहुता है।।३०॥ इस प्रकार ये पौचों तत्त्व क्रमसे बहुते हैं—वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश सूर्य और चन्द्र इन दोनों हो नाड़ियोंके बहुनेमें सदा बहु क्रम बानना चाहिए।।३१॥ पृथ्वीतत्त्वका काल पचास पल है, जलतत्त्वका काल चालीस पल है, अग्नितत्त्वका काल तीस पल है, बायुतत्त्वका काल बीस पल है और आकाशतत्त्वका काल बीस पल है और साकाशतत्त्वका काल बीस पल है और साकाशतत्त्वका काल बीस पल है और साकाशतत्त्वका काल बीस पल है। वही ती नाड़ियां काल बीस पल है। वही नाड़ियां नाड़ियां काल बीस पल है और आकाशतत्त्वका काल बीस पल है। वही नाड़ियां कही नाड़ियां नाड़िया

त्रिगुणो विगुणो वायुर्वियदेकगुणं भवेत् । गुणं प्रति दश्च पकान्युर्व्याः पञ्चाशवित्यपि ॥३४ एकैकहानिस्तोयादेस्तेऽच पञ्चगुणा क्षितेः । गम्बो रसदच कपं च स्पर्शः शब्दः क्रमादमी ॥३५

> तत्राभ्यां भूजलाम्यां स्वात् शान्तेः कार्ये कलोन्नतिः । बीप्राच्छिराविके कृत्ये तेजो वाय्वम्बरैः शुभम् ॥३६

पृष्यमेनोमबर्ध्योमतस्वानां चित्रमुख्यते । बाद्यैः स्यैर्थं स्वचित्तस्य शैध्यकामोद्भूवा परे ॥३७ तृतीयं कोपसन्त्रापी तुर्ये च चलितारमनः । पश्चमे शून्यतेव स्यावयवा धर्मवासना ॥३८ भृत्योरङ्गुञ्ठको मध्याङ्गुस्यो नासापुटद्वये । सृक्तिक्योः प्रान्तकोपान्त्याङ्गुलीशास्त्रे हगन्तयोः ॥३९ न्यस्यान्तन्तभ्वं पृथिक्यावितत्त्वक्षानं भवेत् क्षमात् । पीतद्दवेतादणैः व्यामैकिन्दुभिनिक्पाधिसम् ॥४० पीतः कार्यस्य संसिद्धिः बिन्दुः व्वेतः सुस्तं पुनः । मयं सन्ध्यादणोदभूतो हानिभृंङ्गसमद्युतिः ॥४१ भीवितक्ये अये लाभे शस्योत्यतौ च वर्षणे । पुत्राचे युद्धप्रदने च गमनागमने तथा ॥४२

किन्तु किसी हेतुसे इनके पलोंकी संख्या अधिक या अल्प भी हो सकती है। पृथ्वीतत्त्वके पलोंकी संख्या पंचगुणी है, अलतत्त्वके पलोंकी संख्या चतुर्गुंणी है, अग्नितत्त्वके पलोंकी संख्या तिगुनी है, बायुत्तत्त्वके पलोंकी संख्या दुगुनी है और आकाशतत्त्वके पलोंकी संख्या एक गुणी होती है। इस प्रकार गुणनके प्रति दश पलोंको जानना चाहिये। तदनुसार पृथ्वीतत्त्वके पल पचास होते हैं।।३३--३४।।

इन जलादि तत्त्वोंमें एक-एककी हानि होती है। पृथ्वी तत्त्वकी पलसंख्या पचगुणी है। पृथ्वीका लक्षण गन्ध है, जलका लक्षण रस है, जिनका लक्षण उसका भासुरायमान स्वरूप है, बायुका लक्षण स्पर्श है और आकाशका लक्षण शब्द है। इस क्रमसे तत्त्वोंके ये गुण कहे गये हैं।।३५॥ इन उक्त तत्त्वोंमंसे पृथ्वो और जल तत्त्वके द्वारा शान्तिक-पौष्टिक कर्मोंमे फलकी उन्नित होती है। तेज तत्त्वमें उग्र और तीक्षण कार्य सम्पन्न होते हैं, अर्थात् अभिचार, घात, परस्पर भेदोत्पादन और पशुआंके दमन आदि कार्य होते हैं। बायु और आकाश तत्त्वके द्वारा शुभ कार्योंकी प्रेरणा और पूर्ति होती है।।३६॥

अब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन तत्त्वोंके चिह्न बतलाते हैं—आद्य पृथ्वी तत्त्वका चिह्न अपने चित्तको स्थिरता है, जलतत्त्वका चिह्न शंत्य और काम-जिनत अन्य भाव है, अग्नितत्त्वका चिह्न आत्माकी चंचलता है, पाँचवें आकाश तत्त्वका चिह्न शून्यता अथवा धर्म-चिन्तनरूप वासना है ॥३७-३८॥ दोनों हाथोंके अंगूठोंको दोनों कानोंमें, दोनों तर्जनियोंको दोनों नेत्रोंक कोनोंमें, दोनों मध्यमा अंगुल्यिको नाकके दोनों छिद्रोंमें, दोनों अनामिकाओंको मुखके दोनों किनारोंपर रखकर स्वर-साधन करे ॥३९॥

उक्त प्रकारसे बायुका दोनों भूकुटियोके मध्यमें विन्यास करनेपर पृथ्वी आदि तत्त्वोंका परिज्ञान इस क्रमसे होता है—पृथ्वीका पीतवर्ण, जलका क्वेतवर्ण, अन्तिका अरूप वर्ण और बायुका क्यामवर्ण वाली बिन्दुओसे परिज्ञान होता है। तथा आकाशका उपाधिरहित शून्य रूपसे ज्ञान होता है।।४०।। पीतवर्णकी बिन्दु कार्यको सम्यक् प्रकारसे सिद्धि करती है, क्वेतवर्णकी बिन्दु सुख-कारक है, सन्ध्याका अरूपताबाली बिन्दु भय उत्पन्न करती है, और भौरेके समान झूष्णवर्णको बिन्दु हानि-कारक है।।४१।। जीवत्रक्यमें, जयमें, लाभमें, धान्यकी उत्पत्तिमें, व्यामें, पुत्रके प्रयोजनमें, अर्थात् सन्तान आदिके विषयमें, युद्धमें, तथा गमनागमनके प्रक्तमें

पृथ्वप्रतस्ये शुभे स्वातां बह्निवाती च नो शुभो । वर्षसिक्वः स्थिरोच्यां तु सोझयम्प्रति निवित्तेत् ॥४३

निष्ठीवनेव बन्तावेस्तया कुर्वान्त्रवर्षयम् । बङ्गवार्षयाय पाणिन्यां बच्चोकरणगाविकेत् ॥४४ वच्चानामकनाकण्डः वातव्यमणबाऽन्त्यः । पावः प्रसूतवोऽष्टी बाव्योग्रा केविष्टवस्त्यवः ॥४५

न स्वपेदन्योऽन्यमायासं कुर्यात्पोत्वा वकं सुषीः । बासीनः सपवि शास्त्रार्थान् दिनकृत्यानि व स्मरेत् ॥४६

प्रातः प्रयमेवाय स्वर्धाण वक्षिणं पुमान् । पश्येद्वामं च वामाको निमपुच्यप्रकाशकम् ॥४७ सौनी बस्त्रावृतः कुर्वाद्दिने सम्ब्याद्व येऽपि च । उदङ्गुकः शकुम्पूत्रेराको पास्या (?) नमः पुमान् ॥४८ नक्षत्रेषु नभस्येषु भ्रष्ट तेवस्यु भास्यतः । यावद्विवोवयस्तावस्त्रातः सम्ब्याभिधीयते ॥४९ भस्म-गोमय-गोस्यानयस्मीक-शकुदाविमत् । उत्तमद्रुपसप्ताचिमार्गनीराध्ययदि च ॥५० स्थानं विस्ताविविकृतं तथा कृत्रभुवातटम् । वर्जनीयं प्रयत्नेन वेगाभाषेऽन्यथा न तु ॥५१

पृथ्वी और जलतस्य शुभ होते हैं। उक्त कार्यों में अग्नि और वायुत्तस्य शुभ नहीं होते हैं। पृथ्वी तत्त्वमें स्थिर वर्ण को सिद्धि होती है। जलतस्यमें कार्यकी सिद्धि शीघ्र होती है, ऐसा कहना चाहिए।।४२-४३।।

( उठकर ) जलसे कुरला करनेके साथ दाँतों आदिका घर्षण करे । तथा शरीर की हढ़ताके लिए दोनों हाथोंसे वजीकरणका निर्देश करे, अर्थात् दोनों हाथोंको क्रपर उठाकर आजू-बाजू और पीछे पीठकी ओर ले जाना चाहिए ॥४४॥

अथवा कितने हो विद्वान् वजीकरण का यह भी अर्थ कहते है कि कण्ठ पर्यन्त वायुका पान करना चाहिए, या तीन प्रसृति (चुल्लु) या आठ प्रसृति प्रमाण जल-पान करके उसे गले में अगुलियाँ डालकर वापिस निकालना चाहिए।।४५॥

बुद्धिमान् पुरुषको चाहिए कि वह जल पीकरके न सोवे और परिश्रमका कोई कार्य ही करे। प्रातःकाल उठकर एकान्तमें जहाँ पर किसीका पैर न पड़ा हो बैठकर शास्त्रके अर्थोका और दिनमें करने-योग्य कार्यों का विचार करना चाहिए ॥४६॥ प्रातः काल उठते समय सर्वं प्रथंम मनुष्य अपने पुष्य-प्रकाशक दाहिने हाथको देखे। तथा स्त्री अपने वाम हाथको देखे।॥४७॥

मनुष्यको चाहिए कि वह दोनों सन्ध्याओं में, तथा दिनमें मौन रखता हुआ, वस्त्रोंसे आवृत होकर उत्तर दिशाकी ओर मुख करके मल-मूत्रका विमोचन करे। तत्पश्चात् शौच-शुद्धि कर (१) उपास्य जनोंको नमस्कार करे।।४८।।

प्रातः काल जब आकाश-स्थित नक्षत्र तेज-अष्ट हो जावें और जब तक सूर्यका उदय न होवे, तब तक का वह समय प्रातः कालीन सन्ध्याके नामसे कहा कहा जाता है ॥४९॥

भस्म (राख) गोबर, गायका स्थान, बल्पीक (सौपकी बाँकी) तथा विष्टावाला स्थान, पीपल-बढ़ बादि उत्तम वृक्ष, अग्नि, मार्ग और जलक आशयभूत तालाब, बावड़ी आदि, तथा चित्तमें विकार करने वाला स्थान, एवं नदीका किनारा इत्यादि स्थानोंको मल-मूत्रके वेगके अभावमें प्रयत्न पूर्वक छोड़ना चाहिए, बर्यात् उक्त स्थानोंपर मल-मूत्र-विमोचन न करे। अन्यथा अर्थात् यदि मल-मूत्रका वेग प्रबल हो तो मनोनुकूल स्थानपर (जब जैसा अवसर हो) तब उक्त स्थानोंमेंसे कहीं किसी एक स्थानपर मल-मूत्रका विमोचन कर सकता है ॥५०-५१॥

#### उस्तं च-

वैगास्य धारयेद्वात-विष्यूचयुततृहक्षुधा । निद्राकाक्षश्रयस्यास-कृत्भाऽभुर्छिदरेतसाम् ॥५२ गम्बवाह-प्रवाहस्य निर्व पृथ्ठसम्पर्यत् । स्त्री-पृथ्यागोष्ठरे कोष्ठद्वये न्यस्तपदः सुधीः ॥५३ सम्बं-सम्बं ततः कृत्या निरोधस्य विभोधनम् । निद्धाक्याकुष्टमृत्यिष्ठेनोन्मृक्याच्य गुवान्तरम् ॥५४ गुक्कशुत्रक्रुक्रमूत्रं वायते युगपद्यदि । तत्र यासे विने वत्सरान्ते तस्य मृतिर्भवेत् ॥५५ विभुच्यान्याः क्रियाः सर्वा अल्ह्योव्यपरायणः । गुवां किङ्कं व पाणी च पूत्रया क्रोधयेन्मृदा ॥५६ क्रिष्ठस्मिव्यम् कर्त्वयो व्यायामस्तिद्वनाद्यकः । उविकति जठरान्ती च न कार्यो हितमिच्छतः ॥५७ गित्रक्रस्यर्थमेवासी क्रियमाणः सुक्षावहः । गात्रस्य वृद्धिकार्यार्थं सोऽक्रवानामिव स्वोचितः ॥५८ गजाद्यवाहनेयुक्तं व्यायामो विवसोवये । बमृतोपम एवासौ भवेयुक्ते च क्रिक्तिताः ॥५९ बन्तवार्वयाय तर्जन्या वर्षयहन्तपीठिकान् : आवावतः परं कुर्याहन्तधावममावरात् ॥६० यदाद्यवारि-गण्यूवाद विन्दुरेकः प्रधावति । कच्छे तदा नरं केयं क्रीक्रमञ्जनमुक्तमम् ॥६१

कहा भी है—वायुके बेगको, विष्टा, मूत्र, छोंक, प्यास, क्रोध, निद्रा, खांसी, परिश्रम, इवास, जभाई, अश्रु-पात, वमन और वीर्य-पात इनके वेगको नहीं धारण करे। अर्थात् जब इनका बेग प्रवल हो तब तुरन्त ही उनका यथायोग्य स्थानपर विमोचन कर देना चाहिए। (अन्यथा अनेक प्रकारके रोगोंके उत्पन्न होनेका भय रहता है)।।५२।।

मल-मूत्रके विमोचन करनेवाले मनुष्यको चाहिए कि वह पवनके प्रवाहको अपनी पोठ न देवे, अर्थात् जिस ओरसे वायु बह रही हो, उस ओर मुख करके मल-मूत्रका विमोचन करे। स्त्रीजनोंके और पूज्य पुरुषोंके अगोचर ऐसे स्थानपर दो लोष्टोंपर पग रख करके बुद्धिमान् मनुष्यको धीरे-धीरे मल-विमोचन करना चाहिए। तत्पश्चात् तीक्ष्णता-रहित मृदु पीत मृत्पिष्टसे गुदाके मध्यभागका प्रमार्जन करे।।५३-५४।। यदि मल-मूत्र विमोचन करते समय वीर्यं, छींक, मल और मूत्र ये चारों एक साथ हों तो उसका मरण उस दिन, एक मासमें, या वर्षके अन्तमें होगा, ऐसा जानना चाहिए।।५५।। मल-विमोचनके पश्चात् अन्य सर्व क्रियाएँ छोड़कर जलसे शाँच शुद्धि करनेमें तत्पर पुरुषको पवित्र मिट्टीसे गुदा, लिंग और अपने हाथोंकी शुद्धि करनी चाहिए।।५६।।

कफकी अधिकतावाले मनुष्यको कफ-विनाशक व्यायाम करना चाहिए। यदि जठराग्नि प्रज्यिलित हो, अर्थात् भूख जोरसे लग रही हो तो आत्म-हितेच्छु पुरुष व्यायाम न करे ॥५७॥ गमन शक्तिके लिए अर्थात् शरीरमें रक्त संचारके लिए किया गया वह व्यायाम सुख-कारक होता है। वह व्यायाम जिस प्रकार घोड़ोंके दौड़ाने आदिसे उनकी शरीर वृद्धिके लिए होता है, उसी प्रकार मनुष्यके द्वारा किया गया व्यायाम शरीर-वृद्धिके लिए होता है ॥५८॥

सूर्योदयके समय हाथी-घोड़े वादिके द्वारा किया गया व्यायाम अमृतके समान शरीरको सुख-कारक होता है। परन्तु जिन हाथी-घोड़ों आदि पर बैठकर दौड़ाने आदिके रूपमें व्यायाम किया जावे, वे शिक्षित होने चाहिए ॥५९॥

वौतोंकी इढ़ताके लिए पहले तर्जनी जँगुकीसे दौतोंकी पीठिकाको अर्थात् मसूड़ोंका घर्षण करें । तत्पश्चात् आदरसे सावधानी-पूर्वक दन्स-बावन करे ॥६०॥ जब प्रथम बार अलके कुल्लेसे एक बिन्दु कंठमें शीघ्र दौड़े, अर्थात् कंठके भीतर बला जावे, तब मनुष्यको 'उत्तम दन्त-मार्जन सम्भावित्यसमूर्वं सुवर्वं हावत चाङ्गुलम् । कनिष्ठाससमस्योत्यं ज्ञातवृतं सुयुनिवन् ॥६२ सूर्वं वीर्यं वहे वीर्मं करम्ये विकासे रचे । प्रश्वित्रे वार्यसम्प्रीतवंत्रयां समुरत्यरम् ॥६३ साविते कुव्यस्तिमस्यां विकास विवासं विप्रसं वनम् । उतुम्बरे च वाक्-सिद्धिराच्यारोग्यमेव च ॥६४ साविते क्षित्रवारेण ककुमः कण्डवेस्तया ॥६५ सावित्यसम्बारे वृद्धं व्यापार्थे वा माध्येत् । याविते सिन्दुवारेण ककुमः कण्डवेस्तया ॥६५ सावित्यसम्बारे वृद्धं व्यापार्थे वा माध्येत् । याविते सिन्दुवारेण ककुमः कण्डवेस्तया ॥६६ सावित्यसम् ।६६ सावित्यस्त्रे स्वयः हीर्वं वस्तेन परिवर्वयत् । यण्यका-लोच्छ-पावार्णनंबराक्पुलिभः सृषैः ॥६७ मृत्स्ताः वानामिकाक्गुण्डेनं कुर्याद्वस्त्रायनम् । अलाभे वस्तकाष्टे च निवद्धविवसे तथा ॥६८ यस्तेः संवर्वणं कुर्यात् गण्डवेः पञ्चत्रास्त्रिलः । द्वादवाक्रगुलं, विप्राणां किष्रयाणां वशाक्षुलम् ॥६९ मवाक्गुलं तु वैदयामां सूद्वाणामण्डमेव च । कनिष्ठकानाभिक्यारन्तरे वस्त्यावनम् ॥७० वावाय विकाणां वंद्यां वामां वा संस्पृत्रेलले । तल्लीनमानसः स्वस्थो वस्तमासध्ययां स्वजेत् ॥७१ जसराभिमुनः प्राचीमुनो वा निव्यलासनः । वन्तान्मौनपरस्तेन व्यवयेत् वर्णयेत्पृतः ॥७२

बुर्गम्यं सुविरं घुष्कं स्याद्वाम्म् लवणं यतः । ( सार्थत्रयकलापकम् )

हुआं ऐसा जानना चाहिए ॥६१॥ जिस दातुनसे मुख-शुद्धिकी जावे, वह वक्र और गाँठवाली न हो, जिसकी कूची अच्छी बन जावे, पतली हो, बारह अंगुल लम्बी हो, और कनिष्ठाके अग्रभागके समान मोटी हो, तथा उत्तम भूमिमें उत्पन्न हुए झात बृक्षकी हो ॥६२॥ अर्क (आकड़े) की दातुन वीगंको बढ़ाती है, बड़की दातुन कान्तिको बढ़ाती है, करंजकी दातुन युद्धमें विजय कराती है, पिल्खनकी दातुन धन-सम्पत्तिको बढ़ाती है, बेरीकी दातुन स्वरको मधुर करती है, खेरकी दातुन मुखमें सुगन्ध पैदा करती है, इमलीकी दातुन प्रभूत धनको देती है, कमरकी दातुन वाणीकी सिद्धि करती है, आमकी दातुन आरोग्य देती है, अपामागंकी दातुन बुद्धि, विद्या, प्रजनन-शक्ति, एवं शरीरकी शोभा बढ़ाती है। अनार तथा सिन्दुवार कुकुभ (अर्जुन कवावृक्ष) तथा कटक बाले बबूल, रेंजा आदिकी दातुन भी उत्तम होती है ॥६३-६५॥

जाति (चमेली) तगर और मन्दारकी दातुन द्वारा दुःस्वप्नका नाश करना चाहिए। इनके सिवाय अन्य जो वृक्ष जातियाँ हैं, उनकी दातुन नहीं करना चाहिए।। इस। अधंशुष्क और छाल-रहित दातुनका यत्नपूर्वक परित्याग करे। इंट, लोफ, पाषाणसे, तथा लम्बे नखवाली नोकदार अंगुलियोंसे मिट्टीसे, अनामिका और अंगुष्ठसे दन्तधावन न करे। काष्ठकी दातुनके न मिलनेपर तथा निषिद्ध दिनोंमें यत्नपूर्वक तीन बार पांच-पांच (१५) कुल्लोंके द्वारा दांतोंका प्रमार्जन करे। आहाणींके लिए बारह अंगुलकी, अत्रियोंके लिए दश अंगुलकी, वैश्योंके लिए ना अंगुलकी और शूदोंके लिए बार अंगुलकी दातुन कही गई है। कनिष्ठका और अनामिकाके सध्यमें दातुनको पकड़कर पहले दाहिनी दावके पीछे वार्यी दावके तल भागका घर्षण करना चाहिए। दातुन करते समय स्वस्थ मनुष्यको तन्मय क्लि होकर दाँत और मसूझेंकी पीड़ा दूर करनी चाहिए।। इस्वल्य समय स्वस्थ मनुष्यको तन्मय क्लि होकर दाँत और मसूझेंकी पीड़ा दूर करनी चाहिए।। इस्वल्य आस्वसे बैठकर मीन-पूर्वक दातुनसे दांतोंको विसना चाहिए। पुनः उसकी छोड़ देना चाहिए।। असी दुर्गन्य-पूर्ण, बुषिर (पोली) एवं सूखो और सट्टे सथा नमकीन स्वाव्याको दातुनका स्वाव्याको करे। अविवास योगमें, रविवासके दिन, संकान्तिके दिन, सूर्य,

स्थतीपाते रवेवरि सङ्क्रान्ती यहणेषु च । बन्तकाट्टं नांचाष्टम्यां मूतपक्षान्तवट् तियो ।।७३ सभावे बन्तकाष्टस्य मुक्तजुद्धिविधिः पुनः । कार्यो वा वक्षणण्डूपैकिह्नोरुलेकस्तु सर्ववा ।।७४ विक्रिक्य रवनां किह्नां विलेकिस्या वानैः शनेः । कुचिप्रवेदी प्रकाल्य बन्तकाष्टं पुनरस्त्रकेत् ।।७५ सम्मुखं पतितं स्वस्य वानाय विविद्यां त्यजेत् । अध्वंत्यं च सुकाय स्थावन्यया दुःबहेतवे ।।७६ अध्वं स्थित्या कणं पश्चात् पतत्येतद्यवा पुनः । मिष्टाहारं तवावेद्येतिहने शास्त्रकोषिदैः ।।७७ कासस्यासम्बरायोकंतोकतृत्वाऽऽस्यपाकयुक् । तन्त कुर्याविक्यनेत्रहत्कर्णामयवानपि ।।७८ प्रातः वानैः शनैनंत्यो रोगहृत् गुद्धवारिणः । गृह्यन्तो नासिकातोयं गजागर्जन्ति नीवजः ।।७९

उसां च--

सुगन्यपथनाः स्निग्धनिःहवना विसलेन्द्रियाः । निर्बली-पलितम्यङ्गा भवेयुनंश्यशीलिनः ॥८० आस्यशोषाधरस्फोटस्वरभङ्गानिवृत्तये । पारुध्यदन्तरुक्।छत्यै स्नेहगण्डूषमुद्धहेत् ॥८१ केशप्रसाधनं नित्यं कारयेदथ निश्चलम् । कराम्यां युगपत्कुर्यात्स्वोत्तमाङ्गे च तत्पुनः ॥८२ तिलकं प्रष्टुमादशौं मङ्गलाय च दीक्ष्यते । हष्टे देहे शिरोहीने मृत्युः पञ्चदशे दिने ॥८३ भात्-प्रभृतिभृद्धेम्यो नमस्कारं करोति यः । तीयंयात्राकलं तस्य तत्कार्योऽसौ दिने दिने ॥८४

चन्द्र ग्रहणके समय दोनों बच्छी और अष्टमी कृष्णा चतुर्वशी और अमावस्या इन छह तिथियों में काष्टकी दातुन न करे। 1031। काष्टकी दातुनके अभावमें मुखकी शुद्धि दश कुल्लोंसे करे और जीमके मैल की सफाई तो सदा ही करनी चाहिए। 1031। विलेखिनी (दातुन) से दांतोंको और जीमको घीरे-घीरे साफ करके उसे जलसे घोकर स्वच्छ स्थानमें डाल देना चाहिए। 1041।

सम्मुख गिरी हुई दातुन अपने ज्ञानकी वृद्धिके लिए होती है, वक्र दिशामें दातुन न फेंके । क्रमरी स्थानपर गिरी हुई दातुन मुखके लिए होती है, इसके अतिरिक्त अन्यत्र गिरी हुई दातुन दुःखके लिए होती ।।७६।। फेंकी हुई दातुन एक क्षण कपर ठहरकर पुनः नीचे गिरे तो उस दिन मिष्ट आहार मिलेगा, ऐसा शास्त्र-वेताओंको कहना चाहिए ।।७७।। खांसी, सांस, ज्वर, अजीर्ण, शोक, तृष्णा (प्यास) और मुख-पाकसे युक्त मनुष्यको दातुन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार शिर, नेत्र, हृदय और कानोंकी पीड़ावाला मनुष्य भी दातुन न करे।।७८।।

प्रातः काल शुद्ध जलको धीरे-धीरे नाकके द्वारा ग्रहण करनेसे सर्व रोग दूर होते हैं। नाकसे जलको ग्रहण करनेवाले मनुष्य नीरोग रहते हैं और गजके समान गर्जना करते हैं। १०९॥ कहा भी है—नासिकासे जल ग्रहण करनेवाले मनुष्य सुगन्धित पवन (दुर्गन्ध-रहित अपानवायू) वाले, स्निग्ध निःश्वासवाले, निर्मल इन्द्रियोंवाले, बलि (श्रुरिया) पलित (द्वेतकेश) और अंग-मंगसे रहित होते हैं। १८०॥ मुख-शोष, अधर-स्फोट और स्वर-मंगको निवृत्तिके लिए, तथा परुषता और दन्त-रोगोंके दूर करनेके लिए तैलके कुल्ले करना चाहिए। १८१॥ दन्तधावन करनेके परचान केशोंका प्रसाधन नित्य निद्यलक्ष्यसे करावे। अथवा अपने दोनों हाथोंसे एक साथ अपने मस्तकमें तैल-मर्दन करे। १८२॥ मस्तकपर तिलक लगानेके लिए और मंगलके लिए दर्पणमें मुख देखना चाहिए। दर्पणमें ग्रह शिर-विहीन शरीर दिखे तो पन्द्रहवें दिन मृत्यु होती है। १८३॥ जो पुरुष प्रातःकाल माता, पिता आदि वृद्ध बनोंको नमस्कार करता है, उसे लीचेंयात्रका फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रतिदिन मनुष्यको चाहिए कि वह वृद्धलनोंको नमस्कार करे। १८४॥

चयतं च---

्र

मातृ-वित्री रंतीरस्कक्षियामुहिस्य याचकः । मृतक्षय्या प्रतिग्राही न पुनः पुरुषो भवेत् ॥८५ तथा---

वृद्धौ च माता-पितरी साध्वी भार्या प्रियः युतः । वपकार्यसर्वं कृत्या भतंत्र्या मनुरत्रवीत् ॥८६

अनुपासितवृद्धानामसेवितमहीमृज्ञाम् । आचारमुक्तसुद्ध्वां दूरे वर्गायंतुष्टयः ॥८७
ततः स्नात्था ज्ञिरस्कण्ठावयवेषु वयोजितम् । पविचयितुमास्मानं वर्णमंत्रक्रमेण वा ॥८८
वस्त्रज्ञुद्धि मनःशुद्धि कृत्वा त्यवस्थाऽव दूरतः । नास्तिकाबीनप्यक्तिप्या पृष्पपूजागृहास्तरे ॥८९
वाध्यम् वक्षिणां शासामज्ञंयन्नय देहलीम् । तामस्पृशन् प्रविचयत दक्षिणेनाङ्ग्रिणा वृतः ॥९०
सुगन्वेमंषुरेद्रंब्येः प्राङ्मुखो वाप्युवङ्मुखः । वामनावधां प्रवृत्तायां मौनवान् देवमर्चयेत् ॥९१
सङ्गुलाद्विवने भव्यः सुशब्दान्मीनवान् श्रुमः । मौनिना मानसः भेष्ठो जप्यः स्लाव्यपरः परः ॥९३
पूजाद्वव्यार्जनोद्दाहे दुर्गादिसरिवाक्कमे । गमागमे जीविते च गृहक्षेत्राविसङ्गहे ॥९३

कहा भी है—माता-िपताके औरस पुत्रोचित श्राद्ध आदि क्रियाके उद्देश्यसे याचना करनेवाला और मृतशय्याको ग्रहण करनेवाला व्यक्ति पुनः (जन्मान्तरमें) पुरुष नहीं होता है ॥८५॥ भावार्य—वैदिकों एवं स्मृतिकारोंके मतानुमार पितरोंका श्राद्ध करना आवश्यक है और मृत व्यक्तिके सूतक दूर होनेके दिन वस्त्रादि युक्त शय्याका दान करना भी आवश्यक है उसे दक्षिणामें लेनेवाला पुरुष नीच या निन्ध माना जाता है। फिर भी यदि कोई निर्धन या याचक पुरुष उस मृतशय्याको ग्रहण करके अपने पितादिका श्राद्ध करता है तो कह स्वर्गका देव होता है।

तथा—वृद्ध माता-पिता, सती साध्वी नारी और शिष्ट पुत्र इनका भरण पोषण सैकड़ों अपकार्य करके भी करना चाहिए, ऐसा मतुने कहा है ॥८६॥ और भी कहा है —वृद्ध जनोंकी उपासनासे रहित, राजाओंकी सेवासे विहीन एवं आचारहीन मित्रोंके धर्म, धन और सन्तोषकी प्राप्ति दूर ही रहती है ॥८७॥

तत्पश्चात् शिर, कण्ठ आदि अंगोंका जलसे यथायोग्य स्नान करके शरीर-शुद्धि करे और आत्माको पिनत्र करनेके लिए शास्त्रोक मंत्रोंके क्रमसे स्नान करे। पुनः वस्त्र-शुद्धि और मनः शुद्धि करके नास्तिक बादि जनोंको दूरसे छोड़कर उन्हें स्पर्श नहीं करता हुआ पुण्य (पिनत्र) पूजा-गृहके मीत्तर जाता हुआ दक्षिण शास्त्राका आश्रय लेकर और पूजा-गृहकी देहलीकी अर्चा करता हुआ, उसे स्पर्श नहीं करके दाहिने पगसे उसमें प्रवेश करे। १८८-९०।। वहाँ पर पूर्व दिशाकी ओर अथवा उत्तर विशाकी ओर मुख करके सुगन्धित मधुर द्रव्योंसे वाम नाडीके चलनेपर मौन रखता हुआ देवकी पूजन करे।।९१।। यदि देव-गृह जन-संकुल हो तो सुन्वर शब्दोंको उच्चारण करता हुआ मध्य पुरुष पूजन करे। यदि देव-गृह जन-रहित (एकान्त) हो तो मौन रखना ही शुभ है। मौन रखनेसे चित्त स्वच्छ एवं निर्मेल होता है। तत्पश्चात् मौन-पूर्वक श्रेष्ठ जपका जाप करना श्रेष्ठसे श्रेष्ठ है।।९२।।

पूजन करते समय, द्रव्यके उपार्जन करनेमें, विवाहमें, दुर्ग मादिके और नदीके पार करते समय, गमन और मागमनमें जीवित रहनेमें; गृह और क्ष त्र मादिके संग्रह करनेमें, वस्तुओंके क्रम क्रय-विक्रयणे वृष्टी सेवाकृषिद्विषण्जये। विद्यापट्टाभियेकावी शुभेऽमें च शुमे शशी ॥९४ अप्रस्थो वाममो वापि क्रेयः सोमविश्व स्थितः। पृष्टस्थो विश्वणस्थर् विशेयः सूर्यभागमाक् ॥९५ प्रदने प्रारम्भणे वापि कार्या नो वामनसिका। पूर्णा वायोः प्रवेशश्च तवा सिद्धिरसंशयम् ॥९६ योद्धा समाक्षराञ्चश्चेद दूतो वामे व्यवस्थितः। तवा वयो विपयसि द्वावयं मितमान् ववेत् ॥९७ प्रवाहो यवि वाकंन्योः कथित्रवश्चगुण्यद् भवेत् । विव्यावीनि कार्याण समानि च तवाऽऽविशेत् ॥९८ मुद्गालाखेग् हीतस्य विवार्शस्याच रोणिणः । प्रश्ने समाक्षराञ्चश्चेवित्यावि प्रान्ववाविशेत् ॥९९ नामग्रहं हये प्रश्ने जयाजयविष्ये ववेत् । पूर्वोक्तस्य वयं पूर्णे यसे रिक्ते परस्य तु ॥१०० रोणिप्रक्ते च गृङ्खीयारपूर्वं क्रास्यमिषा यवि । पश्चाद् व्याविमतो नाम तज्जीवित नान्यणा ॥१०१ योद्युणां रोणितानां च प्रमृष्टानां निकात्यवात् । प्रश्ने युद्धिको वेरि-सङ्गमे सहसा भवेत् ॥१०२ स्नाने पानेऽशने नष्टान्येव पुत्रायंसेषुते । विवादे वाक्षेत्रयं च सूर्यनाडी प्रशस्यतः ॥१०३ नासायां विभावस्यां तु पूर्णायामपि वायुना । प्रक्ताः शुभस्य कार्यस्य निष्पलः सकला अपि ॥१०४ यथाशक्ति तत्वश्वन्यं तयोनित्यं तदयतः । यस्य प्रभावतः सर्वाः सम्भवन्ति विभूतयः ॥१०५ यथाशक्ति तत्वश्वन्यं तयोनित्यं तदयतः । यस्य प्रभावतः सर्वाः सम्भवन्ति विभूतयः ॥१०५

और विक्रय में,वर्षाके समयमें, सेवा, कृषि और शत्रुको जीतनेके समय, विद्यारम्भमें'तथा पट्टाभिषेक वादि शभ कार्यमें चन्द्रनाडी शभ है ॥९३-९४॥

किसी बातको पूछनेके लिए आया हुआ मनुष्य यदि आगे आकर बैठे, या बाई ओर बैठे तो उसे चन्द्र दिशामें स्थित जानना चाहिए। यदि वह पीठकी ओर या दाहिनी ओर आकर बैठे तो सूर्य दिशा बाला जानना चाहिए। १९५।। प्रदन करते समय अथवा किसी कार्यके प्रारम्भमें बाम-नासिका वाली नाड़ी नहीं होना चाहिए। दोनों नाड़ियोंका स्वर पूर्ण हो, और वायुका प्रवेश और निर्गमन हो रहा हो तो निःसन्देह कार्यकी सिद्धि होगी। १९६।। युद्ध करने वाले का दूत यदि समान अक्षर बोले और वाम दिशामें आकर बैठा हो प्रदनकर्त्ता तथा उत्तरदाताका वाम स्वर हो तो उसकी जीत होगी। इससे विपरीत यदि वह विषय अक्षरोंको बोले और दक्षिण दिशामें आकर बैठे तो मितवान पुरुष पराजयको कहे। १९७।। यदि कदाचित् सूर्य और चन्द्रनाड़ीका प्रवाह एक साथ हो रहा हो तो विजय आदि कार्योंका समान निर्देश करना चाहिए, अर्थात् दोनों की परस्पर सन्ब हो जायगी। १९८।।

मुद्गर, लाठी आदि लेकर आया हुआ, विषसे पीड़ित और रोगी पुरुषका दूत यदि समान अक्षरोंको बोले तो उसका शुम फल कहे। और यदि वह विषम अक्षर बोले तो पूर्वके समान ही अशुम फल कहे। थिर दोगीके नाम सम-विषमाक्षरके हों तो उनके नामके अक्षरोंको ग्रहणकर जय और पराजय कहे। अथवा पूर्वोक्त पूर्ण स्वरमें समान अक्षर बालेकी जीत और रिक्त पक्षमें (खाली स्वरमें) दूसरेका पराजय कहे।।१००।। रोगीके प्रश्नमें पहले जातिका नाम आवे और पीछे व्याधिवालेका नाम बोला जावे तो वह जीवित रहता है, अन्यथा—इसके विपरीत दशामें वह जीता नहीं है।।१०१।।

योद्धाओं के, रोगियों के और अपने पदसे परिश्रष्ट हुए लोगों के प्रश्नमें, युद्ध-विधिमें और वैरीके समागममें सहसा मृत्यु, पराजय या पद प्रष्टता होती है ।।१०२।। स्नान करने में, खान-पानमें विनष्ट वस्तुके अन्वेषण करने में, पुत्रोत्पादनके लिए में युन-सेवन करने में, वाद-विवाद में, और दाक्ण कार्य करने में सूर्यनाड़ी प्रशस्त मानी यई है ॥१०३॥ दक्षिण नासिकाके वायुसे पूर्ण होने पर भी शुम कार्यके लिए किये गये सभी प्रकार निष्पुल होते हैं ॥१०४॥ जिसके प्रभावसे सभी प्रकार

वर्गक्रोकमधाहार-निव्राकामक्रिकृषः । यावन्याका विवीयन्ते तावन्यामा भवन्यमी ॥१०६ सायह्व्यापावने स्वामित्रेक्षयां पोध्यपोषके । वर्गकृत्वे च नो कर्तुं बुध्यन्ते प्रतिहस्तकाः ॥१०६ संवृत्ताकृतः समक्वायां प्रायः पूर्वोत्तराननः । त्यिरासनसमासीनः संवृत्य चतुरी वकात् ॥१०६ सवस्याविद्यारात्विद्यहोत्पावनेऽपि च । शून्यागस्यपि कर्तेष्या सुक्कामक्याविधिः ॥१०६ स्वकानस्यामित्रुर्वाद्या ये वान्ये हितविन्तकाः । वीवाकृते ते भूवं कार्यो वाञ्च्यायिकिः शुम् ॥११६ समक्यायां कवीनां च विद्यतानां ककाभृताम् । समुत्याकः सवानन्यः कुकीनेन कुछं वथा ॥११६ विद्यायां कवीनां च विद्यतानां ककाभृताम् । समुत्याकः सवानन्यः कुकीनेन कुछं वथा ॥११६ विद्यायां विद्यायां सेयो नागुर्वेदहिवामित् । न कीर्नातिदिवामेकमपि वर्गहिवां न तु ॥११३ निरम्नेर्मथृनं निद्यावारिणामक्रेसेवनम् । एतानि विष्युक्यानि वर्गनियानि यस्ततः ॥११४ सुकृताय न तृप्यन्ति सन्तः सन्ततमप्यहो । विस्मतंत्र्यो न वर्गेऽपि समुपास्तिस्ततः स्वचित् ॥११५ वर्गस्थाने ततो गत्वा श्रीमद्भिः कृतभूवर्णः । प्रायुष्यं वृद्यतिऽत्येषां स्वसमप्यह्यपुष्यविते ॥११६ वर्गस्थाने ततो गत्वा श्रीमद्भिः कृतभूवर्णः । प्रायुष्यं वृद्यतिऽत्येषां स्वसमप्यह्यपुष्यविते ॥११६

की विभूतियाँ प्राप्त होतो है, उस परमात्माके आगे इन दोनों स्वरोंका यथाशक्ति नित्य ही विचार करना चाहिए ॥१०५॥

धर्म, शोक, भय, आहार, निद्वा, काम, कलह और क्रोध, ये कार्य जितनी मात्रामें किये जाते हैं, उतनी ही मात्रामें ये पुनः उत्पन्न होते हैं। (इसलिए शोक आदि पाप कार्योंको कमसे कम और धार्मिक कार्योंको अधिकसे अधिक करना चाहिए) ॥१०६॥ आपित्तके दूर करनेमें, स्वामी की सेवामें, पोष्य वर्गके पोषण करनेमें और धर्म-कार्य में दूसरेके द्वारा हस्तक्षेपका विचार नहीं किया जाता है।।१०७॥ वस्त्र आदिसे जिसने अपने शरीरको भले प्रकारसे आवृत किया है, ऐसा चतुर पुरुष अपने शरीरके अंगोंका संवरण करके प्रायः पूर्व या उत्तरकी ओर मुख करके स्थिर आसनसे सावधान होकर सभामें बैठे।।१०८॥ अध्मर्ण (कर्जदार) के साथ, नवीन शत्रुके साथ अविग्रह (सिन्ध) करनेमें, निरपराध पुरुष पर, सुख-शान्ति, अर्थलाम और अपनी जीतिके इच्छुक पुरुषोंको अच्छा व्यवहार करना चाहिए।।१०९॥ जो स्वजन है, अपना स्वामी है और जो गुरुजन आदि है, एवं अन्य जो अपने शरीर और आत्माके हित-चिन्तक व्यक्ति है, उनके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए।।११०॥

जैसे कुलीन पुरुष अपने कुलके पुरुषोंको सदा आनन्दित रखता है, उसी प्रकार उसे आकारोंको, कवियोंको, पंडिलोंको और कलाकारोंको सदा आनन्दित करते रहना चाहिए ॥१११॥ कलिकालके वशसे विनष्ट हुए चन्द्र-बलादिके परिज्ञानको विशेष ज्ञानोपार्जन की विधिसे नित्य ही विद्वानोंके साथ चिन्तन करना चाहिए ॥११२॥ निमित्त शास्त्रसे देष करने वालोंका कल्याण नहीं, आयुर्वेदसे द्वेष करने वालोंका में कल्याण नहीं, हर किसीसे द्वेष करने वालोंका कल्याण नहीं, हर किसीसे द्वेष करने वालोंका कल्याण नहीं, और धर्मसे द्वेष करने वालोंका कल्याण नहीं, और धर्मसे द्वेष करने वालोंका कल्याण नहीं होता है। इन द्वेष करने वालोंमेंसे किसीको भी लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती है ॥११३॥ भूखे पुरुषोंको मैथुन सेवन करना, निद्रा लेना, और निद्रा नहीं लेने वालोंको सूर्यकी घूपका सेवन करना, ये कार्य विष-तुल्य है, इनका प्रयत्नपूर्वक परित्याग करना चाहिए ॥११४॥

वहो सस्तवन पुक्कत कार्यं करते हुए कभी तुस नहीं होते हैं। इसिकए धर्ममें भी उसकी उपासना करना कभी कहीं वर भी विस्मरण नहीं करना चाहिए ॥११५॥ इस प्रकार घरमें नित्यं वेवगुक्त्याने गम्तव्यं पूर्णपाणिशिः । विषेयस्तत्र चापूर्वज्ञानाम्यासो विवेकिशिः ॥११७ वाजन्म गुच्चेवानामर्थने पूक्यतां सताम् । रोगाविशिः पुननं स्याद्यवि तन्नैव वोवकृत् ॥११८ कुत्रवृत्ति त्रिया त्यावा तत्वा तिलः प्रविक्षणाः । वेवस्याचौ त्रिया कृत्वा तं घ्यायेत्सिद्धिवं सुधीः॥१९९ वर्षागृष्टिः भिरपाद्धो विद्वातिशयभासुरः । निःसंसारविकारदृष्ट्य यो वेवः सततं मतः ॥१२० उपविष्टत्य वेवस्योध्यंस्य वा प्रतिमा भवेत् । द्विया विष युवावस्था पर्यकुत्तसनभाविमा ॥१२१ वामो विश्वणक्षकृतिवैद्यांकृति करोऽपि च । विश्वणो वामजक्षृतेवित्तत्ययंकृत्यनं मतम् ॥१२२ वेवस्योध्यंस्य चर्चा स्याक्जानुकिष्यं भृकद्वयम् । भीवत्सोष्णीयसंयुक्ते द्वे छत्रपरिवारिते ॥१२३ 'छत्रत्रयं च नासोसारि सर्वोत्तमं भवेत् । नासा भार्षं तयोमंध्यं कपोले वेषकृत् भवेत् ॥१२४ रिक्तिव्यः परीवारे हववा वर्णसक्तुरे । वस्याकृतुक्तिसंक्पेष्टा प्रतिमामानकर्मणि ॥१२५

देवार्चन करके श्रीमान् पुरुषोंको बाभरणादिसे भूषित होकर सदनन्तर धर्म-स्थानमें जाकर अन्य जनोंके पूर्व पुष्पका जैसा अवलोकन हो, बैसा हो दिनमें स्वयं भी नवीन पुष्पका उपार्जन करना चाहिए।।११६।। देव-स्थानमें और गुरुके स्थानमें नित्य ही फलादिसे परिपूर्ण हाथोंके साथ विवेकी जनोंको जाना चाहिए, और वहाँ पर नवीन ज्ञानका अभ्यास करना चाहिए।।११७।। जन्म-पर्यन्त गुरुजनोंकी और इष्ट देवोंकी पूजन करनेपर सज्जनोंको पूज्यता प्राप्त होती है। यदि कदाचित् रोगादिके कारण देव या गुरुकी सेवा न की जा सके तो कोई दोष-कारक बात नड़ीं है। (किन्तु मनमें भावना तो सदा ही उनके उपासनाकी रखनी चाहिए।)।।११८।।

खोटी प्रवृत्तिको मन बचन कायसे त्याग करके, तीन प्रदक्षिणा देकरके, और देव की त्रियोगसे पूजा करके बुद्धिमान् पुरुषको सिद्धि देने वालं उनका ध्यान करना चाहिए॥११९॥ जो विश्वको चमत्कृत करने वाला है, अतिशयोंसे भासुरायमान और अल्पन्न दृष्टि वालं जनोके द्वारा जाननेमें नहीं आने वाला, तथा जो संसारके समस्त विकारोंसे रहित है, वही सच्चादेव माना गया है ॥१२०॥ पद्मासनसे बैठे हुए और खङ्गासनसे खड़े हुये देवकी प्रतिमा होती है। दोनों ही प्रकारकी प्रतिमा युवावस्थावाली होती है। इनमेंसे बैठी हुई पहली प्रतिमा पर्यख्वासन होती है ॥१२१॥ वाम पादको दक्षिण जांघपर रखकर पुनः दक्षिण पादको वाम जांघपर रखकर उन दोनोंके मध्यमें वाम हस्तके कपर दक्षिण हस्तको रखकर बैठनेको पर्यख्वासन माना गया है ॥१२२॥ खङ्गासनसे खड़े हुए देवकी प्रतिमा जानु-पर्यन्त लम्बत दोनों भुजावाली होती है। दोनों ही प्रकारकी प्रतिमाएँ वक्षःस्थलमें श्रीवत्ससे मस्तकपर उल्जीवसे और शिरपर क्ष्यसे संयुक्त होती हैं ॥१२३॥ शिर पर सर्वोत्तम तीन छत्र हों, जो नासाके अग्रभागमें उतारवाले न हों, अर्थात् नासिकाके समान कपरसे नीचेकी ओर वृद्धिगत हों, उनका विस्तार नासिका, ललाट, उनका मध्य भाग, और दोनों कपोलके विस्तारके अनुक्ष्य होना चाहिए॥१२४॥ भावार्थ—जिनमूर्तिके मस्तक, कपाल, कान और नाकके कपर वाहिर की ओर निकले हुए तीन छत्र होना चाहिए।

मूर्त्तिका जो यक्ष-यक्षिणीका परिवार है उसके निर्माणमें वर्णसंकर अर्थात् भिन्न वर्णवाला पाषाण रखना चाहिए। प्रतिमाके निर्माण-कार्यमें पाषाणकी सम अंगुलि-संख्या इष्ट नहीं है.

श्रुत्त्य उत्तारं मालकपोलाबो सवणनासाची । सुद्र्यं विणवरणमो नवमाहा वक्त-विखिणिया ॥ (वास्तुसार प्रकरण २ माचा २ )

२. सम-अंगुरूप्यमाणं न सुंदरं हवड कड्याबि । (बास्तु॰ प्र० २, गा० ३ उत्तरार्घ)

ेवन्योन्य जानुस्कर्णाग्तस्तिर्यक्षुत्रनिपातमात् । केवान्साञ्जकान्ताक्ष सुत्रेन्याक्षतुरस्ता ॥१२६ सूत्रे बानुइये (?) तिर्यम्बान्नाभी च कव्छिकाम् । प्रतिसाधाः प्रतिसरो भवेदष्टावशाञ्चकः ॥१२७ क्ष्मताकं भवेद् कर्प तालश्च द्वावशाञ्चकः । अञ्चला नाम्यचर्णायाः किन्तु क्पस्य तस्य हि ॥१२८ मध्ये तु प्रतिमामानमष्टोत्तरकार्वाकाः । आसीनप्रतिमामानं वद्यञ्चावद्विभागतः ॥१२९ अगलनासाहनुप्रीवहुन्नाभिगुद्धानुस्के । बानुकङ्घाङ्ध्यिकेरयेकावशाञ्चस्यानकानि तु ॥१३० भवतुः पञ्चावत्वतिह्नसूर्याकार्वतिह्नसूर्याकार्याः ॥१३१

अर्थात् मूर्ति बनानेके लिए जो पाषाण लिया जावे वह विषम अंगुलि-संख्यावाला होना चाहिए।।१२५॥ प्रतिमा समचतुरस्र संस्थानवाली होनी चाहिए। वह समचतुरस्रता इस प्रकार जाने—प्यासनसे बैठी प्रतिमामें परस्पर जानुके सिरेसे स्कन्ध-पर्यन्त तिरक्षा सूत्र डालकर नापे, अर्थात् वाम जानुसे दाहिने कंघेतक सूत्रसे नापे, जो नाप हो, वही नाप दक्षिण जानुसे बाम कंघे तक होना चाहिए। पादपीठसे केशोंके अन्ततक तथा दोनों जानुओं के मध्यमागवर्ती अन्तरालका एकसूत्र इस प्रकार चारों सूत्रोंका एकमाप हो, इसे ही समचतुरस्रता कहते हैं।।१२६॥ दोनों जानुओंका तिरक्षा अन्तर छत्तीस अंगुल हो, तथा नामिसे लगाकर कष्ठ-पर्यन्त प्रतिमाका प्रतिसर (ऊँचाई) अठारह अंगुल होना चाहिए।।१२७॥ मूर्त्तिका रूप नौ ताल होना चाहिए। ताल बारह अंगुल-प्रमाण होता है। अंगुल अन्य प्रतिमाके शरीरके नहीं, किन्तु उसी प्रतिमारूपके अंगुल लेना चाहिए।।१२८॥

बङ्गासन प्रतिमाका प्रमाण एक सौ आठ (१०८) अंगुल और पद्मासनसे बैठी प्रतिमाका प्रमाण शरीरके विभागसे छप्पन (५६) अंगुल कहा गया है ॥१२९॥ भाल (मस्तक) नासिका, हुनु (ठोड़ी-दाढ़ी) ग्रीवा, हुद्य, नाभि, गृह्यभाग, उरु, जानु, जंघा, और चरण ये एकादश स्थान बङ्गासन प्रतिमामें होते हैं। इनका प्रमाण क्रमसे चार, पांच, चार, तीन, बारह, बारह, बारह, चौबीस, चार, चौबीस और चार अंगुल प्रमाण होता है। इस प्रकार कर्ष्वंस्थ (खङ्गा-सनसे बड़ी) मूर्तिका प्रमाण एक सौ आठ अंगुल होता है।।१३०-१३१॥ पद्मासनसे बैठी प्रतिमाके भाल, नासिका, हुनु, ग्रीवा, हुद्य, नाभि, गृह्यभाग और जानु ये आठ अंक स्थान होते हैं और इनका प्रमाण खङ्गासनके समान ही जानना चाहिए।।१३२॥

समचतुरस्र का स्वरूप पद्मासन मूर्त्ति में-

अन्तुन्न जाणु कंचे तिरिए केसंत-अंचलंते यं । युत्तेगं चउरंसं पञ्जंकासणसुहं विवं ।।४।।
 प्रतिमा की ऊँचाईका प्रमाण—

२. नवताल हवइ रूवं रूवस्स य वारसंगुलो'तालो । अंगुल अट्ठहियसयं उद्दं वासीण छप्पन्नं ॥५॥ खड़ी प्रतिमा के अंग विभाग—

भालं नासा वयणं गीव हियम नाहि गुण्झ जंबाइं । जाणु य पिंडि य चरणा इक्कारस ठाण गायक्या ।।६।।
पाठान्तर—
भालं नासा वयणं यणसुत्तं नाहि गुण्झ ऊक् य । जाणु य जंबा चरणा इय वह ठाणाणि जाणिज्या ।।

४. चउ पंच वेय रामा रिव दिणयर सूर तह य जिल वेया । जिल वेय भायसंसा कमेण इमे उद्हरूवेणं ।।७।। पाठान्तर----चउ पंच वेय तेरस चउदस दिणणाहं तह य जिल वेया । जिल वेय भायसंस्था कमेंण इस उद्हरूवे थं ।। (वस्स्तुसार, दि० प्रकः)

## ेमालं नासा हनुप्रीबाहुन्नाभि-नुहा-बानु च । अष्टौ वासीमबिम्बस्याकुानां स्वानानि पूर्ववत् ॥१३२

ेबतीताम्बद्यातं यस्याद्यम्य स्वापितमुत्तमैः । व्यङ्गमिव पूक्यं स्याद्विम्बं तिन्नण्यकं न यत् १११३३ व्यातुरुप्याविश्वं विश्वं व्यङ्गं संस्कारमहित । काष्ठ-पाषाणनिष्यन्तं संस्काराहं पुनर्नेहि ॥१३४ व्यातुरुप्याविश्वं विश्वं व्यङ्गं संस्कारमहित । काष्ठ-पाषाणनिष्यन्तं संस्काराहं पुनर्नेहि ॥१३४ व्याद्वान्यपरीवारष्वंसे सित यथाक्रमम् । जन-वाहन-मृत्यावां नाको भवति निश्चितम् ॥१३६ व्यादस्यैकाङ्गुकाद्विम्बाद्याववेकावकाद्याङ्गुकम् । पृहेषु पूजयेद् विम्बमूर्ध्वं प्रासावगं पुनः ॥१३७ प्रतिमा काष्ठकेपादमितिविश्वायसी गृहे । मानाधिकपरीवाररहिता नैव पूज्यते ॥१३८ विश्वो निहन्ति कर्तारमधिकाङ्गा तु विश्वरिग्नाम् । कृता द्वष्यविनाकाय वृभिक्षाय कृतोवरी ॥१३९

जो प्रतिमा विगत सौ वर्षसे पूजित चली आ रही हो और जिसे उत्तम पुरुषोंने स्थापित किया हो, तो वह व्यंगित (अंग-भंग) होनेपर भी पूज्य है। वह मूर्ति निष्फल नहीं है ॥१३३॥ धातु, लेप आदिसे बनाई गई मूर्ति यदि अंगहीन हो जावे तो वह संस्कार करनेके योग्य है। किन्तु काष्ठ या पाषाणसे निर्मित मूर्ति अंग-भंग होनेपर संस्कारके योग्य नहीं है ॥१३४॥ नखाङ्गुली, बाहु, नासिका और चरण इनके भंग होनेपर अनुक्रमसे शत्रुओंके द्वारा देशभंग, बन्धुजनोंका क्षय, कुलका क्षय और धनका विनाश होता है ॥१३५॥ मूर्तिको बैठनेका पीठयान और यक्षादि परिवारके विध्वंस होनेपर यथाक्रमसे जन-वाहनों और मृत्यजनोंका विनाश निश्चत है ॥१३६॥ एक अंगुलसे लेकर ग्यारह अंगुल तकके प्रमाणवाली मूर्तिको अपने घरोंमें स्थापित करके पूजे। इससे अधिक प्रमाणवालो मूर्तिको मन्दिरमें विराजमान करके पूजना चाहिए ॥१३७॥ घरमें काष्ठ, लेप, पाषाणकी भित्तिपर चित्रित प्रतिमा पूजनीय है। किन्तु प्रमाण से अधिक और परिवारसे रहित प्रतिमा पूजनीय नहीं है ॥१३८॥

रौद्र आकारवाली प्रतिमा निर्माण-कर्त्ताका विनाश करती है, अधिक अंगवाली प्रतिमा मूर्ति बनानेवाले शिल्पीका विनाश करती है, कुश (क्षीण) शरीरवाली प्रतिमा प्रतिष्ठाकारकके

- भारतं नासा वयणं गीव हियय गोव नाहि गुजा जण्णू या । झासीण विवमानं पुग्वविही अंक संखाई ॥८॥
- २. बरिससयाओ उड्ढं जं बिबं जंगमेंहिं संठिववं । विवलंगु वि पूइण्जइ तं विवं निष्फलं न जलो ॥३९॥
  मृह-नक्क-नयण-नाही-कडिभंगे मूलनायगं चयह ।
  आहरण-वरब-परिगर-चिष्हायुहमंगि पूइण्जा ॥४०॥
- रे. **घाउलेवाह्रबिम्बं विक्षलंगं पूर्णाव कीरए** स**ण्जं । कट्ठ-रयण-सेलमयं न पुणो सज्जं च क**ह्यापि ॥४१॥
- ४. नह-अंगुली अ बाहा-नासा-पय-अंगिणुक्कमेंण फर्स । सत्तुभयं देसभंगं बंघण-कुलनास-दक्वक्सयं ॥४४॥
- ५. पयपीढिचिण्हपरिगर-मंगे क्तजाणिमञ्चहाणिक्मे । क्त-सिखिच्छ-सवणे सम्बो-सुह-बंबवाण सर्व ॥४५॥
- ६. इनकंकुलाइ परिया इनकारस आव गेहि पूइन्जा । उद्दं पासाइ पुणो इय मणियं पुन्यसूरीहि ॥४३॥
- पडिमा रउद्द जा सा करावयं हीत सिप्पि बहियंगा ।
   वुक्वक दक्वविणासा किसोबरा कुणइ दुव्यक्ति ॥५०॥ (वास्तुसार, द्वि० प्रकरण)

विकाससितुःकाय हरवाङ्गा क्रयकारिकी । क्रवेका वैक्रवाङ्गाव स्वरण स्थाव भीवविकता ॥१४० विवासि प्रतिमा हीनकोटिरावार्यकारिती । क्रवाहीका भवेद आस्-पुत्रपीज-विनाशिती ॥१४१ विवासि प्रतिमा होनकोटिरावार्यकारिती । क्रिप्यूंबिता का तु काहतक्या यसस्ततः ॥१४२ विवासि प्रतिमा विवासि । क्रिप्यूंबिता का तु काहतक्या यसस्ततः ॥१४२ विवासि हित्रपीक्षा विवासि । क्रिप्यूंबिता हित्रपीका निवासिका । विवासिका हित्रपीका पर-वारत्वको हुवा । हीनाविका हुव प्रतिमा क्रव-परोन्नतिमाशिती ॥१४४ प्रसावतुर्यभागेन समाना प्रतिमा नता । क्रयायक्रते सा तु कार्यको नाविका हुका ॥१४५ व्यवा स्ववशाकी हीनस्याध्यविकस्य व । कार्या प्रसावपादस्य विक्रियाः प्रतिमा नता ॥१४६ सर्ववासि वासूनां रत्न-स्कटिकयोरिप । प्रवासस्य व क्रिक्षेत्र व्रतिमानं व्यवक्रया ॥१४७

प्रव्यका विनाश करती है, कृश उदरवाली प्रतिमा दुशिक्ष करती है, वक नासिकादाली प्रतिमा वितुः है देती है, ह्रस्य अंगवाली प्रतिमा सय-कारक है, नेन-रहित प्रतिमा नेनका विनाश करती है, उचित मुख-प्रमाणसे कम मुख-प्रमाणवाली प्रतिमा मोगोंका विनाश करती है, हीन कौटिकी प्रतिमा प्रतिष्ठाचार्यका विनाश करती है, जंधा-हीन प्रतिमा माई, पुत्र और पौत्रका विनाश करती है, हाथ और पादसे हीन प्रतिमा धनका क्षय करती है । जो प्रतिमा चिरकाल तक अप्रतिष्ठित पड़ी रहे, उसका आदर नहीं करना चाहिए।।१३९-१४२।। को अहंत्प्रतिमा उत्तान होकर अधोमुखी हो, वह चिन्ताका कारण होती है। तिरक्षे मुखवाली प्रतिमा मानसिक चिन्ता पैदा करती है, अत्यन्त नोचे या ऊँचे स्थानपर स्थित प्रतिमा निर्माताको विदेश-प्रवास कराती है।।१४३।। जो प्रतिमा अन्यायके द्रव्यसे निर्माण कराई गई हो, दूसरेके वास्तुदल (क्षेत्र-नाग---) से उत्पन्त हुई हो, हीन या अधिक अंगवाली हो, वह अपनी एवं दूसरेकी उन्नतिका विनाश करती है।।१४४।।

मन्दिरके चतुर्थं भागके समान प्रमाणवाली प्रतिमा उत्तम लाभकारक होती है। वह प्रतिमा एक अंगुल हीन या अधिक कराना चाहिए ॥१४५॥ अथवा मन्दिरके चतुर्थं भागके दशम अंशते हीन प्रतिमा-निर्माण करावे। अर्थात् चतुर्थंभागके दशमाग करना, उनमेंसे एकभाग चौथे भागमेंसे कमकर या बढ़ाकरके तत्प्रमाणवाली प्रतिमा शिल्पियोंके द्वारा बनवानी चाहिए ॥१४६॥ सभी घातुओंकी, रत्नोंकी और स्फटिक, तथा मूँगाकी प्रतिमा अपनी इच्छानुसार प्रमाणवाली बनवानी चाहिए ॥१४७॥

१. बहुवुक्स वक्कनासा हस्संगा खर्यकरी य नायक्या । नयणनासा कुनयणा अप्पमुहा भोगहाणिकरा ॥४६॥

२. सब्दानुही धणणासा अप्पूरा तिरियविद्ठि निम्नेया । अक्ष्मदृविद्वि असुहा हवक् अहोदिद्वि विग्यकरा ॥५१॥

३. कडिहीणायरियहया सुयबंचवं हणक् हीणजंषा य । हीणासण रिजिहता षणक्यया हीणकर-चरणा ॥४७॥

४. इलाणा अत्यहरा वंकन्गीवा सदेस अंगकरा । बहीमुहा य सम्प्रिता विवेसगा हवह नी पुण्या ॥४८॥

५. विषमासण बाहिकरा रीरकरण्णायदम्बणिप्पण्णा । श्लीणाहियंगपडिमा सपक्त-परपक्तकट्ठकरा ॥४९॥ (बास्तुसार द्वि० प्रकरण)

क्के बस्तुत: उक्त हीनापि जाकारवाली प्रतिमाएँ किसीका कुछ भी बुरा नहीं करती हैं, किन्तु उनके निर्माण कराने बालेके अधूम मिक्य की सूचक होती हैं, यह भाव केना चाहिए।—सम्मादक

'त्रासावे गर्भ-गेहाचें मिस्तितः पञ्चवाकृते ।
यक्षाद्याः प्रवमे भागे देव्यः सर्वा द्वितीयके ॥१४८
विनार्कस्कन्दकृष्णानां प्रतिमाः स्युस्तृतीयके ।
बह्मा तुर्यभागे स्यास्किक्नमीक्षस्य पञ्चमे ॥१४९
कथ्यंहग् इव्यनाशाय तिर्यग्डक् मोगहानवे ।
वुःसदा स्तब्यहृष्टिश्चाघोमुसी कुलनाविनी ॥१५०
द्वारशासाष्ट्रभिर्भागेरषः पक्षा द्वितीयके ।
मुक्तवाऽच्टमं विभागं तु यो भागः सप्तमः पुनः ॥१५१
तस्यापि सप्तमे भागे गवाधा यत्र संभवेत् ।
प्रासाद-प्रतिमादृष्टिनियोज्या तत्र शिल्पिभः ॥१५२

अब भूमिपरीक्षार्थं किञ्चित्रासादस्बरूपम्-

'अवृत्ता भूरिवग्मृढा चतुरस्रा घुभाकृतिः । अहँबोजोव्गमा बन्या पूर्वेद्यानोत्तरास्तु वा ॥१५३ 'व्याचि बल्मीकिनी वैश्यं मुखरा स्कुटिता मृतिम् । बले भूशस्ययुक् बुःखं शस्यकानमधोष्यते ॥१५४

जिन मन्दिरके गर्भालयके अर्घभागमें भित्तीसे पाँच विभाग करके यक्ष आदि देवताओं को प्रयम भागमें, सभी देवियोंको दूसरे भागमें, जिन सूर्यं, स्कन्द और कृष्ण (विष्णु) की प्रतिमाको तीसरे भागमें, ब्रह्माको चौषे भागमें और महादेवके लिंगको पाँचवें भागमें स्थापित करे श्रि। ये सभी मूर्तियाँ यदि कष्वं दृष्टिवाली हों तो द्रव्यके विनाशके लिए और तिर्यंग्-दृष्टिवाली हों तो मोगोंकी हानिके लिए होती हैं। स्तब्ध दृष्टिवाली दु:खोंको देती है और अधोमुखवाली कुलका नाश करती है। १४८-१५०॥

अब भूमिकी परीक्षाके लिए प्रासाद (मन्दिर) का कुछ स्वरूप करते हैं—मन्दिरकी भूमि वृत्त (गोल) आकारवाली न हो, दिग्-मूढ न हो, अर्थात् जहाँ खड़े होनेपर सभी दिशाओं का बोध सम्यक् प्रकारसे होता हो, चौकोर हो, शुभ आकारवाली हो, 'अहँ' बीजकी उद्गमवाली हो, भाग्यशाली हो, पूर्व, ईशान या उत्तर दिशामें स्थितमें हो ॥१५३॥ सौपोंकी वल्मीकवाली भूमि मन्दिर बनानेवालेको व्याधि करती है, मुखर (अनेक छिद्रवाली) भूभी ऐश्वर्य-विनाशकारक होती है, स्फुटित (दरारवाली) भूमि मरणको करती है बौर शल्य-(अस्थि, लोह आदि) युक्त भूमि दु:खको देती है। इसलिए भूमिके शल्य-जाननेका उपाय कहते हैं ॥१५४॥

१. गव्मिगहरुढ-पणंसा जक्का पढमंसि देवया बीए । जिल किल्ह रवी तहए बंसु चल्को सिर्व पणगे ।।४५॥ म हु गव्मे ठाविष्णह लिंगं गव्मे चहज्ज तो कहींच । तिलबदं तिलियतं ईसाणे कि पि आसरिको ॥४६॥

२. दिणतिग बीयप्पसवा चउरंसाझ्यम्मिणी अपुट्टाय । अञ्चल्लर मू सुह्या पुञ्जेसाणुत्तरंबुवहा ॥९॥

३. बम्मइणी वाहिकरी ऊसर भूमीइ हवइ रोरकरी । बहफुट्टा मिच्चुकरी दुक्तकरी तह य ससल्ला ॥१०॥ (बास्तुसार द्वि॰ प्रकरण)

क्ष ऐसा कथन अन्यत्र जैन प्रतिद्वापाठ वादिमें दृष्टियोचर नहीं हुआ है।—सम्पादक

'वन्त वार्य क्षेत्र वार्य क्षेत्राय वर्णीयमानि व । गणकोचीको स्थापनि आकर्षा गरमान्य स्थापनि विकेत् ॥१५५ 'यहमे व: स्थापनि आकर्षा गरमान्यं सदा वर्षेत् । सार्गेष्ठस्त्रप्रमानेन सक्य पातुष्यमुख्यवे ॥१५६ वर्णीविक तु व: अस्ते वार्यस्य करहमन् । राजकार्या भवेत्रस्थित् वर्षं वेष निवर्तते ॥१५७

| - Salamana Maria Silama - Americana |          |     |          |
|-------------------------------------|----------|-----|----------|
| 1                                   | <b>4</b> |     | 事        |
| 1                                   |          | ·   |          |
|                                     | 4        | A . |          |
| `                                   | <u> </u> |     |          |
| 1                                   | 7        | -   | 2        |
|                                     |          |     | المناهدا |

वास्यायाँ विश्वि यः प्रक्षे भरशस्वसभी भवेद् । तद्-गृहत्वासिनो मृत्युं करोत्वाकटिसंस्थितम् ॥१५८ नैष्यत्वां विश्वि तः प्रक्षे सार्थहस्तावणस्तके । श्रुवोऽस्थिवायते तत्र विश्वानां वनयेनमृतिम् ॥१५९ तः प्रक्षे पविष्यमावां तु शिवा-शस्यं प्रवायते । सार्थहस्ते प्रवासाय सवनत्वामिनः पुनः ॥१५० ॥ "वायम्यां विश्वि हः प्रक्षे नराणां वा चतुःकरे । करोति विश्वनाशं ते कुःस्वप्नेऽस्य प्रवर्शनातुः ॥१६१

जिस भूमिपर मन्दिर बनाना हो, उसपर नौ कोठे बना करके पूर्व दिशा आदिके क्रमसे अ, क, च, ट, स, ह, श, प और मध्य कोठेमें य इन अक्षरों को लिखे। (कोष्ठ-चित्र मूलमें दिया है।) विशेषार्थ—'ओं ह्रीं औं एं नमो वाग्वादिनि मम प्रश्ने अवतर अवतर' इस मंत्रसे सिंह्या मिट्टीको मंत्रित करके किसी कन्याके हाथमें देकर कोष्ठगत किसी एक अक्षरको लिखावे। वह जिस माग वाले कोष्ठगत अक्षरको लिखे, उस भागमें शल्य है अर्थात् भूमिके उस भागमें किसी पश्-मनुष्य आदि की हही आदि है, ऐसा जानना चाहिए + 1184411

यदि पूछने वालेके प्रश्नके प्रारम्भमें 'ख' अक्षर हो तो उस भूमिकी पूर्व दिशामें डेढ़ हाथके नीचे नर-शल्य अर्थात् (मनुष्यकी हड्डी) होगी और वह मनुष्यकी मृत्युके लिए होगी।।१५६॥ यदि प्रश्नके प्रारम्भमें 'क' वक्षर हो ता आग्नेय दिशामें खर-शल्य है अर्थात् गनेकी हड्डी दो हाथके नीचे होगी और उसमें राज-दण्ड होगा, तथा भय निवृत नहीं होगा, अर्थात् सदा भय बना रहेगा।।१५७॥ यदि प्रश्नके प्रारम्भमें 'व' अक्षर हो तो दक्षिण दिशामें कटि (कमर) प्रमाण भूमिके नीचे नर-शल्य होगा और वह गृहस्वामौकी मृत्युको करेगा।।१५८॥ यदि प्रश्नके प्रारम्भमें 'ट' अक्षर हो तो नैऋत्य दिशामें डेढ़ हाथके नीचे भूमिमें शिवा (सियालनी) की हड्डी होगो और वह भवनके स्वामोके प्रवासका कारण होगी।।१६०॥ यदि प्रश्नके प्रारम्भमें 'त' अक्षर हो पश्चिम दिशामें डेढ़ हाथके नीचे भूमिमें शिवा (सियालनी) की हड्डी होगो और वह भवनके स्वामोके प्रवासका कारण होगी।।१६०॥ यदि प्रश्नके प्रारम्भमें 'ह' अक्षर हो तो भूमिकी वायव्य दिशामें चार हाथके नीचे मनुष्यों की हड्डियां होंगी ओर वे मित्रोंका नाश करेंगी और राजिमें दुःस्वप्न दिखाई. देंगे।।१६१॥ यदि

रै. अक्षचटएहसपण्या इस तब बण्या कमेच लिहियन्या । पुन्याइविसासु तहा भूमि कारूण बनिभाए ॥११॥

२. अप्पण्हे नरसल्लं सड्डकरे मिण्युकारयं पुग्ये । कप्पण्हे करसल्लं अगीए दुकरि निवयंडं ॥१३॥

वामे व्यवहेण नरसंस्कं कवित्रकान्य निवयुकरं । ट्याके निर्देश सब्दकरे सामुसल्क सिसुहाणी ।।१४।।

४. पश्चिम दिसि तमक् सिसुसर्क करदूर्गाम्य परएसं । बायवि हपण्डि चलकरि अंगारा मिलनासयरा ॥१५

क्की बलोक १५५ से १६४ तक के १० बलोक विश्वकर्गप्रकाश में ज्यों के त्यों पाये जाते हैं। देखो विश्वकर्म प्रकास सम्याय १२, क्लोक १२-२१ तक। सन्यावक

<sup>🖈</sup> महिमंतिकम्बद्धिमं विदियुक्षं कम्मा करे वाको । आवाविज्यद्र वयहा इम अवसरे सस्तं ॥१२:।

ेखरीच्यां विशि शः प्रश्ने विप्रशस्यं कटेरवः । तण्जीक्रं निवनं स्वीयं प्रायोऽयनवस्ययः ॥१६२ ईशान्यां विशि यः प्रश्ने वोश्वस्यं सार्वहस्ततः । ततो वोधननाशाय जायते गृहमेषिनः ॥१६३ "मध्यकोष्टे च यः प्रश्ने वक्षो प्राणावसस्तवा । केशा कपासं मस्यस्थि मस्य लोहं च शृरयवे ॥१६४ शुश्रस्थितामृते पात्रे कृते वीपचतुष्टये। यदि वीशाविचरं वीप्राः स्यासहस्यंस्य भूः शुभा ॥१६५ सूत्रकोषे च मृत्युः स्यास्कीले वाऽवाक्ष्मृते कवः । स्यृतिनंश्यति कुम्भस्य पुनः पातः स्वधोगतः ॥१६६ प्रासावगसंपूरोऽम्युपावककंरकास्तगः । विधिना तत्र सौवर्णवास्तुमृतिनियोजयेत् ॥१६७ जवयस्त्रिगुणः प्रोस्तः प्रासावस्य स्वमानतः । प्रासावोक्ष्मृयविस्तारा जगती तस्य चोसमा ॥१६८ मूलकोष्टे चतुःकोषे वहियः कुम्भकः स्वरः । प्रासावहस्तसक्यानं, तस्य कोणद्वयात् पुनः ॥१६९ यः कोणो मूलरेसाया विस्तरः स पुषक् पुषक् । कलको विस्तराष्ट्रध्यं निगवः द्विगुणं पुनः ॥१७० प्रासावे व्यवनिर्मुक्ते पुचाहोमजपाविकम् । सर्व हि सूच्यते यस्मास्मात्कार्यो व्यक्षाच्छेयः ॥१७१

प्रश्नेक प्रारम्भमें 'श' अक्षर हो तो किट-प्रमाण भूमिक नोचे उत्तर दिशामें ब्राह्मणकी हड्डी होगी और वह निर्माणकर्ताके स्वयं मरणके लिए होगी और प्रायः वह निर्मानता करेगी ।।१६२॥ यदि प्रश्नेक प्रारम्भमें 'प' अक्षर हो तो भूमिकी ईशान दिशामें डेढ़ हाथके नीचे गायकी हड्डी होगी और वह गृह-स्वामीके गौ और धनके नाशका कारण होगी ।।१६३॥ यदि प्रश्नेक प्रारम्भमें 'य' अक्षर हो तो भूमिके मध्यमें वक्ष:स्थल-प्रमाण नीचे मनुष्यकी हड्डी, केश, कपाल, भस्म और लोहा होगा और वे मृत्युके कारण होंगे ॥१६४॥ भावार्थ—जिस भूमिपर मन्दिर बनाना हो वह उक्त दोषोंसे रहित होना चाहिए।

मन्दिरके लिए निर्णीत भूमिपर चारों कोणोंपर कीले (खूंटी) गाड़े और शुभ्र स्थिर अमृत (ताम्र) पात्रमें चारों दिशाओं में चार दीपक जला करके रखे। यदि दीपक बहुत समय तक प्रदीप्त (प्रकाश युक्त) बने रहें तो उसके मध्यवर्ती भूमि शुभ जानना चाहिए ॥१६५॥ यदि कीलोंसे बँधे हुए सूत्र (लच्छी घागे) में छेद हो जाय, अर्थात् टूट जाय तो निर्माण करानेवालेकी मृत्यु होगी। यदि कीले नीचेकी ओर भुक जावें, तो—निर्माताके रोग होगा। यदि वहाँ स्थापन किये हुए कलशका पतन हो जाय, या उल्टा मुख हो जाय तो निर्माताकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जायगी।।१६६॥ मन्दिर की नींवके लिए खोदे गये गड्ढेको पूरनेके लिए जल, पाषाण-खंड-पत्थरकी गिट्टी और बालू डाले। पुनः विधि-पूर्वक सोनेके द्वारा बनायो गयी वास्तु-मूर्ति उस गड्ढेमें स्थापित करे।।१६७॥

मन्दिरके विस्तारके प्रमाणसे उसकी ऊँचाई तिगुणी कही गई है। उस मन्दिर की ऊँचाई, विस्तार और जगती (कुर्सी) उत्तम होना चाहिए ॥१६७॥ मन्दिरका जो मूल कोष्ठ चतुष्कोण हो, उसके बाहिर स्थिर कलग स्थापन करे। पुनः उस कोष्ठके दोनों कोणोसे मन्दिरके विस्तार आदिके हाथों की गणना करनी चाहिए ॥१६९॥ कोष्ठका जो कोण है और मूल रेखांका जो विस्तार है, वह पृथक्-पृथक् लेना चाहिए। पुनः विस्तारसे कलग्रमें ऊँचाई दुगुणी कही गई है।।१७०॥ यतः व्यजासे रहित मन्दिरमें पूजन, होम, जप आदिका करना सर्वथा व्यथं होता है,

१. उत्तरिविसि सप्पन्ते विशवरसम्भं किन्म रोरकरं । पप्पन्ते गोसन्तं सब्देकरे भणविणा समीसाणे ॥१६॥

२. जप्पन्हे मन्हागिहे जङ्च्छार-कवाल-केस बहुसल्का । वच्छच्छलपामाना वाएम य हुति मिन्युकरा ॥१०॥ (वास्तुसार, गृहप्रकर्ण पृ० ५-७)

एकाहुवाँप निष्पानं स्थावहीनं स बारवेत् । यण्डः प्रकारयः प्राहावे जासायकरसद्यया । ११७२ सान्यकारे पुत्रः कार्यो प्रध्यक्षसावमानतः । समाना सुकतासस्य बढिकागृहमण्डमे ॥१७३ एसन्यानेव रङ्गाव्ये अण्डपेऽय वकानके । मृहे देवपृष्टे वापि बीर्ज बीद्धर्तुनीप्सिते ॥१७४ प्राव्यक्षारप्रमाणं व बास्तूपायेन युज्यते । .... .... .... १११७५ स्तम्मपट्टाविबद्वस्तु यः प्रोत्को गृहशास्त्रके । प्रातावेष्यपि स ब्रोयः सम्प्रवायाच्य विस्पिनाम् ॥१७६

बंब प्रतिसा-काष्ट्र-पाचाण परीक्षा-

क्ष्रिनिमेंकेनानारकेन विष्टया धीफकरवया । विकिसेऽस्मिन काब्रे वा प्रकटं मध्वलं भवेत् ॥१७७ विष्टु-भस्म-गुढ ध्योम-कपोतसदृशप्रभेः । मिल्रव्हाध्यकैः पीतैः कपिकैः स्यामकैरपि ॥१७८

अतः मन्दिर पर व्यवाको फहराना चाहिए ॥१७१॥ मन्दिरको एक दिन भी व्यवासे विहीन नहीं रखना चाहिए। मन्दिरपर व्यवाका दण्ड मन्दिरकी ऊँचाईके हाथों की संख्यासे निश्चित करना चाहिए॥१७२॥

मन्दिरके तलभागको अन्यकारवाले अधोभागमें प्रासाद (मन्दिर) के प्रमाणके अनुसार बनवाना चाहिए। शुकनासकी रचना गूढ (मध्यवर्ती) सभामण्डपमें चारों ओर समान होना चाहिए।।१७३।। विशेषार्थ—शिखरकी चारों दिशाओं में जिस पाषाणपर सिहकी मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, उसे शुकनास कहते हैं। समराङ्गण सूत्रधारमें कहा है—'शुकनासोज्झितेरूवें न कार्या मण्डपोज्झितिः'। तथा 'शुकनाससमा घण्टा न्यूना श्रेष्ठा न चाधिका'। अर्थात् शुकनासकी कँचाईसे कपर मण्डपकी कँचाई न करे और घण्टा शुकनासके बराबर रखे या कम रखे, परन्तु अधिक न करे।

मन्दिरके प्रमाणसे ही रंग-मंडप और बलानक (बालकनी) निज-गृह और देव-गृहपर भी इन्बारोहण करना चाहिए। तथा जीर्ण मन्दिर कि द्वार भी करना चाहिए।।१७४॥ मन्दिर के द्वारका प्रमाण भी पूर्वके समान वास्तु-शास्त्रके उपायसे रखना योग्य है .....।।१७५॥ गृहशालाके निर्माणमें स्तम्भ, पट्ट आदि वस्तुओंका जो प्रमाण कहा गया है, वही प्रमाण मन्दिरोंके विषयमें ज्ञातम्य है और इसका विशेष विधान शिल्पी जनोंके सम्प्रदायसे जानना चाहिए॥१७६॥

वब प्रतिमाके लिए काष्ठ और पाषाणको परीक्षाका वर्णन करते हैं-

जिस पाषाण या काष्ठसे मूर्तिका निर्माण करना हो, उसे निर्मल कांजीके साथ पीठीसे और श्रीफल (बेलवृक्ष) की छालसे पीसकर बिलेपन करनेपर मंडल (गोल आकार) प्रकट होगा ॥१७७॥ वह मंडल मधु, भस्म, गुड़, ब्योम और कपोत्तके सहश प्रभावाला हो, अथवा मंजीठके सद्दा अरुण वर्णका हो, या पीत, कपिल और स्यामल वर्णका हो, अथवा चित्र-विचित्र वर्णवाला

१. इमहत्वे पासाए वंदं पर्णगुक्तं भवे । बद्धंगुक्त बुद्दिकमें जा कर पन्नास कन्नुदए ।।३४।। (वास्तु० प्र०२) अर्थात् एक हायके विस्तार वाके प्रासादमें व्यवादंड पीन अंगुक्तका मोटा होना चाहिए । पुनः प्रत्येक हाथ पर आधे-आधे अंगुक्तके क्रमसे व्यवा वंदकी मोटाई बदामा चाहिए । इस प्रकार प्रवास हाथके विस्तार-याके आसादमें सवा पञ्चीस अंगुक्तका मोटा व्यवादंड करना चाहिए । तथा कानके बराबर अँचाईवाका ( सम्बा ) व्यवादंड होना चाहिए ।

क्कि क्लोकाकू १७७ से क्लो॰ १८३ तक के वे सर्व क्लोक विवेक विकासमें शब्दशः समान हैं।--सम्पादक

विजेश्व मण्डलेरेशिरस्तर्ज्ञेया वकाक्षमम् । वक्षोतो वास्कृकारक्तमेकोऽम्युगृहगोधिका ॥१७९ वर्षुरः हक्कासस्य वोबाख् सर्ववृहिवको । सन्तान-विभव-प्रामराक्योक्केवश्व तत्ककम् ॥१८० कीलिकाक्षित्रसुविरवासकाक्षकसम्बद्धः । सन्वक्षानि च नारस्य महद्व्वकहितवे ॥१८१ प्रतिमायां दवरका भवेशुश्वेत्कवञ्चन । सहन्वक्षां न बुष्यन्ति वर्षान्यत्वे च वृत्विताः ॥१८२ कृतवेवाविहृत्यः सन्युपवेकां गुरोः शुभम् । चोतुकानो गुरोः पाहवें मण्डेवत्यावरात् पुनान् ॥१८३ कवाचित् कार्यतः स्वस्य पारवंभित यदा गुरः । पर्युपास्ति तदा कुर्यावेव विष्यस्य गुज्यते ॥१८४ वर्ष्युस्तिक्वेव गुरो हव्यंऽभिगण्डेलं तवागमे । उत्तमाङ्गे वर्लं न्यस्य वीक्येत्स्वयमासनम् ॥१८५ नमस्कुर्यास्तो भक्त्या पर्युपासीत चावरात् । तवाते त्वनुयावाच्च क्रमोऽयं गुवसेवने ॥१८६

मंडल हो और उसके भीतर यथा क्रमसे खद्योत, उल्कूक, लालवर्णका मेक (मेंडक) जल, गृहगोधिका (खिपकली) दर्दुर, (बड़ा मेंडक) कुकलास (गिरगिट) गोधा (गोह) मूफक, सांप और विच्छू इनमेंसे कोई आकार दिखाई दे तो उसका फल सन्तान, वैभव, प्राण, और राज्यका उच्छेद जानना चाहिए ॥१७७-१८०॥ जिस पाषाण या काष्टमें मूर्ति उत्कीर्णको जाना है उसमें कीलिका, खिद्र, पोल, रेखा, मकड़ीका जाल. सिव और चक्राकार मंडल दिखाई देवें, अथवा गार (गीला-पन) हो तो बहु महान् दूषणका कारण है ॥१८१॥ भावार्थ—जिस पत्यर या काष्टकी प्रतिमा बनाना हो उसपर पूर्वोक्त लेप करनेसे यदि मधुके वर्ण जैसा मंडल दिखाई दे तो भीतर खद्योत (जुगुन्न) जाने। भस्म-सहश मंडल दिखे तो बालू रेत, गुड़-सहश मंडल दिखे तो भीतर लालमेंडक, आकाशवर्णका मंडल दिखे तो भीतर जल, कपोतवर्ण-सहश मंडल दिखे तो भीतर लिएकली, मंजीठ-सहश मंडल दिखे तो मेंडक, रक्तवर्ण मंडल दिखे तो भीतर गिरगिट, पीतवर्णका मंडल दिखे तो भीतर गाह, कपिल वर्णका मंडल दिखे तो भीतर उन्दुर (मूषक) काले वर्णका मंडल दिखे तो मीतर सर्प और चित्र (अनेक) वर्णका मंडल दिखे तो भीतर किन्छू है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकारके दागवाले पत्थर या लकड़ीके होनेपर, सन्तान, लक्ष्मी, प्राण और राज्यका विनाश होता है। अतएब उक्त प्रकारके पाषाण या काष्टमें मूर्ति उत्कीर्ण नहीं करनी चाहिए।।१७८-१८१॥

प्रतिमामें यदि कदाचित् डोरे या घागे दिखाई दें और वे मूर्तिके समान ही बर्णवाले हों तो कोई दोष-कारक नहीं हैं। यदि उनका वर्ण मूर्तिके वर्णसे अन्य हो तो वे दोष-कारक हैं। १८२॥ इस प्रकार मन्दिरमें जाकर देव-पूजनादि आवश्यक कार्य करके गुरुके शुभ उपदेशको सुननेकी कामनासे गुरुके समीप उस पुरुषको अति आदरसे जाना चाहिए ॥१८३॥ यदि कदाचित् गुरु ही किसी कार्यसे अपने पास आवें तो शिष्यको उनकी भलीभांतिसे पर्युपासना करना ही चाहिए ॥१८४॥ गुरुको आता हुआ देखकर अपने आसनसे उठ खड़ा हो, उनके आगमनपर सामने जावे, और मस्तकपर जल धारण करके उनको बैठनेके लिए स्वयं आसन प्रस्तुत करना चाहिए ॥१८५॥ तत्पदचात् उन्हें मिकसे नमस्कार करे और आदर-पूर्वक उनकी उपासना करें। पुनः उनके जानेपर उनके पौछे कुछ दूरतक जावे। गुरुकी सेवा-उपासना करनेमें यही क्रम है ॥१८६॥

विवपरिवारमध्यो सेलस्स य वण्णसंकरं न सुद्दं । सम अंगुलप्यशाणं न सुंदरं हवद कद्या वि ।।
 (वास्तुसार, प्र०२, गा०३)

शुद्धप्रक्षणको सस्ती क्रियाबागुवकारकः । वर्गीवण्डेन्द्सी यो गुरुवीरवमहीत ॥१८७ विकाराबसरे भीती कियुधिब्युक्त केवलम् । सर्वत्र बाहुवाबी व गुरुभक्तिपरी मतः ॥१८८

> इत्यं सहात्रहापुर्द्रसंभावी इस्याऽन्यवाधि प्रहरस्य इत्यम् । यस्य प्रकेशे सरमेरियोज्यैर्भवेदयस्यं कमस्त्रस्योगः १११८९

इति श्रीविनवन्त्राचार्यशिष्य-श्रीकुन्यकुन्यस्वामिविरचिते श्रावकाचारे दिनवर्गायां प्रचमीरकासः ॥१॥

गुरु कैसा हो ? जो शुद्ध धर्मका निरूपक हो, ज्ञानी हो, क्रियावान हो, दूसरोंका उपकारक हो, धर्मके विच्छेदकी रक्षा करनेवाला हो, ऐसा जो मुरु है, वही गौरवके योग्य है ।१८७।। शिष्य कैसा हो ? जो तत्त्वके विचार करनेके समय मौन घारण करे, एकसात्र ज्ञानोपार्यनका इच्छुक हो, गुरुको प्रसन्न रज्ञनेवाला हो, और सर्वत्र गुरुके मनको अनुरंजन-कारक वचनोंका बोल्जेवाला हो तथा गुरु अक्तिमें तत्पर हो । यही सच्ची गुरु अक्ति है ॥१८८॥ इस प्रकार महान ब्रह्ममुहूर्तमें उठकर और बादिमें ही जो कार्य करनेके बोग्य हैं, उन्हें करना चाहिए, तथा प्रथम पहरके जो कत्तंव्य हैं उनको मैंने कहा । जिसके शिर पर गुरुजनोंका वरद हस्त है, वह अवस्य ही कमलोंको विकसित करनेवाले सूर्यके समान प्रकाधमान होगा ॥१८९॥

इस प्रकार श्री जिनचन्द्राचार्यके शिष्य श्री कुन्दकुन्दस्वामि-विरचित श्रावकाचारमें दिनचर्याका वर्णन करनेमें यह प्रथम उल्लास समाप्त हुआ।

### अथ दितीयोल्लासः

हितीया बीजता स्नाने दशमी चाष्टमी तथा। त्रयोवशी चतुर्वशी वष्टी पञ्चवशी कुहुः ॥१ बादित्यादिषु वारेषु तापं कान्ति मृति वनम् । दारिक्षं बुभंगत्वं च कामाप्तिः स्तानतः क्रमात् ॥२ नामार्तः प्रोवितो यातः सखेलो भुक्तभूक्षितः । नैव स्नायावमुबन्य बन्धून् कृत्वा च मञ्जलम् ॥३ त पर्वे न च तीर्थेषु सङ्कान्तौ न च वेषुतौ । न विष्टपां न व्यतीपाते तैलाम्यञ्जो न सम्मतः ॥४ स्नानं शुद्धाम्बुना यत्र न कदापि च विद्यते । तिथिवारादिकं यच्च तैलाम्यञ्जे तदुक्यते ॥५ पर्भाश्याद ऋतुमतीं गत्वा स्नायाद्विने परे । अनृतुस्त्रीगमे शौचं मूत्रोत्सर्गवदाचरेत् ॥६

> रात्रौ स्नानं न शास्त्रीयं केचिविच्छन्ति पर्वणि । तीर्षे स्नास्वाऽस्यतीर्वानां कुर्यान्निम्बास्मुती न व ॥७

भक्ताते बुष्प्रवेशे च मिलनैद्रंचितेऽपवा । तरूक्क्रले सशैवाले न स्नानं युज्यते जले ॥८ स्नानं कृत्वा जलेः शीतैः भोषतुं गन्तुं न युज्यते । जलैक्ज्येत्तवा शीते तैलाम्यङ्गक्च सर्वदा ॥९ स्नातस्य विकृता छाया दन्तवर्षः परस्परम् । देहे च शवगन्यश्चेन्मृत्युस्तद्विवसत्रये ॥१० स्नानमात्रस्य यच्छोचो वकस्यक्षिद्वयेऽपि च । वच्छे दिने तथा शेयं पञ्चत्वं नात्र संशयः ॥११

स्नान करनेमें द्वितीया, षष्ठी, अष्टमी, दशमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंचदशी पूर्णिमा और अमावस्या तिथि वर्षित कही गई है ॥१॥ आदित्य (रिव) आदि वारोंमें स्नान करनेवाला मनुष्य क्रमसे सन्ताप, कान्ति, मरण-तुल्य कष्ट, धन, दरिद्रता, दुर्भाग्य और वांछित वस्तुको प्राप्त करता है।।२॥ नग्न, पीड़िल, प्रवासमें रहते हुए, सचेल (बस्त्र पहिने हुए) भोजन करके, अति मुखा, बन्धुजनोंके पीछे गमन करनेवाला और मंगल कार्य करनेक पश्चात् स्नान नहीं करे ॥३॥ पर्वके दिन, तीर्थ स्थानोंपर, सक्रान्तिके समय और वैधृति योगमें तैल-भर्दन नहीं करे। इसी प्रकार विष्टि (भद्रा) में और व्यत्तीपातयोगमें तैल-मर्दन आचार्य-सम्मत नहीं है ॥४॥ जहांपर जिस दिन शुद्ध जलसे स्नान करना कदापि सम्भव न हो, वहांपर वे तिथि, वार आदिक तैल-मर्दन करनेके योग्य कहे गये हैं ॥५॥ गर्भ-धारण करनेके अभिप्रायसे ऋतुधर्मवाली स्त्रीके साथ समागम करके अगले दिन स्नान करे। जो स्त्री ऋतुधर्मसे युक्त नहीं है उसके साथ समागम करनेपर मृत्र-उत्सर्गके समान शौच आवरण करे।।६।। रात्रिमें स्नान करना शास्त्र-सम्मत नहीं है। किन्तु कितने ही बाचार्य पर्वके दिन रात्रिमें स्नानको स्वीकार करते हैं। किसी तीर्थस्थानपर स्नान करके अन्य तीर्थस्थानोंकी निन्दा या प्रशंसा नहीं करनी चाहिए ॥७॥ अज्ञात जलस्थानमें, दुष्प्रवेशवाले जलमें, मलिन वस्तुओंसे दूषित जलमें, वृक्षोंसे ढॅके हुए जलमें और शैवाल (शिवार) से युक्त जलमें स्नान न करे ॥८॥ शीतल जलसे स्नान करके मोजन करना, या गमन करना योग्य नहीं है। शीतकालमें सदा तैल-मर्दन करके उष्णजलसे स्नान करना चाहिए।।९।।

स्नान करनेके बाद यदि कारीरकी छाया विकृत दिखाई देवे, परस्पर दांतोंका संघषं हो, और यदि शरीरमें शव (मृतदेह) के समान गन्य आवे तो तीन दिनमें उसकी मृत्यु होगी ॥१०॥ स्नान करते ही यदि वक्षःस्थलपर और दोनों पैरोंपर सूखापन दिखे तो छठे दिन उसका मरण न मुक्तसोमधोः कार्य स्मार्क रोगविषुक्तवे । वौज्याक्केबाव्यक्यातिपुनर्वसुनवासु व १११२
रिका तियः कुवार्को व शीचेन्दुर्कमानिक्दम् । द्विक्ठिकावकाः क्रूरा नैवक्यस्मानद्विद्या १११३
रेतीयानी वित्ताभूगित्यमें दुःस्वणावर्को । शीरकमंत्रि व स्मावाद् वाकितैः सुद्धवारिभिः ११४
वद्याकीर्तिः प्रयोगेऽम वाराः प्रोक्ता मनीविभिः । सीव्यक्ष्य-सुक्रसोमानां क्षेमारोग्यसुक्तम् ॥१५
विवाकीर्तिः प्रयोगेऽम वाराः प्रोक्ता मनीविभिः । सीव्यक्ष्य-सुक्रसोमानां क्षेमारोग्यसुक्तम् ॥१५
वीर्तः त्रीवर्तः विविविद्यद्विपृति युव्ये वरेषु च । व्येक्टाऽक्ष्यनीक्षर-द्वन्तरेवतीयु च शोमनम् ॥१५
वीर्तः त्रीवर्तः विविविद्यद्विपृति युव्ये वरेषु च । व्येक्टाऽक्ष्यनीक्षर-द्वन्तरेवतीयु च शोमनम् ॥१५
वीर्तः त्रीवर्तः विविविद्यात्रमृति युव्ये वरेषु च । व्येक्टाऽक्ष्यनीक्षर-द्वन्तरेवतीयु च शोमनम् ॥१५
रात्री सन्त्यासु विक्रोते भीरं नोवर्तः त्र्योत्सवे । भूवाच्यञ्चासनस्थानपर्वयाचारगेव्यपि ॥१९
कल्ययेवेक्षशः पत्री रोसक्ष्यकुक्तवन्तवान् । न चारमवद्यनायेण स्वपाणिक्यां न चोरानः ॥२०
सारमवित्तानुसारेण कलौक्तिये न सर्ववा । कार्यो वा नातिन्द्रक्ष्यारे व्यक्तव्यनुसारतः ॥२१
सारा नवीनवत्यस्य परिवाने मताः शुनाः । सीक्वाकं-सुक्त-पुक्तो रक्ते वस्त्रे कुकोऽपि च ॥२२

जानना चाहिए, इस विषयमें कोई संशय नहीं है ॥११॥ रोगसे मुक्ति पानेके बाद शुक्रवार और सोमवारको स्नान नहीं करना चाहिए। तथा पुष्य, आष्ठेषा, श्रुव संज्ञकमें (तीनों उत्तरा, रोहिणी और रिववार) स्वाति, पुनर्वंसु और मधा इन नक्षत्रोंमें भी रोग-मुक्तिके बाद स्नान नहीं करना चाहिए ॥१२॥ रिकातिथिमें अर्थात् चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशीको, मंगलवार और रिववारको, अमावस्थाको और अस्थिर लग्नमें भी रोग-मुक्तिके बाद स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरे, छठे, ग्यारहवें भावमें गये हुए क्रूरग्रहमें रोग-विमुक्त हुए पुरुषको स्नान शुभ कारक है ॥१३॥

वीर्य-स्वलन होने पर, वमन करने पर, खितामूमि (स्मद्यान) के स्पर्झ करने पर, दु:स्वप्न के देखने पर, और और कर्म करने (बाल बनवाने) पर बस्त्रसे गाले गये (छने) शुद्ध जलसे स्नान करना चाहिए ॥१४॥ और कर्ममें चतुर्थी, पछी, अब्दमी, नबमी, चतुर्द्शी तथा अमावस्या इन तिथियोंको देवज (ज्योतिषी) शुज नहीं कहते हैं ॥१५॥ दिवाकीत्ति प्रयोग (दिनके विचार) में मनीषी ज्ञानी जनोंने सौम्य (बुध) ईज्य (गुरु) शुक्र और सोम ये बार क्षेम, आरोग्य और सुख-प्रद कहे हैं ॥१६॥ इसी प्रकार मृगशिर, पुष्य, चर नक्षत्र (स्वाति, पुनर्वसु, अवण, धनिष्ठा, शत-भिषा, सोमवार) ज्येष्ठा, अध्वनों, करद्वन्द्व, (हस्त और चित्रा) तथा रेवती इन नक्षत्रोंमें विद्वानों ने और कर्म उत्तम कहा है ॥१७॥ और कर्म करानेके लिए राजा की आज्ञा होने पर नक्षत्रादिका विचार नहीं किया जाता है। रात्रिमें, सन्व्याकालोंमें और प्रकाश-रहित स्थानमें नक्षत्रादिका विचार नहीं किया जाता है। रात्रिमें, सन्व्याकालोंमें और प्रकाश-रहित स्थानमें भी और कर्म करना नहीं कहा है। तथा उत्सवके समय, वेष-भूषाके समय, तैल-मर्दनके समय, अपने आसन पर बैठे हुए, पर्वके दिन, यात्रामें और रण-संग्राममें भी और कर्मका निषेध किया गया है॥१९॥ पक्षमें एक बार शिर और दादीके केशोंको तथा नखींको बनवाना चाहिए। अपने दातोंके अग्रभागसें और अपने दोनों हाथोंसे नख-केशादिका काटना उत्सव नहीं है।।२०॥

अपने धनके अनुसार वेष-मूषाविरूप कका उचित हैं, किन्तु सर्वदा नैसा ही वेष बनाये रखना उचित नहीं है। अधिक श्वंगार नहीं करना चाहिए। किन्तु अवस्थाके अनुसार ही करना चाहिए॥२१॥ नवीन वस्य बारण करनेके छिए सौम्य, (बुध) रवि, बुक्त और गुरुवार श्वुम माने. विजिब्धा-श्रुव-रेवस्यविवनी-हस्साविषण्यकम् । युव्ययुनवंसु चैव शुभानि व्येतवाससि ॥२३
युव्यं युनवंसु चेव रोहिनी बोसराज्ञयम् । कौसुरमे वर्जयेद्वस्त्रं भतुंवातो भवेद्यतः ॥२४
रक्तवस्त्रण्यवास्त्रामा वारणं स्वर्ण-सङ्ख्याः । वनिष्ठायां तथाऽविक्यां रेवस्यां करपञ्चके ॥२५
द्विजावेद्ये विवाहे च स्वामिवसे च वासिस । तिबि-वारार्धां शीतांशुविष्टचावीनः विकोक्येत् ॥२६
व वार्यमुस्योणीर्णं वस्त्रं न च मलीमसम् । विना रक्तोत्पत्रं रक्तपुत्रं च न कवाचन ॥२७
वाकाङ्यान्नसम्मान स्वर्णो वस्त्राणि कुमुमानि च । पावजाणानि चान्येन विवृतानि न वारयेत् ॥२८
ववसायीकृते वस्त्रे चत्यारस्तत्र कोणकाः । कर्वावित्रद्वे द्वी चाञ्चली मन्यं तवैककम् ॥२९
वस्त्रारो वेदता-भागा द्वी भागो वेत्यनावको । उभो तौ मानुको भागो एक भागव्य राक्षसः ॥३०
वक्तारो वेदता-भागा द्वी भागो वेत्यनावको । उभो तौ मानुको भागो एक भागव्य राक्षसः ॥३०
वक्तारो वेदते लाभो वानवे रोगसम्भवः । मध्यमो मानुके लाभो राक्षसे मरणं पुनः ॥३२

छत्रध्वजस्वस्तिकवर्षमान-बीवस्सकुम्भाम्बुजतोरणार्धेः । क्रेबाकृतिनं नैत्रातभागगापि पुंसां विचले न चिरेण रुक्मीः ॥३३

गये हैं। लाल वस्त्र घारण करनेमें मंगलवार भी शुभ है। द्वेत वस्त्रको घारण करनेमें जिन्छा, ध्रुवसंज्ञक नक्षत्र रेवती, अधिवनी हस्तांव पाँच नक्षत्र (हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा) पुष्प, और पुनर्वसु ये नंक्षत्र शुभ हैं।।२२-२३।। कौसुम्भवर्ण रंग (हलका ताम्रवर्ण) का वस्त्र घारण करनेमें पुष्प पुनर्वसु, रोहिणी और तीनों उत्तरा नक्षत्र इनका त्याग करे, क्योंकि इन नक्षत्रोंमें कुसूमल रंगका वस्त्र पहरने पर पतिका घात होता है।।२४।। रक्त वस्त्र, प्रवाल (मूँगा) स्वर्ण और शंसको धनिष्ठा, अधिवनी रेवती और हस्तादि पाँच नक्षत्रोंमें घारण करना चाहिए।।२५।। बाह्यणके कहनेपर, विवाहके समय और स्वामीके द्वारा दिये गये वस्त्रके घारण करनेमें तिथि, बार, नक्षत्र, चन्द्र शुद्धि और विष्टि (भद्रा) आदिका विचार नहीं करना चाहिए।।२६।।

उत्तम पुरुषोंको जोणं और मिलन बस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। तथा लालकमलके बिना शेष लालपुरुप मी कभी नहीं धारण करना चाहिए॥२७॥ यदि मनुष्य अपने लिए लक्ष्मीको आकाक्षा करे तो दूसरोंके द्वारा घारण किये हुए बस्त्रोंको, पुष्पोंको और पादत्राणों (जूलों) को नहीं घारण करे ॥२८॥

नवीन वस्त्रके नौ भाग करे, उसमें चार भाग तो चारों कोणोंके होते हैं, कोनोंके समीप-बाले दो भाग हैं, अंचलवाले दो भाग हैं और एक भाग मध्यवर्ती हाता है ॥२९॥ इनमेंसे कोणों-बाले चार भाग देवताके माग हैं, कोनोंके समीपवाले दो भाग देत्योंके नायकोंके हैं, अंचलवाले दो भाग मनुष्यके हैं और मध्यभाग राक्षसका माना जाता है ॥३०॥

कीचड़, अंजन आदिसे लिस वस्त्र, मूचक आविसे काटा गया वस्त्र, बुननेके स्थानसे फाड़ा गया वस्त्र और जले हुए वस्त्रको देखकर उसके फलका विचार करना चाहिए।।३१।। उपरि-वर्णित मागोंमेंसे देवता-सम्बन्धी भाग उत्तम लाम-कारक है, देख-दानववाला भाग रोग-जनक है, मनुष्य माग मध्यम लाम-कारक है और राक्षस भागमें तो मरण होता है ।।३२॥

छत्र, ध्वजा, स्वस्तिक, वर्धमानक (नन्दावर्त) श्रीवत्स, कलश, कमल, और तोरण आदिके

<sup>.</sup>१. भत्रवाहु संक्तिा, परि० स्कोक १९४, (पू० ३९५)।

# कर्मकार अमेतकार अध्यायकोमानु करोन्द्रसर्थः क्रियाकृतिवैनतनायकारि नुसा अर्थ कृतुसर्थ करोति । १४४

नानवस्त्री वसारवादो कुरवते स्युक्तैः समम् । एकास्वयुक्तिकृते राशन्तितरिति ॥३५ वृत्रं कुत्रं कुत्रं

आकारका छिद्र यदि राससवाले भागमें हो जावे तो मनुष्योंको लक्ष्मीकी प्राप्ति बाँबर कालसे अर्थात् शींघ्रं होती है ॥३३॥ कंकपक्षी, लवापक्षी, उल्लू, कबूतर, काक, मांस-भक्षी पशु, गोंबड़, गर्दभ, ऊँट और सांप इनके आकारके छेद यदि देववाले भागमें हो जाये तो पुरुवोंको मृत्युके समान भयको करता है ॥३४॥

विशेष शासन्य यह है कि भद्रबाहु संहिताके परिशिष्ट अध्यायमें जौतीसवां क्लोक पहिलें और तेतीसवां क्लोक पीछे दिया हुआ है। (वेसी पू॰ ३९५)

नागवेलके पत्र अर्थात् ताम्बूलका आस्वादन सुपारीके साथ और इलायकी, क्षोंग, कंकोल, कपूर वादि सुगन्धित वस्तुवांके साथ करना योग्य है ॥३५॥ ताम्बूल भक्षणमें चूना, नुपारी और पान इनकी अधिकतामें और समानतामें चूनाके क्रमसे दुर्गन्ध, निगंन्ध, सौगन्ध और वहुरंगको विद्वल्यन कहते हैं। भाषायं—पानके लगानेमें यदि चूनाकी अधिकता हो तो मुखनें दुर्गन्ध उत्पन्न होगी, यदि सुपारीकी अधिकता हो तो मुख निगंन्ध रहेगा, यदि पानका भाग अधिक होगा तो मुख सुगन्धित रहेगा। तथा तीनों समान परिमाणमें होंगे तो मुखका रंग सुन्दर होगा और अच्छा स्वाद आयगा ॥३६॥ पिक रोगी, रक्ष-अयवाला, पीड़ित, रुस धारीरी, क्षीण देही, और अखिक रोगी पुरुषोंके लिए ताम्बूल-भक्षण करना अपन्य है। तथा विषये पीड़ित, सीव (मद-मत्त नवीलवी) और शोषवाले दुर्वल पुरुषको भी वह अपन्य है।।३७॥ ताम्बूलका मक्षण काम-वर्षक, छहीं रखेंका आधार, उज्य, कफनाशक, कान्ति-दायक, और कृति, दुर्गन्य और वातरोग का विमाशक है।।३८॥ जो मनुष्य मुखको भूषित करनेवाले ताम्बूलका आस्वादन करता है, तसके घरको लक्ष्मी उस प्रकारसे नहीं छोड़ती है, जिस प्रकारसे कि लक्ष्मी विष्कुका साथ नहीं छोड़ती है। अर्थात् ताम्बूल कानेवाले पुरुषके घर सदा लक्ष्मीका निवास रहता है।।३९॥ सोनेक अन्तमें, यसन होने पर, स्नान करने पर, ओवनके अन्तमें, समामें सुखद और मुखकी शुद्धि करनेवाला ताम्बूल करप परिसालमें ही बहुण करना चाहिए।।४०॥

वृद्धिमान मनुष्यको न्याय-परायण होकर जनके उपार्जनमें प्रयत्न करना चाहिए। न्याय-पूर्वक उपार्जन किया हुआ अन ही अपाय (विनाश-) रहित होता है, क्योंकि वह नवीन सर्वो-

र्. अवेषाह परिन संक्षितः, वंशीकः १९३ (दृष्ट १९५) ।

वसः स्वस्पोऽपि महाय स्वाववाँ स्वायसिम्नतः । बन्यावामः पुनर्वतः पुटककोऽपि फलोक्सितः ॥४२ वर्गकर्माविरोधेन सक्तरोऽपि कुलोक्तिः । निस्तन्त्रेन विधेयोऽम क्यवसायः सुमेषसाम् ॥४३ प्रसूतमिव निर्गन्त्रं तद्वायमिव निर्गलक् । कलेवरमिवाजीवं को-निःसेवेत निर्वनम् ॥४४ वर्षं एवं ध्रुवं सर्वपृत्वार्थं-निवन्त्रनम् । तत्रायानाहता ये ते जीवन्तोऽपि शवोपमाः ॥४५ कृष्याविभिः सहोपायैः सुरिभिः समुपान्यते । वयावानाविभिः सम्याधन्यैर्धमं इव ध्रुवम् ॥४६ वारस्मोऽयं महानेव पृथ्वी-कर्षणकर्मणि । सुतीर्थविनियोगेन विना पापाय केवलम् ॥४७ वापकालं विज्ञानाति मूमिभावं वान्वर्वतः । कृषि-साध्यं पवि क्षेत्रं यथेप्सति स वर्षते ॥४८ पश्चपाल्यं क्षियो वृद्धपे कुर्वन्नोक्सेह्यालृताम् । तत्कृत्येषु स्वयं जापन्छविन्छेवान् विवर्जयेत् ॥४९ वेयान् वर्षः पृय्वेषु स्वोपान्यंस्तवनन्तरम् । तन्तित्यं तौ च सङ्ग्राह्यौ कर्षं वद्यावसङ्ग्रही ॥५० सङ्ग्रहेऽर्थेऽपि जायेत प्रस्तावे तस्य विक्रयात् । उद्यारेऽनुचितः सोऽपि वर-विग्रह् कारिणि ॥५१ सर्वता सर्वभाच्येषु नाणकेषु च विक्रयतः । कानीयात् सर्वभावांवद् वस्तुसञ्ज्ञां विण्वदरः ॥५२ एकद्विज्ञवतुःसञ्ज्ञां तर्वस्यावस्तृतिम्नरे । साङ्ग्रहेऽन्तिस्ताः सङ्ग्रहे पञ्च सञ्ज्ञिताः ॥५३ एकद्विज्ञवतुःसञ्ज्ञां तर्वस्यावस्तृतिम्नरे । साङ्ग्रद्वानां पुनस्तासं सङ्ग्रहे पञ्च सञ्ज्ञिताः ॥५३

पार्जनका सुन्दर उपाय है।।४१॥ न्यायसे संचय किया गया धन यदि अल्प परिमाणमें भी दान किया जाय, तो भी बह कल्याणके लिए होता है। किन्तु अन्यायसे प्राप्त धन यदि विपुल परिमाणमें भी दान किया जाने तो भी फलसे रहित होता है।।४२॥ इसलिए बुद्धिमानोंको प्रमाद-रहित हो करके धर्म-कर्मके अविरोधसे अपने कुलके उचित सभी व्यवसाय करना चाहिए।।४३॥

गन्ध-रहित पुष्पके समान, कल-रहित तालाबके समान, और जीव-रहित शरीरके समान धन-रहित पुरुषकी कौन सेवा करेगा ? कोई भी नहीं ॥४४॥ सभी पुरुषायोंका कारण निश्चयसे धन ही है। जो पुरुष धनोपार्जन करनेमें आदरबील नहीं होते हैं वे जीते हुए भी मृतकके समान हैं ॥४५॥ इसिलए बुद्धिमान लोग सदा ही कृषि आदि न्यायोचित उपायोंके द्वारा धनका उपार्जन करते हैं ॥४६॥ वसिलए बुद्धिमान लोग सदा ही कृषि आदि न्यायोचित उपायोंके द्वारा धनका उपार्जन करते हैं ॥४६॥ वसिल पृथ्वीके कर्वण-कर्ममें अर्थात सेती करनेमें महा आरम्भ हो है अर्थात यह महा हिंसाका कार्य है। कृषिसे उपार्जित धन उत्तम तीर्थ-पात्र आदिमें दान देनेके विना वह केवल पापके लिए ही है ॥४७॥ कृषि करनेवाला मनुष्य वीज-वपनको और मूमिके भावको जानता है, इसिलए सेतीके मार्गमें कृषि-साध्य सेतको वह जैसा चाहता है, वैसा उसे बढ़ा लेता है ॥४८॥

क्रुमीकी वृद्धिके लिए गाय आदि पशुंबोंका पालन करना चाहिए। किन्तु पशुं-पालनमें दयाका परित्याग न करे। पशुंपालनके कार्यमें स्वयं जागृत (सावधान) रहे और पशुंबोंके अंगका छंदन-मेदन आदि कार्योंका त्याग करे।।४९।। मनुष्यके सभी पुरुषार्थोंमें धर्म-पुरुषार्थं सबसे श्रेष्ठ है और उसके अनन्तर धनका उपार्जन करना भी उत्तम है। इसलिए धर्म और अर्थं इन दो पुरुषार्थोंका सदा संग्रह करना चाहिए, वर्योंकि धनका संग्रह नहीं करनेवाला पुरुष दूसरेको दान कसे दे सकेगा? अर्थात् नहीं दे सकेगा।।५०॥ धन-धान्यादिके संग्रह करने और अवसर आनेपर उसके विकायसे भी धनका उपार्जन होता है। किन्तु वैर और विग्रह करनेवाले उधार देनेके धनका उपार्जन करना अनुधित है।।५१॥

सर्व प्रकारके भांडों और वस्त्रोंके व्यापारमें शिक्षित हुए उत्तम वैद्यको सभी भाषाओं और वस्तुओंको संज्ञाओं (संकेतों) को भी जानना चाहिए ॥५२॥ वर्जनीको आदि लेकर अंगुक्तियोंके किव्यादिनाक्रस्पत्ते वद्तमाञ्ज्ञो नव क्रवात् । तर्जन्या वत्तं विवेधासस्वादीनां नवास्ते अ९४ वक्तिविवार्युक्ता वद्या व्रेया यवाक्रमम् । इस्तस्य सक्तिव्यां पृतः वञ्चवया रमुद्याः ॥५५ तर्जन्यायो विविवार्युक्ता व्याप्तिक्तम् । इस्तस्य सक्तिव्यां पृतः वञ्चवया रमुद्याः ॥५५ तर्जन्यायो विविवार्युक्तियाहे यवाक्रमम् । विविवार्यक्रमण्यत्यार्थित्वाच्यात्वास्यर्थित्वा ॥५७ किविव्याक्रमुक्तियाः विविव्याक्ष्यात्वास्य । नवित्रव स्वाप्तिया तर्जन्याव्यात्वे व्याप्ति ॥५८ सहस्रमपुतं स्वतं पृत्रवेष्त्र व विव्यात्व । भविव्यावे पृतः कोटी इस्तर्यञ्चाविदो विद्वः ॥५८ स्वयाणकेष्यत्वव्यात्विक्ते व विव्यात्व । वद्याण्येत् । वद्याण्येत् । स्वत्वव्या न तिव्येष्य प्रतिष्ठाभञ्चन्त्रविद्याः ॥६१ व्यापारिभिष्यं विप्रवेद्यः साधुविष्यं विव्यात्वः । विव्यान्तिक्ष्यं प्रतिष्ठाभञ्चन्त्रविद्यः साधुविष्यं विव्याद्याः । विव्यानिक्ष्यं न न नुर्वति व्यवहारं व्यापात्वान्त्रम् ॥६२ व्यापात्वान्त्रम् वक्ष्यं वक्ष्यं वत्त्वारं विटे तथा । वद्यावुद्धारकं नैव वनरक्षापरायकः ॥६३ वर्षवाक्षत्वात्वेदः विटे तथा । वद्यावुद्धारकं नैव वनरक्षापरायकः ॥६३ वर्षवाक्षत्व वक्ष्यं वक्ष्

प्रहण करने पर क्रमशः एक, दो, तीन और बारका संकेत जानना बाहिए। तथा अंगूठेके साथ उन सभी अंगुलियोंके पकड़नेपर पाँचका संकेत जानना चाहिए। पिश। पुनः किन्छा आदिके तलभागके स्पर्श करनेपर दशका संकेत जानना चाहिए। पुनः तर्जनीको आदि लेकर शेष अंगुलियोंको नखसे दबानेपर यथाक्रमसे एक, दो, तीन और चारसे युक्त दश अर्थात् क्रमसे ग्यारह, बारह, तेरह और चाँदहका संकेत जानना चाहिए। हाथके तलभागका स्पर्श करनेपर पन्द्रहका संकेत माना जाता है। १४४-५५।। किन्छा आदि अंगुलियोंके तलभागके स्पर्श करनेपर क्रमसे छह, सात, आठ और नौसे अधिक दशका संकेत हस्तरंक्षाके विशारद पुरुषोंको जानना चाहिए। १५६।। पुनः तर्जनी आदिके आदि भागको लेकर यथाक्रमसे दो, तीन, चार और पाँचके ग्रहण करनेपर क्रमशः बीस, तीस, चालीस और पचासकी कल्पना करनी चाहिए। १५७।। पुनः किन्छा आदि अंगुलियोंके तलभागके प्रहण करनेपर सथाक्रमसे साठ, सत्तर, अस्सी और नब्बे तथा तर्जनीके अर्थभागके प्रहण करनेपर सौका संकेत जानना चाहिए। १५८।। पुनः अनामिकाके मध्यभागके ग्रहण करनेपर हजारका, तर्जनीके मध्यभागके ग्रहण करनेपर लजारका, सध्यमाके मध्यभागके ग्रहण करनेपर दश लाजका संकेत प्रसिद्ध है। हाथके मणिवन्ध (पहुँचा) पकड़नेपर करोड़का संकेत हस्तरंक्षाके विज्ञजन जानते हैं। १९।।

किरानाकी वस्तुओंके नहीं देखनेषर सत्यकार (लेना पक्का करनेके लिए अग्रिम मूल्य) नहीं देवे । यदि देवे भी, तो यदि व्यापारी लक्ष्मीको चाहता है तो बहुत जनोंके साथ उनकी साक्षीसे देवे ॥६०॥ जहाँ मिन्नता न चाहे, बहींपर व्यापारीको घनका सम्बन्ध करना चाहिए ॥ तथा वपनी प्रतिष्ठाके भंगसे डरनेवाले व्यापारीको बिना किसी प्रयोजनके जहाँ कहीं नहीं ठहरना चाहिए ॥६१॥

लक्ष्मीकी इच्छा करनेवाले श्रेष्ठ वैश्यको चाहिए कि वह व्यापारियोंके साथ, ब्राह्मणोंके साथ और शस्त्रधारी पुरुषोंके साथ लेन-वेनका व्यवहार न करे।।६२॥ वनकी रक्षा करनेमें तत्पर वैश्यको चाहिए कि वह नटको, बाजाक स्त्री वेश्याको, जुआरीको तथा विट (भांड) नट बादि कुरिसत पुरुषोंको वन उधार न देवे ।।६३॥ बो वर्गमें बाधा करनेवाला हो, तथा जो चोरी करके साथा हुआ हो, ऐसा बहुत भी लाभकारी वन पवित्र पुष्पके इच्छुक जनोंको नहीं ग्रहण करना

सनं यक्ताव्यते किञ्चित्वाकृटमानतुलाविभिः । मध्येत्तनीय हुव्येतं तामपात्रेषु विन्युक्त ॥६५ समित्रा स्वाध्यक्तमान्त्रारं च विक्रवृत्ताः परित्यक्षेत् । अञ्जीकुर्यारक्षमानेकां भूपतो दुर्गतोऽपि च ॥६६ स्वच्छत्मभाविक्षस्ता पुरुनायककालकाः । देवा वृद्धात्त्व न प्राप्तिवं ज्वाना ॥६७ भाव्यं प्रतिभृवोऽन्तेव विक्रवेन न साक्षित्रा । कोशपानाविकं चैव न कत्तंव्यं यतस्ततः ॥६८ साव्ययं जीशरकाये पुरुदेवनृहाविषु । मिन्याकृतेरिय नृषा शपमैर्नास्ति पातकम् ॥६९ वसम्पत्या स्वमात्वानं नैवाबनवयेद वृषः । किन्तु कुर्याद् यवाशक्ति व्यवसायमुपायवित् ॥७० वृष्टिशीतातपक्षोभकाममोहसुवावयः । न व्यक्ति यस्य कार्याणि सो गुणो व्यवसायनाम् ॥७१ यो जूत-बातुवावाविसम्बन्धाद् शनमोहते । स मदीकृष्वेष्वाम ववलोकत्तुं मीहते ॥७२ वन्यायिवेषपाकविवत्वतानां चनेन यः । वृद्धिमिष्कृति मुग्वोऽसौ विवमत्ति जिजीविषुः ॥७३ गोदेवकरकारकारकारकारकारकार्यकार्यकारमाः । प्रामोत्ताराव्य न प्रायाः सुन्ता व्यक्तं भवत्यमी ॥७४ अभिगम्यो नृभिर्योगक्षेत्रसिद्धपर्यमात्मनः । राजाविन्यिकः किञ्चविन्दुनेव विवाकरः ॥७५ निन्वन्तु मानिनः सेषा राजावीनां मुन्तेषणः । सवक्तना (?) स्वक्रनोद्धार-संहारी न विना तथा ॥७६

बाहिए ।।६४॥ हीनाधिक नाप-तौल आदिके छल-प्रपंचसे जो कुछ भी धन उपार्जन किया जाता है, वह इस प्रकारसे नष्ट हो जाता है, जैसे कि अग्निसे सन्तप्त लोह पात्र (तवा) पर गिरा हुआ जल-बिन्दु दिखाई नहीं देता है ॥६५॥

धनी विणक्-पुत्रको न्यास (धरोहर) के अपहरणका परित्याग करना चाहिए। राजासे दुर्गेतिको प्राप्त हुए भी विणक्को एकमात्र क्षमा ही अंगोकार करनी चाहिए।।६६॥ बुद्धिमान् पुरुषोंको चाहिए कि वे निर्मल स्वभाववाले विश्वस्त पुरुषोंको, गुरुजनोंको, स्वामियोंको, अधिकारियोंको, देवोंको और वृद्ध मनुष्योंको कदाचित् भी नहीं ठगें।।६७॥ भूमि-पत्तिके अन्नके समान मनुष्यको देनेमें कुशल होना चाहिए। साक्षी नहीं होना चाहिए। तथा इसीलिए शपथ-सौगन्ध आदि मी नहीं करनी चाहिए।।१८॥ साचुके लिए, जोव-रक्षाके लिए, गुरुजनोंके लिए तथा देवालय बादिके विषयमें मिथ्या की गई शपथोंसे भी मनुष्योंको कोई पाप नहीं लगता है।।६९॥ सम्पत्ति न होनेसे बुद्धिमान् पुरुष अपनी आत्माको नीचा न गिने। किन्तु अर्थोपार्जनके उपायोंको जानकर यथाशक्ति योग्य व्यवसायको करे।।७०॥

वर्षा, शीत, आसप ( गर्मी ) क्षोम, काम, मोह और भूख-प्यास आदिके कच्ट जिस पुरुषके कार्योंको नष्ट नहीं कर पाते हैं. वह व्यवसाय करनेवालोंमें गुणी है। १०१।। जो मनुष्य जुआ, धातुबाद आदिके सम्बन्धसे धनको उपार्जन करनेकी इच्छा करता है, वह काली स्याहीकी कूँचोसे भवनको घवल करनेकी इच्छा करता है। १०२॥ जो अन्यायी पुरुषोके धनसे, देव-धन (निर्माल्य-द्रव्य) से और पासण्डी जनोंके धनसे अपने धनको वृद्धि चाहता है, वह मूद जीनेकी इच्छा करता हुआ विषको खाता है। १०३॥ गी, देव और करण (अदायक) आरक्षक (कोटवाल) तलावर्तक (गुप्तचर) पट्टक (पट्टबन्ध, पटेक आदि) और गाँवका धन खानेवाले, ये सभी पुरुष प्राय: प्रकटरूपसे सुखी नहीं होते हैं। १७४॥

अपने योग (धनोपार्जन) और क्षेम (उपाजित धनके संरक्षण) की सिद्धिके छिए मनुष्योंको राजा, नायक आदि किसी श्रेष्ठ पुरुषके साथ समानम करना चाहिए। जैसे कि चन्द्र सूर्यके साथ समागम करता है।।७५॥ सुसके इच्छुक स्वाभिमोनी पुरुष राजा आदिकी सेवा वार्यकृतिः सुरः स्राप्तः वार्यवार्यः वृत्ती । वार्यस्यो गुमहास्तित्वः अनः पृत्तीरवार्यते १६०० । व्यान्त्रः स्वयंविद्यस्य स्वरं स्वयंविद्यस्य (१) कार्यः एकः सरुव्यो हुर्लभः अनः १७०८ विद्यानित् विद्यानित्वः नित्तं मूर्यावनापृतः । पृत्तिः प्रित्तं प्रवानी बहुन्तवर्गरेक्तरः ११७९ स्वर्गिवस्थानितः स्वरं स्वरं

जान्वीविक्ती भवी बार्ता बण्डमीतिकृतः समः ।

क्रमाममो बिक्यपुत्रेः रेज्यो मन्त्री न बायरः सटल्स (कुरुवन्)

अन्यासी वाहने ज्ञास्त्रे, शस्त्रे व विश्वये रणे । स्वामित्रको जिलावासः, सेन्यः सैनापतिः विथे ॥८६ अवञ्चकः स्थिरः प्राप्तः, प्रियवाण्यिकमः सुविः । अनुन्धः सोसमो मक्तः सेवकः सिद्धरिक्यते ॥८७

करनेकी भले ही निन्दा करें, किन्तु उनकी सेवाके विना स्वजनोंका उद्घार और दुर्जनोंका संहार होना सम्भव नहीं है । १७६॥ जो कानोंका दुर्बल न हो, सूर हो, कृतज्ञ हो, सास्विक स्वभावी हो, गुणी हो, उदार हो और गुणोंका भण्डार हो, ऐसा स्वामी पुण्यसे ही प्राप्त होता है ॥५०॥ स्वतंत्र, स्वयं पवित्रात्मा, सेवक जनोंके बागमनका इच्छुक, उचित मार्गपर चलनेवाला, क्षमाशील, चतुर और लज्जावानु स्वामी मिलना दुर्लम है ॥७८॥

मूर्बंबनोंसे बिरा रहनेवाला बिद्वान् भी नेता परित्यालय है और उत्तम शास्त्रज्ञ पुरुषोंके परिवारवाला मूर्ब भी नेता सेवा करनेके योग्य है।।७९।। जिसमें स्वामीके योग्य ऐइवर्य की संभावना हो और जो सेवन करनेके योग्य गुणोंसे युक्त हो, ऐसा स्वामी सेवा करनेके योग्य है। क्योंकि वह उत्तम खेतमें बोये गये बीजके समाज कालान्तरमें भी फलको देगा, किन्तु निष्फ्रक नहीं रहेगा।।८०।।

वन राजाका मन्त्री कैसा हो ? यह बतलाते हैं—जो स्वामीका भक्त हो, महान् उत्साहवाला हो, कृता हो, जामिक हो, पिवत्र हुदयवाला हो, कर्कश स्वभावी न हो, कुलीन हो, स्मृति-शास्त्र का बेता हो, सत्यभाषी हो, विनीत हो, विशाल लक्ष्यवाला हो, व्यसन-रहित हो, वृद्धजनोंकी सेवा करनेवाला हो, क्षुत्रता-रहित हो, सत्त्वसे सम्पन्न हो, बुद्धिमान् हो, शूरवीर हो, शीघ्र कार्य करनेवाला हो, राजाके द्वारा सभी विषयोंमें परीक्षित हो, जिसका अपने ही देशका जन्म हो, राजा के वर्षका, अपने प्रमोजनका और लोगोंके स्वार्षका करनेवाला हो, लोग-लालवसे रहित हो, शासन करनेवाला हो, व्यर्थके वचन न बोलता हो, मुन्दर हो, सभी वार्शनकोंके सिद्धान्तोंका पालक हो, सर्व कोरोपर पुत्रोचित व्यवहारको करता हो, आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता और वच्छ त्रीति से कार्य करनेवाला हो, सममाबी हो, और कुक-परम्परामत क्रमका ज्ञाता हो, ऐसा मन्त्री ही विक्र-पुत्रीके द्वारा सेवा करनेके योग्य है, अन्य नहीं ॥८१-८५॥

अब सेनापति कैसा हो ? यह निक्रपण करते हैं—जो बोहे वादिकी सवारी करतेमें अभ्यासवास्त्र हो, शास्त्रोंमें और अस्य संजानममें कुशक हो, रणमें विजय प्राप्त करनेवाला हो, स्वामीका जनत हो, और दुर्व्यसनोंका जीतनेवाला हो, ऐसा सेनापति अपने कल्याणके लिए सेवलीय है।।८६॥ सेवक कैसा हो ? यह बतकाते हैं—जो बंदक व हो, स्विर स्वजानी हो, बृद्धिमान् सेवकः स पुत्रो तन्त्रः स्थान्याकृते विद्यात्सदा । स्ववार्गेगोविते स्थाने गत्या चासीत संवृतः ॥८८

नासीस स्वामिनः पार्श्वे तस्युक्तेशी क्रुताञ्चिछः । स्वणार्वे वास्य विकास क्याः कार्याणि सामवेतु ॥८९

नात्वासन्नो न दूरस्थो व सत्नोच्यातनस्थितः । न पुरस्थो न पृष्ठस्थितिकेत्सवसि तु प्रभीः ॥६० वासन्ने स्थात् प्रभोशीय दूरस्थेऽव्यवस्थात्मः ॥ पुरः स्थितेऽव्यव्यवस्थेयत्सिम् पश्चावयशंनः ॥६१ प्रभु-प्रिये प्रिवत्थं च प्रभुवैरिनि वैरिता । तस्वैवाव्यभिचारेण नित्यं वर्तेत सेवकः ॥६२ प्रसावात्स्यामिना वतं वस्त्राक्षक्षुरणाविकम् । प्रीत्याचार्यं स्थयं वेयं न चाम्यस्मै तवप्रतः ॥६३ स्थामिनो द्यावको वेयः समानो वा न युव्यते । चत्तं वस्त्रं कृतं वृष्मो नेकेतास्य स्त्रियं तथा ॥६४ विकन्यणकृतोव्यारहास्यावीन् पिहिताननः । कृर्यात्सभावु नो नासावोचनं हस्त्रमोटनम् ॥६५ कुर्यात्पर्यस्तिकां नेव नेव पादपत्तारिकाम् । न निद्रां विकयां नापि सभायां कुक्तियां न च ॥६६ व्यत्तिक्यां साधधानेन स्थामिवागुक्तीविना । भावितः स्थामिना जल्पेन्न चैकवचनाविभिः ॥६७ बाजा-काभावयः सर्वे यस्मिन् कोकोस्तरा गुणाः । स्वामिनं नावजानीयात्सेवकस्तं कदाचन ॥६८ एकान्ते मधुरैर्वावयेः ज्ञान्तयेन्तिह तत्प्रभुम् । वारयेवन्यभा हि स्थादेव स्वयमुपेकितः ॥६९

हो, प्रियबादी हो, पराक्रमी हो, पवित्र हो, लोभ-रहित हो, उद्यमशील हो और स्वामीका भक्त हो, ऐसा व्यक्ति ही सज्जनोंके द्वारा सेवक कहा गया है।।८७।। वह सेवक नम्र हो, स्वामीके अभिप्रायमें सदा प्रवंश करनेवाला हो और अपने मार्गसे जाकर उचित स्थानमें शरोरका संवरण करके बैठे ॥८८॥ स्वामीके समीप उनके मखको देखता हुआ अंजली बाँधकर बैठे और स्वामीके स्वभाव (अभिप्राय) को जानकर वह दक्ष सेवक कार्योंको सिद्ध करे ॥८९॥ सेवकको चाहिए कि बहु सभामें स्वामीक न अतिसमीप बैठे, न अति दूर बैठे, न समान आसन पर बैठे, न विलकुल सामने बैठे और न बिलकुल पीछे बैठे। (किन्तु यथोपित स्वान पर बाई ओर बैठे)।।९०।। स्वामी के अति समीप बैठनेपर स्वामीके कार्यमें बाधा आती है, अति दूर बैठने पर मूर्खता प्रकट होती है, सामने बैठनेपर अन्य पुरुषका उसपर कोप होता है और पाछे बैठनेपर स्वामीको उसका दर्शन नहीं होता है ॥ ९१॥ स्वामीके प्रिय पुरुषपर प्रेमभाव रखे, और स्वामीके वैरीपर वैरभाव रखे । स्वामीकी इच्छाके अनुसार ही सेवकको नित्य कार्यमें प्रवर्तन करना चाहिए ॥९२॥ स्वामीके द्वारा प्रसन्नतासे दिये गये वस्त्र और अलंकरण आदिको प्रीति-पूर्वक स्वयं घारण करना चाहिए। तथा स्वामीके आगे उन्हें बन्य पुरुषको नहीं देना चाहिए।।९३॥ स्वामीसे अधिक या समान बेषघारण करना सेवकको योग्य नहीं है। स्वामीके सामने ढीला वस्त्र पहिरना, छीकना और जंभाई छेना उचित नहीं है। तथा स्वामीकी स्त्रीको भी नहीं देखे ॥९४॥ उवासी, डकार, हुँसी आदिको मख ढँककर करे। तथा सभामें नासा-मछका शोधना और हाथोंका मोडना भी उचित नहीं है। १९५। सभामें पालचो मार करके भी न बैठे, न पैरोंको पसारे, न निद्रा लेबे, न विकथा करे और न कोई खोटी क्रियाको ही करे ॥९६॥ सेवकको सावधानीसे स्वामीके बचन सुनना चाहिए। स्वामीके द्वारा कोई कार्य करनेके लिए कहा बाबे तो उसके उत्तरमें एक बचन आदि से न बोले। किन्तु वादर-सूचक बहुबचनका प्रयोग करे ॥९७॥ जिसमें आज्ञा, लाम खादि सभी लोकोत्तर गुण हैं, ऐसे स्वामीका सेवकको कभी अपमान या अवहेलना नहीं करनी चाहिए ॥९८॥ यदि कदाचित स्वामी कोई अनुक्ति वा रीवमरी बात कहे, तो एकान्तमें मध्र वाक्योंसे स्वामीको मीर्ग बुर्याचि स्वामी पुरस्त्ययस्त्रमते । प्रमोरचे न कुर्वाच्य वैरिको युनकीर्रामम् ॥१०० प्रमोः प्रसावेद्धाः प्रकृतिनेव कीययेत् । व्यापारितस्य कार्येषु याचेताध्यम पीरवम् ॥१०१ । कोप्यस्त्रभविद्यस्त्र कार्येषु याचेताध्यम पीरवम् ॥१०२ । कोप्यस्त्रभविद्यस्त्र विद्यस्त कार्येषु याचेताध्यम् ॥१०२ । कृरके वृतिः याचे रिकते वास्त्रवापनम् । स्तिन्वोत्तिरस्त्रामं व विरस्तप्रभुकस्त्रमम् ॥१०३ यापनुष्त्रो ति नाकोकन्यास्त्रश्तिरवर्शनम् । वोयोत्तिरप्रवानं व विरस्तप्रभुकस्त्रमम् ॥१०४ वोवेषणं न तस्याच्यः सेवकः समुजोऽविदेः । वृत्रवोष्ट्रमग्राहितः किन्नु केनाप्यपास्यते ॥१०५ वस्त्रविष्णं वसारपुरवस्त्रम् स्त्रवाः । वस्त्रव्यव्यति विद्यं पृत्रवेष्ट्यं व्यापायिकः ॥१०६ वन्तर्येः किन्नते वस्त्रवेष्ट्यं वसार्वेष्ट्यं वस्त्रविष्ट्यं वस्त्रविष्ट्यं वस्त्रविष्ट्यं वस्त्रविष्ट्यं वस्त्रविष्ट्यं वस्त्रविष्ट्यं वस्त्रविष्ट्यं वस्त्रविष्ट्यं वस्त्रविष्ट्रविष्ट्यं वस्त्रविष्ट्यं वस्त्रविष्टं वस्त्रविष्टं स्त्रविष्टं स्त्रविष्ट

शान्त करे, किन्तु तत्काल ही उसके कथनकी अवहेलना न करे । अन्यथा वह सेवक स्वयं उपेक्षित हो जायगा ॥९९॥ यदि स्वामी योग्य भी कही गई बातकी अवमानना या उपेक्षा करे, तो सेवकको मौन-धारण करना चाहिए। तथा स्वामीके वागे उनके वैरीका कभी गुणगान नहीं करना चाहिए।।१००॥ स्वामीकी प्रसन्तता नहीं पानेपर भी सेवकको अपनी प्रकृति कुपित नहीं करनी चाहिए। स्वामीके द्वारा कार्योंमें लगाये जानेपर और भी अधिक पुरुषार्थवाले कार्यंकी याचना करनी चाहिए।।१०१॥

क्रोध या प्रसादके चिह्नोंसे, वचनोंसे अथवा चेष्टासे स्वामीके मनको अपने विषयमें अनुरक्त या विरक्त जानना चाहिए ॥१०२॥ विलाई देनेपर हर्ष प्रकट करे, समीप पहुँचनेपर धैर्य प्रविद्यत्त हो, लड़े होनेपर आसन देवे, स्नेहमरे वचन कहे और जो सेवक कहे उसे करे तो ये सब स्वामीके प्रसन्न होनेके लक्षण हैं ॥१०२॥ आपित्तसे युक्त होनेपर भी नहीं देखे, मानहानि करे, दर्शन न दे, दोषोंको कहे और आसन प्रदान न करे, तो ये सब स्वामीकी विरक्ताके लक्षण हैं ॥१०४॥ अनेक गुणोंसे युक्त सेवक किसी एक दोषके कारण स्वामीकनोंको नहीं छोड़ना चाहिए। धुँआके दोषके भयसे क्या अग्नि किसीके द्वारा त्यांगी वाती है ? नहीं त्यांगी जाती ॥ १०५॥

संबलसे भी चंचल धन प्रशंसाके योग्य है। इसलिए पुरुषको धनका संग्रह करना चाहिए। ध्यवसायी पुरुष असत् भी धनका उपार्जन करते हैं ॥१०६॥ अहो, अधिक कहनेसे क्या लाभ है, व्यवसाय करना लक्ष्मीका मुख है। बतएव दयाके कार्य करनेके लिए उस लक्ष्मीका उपार्जन करना ही चाहिए, जो कि दान और भोगोंको करनेवाली है।।१०७॥ ब्यापारमें उपार्जित धनके इस प्रकारसे बार माग करना चाहिए—एक भाग भण्डारमें रखे, एक भाग धर्मकार्यमें लगावे, एक भाग अपने भोग-उपभोगमें खर्च करे और एक माग अपने अधीन पोध्यवर्गक पोषणमें लगावे।।१०८॥ जो पुरुष इस शास्त्रीय विधिसे लक्ष्मीका लालन-पालन नहीं करता है, वह सर्वथा ही सम्पूर्ण पुरुषायाँसे वहिष्कृत रहता है।।१०९॥ वह लक्ष्मी संरक्षण और व्यवसायसे पैदा होती है। बैसे कि वयकि वल-प्रवाहसे वन-ज्यानके हरे-भरे रहनेकी कामना की जाती है।।११०॥

पुष्पमेष मुद्दः केऽपि प्रमाणीकुर्वतेऽस्तराः । निरीक्य तद्वतां द्वारि ताम्यतो व्यवसायिनः ॥११२ सब्युक्तं यतः पुष्पमिष निर्व्यवसायकम् । सर्वया फलयम्नात्र कदाचिदवलोक्यते ॥११३ द्वी तवेतौ ततो लक्ष्म्या हेतू न तु पृथक्-पृथक् । तेन कार्यो न गृहस्येन व्यवसायोऽनुवासरे ॥११४ कालेन सुचितं वस्त्रममलं सदनं निजम् । वर्षोप्यर्थाविकाश्येतद्व्यवसायतरोः फलम् ॥११५ इत्यं किल द्वितीय-तृतीय-प्रहरार्थमिकलमिष । हट्टे कुर्वन्तः सन्तः इत्यविष्यौ नात्र मुद्दान्ति ॥११६

इति श्री कुन्दकुन्दस्वामिविरचिते श्रावकाचारे दिनचर्यायां द्वितीयोल्लासः ।

मनुष्योंका वह व्यवसाय भी पुष्यकी निपुणताकी सहायतासे सफल होता है। जैसे कि जलके सिंचनसे वृक्ष फलीभूत होता है ॥१११॥

पुण्यवालोंके द्वारपर व्यवसायी लोगोंको तमतमाते हुए खड़े देखकर कितने ही आलसी पुरुष बार-बार पुण्यको ही प्रमाण मानते हैं ॥११२॥ किन्तु उनका यह मानना अयुक्त है, क्योंकि पुण्य भी व्यवसायके विना सर्व प्रकारसे फलता हुआ कभी भी यहाँ दिखाई नहीं देता है ॥११३॥ इसलिए पुण्य और व्यवसाय ये दोनों ही लक्ष्मीकी प्राप्तिके कारण है। ये पुण्यक् लक्ष्मीकी प्राप्तिके कारण नहीं हैं। इसलिए गृहस्थको प्रतिदिन केवल व्यवसाय ही नहीं करना चाहिए। (अपि तु पुण्यका भी उपाजन करना चाहिए) ॥११४॥ समयके अनुसार निर्मल उत्तम उचित वस्तु मिलना, अपना सुन्दर भवन होना, धन और धन-प्राप्तिके उपायोंका संयोग होना, ये सब व्यवसायक्ष्पी वृक्षके फल हैं॥११५॥

इस प्रकार व्यवसायी पुरुष दूसरे और तीसरे पहरके अर्थ भागतक या तीसरे तक भी हाट-बाजारमें व्यवसाय करते हैं। क्योंकि सज्जन पुरुष इस लोकमें अपने कर्तव्यको करनेमें विमोहित नहीं होते हैं। किन्तु उल्लास-पूर्वक अपने कर्तव्यका पालन करते हैं।।११६।।

> इस प्रकार श्रीकुन्दकुन्दस्यामि-विरचित श्रावकाचारमें दिनचयिक वर्णन करनेमें दूसरा उल्लास पूर्ण हुआ।

### अथ तृतीयोल्हासः

बहिस्तोऽन्यागतो गेहमुपविश्य क्षणं सुधीः । कुर्याव् वस्त्रपरावतं वेहशीचावि कर्मं च ॥१
स्यूक्षसूक्ष्मविभागेन जीवाः संसारिणो द्विधा । मनोवाक्काययोगस्तान् गृही हिन्तः निरन्तरम् ॥२
पीवणी सण्डनी चुल्ही गर्गरी वर्धनी तथा । असी पापकराः पद्म गृहिणो धर्मवाधकाः ॥३
गवितोऽस्ति गृहस्थस्य सत्यातकविद्यातकः । धर्मः सविस्तरो वृद्धेरधोकस्तं समाचरेत् ॥४
वया वानं वसो वेवपूजा भक्तिगुरी क्षमा । सत्यं शौकस्तयोऽस्तेयं धर्मोऽयं गृहविधिनाम् ॥५
अनन्यकन्यं सौजन्यं निर्माय (?) मधुरा गिरः । सारः परोपकारक्व धर्म-कर्मविद्यासिवम् ॥६
वीनोद्धरणमद्रोहो विनयेन्द्रियसंयमौ । न्यायवृत्तिमृंदुत्वं च धर्मोऽयं पापसंख्रिवे ॥७
इत्वा माध्याह्मिकी पूजां निवेश्यान्तावि भाजने । नरः स्वगृहवेवेन्योऽन्यवेवेन्यक्व ढौकते ॥८
अतिथीर्नावनो दुःस्थान् भक्ति-शक्त्यमुकम्पनैः । इत्या इताधिनौक्तियाद् भोक्तुं युक्तं महास्मना ॥९
अनाहृतमविद्यातं वानकाले समागतम् । जानीयावित्यि प्राज्ञ एतस्माद् व्यस्थये परम् ॥१०

बार्संस्तृवाक्षुधान्यां योऽपि त्रस्तो वा स्वमन्विरम् । बागतः सोऽतिथिः पूज्यो विशेषेण मनीविणा ॥११

बाहिरसे घर आये हुए बुद्धिमान् पुरुषको कुछ क्षण बैठकर वस्त्रोंका परिवर्तन और शारीरिक शौच आदि कार्य करना चाहिए ॥१॥ स्थूल (त्रस) और सूक्ष्म (स्थावर) के विभागसे संसारी जीव दो प्रकारके कहे गये हैं। गृहस्य मनुष्य गृह-कार्योंको करते हुए मन वच कार्यके योगसे उन जीवोंको निरन्तर मारता है।।२॥ चक्की, उसली, चूल्हा, जलकुम्भी और बुहारीके ये पाप-कारक पाँच कार्य गृहस्थके धर्म-सेवनमें बाधक हैं ॥३॥ इन पाँचों पापोंका विनाश करनेवाला गृहस्थके धर्मका विस्तार वृद्ध पुरुषोंने कहा है। इसलिए धर्मेंक्षणी लक्ष्मीसे रहित गृहस्थको उसका सदा आचरण करना चाहिए ॥४॥ दया, दान, इन्द्रिय-दमन, देव-पूजन, गुरु-भिवत, क्षमा, सत्य, धौच, तपका आचरण और चोरीका परित्याग यह गृहस्थोंका धर्म कहा गया है ॥५॥ अन्य पुरुषोंमें नहीं पायी जानेवाली सज्जनताको धारण करके मधुर वाणी बोलना, और परका उपकार करना, यह धर्मके जानकारोंका सारभूत कर्तव्य है ॥६॥ दीन-हीन जनोंका उद्धार करना, किसीसे द्रोह नहीं करना, विनय भाव रखना, इन्द्रियोंका संयम पालना, न्यायपूर्वक जीविकोपार्जन करना और मृदुतासे व्यवहार करना, यह व्यवहारिक धर्म गृहस्थके पापोंका विच्छेद करनेके लिए आवश्यक है।।७॥

गृहस्य मनुष्य मध्याह्न कालकी पूजाको करके अन्नादिको पात्रमें रखकर अपने घरके देवोंके लिए और अन्य देवोंके लिए समर्पण करता है ॥८॥ अतिथि जनोंको, याचकोंको और दुखित-मुखितोंको मिक और शक्तिके अनुसार द्यापूर्वक मोजन कराके इतार्थी महापुरुषको अपने औचित्यके साथ भोजन कराना योग्य है ॥९॥ विना बुलाये, अज्ञात और दानके समय आये हुए पुरुषको बुद्धिमान् मनुष्य अतिथि जाने। इससे विपरीत पुरुषको अभ्यागत आदि जानना चाहिए॥१०॥ जो मूख-प्याससे पीढ़ित है, अथवा अन्य प्रकारसे दु:सी है, ऐसा जो मनुष्य अपने

कोविदोऽयवा मूर्लो मित्रं वा यदि वा रिपुः । निवानं स्वर्गभोगानामशनावसरेऽतिथिः ॥१२ न प्रश्नो जन्मनः कार्यो न गोत्राचारघोरपि । श्रुति-सांख्याविसूद्धानां सर्वधर्मभयोऽतिथिः ॥१३ तिथिपर्वहर्षेक्षोकास्त्यक्ता येन महात्मना । घीमद्भिः सोऽतिथिर्मान्यः परः प्राघूणिको मतः ॥१४ मन्विराद्विगुणो यस्य गच्छस्यतिथिपुङ्गवः । जायते महतो तस्य पुण्यहानिर्मनस्विनः ॥१५

#### उक्तं च-

अतिषियंस्य भग्नाशो गृहावतिनिवर्तते । स तस्मै बुष्कृतं दस्या पुष्पमादाय गच्छति ॥१६ सुषाक्रान्तस्य जीवस्य पञ्च नश्यस्यसंशयम् । सुवासनेन्द्रियबलं धर्मकृतिरती स्मृतिः ॥१७ एकतः कुरुते वाञ्छां चासवः कौटकोऽन्यतः । आहारस्य ततो दसैर्वानं देयं शुभाधिमिः ॥१८ देवसाभुपुरस्वामिस्वजने व्यसने सति । प्रहणे न च भोक्तव्यं सत्यां शक्तौ विदेकिना ॥१९ पितुर्मातुः शिश्कृतां च गर्भिणोवृद्धरोगिणाम् । प्रवमं भोजनं दस्या स्वयं भोक्तव्यपुत्तमैः ॥२० चतुष्पदानां सर्वेषां वृतानां च तथा नृणाम् । चिन्तां विधाय धर्मन्नः स्वयं भृञ्जीत नान्यचा ॥२१ जलपानं पिपासायां बुभुसायां च भोजनम् । वायुर्वलं च धर्मं च संवर्षयित देहिनाम् ॥२२

घर पर आया हो तो वह अतिथि विशेष रूपसे मनीषी पुरुषके द्वारा पूजनेके योग्य है ॥११॥ मोजनके समय पर घर आया हुआ अतिथि चाहे विद्वान् हो, अथवा मूर्खं हो, मित्र हो, यदि वा शत्रु हो, किन्तु वह गृहस्थके लिए स्वगंके भोगोंका कारण है ॥१२॥ भोजनके समय घरपर आये हुए अतिथिसे न जन्मका प्रश्न करना चाहिए कि तुम्हारा किस कुलमें जन्म हुआ है ? और न गोत्र और आचारको भी पूछना चाहिए। तुमने क्या ।पढ़ा है, ऐसा शास्त्र-विषयक एवं सांख्यादि वेच-सम्बन्धी भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि अतिथि सर्वदेव स्वरूप माना गया है ॥१३॥ जिस महात्माने तिथि, पर्व, हपं और शोकका त्याग कर दिया है, बुद्धिमानोंके द्वारा वह अतिथि मान्य है। इससे भिन्न पुरुष प्राचूणिक (पाहुना) माना जाता है ॥१४॥

जिस गृहस्थके घरसे श्रेष्ठ अतिथि आहारके बिना जाता है, उस मनस्वीके पुण्यको भारी हानि होती है। ।१५॥ कहा भी है—जिसके घरसे अतिथि निराश होकर वापिस लौटता है, वह उस गृहस्थके लिए दुष्कृत (पाप) देकर और पुण्य लेकर जाता है। ।१६॥ भूससे पीड़ित पुरुषके सुवासना (उत्तम भावना) इन्द्रिय-बल, धर्म-कार्य, धर्मानुराग और स्मरण शक्ति ये पांच कार्य नि:सन्देह नष्ट हो जाते हैं। १६७। एक ओर देव-पुरुष आहार देनेकी इच्छा करता है और दूसरी और कीटक (सुद्र प्राणी) लेनेकी इच्छा करता है। इसलिए कल्याणके इच्छुक दक्ष जनोंको आहारका दान अवश्य ही देना चाहिए। ।१८॥

देव, साधु, नगरका स्वामी और स्वजन इनके कष्टमें पड़नेपर तथा सूर्य-चन्द्रके ग्रहण होने पर विवेकी पुरुषको शक्तिके होते हुए भोजन नहीं करना चाहिए॥१९॥ पिताको, माताको, बालकोंको गींमणी स्त्रीको, वृद्ध जनोंको और रोगियोंको पहिले भोजन देकर पीछे उत्तम पुरुषोंको स्वयं भोजन करना चाहिए॥२०॥ घरपर रखे हुए गाय, भैंस आदि चौपायोंकी, तथा अपने आश्रित मनुष्योंकी भोजन-सम्बन्धी चिन्ता करके धर्मं पुरुषको पीछे स्वयं भोजन करना चाहिए, अन्यया नहीं॥२१॥

प्यास लगनेपर जलपान करना और सानेकी इच्छा होनेपर मोजन करना प्राणियोंके बायु,

मजीर्जे पुनराहारो गृह्यमानः प्रकोपयेत् । बातं पितं तथा रलेकादोयमाशु शरीरिकाम् ॥१३ रोगोत्पत्तिः किलाजीर्जाण्यसुर्धा तत्पुनः स्मृतः । रसशेषाम-विष्टक्य-विपक्वादिविभेदतः ॥२४ रसशेषे भवेजजूनमा समुद्गारस्तथामिके । अङ्गनङ्गद्भव विष्टक्ये धूमोद्गारः विपक्वतः ॥२५ निद्वानुवमन-स्वेद-जलपानादिकमंभिः । सदा पध्या विवादान्ता शान्तिसायात्यनुक्रमात् ॥२६ स्वस्थानस्थेतु दोषेषु जीर्जेऽस्यबहृते पुनः । स्थातौ स्पष्टौ शहन्मूत्रवेगौ वातानुलोस्यतः ॥२७ स्रोतोसुस्रहृदुद्गारा विश्वदाः स्पृः क्षणास्था । स्पष्टत्वक्रम्थये (?) स्थातौ तवेन्द्रियकारीरयोः ॥२८

वितप्रातश्च सन्ध्यायां रात्रौ कुवंन् पवि व्रकन् । सव्याकृत्रौ बलपाणिश्च नास्रात्पाणिस्थितं तथा ॥२९

संकाशे सातपे सान्धकारे द्रुमतले तथा । कवाधिवपि माश्मीयादूर्ध्वीकृत्य च तर्जनीम् ॥३० वधीतमुसहस्ताङ्घ्रिनंग्नश्च मलिनांशुकः । सध्यहस्तेन नाश्मीयात्पात्रे मुखीत न क्रिकत् ॥३१ एकवस्त्रान्वितश्चाद्रंवासोवेण्टितमस्तकः । अपवित्रोऽतिगाद्धर्यंश्च न भुक्षीत विचक्षणः ॥३२

वल और धर्मको बढ़ाता है ॥२२॥ अन्नका अजीर्ण होनेपर ग्रहण किया जानेबाला आहार शरीर-धारियोंके वात, पित्त और कफके दोषको शीघ्र प्रकृपित करता है ॥२३॥ अजीणंसे जिन रोगोंकी उत्पत्ति होती है, वे रस-शेष, आम-विकार, विष्टब्धता और विपक्वता आदिके मेदसे चार प्रकारके माने गये हैं ॥२४॥ रस-शेष होनेपर जंभाई आती है, आम-विकार होनेपर डकारें आती हैं, विष्टब्धता होनेपर अंग-मंग होता है और विपन्वतासे धूमोद्गार ( सट्टी डकारोंका आना ) होता है।।२५॥ इन चारों दोषोंसे आक्रान्त को मनुष्य अपने दोषोंका अन्त करना चाहते हैं उन्हें अनुक्रमसे निद्रा लेना, वमन करना, प्रस्वेद (पसीना) लेना और जलपान आदि करना चाहिए। भावार्थ--रसशेष अजीर्णके होनेपर निद्रा छेवे, बाम-विकारके होनेपर वमन करे, विष्टब्धताके होनेपर पसीना लेवे और विपक्कताके होनेपर जलको खूब पीवे। इन उपायोंसे शान्ति प्राप्त होती है तथा पथ्या (हरड) तो चारों प्रकारोंके अजीणोंमें सदा निविवाद गणकारी है ॥२६॥ चारों प्रकारके अजीर्ण दोषोंके स्वस्थानस्य हो जानेपर अर्थात शान्त हो जानेपर और वात, पित्त, कफके साम्य होनेपर, तथा पुनः खाये गये भोजनके जीर्ण अर्थात् भलीभांतिसे परिपाक होनेपर वातको अनुलोमतासे मल और मूत्रका वेग स्पष्ट स्वाभाविकरूपसे होने लगता है, यह प्रस्थात ही है ॥२७॥ उपर्युक्त चारों प्रतीकारोंसे शरीरके मरु-प्रवाही स्रोत, मुख, हृदय और उद्गार (डकार) क्षणमात्रमें विशुद्ध (निर्मल) हो जाते हैं, तथा शरीर और इन्द्रियोंमें स्पष्टला और स्फूर्तिकी प्राप्ति होती है ॥२८॥

अति प्रातःकालमें, सायंकालमें, रात्रिमें, मागेंमें गमन करते हुए और वाम पैरपर हाथ रखकर हाथमें रखी वस्तु कभी नहीं खाना चाहिए ॥२९॥ सूर्यंके आतापवाले स्थानपर, संकाश (तत्सहश उष्णस्थान) स्थानपर, अन्वकारयुक्त मकानमें और वृक्षके नीचे बैठकर तथा तर्जनीको केंची करके कदाचित् भी नहीं खाना चाहिए ॥३०॥ बिना मुख, हाथ और पैरोंको धोये, नंगे शरीर और मिलन वस्त्र पहने हुए तथा वाम हाथसे कभी नहीं खावे। तथा कहींपर किसोके पात्रमें अथवा जिस पात्रमें भोजन बना हो उसी पात्रमें भी भोजन नहीं करना चाहिए ॥३१॥ एक वस्त्र पहिनकर और गीले वस्त्रसे मस्तकको वक्कर, अपवित्रता और अतिगृद्धतासे बुद्धिमान् पृष्ठको कभी नहीं खाना चाहिए ॥३२॥

उपानस्सिहितो व्यविशास्य भूमिसंस्थितः । पर्वञ्चन्यो विविध्यान्याननो नाद्यात्कदायन ॥३३ वासनस्थोऽपदो नाद्यात् स्वयान्यान्द्रीनिरोक्षितः । पतिसैश्य तथा रफुटिते भाजने मिलने तथा ॥३४ अमेध्यसम्भवं नाद्याद् हृष्टो भूणाविधातकैः । रजस्यकापरिष्कुष्टमद्राताङ्गः श्वपक्षिभिः ॥३५ वज्ञातगममज्ञातं पुनच्च्योक्कृतं सदा । युक्तं वज्यवयाशस्त्रीनीद्याद्वन्त्रविकारकृत् ॥३६ वाह्यानोत्पावितप्रीतिः कृतवेवाभिधास्मृतिः । समपुष्ट्यमस्युक्वीनिविष्टं विष्टरे स्थिरे ॥३७ मातृत्वस्यवन्त्रविकामामिभार्याद्येः पक्षमावरात् । ग्रुविभिर्युक्तिवाद्वित्रविद्यं वसं वाद्याज्जनैः स्वकैः ॥३८

कुक्षम्मरिनं कोऽध्यत्र बह्माबारः पुर्माश्य यः । ततस्तत्कालमायातान् भोजयेव् बान्ववाविकान् ॥३९

बत्वा वानं सुपात्राय स्मृत्वा च परमेष्ठिनम् । येऽक्तन्ति ते नरा बन्या किमन्यैश्च नराधमैः ॥४० ज्ञानपुक्तः क्रियाधारः सुपात्रमभिषीयते । वसं बहुकलं तत्र घेनुक्षेत्रनिवर्शनात् ॥४१ कृतमौनमचक्राङ्गं बहद्दक्षिणनासिकम् । प्रतिभक्षसमाञ्चाणहतदृग्वोषविक्रियम् ॥४२

जूतोंको पहिने हुए, ज्यग्रचित्त होकर भिमिमं बैठकर, पलंग-खाटपर बैठकर, दक्षिण दिशा और विदिशाओंको ओर मुख करके भी कभी नहीं खावे।।३३॥ गादी आदि आसनपर बैठकर, अयोग्य स्थानपर बैठकर, कुत्तों और चाण्डालोंके द्वारा देखे जाते हुए, तथा जाति और धमंसे पितत पुरुषोंके साथ, फूटे और मैले भाजनमें भी रखे हुए भोजनको नहीं खावे।।३४॥ अपवित्र वस्तु जनित भोजन नहीं खावे। तथा भ्रूण आदिकी हत्या करनेवालोंके द्वारा देखा गया, रज-स्वलाके द्वारा बनाया गया, परोसा गया या छुआ भोजन भी नहीं खावे। क्वान (कुत्ता) और पक्षी आदिके द्वारा जिसका शरीर सूंघ लिया गया हो, उस पुरुषको भी तत्काल भोजन नहीं करना चाहिए। (किन्तु शुद्ध होनेके बाद ही खाना चाहिए)॥३५॥ अज्ञात स्थानसे आये हुए भोजनको, अज्ञात वस्तुको, तथा पुन: उष्ण किये गये भोजनको भी नहीं खावे। मुखसे वच-वच या चप-चप शब्द करते और मुखको विकृत करते हुए भी नहीं खाना चाहिए॥३६॥ भोजनकं लिए बुलानेसे जिसके प्रीति उत्पत्न हुई है और जिसने अपने इष्टदेवके नामका स्मरण किया है, ऐसा गृहस्थ मनुष्य समान पृथ्वीपर रखे हुए न अति ऊँचे और न अति नीचे ऐसे स्थिर आसनपर बैठकर माता, सासु, अस्विका, मामी और भार्या आदिके द्वारा पकाये गये तथा पिवत्रतायुक्त और युक्तिवाले व्यक्तियोंके द्वारा आदरपूर्वक परोसे गये आहारको अपने आत्मीय जनोंके साथ भोजन करे।।३७-३८॥

इस लोकमें कोई केवल अपनी कुक्षिको भरने वाला न हो। किन्तु जो पुरुष बहुत पुरुषोंके जीवनका आघार है, उसे चाहिए कि वह भोजनके समय आग्रे हुए व्यक्तियोंको और बन्धु-बान्धव जनोंको भोजन करावे ॥३९॥ जो पुरुष सुपात्रके लिए दानको देकर और पंच परमेष्ठियोंका स्मरण करके भोजन करते हैं, वे पुरुष घन्य हैं,। अन्य पुरुष जो ऐसा नहीं करते हैं उन अधम ममुख्योंसे क्या लाभ है ॥४०॥

जो पुरुष ज्ञानसे युक्त है और क्रिया-चारित्रका आधार है वह सुपात्र कहा जाता है उसे दिया गया दान बहुत फलको फलता है, जिस प्रकारसे कि गायको खिलाया गया भोजन बहुत मिट्ट दुग्धको देता है, तथा उत्तम क्षेत्रमें बोया नया बीज भारी सुफलको देता है।।४१।। जब नासिकाका दक्षिण स्वर प्रवाहमान हो, तब मौन-पूर्वक अंगको सीधा करके प्रत्येक भक्ष्य वस्सूकी

मातिकारं न चात्यस्तं नात्युष्यं नातिकीतकम् । नातिकाकं नातिगीत्यं मुक्तरोचकमुण्यकैः ॥४३ मुत्त्वादु विमतात्यावं विकथापरिविज्ञतम् । शास्त्रविज्ञतिनःशेवाहारत्यागमनोहरम् ॥४४ मिलकाल्य्रतिमुंदतं नात्याहारमनत्यकम् । प्रतिवस्तुप्रधानात्रं सङ्कृत्यस्वादुसुन्वरम् ॥४५ विपन्नसृतपानीयमधंभुक्ते महाभृतिः । मुज्जीत वर्वयम्त्रते छन्नाह्वं (?) पुष्कणं जलम् ॥४६ सुन्निग्धं मधुरं पूर्वमक्तीयाविज्ञते रसैः । कवायान्त्री च मध्ये च पर्यन्ते कदुतिक्तकम् ॥४७ नामिश्रं लवणं ग्राह्यं तन्नाद्याक्य पिपासितः । रसानिप न वैरस्यहेतून् संयोजयित्मयः ॥४८ त्यजेत् शारप्रभूतान्नमन्नं वध्नाधिकं त्यजेत् । कवत्यिप्रमुखेयुंक्तमुख्यिकं वाऽविलं त्यजेत् ॥४९ चन्त्वा नवप्रसूताया वज्ञाहान्तमंत्रं पयः । वारच्यकाविकोष्टुक्ष्यं तथा चैक्काणं त्यजेत् ॥५० निःस्वावमन्नं कदु वाऽङ्कृद्धमायभयो यवि । तत्त्वस्यान्यस्य वा कव्दं मृत्युः स्वस्याक्षौ युनः ॥५१ भोजनानन्तरं सर्वरसिल्पतेन पाणिना । एकः प्रतिविने पेयो जलस्य चुलुकोऽज्ञिना ॥५२ न विवेत्यञ्चवत्तोऽयं पीतक्षेवं तु वर्जयेत् । यथानाक्षिलना पेयं पयः पर्यं मितं पतः ॥५३ करेण सल्लावेजं न गण्डौ नापरं करम् । त स्पृकोत् किञ्चित्रस्वष्टव्ये जानुनिधिये ॥५४ करेण सल्लावेजं न गण्डौ नापरं करम् । त स्पृकोत् किञ्चित्रस्वष्टव्ये जानुनिधिये ॥५४

गन्धको लेता हुआ और अपनो दृष्टिके दोर्षावकारको दूर करता हुआ अर्थात् भोज्य पदार्थीको आंखोंसे भली-भांति देखता हुआ मोजन करे ॥४२॥ भोजन न अतिखारा हो, न अधिक खट्टा हो, न अति उष्ण हो और न अति शीतल हो, न अधिक शाक वाला हो, और न अति गुड़-शक्कर वाला हो। किन्तु अच्छी तरहसे मुखको रुचिकर हो, सुस्वादु हो, अस्वादु न हो, ऐसे भोजनको विकथाएँ न करते हए खावे। वह भोजन शास्त्र-निषिद्ध, समस्त प्रकारके अभक्ष्य आहारसे रहित और मनको हरण करने वाला हो ॥४३-४४॥ भोजन मक्खियों और मकड़ी-जालादिसे विमुक्त हो, न बहुत अधिक हो और न बिलकूल कम हो, प्रत्येक भोज्य वस्तू श्रेष्ठ हो, मनमें संकल्पित स्वादसे सुन्दर हो ॥४५॥ पीनेका जल शुद्ध, वस्त्र-निःसत ( गालित ) या प्रासूक हो, उसे आधे भोजन करनेपर अर्थात् मध्यमें पीवे। अधिक जल न पीवे। अन्तमें अधिक जल-पानका परिहार करते हुए भोजन करे ॥४६॥ भोजन करते हुए सबसे पहिले मिष्ट रसोंसे युक्त स्निग्ध मधुर पदार्थ लावे, मध्यमें कसैले और खट्टे पदार्थोंको लावे और सबसे अन्तमें कट और तिक रसवाले नमकीन-पापड आदिको खावे ॥४७॥ अन्य वस्तुओंसे नहीं मिले हुए कोरे नमकको नहीं ग्रहण करना चाहिए। जब प्यास अधिक लगी हो, तब भोजन न करे (किन्तु पानी पीवे )। विरसताके कारणभूत विरोधी रसोंको भी परस्पर न मिलावे ॥४८॥ दूधकी अधिकतावाले अन्नका त्याग करे, दहीकी बहुलतावाले अन्नको भी छोड़े। कड़ी और खोटी गुठलीकी अधिकतावाले शाक-फलादिसे युक्त तथा उच्छिष्ट सभी प्रकारके आहारका परित्यागं करे ॥४९॥ नवप्रसूता गायका दूघ दश दिन तक ग्रहण न करे। जंगली मेड्-बकरी, कंटनी और एक खर-टाप वाले पशुओंके दूधका भी त्याग करे ॥५०॥ जो भोजन स्वाद-रहित हो, कट्क हो, हृदयको प्रिय न हो, अथवा जीव-जन्तुओंका आश्रयभूत हो, जो अपनेको या अन्य प्राणीको कब्ट या मृत्यु-कारक हो, उसे ग्रहण न करें। जो भोजन अपने लिए अविकर हो, उसका भी परित्याग करे ॥५१॥

भोजनके अनन्तर सभी रसोंसे लिप्त हाथसे एक चुल्लुभर जल मनुष्यको प्रतिदिन पीना चाहिए ॥५२॥ मनुष्य जलको पशुके समान न पीचे और पीनेसे शेष रहे जलका परित्याग करे। क्योंकि अंजलीके द्वारा पिया गया परिमत्त जल पथ्य है ॥५३॥ जलसे गीले हाथके द्वारा न दोनों

उक्तं च---

मा करेण करं पार्षं मा गण्डौ मा च चक्षुवी । जानुनी स्पृद्ध राजेन्द्र भर्संच्या बहवो यदि ॥५४ समानजातिशीकाम्यां स्वसाम्याधिक्यसंस्पृद्धाम् । भोजनाय गृहे गण्डोन्न गण्डोहोबवतां गृहे ॥५६

मुमूर्वंवध्यचौराणां कृटिलालिङ्ग्विरिणाम् । बहुवैरियुतां कल्पयालोच्छिष्टान्नभोजिनाम् ॥५७ कुकमंजोविनामुप्रपिततासवपायनाम् । रङ्गोपजीविविकृतिस्वाम्यविकृतयोविताम् ॥५८ धर्मविकयिणां राज-महाराजविरोधिनाम् । स्वयं हिनष्यमानानां गृहे भोज्यं न जातुचित् ॥५९ अङ्गमवंन-नीहारभारोत्भेपोपवेशिनाम् । स्नानाद्यं च कियत्कालं भुक्त्वा कुर्यान्न बुद्धिमान् ॥६० भोजनान्तरं वामकटिस्थो घटिकाद्ययम् । शयोत निद्रया हीनं यद्वा पावशतद्वयम् ॥६१ वश्वतास्र्यलग्वतंपात्रे वृत्तीकृते सित । घटिकायां समुत्तेषो विधातक्यः वहङ्गुले ॥६२ विष्कम्भं तत्र कुर्वीत प्रमाणो द्वावशाङ्गुलम् । वष्टचाम्भःपलपूरेण घटिका सिद्धिरिष्यते ॥६३

गंडस्थलोंका स्पर्श करे, न दूसरे हाथका स्पर्श करे और न जानु-जंघाओंका ही स्पर्श करे।।५४।। कहा भी है —हे पार्थ (अर्जुन)। हाथसे हाथका स्पर्श न करो, न गंडस्थलोंका, न आँखों का और न दोनों जानुओंका ही स्पर्श करो। राजेन्द्र, यदि तुम्हारे आश्रित अनेक व्यक्ति भरण-पोषणके योग्य उपस्थित (तो उनको विना भोजन कराये स्वयं भोजन न करो) हैं॥५५॥

जो व्यक्ति तुम्हारी जाति और शीलसे समान है, अथवा जो अपनी समानतासे अधिकता वाले हैं और स्पशं करनेके योग्य हैं उनके घर पर भोजनके लिए जावे। किन्तु दोष-युक्त पुरुषोंके घर भोजनके लिए न जावे।।५६।। जो व्यक्ति मरनेके इच्छुक हैं, वध करनेके योग्य हैं, चोर हैं, कुटिल है, कुलिंगी हैं, वैरी हैं, जिनके अनेक लोग शत्रु हैं, कल्पपाल (मद्म-विक्रेता) हैं, उन्छिष्ट (जूँठे) अन्नके खानेवाले हैं, खोटे कमों से आजीविका करने वाले हैं, उग्र हैं, पितत हैं, मद्म-पान करने वाले हैं, वस्त्रादि रंग करके जीवन-यापन करते हैं, विकार-युक्त है, जिनकी स्त्रियां भी विकार-युक्त हैं, धर्मको बेचने वाले हैं, राजा-महाराजाओंके विरोधी हैं, और जो स्वयं मारे जाने वाले हैं ऐसे लोगोंके घरपर कदाचित् भी भोजन नहीं करना चाहिए ॥५७-५९॥ इसी प्रकार जो शरीर-मद्देन करने वाले हैं, मल-यूत्रादिका भार क्षे पण करते हैं और जो उनके समीप निवास करते हैं उनके घर भी भोजन नहीं करना चाहिए। तथा बुद्धिमान् पुरुषको भोजन करके कुछ काल तक स्नानादि भी नहीं करना चाहिए।।

भोजनके पश्चात् वाम कटिस्थ होकर दो घटिका (घड़ी) तक निद्रा न लेकर विश्राम करे। अथवा दो सौ पद- (कदम-) प्रमाण परिश्रमण करे।।६१॥

घटिकाका प्रमाण निकालनेकी विधि यह है—ताँबेके दश पल (माप विशेष) प्रमाण छह अंगुल ऊँचा पात्र बनावे, उसका विष्कम्म। (विस्तार) बारह अंगुलका हो और उसके भीतर साठ चिह्न बनावे। उन सभी चिह्नोंके जलसे पूरित प्रमाण कालको सज्जन लोग एक घटी कहते हैं ॥६२-६३॥

विशेषार्थ—घटिकाका प्रमाण निकालनेकी विधि-तांबेके दशपल (मापविशेष) प्रमाण छह अंगुल उँचाईके गोल आकारवाले पात्रको बनावे, जिसकी बौड़ाई बारह अंगुल हो । उस

चतुर्वृक्तचरवर्गिरश्चरित्रश्चलदर्वविश्वती । यञ्चवद्यक्तिश्चविष चरवर्गिरशञ्चतुर्युतः ॥६४ विष्ठमद्भावशो वष्टीरशितिक्व द्विस्प्तितिः । वष्टिश्व विष्ठमासावी धृवाक्षः स्तसंयुताः ॥६५ रिवरिशणतः कृत्वा श्रेया छावा यवाति च । तवान्ते सप्तसंयुक्तिर्भागं कृत्वा धृवाक्ष्रुतः ॥६६ लग्वाक्ष्रुते चटीसंख्यां विवानीवाद बुधः सवा । वृष्ठित् गतकालस्य शेवस्यं त्वपराह्निते ॥६७ भित्रावाशी न विषय सये न म् छ ग नये (?) । सवत्यम्यवहार्येषु विवारलेखो हि किहिचित् ॥६८ वासं स स्विहता (?) सन्यगमीमिर्क्यणैः स्कुटैः । प्रयुक्तमरिभिर्युद्धं विषं जानन्ति तद्यथा ॥६९ अविवल्लेखं भवेदन्तं पच्यमानं विवान्तितम् । चिराक्य पच्यते सद्यः पक्षः पर्युवितोपमम् ॥७० स्तक्यं पूर्व्मीविनियुक्तं पिक्टलं चित्रकािक्वतम् । वर्णगन्धरसान्यत्वद्रवितं च प्रजायते ॥७१

गोल वृत्ताकार पात्रमें भीतर एक अंगुलमें दश चिह्न बनावे। इस प्रकार पूरे छह अंगुलमें साठ चिह्न बनावे। इस प्रकार यह घटिका यन्त्र बननेपर उसके नीचे तलभागके केन्द्रमें सूईके दशवें भाग-प्रमाण छंद बनाकर उसे किसी अन्य जल-परिपूरित पात्रमें डाल देवे। उस घटिका यन्त्ररूप ताम्रपात्रमें जितने चिह्नप्रमाण जल भरता जावे, उतने ही पल-प्रमाण काल जानना चाहिए। इस प्रकारसे पूरे छह अंगुल या साठ चिह्न प्रमाण जल भरनेपर एक घटीका प्रमाण होता है।

चैत्र आदि मासोंमें सौसे संयुत्त चवालीस (१४४) सौ से संयुत्त तीस (१३०) सौसे संयुत्त तीसके आधे अर्थात् पन्द्रह (११५) सौसे संयुत्त बीस (१२०) सौसे संयुत्त पन्द्रह (११५) सौसे संयुत्त तीस (१३०) सौसे संयुत्त चवालीस (१४४) सौसे संयुत्त साठ (१६०) सौसे संयुत्त साठ (१६०) सौसे संयुत्त साठ (१६०) सौसे संयुत्त अस्सी (१८०) सौसे संयुत्त साठ (१६०) और सौसे संयुत्त साठ (१६०) ये ध्रुवाङ्क होते हैं। सूर्यंको अपने दक्षिण भागकी ओर करके छाया जाननी चाहिए। उस छायाको पैरोंसे नाप लेनेपर जो संख्या आवे वह संख्या वर्तमान संवत्सरकी संख्यामें सात्त्युक्त जोड़कर जो राशि होगी उस राशिमें उस मासके ध्रुवाङ्क मेगा देनेपर जो लब्धाङ्क आवेगा, उत्तनी घटी-संख्या विद्वान् पुरुष जानें। यदि पूर्वाह्ममें छाया नापी गई है तो उत्तनी घटी-प्रमाण काल बीता है। एवं मध्याह्मोत्तर नापी गई छायाके लब्धाङ्क प्रमाण काल को ॥६४-६७॥

मित्रके द्वारा खिलाया गया जन्न मूर्च्छा आदि तीन लक्षणोंसे (मूर्च्छा, वमन और विरेचनसे) प्रमाणित होनेपर वह अन्न विष-मिश्रित है, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी भोज्य पदार्थोंमें विष-मिश्रणका प्रयोग होता है।।६८॥

खानेमें आनेवाली वस्तुओंमें कदाचित् किसीके द्वारा विषका मिश्रण भी हो सकता है ।।६८।। शत्रुओंके द्वारा प्रयुक्त विषको बुद्धिमान् पुरुष इन आगे कहे जानेवाले लक्षणोंसे आत्म-हितार्थं स्पष्टरूपसे जानते हैं। वे लक्षण इस प्रकार हैं—।।६९।। विषसे संयुक्त पकाया जानेवाला अन्न मलीभाँतिसे पकेगा नहीं, अथवा बहुत देरसे पकेगा। तथा पका हुआ अन्न शीघ्र ही वासे अन्नके समान हो जायगा।। ७०।। स्थिर कष्मासे विमुक्त हो जायगा, कीचड़ जैसा दिखेगा, वन्द्रकी चन्द्रिकासे युक्त अर्थोत् शीघ्र शीसल हो जायगा। तथा विष-मिश्रित अन्न स्वामाविक वर्ण, गन्ध और इससे भिन्न अन्य प्रकारके रससे दूषित हो जाता है।।७१॥ विषयुक्त व्यक्षन

१. मूल क्लोकका अर्थ वैद्यक-सम्मत दिया गया है। मूल पाठ प्रयस्त करने पर भी चुद्ध नहीं किया जा सका। ---सम्पादक

सिवाणि सणावेव शुष्यन्ति व्यञ्जनाम्यपि । क्याचे तु व्यावता केने समन्ताद् बुब्बुदास्तया ११७२ जायन्ते राजयो नीला रसे क्षीरे च लोहिताः । स्युमंद्यतोययोः कृष्णा दिन स्यामास्तु राजयः ११७३ तक्के च नील-पीता स्यास्कापोतामा तु मस्तुनि । कृष्णा सौवीरके राजिर्घृते तु जलसन्निभा ११७४ द्रवीवचे तु किपला क्षोद्रे सा किपला भवेत् । तेलेऽचणा बसागन्वः पाके वामे कलं कणात् ११७५ सपाकानां कलानां च प्रकोपः सहसा तचा । जायते ग्लानिरार्बाणां सङ्कोचकच विषाविह ११७६ शुक्काणां स्यामतोपेतं वैवर्ण्यं मृदुना पुनः । कर्कंक्षानां मृदूनां च काठिन्यं जायते क्षणात् ११७७

मालानां म्लानता स्वत्पो विकाशो गम्बहीनता । स्याद् धाममण्डलत्वं च संब्यानास्तरणेविवात् ॥७८

मणि-छोहमयानां च पात्राणां मलविष्यता । वर्णरागप्रभास्पर्धे गौरव-स्नेहसंक्षयः ॥७९ तन्त्रनां सततं रोमपक्ष्मणां च भवेद् विवाद् । सन्देहे तु परीक्षेत तान्यन्याविषु तद्यया ॥८० अस्ने हालाहलाकीणं क्षिप्तं वैद्यानरे भृशम् । एकावर्तस्तथा रूक्षो मुहुदचटचटायते ॥८१ इन्द्रायुधिमवानेकवर्णमालां वधाति च । स्फुरस्कुणपगन्धदच मन्दतेजादच जायते ॥८२

(शाक आदि) भी क्षणभरमें ही सूख जाते हैं। विष-मिश्रित (काढ़ा) यदि पक रहा हो तो सर्व ओर फेनमें बबूले उठने लगते हैं।।७२॥ ईख आदिके रसमें नीले रंगकी रेखाएँ हो जाती हैं और विष-मिश्रित दुग्धमें लाल रंगकी रेखाएँ हो जाती हैं मदिरा और पानीमें कृष्णवर्णकी रेखाएँ हो जाती हैं ।।७३॥ तक (छांछ) में नीले और पीले रंगके समान रेखाएँ हो जाती हैं। मस्तु (मक्खन) में कपोत वर्णके समान रेखाएँ हो जाती हैं। सौवीरक (सिरका, कांजी) में काली रेखाएँ हो जाती हैं और घृतमें जल-सहश रेखाएँ ही जाती हैं।।७४॥

द्रव (तररु) औषिवमें विष-मिश्रणसे कपिलवर्णकी रेखाएँ हो जाती हैं और मधुमें भी कपिलवर्णकी रेखाएँ हो जाती हैं। तेलमें अरुणवर्णकी रेखाएँ हो जाती हैं और वसा (चर्वी) जैसी गन्ध आने लगती है। कच्ची वस्तु क्षणभरमें पक जाती है, अथवा कच्चा फल क्षणभरमें पक जाता है ॥७५॥ विषके योगसे पाकयक फलोमें सहसा प्रकोप दिखने लगता है तथा उनके सानेपर ग्लानि होने लगती है। इसी प्रकार विषके प्रभावसे गीले फलोंका संकोच होने लगता है ॥७६॥ विषके संयोगसे सूखे और कर्कंश फलोंके वर्ण-विपरोतता और मृदुता हो जाती हैं, तथा कोमल-मृदु फलोंके क्षणभरमें काठिन्य आ जाता है।।७७।। पुष्प-मालाओंके म्लानता आ जाती है अर्थात् खिले हुए फूल क्षणभरमें मुरझा जाते है। खिलनेवाले पुष्पोंमें अतिअल्प विकास होता है और वे गन्धहीन हो जाते हैं। विषके योगसे सूर्यंका विस्तीर्ण किरण-मण्डल संकीर्ण-सा दिखने लगता है ॥७८॥ मणि-निर्मित तथा लोहमयी पात्रोंके मल-व्याप्तता हो जाती है। पदार्थीके स्वाभाविक वर्ण-राग और प्रभाके स्पर्श करनेपर गौरव और स्नेह (चिक्कणता) का सर्वथा क्षय हो जाता है।।७९॥ इसी प्रकार विषके प्रभावसे तन्तुओं (धार्गों और रेशों) का तथा रोमवाले पक्षियोंके रोमोंका क्षय हो जाता है। किसी वस्तुमें विषके मिश्रणका सन्देह होनेपर उसे अग्नि आदिमें डालकर वक्ष्यमाण प्रकारोंसे इस प्रकार परीक्षा करनी चाहिए ।।८०।। हालाहल विषसे व्याप्त अग्निमें डाला गया अन्न एक भंबरके रूपमें हो जाता है, रूखा पड़ जाता है, तथा बार-बार अत्यन्त चट-चट शब्द करता है ।।८१॥ इसी प्रकार वह अग्निमें झाला गया अन्त इन्द्र-धनुषके

जिरोलिः पीनसः इकेक्सा छाछा नवनयोस्तवा । जानुकार्य क्षणाव रोममहर्ष युवसेननात् ११८३ विवदुष्टाज्ञानास्वादारकाकः क्षानस्वरो भवेत् । छीयते मिक्षका नात्र विकीना वा विपन्नते ११८४ मन्तं सविवमान्नाय मुङ्गस्यवति वाधिकम् । सारिका सविवान्ने तु विकोक्स्यति वया छुकः ॥८५ विवान्नवर्धनान्नेत्रे वकोरस्य विरच्यतः । विवाते कोकिकोन्मचा क्षीत्रो मास्तति तत्वाणात् ॥८६ मकुछो हुष्टरोमा स्थान्मपूरस्तु प्रमोदते । अस्य वाछोकमात्रेण विवं मन्दायते छणात् ॥८७ उद्देगं मासि मार्जारः पुरीवं कुदते कपिः । गतिः स्वस्वति हंसस्य ताच्चबुढो विरीति व ॥८८ साविवं वैहिभिः सर्वं भक्षमाणं करोध्यसम् । तुष्टिमि विमामाष्ट्ये वाहं छाछा अस्यक्षम् ॥८९ हनुस्तन्भं रसन्नायां कुदते ज्ञानारेवे । तथा क्षाररसान्नानं दाता वास्याकुछो प्रमेत् ॥९० स्काटिकष्टयुणकारो पार्यः पुंसां मुक्तान्तरे । वेसि न क्षारता याववित्युक्तं स्थावरे विवे ॥९१

इस्यं चतुर्यप्रहरार्यकृत्यं सूर्योदयादत्र मया बभावे । यत्कुर्वतां देहभूतां नितान्तं बाविभैवत्येव न रोगयोगः ॥९२॥

समान अनेक वर्णोंकी माला जैसे रूपोंको घारण करता है। अग्नि फैलती हुई सड़ी बस्तुकी गन्ध-वाली और मन्द तेजवाली हो जाती है ॥८२॥ विष-मिश्रित अन्नवाली अन्निके सेवनसे शिरमें पीड़ा हो जाती है, नाकमें पीनस रोग हो जाता है, कंठमें कफकी वृद्धि हो जाती है, मुखसे लार बहने लगती है, तथा नेत्रोंसे आँसू बहने लगते हैं, शरीरमें आकूलता हो जाती है और रोम खड़े हो जाते हैं ॥८३॥ विष-मिश्रित अन्नके खानेसे काकका स्वर क्षीण हो जाता है। विष-मिश्रित अन्नपर प्रथम तो मिक्खयां बैठती नहीं है और कदाचित् बैठ भी जाय, तो शीघ्र मर जाती हैं ।।८४।। विषयुक्त अन्नको सूंघकर भौरा और अधिक शब्द करने लगता है। तथा स-विष अन्नके देखने-सूंघनेपर सारिका (मैना) शुक (तोता) के समान शब्दोंको बोलने लगती है ।।८५॥ विषयुक्त अन्नके देखनेसे चकोर पक्षीके नेत्र विवर्ण हो जाते हैं, उन्मत्त कोयला मरणको प्राप्त हो जाती है और क्रोंच पक्षी तत्क्षण मूर्चिछत हो जाता है ॥८६॥ नकुछ (नेवला) के रोम, हर्षित हो उठते हैं, मयूर प्रमोदको प्राप्त होता है और उसके अवलोकन मात्रसे विष क्षणभरमें मन्द पढ़ जाता है ॥८७॥ विषयुक्त अन्मके देखनेसे मार्जार (विलाव) उद्देगको प्राप्त हो जाता है, बन्दर मल-मोचन करने लगता है। हंसकी चाल स्वलित होने लगती है और ताम्रचूड (मुर्गा) जोर-ओर्से शब्द करने लगता है। ।८८।। प्राणियों के द्वारा खाया गया विष या विष-मिश्रित अन्न सारे शरीर-को विषयुक्त कर देता है, मुखमें दाह होने लगता है, लाला जल-प्लावित हो जाती है, वर्षात् मुखसे बार-बार प्रचुर लार गिरने लगती है ॥८९॥ हनु (ठोड़ी ) स्तब्ध हो जाती है अर्थात् अकड़ जाती है, रसोंका स्वाद जाननेवाली रसना (जीम) के शूल जैसी पीड़ा और भारीपनका अनुभव होने लगता है तथा विष सानेवालेके सारे रसका ज्ञान नहीं होता। और विषका दाता आकुल-व्याकुल होकर परिश्रमण करने लगता है।।९०।। विषको साये हुए पुरुषोंके मुसके भीतर रखे गये स्फटिक और टंकण (सुहागा) के क्षारको वह तबसक नहीं जानता है जबतक कि स्वावर (पार्थिव) विष उसके शरीरमें प्रभाव-युक्त रहता है।।९१।।

इस प्रकार इस उल्लासमें मैंने सूर्योदयसे लेकर भोजन करके विश्वाम करने तक चतुर्थं पहरके अर्धभाग तकके कर्राव्योंको कहा। इन कर्तव्योंका परिपालन करनेवाले मनुष्योंके कभी

भी रोगका संयोग सर्वया आविर्मूत नहीं होता है ॥९२॥

इस प्रकार श्रीकुन्दकुन्दस्वामि-विरिचत श्रावकाचारमें दिनचयिक वर्णन करनेमें सीसरा उल्लास पूर्ण हुआ।

# अथ चतुर्थोक्छासः

उत्बाय वायनोत्स झाब वपुःशीखमपाचरेत् । विकित्यायव्ययौ सम्यग्नन्त्रयेवण मन्त्रिभिः ॥१
ततो वैकालिकं कार्यमिताहारमनुस्कुकम् । घटिकाह्यशेषेऽह्नि कालीखिरयाशनेन तु ॥२
..... ॥३
भानीः करैरसंस्पृष्टमुक्तिल्वं प्रेतसञ्बरात् । सूक्ष्मजीवाकुलं चापि निश्चिभोन्यं न युज्यते ॥४
शौखमाचर्यं मातंण्डविम्बार्धस्तमिते सुषीः । धर्मकृत्यैः कुलायातैनिजात्मानं पवित्रयेत् ॥५
त शोखयेन्त कण्ड्येन्त कमेवङ्ग्रिमङ्ग्रिणा । न च प्रकालयेत् कांस्ये न कुर्यात्स्वामित्तम्मुखम् ॥६
सम्ध्यायां श्रीद्वृष्टं निह्नो मैथुनं बुट्टगर्भकृत् । पाठं वैकल्यवं रोगप्रवां भृक्ति च नाचरेत् ॥७
अकेंऽर्घास्तमिते यावन्तस्त्रशाणि नभस्तले । द्वित्राणि नैव वीक्ष्यन्ते तावत्सायं विदुर्बुचाः ॥८
सूर्योदयात्तिथेस्तन्यमितसायं विद्यक्षणैः । शयमस्थानपानीयप्रमुखैः कार्यमाचरेत् ॥९
आव्योऽनीते (?) यामयुग्ने विषयं यामार्घेषु प्रोक्तमित्यं चतुषुं ।
अन्तश्चितं चित्यमेतन्य सम्यक् स्थयः काङ्क्षयेत्शुन्नवीभिः ॥१०
इति श्री कृन्दकृन्दस्वामिविरचिते श्रावकाचारे दिनचर्यायां चतुर्थोल्लासः ।

मध्याह्नमें तीसरे पहर विश्वामके पश्चात् शय्याके मध्यसे उठकर शौच आदि शारीरिक शुद्धिको करे। तदनन्तर अपने सलाहकार लोगोंके साथ आय और व्ययका विचार करके भले प्रकारसे परामर्श करे ॥१॥ तत्पश्चात् वैकालिक अर्थात् चौथे पहरमें करने योग्य कार्य करे। जब दो बड़ी दिन शेष रह जावे, तब उत्सुकता-रहित ऋतुके अनुसार उचित अशन-पानसे परिमित आहार करे।।२॥ " "॥३॥ सूर्यको किरणोंके स्पर्शसे रहित, भूत-प्रेतोंके संचारसे उच्छिष्ट और सूक्ष्म जीवोंसे व्याप्त ऐसा रात्रि-मोजन करना योग्य नहीं है ॥४॥ सायंकाल शौचशुद्धि करके सूर्यके अर्ध अस्तंगत होनेके समय बुद्धिमान् श्रावक कुल-क्रमागत धार्मिक कृत्योंके द्वारा अपनी आत्माको पवित्र करे।।५॥

एक पाद (पैर) से दूसरे पादको न शोधे, न खुजलावे और न संचालन करे। कांसेके पात्रमें पादोंको धोबे भी नहीं और न स्वामीका सामना ही करे। १६॥ सन्ध्याके समय श्रीद्रोहका कार्य न करे, निद्रा न लेवे, दुष्ट गर्भका कारणभूत मैथुन सेवन न करे, विकलता करनेवाले शास्त्रका पठन-पाठन भी न करे। तथा रोग बढ़ानेवाला भोजन भी न करे। १७॥ सूर्यंके अर्ध अस्तंगत होनेपर जबतक नभस्तलमें दो-तीन नक्षत्र दिखाई नहीं देते हैं, तब तकके समयको ज्ञानी लोग सायंकाल कहते हैं। ।८॥ सूर्योदयसे लेकर तिथिके तथ्य (पन्द्रहवें मुहून्तं)तकके समयको विचक्षण पुरुष 'अतिसायं-काल' कहते हैं। उस समय शयन, स्थान और पीने योग्य प्रमुख द्रव्योंसे कार्य करना चाहिए।।९॥

सूर्योदयसे लेकर पहलेके दो पहरों में करने योग्य कार्योंको, तत्पव्चात् आघे पहरमें करने योग्य कार्योंको, पुनः अन्तिम पहरमें करने योग्य कार्योंको कहा। इस प्रकार चारों ही पहरों में अपने करने योग्य कार्योंका विचार करना चाहिए। तथा आत्म-हितके इच्छुक पुरुष उक्त प्रकारसे अपनी दिनचर्याको सन्तुलित कर आत्म-चिन्तन करें, जैसे कि छोटी-छोटी नदियां समुद्रमें मिल कर स्थायित्वका अनुभव करती हैं ॥१०॥

इति श्रीकुन्दकुन्दस्वामिविरचिते श्रावकाचारे दिनचर्यायां चतुर्योल्लासः ॥३॥

# अथ पंचमोल्ळासः

वीपो विक्षणिविष्वर्ती निःप्रकम्पोऽतिभासुरः । बायनोवितमूलिक् निःशम्बो विचरस्तथा ॥१ चन्नवरकाञ्चनसञ्काश्याप्रभामण्डलमण्डितः । गृहालोकाय माङ्गल्यः कर्तव्यो रकनीमुखे ॥२ प्रस्फुलिङ्गोऽल्पमूक्षि वामावर्त्तस्तुप्रभः । वाय्रकटाद्यभावेऽपि विष्यायेत्तेलविक्तम् ॥३ विकीणीवः सशस्वक्ष प्रवीपो मन्विरे स्थितः । पुरुषाणामनिष्टानि प्रकाशयित निश्चितम् ॥४ रात्रौ न वेवतापूजां स्नानदानाशनानि च । न वा सविरताम्बूलं कुर्यान्मन्त्रं च नो सुधीः ॥५ सद्वां जीवाकुलां ह्रस्वां भग्नकाष्टां मलीमसाम् । प्रतिपादान्वितां विह्नवाद्यातां च सन्त्यजेत् ॥६ शयनासनयोः काष्ट्रमावद्योगितः शुभम् । पञ्चाविकाष्ट्योगे तु नाशः स्वस्य कुलस्य च ॥७ पूज्योध्वंस्थो न नार्श्वकृत्रिनंग्नोत्तरापरा शिरः । नानुवंशं न पादान्तं नागवन्तः स्थपेत्पुमान् ॥८ वेवानां वाम्नि वत्सीके भूवहाणां तलेऽपि च । तथा प्रेतवने चैव सुप्यान्नापि विदिक्-शिरः ॥९ वपुः शीलं कुलं वित्तं वयो विद्याऽऽसनं तथा । एतानि यस्य विद्यन्ते तस्मै वेया निजा सुता ॥१० मूखं-निषंत-दूरस्थ-शूर-मोकामिलाविणाम् । त्रिगुणाधिकवर्षाणां चापि वेया न कन्यका ॥११

रात्रिके समय जलाया जानेवाला दीपक दक्षिण-दिग्वर्ती हो, प्रकम्प-रहित हो और प्रकाश-वान् हो, प्रातःकाल उदित होते हुए सूर्यके समान मूर्तिवाला हो, शब्द-रहित और कान्तिवाला हो, तथा चमकते हुए सुवर्णके सहश प्रभा-मंडलसे युक्त हो। ऐसा मांगलिक दीपक रात्रि-प्रारम्भ होनेके समय गृहके प्रकाशके लिए जलाना चाहिए ॥१॥ जिसमेंसे स्फुलिंग निकल रहे हों, अल्प मूर्तिवाला हो, वाम आवर्त्त-युक्त हो, अल्प प्रभावाला हो, वायुकी उत्कटता आदिके अभावमें भी बुझ जाता हो, तेलसे रहित हो, जिसकी ज्योति विखर रही हो, और चट-चट आदि शब्दको कर रहा हो, ऐसा भवनमें स्थित दीपक निष्चयरूपसे पुरुषोंके अनिष्टोंको प्रकट करता है ॥३-४॥

बुद्धिमान् पुरुष रात्रिमें न देवताओं की पूजा करे, न स्नान, दान और भोजन ही करे, न कत्या-ताम्बूलका भक्षण करे और न मंत्रको ही सिद्ध करे ॥॥५॥ जो खटमल आदि जीवोंसे व्याप्त हो, छोटी हो, जिसके काठ टूटे हुए हों, मिलनता युक्त हो, जिसका प्रत्येक पाया हलन-चलनसे युक्त हो, और जो जली हुई लकड़ीसे बनाई गई हो, ऐसी खाटका परित्याग करे ॥६॥ शय्या और आसनका काष्ठ चारके संयोगसे बना हुआ शुभ हैं। पाँच आदि काष्ठोंके संयोग से बना हुआ होनेपर वह अपना और कुलका नाश करता है ॥७॥ पूज्य पुरुषोंसे ऊँचे पलंग आदिपर न सोवे, गीले पैरोंसे भी नहीं सोवे, नंगा न सोवे, उत्तर और पश्चिम दिशाकी ओर शिर करके न न सोवे, ? वांसकी बनी खाट पर नहीं सोवे, किसी व्यक्ति व्यक्तिके पैरोंके अन्तमं नहीं सोवे और न पान बादिको दाँतोंसे दवाकर पुरुषको सोना चाहिए ॥८॥ देवोंके मिन्दरमें नहीं सोवे, बल्मीक (बांभी) के कपर, बुक्षोंके तल-भागमें और श्मशान भूमिमें भी नहीं सोवे, तथा विदिशाओंमें शिर करके भी नहीं सोना चाहिए ॥९॥

श्वरीर, शीरु, कुरु, सम्पत्ति, अवस्था, विद्या तथा आसन ये जिसके विद्यमान हों, उस व्यक्तिके लिए अपनी कन्या देना चाहिए।।१०॥ मूर्खं, निर्धन, दूरदेशवर्ती, शूरवीर, मुक्ति प्राप्तिके

बसी बन्नं छकाटं च विस्तीणं जस्यते त्रयम् । गम्भीरं त्रितयं शस्यं नाभिः सस्वं सरस्तथा ॥१२ सण्ठं पृष्ठं च किङ्गं च अङ्घयोर्थुगर्छं तथा । चत्वारि यस्य ह्रस्वाणि पूजामाप्नोति सोऽन्वहम् ॥१३ स्वाजुळीपवंभिः केशेनंसँवंन्तैस्त्वचापि च । सूक्ष्मकैः पञ्चभिमंत्यों भवन्ति चरजीविनः ॥१४ स्तन्योर्नेत्रयोर्गर्थ्यं बोह्रंयं नासिका हन् । पञ्च बीर्घाणि यस्य स्युः स बन्यः पुरुषोत्तमः ॥१५ नासा प्रीवा नसाः कक्षा हृवयं च स्कन्यः सदा । वहिमरम्युन्ततेर्मत्यः सवैवोग्नतिभाजनः ॥१६ नेत्रान्तरसृजा तालु नसरा चाधरोऽपि च । पाणिपावतळे चापि सप्त रक्ताणि सिद्धये ॥१७ बेहे प्रशस्यते वर्णस्ततस्तेहस्तस्तः स्वरः । वतस्तेज इतः सस्वमिवं द्वात्रिशतोऽधिकम् ॥१८ सात्त्रिकः सुकृती वानी राजसो विषयी भ्रमी । तामसः पातकी छोभी सात्त्रिको मानुषोत्तमः ॥१९ सद्धमंः सुभगो नीरग् सुस्वप्तः सनयः कविः । सूचयत्यात्मनः श्रीमान्तरः स्वर्गममागमौ ॥२० निवंग्भः सवयो वानी वान्तो वन्तः सदा ऋजः । मत्यंयोनेः समुद्भूतो भावो चात्र नरः पुनः ॥२१ मायालोभक्षुषाऽऽकस्यबह्वारम्भाविचेष्टितेः । तियंग्योनिसमुत्पत्ति स्थापयत्यात्मनः पुमान् ॥२२ सरोगः स्वजनहे षो कटुवारमूर्वसङ्गकः । धारित स्वस्य गतायातं नरो नरकवत्मंनि ॥२३

इच्छुक और तिगुनी अधिक वर्षोंकी आयुवाले पुरुषोंको अपनी कन्या नहीं देना चाहिए ॥११॥ बसस्थल, मुख और ललाट ये तीनों विस्तीणं (चौड़े) हों तो प्रशस्त माने जाते हैं। नाभि, सत्त्व और सरोवर ये तीनों गम्भीर हों तो प्रशंसनीय होते हैं ॥१२॥ कष्ठ, पृष्ठ (पीठ) लिंग और जैघा-युगल ये चारों जिसके ह्रस्व होते हैं, वह व्यक्ति प्रतिदिन पूजाको प्राप्त होता है ॥१२॥

अपनी अंगुलियोंके पर्व (पोर भाग) केश, नल, दन्त और त्वक् (चमड़ा) ये पाँच यदि सूक्ष्म हों तो मनुष्य चिरजीवी हीते हैं ॥१४॥ दोनों स्तनोंका मध्य भाग, दोनों नेत्रोंका मध्य भाग, दोनों भुजाएँ, नासिका और हनू (ठोढ़ी ठुड़ी) ये पाँचों जिसके दीर्घ होते हैं, वह पुरुषोत्तम और धन्य है ॥१५॥ नासिका, ग्रीवा, नल, कक्षा (कांख) हृदय और कन्धा ये छह अंग यदि उन्नत होते हैं तो वह मनुष्य सदेव उन्नतिका पात्र होता है ॥१६॥ नेत्रोंका प्रान्त (कोण) भाग, जिल्ला तालु, नख, अधर ओष्ठ, हस्ततल और चरणतल ये सातों रक्त वर्ण हों तो वे अभीष्ट सिद्धिके कारण होते हैं ॥१७॥ शरीरमें वर्ण (रंग-रूप) प्रशंसनीय होता है, वर्णसे भी स्नेह (चिक्वणपना) उत्तम होता है। स्नेहसे स्वर श्रेष्ठ होता है, स्वरसे तेज श्रेष्ठ होता है और तेजसे सत्त्व उत्तम होता है। यह सत्त्व पूर्वोक्त बत्तीस लक्षणोंसे अधिक उत्तम माना जाता है।।१८॥

सात्त्विक प्रकृतिवाला मनुष्य सुकृत करने वाला और दानी होता है, राजस प्रकृतिवाला मनुष्य विषयी और भ्रमस्वभावी होता है और तामस प्रकृतिवाला व्यक्ति पापी और लोभी होता है। इनमें सात्त्विक प्रकृतिवाला व्यक्ति प्रवोंमें उत्तम माना जाता है।।१९॥

उत्तम घर्मका पालने वाला, सौभाग्यवान, नीरोग, शुभ स्वप्नदर्शी, सुनीतिवाला, कवि और श्रीमान् मनुष्य अपने स्वगंसे आगमन और गमनको सूचित करता है ॥२०॥ दम्भ-रहित, दया-युक्त, दानी, इन्द्रिय-जयी, उदार और सदा सरल स्वभावी व्यक्ति मनुष्ययोनिसे उत्पन्न हुआ है और आगामी भवमें भी वह पुनः मनुष्ययोनिमें ही उत्पन्न होनेवाला है ॥२१॥ मायाचार, लोभ-भूख-प्यास, आलस्य और बहुत आरम्भ आदि चेष्टाओंसे मनुष्य अपनी तिर्यंग्योनिकी उत्पत्ति-को प्रकट करता है ॥२२॥ सदा रोगी रहनेवाला, स्वजनोंसे द्वेष करनेवाला, कटुक वचन बोलने वाला, मूर्ख और मूर्खोंकी संगति करनेवाला मनुष्य अपना गमन-आगमन नरकके मार्गमें सूचित करता है ॥२३॥

नासिका-नेत्र-वस्तीष्ठ-नवाकणंक्तिका नदाः । सना समेत्र विजेषा विवस विवस तु ॥२४ । यातिस्वराहिष्यामासनेत्रभोतीऽज्ञतेनं वाम् । यानमाज्ञा वनं भोगः सुवं योजित् क्रमाद अवेत् ॥२५ आवर्तो विवसे भागे विजेषो भागे विजेषो शुभक्कत्त्रणाम् । वामो वामेत्र नित्त्वत्त्व विगयस्य तु मध्यमः ॥२६ "जत्यातः पटिको लक्ष्म तिकको ससको व्रवः । स्पर्धनं स्कूरवं पुंसः श्वभायाञ्चे अविश्वणे ॥२७ "वामभावं पुनर्वामे जिल्लाकस्य नरस्य व । वातोऽपि विश्वणे केदिवन्तस्याञ्चेऽग्रुभो मतः ॥२८ पृष्ठं पादौ व वेहस्य लक्षणं वाध्यलक्षणम् । इतराद वाध्यते तेन वलवत्काऽकृत्रुभो मतः ॥२८ पृष्ठं पादौ व वेहस्य लक्षणं वाध्यलक्षणम् । इतराद वाध्यते तेन वलवत्काऽकृत्रुभयः पुनः ॥३० मानाव्यासां यथार्थानि नेयान्यकृत्रुवतः क्रमात् । तर्जनी मध्यमानामा कनिष्ठा व वतुष्विका ॥३१ सक्संकितनः पाणिवंक्षिणो वीक्ष्यते नृष्णम् । वामभ्यवां पुनर्वामः स प्रजस्योऽतिकोमलः ॥३२

<sup>3</sup>रहास्य उष्णारणोऽस्वेदोऽश्वित्रः स्निग्यस्य मांसहः । इरुक्ष्णस्तास्त्रनको दीर्घाङ्गुरुकोको विपुरुः करः ॥३३

नासिका, नेत्र, दन्त, ओष्ठ, नख, कान और पाद ये अंग जिनके समान हों, उन मनुष्योंको समस्वभावी जानना चाहिए। यदि ये अंग विषम हों तो उन्हें विषमस्वभावी जानना चाहिए।।१४।। गित, स्वर, अस्थि, त्वक् (ऊपरी चमड़ी) मांस और नेत्रोंके स्रोत इन अंगोंके द्वारा क्रमसे मनुष्योंके यान-वाहन, आज्ञा, धन, भोग, सुख और स्त्री इनकी प्राप्ति होती है।।२५।। शरीरके दक्षिण भागमें यदि रोम-राजि-दक्षिण-आवर्त वाली हो, तो वे मनुष्योंके कल्याण-कारक होते हैं और यदि वह वाम-आवर्त हो, तो वह निन्दनीय होता है यदि वह अन्य दिशाकी ओर हो, तो मध्यम जानना चाहिए।।२६॥

पुरुषके दक्षिण अंगमें यदि उत्पात (चोटका निशान) पटिक (फोड़ा आदिका चिह्न) लक्षण, तिल, मस्सा, वण (शस्त्रवात) स्पर्शन (लिपकली आदिका स्पर्श) और अंग-स्फुरण हो तो वह शुभ-सूचक है।।२७॥ यदि ये सब बाम अंगमें हों तो वे अशुभ-सूचक होते हैं। तीस वर्षकी अवस्थावाले पुरुषके उक्त फल जानना चाहिए। कित्तने ही आचार्य पुरुषके दक्षिण अंगमें घातकों भी अशुभ मानते हैं।।२८॥ पीठ और दोनों पाद इनमेंसे यदि कोई शुभ लक्षण और कोई अशुभ लक्षणवाला हो तो वे परस्पर में एक दूसरेसे बाधित होते हैं। इनमें जो बलवान् होता है वह फल-दायक होता है।।२९॥

अब मणिबन्ध (हाथ मूल) से परवर्ती जो हस्ततल है, उसके लक्षण कहते हैं। उस हाथ में एक अंगूठा और चार अंगुलियाँ होती हैं।।३०।। अंगूठेसे लेकर कमसे इनके जैसे नाम हैं, वैसे ही इनके अर्थ भी जानना चाहिए। उनमेंसे पहिली अंगुलीका नाम तर्जनी है, दूसरीका मध्यमा, तीसरीका अनामा या अनामिका और चौथीका नाम कनिष्ठा है।।३१।। मनुष्योंका दाहिना हाथ विना कठोर कमं किये ही कठिन देखा जाता है और वाम मृकुटीवाली स्त्रियोंका हाथ अतिकोमल और प्रशंसनीय होता है।।३२।। जिसकी अंगुलियोंवाला हस्ततल अरुणवर्ण (गुलाबी) हो, स्निग्ध हो, छिद्र-रहित हो, मांसल हो, चिकना हो, ताम्रवर्णके नख हों, अंगुलियाँ लम्बी हों, और विशाल

१. हस्त्रसं० पृ० ७७ वलोक ७ । २. हस्तसं० पृ० ७७ वलोक ८ । ३. हस्तसं० पृ० ७७ वलोक १० ।

'पाणेस्तलेन शोणेन धनी नीलेन मद्यपः । पीतेनागम्यनारीगः कल्माषेण धनोज्ञितः ॥३४
'बातोन्नतत्तले पाणौ निम्नौ पितृधनोज्ञितः । धनी संवृक्तिनम्ने स्याद्विषमे निर्धनः पुनः ॥३५
अरेखं बहुरेखं वा यस्य पाणितलं भवेत् । ते स्युरल्पायुवो निस्वा दुःखिता नात्र संशयः ॥३६
'करपृष्ठं सुधिस्तीणं पीनं स्निग्धं समुन्नतम् । रलाध्यो गूढिशरो नृणां फणभृत्फणसन्निभः ॥३७
'विषणं पर्श्वं कक्षं रोमसं मांसर्वाज्ञतम् । मणिबन्धसमं निम्नं न भेष्ठं करपृष्ठकम् ॥३८
'पाणिमूलं दृढं गूढं दलाध्यं सुदिलष्टसन्यकम् । रलयं सक्षयं होनं च निर्धनत्वाविदुःसवम् ॥३९
'वीर्धनिमौसपर्याणः सुक्मा बीर्घाः सुकोमलाः । सुधनाः सरला बृत्ताः स्त्रीणामङ्गुलयः श्रिये ॥४०

<sup>थ</sup>यच्छन्ति विरलाः शुष्काः स्पूला वका वरिव्रताम् । शस्त्राघातं बहिनिस्नाश्चेटिस्वं चिपटाश्च ताः ॥४१

सनामिकस्य रेखाया कनिष्ठा स्याद्यवाधिका । धनवृद्धिस्तवा युँसां मातृपक्षो बहुस्तवा ॥४२ मध्यमा-प्रान्तरेखाया अधिका यदि तर्जनी । प्रचुरस्तिष्यतुः पक्षः श्रीख व्यत्ययतोऽन्यथा ॥४३

हस्तलल हो, वह पुरुष प्रशंसनीय होता है ।।३३।। हाथका तल-भाग लाल होनेसे मनुष्य धनिक होता है, नीला होनेसे मद्यपायी होता है, पीला होनेसे अगम्य नारी गमन करने वाला होता है, अर्थात् गुरू-पत्नी आदि पूज्य और ज्येष्ठ स्त्रियोंका सेवन करता है। तथा कालावणें होनेसे मनुष्य धनसे रहिल होता है ॥३४॥ यदि हस्ततल गोल और गहरा हो तो मनुष्य धनी होता है, और यदि वह विषम हो तो मनुष्य धनसे रहित होता है। उन्नत हस्ततल होनेपर दान देनेवाला होता है और निम्न हस्ततल होनेपर पिताके धनसे रहित होता है ॥३५॥ जिसका हस्ततल रेखाओंसे रहित हो, या बहुत रेखाओं वाला हो तो वे मनुष्य अल्पाय, निर्धन और दुःख भोगनेवाले होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है ॥३६॥ जिसके हाथका पृष्ठभाग सुविस्तीणें हो, पुष्ट हो, स्निग्ध हो, उन्नत हो, गूढ नसोंवाला हो और सांपके फण-सहस हो, वह मनुष्य प्रशंसनीय होता है ॥३५॥ जिसके हाथका पृष्ठभाग, विवर्ण, परुष, रूक्ष, रोमवाला और मांससे रहित हो, तथा मणिबन्धके समान निम्न हो वह उत्तम नहीं है ॥३८॥ जिसके हाथका मूलभाग दढ़ और परस्पर मिली हुई सन्धिवाला हो, वह प्रशंसनीय होता और जिसका शिथल, शब्दयुक्त और हीन होता है, वह निर्धनता आदि दुःसोंको देनेवाला होता है।।३९॥

स्त्रियोंकी अंगुलियां मांस-सहित लम्बी, पोरवाली, पतली, दीर्घ, सुकोमल, सुघन, सरल और गोल हो तो वे लक्ष्मी प्राप्त करानेवाली होती हैं ॥४०॥ विरल (दूर-दूर) शुष्क, स्थूल और वक्र अंगुलियां दरिव्रताको देती है यदि अंगुलियां बाहिरकी ओर निम्न हों तो शस्त्र-घात करानेवाली होती हैं और यदि चिपटी होती हैं तो चेटी या दासीपनेको प्रकट करती हैं ॥४१॥ अनामिका अंगुलीकी रेखासे यदि कनिष्ठा अंगुली अधिक बड़ी हो तो पुरुषोंके घनकी वृद्धि होती हैं और उसका मातृ-पक्ष बहुत बड़ा होता है ॥४२॥ मध्यमा अंगुलीकी समीपवर्ती रेखासे यदि तर्जनी अधिक बड़ी होती है तो पितृ-पक्ष बहुत बड़ा होता है और उसके लक्ष्मी भी होती हैं। यदि मध्यमा अंगुलीकी समीपवर्ती रेखासे तर्जनी छोटी होती हैं तो पितृ-पक्ष छोटा होता है और

१. हस्तसं ० पू० ७८ वलोक १२। २. हस्तसं ० पू० ७८ वलोक १३। ३. हस्तसं ० पू० ७८ वलोक १४। ४. हस्तसं ० वलोक ७८ पू० १५। ५. हस्तसं ० पू० ७८ वलो० ११। ६. हस्तसं ० पू० ७९ वलोक २। ७. हस्त सं ० पू० ८० वलोक ३।

बस्पुष्ठस्याङ्गुलीमां च वद्यूनाधिकता अवेत् । चनैर्वान्येस्तवा हीनो नरः स्यावायुवावि च ॥४४ मणिवन्ये यवधेण्यस्तिस्रकृषेत् स नृपो भवेत् । वदि ता पाणिपृष्ठेऽपि ततोऽधिकतरं फडम् ॥४५ द्वाप्यां तु यवसाकाभ्यां राजमन्त्री मनी बुवः । एकया यवपङ्गस्या तु श्रेष्ठो बहुवनोजितः ॥४६

> 'सुक्याः स्मिन्धाञ्च वस्त्रीरा रक्ता वा मधुपिङ्गळाः । बच्यावृत्ता गतन्त्रेवाः कररेकाः शुभा नृणाम् ॥४७

<sup>२</sup>त्यागाय शोणगम्भीराः सुस्राय मबुचिङ्गस्ताः । सुक्ष्याः श्रिये भवेषुस्ते सौभाग्याय च मूलकाः ॥४८

<sup>१</sup>क्तिना सपत्सवा क्सा विवमाः स्थानकच्युताः । विवर्णाः स्फुटिताः कृष्मा नीसीस्तम्ब्यस्य नीसमाः ॥४९

'क्लेशं सपल्छवा रेखा क्लिन्ना जीवितसंशयम् । क्रबन्नं परुवाद् प्रव्यविताशं विषमार्थयेत् ॥५० मणिबन्यात्पितुर्लेखा करभाद्विभवायुवोः । लेखे द्वे यान्ति तिस्रोऽपि तर्जन्यञ्जुष्टकान्तरे ॥५१ एषा रेखा इमास्तिस्रः सम्पूर्णा बोववींजताः तेवां गोत्रधनायु वि सम्पूर्णान्यन्यया न तु ॥५२

बह व्यक्ति लक्ष्मीसे हीन भी रहता है। ।४३॥ यदि अँगूठेकी अँगुलियोंकी निम्न भागवाली पोरसे अधिकता हो, अर्थात् लम्बाई अधिक हो तो वह मनुष्य धन और धान्यसे हीन होता है और आयुसे भी हीन होता है। ।४४।।

मणिबन्धमें यदि तीन यव-श्रेणी (जीके आकारवाली तीन श्रेणियाँ) हों तो वह व्यक्ति राजा होता है। और यदि वे ही जीके आकारवाली तीन श्रेणियो हाथके पृष्ठभागमें भी हों तो उसका उससे भी अधिक फल होता है, अर्थात् वह महाराज या माण्डलिक राजा होता है। ।४५।। मणि-बन्धमें दो जौके आकारवाली श्रेणियोंसे मनुष्य राज-मंत्री, धनी और विद्वान् होता है। एक यव-पंकिसे मनुष्य बहुत धनसे पूजित और श्रेष्ठ होता है।।४६।। मनुष्योंके हस्त-रेखाएँ यदि सूक्ष्म, स्निग्ध, गम्भीर, रक्त वर्णवाली या मधुके समान पिगस्त वर्णवाली, परस्पर मिलीं और गतच्छेद अर्थात् एकसे दूसरी कटी हुई न हों तो वे शुभ होती हैं।।४७।। रक्तस्वर्णवाली और गंभीर हस्त-रेखाएँ त्याग (दान) के लिए, मधुके समान पिगल वर्णवाली रेखाएँ सुखके लिए, सूक्ष्म रेखाएँ लक्ष्मीके लिए और मूलभागसे (जिस रेखाका जो उद्गम स्थान है, वहाँसे) उत्पन्न हुई रेखाएँ किमीके लिए और मूलभागसे (जिस रेखाका जो उद्गम स्थान है, वहाँसे) उत्पन्न हुई रेखाएँ किमीमग्यकी सूचक होती है।।४८।। यदि रेखाएँ कटी हुई हों, पल्लव-सहित हों, रूक्ष हों, विषम हों, स्थानसे च्युत हों, विवर्ण हों, स्फुटित हों, काली या नीली हों, छोटी या पतीली हों तो वे उत्तम नहीं होती है।।४९।। पल्लव-सहित रेखाएँ खोटे अन्नका भोजन करना बतलाती हैं और विषम—रेखाएँ द्रव्यके विनाधको सूचित करती हैं, ऐसा जाना चाहिए।।५०।।

मणि बन्धसे पितृ-रेखा और करम अंगुलीके मूलसे बेभव एवं आयुकी रेखा प्रारम्भ होती है। वे दोनों तथा तीनों ही तर्जनी और अंगूठेके मध्य तक जाती हैं ॥५१॥ जिनके हाथमें यह पितृ-रेखा और वेभव एवं आयुकी रेखा ये तीनों ही रेखाएँ पूर्ण तथा दोष-रहित हैं, उनके गोत्र (कुटुम्ब-परिवार) वन और आयु सम्पूर्ण (भर-पूर) होते हैं। यदि उक्त रेखाओं दोष होता है,

रै. हस्तसं॰ पु॰ ८५ वस्त्री॰ रे॰ । २. हस्तसं॰ पु॰ ८५ वलो॰ ११ । ३. हस्तसं॰ पु॰ ८५ वलोक १२ । ४. हस्तसं॰ पु॰ वलोक १३ ।

उरसङ्घाते च वायन्त्योऽजुन्यो चीवितरेसया। पञ्चिवशतयो शेवास्तावन्तः शरवां बुधैः ॥५३ मिवान्योन्मुसा वायुर्लेखायां यत्र परस्वाः । सम्पर्दते विहर्भावा विपरोऽजुन्तिसम्मुसाः ॥५४ कथ्वरेसा मणेवन्याद्र्य्यंगा सा तु पञ्चवा । वञ्चयायवी सौस्या राज्यलामाय जायते ॥५५ राजा राजसहस्रो वा तर्जनीयतपानया । मध्यमायतवाचार्यः स्थातो लोकेऽव सैन्यपः ॥५६ अनामिकां प्रयान्त्यां तु सार्ववाहो महाधनः । कनिष्ठां गतया चेष्ठः सप्रतिष्ठो भवेद् ध्रुवम् ॥५७ वायुर्लेखावसानाभिलेखाभिर्माणवन्यतः । स्पृष्टाभिर्मातरोऽस्पष्टाश्चाभिरामयः पुनः ॥५८ वायुर्लेखा कनिष्ठान्ता लेखाः स्पृगृहिणोप्रवा । समाभिः श्रुभशोलास्ताः विवमाभिः कुशीलता ॥५९ वस्पष्टाभिरवीर्घाभिर्मातृजाद्याश्च सूचिकाः । यवैरजुन्त्रमुलीत्येस्तत्सङ्ख्याः सूनवो नृणाम् ॥६० ववैरजुन्त्रमध्यस्यैविद्याख्यातिविभूतयः । श्रुक्ले पक्षे तथा जन्म विभणाजुन्त्रतैश्च तैः ॥६१ कृष्णपक्षे नृणां जन्म वामाजुष्ठगतैर्यवैः । बहुनामथ चैकस्य यवस्य स्थात्मलं समम् ॥६२

एकोऽप्यभिमुखः स्वस्य मत्स्यः भीवृद्धिकारणम् । सम्यूर्णं कि पुनः सोऽपि पाणिमूले स्थितो नृणाम् ॥६३

सो उक्त तीनों भर-पूर नहीं होते हैं ॥५२॥ जीवनकी रेखाके द्वारा जितनी अंगुलियाँ उल्लंघन की जाती हैं बुद्धिमानोंको उसको आयु उतने ही पच्चीस शरद्ऋतु-प्रमाण जानना चाहिए ॥५३॥ जिस आयु-रेखामें पल्लव मणिबन्धके सम्मुख होते हैं, वे सम्पत्तिके बहिर्मावके सूचक हैं और यदि वे अंगुलियोंके सम्मुख होते हैं तो वे विपत्तिके सूचक हैं ॥५४॥ कथ्वं रेखा पाँच प्रकार की होती है वह यदि मणिबन्धसे कथ्वं-गामिनी हो तो और पांचों अंगुलियोंके आश्रयसे पांच प्रकारके फलकी सूचक होती है। यदि वह कथ्वं रेखा अंगुलेका आश्रय लेती हैं, तो वह सुखकारक एवं राज्यलाभके लिए होती है।॥५॥ यदि वह कथ्वं रेखा तर्जनीका आश्रय लेती है तो वह व्यक्ति राजा अथवा राजाके सहश महापुरुष होता है। यदि वह कथ्वं रेखा नध्यमा अंगुलीका आश्रय लेती है तो वह व्यक्ति प्रसिद्ध आचार्य अथवा सेनापित होता है।।५६॥ यदि वह कथ्वंरेखा अनामिका अंगुलीका आश्रय लेती है, तो वह व्यक्ति महाधनी सार्थवाह (व्यापारी) होता है। यदि वह कथ्वं रेखा कनिष्ठा अंगुलीको प्राप्त होती है तो वह व्यक्ति निश्चयसे प्रतिष्ठा-युक्त श्रेष्ठ पुरुष होता है।।५७॥

मणिबन्धसे लेकर आयु-रेखा तक जितनी रेखाएँ स्पर्श करती हैं, वे उतने भाइयोंकी सूचक होती हैं। यदि वे स्पष्ट न हों, तो वे रोगादि व्याधयोंकी सूचक होती है। ।५८।। आयु-रेखा किनण्ठा अंगुली तक हो और अन्य रेखाएँ भी हों तो वे गृहिणी-प्रदान करती हैं। यदि वे रेखाएँ सम हों तो उत्तम शीलवाली स्त्रियोंको देती हैं और यदि वे विषम हों तो कुशील स्त्रियोंको देती हैं।।५८।। अस्पष्ट और छोटी रेखाएँ भाई-भतीजे आदिकी सूचक हैं। अंगुलिके मूलभागसे उठे हुए यवोंसे तत्संख्या-प्रमाण मनुष्योंके पुत्रोंकी संख्या जानना चाहिए।।६०।। अंगुलेके मध्यमें स्थित यवोंसे मनुष्योंकी विद्या, स्याति और विमूति सूचित होती है। तथा दाहिने हाथके अंगुलेमेंके यवों-से मनुष्योंका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ जानना चाहिए।।६१।। यदि वे यव वाम अंगुलेमें उत्पन्न हुए हों तो मनुष्योंका जन्म कृष्णपक्ष में हुआ जानना चाहिए। अंगुष्ट-गत बहुतसे यवोंका और एक यवका फल समान हीं होता है।।६२।। इस्त-तलमें एक भी अभिमुख मत्स्य-चिह्न वपने लिए लक्ष्मीकी वृद्धिका कारण है और यदि वह मत्स्य-चिह्न पूर्णक्ष्पसे हाथके मूलभागमें स्थित हो तो फिर मनुष्योंकी लक्ष्मीका कहना ही क्या है? अर्थात् वह अपार सम्पत्तिका स्वामी होता है।।६३।।

शकरो मकरः शक्षः पद्मं यावी स्वसम्मुकः । फल्रवः सर्वदैवानयकाले पुनरसम्मुकः ॥६४ शतं सहस्रं लक्षं च कोटिनः स्युर्यवाक्तमम् । मीनावयः करे स्यष्टाविक्रन्नभिन्नावयोऽक्षवाः ॥६५ सिहासन-विनेशाग्यां नन्धावर्तेन्द्रतोरयेः । पाणिरेक्षास्थितैर्मर्त्याः सार्वभौमा न संशयः ॥६६ आतपत्रं करे यस्य वण्डेन सहितं पुनः । चामरहितयं चापि चक्रवर्ती स नायते ॥६७ धीवत्सेन सुस्ती चक्रवेगोर्वीशः पविना चनी । अवेदेच कुलाकार-रेक्षाणिवर्धिकः पुनः ॥६८ यूपयानरयाश्चेभवृषरेक्षाङ्किताः कराः । येवां ते परतैन्यानां हल्पहण-कर्मशः ॥६९ एकमप्यायुवं पाणौ वर्शित्रक्षमध्यतो यवि । तवा परस्योध्यः स्याद्वीरो सूमिपतिर्जयो ॥७० उद्वयो मिन्ननी पोतो यस्य पूर्णः कराङ्करे । स्वकृष-स्वर्णरत्नानां पात्रं नायात्रिकः परः ॥७१ त्रिकोणरेक्या सीर-मूशलोब्बलाविना । वस्तुना हस्तकातेन पुरवः स्यात् कृषीवलः ॥७२

गोमन्तः स्युनंराः शौचैर्वामितः पाणिसंस्थितैः । कमण्डसुष्यजौ कुम्भस्वस्तिकौ श्रीप्रदौ नृगाम् ॥७३

जनामिकान्तपर्यस्था प्रतिरेक्षा प्रभुत्वकृत् । ऊर्ध्वा पुनस्तले तस्य वर्मरेक्षेयमुख्यते ॥७४ रेक्षाम्यां मध्यमस्थाम्यामाभ्यां प्रोक्तविपर्ययः । तर्जनी गृहबन्धान्तर्लेका स्थात्मुक्षमृत्युवा ॥७५ अङ्गुच्छा पितृरेक्षान्तस्तियंग्-रेक्षाफलप्रवा । अपत्यरेक्षाः सर्वाः स्युर्मस्याङ्गुच्छतलान्तरे ॥७६

हस्ततलमें मत्स्य, मकर, शंख और कमलके चिह्न यदि स्व-सम्मुख हो तो वह सर्वदा ही फलप्रद होते हैं। यदि वे सम्मुख न हों तो अन्तिम समयमें फलप्रद होते हैं।।६४॥ जिसके हस्ततलमें मीन आदि चिह्न स्पष्ट होते हैं तो वे यथाक्रमसे शत, सहस्र, लक्ष और कोटि-प्रमाण धन-सम्पदाके देनेवाले होते हैं। यदि वे स्पष्ट न हों, या छिन्न-भिन्न आदिके रूपमें हों तो वे अरूप फल-प्रद होते हैं ॥६५॥ यदि हाथकी रेखाओं में सिहासन, सूर्य, नन्द्यावर्त्त, चन्द्र और तोरणके बिह्न अवस्थित हों तो मनुष्य सार्वभौभ चक्रवर्ती होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है ॥६६॥ जिसके हाथमें दंड-सहित छत्र हो और चामर-युगल भी हो तो वह मनुष्य चक्रवर्सी होता है ।।६७॥ हाथमें अवस्थित श्रीवत्ससे मनुष्य सुसी, चक्रसे भूपति, वज्रसे धनी और कूलाकार (वंशानुरूप) रेखाओंसे धार्मिक होता है ॥६८॥ यूप (यज्ञकाष्ठ) यान (नाव, जहाज) रथ, अरव, गज और वृषभ (बैल) की रेखाओंसे अंकित जिनके हाथ होते हैं, वे शत्रुकी सेनाओंको हठ-पूर्वक ग्रहण करनेमें कर्मठ होते हैं ।।६९॥ जिसके हाथमें छत्तीस आयुघोंके मध्यमेंसे यदि एक भी आयुघका चिह्न होता है तो वह पुरुष दूसरोंके द्वारा अजेय, वीर, मूमिपति और विजयी होता है ।।७०। जिसके हाथमें उड़प (डोंगी या छोटी नौका) मंगिनी (बड़ी नौका) और पोत (जहाज) पूर्णरूपसे विद्यमान हो, वह व्यक्ति सुन्दर स्वरूप, सुवर्ण और रत्नोंका पात्र उत्कृष्ट ऐसा समद्र-व्यापारी होता है ॥७१॥ हथेलीमें उत्पन्न हुई त्रिकोण रेखा, हल, मूशल, उखली आदि चिह्नोंसे मनुष्य उत्तम बेती करनेवाला किसान होता है ॥७२॥ हाबमें अवस्थित स्पष्ट प्रवित्र मालाओंसे मनुष्य गौधनवाले होते हैं। कमण्डलु, ध्वजा कुम्भ और स्वस्तिक चिह्न मनुष्योंको लक्ष्मीप्रद होते हैं ॥७३॥ अनामिका अंगुली-पर्यन्त पर्वमें स्थित प्रति-रेखा प्रभुता-कारक होती है। और यदि वह इस्ततलमें ऊपरकी और जा रही हो तो वह धर्म-रेखा कही जाती है। । ७४।। मध्यमा अंगुलीपर अवस्थित इन दोनों रेखाओंके द्वारा उपर्युक्त फलसे विपरीत फल जानना चाहिए। तर्जनीसे गृहबम्घ तक जानेवाली अन्तर्लेखा सुखपूर्वक मृत्युको देती है ॥७५॥ अंगूठे और पितृ-रेखाके सध्यवर्ती तियंग्-रेखा उत्तम फळप्रद होती है। मतस्य मञ्जूष्ठस्य तस्रे यस्य रेखा काकवदाकृतिः । तस्य स्यात्पविषये भागे विपत्तिः शूलरोगतः ॥७७ विलव्हान्यज्ञुक्तिमध्यानि प्रव्यसंप्रहहेतवे । तानि वेक्छित्रयुक्तानि त्यागशीलस्ततो नरः ॥७८ तर्जनी-मध्यमारतः मध्यमानामिकान्तरे । जनानिका-कनिष्ठान्तिक्छत्रे सति यथाक्रमम् ॥७९ जन्मनः प्रचमे भागे द्वितीयेऽच तृतीयके । भोजनाक्तरे दुःसं केऽप्याहः श्रीमतामपि ॥८०

> बावर्ता वक्षिणाः शस्ताः साङ्गुष्ठाङ्गुल्पिर्वसु । साञ्चरिनस्वोच्छिकोसुङ्गसर्वावोत्या नकाः गुभाः ॥८१

इवेतैर्येतित्वमस्थाधेनेंस्वं पीतैः सरोगता । पुष्पितेदुंष्टभीलत्वं क्रीयं व्याघ्रोपमैनंश्वेः ॥८२ शुक्त्याभैः द्यामलैः स्पूर्णेः स्पूर्वेटलाग्रेद्ध पीतकैः । अद्योतस्थावक्षेद्ध नश्चैः पातिकनोऽधमाः ॥८३ नश्चेषु विन्यवः द्वेताः पाष्पोद्ध्यरणयोरपि । आगन्तवः प्रशस्ताः स्पुरिति भोजनृपोऽवदत् ॥८४ तर्जस्याविनश्चेभंगैर्जातमात्रस्य तु क्रमात् । अर्थे त्रिद्धश्चतुर्थौद्याष्टांद्याः स्युः सहजायुषः ॥८५ अङ्गुष्ठस्य नश्चे भग्ने धर्मतीर्थरतो नरः । कूर्मोन्नताङ्गुष्ठनश्चे नरः स्याद् भोगविजतः ॥८६

अष वधूलक्षणम्— वधूलक्षणलावण्यकुलजात्याद्मलङ्कृताम् । कन्यकां वृणुयाद् रूपवतीमञ्यङ्गविग्रहाम् ॥८७

और अंगुष्ठ-तलके मध्यमें अवस्थित सभी रेसाएँ पुत्र-सूचक जानना चाहिए ॥७६॥

अंगूठेके तलभागमें जिसकी रेखा काक-पदके आकारवाली होती है उसके जीवनके अन्तिम भागमें शूलरोगसे विपत्ति आती है। १७७१। पुरुषकी अंगुलियोंके मध्यभाग परस्पर मिले हुए हों तो वे धन-संग्रहके कारण होते हैं। और यदि वे छिद्रयुक्त हों तो वह मनुष्य त्याग-मनोवृत्तिवाला होता है। १७८।। तर्जनी और मध्यमाका मध्यवर्ती छिद्र, मध्यमा और अनामिका मध्यवर्ती छिद्र, अनामिका और कनिष्ठाका मध्यवर्ती छिद्र यथाक्रमसे जोवनके प्रथम भागमें, द्वितीय भागमें और तृतीय भागमें श्रीमन्त पुरुषोंको भी भोजनके समय दुःख-दायक होते हैं, ऐसा कितने ही विद्वान कहते हैं। १७९-८०।।

अंगूठे और अंगुलियोंके पर्वोमें दक्षिण बावर्त प्रशस्त माने जाते हैं। ताम्रवर्णके स्निग्ध और ऊपरको ओर शिखाबाले उत्तुंग पर्वके अर्घभागमें उठे हुए नख शुभ होते हैं।।८१।। इवेत वर्णवाले नख यतिपनाके, अस्वेत (कृष्ण) वर्णवाले नख निर्घनताके, पीतवर्णवाले नख सरोगिता के, पुष्पित नख दुष्ट शीलताके और व्याझके समान नख क्रूरताके सूचक होते हैं।।८२।। सीपके समान आभावाले, इयाम वर्ण वाले, स्यूल, पीत, वर्ण वाले, फटे हुए अग्रभाग वाले, प्रभा-रहित, क्ष्म और वक्र नखोंसे मनुष्य पापी और अधम होते हैं।।८३।। यदि हाथ और पैरोंके नखोंमें इवेत बिन्दु होते हैं तो वे आगामी कालमें उत्तम फलके सूचक हैं, ऐसा भोजराजाने कहा है।।८४।। तर्जनीको आदि लेकर कनिष्ठा-पर्यन्त भग्न नखोंके द्वारा उत्पन्न होने वाले व्यक्ति मात्रके क्रमसे स्वामाविक बायुका वर्ष भाग, तीसवर्ष-प्रमाण वाला तृतीय भाग, चतुर्य भाग और अष्टम भाग होता है, ऐसा जानना चाहिए।।८५॥ अंगूठेका नख भग्न होनेपर मनुष्य धर्म-सेवन और तीर्थ-यात्रामें निरस होता है। यदि अंगूठेका नख कच्छपके समान उन्नत हो तो मनुष्य भोगोंसे रहित होता है।।८६॥

अब वधू (स्त्री ) के लक्षण कहते हैं— जो कन्या वधूके उत्तम लक्षणेंसि, सौन्दर्यसे उत्तम कुल और जाति आदिसे अलंकृत हो, मप्टमाद् वर्षतो यावद् वर्षमेकावर्षं जवेत् । तावत्कुमारिका कोके न्याय्यमुद्दाहमहित ॥८८ धावाङ्गुल्यो सुजङ्गे च कानुनी मेद्दमुक्तको । नाभिकटणे च कठरं हृदयं तु स्तर्नात्वतत् ॥८९ हस्त-स्कन्मो सर्वेवाङ्ग-कन्यरे हरभूगो तथा । भाकमौकी वद्य क्षेत्राच्येतान्यावाकतोऽङ्गके ॥९० एकैकमेत्रसम्भूतककावं चाय्यकक्षणम् । वद्यभिवंदाभिवंबः स्त्रीम्यो वस्ते निवं सक्तम् ॥९१ यत्यवाङ्गुल्यः क्षोणीं कनिष्ठाद्याः स्पृशन्ति न । एकद्वित्रचतुःसङ्ख्यान् क्षमान्मारयते वतीन् ॥९२ यत्यवाङ्गुल्यः क्षोणीं कनिष्ठाद्याः स्पृशन्ति न । यत्र केनापि सार्वं सा श्रावः कलहकारिणी ॥९३ वश्यवृत्तेन वक्तेण श्रुष्केण समुनापि च । विप्रिटेनापि रक्तेन पावाङ्गुष्टिन वृत्विता ॥९४

कृपचा स्यान्महापाण्यिर्वोर्चा पार्वणस्यु कोपना । बु:बोला समपाष्ट्रमस्य निन्दा विवमपाष्ट्रिका ॥९५

उच्छलवृधूलिषरणा सर्वस्वूलमहाङ्गुलिः । बहिविनिष्यतत्यावा वीर्षयावप्रवेशिनी ॥९६ विरलाङ्गुलिको स्थलो पृथू पावौ च विश्वती । सशस्वगमना स्यूलगुण्या स्वेवयुताङ्श्रिका ॥९७ उद्धद्विपिडका स्यूललङ्घा वायसलञ्जिका । निर्मासघटबुश्नाभविदिल्ष्टकुशानानुका ॥९८ बहुधारा प्रलविका शुष्कसङ्कटकटचिप । चतुविश्वतितो हीनाधिकाङ्गुलिकटी तथा ॥९९ मृवङ्गयबकूष्माण्डोवरिका उच्चनाभिका । वधती बलिभं रोमार्चात्तनं कुक्षिमुन्नतम् ॥१००

रूपवती हो और जिसके शरीरका कोई भी अंग वंगित न हो, ऐसी कन्याको वरण करना चाहिए।।८७। आठ वर्षसे लेकर ग्यारह वर्ष तककी कन्या लोकमें कुमारी कहलाती है, वह न्याय-पूर्वक विवाहके योग्य होती है।।८८।। पैरोंकी अंगुलियाँ, दोनों उत्तम जंघाएँ, दोनों घुटने और अण्डकोषयुक्त गृह्यस्थान नाभि-कटिभाग, उदर, स्तन-युक्त हृदय (वक्षः स्थल) हाथ, कन्ये, तथा ओठ और कन्यरा (पीठ भाग) नेत्र-भुकृटी, भाल और मस्तक ये दश क्षेत्र लड़कीके अंगमें बाल्यकालसे होते हैं।।८९-९०।। उक्त एक-एक क्षेत्रमें उत्पन्न शुभ लक्षण और कुलक्षण दश-दश वर्षोंके द्वारा स्त्रियोंके लिए अपना-अपना फल देते हैं।।९१।। कनिष्ठाको आदि लेकर जिसके अंगुलियाँ पृथ्वीका स्पर्श नहीं करती है, वह क्रमसे एक, दो, तीन और चार पतियोंको मारती है।।९२।। जिस कन्याके पैरकी एक भी अंगुली यदि किसी प्रकारसे हीन होती है तो वह प्रायः जिस किसी भी पुरुषके साथ कलह करने वाली होती है।।९३।। जिसके पैरका अंगूठा अल्प गोलाई वाला हो, वक्र हो, शुष्क हो, लघु हो, चिपटा हो और रक्त वर्ण वाला हो वह कन्या दोष युक्त होती है।।९४।। मोटी एड़ीवाली कन्या कृपण होती है। ऊँची एड़ीवाली कोशी स्वभावकी होती है, समान एड़ीवाली कृशीलिनी होती है और विषय एडीवाली निन्दनीय होती है।।९४।।

चलते समय जिसके पैरोंसे चूलि उछलती हो, जिसकी अंगुलियां स्यूल और बड़ी हों, चलते हुए जिसका पैर बाहिरकी ओर पड़ता हो, जिसके पैरकी प्रदेशिनी (अंगूठेके पासवाली अंगुली) लम्बी हो, अंगुलियां दूर-दूर हों स्यूल और मोटे पैरोंको धारण करती हो, गमन करते समय जिसके पैरोंसे आवाज आती हो, स्यूल गुण्या (एड़ी) हो, प्रस्वेद-युक्त पैर वाली हो, जिसकी पिण्डिका उद्धद्ध (ऊपर उठी) हो, जंवाएँ स्यूल हों, काकके समान जंवाएँ हो, जिसकी जांचें मांस-रहित, घड़े-के समान उतार-चढ़ाबवाली, परस्पर क्लेष-रहित और कृश जानुएँ हों, जिसके मूत्र की अनेक धाराएँ निकलती हों, जिसकी किट सूखी और संकीण हो, तथा चौवीस अंगुलसे हीन या अधिक कमरबाली हो, मृदंग, यद, और कूष्माण्डके समान उदर वाली हो, ऊँची नाभिवाली हो, जो

अष्टावद्याङ्गुलिन्यूनाधिकषकोष्हान्तरा । तिलकं लक्ष्म वा द्यामं विश्वाणा वामकस्तने ॥१०१ कृषे वराङ्ग्यादवं च वामे चोषचैर्मनाक्तितः । नारी-प्रसूतिनो नारी विश्वण तु नरप्रसू ॥१०२ सङ्गोणंपृपुलप्रोण्यतिमांसासुतापि वा । स्यूलोण्यकुटिलस्कन्यान्यमूनिमांसकुक्षिका ॥१०३ मेववल्लघुग्रोवा च वीर्षप्रीया च कोटवत् । व्याघ्रास्या द्यामांबबुका हास्ये कूपकपोलिका ॥१०४ व्यामदवेतस्यूलिजह्यातिहासा काकतालुका । अम्बूतदफलण्डाया दशनावलिपिण्डिका ॥१०५ वाकेकराक्षिमार्जारनेत्रा पारावतेक्षणा । बृष्ण्याक्षी चश्चलालोकातिमौना बहुभाविणी ॥१०६ स्यूलाचरशिरावक्ष्मनासिका सूर्यकणिका । हीनावरी प्रलम्बोच्छी मिलव्सूयुग्मिका तथा ॥१०७ वित्वस्थूलेपविषमा वीर्घा रोमसवालिका । व्यस्यूलस्फुटिताग्रकटचुल्लिङ्गकचयोच्चयम् ॥१०० यतिसङ्गोणंविषमा वीर्घा रोमसवालिका । व्यस्यूलस्फुटिताग्रकटचुल्लिङ्गकचयोच्चयम् ॥१०० एकस्मिन् कूपके स्यूलबहुरोमसमन्विता । स्थस्यूलस्फुटिताग्रकटचुल्लिङ्गकचयोच्चयम् ॥१०० उत्कटसनायुद्वहर्शकपिलखुतिवारिणी । अतिद्यामातिगौरी चातिस्यूला चातितन्विका ॥११० अतिहस्वातिवीर्घा च विषमाङ्गाधिकाङ्गिका । होनाङ्गा शोचविकला क्थकवंशकाङ्गिका ॥११२ सङ्गिरिकाग्रायाया धर्मविद्वेविणी तथा । धर्मान्तररता चापि नोचकमंरतापि च ॥ ११३

बलिभंगवाली, रोमावत्तंयुक्त उन्नत कुक्षिको धारण करती हो, जिसके स्तनोंके मध्यभागका अन्तर अठारह अंगुलियोंसे कम या अधिक हो, बाम स्तनपर काला तिल या लक्षण (चिह्न) भारण करती हो, दोनों स्तन और वरांग (योनि) के पार्श्वभाग वाम हों उच्च और कुछ विरल हों. ऐसी स्त्री कन्याओंको जन्म देनेवाली होती है, यदि दोनों स्तन और वरांगके पाइवें भाग दक्षिणकी ओर झुके हुए हों तो वह पुत्रोंको जन्म देनेवाली होती है। जिस कन्याके कन्ये संकीर्ण हों, मोटे, ऊँचे और मांस-रहित हों, अथवा स्थल, उच्च और कृटिल कन्धे हों, कृक्षि मांस-रहित शुष्क हो, मेंढेके समान लच्च ग्रीवा हो अथवा कोट (ऊँट) के समान दीर्घग्रीवा हो, व्याघ्रके समान मुख हो, श्यामवर्णकी चिबुक (ठोड़ी) हो, हंसते ममय जिसके कपोला ( गालों ) पर कृप जैसे गड्ढे पड़ जाते हों, जिसकी जीभ काली, या श्वेतवर्णकी और मोटी हो, जो अधिक हँसती हो, जिसका तालुभाग काकके समान हो, जम्बु-वृक्षके फल जामुनके सहश, जिसकी दन्त-पंक्तिका कपरी भाग (मसूड़े) हो जिसके नेत्र केकर (कैरे) मार्जार, पारावत (कपोत और मेढ़े) के सहश हों, नेत्रोंसे तुष्णा झलकती हो, चंचल हो, अधिक मौन रहती हो, अथवा अधिक बोलनेवाली हो, जिसके अघर (नीचेके ओठ) मोटे हों, नसाजाल, मुख और नासिका स्थूल हों, सूपेके समान कानवाली हो, हीन अधरवाली हो, या लम्बे बोठांवाली हो, जिसकी दोनों भोंहे परस्पर मिल रही हों, अथवा भोहें अतिसंकीर्ण, विषम और दीर्ष हों, शरीरपर रोमोंकी प्रचुरता हो, जिसका भालस्थल (ललाट) तीन अँगुलसे कम या अधिक हो, अखंड रेखावाले ललाटसे जिसकी रेखाहीन और अतिनिन्दित हों, जिसके शिरके केश रूक्ष, स्थूल हों, जिनके अग्रभाग स्फुटित हों और कटि-भाग-का भी एक-एक रोम-कूप बहुतसे रोमोंसे युक्त हो, जिसके नख सुपुष्पके समान हों, अथवा दवेत नखवाली हो, या सूपेके समान नख हों, जिसकी स्नायु उत्कट हों, दुर्दशैनीय कपिलवर्णकी कान्तिको धारण करनेवाली हो, अस्यिधिक स्थाम वर्णवाली हो, या अधिक गोरी हो, अधिक मोटी हो, या अधिक पतली हो, अति ठिगनी हो, या अतिलम्बो हो, विषम अंगवाली हो, या अधिक अंगवाली हो. या हीन अंगवाली हो, शौच-पवित्रतासे रहित हो, रूक्ष और कर्कश अंग-

वजीवप्रसवस्तोकप्रसवस्वसृमातृका । रसवत्थाविविकानरहितेष्टवकुमारिका ॥११४ बु:बीका बुर्मगा बन्ध्या बरिका बु:बिताबमा । बल्पार्युविषवा कन्या स्यावेभिर्वुष्टलक्षणैः ॥११५

(विशत्या कुलकम् )

उपाक्षमध्यक्षाक्षं स्वाद्मवीयं बहुरोमकम् । वर्जयेसां प्रयत्नेन विवकत्यां महोदरीम् ॥११६ किहुकाटिका द्योवींवरभालेषु मध्यगः । नासान्तेऽज्ञुभः स्यादावर्तः सृष्टिगोऽपि सन् ॥११७ वावर्ता वामभागेऽपि स्त्रीणां संहारवृत्तये । न शुभा शुभभाले व विकणाक्षे ससृष्टितः ॥११८ वेवोरगनवीद्येलवृक्षनक्षत्रपक्षिणाम् । द्वपाक-प्रेष्मभीष्माणोसञ्ज्ञापावनितां स्यजेत् ॥११९ वराषान्यलतागुल्मसिहव्याद्यफलाभिष्माम् । त्यवेग्नारीं भवेद्दोवा स्वैरावारित्रया यतः ॥१२० नापरीक्ष्य स्पृद्योत्कन्त्यामविज्ञातां कदावन । निष्निन्ति येन योगैस्ताः कवाविष्टिवनिमितैः ॥१२१ महौषधप्रयोगेण कत्या विवमयी किल । जातेति अपूर्व क्रेया तैरैतैः सापि कक्षणैः ॥१२२ यस्याः केशांशुकस्पर्शान्तवः समुसम्बजा । स्नानाम्भसि विषद्यन्ते बहवः क्षुद्रजन्तवः ॥१२३

वाली हो, कुल-परम्परागत रोगोंसे व्याप्त हो, धर्मसे विद्वेष करनेवाली हो, अथवा पतिके धर्मसे भिन्न अन्य धर्ममें संलग्न रहनेवाली हो, तथा नीच कर्म करनेमें संलग्न रहती हो, निर्जीव सन्तानको प्रसव करनेवाली हो, या अल्पप्रसववाली या बहिनोंको प्रसव करनेवाली जिसको माता हो, और जो रसोई बनाने आदि स्त्रियोंचित कलाओंके विज्ञानसे रहित हो, ऐसी कुमारी कन्याका वरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि इन उपयुंक्त खोटे लक्षणोंसे वह कन्या दुःशील, दुर्भागिनी, वन्ध्या, दिद्द, दु:ख भोगनेवाली अधम, अल्पायु और विधवा होती है।।९६-११५॥

जिसका अंग अथवा उपांग यदि बहुत रोमोंवाला हो और बड़ा उदर हो, ऐसी विषकन्या-को प्रयत्न-पूर्वक छोड़े, अर्थात् उसके साथ विवाह-सम्बन्ध न करे ॥११६॥ जिसकी किट कुकाटिका (गल-घंटिका) के समान हो, शिर, उदर और ललाटमें मध्यवर्ती और नासिकाके अन्तमें जन्मसे उत्पन्न आवर्त्त (दक्षिणावर्त्त रोमावलो) अशुभ माना गया है ॥११७॥ स्त्रियोंके वामभागमें होनेपर भी आवर्त्त संहारवृत्तिके सूचक होते है। उत्तम ललाटमें भी आवर्त्त शुभ-सूचक नहीं होते हैं। तथा दाहिने अंगमें तो जन्मजात आवर्त्त स्त्रियोंके अशुभ हो होते हैं ॥११८॥

देव, सर्पं, नदी, पर्वत, वृक्ष, नक्षत्र, पक्षी, रुवपाक (चाण्डाल) दास, एवं भोष्म (भयकारी) संज्ञावाले नामोंकी धारक स्त्रोका भी परित्याग करे ॥११९॥ धरा (पृथिवी) धान्य, लता, गुल्म, सिंह, व्याच्र और फलोंके नामवाली स्त्रीका भी परित्याग करे, क्योंकि उक्त प्रकारके नामोंको धारण करनेवाली स्त्री दोपयुक्त और स्वच्छन्द आचरण-प्रिय (व्यभिचारिणी) और स्वेच्छाचारिणी होती है ॥१२०॥ अविज्ञात कन्याकी परीक्षा किये बिना कदाचित् भी स्पर्श न करे। क्योंकि ऐसी अज्ञात या अपरिचित कन्याएँ कभी-कभी विष-निमित योगोंके द्वारा स्पर्श करनेवाले पुरुषोंको मार डालती हैं ॥१२१॥ महाओषधियोंके प्रयोगसे कन्या विषमयी बना दी जाती है, ऐसा वात्स्यायन शास्त्र आदिमें सुना जाता है और उसे निम्नोक्त विष-प्रदर्शक लक्षणोंसे जान लेना चाहिए ॥१२२॥

अब उन लक्षणोंको कहते हैं—जिसके शिरके केशोंके क्रपर ओढ़े हुए वस्त्रके स्पर्शसे फूल-मालाएँ मुरझा जाती हैं, जिसके स्नानके जलमें बहुतसे छोटे-छोटे जन्तु मर जाते हैं, जिसकी चियन्ते मत्कुणास्तत्ये तथा यूकास्तु वाससि । वातक्केक्कव्यवामुक्ता या च पित्तोवयान्विता ॥१२४ भौमार्कक्षित्वराणां वारः कोऽपि भवेद्यवि । तवाक्केव्यक्षत्रभवक्षां का मं यवि ॥१२५ द्वावक्षी वा द्वितीया वा सप्तमी वा तिथियंवि । ततस्तत्र युता जाता कीत्यंते विवक्त्यका ॥१२६ पुरुषिष्यमुहृत्स्वामिस्वजनाङ्गनया सह । मातृजामि (?) सुतात्वेन व्यवहर्तंव्यमुक्तमैः ॥१२७ सम्बन्धिनी कुमारी च किकिनी करणागता । वर्णाविका च पूज्यत्वसङ्कृत्पेन विकोक्यते ॥१२८ सवीवां बहुक्षोमां च बहुग्रामान्तरप्रियाम् । जनीप्ततसमाचारां बद्धकां च रजस्वकाम् ॥१२९ वक्षीचां होनवर्णां चातिवृद्धां कौतुकप्रियाम् । जनिष्टां स्वजनद्विष्टां सगर्भां नाध्येत् स्त्रियम् ॥१३० परस्त्री विषया भर्त्रां त्यक्तात्वर्या च राजकुकप्रतिवद्धाः संत्याच्या यत्नतो वृष्येः ॥१३२ वृगां-वृगंतिवृतीचु वैरिवजकभित्तिचु । साधुवाववृद्धास्त्रीचु परस्त्रीचु रमेत कः ॥१३२ व्यात्समक्षं स्त्रीपुन्ते विवाहे विकाणं करम् । अन्योन्यव्यभिचाराय वत्तं किल परस्परम् ॥१३३ तत्तो व्यभिचरतो तौ निजपुष्यं विकृत्यतः । जन्योन्यव्यभिचाराय वत्तं किल परस्परम् ॥१३४ वाला केवनकैः कालैवंत्रवेत्यफलाक्षनः । मोवते यौवनस्था तु वस्त्रालङ्करणाविभः ॥१३५ वाला केवनकैः कालैवंत्रवेत्रकाननेः । मोवते यौवनस्था तु वस्त्रालङ्करणाविभः ॥१३५

शय्यापर मत्कुण (सदमल) मर जाते हैं, तथा जिसके वस्त्र पर यूक (जूं) मर जाते हैं, जो बात और कफ-जिनत व्याधियोंसे मुक्त रहती है, और जो पित्तके उदयसे संयुक्त रहती है, मंगल, रिव और शिनवारमेंसे यदि कोई दिन हो, तथा आश्लेषा, शतिभषा और कृतिका नक्षत्र उसदिन हो, तथा द्वादशी, दितीय या सप्तमी तिथि हो, ऐसे बार, नक्षत्र और तिथिके योगमें जो उत्पन्न हुई हो तो वह विष कन्या कहीं जाती है, ऐसा जानना चाहिए ॥१२३-१२६॥

गुरु, शिष्य, भित्र, स्वामी और स्वकूटुम्बी जनोंकी स्त्रियोंके साथ यथा सम्भव माता. बहिन और पुत्रीके रूपमें उत्तम जनोंको व्यवहार करना चाहिए ॥१२७॥ अपने रिश्तेदारीसे सम्बन्ध रखने वाली स्त्रीको, कुमारी कन्याको, तापस वेष धारिणीको, शरणमें आई हुई को और अपने वर्णसे ऊँचे वर्णं वाली स्त्रीको पूज्यपनेके भावसे देखना चाहिए।।१२८।। सदोष स्त्रीका, बहुत लोम-वाली स्त्रीका, अन्य अनेक ग्रामवालोंको प्रिय स्त्रीका, अनिच्छित आचरण करने वाली. चंचल स्वभाववाली, रजस्वला, अशौचवती, हीनवर्णवाली, अतिवृद्धा, कौतूक प्रिय स्त्रीका, अनिष्ट करने वाली एवं स्वजनोंसे द्वेष करने वाली स्त्रीका तथा गर्भिणी स्त्रीका कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए।।१२९-१३०॥ परायी स्त्री, विभवा, पतिद्वारा छोड़ी हुई, वतोंका परित्याग करने बाली और राजकुलसे संबद्ध स्त्रोका ज्ञानी जनोंको प्रयत्न पूर्वंक परित्याग करना चाहिए ॥१३१॥ जो दुष्ट स्वभाववाली है, दुर्गतिमें ले जानेके लिए दूतीका काम करती है, ऐसी स्त्रियोंमें, तथा बैर रखनेवालोंकी स्त्रियोंमें चित्र-लिखित एवं मित्तियोंमें उत्कीर्ण या चित्रित स्त्री-चित्रोंमें, साध्वाद अर्थात् प्रशंसाके योग्य कार्यंसे द्रोह करनेवाली और शस्त्र-धारण करनेवाले पुरुषोंकी स्त्रियोंमें तथा पर-स्त्रियोंमें कौन बुद्धिमान् रमण करेगा ? कोई भी नहीं ॥१३२॥ विवाहके अवसरपर लोगों-के समक्ष जिस स्त्री-पुरुषका दाहिना हाथ परस्पर एक दूसरेके साथ काम-सेवनके लिए दिया गया है, वे दोनों यदि परस्त्री या पर पुरुषके साथ व्यभिचार करते हैं तो वे अपने पुण्यका ही विलोप करते हैं, वे दोनों परस्पर एक दूसरेके घातक हैं और उन्हें परस्त्री और परपूरुवके सेवनमें शिरोमणि जानना चाहिए ॥१३३-१३४॥

बाला स्त्री समयपर दी गई लिखने-पढ़ने और लेलनेकी बस्तुओंसे, तथा दिये गये फलोंके

हुष्यसम्यक्या प्रीठरितक्रीडासु कीसलैः । वृद्धा तु समुराकापैगीरवेश च रज्यते ॥१३६ वाक्षशास्त्रा भवेत् वाक्षा जिसताव्युत्तयोवना । पद्ध-पद्धाक्षता मध्या वृद्धा स्त्री तवनन्तरम् ॥१३७ पंचिमी विजिणी चैत्र सिद्धानी हस्तिनी तथा । तत्तविक्यविधानेनानुकूला स्त्री विचक्षणैः ॥१३८ मासने चाय सम्याया जीवांसे विनियोक्तिता । वायन्ते नियतं वद्धाः कामिन्यो नात्र संशयः ॥१३९ व ज्वरवती तृत्यत्यक्रमाञ्जी पयि विक्लवा । मासैकप्रसवा नारी कान्या वण्यासर्गाभणो ॥१४० वृक्षात् वृक्षान्तरं गच्छम् प्रावेश्वनत्योऽत्र वानरः । मनी यत्र स्मरस्तत्र ज्ञानं वश्यकूरं ह्यदा ॥१४१ कम्यननतंनहास्याधुमोक्षप्रोज्वेः स्वराविकम् । प्रमवा सुरतोन्मसा कुरते तत्र निस्पृहा ॥१४२ रतान्ते धूयतेऽकस्मात् धण्यानावस्तु नुच्छवः । येन तस्यैव पद्धात्वं पद्धमासान्तरे भवेत् ॥१४३ पद्मान्तिवाचे हेमन्ते निस्पमन्यनुषु ज्यहात् । स्त्रियं कामयमानस्य जायते न बलक्षयः ॥१४४

भक्षणसे प्रसन्न होती है, युवाबस्थाबाली स्त्री वस्त्र और आभूषण आदिसे प्रमुदित होती है। मध्य अवस्था बाली स्त्री प्रौढ़ रित-कियाओं में कौशलोंसे आनन्दित होती है और वृद्धा स्त्री मधुर बचनालापोंसे तथा गौरव-प्रदान करनेसे अनुरंजित होती है।।१३५-१३६॥ सोलह वर्ष तककी स्त्री बाला कहलाती है, तीस वर्ष तककी स्त्री अद्भुत यौवन वाली युवती कहलाती है, पचवन वर्ष तककी आयुवाली स्त्री मध्य-अवस्थाबाली कहलाती है और उसके अनन्तर आयुवाली स्त्री वृद्धा कही जाती है।।१३७॥

स्त्रिया चार प्रकारकी होती हैं—पिश्वनी, चित्रिणी, शंक्षिनी और हस्तिनी। विचक्षण पुरुष उक्त प्रकारकी स्त्रीकी उस उसके योग्य इष्ट विधानसे अपनेमें अनुरक्त करते हैं। विशेषार्थं—पिश्वनी स्त्रीके केश सधन, स्तन गोल एवं दन्त छोटे और शोभायुक्त होते हैं। चित्रिणी स्त्रीके केश कुटिल वक्त, स्तन सम, और दन्त भी सम होते हैं। शंक्षिनी स्त्रीके केश दीर्घ, स्तन दीर्घ (लम्बे) और दन्त भी दीर्घ होते हैं। हस्तिनी स्त्रीके केश अल्प (वरल) स्तन विकट और दन्त उन्तत होते हैं। पिश्वनीके शब्द इंसके समान, हस्तिनीके हाथोके समान, शंक्षिनीके रूथ और चित्रिणी के काक-समान होते हैं। पिश्वनीकी शारीरिक गन्ध कमलके समान हस्तिनीकी हाथोके समान, शंक्षिनीकी कार-समान और चित्रिणी की गन्ध शून्य होती है।।१३८।।

आसन और झय्यापर काम-कुत्हलोंके द्वारा मैथुन-सेवनमें विनियोजित स्त्रियाँ नियंत रूपसे अपने अधोन होती हैं, इनमें संशय नहीं है।।१३९॥ ज्वरवाली स्त्री, शिथिल अंगवाली, मागंमें बकानसे विकल चित्तवाली, एक मासकी प्रसूतिवाली और छह मासके गर्मवाली स्त्री कामना, की जाने पर भी तुम नहीं होती हैं, अतएब उनके साथ काम-सेवन नहीं करना चाहिए॥१४०॥

जैसे एक वृक्षसे दूसरे वृक्षपर जाता हुआ बानर चंचल होता है उसी प्रकार कामासक मन भी अति चंचल होता है। उसे वकामें करनेवाला एकमात्र ज्ञान ही है। १४४१। काम-सेवन्में निःस्पृह भी प्रमदा स्त्री कारीर-कम्पन, नर्तन, हास्य, अश्रु-पात और उच्च स्वरादिकसे सुरत-सेवन के लिए उन्मत कर दी जाती हैं। १४४।। यदि स्त्री-रमणके अन्तमें अकस्माद घण्टाका शब्द सुनाई देला है, तो उससे उसी व्यक्तिका मरण पाँच मासके भीतर होगा, ऐसा जानना चाहिए।।१४३॥

ग्रीष्म ऋतुमें एक पक्षसे, हेमन्स ऋतुमें नित्य, तथा अन्य ऋतुओंमें तीन दिनसे स्त्रीकी कामना करनेवाले पुरुषका वरू सीण नहीं होता है ॥१४४॥

इतीवं वास्त्यायनोक्तम् । बाग्भट्टस्त्रिक्त्यमाह—

त्र्यहाद्वस्त्रकारवोः पक्षाद्वर्धानिवाचयोः । सेवेत कामतः कामं हेमन्ते शिक्षिरे बली ॥१४५

वतीर्ष्यातित्रसङ्गो निवानमत्यागमस्त्रथा ।

क्रान्यारोयि न कर्मव्या कामिनिः कामिनीकने ॥१४६

वतीर्धातो हि रोषः स्यादुद्वेगोऽतिप्रसङ्गतः । लोभो निद्यानतः स्त्रीणामत्यागमादलज्जताम् ॥१४७ वितन्वती क्षुतं जृम्भां स्नान-पानादानानि च । मूत्रकमं च कुर्वाणां कुर्वेषां च रलस्वलाम् ॥१४८ तथान्यनरसंयुक्तां पद्ययेत्कामी न कामिनीम् । एवं हि मानसं तस्यां विरज्येतास्य निद्यितम् ॥१४९ अत्यालोकादनालोकासभाऽनलपनादिष । प्रवासमितमानाच्य त्रृष्टचित प्रेम योषिताम् ॥१५० न प्रीतित्रचनं वसे नालोकयित सुन्वरम् । उक्ता वत्तं कुषं द्वेषिनमत्रद्वेषं करोत्यलम् ॥१५१ विरहे हृष्यितं व्याजावीर्ध्यामिष करोति च । योगे सीदितं सा वाधवदनं मोटचत्यय ॥१५२ विद्यम्भोक्ति पुमालम्भमाङ्गिकं वेकृतं तथा । इतं किमिष न स्तौति विरक्तं लक्षणं स्त्रियः ॥१५३ विद्यम्भोक्ति पुमालम्भमाङ्गिकं वेकृतं तथा । रतकोदां च कामिन्यां नापरां तु प्रकाद्ययेत् ॥१५४ कामिन्यां वीक्यमाणाया जुगुप्सावनकं बुधः । क्लेक्सक्षेपादि नो कुर्याद् विरज्येत तथा हि सा ॥१५५

यह वात्स्यायनने कहा है। किन्तु वाग्भट्टने तो इस प्रकारसे कहा है-

वसन्त और शरद् ऋतुमें तीन दिनसे, वर्षा और ग्रीष्म ऋतुमें एक पक्षसे, काम-सेवन करे। किन्तु बलवान् पुरुष हेमन्त और शिशिर ऋतुमें अपनी कामेच्छाके अनुसार स्त्रीका सेवन करे।।१४५।।

अति ईर्ज्या, अति प्रसंग, निदान और अति समागम ये चार कार्यं कामिनी स्त्रीजनमें कामी पुरुषोंको नहीं करना चाहिए।।१४६॥ क्योंकि अति ईर्ज्यासे स्वियोंमें रोष प्रकट होता है, अति प्रसंगसे उद्देग पैदा होता है, निदानसे लोभ जागता है और अति समागमसे निर्लंजिता आती है।।१४७॥ छोंकती हुई जम्भाई लेती हुई, स्नान करतो हुई, खान-पान करती हुई, मूत्र-विमोचन करती हुई स्त्रीको, रजस्वलाको तथा अन्य पुरुषसे संयुक्त कामिनी स्त्रीको पुरुष कभी नहीं देखे। क्योंकि ऐसी दशाओंमें कामी पुरुषके देखने पर उसका मन उस स्त्रीमें विरक्त हो जायगा, यह निश्चित है।। ४८-१४९॥ स्त्रियोंको अधिक देखनेसे, अथवा सर्वथा नहीं देखनेसे, वार्तालाप नहीं करनेसे, प्रवास करनेसे और अतिमानसे स्त्रियोंका प्रेम ट्र जाता है।।१५०॥

विरक्त स्त्रियोंके ये लक्षण जानना चाहिए—बोलनेपर भी प्रेमयुक्त वचन नहीं बोलती है, हुर्ष-पूर्वक अच्छो तरहसे नहीं देखती है, कुछ कहनेपर क्रोधको धारण करती है, अपनेसे द्वेष करती हुई अपने मित्रोंके साथ भी बहुत अधिक द्वेष करती है, अपने विरह-कालमें हर्षित होती है और छलसे ईच्या भी करती है, अपना संयोग होनेपर अवसादको प्राप्त होती हुई अपने मुखको मोड़ लेती है, अपनी शय्यापर आते हा शीघ्र-सो जाती है, स्पर्श करनेसे अत्यधिक उद्वेगको प्राप्त होती है और अपने द्वारा किये गये उत्तम कार्यको कुछ भी प्रशंसा नहीं करती हैं। ये सब विरक्त स्त्रीके लक्षण हैं ॥१५१-१५३॥ स्त्रियोंकी विश्वास-पूर्वक कही हुई बातको, पुरुषोंके साथ किये गये उपालम्भको, शारीरिक विकृतिको और रित-क्रीड़ाको अन्य स्त्रीके सामने प्रकाशित नहीं करना चाहिए ॥१५४॥ अपनी बोर देखती हुई कामिनीके सम्मुख ग्लान-जनक कफ्-क्षेपणादि कार्य

वय कुलस्त्रीयां धर्मः—

वसा या कन्यका यस्मै माता भ्राता पिताचवा । देवतेव तथा पूज्यो गतसर्वगुणोऽपि सः ॥१५६ । पितृमर्तुं मुतैर्नार्यो दाल्ययोवनवार्थके । रक्षणीया प्रयत्नेन करुक्तुः स्यात्कुकोऽन्यया ॥१५७

दक्षा तुष्टा प्रियाकाया पतिचित्तानुगामिनी । कालोचित्याद व्ययकरी सा स्त्री कक्ष्मीरिवायरा ॥१५८

स्वपवेद्धिते होते तस्मात्पूर्वं विबुध्यते । युक्ते मुक्तवित काते सम्रका स्वीमतिस्का ॥१५९ न कुत्सवेद्वरं बाला हवसुरप्रमुखांहब या । ताम्बूलमिव नावसे वसमम्येन सोसमा ॥१६० न गन्तव्यमुत्सवेःःः चत्वरे पहिचःःः । देवयात्राक्रवास्थाने न तथा रङ्गवागरे ॥१६१

या हृष्ट्वा पतिमायान्तमम्युत्तिष्ठतिः सम्भ्रमात् । तत्पादन्यस्तदृष्टिष्यं दत्ते तस्य मनः स्वयम् ॥१६२

भाषिता तेन सन्नीडं न स्त्रीभवति तत्क्षणात् । स्वयं सिवनयं तस्य परिषयां करोति ॥ ॥१६३ निर्व्याजहृदया पत्युः श्वथूषु व्यक्तिभक्तिभाक् । सदा न स्नानना नृणां बद्धस्त्रोहा च सन्युषु ॥१६४ संवरनीष्विप सम्प्रीतिः परिचितेष्वतिवत्सला । सनमेपेशलालापा कामिनुमित्रमण्डले ॥१६५

> या च ते हेषिषु हेषा सक्लेशकलुवाशया । गृहश्रीरिच सा साकाद गृहिणी गृहमेषिनः ॥१६६॥ कुलकम् ।

नहीं करना चाहिए। क्योंकि वैसा करनेपर वह विरक्त हो जाती है ॥१५५॥

अब कुल-बधुओंका धर्म कहते हैं-जिस पुरुषके लिए माता, पिता अथवा आईने कन्याको दिया है, अर्थात् विवाह किया है, उसे वह पुरुष देवताके समान पूजना चाहिए, भले ही वह परिके योग्य सर्वगुणोंसे रहित ही हो ॥१५६॥ बाल्यकालमें स्त्रियोंकी रक्षा पिताओंको, बीवनकालमें भाइयोंको और वृद्धावस्थामें पुत्रोंको प्रयत्न-पूर्वक करनी चाहिए, अन्यथा कुछ कलंकित ही जाता है।।१५७। वह स्त्री साक्षात् दूसरी लक्ष्मीके समान है जो चतुर हो, सन्तुष्ट रहती हो, प्रिय वचन बोलती हो, पतिके चित्तके अनुसार कार्य करती हो और योग्य समयका ध्यान रखकर धन-व्यय करती हो ॥१५८॥ जो पत्तिके सो जानेपर पीछे सोती है और पतिसे पहिले जाग जाती है तका पतिने भोजनकर लिया है, यह ज्ञात होनेपर पीछे स्वयं भोजन करती है, वह स्त्री सर्व स्त्रियोंमें शिरोमणि है।।१५९।। जो स्त्री पतिसे चुणा नहीं करती है और श्वसुर आदि गृहके प्रमुखजनोंके साथ भी ग्लानि नहीं करती है, तथा अन्य पुरुषके द्वारा दिये गये ताम्बूलको भी प्रहण नहीं करती है, वह उत्तम स्त्री कहलाती है ॥१६०॥ कुलवध्को अकेले किसी उत्सव, मेला आदिमें नहीं जाना चाहिए, चौराहोंपर भी नहीं जावे, देवयात्रा, कथा-स्थानक तथा रात्रिके रंगोत्सवके जागरणमें भी अकेले नहीं जाना चाहिए ।।१६१॥ जो पतिको आता हुआ देखकर हर्वसे उठ सड़ी होती है। उसके बानेपर उसके बरणोंपर अपनी हिन्द रसती है, उसके मनकी बस्तू स्वयं देती है, पतिके द्वारा बोली जानेपर सलज्जित होकर तत्काल विनम्न हो जाती है और स्वयं ही विनय-पूर्वक उसकी यथोजित परिचर्या करती है, छल-कपटसे रहित हुच्यसे पतिकी माता आदि वृद्धावनोंकी व्यक्तरूपसे अकि करती है, मनुष्योंके आगे सदा विनन्न मुख रहती है, वपने कुटुम्बी बम्बुजनोंपर गाढ़ स्नेह रसती है, अपनी सौतोंपर भी उत्तम प्रीति रसती है परिचित्त जनोंपर अतिवात्सल्यभाव धारण करती है, पतिके मिन-मण्डलपर रूज्जाके साथ कोमरू मबुद वालिकाप करती है और वो पतिके हेवी वनीपर क्लेश-युक्त कळुवित विश्व होकर निविद्धं हि कुलस्त्रीणां गृहाद् द्वार-निवेषणम् । बीक्षणं नाटकाबीनां गवाक्षावस्थितं स्तया ॥१६७ अञ्चलकटनं क्रीडां कीतुकं जल्पनं परेः । कर्मणा क्रीझयातं च कुलस्त्रीणां न युज्यते ॥१६८ अञ्चलक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माक्ष्माद्वनं।दिकम् । कदाचित्पु स्वैनैव कारयेयुः कुलस्त्रियः ॥१६९

लिङ्गिन्या बेश्यया वास्या स्वैरिच्या कारकस्त्रिया । युज्यते नैव सम्पर्कः कवाजित् कुल्योजिताम् ॥१७० मङ्गलाय कियांस्तन्ध्याऽलङ्कारो वार्यं एव हि । प्रवासे प्रेयसि स्थानं युक्तं स्वध्वाविसन्तियौ ॥१७१

कोपोऽम्यवेदमसंस्थानं सम्पर्को लिज्जिभिस्तथा । उद्यानगमनं पत्युः प्रवासे दूषणं स्त्रियः ॥१७२ अञ्जनं भूषणं गानं नृत्यदर्शनमार्जनम् । अर्मकेषं च साराविक्रीडां चित्राविदर्शनम् ॥१७३

> अङ्गरागं च ताम्बूलं मधुरं-प्रव्य-मोजनम् । प्रोविते प्रेयति प्रीतिप्रवमन्यच्च सन्त्यजेत् ॥१७४॥ ( युग्मम् )

सदैव बस्तुनः स्वर्धो रक्तम्यां तु विशेषतः । सन्ध्याटनमुदुप्रेक्षा बातुपात्रे च भोजनम् ॥१७५ मास्याञ्जने विनस्वापं बन्तकाळं विलेपनम् । स्नानं पृथ्टाशमावशालीकं मुञ्जेद रकस्यला ॥१७६॥ युग्मम् ।

द्वेषभाव रसती है, वह गृहिणी गृहस्य पुरुषकी साक्षात् दूसरी गृह-रुक्ष्मीके समान है ॥१६२-१६६॥ कुलीन स्त्रियोंका घरसे बाहिरके द्वारपर बैठना निषिद्ध है, नाटक आदिका देखना, तथा सिक्की बादिमें बैठकर दाहिरकी ओर झांकना, दूसरोंके सामने अपने अंगोंका प्रकट करना, क्रीड़ा करना, कीतुक-हास करना, दूसरोंके साथ बोलमा और कार्यसे शीघ्र जाना भी कुलीन स्त्रियोंके योग्य नहीं है ॥१६७-१६८॥ कुलीन स्त्रियोंको पर-पुरुषोंके द्वारा अपने अंगका प्रक्षालन उबटन-तैल-मर्दन, मालिश आदि कदाचित् भी नहीं कराना चाहिए ॥१६९॥ वेष-धारिणी स्त्रीके साथ, वेषया, दासी, व्यभिचारिणी और व्यभिचार करानेवाली स्त्रीके साथ कुलीन स्त्रियोंका सम्पर्क करना कभी भी योग्य नहीं है ॥१७०॥ विवाहिता कुलवधूको मंगलके लिए किसना ही अलंकार धारण ही करना चाहिए। तथा पतिके प्रवासमें जानेपर सासु आदिके समीप अवस्थान करना चाहिए।।१७१॥

पतिके प्रवासकालमें कोप करना, अन्यके धरमें रहना, वेष-धारिणी स्त्रियोंके साथ सम्पक्षं रखना और उद्यान आदिमें जाना ये सब स्त्रीके दूषण हैं ॥१७२॥ पतिके परदेशमें रहते समय आंखोंमें अंजन लगाना, आभूषण पहिरना, गान करना, नृत्य देखना, शरीरका रगड़-रगड़करके प्रमार्जन करना, धर्म-कार्यमें हस्तक्षेप करना, शतरंज-गोट आदि खेलना, चित्र आदिका देखना, शरीरका चन्दनादिसे विलेपन करना, पान खाना, मधुर मिष्ट भोज्य द्रव्योंका भोजन करना एवं इसी प्रकारके अन्य प्रीति-प्रदान करनेवाले कार्य कुलीन स्त्रीको सर्वथा छोड़ना चाहिए ॥१७३-१७४॥

दिनके समय सदा ही सभी वस्तुओंका स्पर्श करना, और राजिके समय तो विशेषरूपसे स्पर्श करना, सन्ध्याके समय इषर-उधर धूमना, नक्षत्रोंका देखना, धानुके पात्रमें भोजन करना, माला घारण करना, नेत्रोंमें अंजन लगाना, दिनमें सोना, लकड़ीकी दातुन करना, विलेपन करना, स्नान करना, पौष्टिक सोजन करना और दर्पणमें मुखको देखना, ये सर्व कार्य रजस्वला

मृत्तिकाकाञ्च्याचाणपात्रेऽस्तीयाव् रकस्त्रका । देवस्थाने सकृद्-गोक्टरकःषु न रकः क्षिपेत् ।।१७७ स्नात्वेकान्ते चतुर्वेऽह्नि वर्जयवस्त्रांनम् । सुन्धुकुणरा स्वभतारं सेवेत कृतमञ्जूका ।।१७८

निका चौडक्ष नारीनामृतुः स्थात्त्रासु चाविकाः । तिस्रः सर्वेरिय स्थाज्याः प्रोक्ता तुर्योपि केनचित् ॥१७९

#### उस्हं च---

चनुष्यां जायते पुत्रः स्वल्पायुर्गुणवाजितः । विद्याचारपरिश्वच्यो वरिष्ठः क्लेशभाजनः ॥१८० समायां निश्चि पुत्रः स्याद् विवसायां तु पुत्रिका । स्त्रीणामृतुरते कार्यं न च वन्तनस्वसतम् ॥१८१ विचा कार्यो न सम्भोगः सुविया पुत्रमिच्छता । विवासम्भोगतः पुत्रो कायते ह्यबलांशकः ॥१८२ पुत्राचेनेव सम्भोगः शिष्टाचारवतां मतः । ऋतुल्नाता पवित्राङ्गी गम्या नारी नरोत्तमैः ॥१८३ अन्यो व्यसनिनां कामः स च वर्माचाँबावकः । सिद्धः पुनः स्त्रियः सेव्याः परस्परमबाषया ॥१८४ ऋतावेव ध्रुवं सेव्या नारी स्यान्मेषुनोचिता । सेव्या पुत्राचंमापन्नपन्नाशहरसरं पुनः १८५ बलक्षयो भवेद्रध्यं वर्षेम्यः पन्नसमतेः । स्त्री-पुम्सयोनं च युक्तं तन्मेषुनं तवनन्तरम् ॥१८५ स्त्रियां वोवशवर्षयां पञ्चाविद्यातिहायनः । बुद्धिमानुद्यमं कुर्याद् विशिष्टसुतकाम्यया ॥१८७

स्त्रीको छोड़ना चाहिए ॥१७५-१७६॥ रजस्वला स्त्रीको मिट्टी, काष्ठ या पाषाणके पात्रमें भोजन करना चाहिए, देवस्थानमें, मल-मूत्र विसर्जनके स्थानपर, गायोंके बैठनेके स्थानपर और धूलिपर अपना रज-रक्त नहीं फेंकना चाहिए। चौथे दिन एकान्तमें स्नान करके अन्य पुरुषका दर्शन न करे किन्तु उत्तम श्रुङ्गार करके मांगलिक कार्यकर अपने पतिका सेवन करे ॥१७५-१७८॥ स्त्रियोंके रजःस्रावसे लगाकर सोलह रात्रियाँ ऋतुकाल कहलाता है। उनमें आदिकी तीन रात्रियाँ तो सभी जनोंके त्याज्य हैं। कोई-कोई विद्वान्ने चौथी रात्रि भी त्यागनेके योग्य कही है।१७९॥

कहा भी है—ऋतुमती स्त्रीके साथ चौथी रात्रिमें समागम करनेसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र अत्यस्य आयुका धारक, गुणोंसे रहित, विद्या एवं आचारसे भ्रष्ट दिख्न और दुलोंको भोगने वाला होता है ॥१८०॥

श्रद्धतु धर्म होनेके पश्चात् चौथो, छठी आदि सम संख्याबाली रात्रिमें समागम करनेसे पुत्र उत्पन्न होता है और पाँचवीं, सातवीं आदि विषम संख्याबाली रात्रिमें समागम करनेसे पुत्री उत्पन्न होती है। स्त्रियोंके ऋतुकालमें दन्तक्षत और नसक्षत नहीं करना चाहिए।।१८१।। पुत्रके उत्पन्न करनेकी इच्छाबाले बुद्धिमान् पुरुषको दिनमें स्त्री-संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिन में संभोग करनेसे निबंश बीयंका धारक पुत्र पैदा होता है।।१८२॥ शिष्ट आचारबाले मनुष्योंका स्त्री-संभोग पुत्रके लिए ही माना गया है। उत्तम पुरुषोंको ऋतुकालमें स्नान की हुई पवित्र शरीरबाली नारी ही गमन करनेके योग्य होती है।।१८३॥

व्यसनी पुरुषोंका अन्यकालमें काम-सेवन धर्म और वर्षका बाधक होता है। इसलिए सत्पुरुषोंको परस्परकी बाधा-रहित स्त्रियोंका सेवन करना चाहिए।।१८४।। मैथुन-सेवनके उचित नारी ऋतुकालमें ही ।नश्चयसे सेवन करनेके योग्य होती है। पचवन वर्ष तक की आयुवाली स्त्री पुत्रोत्पत्तिके लिए सेवन करनेके योग्य है।।१८५।। इससे आगे पचहत्तर वर्ष तक की आयुवाली स्त्रीका सेवन करनेसे पुरुषके बलका क्षय होता है। इसलिए पचवन वर्षके अनन्तर स्त्री और पुरुषका मैथुन-सेवन करना युक्त नहीं है।।१८६।। सोलह वर्षकी स्त्रीमें पच्चीस वर्षका बुद्धि-

तया हि प्राप्तवीयौ तौ बुतं जनयतः परम् । वायुवंलसमायुक्तं संवेश्वियसमन्वितम् ॥१८८
ग्यूनचोडशवर्षयां म्यूनाम्यपञ्चांवश्वतः । पुमान् यं जनवेद् गर्भं स गर्भः स्वरूपलीवितः १८९
वस्पायुवंलहोनो वा वरिश्रोऽपद्युतोऽसवा । कुष्टावरोगी यवि वा मवेद्वा विकलेश्वियः ॥१९०
प्रवास्तिचित्त एकान्ते अजेन्नारीं नरो यवि । याद्रग्मनः पिता वत्ते पुत्रस्तस्तहणो भवेत् ॥१९१
भजेन्नारी शुचिः प्रोतः धोकण्डाविभियन्मवः । अधाद्धभोजो तृष्णाविवायया परिवर्जितः ॥१९२
सविभमवचोभिद्य पूर्वमुल्लास्य बल्लभाम् । समकाले पतेन्मूलकमले कोडरेतसम् ॥१९३
पुत्रायं रमयेद् घोमान् वहेद्विणनाविकः । प्रवहद्वामनाद्योत्तु कामयेतान्यवा पुनः ॥१९४॥ (युग्मम्)
गर्भावाने मघा वर्ण्या रेक्त्यपि यतोऽनयोः । पुत्रजन्मविने भूलाइलेवपुते च वुःखदः ॥१९५
रत्नानीव प्रसन्तेऽह्नि जाताः स्युः सूनवः शुभाः । सतो मूलमिप त्याज्यं गर्भावाने शुभाविभिः ॥१९६
बाषानाद्द्यमे जन्म दशमे कर्मं नामभाक् । कर्मं भात्यञ्चमे मृत्युं कुयविषु न किञ्चन ॥१९७
पापवद्श्यापगा सौन्यास्तनुत्रिकोणकेन्द्रगाः । स्त्रोसेवासमये सोम्ययुक्ता बुःपुत्रजन्मवाः ॥१९८

मान् पुरुष विशिष्ट गुणयुक्त पुत्र उत्पन्न करने की कामनासे उद्यम करे ॥१८७॥ इस प्रकारसे परिपक्त वीर्यको प्राप्त स्त्री और पुरुष आयुर्बलसे संयुक्त और सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे सम्पन्न उत्तम पुत्रको उत्पन्न करते हैं ॥१८८॥ सोलह वर्षसे कम आयुवाली स्त्रीमें पच्चीस-वर्षसे हीन आयुवाला पुरुष जिस गर्मको उत्पन्न करता है, वह गर्म अल्प जीवनवाला होता है ॥१८९॥ अपरिपक्त रजन्वायंवाले स्त्री पुरुष जिस पुत्रको उत्पन्न करते हैं, वह अल्पायु, बलहीन, दरिद्र, और रोगोंसे पीड़ित रहता है। अथवा कोढ़ आदि रोगवाला या विकल इन्द्रियोंका घारक होता है।।१९०॥

प्रसन्न एवं उत्तम चित्तवाला पुरुष यदि एकान्तमें स्त्रीका सेवन करे तो पिता जैसा मन रखता है, वैसे ही मनवाला पुत्र सहज ही उत्पन्न होगा।।१९१।। पितत्र शरीर और प्रीतियुक्त पुरुष श्रीखण्ड आदिके सेवनसे मदमस्त होकर स्त्रीका सेवन करे। स्त्री-समागमके दिन उसे श्राद मोजन नहीं करना चाहिए और तृष्णा आदिकी बाघासे परिवर्जित होना चाहिए।।१९२।। हास-विलासयुक्त वचनोंके द्वारा प्राण-वल्लभाको पहिले उल्लासयुक्त करके एक साथ समान कालमें स्त्रीके मूलकमलमें वीर्यपात करना चाहिए।।१९२।। नासिकाका दक्षिण स्वर चलते हुए बुद्धिमान् पुरुष पुत्रके लिए स्त्रीका रमण करे। अन्यथा अन्य समय वाम स्वरके चलते हुए स्त्रीका सेवन करे।।१९४।।

गर्भाधानके समय मधा ओर रेवती नक्षत्रका वर्जन करे, क्योंकि इन दोनों नक्षत्रोंमें, तथा मूल और आइलेषायुक्त दिनमें पुत्रका जन्म दुःखदायी होता है ॥१९५॥ प्रसन्न दिनमें अर्थात् नक्षत्रादि-दोषसे रहित दिनमें उत्पन्न हुए पुत्र रत्नोंके समान शुभ लक्षणवाले और कल्याणकारक होते हैं। इसिलए अपना शुभ चाहनेवाले पुरुषोंको गर्भाधानमें मूलनक्षत्र भी त्यागनेके योग्य है ॥१९६॥

गर्भाधानके दशवें मासमें सन्तानका जन्म होता है। तदनुसार दशवें दिन नाम-संस्कार करना चाहिए। जन्म दिनसे पाँच दिनके मीतर नाम-संस्कार करनेसे मृत्यु हो जातो है, इसलिए, इन दिनोंमें संस्कारका कोई कार्य नहीं करना चाहिए॥१९७॥ स्त्रीके गर्भाधानके समय छन्नसे तीसरे, छठे और ग्यारहवें स्थानमें पाप-मह गये हों और छन्न त्रिकोण, पंचम, नवम केन्द्रगत (१,४,७,१०) स्थानोंमें शुव ग्रह गये हों तो ऐसे समयमें गर्भाधानसे खोटे पुत्रोंका जन्म

पुराजे रक्तनीक्षांजि न वाक्-शुक्रसंक्षये । स्त्रीणां नर्भात्तये क्षीवः स्वकर्मवक्षणो अवेत् ॥१९९ नारी रक्ताधिके शुक्ते नरः साम्यान्नपुंसकः । वतो बीर्वाभिवृद्धवर्षं कृष्ययीयं पुमान् व्ययेत् ॥२००

#### ब्ब्यस्रक्षणमुक्तम्---

यरिकक्रिक्सधूरं स्निग्धं बृंहणं बळवर्धनम् । हर्षणं मनसङ्गेव सर्वं तद् बृष्धमुख्यते ॥२०१ पितुः शुक्तं जनन्यादय जोणितं कर्मयोगतः । बासाख कुस्ते जीवः सद्यो वपुष्पक्रमम् ॥२०२ भवेदेतदहोराजैः सप्तिः सन्तिमः क्षमात् । क्षिष्ठं चार्तुवद्यवेद ततः पेश्ची ततो धनम् ॥२०३ प्रथमे मासि तसाबस्कर्धान्तृनं तरलं भवेत् । द्वितीये व्यधिकं किक्कित्पूर्यस्मावय जायते ॥२०४ जनन्या कुस्ते गर्भस्तृतीये मासि बौह्यम् । गर्भानुभावतद्येतदुरपद्येत श्रुभाशुभम् ॥२०५

> पुन्तास्नि बोहुवे बाते पुनान् स्त्रीसञ्जने पुनः । स्त्री क्लीवाह्ये पुनः क्लीवं स्वप्नेऽप्येवं विविधिक्षेत् ॥२०६

अपूर्णवीहृवाद्वायुःकुपितोऽन्तःकलेवरम् । सद्यो विनाद्ययेद् धर्मं क्लिपं कुरुतेऽषवा ॥२०७ मातुरङ्गानि तुर्ये तु मासे मांसलयेत्फलम् । पाजिपाविद्यारोऽक्कूरा जायन्ते पश्च पश्चमे ॥२०८

होता है ॥१९८॥ पुराण अर्थात् गर्भाधान-कालं बीतने पर गर्भाधानके नक्षत्रादि गुरु-शुक्रास्त आदि-का दोष नहीं माना जाता है, क्योंकि स्त्रियोंके गर्भाधायमें जोव अपने कर्मके वशवतीं होकर उत्पन्न होता है ॥१९९॥ स्त्रीका रज (रक) अधिक होने पर पुत्री उत्पन्न होती है, पुरुषका वीर्य अधिक होनेपर पुत्र पैदा होता है और दोनोंके रज और वीर्यकी समानतासे सन्तान नपुंसक होती है, अत: अपने वीर्यकी अभिवृद्धिके लिए पुरुष वृष्य (पौष्टिक बीर्य-वर्धक) योगोंका आश्रय लेवे। अर्थात् बाजीकरण औषधियोंका सेवन करे॥२००॥

वृष्य पदार्थीका लक्षण इस प्रकारसे कहा गया है—जो कोई वस्तु मघुर, स्निग्ध वीर्य-वर्धक एवं बलको बढ़ानेवाली है और जिसके सेवनसे मनको हर्ष उत्तम हो, वह सर्व वस्तु-योग्य वृष्य कहा जाता है।।२०१॥ कर्मयोगसे पिताके वीर्यको और माताके रक्तको प्राप्त कर गर्थस्थ जीव शीघ्र ही अपने शरीरका उपक्रम करता है।।२०२॥ यहाँ शरीरका उपक्रम सात-सात बहो-रात्रियोंके द्वारा क्रमसे पिहले कलल्कप, पुनः अर्बुदक्प, पुनः पेशीक्प और पुनः घनक्प होता है।।२०३॥ प्रथम मासमें वह शरीर-उपक्रम एक कर्ष (माप विशेष) से कुछ कम और तरल रहता है। दितीय मासमें पूर्वसे कुछ अधिक परिमाणवाला होता है।।२०४॥ तीसरे मासमें गर्म माताक दोहला उत्पन्न होता है। १०५॥ सावार्थ—यदि सन्तान उत्तम उत्पन्न होनेवाली हो तो शुभ दोहला उत्पन्न होता है ॥२०५॥ भावार्थ—यदि सन्तान उत्तम उत्पन्न होनेवाली हो तो शुभ दोहला उत्पन्न होता है और यदि वह खोटी उत्पन्न होनेवाली हो, तो अशुभ दोहला उत्पन्न होता है। पुरुष-नामवाला दोहला होने पर पुत्र होता है, स्त्री-संज्ञक दोहला होने पर पुत्र उत्पन्न होता है और नपु सक जातीय दोहला होने पर सन्तान नपु सक उत्पन्न होती है। यही नियम गर्माधानके समय बाने-वाले स्वय्नके विषयमें भी कहना चाहिए।।।२०६॥

यदि माताके उत्पन्न हुए बोहकेको पूरा न किया जाने तो कृपित हुई वायु गर्भस्य कलेवर का सीघा विनाश कर देवी है, अवसा गर्मको विकृतस्प कर देता है ॥२०७॥ दोहलेके परिपूर्ण होने पर चौथे मासमें माताके वंग मांसलता (परिपूष्टता ) स्पानलको प्राप्त होते हैं। पांचवें क्टं क्यं जिनोस्युक्वेरात्मनः पिसशोजिते । सप्तमे पूर्वमानासुं वेशी यक्काती गुणाः ॥२०९ करोति नाडीप्रभवां गाडीसप्तश्वती तथा । नवसंक्यां पुनस्तव वमनी रवयस्यती ॥२१० नाडी सप्तश्वतानि स्युविशस्यूनानि योजिताम् । अवेयुः जण्डवेहे तु त्रिशसूनानि तान्यिय ॥२११ नथ भोतांसि पुंसां स्युरेकावश तु योजिताम् । क्तस्यानानि कस्यापि द्वात्रिशतपुण्यशास्त्रिनः ॥२१२ सम्बोन् पूळकरण्डस्य कुरतेऽज्टावश स्फुटम् । प्रत्येकमन्त्रयुग्मं च व्यानपञ्चकमानकम् ॥२१३ करोति द्वावशाङ्गे च पांगुलीनां करण्डकाः । तथा पांगुलिकाषट्कं मध्यस्यः सूत्रधारवत् ॥२१४ स्थानां रोमकृपानां कुरते कोटिमत्र च । वर्षं तुर्या रोमकोटीतिसस्तु स्यभूमूर्षंना ॥२१५ स्थले मासि निष्यन्तः प्रायः स्यात्सक्लोऽप्यसौ । तथाजो कपमाहारं गृह्मात्येष विशेषतः ॥२१६ गर्भे जीवो वसत्येवं वासराणां शतद्वयम् । व्यक्षिकं सप्तसप्तर्याविवसार्यनेतु ध्रुवम् ॥२१७ गर्भे जीवो वसत्येवं वासराणां शतद्वयम् । व्यक्षिकं सप्तसप्तर्याविवसार्यनेतु ध्रुवम् ॥२१७ गर्भे त्रवोमुक्को दुःसी जननीपृष्ठसम्मुक्कम् । यद्वीजिल्लंकाटे च पक्यते जठराग्निना ॥२१८

असी जागील जागत्यौ स्वपित्यां स्वपिति स्फुटम् । सुक्षिम्यां सुक्षवान् दुःस्रो दुःज्ञवस्यां च मातरि ॥२१९

पुरुवो दक्षिणे कुक्षौ वामे स्त्री यमले हयोः । ह्रेयमुदरमध्यस्यं नपुंसकमसंघायम् ॥२२०

मासमें दोनों हाथ, दोनों पाद और शिरके ये पांच अंकुर प्रकट होते हैं ॥२०८॥ छठे मासमें गर्भस्य जीव अपने पिल और रक्तके अनुसार रूपका संचय करता है। सातवें मासमें प्रथम मासके पूर्व प्रमाण मांस-पेशी पांच सौ गुणी हो जाती हैं ॥२०९॥ तथा इसी मासमें पूर्व नाड़ीसे उत्पन्न हुई नाड़ियाँ सात सौ गुणीकर देता है। पुनः वह उन्हींमें नौ संख्यावाली धर्मानयोंको रचता है ॥२१०॥ स्त्रियोंकी नाड़िया बीस कम सात सौ अर्थात् छह सौ अस्सो होती है। किसी स्त्रीके खण्डदेहमें वे तीस कम सात सौ अर्थात् छह सौ सत्तर भी होती हैं ॥२११॥

पुरुषोंके शरीरमें मल-प्रवाहक नौ स्रोत (द्वार) होते हैं और स्त्रियोंके शरीरमें दो स्तर्मस्रोतोंके योगसे ग्यारह स्रोत होते हैं। तथा किसी ही पुष्पशाली पुरुषके बत्तीस दन्तस्थान अर्थात्
दौत होते हैं।।२१२।। पृष्ठ-करण्डकी स्पष्ट अठारह अस्थि सन्धियोंको गर्भस्थ जीव कर्मयोगसे
रचता है। प्रत्येक अस्थ-सन्धि और दो औतोंको पांच व्यान (बायुविशेष) प्रमाण करता
है।।२१३।। तथा शरीरमें बारह पांशुलियों (पशुलियों) के (करण्डक) करता है और मध्यमें स्थित
छह पांशुलिकाओंको मूत्रधारके समान निर्माण करता है।।२१४।। निर्माण नामकर्म इस शरीरमें
लाखों रोमकूपोंकी कोटिको रचता है। सर्व रोम साढ़े तीन कोटि होते हैं। दाढ़ी, मूँछ और
शिर इन तीन स्थानों पर केश उत्पन्न होते हैं।।२१५।। आठवें मासमें यह शरीर प्रायः सम्पूर्ण
सम्पन्न हो जाता है। इस मासमें यह जीव विशेष रूपसे ओज रूप आहारको ग्रहण करता
है।।२१६।। इस प्रकार यह जीव गर्मसे सतहत्तर अधिक दोसौ दिन (२७७) निवास करता है।
ध्रुव रूपसे यह नियम नहीं है, क्योंकि कोई-कोई जीव इससे कम दिन भी गर्भमें रहता है।।२१७।

गर्भमें यह जीव अधोमुख होकर माताकी पीठकी ओर मुख करके दु:खी रहता है। और जिल्ला के जिल्ल

विकासमूलकालेका ऋक्षर्थानका सहाः । कुदिनं वात् वृःशं च न स्युर्भाग्यवतां जनौ ॥२२१ विपुर्यातुर्थनस्य स्थान्नालो यां जितयं क्रवात् । शुओ वृष्ठवृर्येऽक्ष्रिरश्केषाया व्यतिक्रमात् ॥२२२ वाद्यः वच्छत्त्रयोविको द्वितीयो नवनोऽच्छनः । अव्यानिकास्य स्कृत्य सुष्टृतों दुःसवो जनौ ॥२२३ भीमाकंशुक्रवाराध्वेदसस्यूर्णं च मं तथा । अद्वातियेत्तु संयोगे गरकातः पुमान् मवेद् ॥२२४ गुवनं प्रेशते रूप्तं सोशते रूप्तं सोऽकंत्वुं च तथा बुधः । सुक्रूरेन्दुयुतोऽर्कःचिक्रवतुर्वे च परात्मणः ॥२२५ यदिदं तैः समं अन्य यदि वा वद्याना क्रिकोः । स्युर्मच्ये सप्तमासानां कुलनासस्तवा अवम् ॥२२६ सान्तिकं तत्र कर्तव्यं दुनिनिक्तविनाक्षनम् । जन्मप्रभृति नो बन्ताः पूर्णाः स्युवंत्सरे द्वये ॥२२७ सप्तमाद्ववर्यान्तं निपत्योद्यन्ति ते पुनः । राजा द्वाजिक्षता वन्तैर्भौणी स्थावेकहीनतः ॥२२८ जिक्रता तनुपुष्टीऽच्छाविकात्या सुवितः पुमान् । एकोनिजिक्षता निःस्यो हीनैवन्तैरतोऽचमाः ॥२२० कुन्यपुष्योपमाः सुक्रमाः हिनावाक्षपोठिकाः । तीक्यवंष्ट्रा धना बन्ता वननोगसुक्षप्रवाः ॥२३०

गण्डान्त मूल आइलेला तथा रेवती, आदिवनी, मधा इन नक्षत्रींके स्थान-गत ग्रह एवं कृदिन अर्थात् मद्रा तिथि, वैधृति और व्यतिपात योग और गण्डान्त लग्न भाग्यवान्के जन्म-समय नहीं होते हैं और न उन्हें माताके वियोगका दुःख होता है। मूल-गत गण्डान्त भागके प्रथम चरण में बालकक जन्म होने पर पिताका नाश, द्वितीय चरणमें जन्म होने पर माताका नाश, और तृतीय चरणमें जन्म होने पर धनका नाश होता है। इसी प्रकार आइलेखा नक्षत्रके गण्डान्तके चतुर्थं चरणमें जन्म होने पर पिताका, तृतीय चरणमें जन्म होने पर माताका और द्वितीय चरण में जन्म होने पर धनका नाश होता है। किन्तु मूल गण्डान्तके चतुर्थं चरणमें और आइलेखा गण्डान्तके प्रथम चरणमें जन्म शुमकारक होता है। १२११-२२२॥

जन्म-कालमें दिनका प्रथम, दितीय, षष्ठ, अष्टम, नवम, तेवीसवां और अट्ठाईसवां मुहूर्तं चूलके दुःसको देता है ॥२२३॥ मंगल, रिव, और शुक्रवार हो, तथा उस दिन नक्षत्र असम्पूर्ण हो और भद्रा तिथिका संयोग हो तो पुरुष पर-जात (जारज) होगा ॥२२४॥ यदि जन्म लग्नको सूर्य, चन्द्र, बुध और गुरु न देखते हों, तथा सूर्य और चन्द्र क्रूर ग्रहसे युक्त चतुर्थं स्थानमें हों तो जातक जारज होगा ॥२२५॥

यदि शिशुका अन्म सदन्त होता है तो सात मासके भीतर अपना अथवा कुलका निश्चयसे नाश करता है ॥२२६॥ दुनिमित्तको शान्तिके लिए शान्ति कराना आवश्यक है। क्योंकि जन्म कालसे उत्पन्न होनेवाले दांत अशुभ होते हैं और वे दांत दो वर्षमें पूर्ण होते हैं ॥२२७॥

यदि उपर्युक्त अशुभ योगों में जन्म हो तो उन दुनिमित्तोंका विनाशक शान्तिकर्म करना चाहिए। उत्पन्न हुई सन्तानके जन्मकालसे लेकर दो वर्ष तक दौत पूरे प्रगट होते हैं ॥२२७॥ सात बर्चेंसे लेकर दशवर्षकी अवस्था तक जन्मजात दौत गिरकर पुनः उत्पन्न होते हैं। बत्तीस दौतवाला पुरुष राजा होता है। एककम अर्थात् इकतीस दौतवाला पुरुष भोगी होता है।।२२८॥ तीस दौतवाला पुरुष शरीरसे पुष्ट होता है और अट्टाईस दौतवाला पुरुष सुखी होता है। उत्ततीस दौतवाला मनुष्य निर्मन होता है। इससे कम दौतोंसे मनुष्य अथम होते हैं।।२२९॥ कुन्द पुष्पके समान उल्लालवर्णवाले, सुक्षम (छोटे) स्निग्य और अक्न पीठिकावाले, समन बौत और

बारद्विपरदा चन्याः प्राथास्थापुद्धारदास्तथा । द्विपङ्क्तिलक्षिता स्थाना करालसमदम्सकाः ॥२३१ अर्थ निज्ञा---

निरोचनं समाधाय परिशाय तदास्पदम् । विमुध्य करुमासन्नं कृत्वा द्वारनियन्त्रणम् ॥२३२ इष्टरेचनमस्कारं कृत्वापमृतिभिः शुक्तिः । रक्षचीयपवित्रायां श्वयायां पृषुतायुवि ॥२३३ सुसंबृत्तपराधानसर्वाहारविर्वाजतः । वामपाध्वेन कुर्वीत निद्रां सौच्याभिकायुकः ॥२३४

(त्रिभिविशेषकम्)

वनावित्रभवः जीवा तमोहेतुस्तमोत्रयो । प्राचुर्यात्तमसः प्रायो निव्रा प्रामुर्थविनिक्ति ॥२३५ क्लेक्मावृतानि कोतांसि क्षमानुपरतानि च । यवाकाणि स्वकर्यभ्यस्तवा निव्रा क्षरीरिणाम् ॥२३६ निवृत्तानि ववाकाणि विवयेभ्यो मनः पुनः । विनिवंतित पद्यन्ति तवा स्वप्नान् क्षरीरिणः ॥२३७ वत्याक्षस्याऽनवसरे निव्रा नेव प्रशस्यते । एवा सौक्यायुवी कालराजिवस्प्रणिहन्ति यत् ॥२३८ संवर्षयति सैवेह वृक्ता निव्रा सुक्षायुवी । अनवक्छिप्रसन्ताना सूक्ष्मा कुल्येव वीक्षः ॥२३९ रक्षन्यां कागरो कक्षः स्निग्यस्वावक्ष्म वासहे । कक्षिनम्बमहोरात्रमासीनप्रवलायितम् ॥२४०

तीक्षण दाढ़ें, धन, भोग और सुस्तको देते हैं ॥२३०॥ सर (गर्दभ) और द्विपं (गज) जैसे दाँतवाले धन्य पुरुष होते हैं, तथा आखु (मूषक) जैसे दाँतवाले पुरुष पापी होते हैं। दो पंक्तियोंमें दिखने-बाले, स्यामवर्ण और कराल (वक्र) दांतवाले पुरुष भी पापी होते हैं।।२३१॥

अब निद्राक्ता वर्णंन किया जाता है—दैनिक कार्योंका निरोध करके, निद्रा-योग्य स्थानको जानकर, विचार-पूर्वक जलको समीप रखकर, शयनागारके द्वारको बन्दकर, इष्टदेवको नमस्कार कर, अपमृत्यु-सूचक निमित्तोंसे पवित्र और सावधान होकर अपनी दीर्घ आयुकी कामना करते हुए सुरक्षित पवित्र शय्यापर, अपने अंगोंको भलीभौति संवृत (ढंक) कर, पराधीनता और सर्व प्रकारके आहार-पानसे रहित होकर सुखका अभिलाषी मनुष्य वाम पार्श्वने निद्राको लेवे भरहर-रहित

जीव अनादि-कालिक हैं और उनके निद्रा भी अनादिकालसे उत्पन्न हुई चली आ रही है, यह निद्रा तमोहेतुक है और तमोमधी है अर्थात् तामसमाव और अन्धकारका कारण है और स्वयं तामसमावरूप और वन्धकारकप है। तामस भावकी प्रवुरतास प्रायः निद्रा राजिमें प्रकट होती है।।२३५।। जब शरीरके स्रोत (द्वार) कफसे आवृत हो जाते हैं, अंग परिश्रम करनेसे कक जाते हैं और इन्द्रियाँ अपने-अपने कार्योसे निवृत्त हो जाती हैं, तब प्राणियोंको निद्रा आती है।।२३६।। इसी प्रकार जब इन्द्रियाँ अपने विषयोसे निवृत्त हो जाती हैं और मन भी विषयोसे निवृत्त होता है, तब जीव स्वप्नोंको वेसते हैं।।२३७।। अतिवासित्तसे अनवसरमें भीद लेना प्रशंसनीय नहीं है। यह निद्रा अवसरपर ली काय तो सुख और वायु-वर्धक है। किन्तु यदि वही वनस्वरमें लो जाय तो कालरानिके समान प्राणोका विनाश करती है।।२३८।। यह निद्रा सांव ककान होनेपर योग्य समयपर लो कातो है तो सुख और बायुका बढ़ाती है, जैसे कि अनवश्वित्रम्य (स्वात्तर) प्रवाहवाली कुस्था (प्राणीकी नहर) छोटी-छोटी स्वाओंको बढ़ाती है।।२३९॥

राजिमें जागरण करना शरीरमें रक्षता उत्पन्न करता है, विनमें स्निय स्वाप वर्षात् सहरी मींव होना भी क्याता उत्पन्न करता है। तथा दिन और रात बेटे बेठे प्रयत्ना निद्रा सेन्स क्रीवभीक्षोक्षमाध्यक्षेत्रारयाताञ्चकर्वभिः । यरिकामारतीसारवयात्रक्षाविकाविकः ॥२४१ वृक्षमाक्षमधीर्वस्युद्व्कृतकामविक्ष्यः । वजीर्वप्रमुखेः कार्यो-विकास्थापोऽपि कर्मिवत् ॥२४२

365 W-

षातुसान्यं बपुःपुष्टिसीयां नित्रामसो प्रवेत् । रसस्मिन्यो चनक्केक्समेदास्यक्तियायी मनु ॥२४३ बातोपश्यक्ताम्यो रकम्याव्यास्यभावतः । दिवास्थापः सुस्ती प्रीयमे सोज्यदा क्केक्मपिसकृत् ॥२४४

विवास्थायो निरुष्पानामपि पावामपाचकः । राजिकागरकाकार्यं मुक्तानामध्यसी हितः ॥२४५

यातेऽस्ताचलचूकिकाम्सरमुवं बेवे रवौ यामिनी-यामार्चेषु विषेपनिस्यभिवषे सम्यम्मया स्प्तसु । यस्मिकाचरिते चिराय वयते मैत्रीमिवाकृत्रिमा जायम्तेऽत्र सुसंबदाः सुविधिमा वर्मार्थकामाः स्कुटम् ॥२४६

इति श्री कुन्दकुन्दस्वामिबिरचिते श्रावकाचारे दिनचर्यायां पश्चमोल्लासः ।

कक्ष-स्निग्यतका कारण है ॥२४०॥ क्रोच, भय, शोक, बग्निमन्दता, मादकता, स्त्री-सेवन, मार-वहन, मार्ग-गमन तथा थकान, अतीसार (पेचिस) स्वास, हिचकी आदि कारणेंसे वृद्धजनों, बालकों, क्षीणबली पुरुषोंको एवं प्यास, शूल, क्षय रोगी, बिह्मल तथा पुरुषोंको अजीण आदि रोगोंसे ग्रस्त व्यक्तियोंको कभी कदाचित दिनमें शयन भी करना चाहिए ॥२४१-२४२॥

कहा भी है—जिनके शरीरमें धातुओंकी समानता होती है और शारीरिक पुष्टता रहती है, उनके निद्राका आगमन होता है। किन्तु दिनमें सोनेवाला पुरुष तो स्निग्ब रस, सबन कफ

और मेदावाला होता है ॥२४३॥

वायुके संचयसे. शारीरिक रूक्षतासे और रात्रिके छोटी होनेसे ग्रीष्म ऋतुमें दिनकी सोना सुख-कारक है। इसके सिवाय अन्य ऋतुमें दिनका सोना कफ और पिलको करता है।।२४४॥

कहा भी है—दिनका सोना अन्त नहीं खानेवाले अर्थात् भूखे पुरुषोंको भी पाषाण-पाचक है। तथा रात्रि-जागरणके आधे काल दिनमें सोना भोजन करनेवाले पुरुषोंको भी हित-कारक है। ।२४५।

सूर्य देवके अस्ताचलको चूलिकाके मध्यवर्ती भूमिको प्राप्त होने पर, और राजिके आधे पहरोंके बीतने पर निव्रा लेना चाहिए, यह बात मैंने सम्यक् प्रकारसे सात स्थानों पर कही है। जिसके आवरण करने पर मनुष्य अकृतिस (स्वाभाविक) मैत्रीके समान चिरकालके लिए निव्राक्तों चारण करता है, अर्थात् राजिभर गहरी सुसकी नींद सोता है। इस प्रकारसे इस उल्लासमें विणयः कार्योंके करनेमें को सुधी पुरुष विधिपूर्वक समुद्धत रहते हैं, उनके धर्म, अर्थ और काम ये तीनों पुरुषार्थ मलीभौतिसे सिद्ध होते हैं। १४६।।

इस प्रकार श्री कृत्यकुत्वस्यामि-विरचित श्रावकाचारके अन्तर्गत विनचर्याके वर्णनमें पंचम प्रकृत्त सुनास हुवा।

## अथ षष्ठोल्लासः

कालमाहास्ययमस्येव सर्वत्र बलवत्तराम् । ऋत्वीवित्यमाहार-विहारादि-समाचरेत् ॥१ वसन्तेऽम्यविकं कृदं इलेच्मानि हन्ति जाठरम् । तस्मादत्र विवास्यायः कफहृद्वस्यजेत् ॥२ व्यायामधूम्मकवलप्रहणोद्वर्तनाखनम् । वमनं चात्र कर्तव्यं कफोद्रेकनिवृत्तये ॥३ भोज्यं शाल्यादि च स्मिष्यं तिक्तोव्यकटुकादिकम् । अतिस्निग्यं गुरु शीतं पिच्छलामद्रयं न तु ॥४ इलेक्सच्नान्युपभुञ्जीत मात्रया पानकानि च । स्वं कृष्णागुरुकाश्मीरचन्दनैश्च विलेपयेत् ॥५

पवनो वक्षिणदचूतमञ्जरीमिल्लकास्रजः।

ध्विनभूंङ्गिषकानां च मधुः कस्योत्सवाय न ॥६॥ (वसन्तः)
प्रीष्मे भुञ्जीत मुस्वादु शीतं स्निग्धं द्ववं छघु । यदत्र रसमुष्णांद्यः कर्षयत्पवनैरिप ॥७
पयःशाल्याविकं सिपरथमस्तु सशकंरम् । यत्राद्गनीयाद् रसालां च पानकानि हिमानि च ॥८
पिबेष्ण्योत्स्नाहतं तोयं पाटलागन्धवन्धुरम् । मध्याह्नं कायमाने वा नयेद् बारागृहेऽपि वा ॥९
बल्लभा मालतीस्पर्शा तापञ्चात्र प्रशामयेत् । व्यजनं सिललाई च हर्षोत्कर्षाय जायते ॥१०॥
सौषोत्सङ्गे स्फुरद्वायौ मृगाङ्कद्वृतिभिष्ठते । चन्दनद्वविष्टताङ्गो गमयेत् यामिनीं पुनः ॥११

कालका माहारम्य सर्वंत्र अत्यन्त बलवान् है, इसलिए विज्ञ पुरुषोंको ऋतुके योग्य आहार-विहार आदिका आचरण करना चाहिए ॥१॥ वसन्त ऋतुमें अधिक कुपित हुआ कफ उदरको इलेप्सानिको नष्टकर देता है। इसलिए इस ऋतुमें दिनको सोना कफ-कारक वस्तुओंके समान छोड़ना चाहिए ॥२॥ इस वसन्त ऋतुमें कफकी अधिकता दूर करनेके लिए व्यायाम, अजवाइन आदिका धूम्प्र-पान सेवन, उदर्तन अंजन और वमन करना चाहिए ॥३॥ इस ऋतुमें उत्तम शालि-धान्यवाले चावल आदि अन्न, स्निग्ध भोज्य पदार्थ, तिक्त, उष्ण और कटुक द्रव्य खाना चाहिए। किन्तु अधिक स्निग्ध पदार्थ, पचनेमें भारी पक्वान्न, ठण्डे पदार्थ, घी, दूध आदिसे व्याप्त पदार्थ, खट्टै और तरल पदार्थ नहीं खाना चाहिए॥४॥ जो पदार्थ कफके विनाशक हैं, उन्हें खाना चाहिए और उचित मात्रासे पीने योग्य पानकोंको पीना चाहिए। तथा अपने शरीरको कृष्ण अगुरु एवं केशर-चन्दनसे विलेपन करना चाहिए॥५॥ इस ऋतुमें दक्षिण दिशाका पवन, आम्र-मंजरी, मिल्लका पुष्पोंकी मालाएँ और भौरो तथा कोयलोंकी ध्विन किसके उत्सवके लिए नहीं होती है। अर्थात् सभी जीवोंके लिए आनन्द देनेवाली होती हैं॥६॥

ग्रीष्म ऋतुमें सुस्वादु, शीतल, स्निग्ध, तरल और हलका भोजन करना चाहिए। क्योंकि इस ऋतुमें सूर्य तीक्षण किरणोंसे और पवनके द्वारा शरीरके रसको खींचता है।।।।। इस ऋतुमें दूध, शालि चावल आदि अन्न, धी और शक्कर-युक्त रसवाली वस्तुएँ खानी चाहिए, तथा शीतल पेय पदार्थ पीना चाहिए।।८।। चन्द्रिकासे शीतल हुआ, तथा गुलाब-केवड़ाकी सुगन्धसे सुवासित जल पीने। ग्रीष्म ऋतुमें मध्याह्नकालमें, अथवा जब गर्मी प्रतीत हो, तव जलधारागृहमें अर्थात् फुट्याराबाले घरमें समय वितावे।।९॥ मालती-पुष्पके समान शीतल स्पर्शवाली प्राण-वल्लभाके साथ इस ऋतुका सूर्य-ताप शान्त करना चाहिए। जलसे गीला बीजना (पंखा) इस ऋतुमें हर्षकी वृद्धिके लिए होता है।।१०॥ वायुके चलनेपर चन्द्रकी चन्द्रिकासे मण्डित चूनेसे

वृबंकाङ्गस्तया चाम्ककवृष्णलवणान् रसात् । नादााद् व्यायाममुद्दामध्यवायं च सुवीस्त्यवेत् ॥१२ मृद्दीका-हृद्यपानानि सितांशुकविलेपनेः । चारागृहाणि च ग्रीव्मे मदयम्ति मुनीनि ॥१३॥ ( बीव्मः )

प्रावृषि प्राणिनो दोषाः क्षुम्यन्ति पवनाग्नयः । मेघपातधरावाष्पजलसङ्करयोगतः ॥१४ एते ग्रीष्मेऽतिपानाद्धि क्षीणाङ्गानां भवन्यलम् । धातुमाम्यप्रदस्तस्माद्विषः प्रावृषि युज्यते ॥१५ कृपवाप्योः पयः पेयं न सरः-सरितां पुनः । नावत्यायातपः ग्रामयानाम्मःक्रीढनं पुनः ॥१६ वसेद् वेदमनि निर्वाते जलीपद्ववर्वाजते । स्पुरच्छकटिकाङ्गारे कुङ्कुमोद्वर्तनान्वितः ॥१७ केशप्रसाधनाशक्तो रक्तघूपितवस्त्रभृत् । सुस्मिताननो यस्मै स्पृहयन्ति स्वयं श्रियः ॥१८ (वर्षा ऋतुः) प्रावृद्-काले स्पुरक्तेजः पुक्षस्यार्कस्य रिव्मिभः । तप्तानां कुष्यति प्रायः प्राणिनां पित्तमुल्यणम् ॥१९ पानमन्तं च तत्तिस्मन् मधुरं लघु जीतलम् । सतिक्तकं च संसेव्यं कुषितेनाशु मात्रया ॥२० रक्तमोक्षविरेको च व्वेतमाल्य-विलेपने । सरोवारि च रात्रौ च ज्योत्स्नामत्र समाभयेत् ॥२१ पूर्वानिलमवद्यायं दिध व्यायाममातपम् । क्षारं तैलं च यत्नेन त्यजेदत्र जितेन्द्रयः ॥२२

निर्मित भवनकी ऊपरी छतपर चन्दनके रससे लिप्त अंगवाला भाग्यशाली पुरुष रात्रिको बितावे ।।११॥ तथा इस ऋतुमें दुर्बल शरीरवाला मनुष्य खट्टे, कुछ गर्म और लवण रसोंको नहीं खावे । बुद्धिमान् पुरुषको व्यायाम और अधिक काम-सेवनका भी परित्याग करना चाहिए ।।१२॥ द्राक्षा-रससे मनोहर पेय पदार्थ, श्वेत वस्त्र, चन्दन आदिका विलेपन और जलधारावाले गृह ये सब पदार्थ मुनिजनोंको भी मदयुक्त कर देते हैं ॥१३॥

वर्षा ऋतुमें (श्रावण-भाइपद मासमें ) मेघोंके जल बरसनेसे, उठी हुई भूमिकी भापसे, तथा पुराने जलमें नदीन जलके मिलनेके योगसे प्राणियोंके वात आदि दोष क्षुब्ध हो जाते हैं ॥१४॥ क्षीण अंगवाले पुरुषोंको ग्रीष्म ऋतुमें अधिक शीतल जलादिके पीनेसे ये दरस-प्रकोप आदिके दोष वर्षा ऋतुमें प्रचुरतासे हो जाते हैं, इसलिए धातुओंको समता प्रदान करनेवाली विधि वर्षा कालमें करना योग्य है ॥१५॥ इस ऋतुमें कुआं और वावड़ीका जल ही पीना चाहिए, किन्तु सरोवर और नदियोंका पानी नहीं पीना चाहिए। सर्दी-जुकामसे बचनेके लिए सूर्य-ताप, ग्रामोंका गमन और जल-क्रीड़ा करना भी उचित नहीं है ॥१६॥ इस ऋतुमें निर्वात और जलके उपद्रवसे रहित, तथा प्रज्वलित सिगड़ीके अंगार-युक्त भवनमें कुंकुमके उवटनसे संयुक्त पृष्ठको निवास करना चाहिए॥१७॥ वर्षा ऋतुमें जो मनुष्य शिरके केशोंके प्रसाधनमें आसक रहता है, धूप-सुवासित लाल वर्णके वस्त्रोंको धारण करता है और मुस्कराते हुए मुख रहता है, उसके लिए स्त्रियाँ स्वयं इच्छा करती हैं ॥१८॥

प्रावृट्-कालमें (आध्वन-कार्तिक मासमें) स्फुरायमान तेज-पुंजवाले सूर्यकी प्रखर किरणों से सन्तप्त प्राणियोंका उग्र पित्त प्रायः कुपित हो जाता है, इसलिए इस ऋतुमें मधुर, लघु, शीतल, और तिक रससे युक्त अन्त-पान भूखके अनुसार यथोचित मात्रासे सेवन करना चाहिए ॥१९-२०॥ इस समय रक्त-विमोचन और मल-विरेचन करे, तथा श्वेत पुष्पोंकी मालाका घारण और चन्द-नादिका विलेपन करे, सरोवरका निर्मल जल पीवे और (रात्रिमें चन्द्रकी) चाँदनीका आश्रय लेवे ॥२१॥ इस ऋतुमें पूर्वी पवन और ओसका सेवन, दहीका अक्षण, व्यायाम, सूर्यकी धूप, क्षार

### सौरम्बोद्गारसाराणि पुष्पाच्यामरुकानि च । बीरमिधुविकारांश्च शरचङ्गस्य पुष्टवे ॥२३ ( शरदः )

हेमन्ते शीतबाहुत्याद् रजनीबीर्घतस्तया । विद्वाः स्यादिषकस्तस्माद् युक्तं पूर्वाह्मभोजनम् ॥२४ अम्बस्याद्वाव्यप्तस्त्रभादं अपेरं च युक्यते । नैबीचितं पुनः किञ्चिद् वस्तु आडचिवायकम् ॥२५ कुर्यादम्यकुमञ्जस्य तैलेनातिसुगन्धिना । कुक्कुमोद्वर्तनं चात्र ब्यायामो वसीति (?)च ॥२६ सेवनीयं च निर्वातं कपूरागुरुषूपितम् । मन्दिरं आसुराङ्गारक्षकटोसुन्दरं नरैः ॥२७ युवती साङ्गरागात्र पीनोन्नतपयोधरा । क्षीतं हरति शय्या च मृतूव्यस्पर्वाक्षालिनौ ॥२८

उत्तराञ्चानिलाव् स्थां शीतभत्र प्रवर्तते । शिक्षिरेऽप्यक्षिलं **होयं कृत्यं हेमन्तवव्युयेः** ॥२९ ॥ (हेमन्त-शिशिरी)

ऋतुगतमिति सर्वं कृत्यमेतन्मयोक्तं निविक्तजनशरीरक्षेमसिद्धचर्यंमुच्चेः । निपुणमतिरिवं यः सेवते तस्य न स्याव् वपुषि गवसमूहः सर्वदा वर्ण्यंत्रती ॥३०

इति श्रीकुन्दकुन्दस्वामिविरचिते श्रावकाचारे ऋतुचर्यावर्णनो नाम षष्ठोल्लासः।

रस और तेलका जितेन्द्रिय पुरुष यत्नसे परित्याग करे।।२२॥ सुगन्थके उद्गार सारवाले पृष्प, आंवला, दूध, और इक्षुका रस आदि शरद ऋतुमें शरीरकी पुष्टिके लिए होते है।

हेमन्त ऋतुमें ( मार्गशीर्ष-पौषमें ) शीतकी अधिकतासे, तथा रात्रियोंकी दीर्घतासे उदरकी अधिक अध्विक प्रज्विलित हो जाती है, इसलिए इस ऋतुमें पूर्वाङ्क भोजन करना योग्य है ॥२४॥ तथा आम्ल रसवाले, स्वादिष्ट, उत्तम स्निग्धरस-युक्त अन्नका भोजन और दुग्धपान करना योग्य है । किन्तु द्वारोरमें जड़ता उत्पन्न करनेवाली किसी भी वस्तुका सवन उचित नहीं है ॥२५॥ इस ऋतुमें अति सुगन्धित तेलसे शरीरका मदंन करना चाहिए । कुंकुमका उवटन और व्यायामका करना भी हितकारक है ॥२६॥ रात्रिके समय निर्वात, कपूर अगुरुसे धूपित और धधकते हुए अंगारोंवाली सिगड़ीसे सुन्दर मन्दिरका भाग्यशाली पुरुषोंको सेवन करना चाहिए ॥२७॥

इस ऋतुमें अंगरागसे युक्त, पुष्ट और उन्नत स्तनोंको धारण करनेवाली युक्ती तथा कोमल, उष्ण स्पर्शशालिनी शय्या मनुष्योंके शीतको दूर करती है ॥२८॥ इस समय उत्तर दिशाके पवनसे रूक्ष शीत प्रवर्तता है, इसलिए उससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। शिशिर ऋतुमें (माघ-फाल्गुन मासमें) भी सभी करनेके योग्य कार्य बुद्धिमानोंको हेमन्त ऋतुके समान जानना चाहिए॥२९॥

इस प्रकार मैंने सर्वजनोंके शारीरिक कल्याणकी सिद्धिके लिए विस्तारके साथ छहों ऋतु-सम्बन्धी सर्व करने योग्य कार्योंको कहा। जो निपुण बुद्धिवाला पुरुष इन कर्तव्योंका सर्वदा पालन करता है उसके शरीरमें कभी भी शारीरिक रोगोंका समूह नहीं होता है ॥३०॥

> इस प्रकार कुन्दकुन्दस्वामि-विरचित श्रावकाचारमें ऋतुचर्याका वर्णन करनेवाला छठा उल्लास समाप्त हुआ ।

# धथ सप्तमोल्हासः

वृद्धाप्यं प्राप्य मानुष्यं कार्यं तिकिञ्चित्तुसमैः । मुहूर्तमेकमैकस्य नैव याति वृद्धा तथा ॥१ विद्या यामबत्तुष्केण कार्यं किमपि तम्मरेः । निविचन्तहृवयैर्येन यामिन्यां सुप्यते सुलम् ॥२ तिकिञ्चवृद्धीममितः कार्यं कमं विवेकिता । एकत्र स्थीयते येन वर्षाकाले यथा सुलम् ॥३ योवनं प्राप्य सर्वार्थतारसिद्धिनिवन्धनम् । तत्कुर्यान्मतिमान् येन वार्षिको सुलम्बनुते ॥४ वर्षामीयं कलाविद्धं स्तिकिञ्चिज्ञम्मनामुना । ध्रु वमासाचते येन शुद्धं जन्मान्तरं पुनः ॥५ प्रतिवर्षं सहस्रेण निजवित्तानुमानतः । पूजनीया सर्व्याणो वर्मावायंश्व धीमता ॥६ गोत्रवृद्धास्तथा शक्या सन्मान्या बहुमानतः । विषया तीर्थयात्रा च प्रतिवर्षं विवेकिभिः ॥७ प्रतिसंवरसरं प्राष्ट्यं प्रायविचलं गुरोः पुरः । शोष्यमानो भवेदातमा येनादशं इवोज्ज्वलः । ॥८ जातस्य नियतं मृत्युरिति बङ्गायतुं जनौ । पित्राविदिवसः कार्यः प्रतिवर्षं महास्मिः ॥९ इति स्कृतं वर्षविध्यमेतन्लोकोपकाराय स्याऽस्यायाः ।

इति स्फुटं वर्षविषेयमेतल्लोकोपकाराय मयाऽम्यघायि । जायेत लोकद्वितयेऽप्यवश्यं यत्कुर्वतां निर्मलता जनानाम् ॥१०

इति श्रीकृन्दकुन्दस्वामिविरिचते श्रावकाचारे वर्षाचार्यो नाम सप्तमोल्लासः।

यह अतिदुर्लभ मनुष्य-जन्म पाकरके उत्तम जनोंको एक दिनमें एक मुहूर्स भी कुछ वह श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए, जिससे कि मनुष्यभवका पाना वृथा नहीं जावे हैं ॥१॥ दिनके चार पहरों द्वारा पुरुषोंको कोई भी कार्य करना चाहिए, जिससे कि वे रात्रिमें निश्चिन्त हुवय होकर सुख-पूर्वक सो सकें ॥२॥ आठ मासोंके द्वारा विवेकी पुरुषको वह व्यापार-सम्बन्धी कार्य करना चाहिए, जिससे कि वर्षाकालमें वह एक स्थानपर सुखपूर्वक निवासकर सके ॥३॥ सवं पुरुषार्थोंका सारभूत और आत्म-सिद्धिका कारण-स्वरूप यौवन पाकरके बुद्धिमान मनुष्यको वह कार्य करना चाहिए, जिससे कि वृद्धावस्थामें वह सुख प्राप्त कर सके ॥४॥ कलावान पुरुषोंको इस जन्म-द्वारा कुछ ऐसा धर्म-पुण्य उपार्जन करना चाहिए जिससे कि पुनः दूसरा जन्म निश्चित रूपसे शुद्ध उत्तम प्राप्त हो सके ॥५॥

बुद्धिमान् गृहस्य पुरुषको प्रतिवर्ष अपने वित्तके अनुमानसं सहस्रोंकी संख्यामें साधमीं बन्धुजनोंको और धर्माचार्यको पूजना चाहिए।।६।। अपने कुल और गोत्रमें जो वृद्धजन हों, उनका अपनी शक्तिकं अनुसार बहुत आदरके साथ सन्मान करना चाहिए। इसी प्रकार विवेकी जनोंको प्रतिवर्ष तीर्थयात्रा भी करना चाहिए।।७।। गृहस्थको प्रतिवर्ष गुरुके आगे किये गये पापोंका प्रायश्चित्त भी ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि विशुद्ध किया गया आत्मा दर्पणके समान उज्ज्वल होवे।।८।। संसारमें जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है, यह बात संसारमें बतलानेके लिए महापुरुषोंको प्रतिवर्ष पिता आदिका श्राद्ध दिवस भी करना चाहिए।।९।।

इस प्रकार लोकोपकारके लिए मेरे द्वारा कहे गये वर्षके भीतर करनेयोग्य कार्य भले प्रकारसे श्रावकको करना चाहिए, जिनके करनेवाले मनुष्योंकी दोनों लोकोंमें अवश्य ही निर्मलता होवे, अर्थात् दोनों भव सफल होवें ॥१०॥

इस प्रकार कुन्दकुन्दस्वामि-विरचित श्रावकाचारमें वर्षके भीतर बाचरण करने योग्य कार्योंका वर्णन करनेवाला सप्तम उल्लास समाप्त हुबा ॥७॥

## अथाष्ट्रमोल्लासः

सद्धमं-दुगं-सुस्वामि-ध्यवसाय-जलेन्धने । स्वजातिलोकरम्ये च देशे प्रायः सदा वसेत् ॥१ गुणिनः सूनृतं शौषं प्रतिष्ठा गुणगौरवम् । अपूर्वक्षानलाभश्च यत्र तत्र वसेत्सुधीः ॥२ सम्यग्देशस्य सीमादिस्वरूपस्वामिनस्तथा । जातिमित्रविपक्षाद्यमवबुध्य वसेन्नरः ॥३ बालराज्यं भवेद्यत्र द्विराज्यं यत्र वा भवेत् । स्त्रीराज्यं मूर्खराज्यं वा यत्र स्यात्तत्र नो वसेत् ॥४ स्ववासदेशक्षेमाय निमित्तान्यवलोकयेत् । तस्योत्पातादिकं वीक्ष्य त्यजति पुनक्वमान् ॥५ भत्रकृतस्यान्यव्याभाव उत्पातः स स्वनेकथा । स यत्र तत्र दुभिक्षं देश-राष्ट्र-प्रजाक्षयः ॥६ विवानां वैकृतं भङ्गदिवत्रेष्ट्यायतनेषु च । ध्वजश्वोध्वंमुखो यत्र तत्र राष्ट्राद्युपप्लवः ॥७ विवानां वैकृतं भङ्गदिवत्रेष्ट्यायतनेषु च । ध्वजश्वोध्वंमुखो यत्र तत्र राष्ट्राद्युपप्लवः ॥७ विवान्यस्थानवशंनम् । शिवान्काकादिकाक्रन्वः पुरमध्ये पुरिच्छिदे ॥८ प्रजाकारसेनादिवाहाद्येन् पतीन् पुनः । शस्त्राणां च जवलनं कोशान्निगंमः पराजये ॥९

गृहस्य पुरुषको उस देशमें बसना चाहिए, जहां पर सद्धमंका प्रचार हो, उत्तम दुर्ग (गढ़-िकला) हो, न्यायवान स्वामी हो, अच्छा व्यापार हो, जल और इन्धन सुलभ हो, तथा जो अपनी जात्तिके लोगोंसे रमणीय हो ॥१॥ जिस देशमें गुणीजन रहते हों, सत्य, शौच, प्रतिष्ठा, गुण-गौरव और अपूर्व ज्ञानका लाभ हो, उस देशमें निवास करना चाहिए ॥२॥ उस देशकी सीमा आदिका स्वरूप, स्वामोका परिचय तथा जाति, मित्र और शत्रु आदिको सम्यक् प्रकारसे जानकर मनुष्यको वसना चाहिए ॥३॥ जिस देशमें बालक राजाका राज्य हो, अथवा जहां पर दो-तीन राजाओंका राज्य हो, या स्त्रीका राज्य हो, अथवा मूर्ख पुरुषका राज्य हो, उस देशमें नहीं बसना चाहिए ॥४॥ अपने निवासयोग्य देशके क्षेम-कल्याणके लिए शास्त्रोक्त निमित्तोंका अवलोकन करना चाहिए। उस देशके उत्पात आदिको देखकर उद्यमी पुरुष उसे छोड़ देते हैं ॥५॥

वस्तु या देश आदिकं स्वाभाविक स्वरूपका अन्यथा होना उत्पात कहलाता है। वह उत्पात अनेक प्रकारका होता है। वह उत्पात जहांपर होता है, वहांपर दुर्भिक्ष, देशका विनाश, राष्ट्र और प्रजाका क्षय होता है।।६॥ जहांपर देवोंका आकार विकृत हो जाय, चित्रोंमें और धर्मस्थानोंमें देव-मूर्तियां भंगको प्राप्त होवें, और जहापर फहरती हुई ध्वजा ऊर्ध्वमुखी होकर उड़ने लगे, वहांपर राष्ट्र आदिका विष्लव होता है।।७॥ जलभाग, स्थलभाग, नगर और वनमें अन्य स्थानके जीवोंका दर्शन हो, तथा शृगालिनी, काकादि आक्रन्दन नगरके मध्यमें हो, तो वे पुर-नगरके विच्छेदके सूचक उत्पात हैं।।८॥ राज-छत्र, नगर-प्राकार (परकोटा) और सेना आदिका दाह हो, तथा शस्त्रोंका जलना और म्यानसे खड्गका स्वयं निर्गमन हो, अन्याय और दुराचारका प्रचार हो, लोगोंमें पाखण्डकी अधिकता हो और सभी वस्तुएँ

प्रकृतेर्थी विषयांसः स चोत्पातः प्रकीत्तितः ।
 दिव्यान्तरिक्षमौमश्च व्यासमेषां निवोधन ॥ ( मद्रवा० १४, २ ) वर्ष प्रक्षोध १, १ ।

२. वर्षप्रबोध १, २। ३. वर्षप्रबोध १, ३। ४. वर्षप्रबोध १, ४।

٢.

'अन्यायदेश दुराशारः पासण्डाधिकता जने । सार्वभाकिसमं जातं वैकृतं देशनाशनम् ॥१० सम्प्राप्येन्द्रधनुर्दुंद्धं दक्ष्मः सूर्यस्य सम्भुक्षम् । रात्रौ दुष्टं सदा दोवकाले वर्णव्यवस्थया ॥११ 'सितं एकं पीतकृष्णं सुरेन्द्रस्य शरासनम् । भवेद विप्रादिवर्णानां सतुर्णौ नाशनं क्रमात् ॥१२ 'विकाले पुष्पिता वृक्षाः फिलताश्चान्यभूभुकः । अन्योन्यं महती प्राच्यं दुनिमित्तफलं वदेत् ॥१३ 'वश्वत्योदुम्बरवटप्लक्षाः पुनरकालतः । विप्रक्षत्रियविद्शूष्ट्रवर्णानां क्रमतो भयम् ॥१४ 'वृक्षे पत्रे फले पुल्ये वृक्षं पत्रं फलं दलम् । जायते वेशवालोके दुन्धिमाविमहा भयम् ॥१५ 'गोध्विनिनिश सर्वत्र कलिर्वा ददुराः शिल्री । श्वेतकाकश्च गृद्धाविश्वमणं देशनाशनम् ॥१६ अपूज्यपूजाः पुल्यानामपूजा करणीमवः । श्रृगालोऽह्निश्वननाशे तित्तिरश्च जाद्भिये ॥१७ खरस्य रसतश्चित्र समकालं यदा रसेत् । अन्यो वा नखरी जीवो दुन्धिशिक्षति तदा भवेत् ॥१८ अन्यजातेरन्यजातेर्भावणं असवे शिश्वः । मैयुनं च सरीसूतिदर्शनं आणि भीतिदम् ॥१९

अकस्मात् विकृत हो जावें, वहाँपर देशका नाश होता है ॥९-१०॥ इन्द्र-धनुष दोष-युक्त दिखे, अग्नि सूर्यंके सम्मुख हो, रात्रिमें और प्रदोष कालमें सदा दुष्ट संचार हो तो वर्ण-अयवस्थासे उपद्रव होता है ॥११॥ यदि सुरेन्द्रका शरासन अर्थात् इन्द्र-धनुष श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण वर्णका दिखे तो कमसे बाह्मण आदि चारों वर्णोंका नाश होता है। अर्थात् इन्द्रचनुष श्वेत वर्ण का दिखे तो बाह्मणोंका, रक्तवर्णका दिखे तो क्षत्रियोंका, पीतवर्णका दिखे तो वेश्योंका और कुष्ण वर्णका दिखे तो शूद्रोंका विनाश होता है ॥१२॥ यदि वृक्ष अकालमें फूलें और फलें तो अन्य राजाके साथ महान् युद्ध होता है, ऐसा उक्त दुनिमित्तका फल कहना चाहिए ॥१३॥ पीपल, उदुम्बर, वट और प्लक्ष (पिलखन) वृक्ष यदि अकालमें फूलें और फलें तो क्रमसे बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णके लोगोंके भय होता है ॥१४॥ यदि वृक्षमें, पत्रमें, फलमें और पुष्पमें क्रमसे अन्य वृक्ष, अन्य पत्र, अन्य फल और अन्य पुष्प उत्पन्न हो, तो लोकमें दुभिक्ष आदिका महाभय होता है ॥१५॥ यदि रात्रिमें गाय-बैलोंका रंभाना चिल्लाना हो, अथवा परस्पर कलह हो, तथा प्रचुरतासे मेंढक, मयूर, श्वेत काक, और गोध आदि पक्षियोंका परिश्रमण हो तो देशका विनाश होता है ॥१६॥

यदि अपूज्य लोगोंकी पूजा होने लगे और पूज्य पुरुषोंकी पूजा न हो, हथिनीके गण्डस्थलोंसे मद झरने लगे, दिनमें शृगाल रोवें-चिल्लावें और तीतरोंका विनाश हों तो जगत्में भय उत्पन्न होता है ॥१७॥ गर्दभके रेंकनेके समकालमें ही, अन्य गर्दभ रेंकने लगे, अथवा अन्य नाखूनी पंजेवाले जीव चिल्लाने लगे, तब दुर्भिक्ष आदि होता है ॥१८॥ अन्य जातिके पशु-पक्षीका अन्य जातिके पशु-पक्षीके साथ बोलना, अन्य जातिके प्रसु-पक्षीके साथ अन्य जातिके पशु-पक्षीका मैथुन करना और गर्दभकी प्रसूतिका देखना भी भय-प्रद होता है ॥१९॥

१. वर्षप्रबोध १,५। २. वर्षप्रवोध १,७। ३. वर्षप्रबोध १,८।

४. क्षत्रियाः पुल्पितेऽश्वत्ये ब्राह्मणाञ्चाप्युदुम्बरे । वैश्याः प्लक्षेऽय पीडचन्ते न्यप्रोचे शूद्रदस्यवः ॥ (भद्र बा० १४, ५७) वर्ष प्रबोध १, ९ ।

५. वर्षप्रबोध १, १०। ६. वर्षप्रबोध १, ११-।

मासाइनं स्वजातेश्व विनौतून् भुजगांस्तिमान् । काकावेरिय भक्यस्य गोपनं इस्यहानये ॥२० अन्तः पुर-पुरानीक-कोवामस्यपुरोवसाम् । राजपुत्र प्रकृत्यावेरप्यरिष्टफलं ववेत् ॥२१ पक्षमासतुंवण्मासवर्षमध्येऽद्धि वेत्फलम् । नष्टं तव्-ध्यंमेव स्यावृत्यन्ने शान्तिरिष्यते ॥२२ वौस्यैभांविनदेशस्य निम्तः शकुनाः स्वराः । विद्यो ज्योतिकमानाविः सर्वं व्यभिवरेण्युभम् ॥२३ प्रवासयन्ति प्रथमं स्वदेवान् परवेवताः । वर्शयन्ति निम्तानि भक्ते भाविनि चान्यया ॥२४ 'विद्याखा-भदणी-पुष्याः पूर्वंका-पूर्वंभा-मधाः । कृत्तिका-सप्तिभिष्ण्येराग्नेयं मण्डलं मतम् ॥२५ 'विद्याखा-भदणी-स्वातिर्मागंशीर्षं पुनवंत् । उत्तराफाल्गुनीत्येतद् भवेद्वायव्यमण्डलम् ॥२६ 'पूर्वावावोत्तराचावाद्वक्ष्येद्वान् प्रतिभवक् चेति नक्षत्रं विरुणं मण्डलं भवेत् ॥२७ 'वतुरावाभिवज्ययेशीत्राराचावा धनिष्ठिका । रोहिणी भवणोऽप्येभित्रांक्षेमिहिन्त्यमण्डलम् ॥२८ एवृत्यातोवये लोकाः सर्वं मुवितमानसाः । सन्धं कुर्वन्ति भूमीधाः मुभिकं मङ्गलोवयः ॥२९ वत्कापातावयः सर्वेऽमीयु स्व-स्वफलप्रदाः । वर्षाकालं विना नेया वर्षाकाले तु वृष्टिवाः ॥२० माहेन्त्रं सप्तरात्रेण सद्यो वादणमण्डलम् । वात्नेयमर्थमासेन फलं मासेन वायवम् ॥३१ सुभिक्षं वीममारोग्यं राज्ञां सत्थः परस्वरम् । वन्त्यमण्डलयोर्ज्ञयं तिद्वपर्ययमाद्ययेः ॥३२ सुभिक्षं वीममारोग्यं राज्ञां सत्थः परस्वरम् । वन्त्यमण्डलयोर्ज्ञयं तिद्वपर्ययमाद्ययेः ॥३२ सुभिक्षं वीममारोग्यं राज्ञां सत्थः परस्वरम् । वन्त्यमण्डलयोर्ज्ञयं तिद्वपर्ययमाद्ययेः ॥३२

स्वजातिवाले पशु-पक्षीका स्वजातिवाले पशु-पिक्षयों द्वारा मांसका खाना, बिल्लीके सिवाय अन्यके द्वारा साँपोंका खाया जाना, और काक आदिके द्वारा भक्षण करने योग्य पदार्थका गुप्त रखना, धान्यकी हानिके लिए होता है ॥२०॥ अन्तःपुर, नगर-सैन्य, कोष-रक्षक, मंत्री और पुरोहितोंकी प्रकृति विकार आदिके अरिष्ट-सूचक उत्पातोंके फलको ज्योतिषी कहे ॥२१॥ जिस अरिष्ट या उत्पातका फल एक पक्ष, मास, दो मास, छह मास, या वर्षके मध्यवर्ती दिनमें होना संभव हो, वह नष्ट या व्यर्थ ही होता है। फिर भी उस उत्पातके होनेपर शान्ति करना कहा गया है॥२२॥ दुस्थित अर्थात् प्रकृतिसे विपरीत—को बतानेवाले निमित्त, शकुन, स्वर और दिव्य (अन्तरिक्ष) ज्योतिष-मान आदि सर्वशुभ कार्य व्यभिचारको प्राप्त होते हैं ॥२३॥ अन्य देवता पहिले अपने कुलक्रमागत देवोंको प्रवासित करते हैं, पृनः भविष्य-सूचक निमित्तोंको दिखाते हैं। तथा आगामी कालमें होनेवाले शुभ कार्यके भंगमें अन्यथा भी निमित्त दिखलाते हैं।।२४॥

विशाखा, भरणी, पुष्य, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाभाद्रपदा, मघा और कृत्तिका इन सात नक्षत्रोंके द्वारा विद्वज्जनोंने आग्नेय मण्डल माना है ॥२५॥ चित्रा, हस्त, अध्विनी, स्वाति, मृगशिरा, पुनर्वसू और उत्तराफाल्गुनी इन सात नक्षत्रोंका वायव्यमण्डल होता है ॥२६॥ पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, आइलेषा, आद्रों, मूल, रेवती और शतिभषा इन सात नक्षत्रोंसे वारुण मण्डल होता है ॥२७॥ अनुराधा, अभिजिन्, ज्येष्ठा, उत्तराषाढा, धनिष्ठा रोहिणी और श्रवण इन सात नक्षत्रोंसे माहेन्द्रमण्डल होता है ॥२८॥

इन उपयुंक मण्डलोंमें उत्पात होनेपर सब लोग आनन्दसे रहते हैं, राजा लोग परस्परमें सिन्ध करते हैं, देशमें सुभिक्ष और आनन्द मंगल होता है ॥२९॥ उल्कापातादिक भी इनमें अपने-अपने फलको वर्षाकालके बिना देते हैं और वर्षाकालमें तो वृष्टि करते ही हैं ॥३०॥ माहेन्द्र-मण्डलका फल सात दिनमें वारुणमण्डलका फल शीघ्र ही, अग्निमण्डलका फल अर्धमासमें और वायुमण्डलका फल एक मासमें होता है ॥३१॥ सुभिक्ष, क्षेम, आरोग्य और राजाओंकी परस्पर

वर्षप्रवीघ १, ३३।
 वर्षप्रवीघ १, ४२।
 वर्षप्रवीघ १, ४६।
 ४. वर्षप्रवीघ १, ४०।

विमासिकं तु आग्नेयं वायव्यं च द्विमासिकम् । मासमेकं च बावण्यं माहेन्द्रं सप्तराविकम् ॥३३ भण्डलेऽन्नेर्ष्टिभिर्मासिद्वांभ्यां वायव्यके शुनः । पुनरित्युक्तेनास्मिन् सर्वं शुभवं ववेत् ॥३४ आग्नेये पीड्यते याम्यां वायव्ये पुनरत्तराम् । बावणे पिट्यमां तत्र पूर्वां माहेन्द्रमण्डलम् ॥३५ भासकंपूर्विमा हीना समाना यव वाऽधिका । समर्वं समावं च महावं च कमाव् भवेत् ॥३६ एकमासे रवेर्वाराः स्यु पञ्च न शुभप्रवाः । बामावास्यार्कवारेण महावंस्य विधायनी ॥३७ वारेष्वकार्तिकमौमानां सङ्क्रान्तिमृंगककंयोः । यवा तवा महर्वं स्यावभियुद्धाविकं तथा ॥३८ मृगकर्काजगोमीनेष्वकों वामाङ्ग्रिणा निश्च । बह्नि सप्तसु शेषेषु प्रचलेहिलणाङ्ग्रिणा ॥३९ स्वे स्वे राशौ स्थिते सौस्थ्यं भवेदौस्थ्यं व्यतिक्वमे । चिन्तनीयस्ततो यत्नाद्वाञ्यहं प्रोक्तसङ्कमः ॥४० आर्द्रान्यय्वे तथा स्वातौ सित राहौ यवा शशो । रोहिजीशकटस्यान्तर्याति बुभिभक्तत्वा ॥४१

सिन्ध यह अन्तिम दो मण्डलोंमें जाने। इससे विपरीत आदिके दो मण्डलोंमें फलको जानना चाहिए ॥३२॥ उक्त आग्नेयादि मण्डलोंमें होनेवाले लक्षण आठ मास या दो मासके द्वारा शुभप्रद होते हैं किन्तु ऐसा कहना सर्वथा उचित नहीं है, क्योंकि आग्नेयमण्डल यमदिशाको पीड़ित करता है, वायव्यमण्डल उत्तर दिशाको, वारुणमण्डल पिष्ट्यम दिशाको और माहेन्द्रमण्डल पूर्व दिशाको पीड़ित करता है ॥३४-३५॥ मासके नक्षत्रसे यदि पूर्णमासी हीन, समान या अधिक हो तो क्रमशः वस्तुओंके मूल्य समर्थ (सस्ते) समार्ध (सम ) और महार्ष (तेज) होते हैं ॥३६॥ भावार्थ—यदि विवक्षित मासकी पूर्णमासी उस नक्षत्रसे हीन है, अर्थात् उस मासके नामवाला नक्षत्र पूर्णमासीके दिन नहीं है, तो वस्तुओंके मूल्य तेज होंगे। यदि पूर्णमासीके दिन माससंज्ञिक नक्षत्र है तो वस्तुओंके मूल्य सम (स्थर) रहेंगे। यदि माससंज्ञिक नक्षत्रकी वृद्धि हो तो वस्तुओंके मूल्य मन्दे होंगे।

यदि एक मासमें रिववार पाँच हों तो शुभप्रद नहीं हैं। रिववार साथ यदि अमावस्या होती है तो वह वस्तुओं मूल्यको बढ़ानेवाली होती है। १३७॥ जब रिववार, शनिवार और भौमवार दिनमें मृग (मकर) और कर्ककी संक्रान्ति होती हैं, तब बस्तुओं मूल्य बढ़ते हैं, तथा सामनेवाले व्यक्ति साथ युद्ध आदिक होते हैं। १३८॥ मकर, कर्क, वृष, मिथुन, मीन इन राशियों के सूर्य होनेपर रात्रिमें वामपाद आगे करके गमन करे। शेष सात राशियों में सूर्य होनेपर दिनमें दक्षिणपादको आगे करके चले। १३८॥ सूर्य और चन्द्रके अपनी अपनी राशिमें स्थित होनेपर गमन करनेमें स्वस्थता रहती है और व्यतिक्रम होनेपर दुःस्थिता रहती है। इसिलए प्रयत्नपूर्वक रात और दिनमें उपरि-कथित गमन करनेका विचार चिन्तनीय है। १४०॥ आदिक अन्त्याधीसे

अप्रतिमें इलोकाक्क २९ से ३३ तकके इलोक नहीं थे, उन्हें वर्ष-प्रवोधसे लेकर स्थान-पूर्ति की गई है।—सम्पादक।

१. वर्षप्रबोध १,५७।

मासामिधाननक्षत्रं राकायां क्षोयते यदि । महार्धत्वं तदा नूनं बृद्धौ क्षेया समर्थता ।
 मासनामकनक्षत्रं राकायां न सबेद् यदा । महर्षं च तदाबक्यं तत्त्वोगनिमित्ततः।।
 ऋक्षवृद्धौ रसाधिक्यं कणाधिक्यं च निश्चितम् । योगाधिक्ये रस्ष्कृदे दिनार्धप्रत्यहं स्फुटः ।।
 (वर्षप्र० ८, क्लोक ४६-४८)

मीमस्याची गुक्केस्स्याव् गुर्वकांऽपि झनैक्करः । यहाणां मुक्तलं स्रेयमिवं जगविरष्टकृत् ॥४२ शितमानि गुक्ः कर्ते तुलायामिप मङ्गलम् । यावक्करति लोकस्य तावत्कष्टपरम्परा ॥४३ गुरोः सप्तान्तपञ्चिद्वस्थानगा वीक्षगा विष । अनिराहुकुलावित्याः प्रत्येकं वेशभङ्गकाः ॥४४ शुक्ताकिभौमजीवानामेकोऽपीन्दुं भिनत्ति चेत् । पतत्सुभटकोटीभिः सप्त प्रेता तवाजिभूः ॥४५ कुम्भी-मीनान्तरेष्ट्रम्यां नवग्यां वशमी विने । रोहिणी चेत्तवा वृष्टिरत्या मध्याह्निका क्रमात् ॥४६ शाकित्रघनो युतो हाम्यां चतुर्भक्तावशेषतः । समशेषे स्वस्पका वृष्टिविषमे प्रचुरा पुनः ॥४७ मेघाक्षतिविष्यत्तेषां ब्रोणाह्वः प्रथमो मतः । आवतः पुक्तरावतः तुर्यः संवर्तकस्तया ॥४८ वाषादे वशमी कृष्णा सुभिक्षाय सरोहिणी । एकावशी तु मध्यस्या हावशी कालभञ्जनी ॥४९ रिवराशेः पुरो भौमो वृष्टिसृष्टि-निरोषकः । भौमाद्या याम्यणाश्चन्द्रश्चोत्तरो वृष्टिनाशनः ॥५० विषयस्यातिविशाससु यस्मिन् मासे प्रवर्षणम् । तन्यासे निर्जला मेघा इनि गाङ्गमुनेर्ववः ॥५१ रेक्ती रोहिणीपुष्यस्योतरस्तुपन्तं । इत्येते चेन्महोसूनुक्नं तक्षणवस्त्रुदैः ॥५२

॥५३

स्वाति-पर्यन्त रोहिणी शकट कहलाता है। चन्द्र और राहु यदि एक साथ हों तो यह योग दुर्भिक्ष-कारक होता है।।४१।।

यदि मंगलके नीचे गुरु हो और गुरुके भी नीचे शनैश्चर हो तो यह ग्रहोंका मुशल योग जानना चाहिए और यह योग जगत्में अरिष्ट-कारक होता है ॥४२॥ जबतक शनि मीन-राशिमें, गुरु कर्क-राशिमें और मंगल तुला-राशिमें चलता है, तब तक कष्टोंकी परम्परा बनी रहती है ॥४३॥ गुरुसे सप्तम, द्वादश, पंचम और द्वितीय स्थानमें गये हुए अथवा उन स्थानोंको देखनेपर भी र्जानि, राहु, मंगल और सूर्य ये प्रत्येक ग्रह देशका भंग करनेवाले होते है ॥४४॥ यदि शुक्र, शनि, मंगल और गुरु इनमेंसे कोई एक ग्रह चन्द्रभुक्त नक्षत्रको भोगता है, तो रणभूमि भराशायी होते हुए सुभट कोटियोंसे भूत-प्रेतोंवाली होती है। अर्थात् युद्धमें करोड़ों योद्धाओंका विनाश होता है ॥४५॥ कुम्भ और मीन राशिके अन्तरालमें अष्टमी, नवमी और दशमीके दिन रोहिणी नक्षत्र हो तो क्रमसे वर्षा अल्प, मध्यम और अधिक होती है ॥४६॥ शकसंवत्सरको तीनसे गुणा करके दो जोडनेपर जो राशि आवे उसमें चारसे भाग देनेपर यदि समराशि शेष रहे तो स्वल्पवृष्टि और विषम शेष रहनेपर प्रभूत वृष्टि होगी ॥४७॥ मेच चार प्रकारके होते हैं - उनमें प्रथम द्रोण नामका मेघ है, दूसरा आवर्त, तीसरा पुष्करावर्त और चौथा संवर्तक मेघ है ॥४८॥ आषाढ़ मासमें कृष्णा दशमी रोहिणी नक्षत्रके साथ हो तो वह सुभिक्षके लिए होती है। यदि कृष्णा एकादशी रोहिणी नक्षत्रके साथ हो तो वह मध्यस्थ होती है और यदि कृष्णा द्वादशी रोहिणी नक्षत्रके साथ हो तो वह काल-भंजनी होती है ॥४९॥ रविराधिक आगे मंगल हो तो वह वृष्टिको सुष्टिका निरोधक है। यदि मंगल आदि ग्रह (मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि) दक्षिण दिख्वर्ती हों और चन्द्र उत्तर दिग्वर्ती हो तो भी यह योग वृष्टिका नाशक है ॥५०॥ जिस मासमें चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्रमें वर्षा हो तो उस मासमें मेघ निर्जल रहते हैं, ऐसा गाङ्गमुनिका वचन है।।५१।। यदि रेवती रोहिणी, पुष्य, मघा, तीनों उत्तरा और पुनवंसु ये नक्षत्र मंगलग्रहके साथ हों तो संसार मेघोंसे हीन रहता है, अर्थात् वर्षा नहीं होती है ॥५२॥

तुलासङ्क्वान्तिषद्कं चेत्स्वस्मात् तियेश्यलेत् । तवा बुस्यं जगत्सर्यं दुर्भिक्षडमराविभिः ॥५४ बीपोस्सविने भौमवारो विह्नभयावहः । सङ्क्वान्तीनां च नैकटचं शुभमर्धादकं न हि ॥५५ अन्तः स्यानं रवेर्ज्येष्ठामावस्यां वीक्ष्य चिह्निताम् । तदुत्तरे स्याच्चेविन्योरस्तं तच्छुभवं भवेत् ॥५६ यावती भुक्तिराषाढे शुक्लप्रतिपदादिने । पुनर्वसोश्चतुर्मास्यां वृष्टिः स्यात्तावती स्फुटम् ॥५७

बथवास्तु-शुद्धिगृहक्रमः---

'वैशाखे धावणे मार्गे फाल्गुने क्रियते गृहम् । शेवमासे पुनः पुण्यं पौषे वाराहसम्मतः ॥५८ मृगसिहकर्ककुम्भे प्राग्यत्यामुखं गृहम् । वृषाजालितुलास्ये तु विग्वक्षिणमुखं शुभम् ॥५९ कन्यायां मियुने मोने धनुस्ये च रवौ सति । नेव कार्यं गृहं कैश्विवविष्यप्रभिधीयते ॥६० स्वयोन्पर्कं स्वतारांशं स्थिराशमधिकायकम् । अध्विद्वादशकं त्रित्रिकोण-बद्काष्टकं शुभम् ॥६१ समाधिकव्ययं कर्त्तः समानाय यथांशकम् । कुमासधिक्ययारांश्च गृहं वज्यं प्रयत्नतः ॥६२

यदि तुला-संक्रान्तिषट्क ( तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ, मीन ) अपनी तिथिसे ( ? ) चलते हैं अर्थात् जिस तिथिको तुला संक्रान्ति हो, उससे अग्निम तिथिमें क्रमसे उक्त संक्रान्तियां होनेसे सारा जगत् दुर्मिक्ष, डमर ईति-भीति आदिसे दुःस्थित रहता है ॥५४॥ यदि दीपोत्सव (दीपावली) के दिन मंगलवार हो तो वह अग्निका भय-करता है । संक्रान्तियोंकी निकटतासे वस्तुओंकी मन्दी अच्छी नहीं होती ॥५५॥ ज्येष्ठ मासकी अमावस्थाके दिन सार्थकालके समय रिवमण्डलमें चिह्न (परिवेश) दिखाई दं और उत्तरकालमें यदि चन्द्र अस्त हो तो यह योग शुभ-प्रद हैं ॥५६॥

विशेषार्थ—श्लोक-प्रतिपादित ऐसा योग तब आता है जबकि उस दिन अमावस्या उदय-कालमें १-२ घड़ो ही हो और दूसरे दिन द्वितीयाका क्षय हो तो अमावस्याकी रात्रिमें कुछ क्षण को चन्द्र-दर्शन और चन्द्रास्त होना संभव है।

आषाढ़ मासमें शुक्ला प्रतिपदाके दिन पुनर्वसु नक्षत्रकी जितनी भुक्ति रहती है, उतनी ही वर्षा स्पष्टरूपसे होती है ॥५७॥

अब वास्तु-शुद्धि और गृह-निर्माणका क्रम कहते हैं—वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष और फाल्गुनमें गृह-निर्माण शुभ होता है। किन्तु शेष मासोंमेंसे पौष मासमें भी गृह-निर्माण वाराह-संहिता-सम्मत है ॥५८॥ मृग, सिंह, कर्क और कुम्भमें पूर्व दिशा या पश्चिम दिशाकी ओर गृहका मुख (द्वार) शुभ है। वृष, अजा, अलि और तुला राशिमें गृहका मुख दक्षिण दिशाकी ओर शुभ है।।५९॥ कन्या, मिथुन, मीन और धनु राशिमें स्थित सूर्यंके होनेपर गृह-निर्माण नहीं करना चाहिए, ऐसा कितने ही विद्वान कहते हैं।।६०॥

अपनी योनिका नक्षत्र, अपना तारांश स्थिरांश, अधिक आयवाला चतुर्थ-द्वादश (?) तीनों त्रिकोण अर्थात् प्रथम, नवम तथा षडाष्टक (छठा-आठवाँ) योग शुभ होता है ॥६१॥ गृह-कर्ताका (गृहिपिष्ड क्षेत्रफलसे साधित) व्यय समान हो, अथवा अधिक हो, दोनोंकी आय समान हो तथा दोनोंका एक ही अंश एवं कुत्सित मास, नक्षत्र तथा तारा गृहमें प्रयत्नपूर्वक त्याज्य है ॥६२॥

१. वर्षप्रबोष० ९, ३१।

वइसाहे मन्गसिरे सावणि फगुणि मयंतरे पोसे । सियपक्से सुहदिवसे कए गिहे हवइ सुहरिक्षो ।।२४॥ (वास्तुसार गृहप्रकरण)

विस्तरेण हतं दैर्घ्यं विभजेवष्टभिस्तया । मच्छेषं स भवेवामः सो ध्वजाद्याख्ययाष्ट्या ॥६३
'ध्वजो धूमो हरिः इवा गोः सरेभो वायसोऽष्टमः । पूर्वादिदिसु चाष्टायो ध्वजादीनामविस्थितिः ॥६४
स्वे स्वे स्थाने ध्वजः श्रेट्ठो गजः सिहस्तयेव च । 'ध्वजः सर्वगतो वेयो वृषं नान्यत्र वापयेत् ॥६५
वृषं सिहं गजं चैव सेटकर्वटकोटयोः । द्विपः पुनः प्रयोक्तम्यो वापीकूपसरस्सु च ॥६६
अग्नेन्द्रमासने वद्याच्छयनेषु गजं पुनः । वृषं भोजनपात्रेषु छत्रादिषु पुनध्वजम् ॥६७
अग्निवेद्दमसु सर्वेषु गृहे बह्वधूपजीविनाम् । धूमं च योजयेत् किञ्च इवानं म्लेच्छादिजातिषु ॥६८

गृह-भूमिके देध्यं (लम्बाई) को विस्तार (चौड़ाई) से गुणा करनेपर जो क्षेत्रफल हो उसे आठसे भाजित करे, जो शेष रहे वह आय होता है। वह आय ध्वज आदिके मेदसे आठ प्रकारका है। ।६३॥ वे आठ आय ये हैं—ध्वज, धूम, सिंह, श्वान, वृषभ, खर, हस्ती, और अष्टम वायस (काक) इन आठों प्रकारके आयोंकी अवस्थिति पूर्व आदि आठों दिशाओंमें क्रमसे जानना चाहिए।।६४॥

आयोंकी अवस्थिति और फलको द्योतक संहष्टि इस प्रकार है-

| संख्या | 8     | 7     | Ą      | X      | 4      | Ę            | 9     | 6        |
|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------------|-------|----------|
| आय     | ध्वज  | धूम   | सिह्   | दवान   | वृषभ   | सर           | गज    | <br>वायम |
| दिशा   | पूर्व | अग्नि | दक्षिण | नैऋत्य | पश्चिम | वायभ्य       | उत्तर | ईशान     |
| फल     | शुभ   | अशुभ  | ગુમ    | अशुभ   | शुभ    | <b>अशु</b> भ | লুম   | अन्भ     |

अपने-अपने स्थानमें उक्त ध्वज श्रोध्ठ हैं; इसी प्रकार गज और सिंह भी श्रोध्ठ हैं। ध्वज आय सर्वत्र श्रोध्ठ हैं। वृषभको अपने स्थानके सिवाय अन्यत्र नहीं देना चाहिए।।६५॥ वृषभ, सिंह और गज चिह्नको खेट और कर्वट वसितयोंके कोटोंपर करना चाहिए। तथा गज, आय कूप, (वापी) और सरोवरपर प्रयुक्त करना चाहिए।।६६॥

बैठनेके आसनपर सिंह आय देवे और सोनेकी शय्यापर गज आय देवे। भोजनके पात्रोंपर और छत्र आदिपर ध्वज आय देना चाहिए॥६७॥ सभी अग्निगृहों (रसोई घरों) पर, तथा

भय-धूम-सीह-साणा विस-खर-गय-धंख-अट्ठ आय इने । विश्वकमं प्रकाश २, इलोक ५२-५८ पुख्याइ घयाइ ठिई फलं च नामाणुसारेण ।। (वास्तुसार १, ५२,)

२. घय गय सीहं दिज्जा संते ठाणे धन्नो भ सन्वत्य ।

शय-पंचाणण-वसहा खेडय तह कव्यहाईसु ॥५४॥ वावीकूवतढांगे सयणेय गमीय आसणे सीहो ।
 वसहो भोमणपत्तं छक्तालंबे घयो सिट्ठो ॥५५॥ विस-कुंजर-सीहाया नयरे पासाय-सव्वगेहेसु ।
 साणं मिच्छाईसुं धंसं कारु अगिहाईसु ॥५६॥ धूमं रसोइठाणे तहेव गेहेसु वण्हिजीवाणं । रासहु वसाणगिहे घय-गय-सीहाउ रायगिहे ॥५७॥ (वास्तुसार १, ५४-५७)

सरो वेश्यागृहे शस्तो ध्वाङ्कः शेषकुटीषु तु । वृषः सिहो गजश्वापि प्रासावपुरवेशमसु ॥६९ विद्यासमे विस्तरहते योऽकूः सञ्जायते किल । स मूलराशिविक्रयो गृहस्य गणकैः सदा ॥७० अष्टिभर्गुणिते मूलराशावस्मिन् विद्यारवैः । सप्तविश्वित्रतिमक्तेऽय शेषं तद्-गृहभं भवेत् ॥७१

<sup>२</sup>नक्षत्राङ्केऽष्टिभर्मके योऽङ्कः स स्याद गृहे व्ययः । पैशाचो राक्षसो यक्षः स त्रिधा स्मर्यते व्ययम् ॥७२

पैशाचस्तु समाऽज्यः स्याव् राक्षसङ्घाधिके व्यये । आयान्त्यूनतरो यक्षो व्ययस्यैषा विचारणा ॥७३ रमूलराशौ व्यये क्षिप्ते गृहनामाक्षरेषु च । ततो हरेन्त्रिभर्भागं यच्छेषं सोंऽज्ञको भवेत् ॥७४ इन्द्रो यमञ्च राजा च गृहांशाञ्च अयस्त्विमे । उगृहभस्वामिभैक्यस्य भक्तस्य नवभिः पुनः ७५ यच्छेषं सा भवेत्तारा तारामामान्यमूनि च । जन्म-सम्पद्-विपद्-क्षेमाः प्रत्यरिः साधनीति च ॥७६

अग्निसे आजीविका करनेवाले सुनार-लोहार आदिके गृहोंपर धूम आय योजित करे। म्लेच्छ आदि जातियोंके घरोंपर क्वान आय देना चाहिए ॥६८॥ वेक्याके घरपर खर आय उत्तम है और शेष जातिकी कुटियोंपर ध्वांक्ष (काक) आय देना चाहिए। राजप्रासादोंपर एवं नगरोंके उत्तम भवनोंपर वृषभ, सिंह और गज आय श्रेष्ठ है ॥६९॥

गृहकी लम्बाईको विस्तारके प्रमाणसे गुणित करनेपर जो अंक प्राप्त होता है, वह गणना करनेवाल ज्योत्तिषियोंको सदा गृहको मूलराशि जानना चाहिए।।७०॥ इस मूलराशिमें विद्वानोंके द्वारा आठसे गुणा करनेपर और सत्ताईससे भाग देनेपर जो शेष रहे वह गृहका नक्षत्र होता है।।७१॥ नक्षत्रके अंकमें आठसे भाग देनेपर जो अंक प्राप्त हो वह गृह-निर्माणमें व्यय-सूचक होता है। यह व्यय तीन प्रकारका कहा गया है—पैशाच, राक्षस और यक्ष व्यय ॥७२॥ इनमें पैशाच व्यय समान आयका सूचक है, राक्षस अधिक व्ययका सूचक है और यक्ष आयसे अतिहीन व्ययका सूचक है। व्ययके विषयमें यह ज्योतिष विचारणा है।।७३॥

मूलराशिमें व्ययके क्षेपण करनेपर और गृहके नामवाले अक्षरोंके क्षेपण करनेपर तीनसे भाग देवे, जो शेष रहे, वह अंशक (क्षेत्रफल) होता है ॥७४॥ इन्द्र, यम और राजा ये तीन प्रकारके अंश होते हैं, गृहका नक्षत्र और गृहस्वामीका नक्षत्र इन दोनोंके जोड़नेपर जो राशि आवे, उसमें नौसे भाग देनेपर जो शेष बचे, उसे 'तारा' कहते हैं। (वे नौ होती हैं —) १. जन्म, २. सम्पद्, ३. विपद्, ४ क्षेम, ५. प्रत्यिर, ६. साधक, ७ नैघनी, ८. मैत्रिका और ९. परममैत्रिका। चार, छह और नौ संख्यावाली ताराएँ श्रेष्ठ हैं, सात, पाँच और तीन

१. दीहं वित्यर गुणियं ज जायइ मूलरासितं नेयं । अट्ठगुणं उद्युमतं गिहनस्वतं हवइ सेसं ।।५८।। गिहरिस्खं चउगुणियं नवमत्तं लद्घु मृत्तरासीको । गिहरासि सामिरासी सब्द्ठ दु दुवालसं असुहं ।।५९।। वसुभत्त रिक्बसेसं वयं तिहा जन्ख-रक्खस-पिसाया । आउ जंकाउ कमसो हीणाहियसयं मुणेयव्वं ।।६०।। जस्ववको विद्यिकरो घणणासं कुणइ रक्खसवओ य । मिल्झमबओ पिसाओ तहय जमसं च विज्जिष्णा ।।६१।।

२. मूळरासिम्स अंकं गिहनामक्खर वयंकसंजुत्तं । तिविद्वसु सेस अंसा इंदंस-जमंस-रायंसा ॥६२॥ गेहमसामियपिडं नवभत्तं सेस छ-चल-जव सुह्या । मिल्झम दुग इग अट्ठा ति पंच सचइमा तारा ॥६३॥ (वास्तुसार, गृह प्रकरण)

नैषनी मैत्रिका चैव तथा परममैत्रिकाः । चतुःषन्तव च श्रेष्ठा सप्त पञ्च त्रयोऽषमाः ॥७७
राक्षसामरमत्यों क्रगणनक्षत्रकादिकम् । ज्ञेयं क्योतिष्मतः स्यातिमदिमत्यत्र नोदितम् ॥७८
ेश्रुवं षान्यं ज्ञयं नन्दं सरं कान्तं मनोरमम् । सुगुखं बुगुखं क्रूरं स्वपकं धनदं क्षयम् ॥७९
वाक्तन्वं विपुलं चैव विजयं चेत्यमू भिवा । गृहस्य स्वस्य नाम्नापि सष्टशं च भवेत्फलम् ॥८०
विश्वणां चतुर्णां स्यात्प्रस्तारश्चन्वसा कृतः । षोडशान्त इमे भेदाः स्युस्तन्नामान्यलिन्दकैः ॥८१

संख्यावाली ताराएँ अधम हैं। शेष तीन अर्थात् एक, दो और आठ संख्यावाली ताराएँ सम हैं ॥७५-७७॥

गण तीन प्रकारके होते हं—राक्षस, देव और मनुष्य। इनका अर्थ ज्योतिष शास्त्रमें प्रसिद्ध है, इसिलये उसका प्रतिपादन नहीं किया ॥७८॥ गृह सोलह प्रकारके होते हे, उनके नाम इस प्रकार हैं—१. ध्रुव, २. धान्य, ३. जय, ४. नन्द, ५. खर, ६. कान्त, ७. मनोरम, ८. सुमुख, ९. दुर्मुख, १०. क्रूर, ११. स्वपक्ष, १२. धनद, १३. क्षय, १४. आक्रन्द, १५. विपुल और १६. विजय। गृहके अपने नामके अनुसार इनका फल होता है ॥७९-८०॥

विशेषार्थं — उक्त दो श्लोकों से सोलह प्रकारके गृहों (घरों) के जिस फलकी सूचनाकी गई, उसका खुलासा इस प्रकार है — ध्रु वगृहमें जय प्राप्त होती है, धान्यम धान्यका आगमन होता है, जयमें शत्रुओं को जीतता है, नन्दमें सर्वप्रकारकी समृद्धियाँ प्राप्त होती हैं, खर कष्टप्रद होता है, कान्तमें लक्ष्मी प्राप्त होती है तथा आयु, आरंग्य, ऐश्वयं और धन-सम्पदा भी मिलती है, मनोरम गृहमें गृहस्वामीका मन सन्तुष्ट रहता है, सुमुखमें राज-सन्मान मिलता है, दुमुं खगृहमें सदा कलह होता रहता। कूर गृहमें व्याधियों का भय बना रहता है, स्वपक्षमें वंशकी वृद्धि होती हैं, धनदगृहमें स्वर्ण-रत्नादिकी वृद्धि होती है और गायों की भी प्राप्त होती है, क्षयगृहमें सर्व विनाश होता है। आक्रान्द गृहमें जाति एवं कुटुम्बवालों की मृत्यु होती है, विपुलघरमें निरोगता प्राप्त होती है और विजयगृहमें सर्व सम्पत्तियाँ बनी रहती हैं \*।

चार गुरु मात्राओंके संयोगर्स छन्दशास्त्रके अनुसार जो प्रस्तार बनते हैं उसके अनुसार उक्त

(वास्तुसार)

(समरांगणसे उद्धृत, वास्तुसार पू० ३९-४०)

श्व-बन्न-जया नंद-खर-कंत-मणोरमा मुमुह-दुमुहा।
 कूर-सुपक्क-धणद-खय-आक्कंद-विजल-विजया गिहा ॥७२॥

२. चतारि गुरुठिविचं लहुओं गुरुहिाठ सेस उवरिसमा । ऊणाह गुरु एवं पुणो पुणो जाव सञ्चलह ॥७३॥ तं धृव धन्नाइणं पुज्याइ-लहूहि साल नायव्या । गुरुवाणि मित्ती नामसमं हवइ फलमेसिक्ष ॥७४॥

<sup>\*</sup> ध्रुवं जयमाप्नीति धन्यं धान्यागमो भवेत् । जये सपत्नाज्जयित नन्ते सर्वाः समृद्धयः ॥१॥ खरमायासदं वेदम कान्ते च लभते श्रियम् । आयुरारोग्यमैद्धयं तथा वित्तस्य सम्पदः ॥२॥ मनोरमे मनस्तुष्टिगृंहभर्तुः प्रकीर्तिता । सुमृत्ते राजसन्मानं दुर्मुत्तं कलहः सदा ॥४॥ कूर-ज्याधि-भयं कूरे स्वपक्षं गोत्रवृद्धिकृत् । धनदे हेमरत्नादि गाञ्चैव लभते पुमान् ॥५॥ क्षयं सर्वक्षयं गेहमाक्रन्दं ज्ञातिमृत्युद्धम् । आरोग्यं विपुले स्थातिविजये सर्वसम्पदः ॥६॥

'पूर्वं स्यां श्रीगृहं कार्यं मान्यायां तु महानसम्। श्रयनं दक्षिणस्यां तु नैऋत्यामायुषादिकम् ॥८२ मुखिकिया पिष्वमायां वायव्यां श्रान्यसङ्ग्रहः। उत्तरस्यां जलस्यानमैशान्यां वेवतागृहम् ॥८३ पूर्वोदिविन्विते गृहद्वार्व्ययेक्षया। भास्करोदयिक्षृपूर्वा विक्रेया च ययाकृते ॥८४ पृहेषु हस्तसङ्ख्यानं मध्यकोणो विधीयते। समाः स्तम्भाः समाऽऽयाय विवमाद्य ऋणाः पुनः ॥८५ वाये नष्टे सुखं न स्यान्यृत्युः वष्ठाष्टके पुनः। द्विद्वांदशे च दारिव्रयं त्रिकोणकेऽङ्गुलक्षयः॥८६ यमांशे गृहि-मृत्युः स्यान्यृतिः सप्तमतारके। निस्तेषः पञ्चमे तारे विपत्तारे तृतीयके॥८७ न्यूनाधिके च पट्टीनां तृलावेष उपर्यवः। एकक्षणे च पट्टीनां न भवेत्तालुवेषता॥८८ भूवेषम्ये तलो वेषो द्वारभेदश्च घोटके। एकस्मिन् सम्मुखे द्वाम्यां पुननंव कदाचन ॥८९ वास्तोवंक्षसि शीर्षे च नाभौ च स्तनयोद्वंयोः। गृहस्यमानि मर्माणि नेषु स्तम्भादि सूत्रयेद्।॥९०

सोलह मेंद होते हैं, ऐसी गणितज्ञोंकी मान्यता है ॥८१॥ गृहकी पूर्व दिशामें श्रीगृह (कोष-भाण्डार) करना चाहिए। आग्नेय दिशामें रसोई घर, दक्षिण दिशामें शयनकक्ष और नैऋत्य दिशामें आयुध (शस्त्रास्त्र) आदि रखनेका स्थान नियत करना चहिए ॥८२॥ भोजन करनेका स्थान पश्चिम दिशामें, धान्यसंग्रह वायव्य दिशामें, जलस्थान उत्तर दिशामें और देवता-गृह ईशान दिशामें नियत करना चाहिए॥८३॥

घरके द्वारकी अपेक्षा पूर्व आदि दिशा और विदिशा मानी जाती है। अथवा यथारीतिसे निर्मित भवनमें सूर्यके उदयवाली पूर्व दिशा (और तदनुसार अन्य दिशाएँ) जानना चाहिए ॥८४॥ घरोंमें हाथोंकी गणनासे मध्यमवर्ती कोण (केन्द्र) का विधान किया जाता है। गृह-निर्माणमें यदि सम-संख्यावाले स्तम्भ लगे हों, तो वे समान आय (आमदनी) के सूचक हैं और यदि विषम संख्याके स्तम्भ लगे हों तो वे ऋण (कर्ज) के सूचक हैं ॥८५॥ आयके नष्ट होने पर सुख नहीं होता है। गृह और गृह-स्वामी की राश्योंमें यदि षडाष्ट्रक योग हो, तो वह मृत्यु-कारक है। दूसरी और बारहवीं राशि होने पर दारिद्रथ होता है। और त्रिकोण (नवम-पंचम) होने पर पुत्र-का क्षय होता है।।८६॥ यदि गृह यमांशमें है, तो गृह-स्वामीकी मृत्यु होती है। सातवें तारामें मृत्यु, पंचम तारामें तेजो-हीनता और तृतीय तारामें विपत्ति, होती है।।८७॥

भवनके नीचे या ऊँचे खंडके पाटनमें पिटयोंकी न्यूनाधिकताको 'तुलावेध' कहते हैं। एक ही खंडमें पिटया यदि नीचे-ऊँचे हों तो उसे 'तालुवेध' कहते हैं।।८८॥ भवनकी भूमिके विषम (नीची उँची होनेको) 'तलवेध' कहते हैं। द्वारभेद तथा घोटक (घुड़साल) आदिमेंसे एक भी दोषके सामने होनेपर भवन-निर्माण नहीं करना चाहिए। यदि दो दोष हों तो कभी भी भवन न बनावे।।८९॥

वास्तु क्षेत्ररूप पुरुषके वक्षःस्थल शिर नाभि और दोनों स्तन ये पाँच मर्म-स्थान होते हैं। इन पर स्तम्भ आदिको खड़ा नहीं करना चाहिए॥९०॥

(वास्तुसार, पू॰ ५६)

पुक्वे सिरिहर-वारं अग्गीइ रसोइ वाहिणे समणं । नेरइ नीहार ठिइ भोमण ठिइ पिक्छमें भणियं ॥१०७॥ वायक्वे सक्वायुह कोसुत्तर धम्मठाणु ईसाणे । पुक्वाइ विणिद्देशो मूलगिहदार-विक्खाए ॥१०८॥

स्तम्भक्ष्वतरकोणाध्वविद्धं द्वारं शुभं न हि । गृहोक्वद्विगुणं भूमि त्यक्त्वा ते स्युनं वोषवाः ॥९१ भक्रमान्त्ययामवर्ज्यं द्वित्रप्रहरसम्भवा । छाया वृषभध्वजावीनां सवा दुःलप्रदायिनी ॥९२

स्तम्भ कूप, वृक्ष, कोण और मार्गसे यदि भवनका द्वार विद्व है, तो वह शुभ नहीं है। परन्तु घरकी ऊँचाईको दूना करके जो प्रमाण आवे, उत्तनी यदि भूमि छोड़ दी जावे तो उक्त वेघादि दोष नहीं होते हैं।।९१।।

विशेषार्थ-भवनके निर्माण करते समय सर्वं प्रकारके भूमि दोषोंको शुद्ध करके द्वार स्थापन करे। उसमें वेधका विचार होता है। वेघ सात प्रकारके होते हैं-१ तलवेघ, २ कोणभेद, ३ तालुवेघ, ४ कपालवेघ, ५ स्तम्भमेद, ६ तूलामेद और ७ द्वारभेद। घरकी भूमि कहीं सम और कहीं विषम हो, द्वारके सामने कूंभी (तेल निकालनेकी चानी, ईख पेलनेकी कोल्ह) हो, कूँबा हो या दूसरेके घरका रास्ता हो तो तलवेध जानना चाहिए। यदि घरके कोने बराबर न हों लो कोणवेध समझना चाहिए। भवनके एक ही खंडमें पीढे नीचे ऊँचे होनेको ताल्वेध कहते हैं। द्वारके कपर पटियेपर गर्भ (मध्य) भागमें पोढा आवे तो उसे शिरवेध (कपालवेध) कहते हैं। घरके मध्यभागमें एक खंभा हो, अथवा अग्ति या जलका स्थान हो तो उसे उर:शस्य (स्तम्भवेध) जानना चाहिए। घरके नीचे या ऊपरके खंडमें पीढे (पिटिये, पट्टी) न्यूनाधिक हों, तो उसे तुला-वेध कहते हैं। जिस घरके द्वारके सामने या बीचमें वृक्ष, कुआ, खम्भा, कोना या कीला (खुँटा) हो तो उसे द्वारवेध कहते हैं। किन्तु घरकी ऊँचाईसे दुगुनी भूमि छोड़नेके बाद यदि वृक्षादि हों तो कोई दोष नहीं है। उक्त वेधोंका फल वास्तुसारमें इस प्रकार बतलाया गया है—तलवेधसे कुष्ट-रोग कोणवेधसे उच्चाटन, तालुवेधसे भय, स्तम्भवेधसे कुलका क्षय, कपाल (शिर) वेध और तुलावेधसे धनका विनाश होता है और क्लेश, लड़ाई-झगड़ा बना रहता है। इसलिए वेधोंका ऐसा फल जानकर घरको उक्त वेध दोषोंसे रहित शुद्ध बनाना चाहिए। प्रकृतमें प्रन्थकारने इनमेंसे चार वेधोंका निरूपण ८८ और ८९वें क्लोकमें किया है। शेष मेदोंका सूचना ९०वें इलोकमेंकी गई है। 🕸

प्रारम्भके और अन्तके प्रहरको छोड़ कर दूसरे और तीसरे प्रहरमें होनेवाली वृषभध्वज

पढमंत जाम विजय घयाड-दू-तिपहर-संभवा छाया । दुहहेऊ नायव्या तओ पयत्तेण विज्ञिज्जा ॥१४३॥
 (वास्तुसार, गृहप्रकरण)

श्रुष्ठ मूलाओ आरंभो की ग्रह पच्छा कमें कमें कुछ ता। सब्बं गणियिवसुद्धं बेहो सब्बत्य विष्ठ ज्ञा ॥११५॥ तलबेह कोणबेहं तालुयबेहं कवालबेहं च। तह थंभ तुलाबेहं दुवारबेहं च सत्तमयं ॥११६॥ सम-विसमभूमि कुंभि य जलपूरं परिगहस्स तलबेहो। कूणसमं जह कूणं न हबह ता कूणबेहो य ॥११७॥ इक्कम्बणे नीचु च्चं पीढं तं मुणह तालुयाबेहं। वारस्सुविरमपट्टे गृब्से पीढं च सिरबें ॥११८॥ गेहस्म मिक्स भाए थंभेगं तं मुणेह उरसल्लं। बह बनलो विनलाई हिविष्ठ जा शंभवेहो सो ॥११९॥ हिट्टिय-उविर खणाणं हीणाहिय पीढ तं तुलाबेहं। पीवा समसंखाबो हवंति जह तह न हु वोसो ॥१२०॥ दुम-कूव-थंम-कोणय-किलाबिद्धे दुवारबेहो य। गेहु च्च विरुणभूमो तं न विषद्धं खुहा विति ॥१२१ वेधफलम्—

तलबेहि कुट्ठरोया हर्वति उच्ने य कोणबेहिम्म । तालुय-वेहेण भयं कुलक्सयं धंभवेहेण ॥१२२॥ काबाल, तुलवेहे धणणासो हवइ रोरभाबो य । इस्र वेहफलं भाउं सुद्धं गेहं करेसव्वं ॥१२३॥ (वास्तुसार, गृहप्रकरण)

'वजंवेवर्हतः पृष्टि दृष्टि चण्डोश-सूर्वेवोः । वामाङ्गं वासुदेवस्य दक्षिणं बह्यणः पुनः ॥९३ अय गृहवृद्धिकमः—

न बोषो यत्र वेषावि न च यत्रासिलं बलम् । बहुद्वाराणि नो यत्र यत्र च नास्य संशयः ॥९४ पूज्यते देवता यत्र यत्राम्युक्षणमावरात् । रक्ता यवनिका यत्र यत्र सन्मार्जनादिकम् ॥९५ यत्र ज्येष्टकनिष्टादिक्यवस्था सुप्रतिष्ठिता । भानवीया विश्वन्यन्तर्भानवो नैव यत्र तु ॥९६ बीपको दीप्यते यत्र पालनं यत्र रोगिणाम् । भानतसंवाहना यत्र तत्र स्थारकमला गृहे ॥९७

( चतुमिः कलापकम् )

चन्दनादर्शहेमोक्षव्यजनासनदाजिनः । शङ्काशुद्धिपत्राणि चैतानि गृहवृद्धये ॥९८ दश्चास्त्रीख्यामृतं दाचमम्युक्षणमणासनम् । शक्त्या भोजनताम्बूले शत्राद्धिप गृहागते ॥९९ पूर्खवामिकपाखण्डिपतितस्तेनरोगिणाम् । क्रोधनान्त्यजहमामां गुरुतुल्यकवैरिणाम् ॥१०० स्वामिवञ्चकलुक्वानां ऋविस्त्रीबालघातिनाम् । इच्छन्नात्महितं बीमान् प्रकृतां सङ्गति त्यजेत् ॥१०१

आदिकी छाया सदा ही दु:खको देनेवाली होती है ॥९२॥ अरहन्तदेवकी ओर पीठको, महेश और सूर्यंकी ओर दिख्यों, वासुदेवकी ओर वाम अंगको और ब्रह्माकी ओर दक्षिण अंगको नहीं करना चाहिए॥९३॥

अब घरकी वृद्धिका क्रम कहते हैं—जिस घरमें वेध (ऊँचाई आदि) का कोई दोष नहीं है, और जहाँ पर समस्त प्रकारके कोई दल नहीं हैं, जिस घरमें बहुत द्वार नहीं है और न जहाँ पर शत्रुके आने आदिका कोई संशय है, जहाँपर देवता पूजे जाते हैं, जहाँ पर आदरसे अभ्युक्षण (अतिथि-स्वागत) होता है जहाँ पर लाल वर्णका पड़दा लगा हुआ है, जहाँपर भलीभाँतिसे प्रमार्जन आदि होता है, जहाँ पर बड़े और छोटे भाई आदिकी व्यवस्था भले प्रकारसे प्रतिष्ठित है, जहाँ पर सूर्यकी किरणें भीतर प्रवेश नहीं करती है, जहाँ पर दीपक सदा प्रदोस रहता है, जहाँ पर रोगी पुरुषोंका पालन-पोषण होता है, और जहाँ पर चके हुए मनुष्योंकी संवाहना (पगचम्पी आदि वैयावृत्त्य) होती है, उस घरमें कमला (लक्ष्मी) निवास करती है ॥९४-९७॥

चन्दन, दर्पण, हेम, उक्ष (वृषभ) व्यंजन (पंखा) आसन बाजी (अश्व), शंख और समुद्रोत्पन्न मूँगा आदि ये सब वस्तुएँ घरकी वृद्धिके लिए होती हैं ॥९८॥ शत्रुके भी घरमें आनेपर सुखकारक अमृतमयी वाणी बोले, उसके स्वागतार्थं उठे और योग्य आसन प्रदान करे। तथा अपनी शक्तिके अनुसार भोजन करावे और ताम्बूल-प्रदान करे ॥९९॥ मूर्खं अधामिक, पाखण्डी, पतित, चोर, रोगी पुरुष, क्रोधी, अन्त्यज (चाण्डाल) मदोन्मत्त्, गुरु-तुल्य श्रेष्ठ पुरुषोंकं वेरी, स्वामि-वंचक, सुब्धक, तथा ऋषि, स्त्री और बालकोंके घातक पुरुषोंकी संगतिको आत्म-हित चाहनेवाला बुद्धिमान पुरुष छोड़े ॥१००-१०१॥

१. विकि काई जिणिपट्ठी रिव-ईसरिद्दि विष्हुवामभुवा । सक्वत्य असुह वंडी बंभाणं चडितिंस चयह ॥१४१॥ अरिहंतिदिट्टि दाहिण हरपृट्टी वामएसु कल्लाणं । विवरीए बहुदुवर्खं परं न भवांतरे दोसो ॥४३॥ (वास्तुसार, गृहप्रकरण)

दुःसं वेबकुकासन्ते गृहे हानिश्वतुः १वे । वृतंगत्तगृहाम्यासे स्यातां सुतवनक्षयौ ॥१०२ सर्जू री-वाडिमी-रम्भा-ककंन्यू-बीजपूरकाः । उत्पद्धन्ते गृहे यत्र तन्निकृत्तन्ति मूकतः ॥१०३ प्रकाद रोगोवयं विद्यादश्यात् सदा भयम् । नृपपीडा वटाद् गेहे नेत्रव्याविमृंदुम्बरात् ॥१०४ स्वमीनाशकरः सीरी कष्टकी शत्रृभयत्रवा । वपत्यच्नः फकी तस्मावेषां काष्ठमि त्यजेत् ॥१०५ कदिबद्वे पुरीमाने वटः इलाध्य उदुम्बरः । दक्षिणे पश्चिमेञ्जवत्थो वामे प्लक्षस्तथोत्तरे ॥१०६

अय शिष्याययोषक्रमः--

गुरः सोमदत्र सौम्यदत्र भेष्ठोऽनिष्टौ कुजासितौ । विद्यारम्मे बुषः प्रोक्तो मध्यमौ मृगुभास्करौ ॥१०७

पूर्वात्रयं जुतिहुन्हं विद्यादौ मूलमहिबनी । हस्तः शतभिषक् स्वातिविचत्रा च मृगपञ्चकम् ॥१०८

अजुद्धः शास्त्रममंत्रो ह्यनालस्यो मदोज्जितः। हस्तसिद्धस्तथा बाग्नो कसाचार्यो मतः सताम् ॥१०९

पितृभ्यामीहशस्यैव कलाचार्यस्य बालकः । बत्सरात्पञ्चमादूर्ध्वमर्पणीयः कृतोत्सवम् ॥११० इष्टानामप्यपत्यानां वरं भवतु मूर्खता । नास्तिकाद् बुष्टचेष्टाश्च न च विद्यागुरोनं तु ॥१११

देव-कुलके समीप घरके होने पर दुःख होता है, चतुष्पथों (चौराहों) में घरके होने पर अर्थ-हानि होती है, धूर्ल और मदिरासे उन्मत्त रहनेवाले पुरुषोंके घरके समीप घर होने पर पुत्र और घनका क्षय होता है।।१०२॥ जिस घरमें खजूर, अनार, केला, वेरी, और विजोरे उत्पन्न होते हैं, वे वृक्ष घरका मूलसे विनाश कर देते हैं।।१०३॥ घरमें प्लक्ष (पिलखन) के वृक्षसे रोगोंकी उत्पत्ति होती है, पीपलके वृक्षसे सदा मय रहता है, वट वृक्षसे राजा-जिनत पीड़ा होती है और उत्पत्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए।।१०४॥ घरमें क्षीरी (दूधवाले) वृक्ष लक्ष्मीका नाश करते हैं, कंटकवाला वृक्ष शत्रुका भय प्रदान करते हैं और फली (प्रियंगु) वृक्ष पुत्र-घातक होता है, इसलिए इन वृक्षोंके काष्ठ तकको भी छोड़ देना चाहिए।।१०५॥ कोई-कोई विद्वान् कहते हैं कि वट वृक्ष घरके पूर्व भागमें दक्षिण-भागमें उदुम्बर वृक्ष, पश्चिम भागमें पीपल और उत्तर भागमें प्लक्ष वृक्ष प्रशंसनीय होता है।।१०६॥

अब शिष्योंको ज्ञान-प्रदान करनेका क्रम कहते हैं—शिष्योंको विद्या पढ़ानेके प्रारम्भमें गुरु और सोमवार सौम्य और श्रेष्ठ हैं, मंगल और शनिवार अनिष्टकारक हैं, शुक्र और रिववार मध्यम हैं। विद्यानोंने विद्याके आरम्भमें बुधवार उत्तम कहा है।।१०७।। विद्यारम्भमें तीनों पूर्वाएँ, श्रुतिद्वन्द्व (श्रवण-धनिष्ठा) मूल, अधिवनी, हस्त, शतिभषा, स्वाति, चित्रा और मृगपंचक (मृगिशर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आर्क्ष्ण) ये नक्षत्र उत्तम होते है।।१०८।।

अब पढ़ानेवाले बाचार्यका स्वरूप कहते हैं—जो क्रोधी न हो, शास्त्रोंके मर्मका ज्ञाता हो, आलस्य-रहित हो, मद-अहंकारसे विमुक्त हो, हस्तसिद्ध हो और उत्तम वाणीवाला हो, ऐसा कलाचार्य सज्जनों द्वारा श्रष्ठ माना गया है ॥१०९॥ माता-पिता पाँच वर्षसे कपर होनेपर उत्सव करके अपना बालक उपर्युक्त प्रकारके कलाचार्यको विद्या पढ़ानेके लिए समर्पण करें ॥११०॥ अपने इष्ट भी पुत्रोंका मूर्ख रहना उत्तम है, किन्तु नास्तिक और दुष्ट चेष्टावाले विद्यागुरुसे विश्वयापितया किन्तया नास्तिक्याविद्वविता । स्वर्णेनापि हि कि तेन कर्णेक्कें करोति यत् १११२ बाचार्यो मधुरैर्वाक्यैः साभित्रायावलोकनैः । क्षित्यं क्षित्रव्यक्तिकंज्वं कुर्याद् बन्धनताड्नैः ॥११३ मस्तके हृवये वापि प्राज्ञक्कात्रं न ताडयेत् । बचोभागे करीरस्य पुनः किञ्चिष्य क्षित्रयेत् ॥११४

> कृतज्ञाः शुक्रयः प्राप्तकल्पा द्रोहविवर्जिताः । गुक्तमस्त्र्यक्तज्ञाञ्चास्य पाठचाः शिष्या विवेकिनः ॥११५

मधुराहारिणा प्रायो बहायतविधायिना । वयादानाविद्योलेन कौतुकालोकविजना ॥११६ कपर्वप्रमुख-कीडा-विनोवपरिहारिणा । विनीतेन च विष्येण सुपठितथ्यमन्वहम् ॥११७॥ गुग्मम् । गुरुष्विवनयो घमें विद्वेषः स्वणुणैमंदः । गुणिषु द्वेष इत्येताः कालकूटच्छटाः स्फुटाः ॥११८ कलाचार्यस्य वाऽजलं पाठको हितसावरेत् । निःशेषमपि चामुष्मे लब्धं चैव निवेवयेत् ॥११९ गुरोः सनगरप्रामां वदाति यवि मेविनीम् । तदापि न भवत्येव कथव्चिवनृणः पुमान् ॥१२० उपाध्यायमुपातीत तवनुद्धतवेषभृत् । विना पूज्यपदं पूज्यं नाम नैव सुघोवंवेत् ॥१२१ वात्मनश्च गुरोइचैव भार्यायाः कृपणस्य च । कीयते वित्तमायुरच मूलनामानुकोतंनात् ॥१२२ चतुवंशी-कृहराकाऽष्टमीषु न पठेन्तरः । सूतकेऽपि तथा राष्टु-प्रहणे चन्द्र-सूर्ययोः ॥१२३

पढ़ाना अच्छा नहीं है।।१११॥ उस पढ़ाई गई विद्यासे क्या लाभ है जो कि नास्तिकता आदि दोषोंसे दूषित हो। उस सुवर्णके पहिरनेसे क्या लाभ है जो कानको छिन्न-भिन्न करता है।।११२॥

आचार्यं मधुर वाक्योंके द्वारा उत्तम अभिप्राययुक्त अवलोकनोंसे तथा समयोजित बन्धन और ताड़नसे शिष्यको शिक्षा ग्रहण करनेमें लज्जा और झिझकसे रहित करे।।११३॥ बुद्धिमान् आचार्यं मस्तक पर और हृदयपर छात्रको नहीं मारे। किन्तु शरीरके अधोभागमें (आवश्यक होनेपर कभी) कुछ ताड़ना देवे।।११४॥

अब शिष्योंका स्वरूप कहते हैं—जो गुरु-कृत उपकारके माननेवाले हों, शौचधर्मयुक्त हों, पंडित-सहश बुद्धिमान हों, द्रोहसे रहित हों, शठतासे विमुक्त हों और विवेकी हों, ऐसे शिष्य गुरुजनोंको पढ़ाना चाहिए ॥११५॥ मधुर आहारी, प्रायः ब्रह्मचर्यत्रतका धारक, दया, दान आदि करनेके स्वभाववाला, नाटक कौतुक देखनेका त्यागी, कौंडी आदिसे क्रीड़ा-विनोदका परिहारी और विनीत शिष्यको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए ॥११६—११७॥ गुरुजनोंमें विनयभाव नहीं रखना, धर्ममें विद्वेषभाव रखना, अपने गुणोंका मद करना और गुणींजनोंपर द्वेष करना, ये सब कार्य विद्वा पढ़नेके इच्छुक शिष्यके लिए स्पष्ट रूपसे कालकूट विषकी छटाके समान दु:खदायक हैं ॥११८॥ पढ़नेवाले शिष्यको कलाचार्यके प्रति सदा ही हितकारक आचरण करना चाहिए। तथा विद्वाभ्यासके समय जो कुछ भी उसे प्राप्त हो, वह सम्पूर्ण ही गुरुके लिए समर्पण कर देना चाहिए।।११९॥ यदि कोई सभी नगरों और ग्रामोंके साथ सारी पृथ्वीको भी देता है, तो भी वह पुरुष किसी भी प्रकारसे गुरुके ऋणसे रहित नहीं होता है।।१२०॥

उद्धतता-रहित वेषका घारक शिष्य अपने उपाध्यायकी अली प्रकारसे उपासना करे। बुद्धिमान् शिष्यको पूज्यपद लगाये बिना पूज्य गुरुका नाम नहीं बोलना चाहिए॥१२१॥ अपना, गुरुका, पत्नीका और कृपण पुरुषका मूल नाम उच्चारण करनेसे धन और आयु क्षीण होती है।।१२२॥ चतुर्वशी, अमावस्या, पूर्णमासो और अष्टमीके दिन मनुष्यको नहीं पढ़ना चाहिए। तथा सूतकके समय और राहुके द्वारा चन्द्र-सूर्यके ग्रहण होनेके कालमें भी नहीं पढ़ना चाहिए।।१२३॥

तथोरकापात-निर्धातभूनिकम्पेषु गाँवते । पञ्चत्वं च प्रयातानां बन्धूनां प्रेतकर्मीण ॥१२४ सकासविद्यति भ्रष्टमिकनानेध्यसन्नियो ।

श्मद्वाने बासमान्त्रे च नाधीतारमित चाशुचौ ॥१२५॥ युग्मम् ।
नात्युक्त्रेनीतिनीचैद्रच तदेकाग्रमना सदा । माविच्छिन्नपदं चैव नास्पष्टं पाठकं पठेत् ॥१२६
धास्त्रानुरिक्तरारोग्यं विनयोग्धमबुद्धयः । बान्तराः पञ्च विक्रेया बन्यानां पाठहेतवे ॥१२७
सहाया भोजनं वास आचार्यः पुस्तकास्त्रचा । बमी बाह्या अपि क्रेया पञ्च पाण्डित्यहेतवः ॥१२८
संस्कृते प्राकृते चैव सौरसेने च मागने । पैशाचिकेऽपश्चंशे च लक्षं लक्षणमादरात् ॥१२९
कवित्यहेतुः साहित्यं तकों विक्रत्यकारणम् । बुद्धिवृद्धिकरी नोतिस्तस्मादम्यस्यते बुधैः ॥१३०
पाटीगोलकचक्राणां तयैव गृहबीजयोः । गणितं सर्वशास्त्रौघव्यापकं पठचतां सदा ॥१३१
धर्मशास्त्रभृतौ शद्यवल्लालसं यस्य मानसम् । परमार्थं स एवेह सम्यग् जानाति नापरः ॥१३२
क्योतिःशास्त्रं समीक्षेत त्रिस्कन्धं विहितादरः । गणितं संहिताहोरैते तत्स्कन्धत्रयं पुनः ॥१३३
प्रवृक्तिभेवजं व्याघि सात्स्यवेहं बलं वयः । कालं देशं तथा विह्नि विभवं प्रतिचारकम् ॥१३४

विजानन् सर्ववा सम्यक् फलवं शोकयोर्द्रयोः । अभ्यसेद् वैद्यकं धीमान् यशोधर्मार्यंसिद्धये ॥१३५॥ युग्मम् । काय-बाल-प्रहोध्वाञ्च-शल्य-बंब्दा-जरा-बुवेः । एतैरष्टभिरञ्जेदच वैद्यकं स्थातमष्टभा ॥१३६

इसी प्रकार उल्कापात, बज्जपात, भूमि-कम्प और मेघ-गर्जन होने पर, मरणको प्राप्त हुए बन्धु-जनोंके प्रेतकर्म करने पर, अकालमें बिजली चमकने पर, भ्रष्ट और मिलन पुरुषके तथा अपवित्र वस्तुके सान्निध्यमें, इमझानमें, दिनमें रात्रिके समान अन्धकार होने पर और अपनी शारीरिक अधुचि-दशामें भी नहीं पढ़ना चाहिए ॥१२४-१२५॥

न अति उच्च स्वरसे पढ़े, न अति मन्द स्वरसे पढ़े, किन्तु यथोचित मध्यम स्वरसे अध्य-यनमें एकाग्र मन होकर ही सदा पढ़ना चाहिए। विच्छिन्त पद-युक्त भी नहीं पढ़े और पाठको अस्पष्ट भी नहीं पढ़ना चाहिए॥१२६॥ शास्त्र-पठनमें अनुरक्ति, निरोगता. विनय, उद्यम और बुद्धि ये पाँच आन्तरिक कारण धन्य पुरुषोंके पाठके हेतु हैं॥१२७॥ सहायक पुरुष, भोजन, आवास, आचार्य और पुस्तक ये पाँच पाण्डित्यके बाह्य हेतु जानना चाहिए॥१२८॥

संस्कृत, प्राकृत, सौरसेनी, मागधी, पैशाची और अपभ्रंश भाषाके लक्षण (व्याकरण) शास्त्रको आदरसे पढ़नेका लक्ष रखना चाहिए ॥१२९॥ साहित्य कवित्वका हेतु है, तर्क शास्त्र विज्ञता प्राप्त करनेका कारण है और नीति बुद्धिकी वृद्धि करती है, इसलिए बुधजन इन तीनों विद्याओंका अभ्यास करते हैं ॥१३०॥ पाटो, गोलक और चक्रका, तथैव गृह और बीजका अध्ययन करे। तथा सर्वशास्त्र-समुदायमें व्यापक गणितको सदा ही पढ़ना चाहिए ॥१३१॥ जिस मनुष्यका चित्त सदा धर्म शास्त्रके सुननेमें लालसायुक्त रहता है, वह पुरुष ही इस लोकमें परमार्थ को जानता है, अन्य पुरुष परमार्थको नहीं जानते हैं ॥१३२॥

बादर-पूर्वक तीन स्कम्धवाले ज्योतिष शास्त्रको सम्यक् प्रकारसे पढ़े। पुनः उन तीनों स्कन्धोंका गणित संहिता और होराके साथ अध्ययन करे।।१३३।। इसी प्रकार बुद्धिमान् धर्म और अर्थकी सिद्धिके लिए दोनों लोकोंमें सम्यक् फल देनेवाले वैद्यक शास्त्रका प्रवृत्तिमेषज, व्याधि, वातादिकी समतावाला शरीर, वल, वय, (आयु) काल, देश, जठराग्नि, वैभव और प्रतिचारकको जानता हुआ अभ्यास करे।।१३४-१३५॥ काय, वाल, ग्रह, ऊर्ध्वाङ्ग, शस्य, दंध्द्रा, जरा और

जठरस्यानसं कायो बालो बालिबिकिस्सितम् । गृहो भूताविवित्रास कर्ध्वाङ्गमूर्ध्वकोधनम् ।।१३७ सत्यं स्रोहावि बंध्द्राहिर्जरापि च रसायनम् । वृषः पोषः शरीरस्य व्यास्याष्टाङ्गस्य स्रेशतः ।।१३८ चित्राक्षर-कस्राम्यासो स्रक्षणं च गजारवयोः । गवावीनां च विक्रेग्रं विद्वव्-गोष्ठं चिकीर्षुणा ।।१३९ सामुद्रिकस्य रत्नस्य स्वप्नस्य शकुनस्य च । नेथवाकोपदेशस्य सर्वाङ्गस्युरणस्य च ।।१४०

तथैव चाङ्गविद्यायाः शास्त्राणि निवित्तलान्यपि । शातव्यानि बुधैः सम्यक् वाञ्छद्भिष्टितमात्मनः ॥१४१॥ गृगमम् ।

शास्त्रं बात्सायनं श्रेयं न प्रकाश्यं यसस्ततः । श्रेयं भरतशास्त्रं च नाचार्यं वीमता पुनः ॥१४२ गुरोरितशयं शास्त्रा पिण्डसिद्धं तथास्मनः । क्रूरमन्त्रान् परित्यज्य प्राह्मो मन्त्रक्रमो हितः ॥१४३ सत्यामपि विवाकायां न भक्ष्यं स्थावरं विवम् । पाणिभ्यां पन्नगावींदच स्पृशेन्नैव जिजीविषुः ॥१४४ अथ जङ्गमविवविषये कालाकालविचारे क्रमः—

जाङ्गुरुयाः कुरुकुल्लायास्तोतलाया गरुग्मतः : विवार्तस्य जनस्यास्य कः परस्त्राणकरः परः ॥१४५ व्यविष्टाः कोपिता मत्ता क्षुधिताः पूर्ववैरिणः । बन्दशूका दशन्त्यम्यान् प्राणिनस्त्राणविज्ञतान् ॥१४६

वृष इन आठ अंगोंसे वैद्यकशास्त्र आठ प्रकारका प्रसिद्ध है ॥१३६॥ उदरकी अग्नि 'काय' कहलाती है, बालकोंकी चिकित्साको 'बाल' कहते हैं, भूत-प्रेतादिक द्वारा दिये जानेवाले कष्टको
'ग्रह' कहते हैं, ठथ्वंभागका शोधन 'ऊर्ध्वाङ्ग' कहलाता है, लोह आदिकी शलाकाओंसे चीर-फाड़
करना 'शल्य' कहलाता है, साँपके द्वारा काटनेको 'दंष्ट्रा' कहते हैं, रसायनको 'जरा' कहते हैं
और शरीरका पोषण वृष कहलाता है। यह वैद्यक शास्त्रके आठों अंगोंकी संक्षेपसे व्याख्या
है ॥१३७-१३८॥

विद्वानोंके साथ गोष्ठी करनेके इच्छुक पुरुषको चित्रमयी अक्षर लिखनेकी कलाका अभ्यास करना चाहिए, हस्ती और अञ्चके, तथा गाय-बैल आदिके लक्षण भी जानना चाहिए। ११३९॥ इसी प्रकार अपने सम्यक् हितको चाहनेवाले बुधजनोंको सामुद्रिकके, रत्नोंके, स्वप्नके, शकुनके, मेघमालाके उपदेशके, शरीरके सभी अंगोंक स्पुरणके, और अंगविद्याके सभी शास्त्रोंको भलीभाँति-से जानना चाहिए। १४०-१४१॥ काम-विषयक वात्सायनशास्त्र भी जानना चाहिए, किन्तु उसे दूसरोंके आगे प्रकाशित नहीं करना चाहिए। पुनः श्रीमान् पुरुषको संगीत-नाट्य-सम्बन्धी भरतशास्त्र भी जानना चाहिए, किन्तु उसे दूसरोंके सम्मुख आचरण नहीं करना चाहिए। १४२॥

गुरुके अतिशयको जानकर अपने शरीरकी सिद्धि अर्थात् उदरशुद्धि आदि वस्तिकर्मको भी जानना चाहिए, तथा उच्चाटन-मारण आदि करनेवाले क्रूर मंत्रोंको छोड़कर स्व-पर-हितकारी. उत्तम मंत्रोंका क्रम ग्रहण करना चाहिए।।१४३॥ विषको दूर करनेवाली विद्याको जाननेपर भी स्वयं स्थावर (शंखिया आदि पार्थिव) विष नहीं खाना चाहिए। तथा जीनेके इच्छुक वैद्यको सर्पं आदि विषेले जन्तुओंको हाथोंसे स्पर्श नहीं करना चाहिए।।१४४॥

अब जंगम (त्रस-प्राणिज) विषके विषयमें काल और अकालके विचारका क्रम कहा जाता है—जांगुलीके, कुरुकुल्लाके, तोतलाके और गाइड़ीके सिवाय अन्य कौन दूसरा पुरुष विषसे पीड़ित जीवकी रक्षा करनेवाला है ? कोई मी नह ै॥ १४५॥ दूसरेके द्वारा आदेश दिये गये, क्रोधको प्राप्त, उन्मत्त, भूखसे पीड़ित और पूर्वभवके वैरी सर्प अपनी रक्षा करनेसे रहित अन्य प्राणियोंके

ते वेबा वेबतास्तास्ते गुणका मन्त्रपाठकाः । बङ्गवा अपि ते बन्या ग्रैस्त्राणं प्राणिनां विवात् ॥१४७ विवासंस्याङ्गितः पूर्वं विमृद्धं कालकक्षणम् । अपरं तज्जीवितव्यस्य चिह्नं तवतु मन्त्रिणा ॥१४८ वारस्तिथि-भ-दिग्वंशा दूतो नर्माण दृष्टकः ।।स्थानं हं ।?) प्रवाराद्धाः कालाकालिवेवकाः ॥१४९ भौनभास्करमन्वानां दिने सन्ध्याद्वये तथा । सङ्क्रान्तिकाले बच्टे हि क्रीडन्ति तु सुरस्त्रियः ॥१५० पद्भमी विव्यक्ताप्टस्यौ नवमी च चतुवंशी । वमाचास्याप्यवद्या स्याद् वष्टानां मृतिहेतवः ॥१५१ मीनचापद्वये कुम्भवृषयोः कर्कटालयोः । कन्यामिथृनयोः सिहास्त्रिनो मृततुलाक्ययोः ॥१५२

एकान्तरा द्वितीयाद्या बग्धाः स्युस्तिययः क्रमात् । सति चन्त्रेऽमीषु बच्टानां अवेज्जीवितसंदायः ॥१५३

मूलाइलेबा मघा पूर्वात्रयं भरणिकादिवनी । कृतिकार्ता विशासा च रोहिणी बष्टमृत्युदा ॥१५४ नैऋत्याग्नेयिका याम्या विशक्तिको विवर्जयन् । अन्यविगम्यः समायातो बच्छो जीवस्य संशयः ॥१५५

स्वपयः-क्षोणितादश्रवत्वारो युगपद्यवि । एको वा क्षोफवत्सूक्ष्मो दग्न आवर्तसन्निभः ॥१५६ वंशः काकपदाकारो रक्तवाही सगर्तकः । रेबः इयामलः शुष्कः प्राणसंहारकारकः ॥१५७

डसते (काटते) हैं ॥१४६॥ किन्तु वे देव, वे देवता, वे गुणीजन, वे मंत्रके पाठी पुरुष और वे अंगके ज्ञाता मनुष्य धन्य हैं जो कि विषसे पीड़ित प्राणियोंकी रक्षा करते हैं ॥१४७॥

सर्व प्रथम सर्प-विषके दूर करनेवाले मंत्रज्ञ पुरुषको विषसे पीड़ित पुरुषके मृत्यु-कालके लक्षणोंका विचार करना चाहिए। तत्परचात उसके जीवितव्यके अन्य चिह्नोंका विचार करना चाहिए। १४८॥ पुनः मंत्रज्ञ पुरुषको सर्प के द्वारा काटे गये दिनका, तिथिका, नक्षत्रका, दिशाका, देशका, दूसका और मर्मस्थानका विचार करना चाहिए। क्योंकि ये तिथि वार आदिक काल और अकालके निवेदक (सूचक) होते हैं ॥१४९॥ मंगल, रिव और शनिवारके दिनमें, प्रातः और सायंकाल इन दोनों सन्ध्याओंमें, तथा संक्रान्ति-कालमें सौपके उसनेपर देवाङ्गनाएँ क्रीड़ा करती हैं, अर्थात् उक्त समयोंमें काटे हुए पुरुषको कोई भी नहीं बचा सकता है ॥१५०॥ पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, चतुदंशी और अमावस्या ये तिथियाँ अवस्य हैं, अर्थात् इन तिथियोंमें काटे गये पुरुषको बचाना मंत्रज्ञ पुरुषके वशमें नहीं है। ये तिथियाँ सर्प-दष्ट जीवोंके मृत्युकी कारण होती है ॥१५१॥

चापद्वय (मीन और वन) कुम्म, वृष, कर्कट, अज, कन्या-मिथुन, सिंह-अलि (वृश्चिक) और तुलानामवाली राशियों में एकान्तरित द्वितीया आदि तिथियों क्रमसे दग्ध (नेष्ट-अशुभ) होती हैं। इन तिथियों चन्द्रके होनेपर डसे गये जीवोंके जीनेमें संशय रहता है।।१५२-१५३॥

मूल, आक्लेषा, मघा, तीनों पूर्वाएँ, भरणी, अध्विनी, कृतिका, आर्द्रा, विशासा क्षीर रोहिणी ये नक्षत्र इसे गये प्राणीको मौतके देनेवाले होते हैं ॥१५४॥ नैऋत्य, आग्नेय और दक्षिण इन तीन दिशाओंको छोड़कर अन्य दिशाओंसे आये हुए सर्प-दक्ट जीवके जीवनका संशय है ॥१५५॥ अपने दूध और रक्तसे चार बिन्दु यदि एक साथ निकलते हैं, अथवा एक भी बिन्दु सूजनके साथ सूक्ष्मरूपसे निकलता है तो वह दश सावतंके सहश है ॥१५६॥

काटने का स्थान काक-पदके आकारवाला हो, रक्त-प्रवाहक हो, गर्त-सहित हो, रेखा काली

सञ्चरकीटिकास्पृष्ट इषुवेधीव बाहकृत् । कञ्चमान् सविवो क्षेयो वंशोऽन्यो निविधः पुनः ॥१५८ तैकाक्तो मुक्तकेश्वय सशस्त्रः प्रस्कलद्वयाः । अध्वीकृतकरद्वन्द्वो रोगप्रस्तो विहस्ततः ॥१५९ रासमं करमं नसमहिषं व्यक्षिकद्वयान् । वपद्वारसमायातः कन्विशीकश्वलेक्षणः ॥१६० एकवस्त्रो विवस्त्रश्व वृत्तस्थो वीर्णवीवरः । वाहनीविकृतः कृद्धो दूतो नूतनजन्मने ॥१६१ स्थिरो मबुरवाक् पुष्पोऽक्षतपाणिविद्या स्थितः । एक जातिवतो दूतो दूतो व्रविवव्ययः ॥१६२ विवयः शस्यते दूतः स्त्री स्त्रीणां तु गरो मृणाम् । एवं सर्वेषु कार्येषु वर्जनीयो विपर्ययः ॥१६३ वष्टस्य नाम प्रवसं गृह्यंस्तवनु मन्त्रिणः । वक्ति दूतो यमाहते वष्टोऽयमुख्यतामिति ॥१६४

दूतस्य यदि पादः स्याद्दक्षिणोऽग्रे स्थिरस्तदा । पुमान् वष्टोऽय वामे तु स्त्री बष्टेत्यपि निश्चयः ॥१६५ ज्ञानिनोऽग्रस्थितो दूतो यदञ्जं किमपि स्पृशेत् । तस्मिन्नञ्जेऽस्ति बंशोऽपि ज्ञानिना ज्ञेयमित्यपि ॥१६६

भीर शुष्क हो, तो ये चिह्न प्राण-संहारक होते है ॥१५ ॥ जहाँपर काटा गया है वह स्थान चलती हुई कीड़ियोंके स्पर्शके समान प्रतीत हो, अथवा बाण-वेधके समान दाह करनेवाला हो भीर खुजलाता हो तो उस दंशको विषयुक्त जानना चाहिए। इससे भिन्न दंशको निविष जानना चाहिए। इससे भिन्न दंशको निविष जानना चाहिए।।१५८॥

सपं-दण्ट पुरुषका दूत (समाचार लानेवाला पुरुष) तेलसे लिस शरीर हो, विखरे केशवाला हो, शस्त्र-युक्त हो, स्खलित वचन बोलनेवाला हो, दोनों हाथोंको ऊपर किये हुए हो, रोग-प्रस्त हो, हाथमें दण्ड आदि लिए हो, गर्दभ, ऊँट या मद-मक्त भैंसे पर चढ़ा हुआ और घरके पिछले द्वारसे आया हो, कन्दिशीक ( सर्व दिशाओंको देख रहा ) हो, चंचल नेत्र हो, एक वस्त्रधारी हो अथवा वस्त्र-रहित हो, वृक्तस्य ( व्यापार-चर्चामें संलग्न ) हो, जीणं-शीणं वस्त्र पहिने हो, वाहनी-विकृत हो, (विकृत टूटी-फूटी गाड़ीपर बैठकर आया हो, अथवा जिसके शरीरकी वाहिनी ( शिराएँ ) उमरी हुई हों ) और क्रोध युक्त हो, तो ऐसा दूत सर्प-दण्ट पुरुषके नवीन जन्मके ब्लिए सूचक है अर्थात् वह सर्प-दण्ट पुरुष मर जायगा ॥१५९-१६१॥

यदि सर्प-दब्ट पुरुषका दूत स्थिर चित्त हो, मघुर बचन बोलनेवाला हो, पुष्प या अक्षत हाथमें लिये हुए हो, दिशामें अकस्थित हो, एक जातिके व्रतवाला हो, (वर्णके या बैद्यके समान ध्यवसायी हो) तो वह दूत सर्प-दब्ट पुरुषकी व्यथाको दूर करनेका सूचक है ॥१६२॥ विषम दूत प्रशंसनीय होता है अर्थान् सर्प-दब्ट पुरुषोंका दूत स्त्री और स्त्रियोंका दूत मनुष्य अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार सर्व कार्योंमें विपर्यय वर्जनीय है ॥१६३॥

सपं-दण्ट पुष्तका नाम पहिले और मंत्रज्ञ पुरुषका नाम उसके पीछे लेता हुआ दूत यदि बोलता है तो 'यमराजके द्वारा बुलाये जाने पर यह अमुक व्यक्ति इसा गया है' ऐसा कहना चाहिए ॥ दूतका यदि दक्षिण पाद आगे और स्थिर हो तो 'पुरुष इसा गया है' ऐसा निश्चय करना चाहिये'। यदि दूतका वाम पाद आगे और अस्थिर हो तो स्त्री इसी गई है, ऐसा भी निश्चय करना चाहिए ॥१६५॥ मंत्र-ज्ञाता पुरुषके आगे स्थित दूत जिस अंगका कुछ भी स्पर्श करे तो 'उस अंगमें इसा है' ऐसा भी ज्ञानी पुरुषको जानना चाहिए ॥१६६॥ अग्रस्थे यहा दूते वामा बहुति नासिका। मुलाग्निका तहा वेश्या दृष्टस्य गदहारिणा ॥१६७ वामायामिण नासायां यदि वायोः प्रवेशने। दूतः समागतः वस्य तदा नैवान्यथा पुनः ॥१६८ दूतोक्तवर्णसङ्ख्याङ्को दिगुणो भाजयेत् त्रिका। ब्रह्मेकः शेषतां याति तच्छुभं नान्यया पुनः ॥१६९ दूते विगान्नित जीवत्यहिष्ट्यो विदिस्तु न । प्रश्नेऽप्यन्तवंहृष्ट्ययो सति दूते न तत्कृतः ॥१७० प्रदर्ने हृत्वा मुलं दूतो वसे स्वं मिक्तनं यदि । तदा द्यावरो मुक्तो विपर्यासे मृतस्तु सः ॥१७१ दूतस्य वदनं रात्रो यदि सम्यग् न हृत्यते । तदा स्वत्मिन् मुलं ह्रेयं मन्त्रिणा मिक्तनाविकम् ॥१७२ कण्ठे वक्षस्थले लिङ्को सस्तके (नाभिके) गुवे । नासापुढे भूवोच्ठे (व योनौ व) स्तनहृये ॥१७३ पाणिपावतले सन्धौ स्कन्धे कर्णेऽलिके हृशोः । केशान्ते कक्षयोवंष्टो हृष्टोऽन्तकपुरीजनैः ॥१७४ मुट्यन्ति मूर्वजा येवां वष्टमध्येऽच वा लवः । कच्छपहो वपुःशीतं हिक्काक्षमकपोलता ॥१७५ भूमिर्मोहोऽङ्कसावक्च शक्ति-रव्योरवीक्षणम् । गात्राणां कम्पनं भङ्को वृशो रक्ते सनिव्रता ॥१७६ काला विरूक्तता पाण्ड्रक्तं वाक्सानुनासिका । विपरीताय बीक्षा च जूम्मा छायासुरङ्किता ॥१७७

जब दूत आकर मंत्रज्ञाता पुरुषके आगे बैठे, उस समय यदि मंत्रज्ञकी वाम नासिका बहुती हो, तब रोगका प्रतीकार करनेवाले पुरुषको सर्प-दध्ट पुरुषकी मुखाशिका (सर्प-दध्ट पुरुष जी जायगा, ऐसा आशा-भरा वचन कहना चाहिए।।१६७।। यदि वाम भी नासिकामें वायुके प्रवेश करनेके समय जिसका दूत आया हो, तब भी अन्यथा नहीं होगा, अर्थात् बच जायेगा ऐसा जान लेना चाहिए।।१६८॥

दूतके द्वारा कहे गये वर्णोंको संख्याके अंकोंको दूना कर तीनसे भाग देनेपर यदि एक शेष रहता है, तो शुभ है, अर्थात् सर्प-दष्ट पुरुष जी जायेगा। अन्यथा नहीं ।।१६९।। दूतके आकर दिशाके आश्र्यसे बँठने पर सर्प-दष्ट पुरुष जीवित रहता है, किन्तु विदिशाओं में बँठने पर जीवित नहीं रहता है। दूतके प्रदन करने पर और भीतरकी ओर वायुके बहन पर भी जीवित नहीं रहता है।।१७०।। प्रश्न करके यदि दूत अपने मुखको मिलन रखता है, तब सर्प-दष्ट पुरुष आदर योग्य है। इससे विपरीत दशामें वह सर्प-दष्ट पुरुष मर गया, या मर जायगा, ऐसा जानना चाहिए।।१७१।।

यदि रात्रिमें दूतका मुख अच्छी तरहसे नहीं दिखता हो तो मंत्रज्ञाता पुरुषको अपने घारीरमें मुखकी मिलनता आदिको जानना चाहिए।।१७२॥ यदि सपने कण्ठमें, वक्षःस्थलमें, िलगमें, मस्तकपर,(नाभिमें) गुदामें, नासा-पुटमें, भौंहपर, ओठपर, (योनिमें) दोनों स्तनोंपर, हस्त और पादके तलभागमें, सिन्धमें, कन्धेपर, कानमें, दोनों आंखोंकी पलकपर, केशान्तमें (मस्तकमें) और दोनों आंखोंमें काटा है तो वह व्यक्ति यमपुरीके जनों-द्वारा देखा गया है, अर्थात् मर जायगा, ऐसा जानना चाहिए।।१७३-१७४॥

साँपके काटनेपर जिनके शिरके केश टूटने लगते हैं, अधवा डसे स्थानके बाल टूटते हैं, कण्ठमह हो अर्थात् बोलना बन्द हो जाय, शरीर ठंडा हो जाय, हिचकी लेनेमें अक्षम हो जाये, या हिचकी लेनेमें कपोलमें गह्वर हो जावें, चक्कर आने लग जावें, मूच्छी आ जावे, अंग-शैथिल्य हो, रात्रिमें चन्द्र और दिनमें सूर्य न दिखे, शरीरमें कम्पन होने लगे, या अंगोंका मंग होने लगे, नेत्र लाल हो जावें, निद्रा आने लगे, लाला (मुख-लार) में रूखापन आ जाये, मुख पांडु या रक्त वर्णका हो जावें, बचनोंका बोलना नासिकाके स्वरके अनुसार होने लगे, देखना विपरील होने

छेदे आवो न रक्तस्य न रेखा यष्टिताढने । नायस्तात्कुखयोः स्यन्दोऽवर्शनं वर्शनकेऽपि च ॥१७८ वशनकारवारितं सुव्यक्तं वर्णास्पष्टता । निःश्वासस्य च श्रीतत्वं कम्बराऽप्यतिअङ्गुरा ॥१७९ शोणिते पयित न्यस्ते विस्तारस्तैलविन्दुवत् । बोष्ठसम्पृटयोमुं द्वाभेदो मेलितयोरिप ॥१८० जिह्वाविलोकनं नेव न नासाप्रनिरीक्षणम् । आत्मीयो विषयः किष्वविन्द्रियाणां न गोचरः ॥१८१ मुखे श्वासो न नासाया विकासो नेत्रवक्षसोः । चन्द्रे सूर्यंश्वमः सूर्यं चन्द्रोऽयमिति च श्वमः ॥१८२ कक्षायां रसनायां च अवणद्वितयेऽपि च । घ्वाइक्षपाद्योपमं नीलं यवि वोत्पद्यते स्कुटम् ॥१८३ वर्षणे सिलले वापि स्वमुखस्यानिरीक्षणम् । न हशोः पुत्रिका स्पष्टा पुरस्थैरवलोक्यते ॥१८४ शोफः कुक्षोनंखानां च मालिन्यं सहसा तथा । स्वेदः शूलं गले अक्ष्यप्रवेध्यो न मनागपि ॥१८५ न कम्यः पुलको बन्तघर्षश्वमायरपीढनम् । सीत्कारस्तापज्वता कूलनं च मुहुर्मुहुः ॥१८६ नेत्रयोः शुक्लयोरिह्न रक्तयोः सायमेव हि । नीलयोनिश्चि मृत्युः स्यात्तस्य वष्टस्य निध्यतम् ॥१८७ वष्टस्य वेहे शीताम्बुधारासिक्ते भवेद्यवि । रोसाञ्चः कम्यनाद्यं वा तदा वष्टाऽनुगृह्यते ॥१८७ यस्य पाणिनसासक्तमांसेऽन्यनसपीढिते । जायते वेदना तस्य नान्तको मजतेऽन्तके ॥१९० इष्टिका-चितिवलमीकाद्विभक्ते च सरित्रदे । वृक्षकुक्षे श्वानाते च जीर्णे शालागृहासरे ॥१९० इष्टिका-चितिवलमीकाद्विभक्ते च सरित्रदे । वृक्षकुक्षे श्वानाते च जीर्णे शालागृहासरे ॥१९०

लगे, जँभाई आने लगे, छाया प्राणोंका अंग बन गई हो, शरीरके छेदनेपर रक्त-लाव न हो, लकड़ीसे मारनेपर रेखा न पड़े, स्तनोंके नीचे स्पन्दन न हो, देखनेपर भी स्पष्ट न दिखे, साँपके दाँतोंका आकार स्पष्ट दिखने लगे, निःश्वासमें शीतलता आने लगे, कन्धरा भी अधिक भंगुर (टेड़ी) हो जावे, रक्तके पानीमें डालनेपर तेलकी बूँदके समान वह फैलने लगे, ओष्ठ-सम्पुटके मिलानेपर भी मुद्रा-भेद हो अर्थात् वे खुल जावें, जीभको न देख सके, नासिकाका अग्रभाग भी न दिखे; इन्द्रियोंका अपना कोई भी विषय गोचर (प्रतीत) न हो, मुखमें श्वास प्रतीत हो, किन्तु नासिकाकी प्रतीत न हो, नेत्रोंका और वक्षः स्थलका विकास हो, चन्द्रमें सूर्यंका भ्रम हो और सूर्यंमें यह चन्द्र है, ऐसा भ्रम होने लगे, कांखमें, जीभमें और दोनोंमें भी काकके पाद-समान नीलापन यदि स्पष्टकपेस उत्पन्न हो जाये, दर्पणमें अथवा पानीमें देखनेपर भी अपना मुख न दिखे, नेत्रोंकी पुतलियां सामने बैठे हुए पुरुषोंको स्पष्ट न दिखे, कुक्षिमें शोफ ( सूजन ), आजावे, नखोंमें सहसा मिलनता आजावे, प्रस्वेद-शूल हो जावे, गलेमें खानेयोग्य वस्तुका जरा-सा भी प्रवेश न हो सके, शरीरमें न कम्पन हो, न रोमांच हो, न दन्तघर्षण हो, न अघर-पीड़न हो, सीत्कार, ताप-जड़ता, वार-वार कूजन होने लगे, शुक्ल नेत्रोंमें दिनके समय रक्तपना, सार्यकालमें और रात्रिमें नोलपना आजावे, तो उस सर्प-दष्ट पुरुषकी मृत्यु होगी, ऐसा निश्चित है। १७५-१८७।।

सपं-दष्ट पुरुषके देहमें शीतल जलकी बाराके सिंचन करनेपर यदि रोमांच या कम्पनादि हो तो उस दष्ट पुरुषका अनुप्रह किया जा सकता है ॥१८८॥ जो सपं-दष्ट पुरुष हाथके नखोंसे छोड़े गये जल-विन्दुओंसे आधात किये जानेपर अपने नेत्रोंको बन्द कर लेता है, उसपर यमराज उद्यम-शील है, अर्थात् वह बचाया नहीं जा सकता ॥१८९॥ जिस सपं-दष्ट व्यक्तिके हाथके नखसे संलग्न मांसमें अन्य नखसे पीड़ित करनेपर यदि बेदना होती है तो यमराज उसके समीप नहीं आसकता है ॥१९०॥ ईटोंके ढेरमें चैत्यस्थानमें और बांभीसे विभक्त नदी-तटपर, वृक्ष-कुञ्जमें, इमशानमें, जीणशालामें, जीणघरके भीतर, पत्थरोंके संचयवाले स्थानपर, दिच्य देवताके आयतन मठन पाषाणसम्भये विष्यवेवतायसनाविके । स्थानेट्वेतेषु यो वच्टो यमस्सस्मिन् वृद्धोद्यमः ॥१९२ विषयेवावषुद्धचर्यं नेयो नागोवयः पुरा । बन्नासिक्वभेदः सन्निविधीकुरते कवम् ॥१९३ रिवारे द्विकोऽनन्तो नागः पद्यसिरा सितः । वायवीयिक्वो यामार्थमात्रमुवयी भवेत् ॥१९४ वासुकी सोमवारे तु क्षत्रियः शुभविषहः । नीलोत्पलाञ्च ब्राग्नेयगरलोऽभ्युवयं बजेत् ॥१९५ भवत्यम्युवयो भौमे तक्षको विश्वरक्षकः । बास्ते पाणिवविष्यो वैश्वयः (स ख) स्वित्तिकलाञ्चनः ॥१९६ वृत्रे लक्ष्योवयः शृद्धः कर्कटो जनसिन्नभः । स वार्णविष्यो रेखात्रितयाञ्चित्तमूर्तिमान् ॥१९७ पुरुवारोवयो पद्यः स्वर्णवर्णसमग्रुतिः । शृद्धो महेन्द्रगरलः पद्धावन्तः सिवन्दुकः ॥९८१ शृक्षवारोवितो वैश्यो महापद्यो धनक्छितः । लक्षिताङ्गित्तिमुले विषये ॥१९९ वर्ते शङ्कः शनौ शक्तिमुवेतुमरुणारणः । कत्रियो गरमाम्नेयं विश्वद्रेखां सितां गले ॥२०० राष्ट्रः स्यात्कृतिका श्वेतो वायवीयिववो द्वितः । सर्ववारेषु यामार्थं सिल्वस्त्रयोदयो मतः ॥२०१ वर्तिकामियं वेला स्थाता विषवतो किल । तदावौ विषयन्त्रयं माहेन्द्रं मध्यमं पुनः ॥२०२ वार्क्व पश्चिमे भागे तवाद्यमित्वुःखवम् । कष्टसाध्यं परं साध्यं भवेत्यरतरं पुनः ॥२०३ विष्वं साध्यमिति नातिमिति वेन्नैव नश्यति । तदा परोज्ञो विश्वयस्तस्य स्थितिभीतिनिश्चयम् ॥२०४ विष्वं साध्यमिति नातिमिति वेन्नैव नश्यति । तदा परोज्ञो विश्वयस्तस्य स्थितिभीतिनिश्चयम् ॥२०४

मन्दिरादिकमें, इतने स्थानोंमें सर्पंके द्वारा जो पुरुष इसा गया है, यमराज उसपर हढ़तासे उद्यम-शील है, ऐसा जानना चाहिए॥१९१-१९२॥

विषोंके भेद जाननेके लिए पहिले नागोंका उदय जानना चाहिए। क्योंकि विषोंके भेदों को नहीं जानने वाला गारुड़ी सपं-दच्ट पुरुषको विष-रहित कैसे कर सकता है ? अर्थात् नहीं कर सकता ।।१९३।। रविवारके दिन द्विज-वर्णी शिरपर कमल चिह्नवाला श्वेत अनन्त नाग वायवीय विषवाला होता है, वह इसनेके अर्धप्रहरमात्र में उदयको प्राप्त हो जाता है ॥१९४॥ सोमवारके दिन क्षत्रिय-वर्णवाला, शुभ शरीरी नीलकमल जैसे अंगका धारक और आग्नेय विषका धारक बासुकी सर्प अभ्युदयको प्राप्त होता है, अर्थात् इसनेके लिए उद्यत होता है ॥१९५॥ मंगलवारके दिन विश्व-रक्षक, पार्थिव विषवाला, वैश्यवर्णी, स्वस्तिक चिह्नका चारक तक्षक सर्प इसनेके लिए अम्पुदयशील होता है।।१९६॥ बुधवारके दिन शूद्रवर्णवाला, सामान्य जनके सहश वारुण विषका धारक, तीन रेखाओंसे चिह्नित मूर्त्तिका धारक कर्कटसपं उदयको प्राप्त होता है ॥१९७॥ गुरुवार के दिन उदयको प्राप्त होनेवाला सुवर्ण वर्णके समान कान्तिका घारक, शूदवर्णी, माहेन्द्र विषवाला, बिन्दु-सहित पांच चन्द्र-धारक पर्य सर्प इसनेको उद्यत होता है ॥१९८॥ शुक्रवारके दिन उदित विषवाला, वैश्यवर्णी, मेघ जैसी छविका धारक, त्रिशूल चिह्नसे लक्षित शरीरवाला और अरुण विषका धारण करने वाला महापद्म सर्प इसनेको उद्यत होता है ॥१९९॥ शनिवारके दिन अरुण वर्ण वाला, क्षत्रियवर्णी, गलेमें स्वेत रेखाका धारक आग्नेय विषवाला शंख सर्प काटनेकी शक्तिके उदयको धारण करता है।।२००॥ कुलिक जातीय व्वेत वर्णवाला, वायवीय विषका धारक, द्विषवणीं राहु सर्प सभी दिनोंमें अर्घ प्रहरमें और दिन-रातकी सन्धिक समय काटनेके लिए विषके उदयवाला माना गया है ॥२०१॥ निरुचयसे दिन-रातकी यह वेला विषवाली प्रसिद्ध है। उसके आदिमें विष अज्ञेय है। किन्तु माहेन्द्र विष मध्यम होता है।।२०२॥ वारुण विष दिनके अन्तिम भागमें उदयशील होता है, उसका आदा समय अति दु:खदायी है, उससे परवर्ती भाग कृष्ट साध्य है और उससे भी परवर्तीभाग साध्य है।।२०३।। यह विष साध्य है, ऐसा ज्ञात हो जावे, फिर भी

रितरोहिण्यमावास्याश्चेद् द्वौ यामी तवा विषम् । चन्त्रेऽक्लेबाष्टभोयोगे चनुर्वामावचौ विषः ॥२०५ भौमे यमश्च नवमी यामान् वट् सततं विषम् ॥•बुधे चनुर्वी राधायां विद्याद्यामाण्टकं विषम् ॥२०६ पुरौ च प्रतिपञ्ज्येष्ठा चोडक्षप्रहरान् विषम् ॥ कैक्षिकविष्यपरात्तोऽयं तिषिवारकंतो मतः ॥२०७ धनिवार्द्याचनुर्वदेयोः स्वविनान्तं महाविषम् ॥ कैक्षिकतिष्यरात्तोऽयं तिषिवारकंतो मतः ॥२०८

प्रकारान्तरमाह--

यमार्थमाश्चमन्तं च बुर्वारस्याह्मि निष्टयपि । तत्तस्वष्ठक्षेचं स्यान्निक्षि तत्पञ्चमस्य तु ॥२०९ सूर्यावी वर्तयित्वा चट् शुक्रसोमगुरोविने । विवर्ते पञ्चम आवृत्यं शुभं क्षत्रौ तु रात्रके ॥२१० एकाक्षरेण वारनाम । वारैर्यचासङ्ख्यं नागप्रहरकाः ।

नागर्द्धयामकाइचैते तेषु काले भवेच्छनौ । अवरासो भवेज्जीवे होयं युक्त्याऽनयासयम् ॥२११

यदि वह विष नष्ट नहीं होता है, तब उससे आगे उस विषको स्थिति भीतिप्रद ऐसा निश्चित जानना चाहिए॥२०४॥

यदि रिववारके दिन रोहिणी नक्षत्र और अमावस्या तिथि हो, तब विष दो प्रहर तक रहता हैं। सोमवारके दिन आक्लेषानक्षत्र और अष्टमीके योगमें विष चार प्रहरकी सीमामें रहता है। १०५॥ मंगलवारके दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और नवमी तिथिके योगमें लगातार छह प्रहर तक विष रहता है। बुधवारके दिन चतुर्थी और अनुराधा नक्षत्रमें विष आठ प्रहर तक जानना चाहिए॥२०६॥ गुरुवारके दिन प्रतिपदा और ज्येष्ठा नक्षत्रके योगमें विष सोलह पहर तक रहता है। कितने ही विद्वानोंने तिथि, वार और नक्षत्रसे भिन्न अन्यके अधीन यह योग माना है।।२०७। शनिवारके दिन आर्द्रा नक्षत्र और चतुर्दशीके योगमें महाविष अपने दिनके अन्त तक रहता है। कितने हो विद्वानोंने तिथि, वार और नक्षत्रसे भिन्न अन्यके अधीन यह योग माना है।।२०८॥

भावार्थ - कुछ आचार्योका मत है कि तिथि, वार, नक्षत्रके योगमें सपै-दंशका फल सामान्य होता है, क्योंकि मुहूर्त चिन्तामणिके नक्षत्र प्रकरणमें 'पित्रे समित्रे फणिदंशने मृतिः' अर्थात् यहाँ-पर केवल नक्षत्रमें ही सपैदंशका फल कहा है। किन्तु कतिपय नक्षत्रोंमें सपैदंश होनेपर तिथि-वारका योग नहीं होनेपर भी मृत्यु हो हो जाती है।

पहरके अर्ध आद्य और अन्तिम प्रहर तथा दुर्वार (मंगल, शिन, रिव) के दिन उनका छठा अंश रहे तब, तथा रात्रिमें जब पंचम अंश शेष रहे तब तक महाविषका प्रभाव रहता है ॥२०९॥ रिववारके दिन प्रारम्भसे पहिले शुक्र, रिव, सोम, शिन, गुरु, मंगल इस क्रमसे दिनका पर्याय होता हैं और रात्रिमें पंचम अर्थात् प्रथम प्रहर आनेपर सूर्य, वृहस्पति, चन्द्र, शुक्र, मंगल, शिन और बुधका पर्याय होता है अर्थात् इस क्रमसे दिन और रात्रिमें सर्प-दिन्द पुरुषपर विषका प्रभाव रहता है ॥२१०॥

यहाँ एकाक्षरसे वार-नाम लेना चाहिए। तथा वारोंसे यथासंख्य नागोंके पहर होते हैं। जिस समय जिस नागका वर्ष प्रहर होगा; उसी कालमें वह उसके लिए उद्यत होगा। ये उपर्युक्त नागोंके अर्थ प्रहर है, उन पहरोंके कालमें शनिवार हो और यदि सपं-दिष्ट पुरुष अन्य किसीके द्वारा आत्त या गृहीत न हो, तो जीवमें जीवन जानना चाहिए। इसी युक्तिसें आत्त-अनालको भी जानना चाहिए। १११।।

कालबच्टोऽपि सूर्यस्य विनेऽज्हाविद्यातिर्घटो । जीवस्पतो मृतो नो बेह्लितं कालमर्मवित् ॥२१२ विने कस्यापरासोऽपि स्वास्थ्याकृद् विश्वती घटो । परचादच्टादशघटीर्मोहो भवति निवित्रतः ॥२१३ सोमादीनां विनेध्वेवं वदाः काले परास्त्योः । कालस्य प्रथमा प्रशादपरासस्य च क्रमात् ॥२१४

> सोमस्य दिवसे कालावधौ घटघो बिनैः समाः । स्वास्थ्याय घोडश ततो मोहायाघ्टादशः स्फुटः ॥२१५

भौमस्य विवसे काळचटिका विश्वतिभंवेत् । चटिका द्वादश स्वास्थ्ये वर्षत्रशा मोहनाडिकाः ॥२१६ बुषस्य विवसे ज्ञेया घटचः काळस्य बोडश । स्वास्थ्यस्य घटिकाश्चाच्टी मोहे सार्द्धविनं ततः ॥२१७ बृहस्पतिविने काळघटिका द्वादश स्मृताः । चतल्रो घटिकाः स्वास्थ्येष्वह मोहोऽय वट् घटी ॥२१८

> शुक्रस्य विवसे कारूघटिका अष्ट निश्चितम् । घटचोऽच्टाविशतिः स्वास्थ्ये मोहो विनचतुष्टयम् ॥२१९

क्षानैश्चरिने कालघटिकानां चतुष्टयम् । घटघो जिनैः समा स्वास्थ्ये मोहे षट्सार्थका दिनाः ॥२२० कालोऽत्याखे क्षानेरत्य्या घटो जीवे परान्तकः । काल एवं भवेन्नित्यं सर्वप्रहरकान्तरे ॥२२१ नाभिवेशतस्थलो निर्वेग्धस्येव बह्मिना । दष्टस्य आयते स्कोटो क्षेयो नेतापरोऽन्तकः ॥२२२ पद्मः कष्टं तवस्पर्शी महापद्मः स्वसित्यलम् । शङ्को हसतिभूपादी युलको वामचेष्टितः ॥२२३

सूर्यंके कालमें (रविवारको) उसा हुआ व्यक्ति अट्ठाईस घड़ी जीवित रहता है। इसलिए यदि वह तब तक मरा न हो तो वह जी जाता है, ऐसा कालके जाननेवालोंका कहना है ॥२१२॥ सोम आदि किसी भी दिन इसनेपर भी बीस घड़ी अस्वस्थता करनेवाली होती है, पश्चात् अठारह घड़ी तक नियमसे मुच्छी रहती है।।२१३।। सोम आदि वारोंमें जिस-जिस नागके डसनेका जो काल बताया गया है, उस-उस कालमें पहिले और पीछे उक्त क्रम जानना चाहिए।।२१४।। सोमवारके दिन अपने कालके भीतर तीर्थंकर जिनोंके समान अर्थात् चौबीस घड़ी अस्वस्थता रहती है, पुनः सोलह घड़ी स्वस्थताके लिए कही गई है। तथा मुच्छिक लिए अठारह घड़ी काल होता है ॥२१५॥ मंगलवारकं दिन बीस घड़ी काल निश्चित है। तत्पश्चात् बारह घडी स्वस्थताके लिए तथा छत्तीस घड़ी मुच्छिकि लिए कही गई है ॥२१६॥ बुधके दिन सोलह घड़ी कालकी निश्चित हैं। स्वस्थताके लिए आठ घड़ी और मूच्छिकि लिए आधा दिन सहित एक अर्थात् डेढ़ दिन कहा गया है।।२१७।। गुरुवारके दिन बारह घड़ी काल कहा है। इसमेंसे चार घड़ी स्वस्थताके लिए, पून: छह घड़ी मोहके लिए कही गई हैं ॥२१८॥ शुक्रवारके दिन आठ घड़ी कालकी निश्चित हैं। अट्ठाईस घड़ी स्वस्थताके लिए निश्चित है और चार दिन मुच्छिक होते हैं ॥२१९॥ शनिवारके दिन चार घडी कालका प्रमाण है और स्वस्थताके लिए चौबीस घडी तथा मोहके साढ़े छह दिन कहे गये हैं ।।२२०।। शनिके दिन इसनेके तत्काल बादका समय जीवके लिए काल स्वरूप है, किन्तू शनिवारकी अन्तिम घड़ी जीवनमें सहायक है, इसके पश्चात यमराज उद्यत है। सभी दिनोंके सर्व प्रहारोंके अन्तरालमें काल ही सदा बलवान होता है।।२२१॥ सपंके काटनेके बाद नाभिदेशके तलभागमें अग्निसे जले हुएके समान स्फोट (फफोला) होता है। इसमें अन्तक (यमराज) ही परम नेता है ॥२२२॥ पद्मसर्पके द्वारा काटे जानेपर कण्ठमें स्फोट होता है। महापद्मके द्वारा डसे जानेपर व्यक्ति बार-बार दीर्घ व्वास लेता है। शंखके द्वारा काटे जानेपर व्यक्ति हँसता है, पूलकित होता है, भूमिपर लोटता है और विपरीत चेब्टा करता है ॥२२३॥

विषं वंद्रो द्विपञ्चाक्षनमातृ-वंद्र् ततोऽलिके । नेत्रयोवंदने नाडीव्वध धातुषु सप्तसु ॥२२४ रसस्यं कुदते कष्ट्र रस्तस्यं बाह्यतापकृत् । मासस्यं जनयेच्छवीं मेवस्यं हन्ति लोचने ॥२२५ वस्थिस्यं मर्मपोडां च मञ्जस्यं वाह्यान्नरम् । शुक्रस्थमानयेन्मृत्युं विषं धातुक्रमावहो ॥२२६ निराक्तुं विषं शक्यं पूर्वस्थाने चतुष्टये । वतः परमसाध्यं तु कव्दं कव्दतरं मृतिः ॥२२७ वाग्नेये स्याव् विषे तापो खडता बादणाधिके । प्रलापो बायबीये तु त्रिविधं विषलक्षणम् ॥२२८ निसीपे मारिचे चूर्णं हशो यदि पयः करत् । तदा जोवति वष्टः सन्नन्यथा तु न जीवति ॥२२९ पावाङ्गुष्ठपतस्पृष्टे गुल्फे जानुनि लिङ्गके । नाभौ हृदि कुचे कच्छे नासा-हग्-श्रृतिषु भ्रुवोः ॥२३० शक्ते पूर्विन क्रमात्तिव्हत्पीयूचस्य कलान्वहम् । शुक्ले प्रतिपदःपूर्वं कृत्ये पक्षे विपर्ययः ॥२३१ सुधाकलास्मरो जीवस्त्रयाणामेकवासिता । पुंसो दक्षिणभागे स्याद्वामे भागे तु योवितः ॥२३२ सुधानस्थानाद्विवस्थानं सप्ताहं ज्ञेयमन्वहम् । सुधा-विवस्थानमर्वो विषवृद्विकृत् ॥२३३

स्त्रियोऽप्यवश्यं बश्याः स्युः सुषास्थानविमर्वनात् । स्पृष्टा विशेषाद्वश्याय गुह्यप्राप्ता सुषाकला ॥२३४

जिसके शवसे विच्छू पैदा होते हैं ऐसी नागिनके काटनेपर विष दोनों नेत्रोंमें, मुखपर नाड़ियोंपर और सातों ही धातुओंपर बावन घड़ी तक रहता है।।२२४।। रसमें स्थित विष शरीरमें खुजली करता है, रक्तमें स्थित विष शरीरके बाहिरी भागपर ताप करता है, मांसमें स्थित विष वमन कराता है, मेदमें स्थित विष नेत्रोंका विनाश करता है।।२२५।। हड्डीपर स्थित विष मर्मस्थानपर पीड़ा करता है, मज्जामें स्थित विष अन्तर्दाह करता है और शुक्र (वीर्य) में स्थित विष मृत्युको लाता है। इस प्रकारसे अहो पाठको, शरीरकी सातों धातुओंपर विषका क्रम जानना चाहिए।।२२६।।

उक्त सात बातुरूप स्थानोंमंसे प्रारम्भके चार स्थानोंपर व्याप्त विषका निराकरण करना शक्य है। किन्तु अन्तिम तीन बातु-स्थानों पर व्याप्त विष कष्ट-साध्य, कष्टतर-साध्य और असाध्य है अर्थात् शुक्र-व्याप्त विषको दूर नहीं किया जा सकता। उसमें तो मरण निश्चित है।।२२७।। आग्नेय विषमें शरीरके भीतर ताप होता है, वारुण विषकी अधिकता होनेपर शरीरमें जड़ता या शून्यता आती है और वायवीय विषमें सप-दष्ट व्यक्ति प्रलाप करता है।।२२८।। सप-दष्ट पुरुषकी आँखोंमें मिर्चोंका चूर्ण डालने पर यदि पानी (आँसू) बहे, तो वह जी जाता है और यदि पानी न निकले तो वह नहीं जीता है।।२२९॥

पीछे मुड़ते पैरके अंगूठेमें, गुल्फ, जानु, लिंग, नाभि, हृदय, कुच, कण्ठ, नासा, नेत्र, कर्ण, भौंह, शंख और मस्तक पर शुक्ल पक्षमें प्रतिपदासे लेकर तिथि क्रमसे प्रतिदिन अमृतकी कला रहती है। कृष्ण पक्षमें इससे विपरीत अमृत कलाका निवास जानना चाहिए ॥२३०-२३१॥ सुघा-(अमृत) कला, स्मर (कामदेव) और जीव इन तीनोंका एक स्थान पर निवास होता है। इनका निवास पुरुषके दक्षिण भागमें और स्त्रीके वाम भागमें रहता है।।२३२॥ सुघा स्थानसे विषस्थान सात दिन (?) तक प्रतिदिन जानना चाहिए। सुघास्थानका मर्दन करने पर विषका विनाश होता है और विषस्थानका मर्दन करने पर विष की और अधिक वृद्धि होती है।।२३३॥ उक्त अमृत स्थानोंके मर्दनसे स्त्रियों भी अवश्य ही अपने वशमें हो जाती हैं। किन्तु गुह्यस्थानको प्राप्त अमृतकला यदि स्पर्श की जाती है तो स्त्रियाँ विशेष रूपसे अपने वशमें होती हैं।।२३४॥ इन सुघा-

सुमारमानेषु नैव स्यात्कालवं कोऽपि मृत्यवे । विषस्यानेषु वंशस्तु प्रशस्तोऽप्याशु मृत्यवे ॥२३५ सुमाकालस्थितान् प्रामान् व्यायन्नात्मनि मात्मना । निविषत्वं वयस्त्रममं कीर्ति माप्नोति वष्टकः ॥२३६

जिल्लायास्तासृतो योगावसृतश्वको तु यत् । विलिप्तस्तेन वंशः स्यान्निर्विवं क्षणमात्रतः ॥२३७ पुनर्नवायाः श्वेताया गृहीत्वा मूस्त्रमस्बुभिः । विष्टपानं प्रवातस्यं विवासंस्यास्तिताशनम् ॥२३८ कन्दः सुवर्शनायास्य जसैः विष्ट्वा निवीयते । अथवा तुस्तीभूस्तं निविवस्वविधित्सवा ॥२३९ जस्ते घृष्टैरगस्त्यस्य पत्रेनंस्ये कृते सति । राक्षसाविकवोषेण विषेण च प्रमुख्यते ॥२४०

स्थानों पर काल-दंश (भयंकर काले साँपका काटना) भी मृत्युके लिए नहीं होता है। किन्तु विष-स्थानों (मर्मस्थलों) पर प्रशस्त भी दंश (भद्र सर्पका काटना) शीध्र मृत्युके लिए होता है।।२३५॥

अमृत काल-स्थित प्राणोंको अपनी आत्मामें अपनी आत्माके द्वारा ध्यान करता हुआ सर्प-दण्ट व्यक्ति निविषताको वय (जीवन) की स्थिरताको, और कीर्तिको प्राप्त करता हैं ॥२३६॥ जिह्वाका तालुके साथ संयोग होने पर उससे जो अमृत झरता हैं, यदि उससे दंश स्थान विलिप्त हो जावे, तो व्यक्ति क्षणमात्रमें निविष हो जाता है ॥२३७॥

भावार्थ-इन दोनों क्लोकोंमेंसे प्रथम क्लोकके द्वारा आत्म-साधनाकी महत्तासे विषके दूर होनेका उपाय बताया गया है और दूसरे क्लोकसे द्वारा जिह्वा-तालु संयोगसे झरनेवाल रसके द्वारा विष दूर होनेका उपाय बताया गया है।

अब विष दूर करनेके बाह्य उपचारको बतलाते हैं-

रवेत पुननंवाके मूलभाग (जड़) को लेकर जलके साथ पीसकर पिलाना चाहिए। यह भौषिध सपं-विषसे पीड़ित व्यक्तिको पीड़ाका नाश करती है। १२३८॥ सुदर्शनाका कन्द जलके साथ पीसकर पीना चाहिए। अथवा विष दूर करनेकी इच्छासे तुलसीको जड़को भी जलमें पीसकर पीना या पिलाना चाहिए। १२३९॥ अगस्त्य वृक्षके पत्तोंको जलमें घिसकर या पीसकर नाकसे सूँघनेपर या सुँघानेपर विष-पीड़ित व्यक्ति विषसे विमुक्त हो जाता है और यदि कोई राक्षस-प्रेतादिके दोषसे पीड़ित हो तो उससे भी विमुक्त हो जाता है। १२४०॥

विशेषार्थ—प्रस्तुत सर्प-विषके प्रसंगमें ग्रन्थकारने जिन आठ प्रकारके सर्पीका उल्लेख किया है, उनके नाम इस प्रकार है—१ अनन्त, २. वासुकी, ३. तक्षक, ४. कर्कंट, ५. पद्म, ६. महापद्म, ७. शंख और ८. कुलिक या राहु। सुश्रुत्तसंहिता और अष्टाङ्गहृदय जैसे आयुर्वेदके महान् ग्रन्थोंमें नागोंके तीन भेद ही बतलाये गये हैं—१. दर्वीकर, २. मण्डली और ३. राजीमान् १। इनका संक्षेपमें स्वरूप बताकर कहा गया है कि इन भूमिज सर्पी के अनेक भेद होते है। अग्नि-पुराणमें २ सर्पी के सात भेद बताये गये हैं, जिनके नाम इस प्रकार है—१. शेष, २. वासुकि, ३. तक्षक, ४. कर्कट, ५. अब्ज, ६. महाब्ज, ७. शंख और ८. कुलिक।

१. दर्वीकरा मण्डलिनो राजीवन्तश्च पन्नगाः। त्रिधा समासतो भौमा भिद्यन्ते ते त्यनेकघा ॥१॥ (अष्टाङ्गहृदय व० ३६)

शेष व्रासुकि-तक्षाख्याः कर्कटोऽक्को महाम्बुजः । शंखपालक्ष्य कुलिक इत्यप्टौ नागवर्यकाः ॥२॥ दशाष्ट पद्म त्रिगुणशत मूद्धान्वितौ कमात् । वित्रौ नृगौ विशो शूडी दौ-डौ नागेषु कीत्ति तौ ॥३॥

प्रस्तुत प्रन्थोक नामोंके साथ इन नामोंमें ७ नाम तौ ज्योंके त्यों एक ही है। शेषके स्थान पर प्रस्तुत प्रन्थमें अनन्त नाम है। किन्तु दोनोंके जो स्वरूप आदिका वर्णन अग्नि पुराणमें किया गया है। वह संक्षेपसे केवल ३६ क्लोकोंमें है, जिन्हें तुलनाके लिए यहाँ पाद-टिप्पणमें दिया है। पर प्रस्तुत प्रन्थकारने जांगुलि प्रकरणका वर्णनका ९६ क्लोकोंमें और बहुत ही स्पष्ट रूपके किया गया है। तुलनात्मक हिंग्टिसे देखनेपर यह बात हृदय पर सहजमें अंकित हो जाती है कि प्रन्थकारके सामने उक्त तीनों प्रन्थोंके अतिरिक्त सर्प-चिकित्सा-विषयक और भी कोई विस्तृत प्रन्थ रहा है और वे इस विषयके विशिष्ट अभ्यासी रहे है। यही कारण है कि उन्होंने सप्ताहके सातों वारोंमेंसे किस दिन किस समय और कितनी देर तक किस जातिके सर्पका विष दष्ट व्यक्ति पर प्रभावी रहता है, कितने समय तक सर्प-दष्ट व्यक्ति मूच्छित रहता है और कितना समय उसे स्वास्थ्य-लाभ करनेमें लगता है, इसका विगतबार बहुत स्पष्ट वर्णन अति सरलरूपसे किया है। आयुर्वेदके उक्त दोनों प्रन्थोंमें किस नक्षत्र, तिथि और वारमें काटनेपर कितने समय तक विषका

तदन्वयाः पञ्चशतं तेम्यो जाता असंस्थकाः । फणिभण्डलिराजील-वातपित्तकफारमकाः ॥४॥ व्यन्तरा दोषमिश्रास्ते सर्पा दर्वीकराः स्मृताः । ... 11411 रयाञ्ज-लाञ्जलब्छत्र-स्वस्तिकाञ्जनवारिणः । गोनसा मन्दगा दीर्घा मण्डलैविविधैविचरता ॥६॥ षण्माषान् मुच्यते र्कात जीवेत्वष्टिसमाद्वयम् । नागाः सूर्यादिवारेजाः सप्ता उक्ता दिवा निश्चि ।।१३।। स्वेषां पट् प्रतिवारेषु कुलिकः सर्वसन्धिषु । शंक्षेण वा महाक्जेन सह तस्योदयोऽववा ॥१४॥ द्वयोवी नाडिका मंत्र-मत्रकं कुलिकोदयः । दृष्टः स कालः सर्वत्र सर्वदेशे विशेषतः ॥१५॥ कृत्तिका भरणी स्त्राती मूळं पूर्वात्रयास्विनी । विशासाद्वी मघाक्लेषाचित्राधवणरोहिणी ।।१६।। हस्ता मन्दकुजी बारी पञ्चमी चाष्टमी तिथिः । षष्ठी रिक्ता शिशा निन्दा पञ्चमी च चतुर्वशी ॥१७ सन्ध्याचतुष्टघं दुष्टं दग्घयोगाश्च राशयः। एकद्विबहुबो दंशा दष्टविद्वञ्च खण्डितम् ॥१८॥ अदंशमवगुष्तं स्याद् दंशमेव चतुर्विषम् । त्रयो द्वचेकक्षता दंशा वेदना रुषिरोत्वणः ॥१९॥ नक्तन्त्वेकाङ्घिकूमिभाः दंशाश्च मभचोविताः । दीहीपिपीलिकास्पर्शी कण्ठशीथरुजान्विता ॥२०॥ सत्तोदो प्रन्थितो दंशः सविषो न्यस्तनिर्विषः । देवालये शून्यगृहे वल्मीकोद्यान कोटरे ॥२१॥ रथ्यासन्धी इमशाने च नद्याञ्च सिन्धुसञ्ज्ञमे । द्वीपे चतुष्पये सीधे गृहऽक्जे पर्वताग्रतः ॥२२॥ बिलद्वारे जीर्णकूपे जीर्णवेश्मनि कुडचके शिगुक्लेष्मातकाक्षेषु जम्बूहुम्बरणेषु च ।।२३॥ षटे व जीर्णप्राकारे खास्यहुत्कक्षजत्रुणि । ताली शंखे गले मूर्ष्टिन विषुके नाभिपादयो: ।।२४।। दंशोऽशुभः शुभो दूतः पुष्पहस्तः सुवाक् सुधीः । लिञ्जवर्णसमानस्य शुक्लवस्त्रोऽमलः शुचिः ॥२५॥ अनपरद्वारगतः शस्त्री प्रमादी मूमलेक्षणः । विवर्णवासा पाशादिहस्तो गद्गदवर्णभाक् ॥२६॥ चुष्ककाष्ठाश्रितः सिन्नस्तिलाक्तककरांशुकः । आईवासाः कुष्णरक्तपुष्पयुक्तशिरोरुहः ॥२७॥ कुचमर्दी नसच्छेदी गुदस्पृक् पादलेखकः । केश्तमुङ्की तृषच्छेदी दुष्टा दूता तथैकशः ॥२८॥ इडान्या वा वहंद द्वेषा यदि दूतस्य चात्मनः । आम्यां द्वाम्यां पृष्टचास्मान् विद्यास्त्रीपुन्नपुंसकान् ॥२९॥ दूतः स्पृशति यव्गात्रं तस्मिन् दंशमुदाहरेत् । दूताङ्ग्रिचलनं दुष्टमुत्यितिनिष्चिलाशुभा ।।३०।। जीवपार्श्वे शुभो दूतो दुष्टोऽन्यत्र समागतः । जीवो गतागर्तर्दुष्टः शुभो दूर्तानवेदने ॥३१॥ दूतस्य वाक्ष्प्रदुष्टा सा पूर्वी मजार्धनिन्दिता । विभक्तैस्तस्य वाक्यानीविष-निविधकालता ॥३२॥ (अग्निपुराण बध्याय २९४) अथ वड्दर्शनविचार क्रमः--

जैनं भीमांसकं बौद्धं साङ्ख्यं श्रेवं च नास्तिकम् । स्व-स्वतकंविभेवेन जामीयादृशंनानि षट् ॥२४१ अय जैनम्—

बल-भोगोपभोगानामुभयोर्दानलाभयोः । नान्तरायस्तथा निद्वा भीरश्नानं जुगुप्सनम् ॥२४२ हासो रत्यरती रागद्वेषाविरतिः स्मरः । शोको मिन्यात्वंमेतेऽष्टावश दोषा न यस्य सः ॥२४३ जिनो वेषो गुरुः सम्यक् तत्त्वज्ञानोपदेशकः । ज्ञानवर्शनचारित्राध्यपमर्गस्य वत्तंनी ॥२४४ स्याहावस्य प्रमाणे द्वे प्रत्यक्षमनुमापि च । नित्यानिश्यं जगत्सवं नव तत्त्वानि सर्वथा ॥२४५ जीवाजीवो पुण्यपापे आस्त्रवः संवराणि च । बन्धो निर्जरणं मुक्तिरेषां ब्याख्याऽधृनोध्यते ॥२४६ चेतनालक्षणो जीवः स्यावजीवस्तदन्यकः । सत्कर्मपुद्गलाः पुण्यं पापं तस्य विपर्ययात् ॥२४७ आस्त्रवः कर्मसम्बन्धः कर्मरीधस्तु संवरः । कर्मणां बन्धनाद् बन्धो निर्जरा तद्वियोजनम् ॥२४८

प्रभाव रहता है, इसका कुछ भी वर्णन नहीं किया है। पर सर्प-विषके दूर करनेकी औषिघयोंका विस्तारसे वर्णन किया है। किन्तु प्रस्तुत ग्रन्थमें सर्वत्र सहजमें सुलभ पुनर्नवा, सुदर्शना, तुलसीकी जड़को जलमें पीसकर पीनेका और अगस्त्यके पत्रोंको पीसकर सूंघनेका ही उल्लेख किया है।

इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और आध्यात्मिक प्रयोग विष दूर करनेका उपाय ऊपर २३७ वें क्लोकमें बताया है कि शरीरके जिस अमृत स्थानपर सर्पने काटा हो उसपर चित्त एकाग्र-कर आत्म चिन्तन करनेसे सर्पविष दूर हो जाता है। इसी प्रकार एक शारीरिक प्रयोग भी बताया है कि जिह्नाके अग्रभागको तालुके साथ संयोग करनेपर उससे जो रस झरे, उससे सर्प दष्ट अंग को बार-बार लेप करनेसे भी सर्प विष दूर हो जाता है। सर्प-चिकित्सामें ये दोनों ही उनके अनुभूत प्रयोग झात होते हैं।

अब पड्दानोंके विचारका क्रम प्रस्तुत किया जाता है-

जैन, मीमांसक, बौद्ध, सांख्य, शैव और नास्तिक इन छह दर्शनींको अपने-अपने तर्कके मेदसे भिन्न-भिन्न जानना चाहिए॥२४१॥

उनमेंसे सर्वप्रथम क्रम-प्राप्त जैन-दर्शनका वर्णन करते हैं-

जिस महापुरुषके बल (वीर्य) भोग. उपभोगका और दान, लाभ इन दोनोंका अन्तराय न हो, अर्थात् पाँचों अन्तरायक मौंका जिसने क्षय कर दिया है, तथा निद्रा, भय, अज्ञान, जुगुप्सा, हास्य, रित, अरितः राग, द्वेष, अविरित (बुभुक्षा, काम विकार, शोक, और मिथ्यात्व ये अठारह दोष न हों, ऐसा जिनेन्द्र जिस मतका देव है, तथा सम्यक् प्रकारसे तत्त्वोंका उपदेश करनेवाला और ज्ञान, दर्शन, चारित्ररूप मोक्षका बतानेवाला, जिस मतमें गुरु माना गया है, और स्याद्वाद-मय धर्मका प्ररूपक जिसका शास्त्र है, ऐसे जैन दर्शनमें प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण माने गये हैं। जैनदर्शनमें सर्वं जगत्को कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य माना गया है। इस मत्मों नी तत्त्व कहे गये हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, बन्ध, निर्जरा और मोक्ष। अब इनकी व्याख्या की जाती है।।२४२-२४६॥

ज्ञान-दर्शनरूप चेतना लक्षण वाला जीव है। इससे मिन्न क्षर्यात् चेतना-रहित अजीव है। सत्कर्मरूप पुद्गल पुण्य है और इस विपरीत असत्कर्मरूप पुद्गल पाप है।।२४७।। कर्म-सम्बन्धको

जष्टकर्मसायान्त्रोक्षां अस्त्राच एकु कैरचन । युष्यस्य संबरे वायस्यास्त्रवे क्रियते युनः ॥२४९ कश्वानत्त्रचतुष्कस्य कोकाग्रस्थस्य चात्मतः । सीजाष्टकर्मजो मुक्तिनिव्यावृत्तिकितोसिता ॥२५० कृष्टिचताः पिण्डिकाहस्ता पाणिपात्रा विगम्बराः । क्रध्वित्तिनो गृहे वातुद्धितीयाः स्युजिनर्वयः ॥२५१ भृक्ति न केवकी न स्त्री मोक्षगेति विगम्बराः । प्राहरेवामयं भेवो महान् इवेताम्बरेः समस् ॥२५२

### इति जैनम्।

### अय भीमांसकमतम्-

मोमसिको हिचा कमं-बह्ममोमांसकत्वतः । वेदान्तो मन्यते बह्म कमं भट्ट-प्रभाकरौ ॥२५३ नवतस्ववेदाको वेवो वेवस्तस्वोपवेदाकः । पूज्यो विद्वाः प्रमाणानां प्रमाणमधुनोध्यते ॥२५४ प्रत्यक्षमनुभानं व वेदद्वचोपमया सह । अर्थापत्तिरभावद्वच भट्टानां वट् प्रमाध्यसौ ॥२५५ प्रभाकरमते पञ्चेतान्येवाभाववर्जनात् । अद्वेतवादवेदान्ती प्रमाणं तु यथा तथा ॥२५६ सर्वमेतिवदं बह्म वेदान्तेद्वौ तदादिनाम् । आस्मन्येव स्था भूक्तिवैदान्तिकमते नता ॥२५७

आस्रव कहते हैं, और कर्मों के निरोधको संवर कहते हैं। कर्मोंके आत्माके साथ बँधने को बन्ध कहते हैं, कर्म-बन्धके वियोजनको निर्जरा कहते हैं, और आठों कर्मोंके क्षयको मोक्ष कहते हैं। कितने ही आचार्य पुण्यका सँवरमें (?) और पापका आस्रव तत्त्वमें अन्तर्भाव करते हैं, अतः वे सात सत्त्वोंको मानते हैं।।२४८-२४९।।

जिसने अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त सुख और अनन्तवीर्यं इस अनन्तवतुष्कको प्राप्त कर लिया है, जो लोककं अग्रभागमें विराजमान है और जिसके आठों कर्मीका क्षय हो गया है। ऐसे निवृत्त आत्माके जिनदेवने मुक्ति कही है।।२५०॥

जो केश-लोंच करते हैं, पिच्छिकाको हायमें धारण करते हैं, पाणिपात्रमें भोजन करते हैं, दिशा ही जिनके वस्त्र हैं अर्थात् नग्न रहते हैं, दातारके घरपर खड़े-खड़े ही भोजन करते हैं ऐसे जैन-ऋषि जिस मतमें दूसरे गुरु माने गये हैं ॥२५१॥ केवली भगवान् भोजन नहीं करते हैं, और स्त्री मोक्ष नहीं जाती है ऐसा दिगम्बर कहते हैं और यही उनका स्वेताम्बरोंके साथ महान् मेद है ॥२५२॥

अब मीमांसक मतका निरूपण करते हैं-

कर्ममीमांसा और ब्रह्ममीमांसाके मेदसे मीमांसक दो प्रकारके हैं, इनमेंसे वेदान्ती लोग ब्रह्मको मानते हैं, और भट्ट प्रभाकर कर्मको मानते हैं। १९३॥ भट्ट लोग तो तत्त्वके उपदेशक देवको अपना देव मानते हैं, अग्निको पूज्य मानते हैं और छह प्रमाण मानते हैं। अब प्रमाणको कहते हैं। १९४॥ प्रत्यक्ष, अनुमान, वेद (आगम) उपमान, अर्थापत्ति और अभाव। भट्ट लोगोंने ये छह प्रमाण माने हैं। १९५॥ प्रमाकरके मतमें उक्त छह प्रमाणोंमेंसे अभाव प्रमाणको छोड़कर शेष पौच प्रमाण माने गये हैं। किन्तु बढ़ तवादी वेदान्ती जिस किसी प्रकारके ब्रह्मके साधन करनेवाले प्रमाणोंको मानता है। १९५॥ बढ़ तवादी वेदान्ती जिस किसी प्रकारके ब्रह्मके साधन करनेवाले प्रमाणोंको मानता है। १९५॥ बढ़ त वादियोंके वेदान्त मतमें यह सर्व दृश्यमान सारा संसार परब्रह्मक्ष्य ही है। (उसके सिवाय और बुछ भी वास्तविक पदार्थ नहीं है।) तथा वेदान्तियोंके मतमें आत्मामें लय-होनेको ही मुक्ति मानी गई है। १९५७॥

बाकुकर्मं स बद्कर्मो झूबान्नाविविधर्जनः । ब्रह्मसूत्री द्विजो अट्टो गृहस्थाधमसंस्थितः ॥२५८ भगवन्नामधेयास्तु द्विजा वेदान्तदर्घने । विप्रमेहर्भुजिशक्तो वर्षेते ब्रह्मवादिनः ॥२५९ चत्वारो भगवद्वेदाः कुटीबर-बहुदको । हंसः परमहंसक्ष्याधिकोऽमीषु परः परः ॥२६०

### इति मीमांसकमतम्।

वय बौद्धमतम्---

बौद्धामां सुगतो देवो विश्वयं च क्षणअङ्गुरम् । जार्यसत्याख्यया तस्त्रचतुष्टयमिदं क्रमात् ॥२६१ दु.चमायतनं चैव ततः समुदयो मतः । मार्गं चेत्यस्य च व्याख्या क्षमेण श्रूयतामतः ॥२६२ दु:चं संसारिणः स्कन्वास्ते च पञ्च प्रकीतिताः । विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च ॥२६३

वयायतनानि— पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाद्याः विषयाः पञ्च मानसम् । वर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु ॥२६४

रागादीनां गणो यस्मात्समुदेति गणो हृदि । बात्मात्सीयस्वभावाख्यो यस्मात्समुदयः पुनः ॥२६५

क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इति वा वासमा स्थिरा । स मार्ग इति विज्ञेयः स च मोक्षोऽभिधीयते ॥२६६

कर्ममीमांसा माननेवाले मीमांसक (यज्ञादि) आकुकर्मको मानते है। वह कर्म छह प्रकारका है। इस मतके साधु शूद्रोंके अन्न आदिके परित्यागी होते हैं, ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपनीत) को धारण करते हैं और अट्टलोग गृहस्थाश्रममें रहते हैं ॥२५८॥ वेदान्त दर्शनमें द्विज अपना 'भगवन्' नाम धारण करते हैं, अर्थात् परस्परके व्यवहारमें वे एक दूसरेको 'भगवन्' कहकर सम्बोधित करते हैं। ये लोग ब्राह्मणके घरमें हो भोजन करते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मवादी भी जानना चाहिए ॥२५९॥ इतके मतमें चार भगवत्-प्ररूपित वेद ही आगम-प्रमाणके रूपमें माने गये हैं। ये लोग कुटियोंमें रहते हैं और धारीर-शुद्धिके लिए अधिक जलका उपयोग करते है। कितने ही वेदान्ती तो जलमें ही खड़े रहते हैं। इनमें हंसवेषके धारक साधु श्रेष्ठ और उनसे भी परमहंस वेषके धारक साधु और भी अधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं॥२६०॥

अब बौद्धमतका वर्णन करते हैं—बौद्धोंका देव सुगत (बुद्ध) है, उनके मतानुसार यह समस्त विश्व क्षण-भंगुर है। उनके मतमें आर्यसत्य नामसे प्रसिद्ध चार तत्त्व माने गये हैं, जो क्रमसे इस प्रकार है—दु:ख, दु:खका आयतन, समुदय और मार्ग। अब चारों आर्य सत्योंकी ज्याख्या क्रमसे आगे सुनिये ॥२६१-२६२॥ संसारी स्कन्ध दु:ख कहलाते हैं। वे स्कन्ध पाँच कहे गये हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार और रूप ॥६३॥ अब आय-तनोंका निरूपण करते हैं—पाँच इन्द्रियाँ, उनके शब्द आदि पाँच विषय, मानस और धर्मायतन, ये बारह आयतन बौद्धमतमें कहे गये हैं।।२६४॥

अब समुदयका वर्णन करते हैं--

जिससे राग आदि विकारी भावोंका गण (समुदाय) हृदयमें उदयको प्राप्त होता है, वह आत्मा और आत्मीय स्वभाव नामक गण समुदाय कहा जाता है ॥२६५॥

अब मार्गका वर्णन करते हैं—'सभो संस्कार क्षणिक हैं' इस प्रकारकी जो वासना स्थिर

प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणं द्वितयं तथा । चतुः प्रत्यानिका बौद्धाः स्थाता वैभाविकावयः ॥२६७ वर्षो ज्ञानान्वितो वैभाविकेण बहु मन्यते । सीजान्तिकेन प्रत्यक्षणाष्ट्राऽष्टें न बहिर्मतः ॥२६८ बाकारसहिता बुद्धियाँनाचारस्य सम्मता । केवलां संविदं स्वस्थां मन्यत्ते मध्यमाः पुनः ॥२६९ रागाविज्ञानसन्तानवासनो छेवसम्भवा । चतुर्णामपि बौद्धानां युक्तिरेषा प्रकर्तितता ॥२७० कृत्तिकमण्डलुमीडषं चीरं पूर्वाह्मभोजनम् । सङ्घो रक्ताम्बरत्वं च ज्ञिष्यिये बौद्धभिक्षुमिः ॥२७१

## इति बौद्धमतम्।

#### वय साङ्ख्यमतम्—

साङ्ख्येर्देवः शिवः कैश्विस्मतो नारायणोऽपरैः । उभयोः सर्वं मध्यत्यसस्वप्रभृतिकं समम् ॥२७२ साङ्ख्यानां स्युर्गुणाः सस्वं रजस्तम इति त्रयः । साम्यावस्था भवत्येषां त्रयाणां प्रकृतिः वृतः ॥२७३ प्रकृतेः स्यान्महांस्ताववहञ्जारस्ततोऽपि च । पञ्च बुद्धीन्त्रयाणि स्युर्वेष्ठुरावीनि पञ्च च ॥२७४ कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिवरणोपस्थपायवः । मनश्च पञ्च तन्मात्राः शब्दो क्पं रसस्तथा ॥२७५ स्पर्शो गन्धोऽपि तेम्यः स्यात् पृष्ट्याद्यं भूतपञ्चकम् । भवेत्प्रकृतिरेतस्याः परस्तु पृष्टवो मतः ॥२७६ पञ्चिविद्यातितस्थानि नित्यं सांस्थमते जगत् । प्रमाणं त्रितयं वात्र प्रत्यक्षमनुमागमः ॥२७७

होती है, वह मार्ग है, ऐसा जानना चाहिए। यह मार्ग ही मोक्ष कहा जाता है ॥२६६॥ बौद्धमतमें प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही प्रमाण माने गये हैं। वैभाषिक आदि चार प्रकारके बौद्ध प्रसिद्ध हैं ॥२६७॥ इनमें वैभाषिक लोग ज्ञानसे युक्त पदार्थको मानते हैं। सौत्रान्तिक लोग प्रत्यक्षसे यहण किया जानेवाला पदार्थ मानते हैं, किन्तु उसकी बाह्य सत्ता नहीं मानते हैं।।२६८॥ योगा-चारके मतमें पदार्थके आकार-सहित बुद्धिको माना गया है। किन्तु माध्यमिक बौद्ध तो केवल अपनेमें अवस्थित संविद् (ज्ञान) को मानते हैं ॥२६९॥ राग आदिके ज्ञान-सन्तानरूप वासनाके उच्छेदसे होनेवाली अवस्थाको ही चारों प्रकारके बौद्ध 'मुक्ति' मानते हैं।।२७०॥

बौद्ध भिक्षुओंने कृत्ति (चर्म) कमण्डलु, मौडय (मौजी) चीर (वस्त्र) पूर्वाह्नकालमें भोजन करना, संघमें रहना और रक्त वस्त्रको धारण करना इस वेषका आश्रय लिया है ॥२७१॥

अब सांख्यमतका निरूपण करते हैं-

कितने ही सांख्योंने शिवको देव माना है और कितने ही दूसरे सांख्योंने नारायणको देव माना है। शोष अन्य सर्व तत्त्व आदिकी मान्यता दोनोंकी समान हैं। १७१।। सांख्योंके मतमें सत्त्व, रजस् और तमस् ये तोन गृण माने गये हैं। इन तीनों गृणोंकी साम्य अवस्थाको प्रकृति माना गया है। १२७२।। सांख्योंके मतानुसार प्रकृतिसे महान् उत्पन्न होता है, उससे अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकारसे चक्षु आदिक पाँच बृद्धि या ज्ञानेन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं, तथा वचन, पाणि, चरण, उपस्थ (मूत्र-द्वार) और पायु (मलद्वार) ये पांच कर्मेन्द्रियां उत्पन्न होती हैं, तथा मन भी उत्पन्न होता है। पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके शब्द, रूप आदि विषय हैं, इन्हें ही तन्मात्रा कहते हैं। इनसे पृथ्वी आदि पाँच भूततत्त्व उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार एक प्रकृतिसे उपर्युक्त चौवीस तत्त्व उत्पन्न होते हैं। ये सभी तत्त्व अचेतन हैं। इसमें भिन्न पच्चीसवां पुरुष तत्त्व है, जो कि चेतन है। इस प्रकार सांख्यमतमें पच्चीस तत्त्व माने गये हैं। सांख्यमतमें यह सम्पूर्ण जगत् नित्य है। इस मतमें तीन प्रमाण माने गये हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। १२७३-२७७॥

यवैव जायते मेदः प्रकृतेः पुरवस्य व । मुक्तिक्ता तदा साङ्क्यैः स्थातिः सैव च भव्यते ॥२७८ साङ्क्यः शिक्षी बटी भुग्डी कवायाद्यम्बरघरोऽपि च । वेबो नास्त्येव साङ्क्यस्य पुनस्तत्त्वे महाग्रहः ॥२७९

### इति सांस्यमतम्।

वय शैवमतम्---

वौबस्य दर्शने तर्काबुभौ न्याय-विशेवकौ । न्याये बोडशतस्त्रो स्यात् वट्तस्त्रो च विशेषके ॥२८० बन्धोन्यतस्त्रान्तर्भावाद् द्वयोर्भेवोऽपि नास्ति कः । द्वयोरपि शिवो देवो नित्यः सुष्टचाविकारकः ॥२८१

वय तस्वानि---

प्रमाणं च प्रमेयं च संशयहच प्रयोजनम् । दृष्टान्तोऽच सिद्धान्तावयवौ तर्क-निर्णयौ ॥२८२ बादो जल्पो विसय्दा च हेत्वामासाञ्चलानि च । जातिनिग्रहस्थानानीति तत्त्वानि बोडश ॥२८३ नैयायिकानां चत्वारि प्रमाणानि भवन्ति च । प्रत्यक्षमागमोऽन्यच्चानुमानमुपमापि च ॥२८४

अय वैशेविकमतम्-

वैशेषिकमते ताबरप्रमाणं त्रितयं भवेत् । प्रत्यक्षमनुमानं च तार्तीयकस्तवाऽऽगमः ॥२८५ इथ्यं गुणस्तवा कर्मं सामान्यं सविशेषकम् । समवायक्ष्य वद्तस्त्री तस्थास्यानमयोज्यते ॥२८६

जब जीवको प्रकृति और पुरुषका मेद ज्ञात होता है, तभी उसे सांख्योंने मुक्ति कहा है और उसे ही 'क्याति' भी कहते हैं ॥२७८॥ सांख्य लोग शिखा, जटा भी रखते हैं और कोई-कोई मुज्यित मस्तक भी रहता है। ये लोग कषाय रंगके वस्त्रोंको धारण करते हैं। सांख्योंका कोई वेष स्थिर नहीं हैं, किन्तु तत्त्वके विषयमें ये सब महाग्रही है, अर्थात् पच्चीस ही तत्त्वोंको मानते हैं ॥२७९॥

अब शैवमतका निरूपण करते हैं-

शैवके दर्शनमें दो जातिके तर्कवादी हैं—एक न्यायवादी नंयायिक, और दूसरा विशेषवादी वैशेषिक। इनमें नैयायिक सोलह तत्त्वोंको मानता है और वैशेषिक छह तत्त्वोंको मानता है।।२८०॥ उक्त दोनों ही तर्क-वादियोंके तत्त्वोंका परस्पर अन्तर्भाव हो जानेसे कोई खास भेद नहीं है। दोनोंके मतोंमें शिवको देव माना गया है, जो कि नित्य है और सृष्टि आदिका कर्त्ता है।।२८१॥

नैयायिक मतमें माने गये सोछह तत्त्व इस प्रकार है—१. प्रमाण, २. प्रमेय, ३. संशय, ४. प्रयोजन, ५. दृष्टान्त, ६. सिद्धान्त, ७. अवयव, ८. तर्क, ९. निर्णय, १०. वाद, ११. जल्प, १२. वितण्डा, १३. हेत्वामास, १४. छल, १५. जाति और १६. निग्रहस्थान ॥२८२-२८३॥ नैयायिकोंके मतमें चार प्रमाण माने गये हैं—प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और उपमान ॥२८४॥

अब वैशेषिक मतका वर्णन करते हैं—वैशेषिक मतमें तीन प्रमाण माने गये हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा आगम ॥२८५॥ इनके मतमें छह तत्त्व माने गये हैं, जिनके नाम इस प्रकार ब्रब्धं नविषयं प्रोक्तं पृथियीजनवह्नयः । पवनो गगनं कास्त्रो विगारमा मन इत्यपि ॥२८७ । नित्यानित्यानि चत्थारि कार्यकारणभाषतः ।

#### अय गुणाः---

स्पर्धं सपं रसो गन्यः सस्स्या च परिमाणकम् । पृथक्त्वमथ संयोगं वियोगं च परत्यकम् ॥२८८ अपरत्यं बुद्धि-सौस्ये दुःकेन्छे द्वेवयत्तकौ । धर्मायमी च संस्कारो इत्यपि गुरुष्णं इव ॥२८९ स्नेह्झन्यौ गुणा एवं विद्यतिस्वतुरन्विता । अय कर्माणि वक्ष्यामि प्रत्येकमभिधानतः ॥२९० उत्क्षेपणावक्षेपणाकुञ्चनं च प्रसारणम् । गमनानीति कर्माणि पञ्चोक्तानि तवागने ॥२९१ सामान्यं भवति द्वेषा परं चैवापरं तथा । परमागुषु वर्तन्ते विद्येषा नित्यवृत्तयः ॥२९२

### इति सामान्य-विशेषौ ।

भवेदपुतसिद्धानामाथाराधेयवितनाम् । सम्बन्धः समवायास्य इहप्रत्ययहेतुकः ॥२९३ विषयेन्त्रियमुद्धीनां वपुषः सुक्ष-बुःसयोः । अभावादात्मसंस्थानं मुक्तिनैयायिकी मता ॥२९४ चतुर्विश्चितिवेशेषिकगुणास्यगुणा नव । षृद्धधादयस्तदुन्छेदो मुक्तिवैशेषिको तु सा ॥२९५ आधारभस्मकौपोनजटायक्नोपवीतिनः । मन्त्राधारादिभेदेन चतुर्धाः स्युस्तपस्चिनः ॥२९६

हैं—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। अब इन तस्वोंके मेद कहे जाते हैं ॥२८६॥ द्रव्य नामक तत्त्व नौ प्रकारका कहा गया है—पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ॥२८७॥ इनमेंसे प्रारम्भके चार तत्त्व कार्य और कारण भावकी अपेक्षा नित्य भी है और अनित्य भी है। अर्थात् परमाणुरूप पृथिवी आदि नित्य है और घटादिरूप कार्य अनित्य हैं।

अब गुणोंका वर्णन करते हैं—१. स्पशं, २. रूप, ३. रस, ४. गन्ध, ५. संस्था, ६. परि-माण, ७ पृथक्त्व, ८. संयोग, ९. वियोग (विभाग), १०. परत्व, ११. अपरत्व, १२. बुद्धि, १३. सुझ, १४. दु:ख, १५. इच्छा, १६. द्वेष, १७. प्रयत्न, १८. धर्म, १९. अधर्म, २०. संस्कार, २१. द्रवत्व, २२. वेग, २३. स्नेह और २४. शब्द। इस प्रकारसे ये २४ गुण माने गये हैं। अब प्रत्येकके नामपूर्वक कर्मोंको कहते हैं—१. उत्स्रेपण, २. अवक्षेपण, ३. आकुञ्चन, ४. प्रसारण और ५. गमन। ये पाँच प्रकारके कर्म उनके आगममें कहे गये हैं। १८८८-२९१। सामान्य सत्त्व दो प्रकारका है—परसामान्य और अपरसामान्य। विशेष सत्त्व नित्य रूपसे परमाणुओंमें रहते हैं।।२९२॥ इस प्रकार सामान्य और विशेष सत्त्वका वर्णन किया।

अब समवायतत्त्वका स्वरूप कहते हैं—अयुत्तसिद्ध (अभिन्न सम्बन्ध) वाले और आधार-आधेय रूपसे रहनेवाले ऐसे गुण-गुणी, अवयव-अवयी आदिमें 'इह इदम्' इस प्रकारके प्रत्यवका कारणभूत जो सम्बन्ध है, वह समवाय नामका तत्त्व कहलाता है ॥२९३॥

विषय, इन्द्रिय, बुद्धि, शरीरके सुख और दुःख इनके अभावसे आत्माका अपने स्वरूपमें जो अवस्थान होता है, वही नैयायिक मत्तमें मुक्ति मानी गई है।।२९४।। वैशेषिक मत्तमें जो चौबीस गुण माने गये हैं उनमेंके अन्तिम बुद्धि आदि नौ गुणोंके अत्यन्त उच्छेद होनेको वैशेषिक मतमें मुक्ति माना गया है।।२९५।।

शैव मतके मानने वाले तपस्वो कहलाते हैं। उनके शरीरका आधार भस्म, कौपीन,

स्रोबाः पाशुपताश्चेव महास्रतवरास्तवा । तुर्याः काळमुसा मुख्या मेदाश्वेते तपस्विनः ॥२९७ इति शैवमतम् ।

### वय नास्तिकमतम्--

पञ्चभूतास्मकं वस्तु प्रत्यकं च प्रमाणकम् । नास्तिकस्य मते नान्यबात्मा मन्त्रं ग्रुभाशुभम् ॥२९८ प्रत्यक्षमिवसंवाबिज्ञानमिन्त्रियगोचरम् । किङ्गतोऽनुमितिषू माविव वह्नेरवस्थितिः ॥२९९ अनुमानं त्रिषा पूर्वकेषं सामान्यतो यवा । बृष्टेः शस्यं नवीपूराव् बृष्टिरस्ताद् रवेगंतिः ॥३००

> स्यातं सामान्यतः साध्यसाषनं श्रोपमा यया । स्याव् गोवव्-गवयः सास्नाविमस्वाच्वीभयोरपि ॥३०१

क्षागमस्त्राप्तवचनं स च कस्यापि कोऽपि च । वाचा प्रतीतौ तिसद्धौ प्रोक्तार्थापत्तिवत्तमैः ॥३०२ बदुः पीनोऽह्मि नाइनाति रात्रावित्पर्थतो यथा । पञ्चप्रमाणासामर्थ्ये वस्तुसिद्धिरभावतः ॥३०३ स्वापितं वाविभिः स्वं स्वं मतं तस्वप्रमाणतः । तस्वं सपरमार्थेन प्रमाणं तस्व सावकम् ॥३०४

जटा और यज्ञोपवीत धारण करना है। वे मंत्र और आचार आदिके भेदसे चार प्रकारके होते हैं।।२९६।। उन तपस्वियोंके वे चार मुख्य भेद इस प्रकार हैं—दीव, पाशुपत, महाव्रत-धारक और कालमुख ।।२९७।।

अब नास्तिक मतका वर्णन करते हैं—नास्तिकके मतमें पृथिवी, जलादि पंचभूतात्मक वस्तु ही सत्त्व है। एक प्रत्यक्षमात्र प्रमाण है। आत्मा नामका कोई भिन्न पदार्थ नहीं है और न शुभ-अशुभरूप कोई मंत्र है।।२६८।।

इन्द्रिय-गोचर अविसंवादी ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। लिंग (साधन) से लिंगी (साध्य) के ज्ञानको अनुमान कहते हैं। जैसे कि धूमसे अग्निका ज्ञान होता है। ग्रैवमतमें अनुमान तीन प्रकारका माना गया है—पूर्ववत्-अनुमान, श्रेषवत्-अनुमान और सामान्यतो हष्ट-अनुमान । इनके उदाहरण क्रमसे इस प्रकार हैं—वर्ष होनेसे धान्यकी उत्पत्तिका ज्ञान होना पूर्ववत्-अनुमान है। नदीमें आये हुए जल-पूरके देखनेसे उत्परी भागमें वर्षा होनेका ज्ञान होना श्रेषवत्-अनुमान है। तथा सूर्यके अस्त होनेसे उसकी गतिका ज्ञान होना सामान्यतो हष्ट अनुमान है। इस प्रकार किसी लिंग विशेषसे साध्यके साधनको अनुमान कहा गया है। गोके सदृश गयय होता है, क्योंकि दोनोंके सास्ना (गल-कम्बल) आदि सहश पाई जाती है, इस प्रकार साहक्य-विषयक ज्ञानको उपमान प्रमाण कहते हैं। आप्त पुरुषके वचनको आगम प्रमाण कहते हैं। वह आप्त पुरुष कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जिसके कि वचनसे यथार्थ अर्थका बोध होवे। वचनके द्वारा तिसद्ध अर्थकी प्रतीति होनेको उत्तम पुरुषोंने अर्थार्पत नामका प्रमाण कहा है। जैसे कि 'यह पीन (मोटा) वटु दिनमें नहीं खाता है' ऐसा कहने पर यह बात अर्थात् सिद्ध होती हैं कि वह रात्रिमें खाता है जिस बातके सिद्ध करनेमें प्रत्यक्ष आदि पाँचों प्रमाणोंकी सामर्थ्यं नहीं होती है, वहां पर अभाव प्रमाणसे वस्तुको सिद्ध होती है ॥२९९-३०३॥

इस प्रकार विभिन्न मत-वादियोंने तत्त्वोंकी प्रमाणतासे अपने-अपने मतको स्थापित किया है। जो वस्तु प्रमाण-सिद्ध वास्तविक है, वह तत्त्व कहलाता है। उस तत्त्वका साधक प्रमाण कहा सन्तु शास्त्राणि सरहस्यानि दूरतः । एकमप्यकारं सम्यक् शिक्षतं नेव निष्कलम् ॥३०५ इति षड्दर्शन-विचार-क्रमः ।

#### वध सविवेश-धवनक्रमः---

विसशंपूर्वकं स्वास्थ्यं स्थापकं हेमुसंयुत्तम् । स्तोकं कार्यकरं स्वायु निगर्वं निपृणं वरेत् ॥३०६ उत्तः सप्रतिभो बूयात्सभायां सूनृतं वकः । बनुत्स्रङ्घ्यमदैन्यं व सार्वकं द्वयञ्जनम् ॥३०७ उदारं विकथोन्मुक्तं गम्भीरयुचितं स्थिरम् । अपशब्दोन्झितं शोकममंस्पिश सदा वदेत् ॥३०८ सम्बद्धशुद्धसंस्कारं सत्यानृतमनाहतम् । स्पष्टार्थमाद्वंबोपेतमहसंदव वदेद् वकः ॥३०९ प्रस्तावेऽपि कुलीनानां हसनं स्कुरदोश्रकम् । बहुहासोऽतिहासक्च सर्वथाऽनुचितं पुनः ॥३१०

कस्यापि चाप्रतो नैय प्रकाश्याः स्वगुणाः स्वयम् । अतुष्करयेन तुष्कोऽपि चाच्यः परगुणः पुनः ॥३११

न गर्वः सर्वेदा कार्यो भट्टादीनां प्रशंसया । ज्युत्पन्नइरूाध्यया कार्यः स्वगुणानां तु निश्चयः ॥३१२ जवधार्या विशेषोक्तिः पर-वाक्येषु कोविदैः । नोचेन स्वं प्रति प्रोक्तं यसु नानुवदेस्युषीः ॥३१३

जाता है ।।३०४।। सर्व ही शास्त्र दूरसे रहस्य युक्त भले ही प्रतीत हों। किन्तु सम्यक् प्रकारसे सीका गया एक भी अक्षर निष्फल नहीं होता है ।।३०५।।

इस प्रकार छहों दर्शनोंका विचार किया।

अब विवेकके साथ वचन बोलनेके क्रमको कहते हैं-

विचार-पूर्वक स्वस्थता-युक्त, वस्तु तत्त्वके स्थापक, हेतु-संयुक्त, कार्यको सिद्ध करनेवाले परिमित, मधुर और गर्व-रहित निपुण (चातुर्ययुक्त, वचन बोलना चाहिए ॥३०६॥ किसीके द्वारा कहे या पूछे जाने पर सभामें सत्य वचन प्रतिभाशाली पुरुषको बोलना चाहिए। जो वचन बोले जाचें, वे किसीके द्वारा उल्लंघन न किये जा मकें, अर्थात् अकाट्य हों, दीनता-रहित हों, सार्थक हों और हृदयको स्पर्ध करनेवाले हों ॥३०७॥ बुद्धिमान् पुरुषको उदार, विकथासे रहित, गंभीर, योग्य, स्थिर, अपशब्दोंसे रहित और लोगोंके मर्मका स्पर्ध करनेवाले वचन सदा बोलना चाहिए ॥३०८॥ पूर्वापर सम्बन्धसे युक्त, शुद्ध संस्कारवाले, सत्य, असत्यतासे रहित, दूसरेको आघात नहीं पहुँचानेवाले, स्पष्ट रूपसे अर्थको व्यक्त करनेवाले, मृदुता-युक्त और निर्दोष वचन विना हँसते हुए बोलना चाहिए ॥३०९॥ प्रस्ताव (अवसर ) के समय भी कुलोन पुरुषोंके आगे हँसना, होठोंको फड़काते हुए अट्टहास करना और दूसरोंका उपहास करना सर्वथा अनुचित्त है ॥३१०॥ किसी भी पुरुषक आगे अपने गुण स्वयं नहीं प्रकाशित करना चाहिए। किन्तु तुच्छ भी पुरुषको तुच्छतासे रहित होकर दूसरोंके गुण कहना चाहिए॥३११॥

भट्ट ( माट-चारण ) आदि पुरुषोंकी प्रशंसासे गर्व कभी भी नहीं करना चाहिए । किन्तु व्युत्पन्न ( विज्ञ ) पुरुषोंके द्वारा की गई प्रशंसासे अपने गुणोंका निश्चय करना चाहिए ॥३१२॥ विद्वष्णजनोंको दूसरोंके वाक्योंमें विशेष रूपसे कही गई बातको हृदयमें धारण करना चाहिए। नीच पुरुषके द्वारा अपने प्रति जो बात कही गई हो, उसे बुद्धिमान् पुरुष उसी शब्दोंमें उत्तर न

जनुकाबाधरामुबाहपोक्तिसंस्थामहेतुषु । बिस्मयस्तुतिबीप्सासु पौनक्क्यं स्मृतौ च न ॥३१४ न च प्रकाशयेद गुह्यं दक्षः स्यस्यापरस्य च । चेत्कतुं शक्यते भौनिमहामुत्र च तच्छुभम् ॥३१५ सवा म्कल्यमासेव्यं चव्यंभानेऽन्यममंति । बृत्वा तथा स्वममापि वाधियं कार्यमुक्तमेः ॥३१६ काल्ययेऽपि यिक्किव्यासमप्रत्ययवीकतम् । एवमेतदिति स्पष्टं न वाच्यं चतुरेण तत् ॥३१७ परार्णस्थावंशाक्यंकारकं वमंसाधकम् । वाच्यं प्रितं वाच्यं देश-कालानुगं बुवैः ॥३१८ स्वामिनस्य गुरूपांश्य नाधिक्षेत्यं वच्यो बुवैः । कदाचिदिप चैतेवां जल्यसामन्तरे बदेत् ॥३१९ वारम्यते गरेयंवत्र कार्यं कार्यवातुं एरेः । इष्टान्तान्योक्तिश्रवाच्यं तद्यते पूर्वमेव तत् ॥३१० यदि वाग्येन केनापि तत्तुल्यं जल्यतं भवेत् । प्रमाणमेव तत्कार्यं स्वप्रयोजनिसद्धये ॥३२९ यस्य कार्यमद्यक्यं स्यात्तस्य प्रागेव कच्यते । नेहि रे याहि रे कार्यो वचोभिविततः परः ॥३२२ वैभाव्यं नेव कस्यापि वक्तव्यं दिवतां च यत् । उच्यते तदिप प्राजेरन्योक्तिच्छलाङ्गिभः ॥३२३ विक्षा तस्यै प्रवातव्या यो भवेत्तत्र यत्नवान् । गुरु साहसमेतद्धि कच्यते यदपुच्छतः ॥३२४ मातृपित्रातुराचार्यातिविच्यातृतपोवनैः । वृद्धवालावलावैद्यापत्यदायाविकङ्करैः ॥३२५ मातृपित्रातुराचार्यातिविच्यातृतपोवनैः । वृद्धवालावलावैद्यापत्यदायाविकङ्करैः ॥३२५

देवें ॥३१३॥ अनुवाद, बादर, अस्या, अल्य-भाषण, सम्भ्रम हेतु, विस्मय, स्तुति और वीप्सा (दुहरानाः) में तथा स्मरण रखनेमें पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता है ॥३१४॥ कुशल पुरुष अपनी और दूसरोंकी गुप्त बात प्रकाशित न करे । गुप्त बात कहनेका अवसर आने पर यदि मौन धारण करना शक्य हो तो वह इस लोक और परलोकमें शुभ-कारक है ॥३१५॥ दूसरोंके मर्मकी बात कहनेमें सदा ही मूकपना सेवन करना चाहिए, अर्थात् मौन रहता ही अच्छा है । तथा अपने मर्म की बातोंको सुन करके उत्तम पुरुषोंको बीधरपना धारण करना चाहिए ॥३१६॥ जो कोई बात तीन कालमें भी आत्म-प्रतीतिसे रहित हो, उसे 'यह ऐसा ही हैं' इस प्रकार स्पष्ट रूपसे वह चतुर पुरुषको कभी नहीं कहना चाहिए ॥३१%॥

जो बचन परोपकार करनेवाले हों, अपना प्रयोजन-साधक हो, राजाके अर्थंको सिद्ध करने वाले हों और धर्म-साधक हो, ऐसे प्रिय और हित-कारक बचन देश और कालके अनुसार बुधजनों को बोलना चाहिए ॥३१८॥ स्वामीके और गुरुजनोंके बचनोंका बुद्धिमानोंको कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तथा स्वामी या गुरुजनोंके बोलते समय बीचमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए। तथा स्वामी या गुरुजनोंके बोलते समय बीचमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए। मनुष्य जिस कार्यंको दूसरोंसे कराना प्रारम्भ करें तो उसे उनके आगे पहिले ही हण्टान्त और अन्योक्तिसे कह देना चाहिए। (जिससे कि उस कार्यंके अन्यथा करनेपर पीछे झुंझलाना न पड़े।)॥३२०॥ अथवा अपने मनके तुल्य उस कार्यंको र्याद अन्य किसी पुरुषने कह दिया हो तो उसे अपने प्रयोजनकी सिद्धिके लिए प्रमाण ही स्वीकार करना चाहिए।।३२१॥

जिस पुरुषका कार्य अपने द्वारा करना अशक्य हो, उसे पहिले ही स्पष्ट कह देना चाहिए कि भाई यह कार्य मेरे द्वारा किया जाना संभव नहीं है, हे भाई, आप जाइये, पुनः मत कष्ट उठाइये, इस प्रकारके वचनोंसे दूसरे व्यक्तिको अंघरेमें न रखकर सचेत कर देना चाहिए ॥३२२॥ हैं व करने वाले पुरुषोंका जो भी वक्तव्य हो वह किसी भी अन्य पुरुषके आगे नहीं कहना चाहिए । यदि कदाचित् उसे कहना ही पड़े तो अन्योक्ति या अन्य किसी बहानेसे ज्ञानी जनोंको कहना चाहिए ॥२२३॥

शिक्षा उस व्यक्तिको देनी चाहिए को उसे करनेमें प्रयत्नशील हो। विना पूछे जो बात कही चाली है, वह तो उसका मारी गृरु साहस है।।३२४।। माता, पिता, आतुर (रोगी) बाचार्य, स्वमुसंश्रितसम्बन्धिवयस्यैः सार्धमन्बहम् । वाग्वियहमकुर्वाणो विजयेत जगत्त्रयम् ॥३२६ अथालोक्यानालोक्यप्रक्रमः—

पत्रयेवपूर्वतीर्थानि देशान् बस्त्वस्तराणि च । छोकोत्तरां सुधीत्रछायां पुरुषं शकुनं तथा ॥३२७ न पत्रयेत्सर्ववाऽऽवित्यं ग्रहणं चार्क-सोसयोः । नेसेताम्मो महाकूपे सत्ध्यायां गगनं तथा ॥३२८ मैथूनं यापां नगनां स्त्रियं प्रकटयौवनाम् पशुक्रीडां च कन्यायाः पयोजान्नावछोकयेत् ॥३२९ न तैछे न कछे नास्त्रे न सन्त्रे द्विष्टरे तथा । नेसेतववनं विद्वान्निवायुष्टम् टिसंवेत् ॥३३०

#### वय निरीक्षणप्रकारकमः--

ऋडवजुष्कं प्रसन्तस्य रौद्रं तिर्यक् च कोपिनः । सविकाकं सुपुण्यस्याचो सं वा पापिनः पुनः ॥३३१ क्षुद्रं व्यप्रमनस्कस्य विकासं वानुरागिनः । मध्यस्यं वीतरागस्य सरलं सज्जनस्य च ॥३३२ असम्मुसं विकासस्य सविकारं तु कामिनः । भूभङ्गवन्त्रमोद्यालोभूतमत्तस्य सर्वतः ॥३३३ जलाविलं च दोनस्य चक्रकं तस्करस्य च ॥ बलक्षितार्यं निद्रालोधित्रस्तं भीष्कस्य च ॥३३४

अतिथि, भाई बन्धु, तपस्वी जन, वृद्ध, बालक, अबला (नारी) वैद्ध, पुत्र, दायाद (हिस्सेदार) और नौकर-चाकरोंके साथ, तथा बहिन, अपने आश्रित जन, सम्बन्धी जन और मित्र गणोंके साथ प्रतिदिन वचन-विग्रह (वाद-विवाद) को नहीं करनेवाला पुरुष तीनों जगत्को जीतता है। अर्थात् जो पुरुष पूर्वोक्त पुरुषोंके साथ किसी भी प्रकारका कभी भी खोटे वचन नहीं बोलता है, वह जगज्जेता होता है। ।३२५-३२६।।

अब दर्शनीय और अदर्शनीय कार्यों का वर्णन किया जाता है-

बृद्धिमान् पृष्ठ्य अपूर्व तीर्थों को, नवीन देशोंको और नई-नई अन्य वस्तुओंको देखे। तथा लोकोत्तर छायाको, लोकोत्तम पुरुषको और शकुनको भी देखना चाहिए।।३२७।। सर्वकाल सूर्य नहीं देखे, सूर्य-प्रहण और चन्द्र-प्रहणको भी नहीं देखे। महाकूपमें जलको, तथा सन्ध्याकालमें आकाशको भी नहीं देखना चाहिए।।३२८।। स्त्री-पुरुषके मैथुनको, पापिनी, नग्न और प्रकट यौवन-वाली स्त्रीको, पशु-कोड़ाको और कन्याके पयोर्जो (स्त्रनों) को भी नहीं देखना चाहिए।।३२९।। विद्वान् पुरुष अपने मुखको न तेलमें देखे, न जलमें देखे, न अस्त्र-शस्त्रको धारमें देखे, न मूत्रमें देखे और न रक्तमें देखे। क्योंकि इनमें मुख देखनेसे आयुकी हानि होती है।।३३०।।

अब दृष्टि निरीक्षण करनेके प्रकारका वर्णन करते हैं-

प्रसन्न पुरुषका निरीक्षण सरल और स्निग्ध होता है, क्रोधीका अवलोकन रौद्र एवं तिरछा होता है, पुण्यशालीका निरीक्षण विकास-यूक्त होता है ॥३३१॥ व्यग्न मनवालेका निरीक्षण क्षुद्रता ( तुच्छता ) युक्त होता है, अनुरागी व्यक्तिका अवलोकन कटाक्ष-युक्त होता है। वीतरागीका अवलोकन मध्यस्थ भावसे युक्त होता है और सज्जन पुरुषका निरीक्षण सरल होता है॥३३२॥ चिक्त पुरुषका निरीक्षण सामनेकी ओर नहीं होता है, कामी पुरुषका अवलोकन विकार-युक्त होता है, ईर्ध्यालु पुरुषका अवलोकन भूभंगयुक्त मुखवाला होता है और भूताविष्ट पुरुषका निरीक्षण सर्व ओर होता है।।३३३॥ दीन पुरुषका अवलोकन अन्त्र जलसे युक्त होता है, चोरका अवलोकन चंक्रल होता है, निद्रालु व्यक्तिका निरीक्षण अलक्षित प्रयोजनरूप होता है, और भय-भीत पुरुष बहुवो वीक्रणस्यैवं कति भेदाः क्षणस्य च । तादृक् स्वक्ष्यभतो वक्ष्ये स्वभावोपाधिसम्भवम् ॥३३५ स्तुर्यं धवलस्वं च इयामस्वमतिनिर्मलम् । पर्यन्तपाइवंतारा सुदृशोः शस्यं वयाक्षमम् ॥३३६ हरितालनिभेदधक्की नेत्रेनीसेरहङ्कृतः । विस्तीर्णाक्षो महाभोगी कामी पारावतेक्षणः ॥३३७ नकुलाक्षो मयूराको मन्यमः पुद्धः पुनः । काकाक्षो धूसराक्षद्य मण्डूकाक्षद्य तेऽधमाः ॥३३८ पुष्टो वाक्ष्यदृष्टिः स्यास्कृषकुद्धाकः कलिप्रियः । दृष्टिरागी भृजङ्काक्षो मार्जाराक्षद्य पातकी ॥३३९ इयामदृक् सुभगः स्निग्वलोचनो भोगभावनम् । स्यूलहुग् विधनो वीनवृष्टिः स्यादधनो नरः ॥३४० भृतासंद्य परः प्रायः स्तोकोन्नयमः (१) पुमान् । वृत्तयोनंत्रयोरत्वरसम्प्रस्तनूभृताम् ॥३४१ विधनेः पिङ्गलैवतिद्याक्ष्यते तित्रूणंकैः । अधमाः स्युः कृतो कक्षेः सजलैनिर्जलः पुनः ॥३४२ अच्छारेकचकुद्य तथा केङ्करनेत्रकः । अध बातरनेत्रः स्यादेवां क्रूरपरम्परः ॥३४२ भृताविष्टस्य वृष्टिः स्यात् प्रायेणोध्यविकोक्षिमी । मिलिता मुद्गताक्षस्य वेवता तस्य दुःसहा ॥३४४ शाकिमीभिगृहोतस्याधोमुक्षी च भयानका । चातार्तस्य च मीदः स्याद् वन्याविकतरं चला ॥३४५ अक्षणा स्थामका वापि कायते धर्मरोणिषः । विस्तवोचवतः पीता नीला चक्षुः कपित्यवत् ॥३४६

का अवलोकन त्रास-युक्त होता है ॥३३४॥ इस प्रकार निरीक्षणके बहुतसे मेद होते हैं, इसी प्रकार क्षण (देखनेके अवसर) के भी कितने ही भेद होते हैं। अतएव निरीक्षणका स्वरूप और स्वभाव मा बाह्य उपाधि-जनित निरीक्षणके भेदोंको कहुँगा ॥३३५॥

उत्तम नेत्रोंकी घवलता स्तुल्य है, इयामता, अित निर्मलता और पर्यन्त तक तारा यथाक्रमसे प्रशंसाके योग्य होती है ॥३३६॥ हरितालके सहश वर्णवाले नेत्रोंसे मनुष्य चक्रवर्ती होता है। नीले वर्णवाले नेत्रोंसे व्यक्ति अहंकारी होता है, विस्तीण नेत्रवाला पुरुष महाभोगशाली होता है बौर कपोतके समान नेत्रवाला पुरुष कामी होता है। १३३७॥ नेवलके समान नेत्रवाला और मोरके सहश नेत्रवाला पुरुष मध्यम श्रेणीका होता है। काक जैसे नेत्रवाला, घूसर नेत्रवाला और मण्डूक (मेंढक) के सहश नेत्रवाला पुरुष ये सब अधम होते हैं ॥३३८॥ दारुण हिष्टबाला पुरुष दुष्ट होता है, कुक्कुटके समान नेत्रवाला पुरुष कलह-प्रिय होता है, भुजंगके समान नेत्रवाला हिष्टराणी होता है तथा मार्जार नेत्रवाला व्यक्ति पापी होता है। १३२९॥ व्याम नेत्रवाला पुरुष सुभग होता है, स्निग्ध नेत्रवाला पुरुष भोगोंका भोक्ता होता है। स्थूल नेत्रवाला पुरुष पराश्रित होता है, इसी प्रकार कुछ उन्नत नेत्रवाला भी पराश्रित होता है। गोल नेत्र-धारियोंको आयु अत्यल्प होती है।।३४१॥

विवर्ण, पिंगस्त वर्ण, वात-युक्त, चंचस्त और रित (विलास) पूर्ण नेत्रोंसे मनुष्य कर्तव्य-कार्यं करनेमें अध्य होते हैं। रूक्ष और निर्जल नेत्रोंसे पुरुष निलंज्ज होता है। १३४२।। नेत्र-रहित, एक नेत्रवाला और केंकर नेत्रवाला तथा कातर नेत्रवाला पुरुष इन सबकी क्रूर-परम्परा होती हैं। १३४३।। भ्ताविष्ट पुरुषकी दृष्टि प्रायः ऊपरकी ओर देखनेवाली होती है, युद्गत (प्रमोदको या अप्रमोदको प्राप्त) व्यक्तिकी दृष्टि मिली हुई रहती है और उसको प्रेरणा करनेवाला देवता दुःसह होता है। १३४४।। जाकिनियोंसे गृहीत व्यक्तिको दृष्टि अधोमुख और भयानक होती है। वेताससे पीड़ित पुरुषकी दृष्टि अधिकतर बलायमान रहती है। १३४५।। धर्म (धूप) से पीड़ित पुरुषकी दृष्टि अध्या इयामल होती है, पिश्त

इलेव्मार्सस्य तथा पाण्डुनियदणकोषस्य मिथिता । हुन्हेः प्रतिवनं भेदा भवस्येषमनेकथा ॥३४७ वर्ष षङ्क्रमणक्रमः—

वृद्धमे सप्तमी प्राज्ञो न वजेन्निःफलं श्वाबित् । मुक्तानां श्रूतमेशं च मस्यमद्यान्न गच्छता ॥३४८ युगमाञ्चान्तरन्यस्तदृष्टिः यदयन् वयं पदम् । रक्षाणं स्वक्षरोरस्य कन्तूनां च सदा वजेत् ॥३४९

> क्षाकूर-रासभोव्द्राणां वर्जनीया सवा गतिः । राजहंसवृषाणां तु सा प्रकामं प्रशस्यते ॥३५०

कार्याय बिलतः स्थानाव बहुन्नाडिपवं पुरः । कुर्वम् बाञ्छितसिद्धीनां भाजनं वायते नरः ॥३५१ एकाकिना न गन्तव्यं कस्याप्येकाकिनो गृहे । नैवोपरि पवेनापि विदेत् कस्यापि वेदमनि ॥३५२ रोगिवृद्धद्विजान्धानां चेनुपूज्यक्षमाभुजाम् । गिभणीभारभुग्नानां वस्या मार्गं त्रजंवय ॥३५३

> धान्यं पष्यसपष्यं वा पूजार्थं सम्त्रसण्डलम् । न त्यक्त्वोद्वर्तनं सङ्ख्यं स्नानाम्भोऽसूक्शवानि च ॥३५४

निष्ठपूत्रस्रेष्मविष्मूत्रज्वसदृह्मिभुजङ्गमम् । मनुष्यमबुधं धीमान् कदाप्युल्सङ्घयेन्त च ॥३५५

दोषवालेकी दृष्टि पीतवर्णवाली नीली और कपित्य (कवीट) के समान होती है ।।३४६॥ श्लेब्मा (कफ) से पीड़ित पुरुषकी दृष्टि पाण्डुवर्णकी होती है, पित्त, बात आदि दोषोंसे मिश्रित व्यक्ति की दृष्टि मिश्रित वर्णवाली होती है। इस प्रकार प्रत्येक जनकी अपेक्षासे दृष्टिके अनेक प्रकारके मेद होते हैं ।।३४७॥

अब बाहिर गमन करनेका विचार करते हैं---

बृद्धिभान् पुरुष सप्तमीको कहींपर भी निष्फल न जावे। तथा जाते हुए भुक्त (भोजन कियें हुए) पुरुषोंको एक आमको छोड़कर अन्य कुछ नहीं खाना चाहिए।।३४८॥ युग-मात्र (चार हाथ-प्रमाण) सामनेको भूमिपर दृष्टि रखते हुए और अपने शरीरकी रक्षाके लिए तथा अन्य जन्तुओंकी रक्षाके लिए पद-पद-प्रमाण भूमिको देखते हुए सदा गमन करना चाहिए।।३४९॥ चलते समय शालूर (मेढक) रासभ और ऊँटकी चालसे गमन सदा वर्जन करना चाहिए। किन्तु राजहंस और वृषभ (बैल) की गति सदा उत्तम प्रशंसनीय होता है।।३५०॥

किसी कार्य-विशेषके लिए चलता हुआ पुरुष जो नाड़ी (नासिका-स्वर) चल रही हो उसी पैरको आगे करके गमन करता हुआ अभीष्ट सिद्धियोंका पात्र होता है ॥३५१॥ किसी भी अकेले पुरुषके घरमें कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार किसी भी पुरुषके घरमें अकेले कररी मार्गसे भी प्रवेश नहीं करना चाहिए।।३५२॥ रोगी पुरुष, वृद्धजन, ब्राह्मण, अन्धे पुरुष, गाय, पूज्य पुरुष, भूमिपति, गींभणो स्त्री, और भार (बोझा) को घारण करनेवाले लोगोंको मार्ग देकर पुनः गमन करना चाहिए।।३५३॥ पकी या अधपकी घान्यको, पूजनकी सामग्रीको, मंत्र-मण्डलको, छोड़कर गमन करे। तथा उद्धर्तनका द्रव्य, स्नानका जल, पुष्प-माला और मृत शरीरोंको भी लांघ करके गमन नहीं करना चाहिए।।३५४॥ इसी प्रकार वृद्धिमान् पुरुष, थूके गये कफको, मल-मूत्रको, जलती हुई अग्विको, सपंको, और अज्ञानी मनुष्यको कभी भी उल्लंघन करके गमन व करे।।३५५॥

क्षेमार्थी वृक्षमूकं न निक्षीिषन्यां समाध्ययेत् । नासमाप्ते नरो दूरं गच्छेदुत्सवसूतके ॥३५६ क्षीरं भृषत्वा रति कृत्वा स्नात्वा द्यान्यगृहाङ्गनाम् । कात्वा निष्ठीस्य सकोकं सृत्वा च प्रविशेन्नहि ॥३५७

कारियत्वा तरः कौरमधामोशं विधाय त । गच्छेद् ग्रामान्तरं तैव जकुनापाटवेत च ॥३५८ नद्याः परसटाद् गोच्छात् कीरब्रोः सिल्लाज्ञायात् । नातिमध्यंदिने नार्धरात्रौ मार्ग दुधो वजेत् ॥३५९ नासम्बल्डबलेन्मार्ग भूशं सुप्यान्त वासके । सहायानां च विश्वासं विद्यात न घीनिष्ठिः ॥३६० महिषाणां कराणां च न्यक्करणं कवाचन । वेवस्पृज्ञापि नो कार्यमिच्छता श्रियमात्मनः ॥३६१ गजात्करसहस्रेण वक्तटात्पञ्चभिः करैः । श्रुङ्गिणोञ्ज्वाच्य गन्तव्यं दूरेण वज्ञिमः करैः ॥३६२ न जीणौ नावमारोहेन्नद्यामेको विज्ञेन्न च । न वा तुच्छमितगंच्छेत् सोदर्येण समं पथि ॥३६३ न जलस्यलवुर्गाणि विकटामटवीं न च । न चागाधानि तोयानि विनोपायं विल्ङ्घयेत् ॥३६४ कर्रे राक्षसकैः कर्णेजपैः कावजनेत्त्रया । कुमित्रैक्च समं गोच्छीं चर्यां वा कालकीं त्यजेत् ॥३६५ धूर्तावासे वने वेदयामन्विरे वर्मसम्पति । सदा गोच्छी न कर्तव्या प्राज्ञेरापानकेऽपि च ॥३६६ बद्धबद्धाक्षये चूर्तस्थापने परिभवास्यवे । भाष्टागारे न गन्तव्यं परस्थान्तःपुरे न च ॥३६७

अपनी क्षेम-कुशलता चाहनेवाला पुरुष रात्रिमें वृक्षके मूलभागका कभी आश्रय नहीं लेते। इसी प्रकार उत्सव (मांगलिक कार्य) और सूतक-पातकके समाप्त नहीं होनेतक दूरवर्ती स्थानको नहीं जावे ॥३५६॥ क्षीर (खीर या दूध) खा-पीकर स्त्रीके साथ रमणकर, अन्य घरकी स्त्रीको लाकर, निष्ठीवन करके और आक्रोश-युक्त वचन सुन करके अन्य पुरुषके घरमे प्रवेश नहीं करे ॥३५७॥ क्षीरकर्म (हजामत) कराके, लगे बालोंको साफ न करके अर्थात् स्नान किये बिना तथा शकुनकी अनुशलतासे अर्थात् अपश्वत् होनेपर दूसरे ग्रामको कभी नहीं जाना चाहिए ॥३५८॥ बुद्धिमान् पुरुष नदीके दूसरे किनारेसे गोष्ठ (गायोंके ठहरनेके स्थान) से. क्षीरीवृक्षसे, जलाशयसे, न अति मध्याह्ममें और न अर्थरात्रमें मार्ग-गमन नहीं करे ॥३५९॥

बुद्धिमान् पुरुष बिना संबल (खान-पानका द्रव्य) लिए मार्गमें नहीं चले, किसी सराय-धर्मशाला आदि निवासके स्थानपर अधिक गहरी नींदसे नहीं सोवे, तथा मार्गमें गमन करते समय सहायकों या साथियोंका विश्वास भी नहीं करे ॥३६०॥ भैंसे पाड़ोंका और गर्दभोंका तिरस्कार कभी भी खेद-खिन्न होनेपर भी अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको नहीं करना चाहिए ॥३६१॥ गमन करते समय हाथीसे एक हजार हाथ दूर, गाड़ीसे पांच हाथ दूर तथा सींगवाले जानवरोंसे और घोड़ोंसे दश हाथ दूर रहकर चलना चाहिए ॥३६२॥

नदी आदि जल स्थानको पार करनेके लिए जीर्ण-शीर्ण नाव पर नहीं आरोहण करे, नदी में अकेले प्रवेश नहीं करे, तथ अतुच्छ (विशाल) बुद्धिवाले पुरुषको मार्गमें अपने समे भाईके साथ भी गमन नहीं करना चाहिए ॥३६३॥ जल-मार्ग, स्थल मार्ग, दुर्ग (किला) विकट अटवी (सघन-वन-प्रदेश) और अगाध जलको विना सहायक उपायके उल्लंधन नहीं करना चाहिए ॥३६४॥

करूर स्वभावी पुरुषों, राक्षसजनों, कर्णेजपों (चुगलखोरों) कारु (शूद्र जातीय शिल्पिजनों) तथा खोटे मित्रोंके साथ गोष्ठी और अकालकी चर्या (गमनागमन) का परित्याग करे !!३६५॥ बुद्धिमानोंको धूर्तोंके घरोंमें, वनमें, वेष्याके भवनमें, धर्म-स्थानमें और मदिरा पानके स्थानोंमें भी कभी गोष्ठी नहीं करना चाहिए !!३६६॥ पाप-कार्यमें बाँचे गये बच्य पुरुषके आश्रयमें, जुका

अभनोत्ते स्मशाने च सून्यस्थाने चतुष्यचे । तुषशुक्ततृषाकीर्णे विषये वा सरस्वरे ॥३६८ वृक्षाचे पर्वताचे च नदी-कूपतटे स्थितिम् । न कुर्याद् अस्मकेशेषु कपाकाङ्गारकेषु च ॥३६९ वथ विशेषोपदेशक्रमः—

मन्त्रस्थानमनाकाशमेकद्वारमसङ्कृष्टम् । निःश्वासादि च कुर्वीत दूरसंस्थरच यामिकः ॥३७० मन्त्रस्थाने बहुस्तम्भे कवाचिल्लीयते परः । वृक्षाग्र-प्रतिष्वानभृतिसम्प्रक्तभिक्तिके ॥३७१

जून्याधोभूमिके स्थाने गस्या वा कामनान्तरे । मन्त्रयेत्सम्मूकः सार्वं मन्त्रिभिः पञ्चभिस्त्रिभिः ॥३७२

सालस्यैलिङ्गिमिदीर्घस्तिभाः स्वल्पबुद्धिभिः । समं न मन्त्रयेन्नैव मन्त्रं कृत्वा विस्म्ब्यतं ॥३७३ भूयान्तः कोपना यत्र भूयान्तो मुखलिप्सवः । भूयान्तः कृपणाश्चैव सार्थः स स्वार्थनाशानः ॥३७४ सर्वकार्येषु सामर्थ्यमाकारस्य तु गोपनम् । धृष्टत्वं च सवम्यस्तं कर्त्तव्यं विजिगोषुणा ॥३७५ भवेत्परिभवस्थानं पुमान प्रायो निराकृतिः । विशेषाण्डम्बरस्तेन न मोच्यः सुविया स्वचित् ॥३७६

खेलनेके स्थानकमें, पराभव होनेके स्थान पर, किसीके भाण्डागार (कोष-खजाने) में और दूसरोंके अन्तः पुरमें नहीं जाना चाहिए ॥३६०॥ अमनोज्ञ ( असुन्दर ) स्थानमें, मरघटमें, शून्य स्थानमें, चौराहे पर, भूखा और सूखे तृष्णोंसे व्याप्त स्थानमें अथवा विषम एवं खर स्वरवाले स्थानमें, वृक्षके अग्रभाग पर, पर्वतके अग्र शिखर पर, नदीके किनारे, कूपके तट पर, भस्म (राख) पर, केशों पर, कपालों पर और अंगारों पर कभी अवस्थान नहीं करना चाहिए ॥३६८॥

अब विशेष उपदेश कहते हैं-

विचारशील यामिक (संयमी) पुरुष जिस स्थान पर किसी गुप्त बातकी मंत्रणा करें वह मंत्रस्थान अनाकाश हो अर्थात् खुलं मैदानमें न करे, जिस भवनमें करे, वह एक द्वारवाला हो, जहाँ पर किसी प्रकारके संकटकी सम्भावना न हो और मंत्रणा करनेवाले पुरुष दूरवर्ती स्थान पर निःश्वास बादि करें ॥३७०॥ यदि मंत्रस्थान अनेक स्तम्मोंवाला हो, तो वहाँ पर दूसरा मंत्रमेदी पुरुष छिप सकता है। वृक्षकी शाखा जिससे लगी हो, ऐसे स्थान पर और जहाँ प्रतिध्वनि मुनाई दे, ऐसी भीतिसे संलग्न स्थान पर मंत्रणा न करे ॥३७१॥ अत्तएव गुप्त मंत्रणा करनेवाले पुरुषको शून्य स्थान, अधोभूमिवाले स्थान (भूमिगृह) अथवा वनके मध्यमें जा करके तीन या पांच मंत्रियों (सलाहकारों) के साथ सम्मुख बैठकर मंत्रणा करनी चाहिए ॥३७२॥ जो आलस्य-युक्त हैं, विभिन्न लिगोंके धारक हैं, दीचंसूत्री (बहुत विलम्बसे विचार करनेवाले) हैं और अल्य बुद्धिवाले हैं, ऐसे पुरुषोंके साथ कभी मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। तथा मंत्रणा करके उसे करनेमें विलम्ब नहीं करना चाहिए ॥३७३॥

जिस स्थानपर बहुतसे क्रोधी पुरुष रहते हों, जहाँपर बहुतजन प्रमुखताके इच्छुक हों और जहाँपर बहुतसे कृपण पुरुष (कंजूस) रहते हों, वहां सार्थवाह (व्यापारी पुरुष) अपने स्वार्थका माश करता है ॥३७४॥ विजय प्राप्त करनेके इच्छुक पुरुषको सभी कार्योंमें अपने सामर्थ्यका विचार करना चाहिए, अपने मुख बादिके आकार (अभिप्राय) को गुप्त रखना चाहिए और घृष्टता तथा सत्कार्यका सदा अभ्यास करना चाहिए ॥३७५॥ प्रायः अपने अभिप्रायको नहीं छिपानेवाला पुरुष परिभवका स्थान होता है, इसलिए कहीं पर भी बुद्धिमान पुरुषको बाहिरी

विश्वासो नैव कस्पापि कार्यो थेकां विशेषतः । ज्ञानित्रकपिताशेषधर्मनिष्छेविमण्डताम् ॥३७७ स्वमातुक्वरोत्पन्नरौद्रासंध्यानधारिणाम् । पासिक्वनां तथा क्रूरासत्यप्रत्यस्तवासिनाम् ॥३७८ सूर्तानां प्रागरकानां वाकानां योवितांस्तवा । स्वर्णकार-जकान्नीनां प्रभूषां कृटभाविणाम् ॥३७९ नीचानामकसानां च पराक्रमवतां तथा । कृतघ्नानां च चौराणां नृस्तिकानां तु जातुचित् ॥३८०

(चतुमिः कलापकम्)

कि कुलं किथुतं कि वा कर्म को व व्ययागमी। का वाक्-शक्तिः किमयं क्लेशः कि व बुद्धिविजृम्भितम् ॥३८१

का शक्तिः के द्विषः कोऽनुबन्धश्च संसदि । कोऽम्युपायः सहायाः के कियन्मात्रफलं तथा ॥३८२ की कालदेशी का देवसम्पत् प्रतिहते परेः । वाक्ये ममोसरं सद्यः कि च स्यादिति चिन्तयेत् ॥३८३ (त्रिभिविशेषकम्)

यत्पादर्वं स्थीयते नित्यं गम्यते वा प्रयोजनात् । गुजाः स्थैर्यादयस्तस्य ध्यसनानि विचिन्तयेत् ॥३८४ उत्तमैका सदारं।व्य प्रसिद्धिः काचिदात्मनि । बज्ञातानां पुरे बासो युज्यते न कलावताम् ॥३८५

दिखाक विशेष आडम्बर नहीं छोड़ना चाहिए।।३७६॥ स्वकार्य-साधक पुरुषको जिस किसी भी मनुष्यका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। विशेष करके जो पुरुष झानों जनोके द्वारा प्ररूपित समस्त धर्म-कार्योके विच्छेदको इच्छा करते हैं, उनका तो कभो भी विश्वास नहीं करे। जो अपनी माताक द्वारा उदरसे उत्पन्न रौद्र और आर्त्यधानके धारक हैं, पाखण्डी हैं तथा जो क्रूरस्वभावी हैं, असत्यवादक पुरुषोंके समीप निवास करते हैं, पहिलेसे जिनका कोई परिचय नहीं है, बालक हैं, स्वया हैं, तथा जो स्वर्णकार हैं, जल और अग्निके प्रभू (स्वामी) हैं, कूट-भाषी हैं, नीच जातिके हैं, आलसी हैं तथा विशेष पराक्रमवाले हैं, कृतघ्न हैं, बोर नास्तिक हैं, ऐसे पुरुषोंका तो कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए।।३७७-३८०।।

मनुष्यको सदा ही इन बातोंका विचार करना चाहिए कि हमार कौनसा कुल है, हमारा कितना शास्त्रज्ञान हैं, हमारा क्या कर्तंत्र्य है. हमारी क्या आय है और क्या व्यय है, हमारी क्या वचन-शक्ति है, यह क्लेश हमें क्यों प्राप्त हुआ है, हमारी बुद्धिका क्या विस्तार है, हमारी क्या शक्ति है, हमारे कौन शत्रु या विद्वेशी है, मैं कौन हूं, सभामें मेरा क्या अनुबन्ध (स्वीकृत-सम्बन्ध) है, मेरे कार्यका क्या उपाय है, मेरे कौन सहायक हैं, तथा मेरे इस कार्यका कितना फल प्राप्त होगा तथा वर्तमानमें कौनसा काल और देश है, मेरी क्या देवी सम्पत्ति है तथा दूसरोंके द्वारा वाक्यके प्रतिचात किये जानेपर मेरा शोध्र क्या उत्तर होगा? इन सभी बातोंका सदा ही विचार करते रहनेस मनुष्य सवा लाम, यश एवं सम्मानको प्राप्त होता है और कभी उसे पराभवको प्राप्त नहीं होना पड़ता है ॥३८१-३८३॥

मनुष्य जिसके सभीप नित्य उठता-बैठता है, अथवा प्रयोजनसे जिसके पास जाता है, उस व्यक्तिमें स्थैय आदि कौनसे निशेष गुण है, अथवा अस्थिरता-ओछापन आदि कौन-कौनसे दुर्ध्यसन हैं, इसका सदा ही विचार करना चाहिए ॥३८४॥ जिस उत्तम सभामें बैठकर जिससे अपने आपमें कोई प्रसिद्धि प्राप्त हो, उसका सदा आश्रय लेना चाहिए । किन्तु अजानकार लोगोंके नगरमें कलावान् पुरुषोंको कभी निवास नहीं करना चाहिए ॥३८५॥

कालकृत्यं न मोक्तव्यमंतिकिनौरिष द्रृषम् । नाध्योति पुरुवार्तानो कलं बलेवाजितः पुमान् ॥३८६ उन्नैर्मनोरयाः कार्याः सवंदेव मर्नास्वना । विधिक्तवनुमानेन सम्पदे यसते यतः ॥३८७ कुर्यान्न कर्णशं कर्म क्षमाव्यक्तित सन्जने । प्रादुर्भवित सप्ताक्तिमेवितान्वम्बनाविष ॥३८८ रुष्ट्या चन्वनता पातान् वाखोद्यवित्ति द्रुक्तान् । मरुवाश्ची ततः कार्या महिद्धः सह सङ्गतिः ॥३८९ युभोपवेशतारुवयो वृद्धा वा बहुभूताः । कुशला यः स्वयं हन्ति त्रायते स क्षयं परम् ॥३९० शौर्येण वा तयोभिवां विद्यया वा धनेन वा । वत्यक्तमकुरुशेनोऽि कुरुशेनो भवति क्षणात् ॥३९१ कुर्यांच्य नात्मनोमृत्युमायासेन वरीयसा । ततस्वैद्यपातः स्याद दुःकाय महते तवा ॥३९२ विवक्तमानुवेवांवैः प्रायः कार्यं न सिद्धचित । वैविकं वारयेच्छान्यया मानुवं सुव्यया पुनः ॥३९३ प्रतिपन्तस्य न त्यागः झोकश्च गतकस्य न । निद्धाच्छेदश्च कस्यापि न विषयः कदाचन ॥३९४ वकुर्वम् बहुभिवेरं वद्याद्वरुपते मतम् । गतस्वावानि कृत्यानि कुर्याच्य बहुभिः समम् ॥३९५ शुभक्तियासु सर्वाचु मुद्धपैभाव्यं मनीविभिः । नरावां कपटेनापि निःस्पृहस्वं करुप्रवम् ॥३९६ ब्रोहप्रयोजने नेव भाष्यमत्युत्सुकैनंरैः । कदाचिवपि कर्तव्यः सुपात्रेषु न मत्सरः ॥३९७ स्वजातिकष्टं नोपेश्यं तवैवयं कर्यमावरात् । मानिनो मानहानिः स्यात्तद्वोवादयशोऽपि च ॥३९८

अस्यन्त सेद-खिन्न होनेपर भी पुरुषोंको उचित कालमें करनेके योग्य जो कर्तव्य है, उसे निश्चयसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि क्लेशसे पराजित होनेवाला पुरुष अपने पुरुषार्थोंका कभी फल नहीं पाता है ॥३८६॥ मनस्वी पुरुषको सर्वदा ही ऊँचे मनोरथ करना चाहिए। क्योंकि उसके अनुमानसे किया गया कार्य-विधान सम्पत्तिके लिए प्रयत्नकारक होता है ॥३८७॥ क्षमाशाली सज्जन पुरुषपर कभी भो कर्कश कार्य नहीं करना चाहिए। शीतल-स्वभावी चन्दनके भी मथन (रगड़) से अपन उत्पन्न हो जाती है ॥३८८॥ मलयाचलपर चन्दन वृक्षकी संगति पाकर शाखीट आदि वृक्षोंके भी चन्दनपना देख करके मनुष्यको सदा महापुरुषोंके साथ संगति करनी चाहिए ॥३८९॥ जो उत्तम शुभ उपदेशमें रुचि रखते हैं, वयोवृद्ध हैं और बहुजानी हैं, वे ही कुशल पुरुष कहलाते हैं (और उनका ही सत्संग करना चाहिए।) जो पुरुष स्वयंका विनाश करता है, वह दूसरे पुरुषकी रक्षा कैसे कर सकता है ॥३९०॥ अत्यन्त नीच कुलवाला भी पुरुष शूरवीरतासे, या तपदचरण करनेसे, या विद्या पढ़नेसे अथवा धनोपार्जनसे क्षणभरमें कुलोन हो जाता है ॥३९९॥

भारी प्रयाससे भी अपने मरनेकी कामना न करे। क्योंकि उससे मनुष्यका अधःपतन ही होता है और तब वह महादुः खके लिए ही होता है। १९९।। देव-जिनत और मनुष्य-कृत दोषोंस प्रायः कार्यं सिद्ध नहीं होता है। इसलिए बुद्धिमान् पुरुष देव-जिनत दोषोंको तो शान्ति-कर्मसे निवारण करे और मनुष्य-कृत दोषोंको अपनी मुबुद्धिसे दूर करे।।३९३।। स्वीकार किये प्रतादिका त्याग न करे और गई हुई वस्तुका शोक भी नहीं करे। तथा किसी भी सोते हुए व्यक्तिका निद्धा-विष्छेद भी कभी नहीं करना चाहिए।।३९४।। बहुत पुरुषोंके साथ वेरको नहीं करते हुए बहुमत्तके साथ अपना मत प्रदान करे। तथा विगत-स्वादवाले कार्योंको भी बहुत जिनोंके साथ करना चाहिए।।३९५।।

मनीयी पुरुषोंको सभी शुम क्रियाओं में प्रमुख होना चाहिए। कपटके द्वारा भी मनुष्योंकी निःस्पृहता फलको प्रदान करती है ।।३९६॥ अत्वन्त उत्सुक भी मनुष्योंको कभी भी द्रोहकार्यके प्रयोजनमें प्रयत्नकील नहीं होना चाहिए। तथा उत्तम पात्र जनोंपर कभी भी मत्सर नहीं करना चाहिए।।।३९७॥ अपनी जातिपर आये हुए कष्टकी कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किन्तु

न कुर्यास्थातिषु प्रायः कलहाविनिरन्तरम् । मिलता एव वर्णन्ते कमिलन्य इवाम्भित ॥३९९ वारिक्रयोयहृतं मित्रं नरः सार्थमिकं सुधीः । वेयात् क्षानिगणैर्जामिमनपत्यां च पूजयेत् ॥४०० सारच्यायां न वस्तुनां विक्रयाय क्रयाय च । कुलानुवितकार्याय नो गच्छेद् गौरविप्रयः ॥४०१ स्वाङ्गवाद्यं तृणच्छेद्यं व्ययं भूमिविलेखनम् । नेव कुर्यान्नरो वन्त-नद्यराणां च घर्षणम् ॥४०२ प्रवर्तमानमुन्मागं स्वं स्वेनैव निवारयेत् । किसम्भोनिधच्छेत्तः स्वस्मावन्येन चार्यते ॥४०३ सम्मानसहितं वानमौजित्येनोचितं वचः । नयेन चर्यं ( भाष्यं ) च त्रिजगद्वच्यकृत् त्रयम् ॥४०४ व्यर्थादिधकनेपच्यो वेवहोनोऽधिकं बनो । अशको वैरक्ष्मक्रकेर्महद्भिचपहस्यते ॥४०५ चौर्याखेर्वद्वित्ताक्षः सबुपायेषु संशयो । सत्यां क्षको निक्छोगो नाष्नोति नरः थियम् ॥४०६ कलकाले कृतालस्यो निक्कले विहितोद्यमः । न क्ष्यः क्षत्रसंतेऽपि न नरिक्चरमेषते ॥४०७ दम्भः संरम्भिप्राह्मो वस्भमुक्तेव्वनावरी । क्षत्रस्त्रीवाचि विद्वासी विनद्यति न संक्षयः ४०८ दृष्यांतुः कुलटा-कामो निर्वनो गणिकाप्रियः । स्थवरक्ष्य विवाहेष्कृत्यहास्यास्पदो नृणाम् ॥४०९

आदरसे उनकी एकता ही करनी चाहिए। जो पुरुष अपनी जातिके कब्टकी उपेक्षा करता है उस मानी पुरुषके मानकी हानि होती है और उस दोषसे उसका अपयश भी होता है ॥३९८॥ अपनी जातिबालोंपर निरन्तर कलह आदि करना प्रायः अच्छा नहीं होता है। देखो कमिलिनयाँ मिलकरके ही जलमें बढ़ती हैं ॥३९९॥

दरिद्रतासे पीड़ित साधर्मी मित्रकी बुद्धिमान् पुरुष सदा ही उन्नित्त करे। तथा जो पूज्य स्त्री सन्तान-रहित हो, उसका ज्ञानी जनोंके साथ सदा पूजा-सत्कार करे।।४००॥ जिसे अपना गौरव प्रिय है, वह गली-कूचेमें वस्तुओंके बेंचने या खरीदनेके लिए तथा कुलके अयोग्य कार्य करनेके लिए कभी न जावे।।४०१॥ मनुष्यको अपने शरीरके अंगोंका बजाना, तृणोंका छेदना, व्यर्थ भूमिका खोदना, दाँतों और नखोंका धिसना ये कार्य नहीं करना चाहिए।।४०२॥ कुमार्गमें प्रवर्तमान अपने आपको स्वयं ही निवारण करे। बेलाका उल्लंघन करता हुआ समुद्र क्या अपनेसे भिन्न दूसरेके द्वारा निवारण किया जाता है? कभी नहीं।।४०३॥

सन्मानके साथ दान देना, समुचितपनेके साथ उचित वचन बोलना और सुनीतिके साथ आचरण और संभाषण करना, ये तीनों कार्य तीनों जगत्को वशमें करनेवाले होते हैं ॥४०४॥ प्रयोजनसे अधिक वेष धारण करनेवाला घनी होते हुए भी अधिक होन वेष धारण करनेवाला तथा असमर्थ होते हुए भी समर्थ पुरुषोंके साथ वैर करनेवाला पुरुष महाजनोंके द्वारा हँसीका पात्र होता है ॥४०५॥ चोरी आदि करके धनकी आशा रखनेवाला, उत्तम उपायोंमें संशय रखनेवाला और शिक्त होनेपर भी उद्योग नहीं करनेवाला मनुष्य लक्ष्मीको प्राप्त नहीं कर पाता है ॥४०६॥ फल-प्राप्तिके कालमें आलस करनेवाला, निष्कल कार्यमें उद्यम करनेवाला और शत्रु-संज्ञावाले पुरुषमें शंका नहीं रखनेवाला पुरुष चिरकालतक वृद्धिको प्राप्त नहीं होता है ॥४०७॥

उत्तम कार्य करनेवालोंके साथ दम्म करनेवाला, व्यर्थके समारम्भ करनेवाला, उनको ग्रहण करने योग्य माननेवाला, दम्म-रहित पुरुषोंमें अनादर करनेवाला, मूर्खों और स्त्रियोंके वचनोंमें विश्वास करनेवाला मनुष्य विनाशको प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है ॥४०८॥ दूसरोंसे ईष्या करनेवाला, कुलटा-व्यभिचारिणी स्त्रियोंके साथ काम-सेवनका इच्छुक, निर्धन हो करके भी विवाह करनेकी इच्छा रखने-

कासिस्पर्धावितीर्णार्थः कास्ताकोपाद् विवाहकृत् । त्यस्तादोवः प्रियाशस्तः यहवासायपूर्वत्यसम् ॥४१०

वैरि-वेदयामुजज्ञेषु दुःखी युक्तमनोरयो । ऋणो च स्थावरक्रेता मूर्खाणामादिमास्त्रयः ॥४११ सबैन्यायों सुदायक्ते भार्याविक्ते वनीपकः । प्रदायानुष्ठायं चत्ते यस्तदन्यो हि कोऽष्ठमः ॥४१२ बाह्युर्मितमाहात्म्याद् गर्वितो मागधोक्तिभिः । छाभेज्ञुर्नायके सुक्ते त्रेया दुर्मतयस्त्रयः ॥४१३ बुद्धे मित्रिण निर्मोकः कृतघ्नादुपकारघोः । दुर्नायान्ययमाकाह्यन्तेष्ठसिद्धि छभेज्जनः ॥४१४ व्यव्ययेवको रोगो सहेषो हितवादिषु । नीरोगो ह्योवधप्राघी युपूर्वुनात्र संदायः ॥४१५ शुल्कदोत्यथगामी च भुक्तिकाले प्रकोपवान् । वसेवकः कुछमवास्त्रयोऽमी मन्तवुद्धयः ॥४१६ मित्रोहेगकरो नित्यं धूर्तेव्यवविक्तते। गुणोषु मस्तरी यस्तु तस्य स्युविकलाः कलाः ॥४१७ बाह्यप्रयोऽन्यदारार्थो सिद्धेऽन्ते गमनादिकृत् । निःस्वोऽक्षोवरतो नित्यं निर्वृद्धीनां विरोमणिः ॥४१८ वातुवादे धनप्लोचो रसिकद्य रसायने । विषमको परीक्षार्यं त्रयोऽनर्थस्य माजनम् ॥४१९

वाला पुरुष मनुष्योंकी हँसीका पात्र होता है ॥४०९॥ कामीजनोंके साथ स्पर्धा करनेमें कुलटा-व्यभिचारिणी स्त्रियोंको धन-वितरण करनेवाला, स्त्रीके कोपसे दूसरा विवाह करनेवाला, दोषोंको नहीं छोड़नेवाला और अपनी प्रियामें अत्यन्त आसक्त रहनेवाला पुरुष अन्तमें भारी पश्चातापको प्राप्त होता है ॥४१०॥

स्वयं दुखी रहने पर भी बैरी, बेश्या-भुजंग (वेश्यागमी) से मुखकी इच्छा रखने-वाला, ऋणी (कर्जदार) होकर स्थावर भूमि आदिका खरीदनेवाला ये तीनों मूखोंके आदिम अर्थात् शिरोमणि हैं ॥४११॥ दीनता-सहित धनार्थी हो करके भी स्त्रीके धन पर मौज उड़ाने-वाला और दान दे करके पीछे पश्चात्ताप करनेवाला जो पुरुष है, उसके सिवाय अन्य कौन अधम पुरुष होगा ॥४८२॥ बुद्धिके माहात्म्यसे अहंकारी, मागधजनोंकी उक्तियोंसे गर्वित और लोभी स्वामीसे लाभ की इच्छा करनेवाला ये तीनों पुरुष दुर्बुद्धि जानना चाहिए ॥४१३॥ राज-मंत्रीके दुष्ट होने पर भी निर्भीक रहनेवाला, कृतच्नी पुरुषसे उपकारकी बुद्धि रखनेवाला और दुष्ट स्वामीसे न्यायकी आकांक्षा रखनेवाला मनुष्य कभी इष्ट-सिद्धिको प्राप्त नहीं होता है ॥४१४॥ अपध्यका सेवन करनेवाला रोगी, हित्तकी बात कहनेवालों पर द्वेषभाव रखनेवाला और नीरोगी हो करके भी औषधियोंका खानेवाला मनुष्य मरनेका इच्छुक है, इसमें कोई संशय नहीं है ॥४१५॥

शुल्क (राज्य-कर) दे करके भी उम्मागंसे गमन करनेवाला, भोजनके समय क्रोध करने-बाला और कुलके मदसे दूसरोंकी सेवा नहीं करनेवाला, ये तीनों पुरुष मन्द बुद्धिवाले जानना चाहिए ॥४१६॥ जो मित्रोंमें नित्य उद्देग करनेवालाहै, सबको ठगनेवाले घूतं पुरुषोंके साथ रहता है और जो गुणीजनों पर मत्सर भाव रखता है, उन पुरुषोंकी सभी कलाएँ निष्फल होती हैं ॥४१७॥ सुन्दर स्त्रीवाला हो करके भी पराई स्त्रीकी अभिलाषा करनेवाला, अन्नके पक जाने पर भी अन्यत्र गमन करनेवाला और निर्धन हो करके भी नित्य हठ करनेवाला, ये सभी पुरुष निर्देख-जनोंमें शिरोमणि हैं ॥४१८॥

षातुवाद (पारद आदिसे सोना बनाने ) में घनको खर्च करनेवाला, रसायन बनानेका रिसक और परीक्षण करनेके लिए विध-अक्षण करनेवाला ये तीनों ही अनर्थंके पात्र होते हैं ॥४१९॥ दूसरेके अधीन रहनेवाला, अपनी गुप्त बातोंको कहनेवाला, नौकर-चाकरोंसे डरनेवाला, कुकर्मके

परवश्यः स्वयुद्धोक्तो भृत्यभीवः कुकमंगा । घते कः स्वस्य कोपेन पदं बुर्यशसो ह्यमी ॥४२० क्रणरागोऽगुणाम्यासी दोवेषु रसिकोऽधिकम् । बहुहान्याऽस्परक्षी च सम्पद्धामास्पदं न हि ॥४२१ नृपेषु नृपवन्मौनी सोत्साहो बुर्गलादंने । स्तब्धः स्ववहुमानेन भवेद वुर्जनवस्लभः ॥४२२ दुःचे दीनमुखोऽस्पन्तं सुचे बुर्गतिनर्भयः । कुकमंण्यपि निलंग्जो बालकैरपि हस्यते ॥४२३ पूर्तस्तुत्याऽस्मिनिर्भान्तः कीर्त्या वापात्रपोवकः । स्वहितेष्वविमशीं च क्षयं यात्येव बालिशः ॥४२४ विद्वानस्मीति वाचालः सोचनीत्यतिचन्नलः । शूरोऽस्मीति च निःसूक्तः स सभायां न राजते ॥४२५ विद्वानस्मीति वाचालः सोचनीत्यतिचन्नलः । शूरोऽस्मीति च निःसूक्तः स सभायां न राजते ॥४२५ विद्वानस्मीति वाचालः सोचनित्याये विवर्धिषुः । पापैर्यश्च स्वमोक्षेत्रकुः सोऽतिषिधुंगतेनंरः ॥४२६ विद्वतः सम्पद्याप्या विज्ञम्मन्यो मुखस्वतः । देवशक्त्या नृपत्येच्छुर्घोमिद्भनं प्रशस्यते ॥४२७ विद्वानस्यापि कवित्मन्यः स्वश्लाघो च पर्ववि । व्याच्छे चाम्रुतं शास्त्रं यस्तस्य मतये नमः ॥४२८ उद्देजकोऽतिचाद्कस्या समं स्यासं हसन्निप । निर्गुणो गुणिनिन्धकृत्ककचप्रतिमः पुमान् ॥४२९ प्रसमं पाठको विद्वानवातुरभिलाषुकः । वज्ञो नवरसज्ञश्च किपकच्छुतमा इमे ॥४३०

द्वारा एवं अपने क्रोधसे कौन पुरुष उत्तम पदको घारण करता है? अर्थात् कोई भी नहीं। ये सभी अपयशके पात्र हैं ॥४२०॥ अणरागी अर्थात मित्रादिकों के साथ अल्पकाल ही स्नेह रखनेवाला, दुर्गुणोंका अभ्यासी, दोषोंमें अधिक रस लेनेवाला और अधिक धनादि की हानि करके अल्प धनादिकी रक्षा करनेवाला, ये सभी पुरुष सम्पत्तियोंके पात्र नहीं होते हैं ॥४२१॥ राजाओं के मध्यमें राजाके समान मौन धारण करनेवाला, दुर्वल पुरुषको दुःखित-पीड़ित करनेमें उत्साह रखनेवाला और अपनेको बहुत बड़ा मान करके अहंकार-युक्त रहनेवाला, ये सभी दुर्जनोंके वल्लभ (प्रिय) होते हैं ॥४२२॥ दुःखके आने पर अत्यन्त दीन मुख रहनेवाला, मुखके समय (पाप करके भी) दुर्गितयोंसे निर्मय रहनेवाला और कुकर्म करते हुए भी निर्लज्ज रहनेवाला पुरुष बालकोंके द्वारा भी हँसीका पात्र होता है ॥४२३॥ धूर्नंजनोंकी स्तुति-प्रशंसासे अपने आपमें भ्रान्ति-रहित रहनेवाला, कीर्ति प्राप्त करनेकी इच्छासे अपात्र-कुपात्रजनोंका पोषण करनेवाला और अपने हितमें भी भले-बुरेका विचार नहीं करनेवाला, ये तीनों ही मूर्ख विनाशको ही प्राप्त होते हैं ॥४२४॥

'मैं विद्वात् हूं' ऐसा समझ कर वाचाल रहनेवाला, 'मै उद्यमशील हूँ' ऐसा मानकर अति चंचल रहनेवाला और 'मै शूर-वीर हूं' ऐसा अभिमान कर उत्तम वचनोंको नहीं बोलनेवाला पुरुष सभामें शोभा नहीं पाता है ॥४२५॥ धमंके साथ द्रोह करकं सुखकी इच्छा करनेवाला, अन्यायसे धनादिकी वृद्धिका इच्छुक तथा पाप करके भी मुक्तिको चाहनेवाला, ये सभी मनुष्य दुर्गतिके अतिथि जानना चाहिए ॥४२६॥ सम्पतिकी प्राप्ति न होनेसे विकार-युक्त रहनेवाला, अपने मुखसे अपनेको विद्वान् माननेवाला और देवी शक्तिसे राजा बननेकी इच्छा करनेवाला पुरुष बुद्धिमानोंके द्वारा प्रशंसा नहीं पाते हैं ॥४२॥ कठिन-वचन-रचना करकं भी अपनेको कवि माननेवाला, सभामें अपनी प्रशंसा करनेवाला और अश्रुत (गुरुमुखसे नहीं सुने हुए) शास्त्रका जो व्याख्यान करता है, ऐसे पुरुषकी बुद्धिके लिए नमस्कार है ॥४२८॥

अति खुशामदी वचनोंसे उद्वेगको प्राप्त होनेवाला, अर्थात् अपनेको बड़ा माननेवाला, खुशामदीके हँसनेपर उसके साथ हँसनेवाला और गुण-रहित होते हुए भी गुणी पुरुषोंको निन्दा करनेवाला, ये तीनों पुरुष क्रकच (करोंत-आरा) के समान है ॥४२९॥ पठन-पाठन प्रारम्भ करते ही अपनेको शीघ्र बड़ा विद्वान् माननेवाला, दान नहीं देनेवालेकी अभिलाषा (प्रशंसा) करनेवाला

दूतो वाचि कविः स्मारी गीतकारी स्वरस्वरः । गृहाश्रमगतो योगी महोद्वेगकरास्त्रयः ॥४३१ वानिबोबोऽजनव्छाद्या गुणिनां गुणिनस्कः । रावाद्यवर्णवादी च सद्योऽनर्यस्य भाजनम् ॥४३२ गृहदुश्चरितं मन्त्रं विसायुर्मेर्मवद्यानम् । वपमानं स्ववर्मं च गोपयेवष्ट सर्वदा ॥४३३

इत्येवं कथितमञ्ज्ञष्यनमभाजा-माजन्म प्रतिपदमत्र यद्विषेयम् । कुर्वन्तः सततमितं च केऽपि घन्याः साफल्यं विश्वयति जन्म ते निजस्य ॥४३४

> इति श्रीकुन्दकुन्दस्वामिविरचिते श्रावकाचारे जन्मचर्यायां विशेषोपदेशो नामाष्टमोल्लासः।

और नवों रसोंसे अपरिचित होनेपर भो अपनेको सर्वरसोंका ज्ञाता माननेवाला ये तीनों जातिके पुरुष कपिकच्छु (केंवाचकी फली) के समान जानना चाहिए ॥४३०॥

वचन बोलनेमें अपनेको कुशल दूत, किव और स्मरण-शक्ति-सम्पन्न समझनेवाला, गायकके स्वरमें स्वर मिलाकरके अपनेको गीतकार माननेवाला, तथा गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी अपनेको योगी कहनेवाला, ये तीनों महान् उद्वेगकारक जानना चाहिए ॥४३१॥ ज्ञानी पुरुषोंमें दोष देखनेवाला, दुर्जनोंकी प्रशंसा करनेवाला, गुणी जनोंके गुणोंकी निन्दा करनेवाला और राजा आदि महापुरुषोंका अवर्णवाद करनेवाला, ये सभी पुरुष शीघ्र ही अनर्थंके पात्र होते हैं ॥४३२॥ अपने घरके दुश्चिरत्रको, मंत्रको, धनको, अपनी आयुको, मर्मको, बंचना करनेवाल कार्यंको, अपमानको और अपने धर्मको इन आठ बातोंको सदा गुप्त रखे। अर्थात् सबके सामने प्रकट नहीं करे ॥४३३॥

इस प्रकार समस्त प्राणियोंके जन्मसे लेकर जीवनमें प्रतिपदपर करनेके योग्य जो कार्य हैं, उन सबको मैंने कहा। जो कोई भी पुरुष निरन्तर इन कार्योको करते हैं, वे धन्य हैं और वे अपने जन्मको सफल करते हैं ॥४३४॥

> इस प्रकार श्रीकुन्दकुन्दस्वामि-विरिचत श्रावकाचारके अन्तगंत जन्मचर्यामें विशेष कार्योंका उपदेश करनेवाला अष्टम उल्लास समाप्त हुआ ।।८॥

# अथ नवमोल्लासः

प्रत्यक्षमप्यमी लोकाः प्रेक्ष पापविकृष्भितम् । मुद्धाः कि न विरज्यन्ते प्रथिता इव वुपं हात् ।।१ विवे प्राणिनां मद्यपानेनानृतजल्पनेः । जीर्यः पिशुनमानैः स्वात्पातकं इवश्रपातकम् ।।२ परवात्ताभिसञ्जेवन पापं स्यालापवर्षनम् ।।३ अभक्येविकथालापैः सन्मागाप्रकपनेः । जनारमयन्त्रणैक्षणि स्यानेनस्तेन तत्त्यजेत् ॥४ लेक्याभिः कृष्णकापोतनीलाभिक्षनेन चिन्तनैः । ज्यानाम्यामार्तरीव्राम्यां वुःसकृतकल्मवं भवेत् ॥५ लेक्याभिः कृष्णकापोतनीलाभिक्षनेन चिन्तनैः । ज्यानाम्यामार्तरीव्राम्यां वुःसकृतकल्मवं भवेत् ॥५ लोषो विजितवावानिः स्वस्यान्यस्य च धातकः । वुगंतेः कारणं क्रोवस्तस्माद्वज्यो विवेकिभिः ॥६ कृष्ण-जाति-तपो-कप-वल-लाभ-भृत-धियाम् । मदात्प्राप्नोति तान्येव प्राणो हीनानि मूढवीः ॥७ वीर्मान्यजननो माया-माया वुगंतिविधनो । नृषां स्त्रीत्वप्रदा माया ज्ञानिभिस्त्यज्यते ततः ॥८ कृष्णकेन सितं वासो बुग्धं शुक्लेन यादृशम् । क्रियते गुणसंघातो युक्तो लोभेन तादृशः ॥९ भवे कारागृहनिभे कवाया कामिका इव । जीवः किन्त्येषु जाग्रत्सु मोक्षमान्योऽतिवालिकाः ॥१० क्षीर्यं गाम्भोयंमौदार्यं ध्यानमध्ययनं तपः । सकलं सफलं पुंसा स्याच्येद्विषय-निग्रहः ॥११ पापात्यङ्गः श्रणी पापात्कुष्टी पापाज्यनो भवेत् । पापादस्कुटवाक् पापान्मूकः पापाच्य निर्धनः ॥१२

ये संसारी मूढ लोक पापके फल-विस्तारको प्रत्यक्ष देखकर भी खोटे ग्रहसे ग्रसित हुएके समान पापसे क्यों विरक्त नहीं होते हैं? (यह आध्वर्य है) ॥१॥ प्राणियोंका घात करनेसे, मिदरा-पानसे, असत्य बोलनेसे, चोरी करनेसे चुगली और काम-कथारूप पेशुन्यभावसे नरकमें ले जानेवाला महापाप होता है ॥२॥ दूसरोंको ठगनेसे, आरम्भ, परिग्रह और दुराग्रहसे तथा परस्त्री के साथ संगम करनेसे सन्तापको बढ़ानेवाला पाप होता है ॥३॥ अभक्ष्य-भक्षण करनेसे, विकथाओं के कहनेसे, असत् मार्गके उपदेश देनेसे और दूसरोंको यंत्रणा देनेसे भी पापका संचय होता है, अतः उक्त सर्व कार्योंको छोड़ना चाहिए ॥४॥ कृष्ण, नील और कापोत लेश्यारूप परिणितसे, तद्रूप चिन्तन करनेसे तथा आर्त और रौद्र ध्यानसे दुःखोंको उत्पन्न करनेवाला पाप-संचय होता है ॥५॥

क्रोध दावानलको भी जीतने वाला होता है, तथा अपने और परके घातका करने वाला है। क्रोध दुर्गितका कारण है, इसलिए विवेकी जनोंको क्रोध छोड़ना चाहिए।।६॥ कुल, जाति, तप, रूप. बल, लाभ, शास्त्र-ज्ञान और धनादि लक्ष्मोंके मदसे मूढ बुद्धि प्राणी इन्हों कुल, जाति आदिकी हीनताको प्राप्त होता है।।७॥ माया दौर्माग्यकी जननी है, माया दुर्गितकी बढानेवाली है और माया मनुष्योंको भी स्त्रीपना देती है, इसलिए ज्ञानीजन मायाका परित्याग करते हैं।।८॥ दूधके समान व्वेत बस्त्र जैसे काजलसे काला हो जाता है, उसी प्रकार लोभसे युक्त गुणोंका समूह मिलन कर दिया जाता है।।९॥ कारागार (जेलखाना) के सहश इस संसारमें कवाय कारागार के स्वामी (जेलर) हैं। किन्तु इन कवायोंके जाग्रत रहते हुए यह अति मूढ़ जीव अपना मोक्ष मानता है, अर्थात् संसारसे छुटकारा समझता है।।१०॥

यदि मनुष्योंके इन्द्रिय-विषयोंका निग्नह हो, तो शूरता, गम्भीरता, उदारता, ध्यान, शास्त्र-अध्ययन और तप ये सर्व सफल हैं ॥११॥ पापसे जीव पंगु होता है, पापसे ऋणी (कर्जदार) होता भीक्या पापात्माळी पापात्पाचाद्विषयकोक्षुयः । बुर्मगः पुरुषः पापात्मकः पापाक्ष दृश्यते ॥१३ बायते नारकस्तिर्यंगकुकीनोऽपि च मूढषीः । बातुर्वर्ग्यकतैर्बन्ध्यो रोगप्रस्तद्व पापतः ॥१४ यदन्यदिप संसारे जीवः प्राप्नोत्यसुन्वरम् । तत्समस्तं मनो-बुःसहेतुः पापविकृत्भितम् ॥१५

इति गबितमयादौ कारणं पातकस्य प्रतिकलमि तस्य स्वश्रपाताविद्यःसम् । सकलसुक्षसमूहं प्राप्तिकामेमंनुष्येमंतसि न सलु वार्यः वापहेतूपदेशः ॥१६

> इति श्रीकुन्दकुन्दस्वामिविरचिते श्रावकाचारे जन्मचर्यायां पापोत्पत्तिकारणो नाम नवमोल्लासः।

है पापसे मनुष्य कोढ़ी होता है, पापसे अस्पष्ट वचन बोलनेवाला होता है, पापसे मूक (गूँगा) होता है और पापसे मनुष्य निर्धन होता है ॥१२॥ पापसे मनुष्य तिरस्कार एवं बहिष्कारके योग्य होता है, पापसे मलिन होता है, पापसे विषय-लोलुपी होता है, पापसे पुरुष दुर्भागी होता है और पापसे मनुष्य नपुंसक हुआ देखा जाता है ॥१३॥

पापसे यह जीव नारको, तियँच, अकुलीन और मूढ़ बृद्धि होता है। पापसे ही यह जीव धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप चतुर्वर्गके फलसे रहित होता है और पापसे ही यह रोगोंसे प्रस्त रहता है।।१४॥ इस संसारमें जो कुछ भी असुन्दर वस्तुएँ हैं उन सबको यह जीव पापके उदयसे ही पाता है। मनमें दु:ख उत्पन्न करनेके जितने भी हेतु हैं, वे समस्त पापके ही विस्तार समझना चाहिए।।१५॥

इस प्रकार मैंने पापके आदि कारण कहे। इस पापका प्रतिफल भी अति दुष्ट नरक-पात आदि जानना चाहिए। अतएव सर्व सुख-समूहको पानेके इच्छुक मनुष्योंको पापके कारणोंका उपदेश मनमें भी नहीं घारण करना चाहिए।।१६॥

इस प्रकार कुन्दकुन्दस्वामि-विरचित श्रावकाचारमें श्रावकचर्याके अन्तर्गत पापोस्पत्तिके कारणोंका वर्णन करनेवाला नवम उल्लास समाप्त हुआ ॥९॥

# अथ दशमोल्लासः

पुण्य और पापका प्रत्यक्ष अन्तर सुनकर, अथवा देखकर विद्वान् पुरुषको सदैव धर्म ही करना योग्य है।।१॥ जो मूढ पुरुष इस मनुष्य जन्मको सोती हुई तपस्विनीक समान धर्माचरणसे रिहत निर्धंक गँवाते हैं, उन्हें धिक्कार है।।२॥ राजाओंका वेभव, धन-धान्यका स्नेह, शरीरकी दुष्टता और प्राणियोंको आयु इन सब विघटित होनेवाली वस्तुओंके विघ्न होता ही है, इसलिए मनुष्यको धर्मका आवरण करना हो चाहिए॥३॥ धर्म जगत्का जीतनेवाला है ही, परलोक है, यह बात भी निष्यत है, देव है और तत्त्व भी हैं ही। केवल तुम्हारी सत्ता ही वर्तमान रूपमें सदा नहीं रहनेवाली है।।४॥ कुगुरुके निमित्तसे, खोटी क्रियाओंके आचरणसे, विघ्नों और कलिकालके दोषसे यदि आप्तके बचन सिद्ध नहीं होते हैं, तो उनकी क्या निन्दा की जा सकती है? अर्थात् नहीं की जा सकती।।५॥ मनुष्योंके बहुत संकल्प और खोटे विकल्प वाले मनको यदि स्थिरता नहीं होतो है, तो इससे देव उनके वशंवद (इच्छानुसार बोलनेवाले) कैसे होंगे? अर्थात् जब मनुष्योंके मनमें स्थिरता नहीं, तब देवता उनको इच्छानुसार कोलनेवाले) कैसे होंगे? अर्थात् जब मनुष्योंके मनमें स्थिरता नहीं, तब देवता उनको इच्छानुसार कैसे कार्य करेंगे।।६॥ इससे समीपमें आई हुई भी सिद्ध मनुष्योंके नाना विकल्पोंके द्वारा अन्यत्र ले जायी जाती है। ठोक ही है— अनादर करनेवाले पुरुषोंके पासमें कौन ठहरता है? कोई भी नहीं ठहरता।।७॥

धमंसे सभीके द्वारा प्रशंसनीय कुल प्राप्त होता है, धमंसे मनोरम जाति प्राप्त होती है, धमंसे मनोवांछित सुन्दररूप प्राप्त होता है और धमंसे आइचर्य-जनक सौभाग्य प्राप्त होता है।।८।। धमंसे शरीरमें निरोगता रहती है, धमंसे दीघं जीवन प्राप्त होता है, धमंसे भोगने योग्य घन मिलता हैं और धमंसे ही शरीर-धारियोंको ज्ञान प्राप्त होता है।।९।। धमंसे समय पर मेघ वृष्टि होती है, धमंसे दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त होती है और धमंसे जलके द्वारा उद्देलित समुद्र भी प्रशान्त मुद्राको धारण कर लेता है।।१०।। धमंके प्रभावसे मनुष्यकी कीर्त्ति समस्त भूतल पर फैलती है और धमंसे ही धमं, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धि होती है।।११।।

यवन्यविष सहस्तु प्राप्नोति ह्वयेप्सितम् । जीवः स्वर्गापवर्गावि तस्सर्वं वर्मसञ्च्यात् ॥१२ वानकीलतपोभावेभेविभन्नैः स वृत्यते । कार्यस्ततः स एवात्र मुक्तेर्यस्कारणं मतम् ॥१३ भेको ने धर्म इत्युज्वेर्धूते कः कोऽत्र नोहतः । मेवो न ज्ञायते तस्य दूरस्यैरास्रिनम्बवत् ॥१४ सामास्रुक्तुरस्वज्जाभिः प्रत्युपिकवयायवा । यत्किञ्चिद्दीयते वानं नं तह्मस्य साधनम् ॥१५ असद्भूषोऽपि च यहानं तन्न भेयस्करं विदुः । बुख्यानं भृजस्त्रानां ज्ञायते विषवृह्यये ॥१६ प्रसिद्धिर्जायते पुष्पान्तवानाद्यत्प्रसिद्धये । कैविषद्वितीयते वानं तक्क्रेयं व्यसनं बुद्धेः ॥१७ यक्कानाभययोरत्र धर्मोण्डम्भवस्तुनः । यक्कानुकम्पया वानं तवेष भेयसे भवेत् ॥१८ स विवेकधुरोद्धारषौरेयो यः स्वभानते । विरक्तहृबयो वेत्ति स्वस्तां भ्रृष्कुक्तामिव ॥१९ ज्ञास्तां सर्वपरित्यागास्त्रकृतस्य महामुनेः । गृहिणोऽपि हितं बह्य स्नोकहृत्यमुक्तेष्वण ॥२० तियंग्वेवासुरस्त्रीद्वय परस्त्रों चापि यस्त्यवेत् । सोऽपि धीमान् सवा तुक्तो यः स्ववाररितः सवा ॥२१ तनौ यदि नितन्वन्याः प्रमावाद् हुग् पतत्यहो । चिन्तनीया तवैवात्र मस्त्रृत्राविसंत्यितः ॥२२

अन्य जो भी मनोवांछित उत्तम वस्तु जीव प्राप्त करता है तथा स्वर्ग और अपवर्ग (मोक्ष) प्राप्त होता है, वह सब धर्मके संचयसे ही प्राप्त होता है ॥१२॥ वह धर्म-दान, शील, तप और भाव-नाओंके विभिन्न भेदोंके द्वारा प्राप्त होता हुआ देखा जाता है, इसलिए मनुप्यको इस लोकमें वही यह धर्म उपार्जन करना चाहिए, क्योंकि यह धर्म ही मुक्तिका कारण माना गया है ॥१३॥

मेरा धर्म श्रेष्ठ है; इस प्रकार उच्च स्वरसे कौन उद्धत पुरुष यहाँ पर नहीं बोलता है ? सभी लोग चिल्ला-चिल्ला करके कहते हैं कि मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है । किन्तु वे लोग उस धर्मका मेद नहीं जानते हैं । जैसे कि दूरवर्ती पुरुषोंके द्वारा आम और नीम वृक्षका भेद ज्ञात नहीं होता है ॥१४॥

अब ग्रन्थकार दानका वर्णन करते है—मायाचार, अहंकार और लोक-लाजसे अथवा प्रत्युपकारकी भावनासे जो कुछ दिया जाता है, वह दान घर्मका साधक नहीं है ॥१५॥ दुर्जन पुरुषोंको भी जो दान दिया जाता है, जानीजन उसे भी श्रेयस्कर नहीं मानते हैं। क्योंकि भुजंगों-को दूध पिलाना विषकी वृद्धिके लिए हो होता है ॥१६॥ 'पुण्य-कार्यसे प्रसिद्धि होती हैं' ऐसा जानकर जो प्रसिद्धिके लिए अन्नदान आदि कित्तने ही लोगोंके द्वारा वितरित किया जाता है, वह दान ज्ञानीजनोंको व्यसन जानना चाहिए ॥१७॥ जो ज्ञान दान और निर्भयताका कारण अभयदान तथा इस लोकमें धर्म-साधक वस्तुका दान दिया जाता है और जो अन्नादिका दान करुणाभावसे दिया जाता है, वही दान कल्याणके लिए होता है ॥१८॥

अब ग्रन्थकार ब्रह्मचर्यं रूप शीलका वर्णन करते हैं—वह पुरुष विवेकरूप धुराके उद्धार करनेमें अग्रणी है, जो विरक्तचित्त पुरुष अपने मनमें स्त्रीको संसारमें बांधनेवाली सांकलके समान जानता है ॥१९॥ सर्वपरिग्रहके त्यागसे अलंकृत महामुनिका ब्रह्मचर्य तो दूर ही रहे, किन्तु दोनों लोकोंमें सुखके इच्छुक मनुष्यको गृहस्थका स्वदार-सन्तोषरूप ब्रह्मचर्य भी हित-कारक जानना चाहिए ॥२०॥ जो बुद्धिमान् पुरुष सदा अपनी स्त्रीमें सन्तोषके साथ रित रखता है और जो तिर्यंचनी, देवी, असुर स्त्री तथा परपुरुषकी स्त्रीका त्याग करता है, वह मनुष्योंमें सदा ही सर्वश्रेष्ठ है ॥२१॥ अहो भव्यपुरुषो, यदि कदाचित् प्रमादसे भी स्त्रीके शरीरपर दृष्टि पड़ जाय, तो उस समय उसके शरीरमें मल-मूत्र आदि घृष्णित बस्तुओंका अवस्थान चिन्तन करना चाहिए ॥२२॥

जकानास्परमानन्तो छोकोऽयं विवयोन्युकः । बहुष्टनगरैग्रांमः पामरैदपक्यति ॥२३ परानन्त्रमुक्तस्वादी विवयंनिम्मुक्ते । बाङ्गुकी अपनिष्करूपः कि सपँक्पसप्पंते ॥२४ रसत्पागतनुक्छेश क्रमोदर्यमभोजनम् । छोनतावृत्तिसङ्केपस्तपः वोद्धा बहिमंदम् ॥२५ प्रायद्विक्तं शुभं ध्यानं त्वाध्यायो विनयस्तया । वैयावृत्त्यमभोस्तर्गस्तपः वोद्धान्तरं भवेत् ॥२६ दुःक्त्यूहाय हाराय सर्वेन्त्रियसमाधिना । बारम्भपरिहारेण तपस्तप्येत शुद्धधीः ॥२७ प्रजालाभप्रसिद्धधर्वं तपस्तप्येत योऽल्पबीः । शोष एव शरीरस्य न तस्य तपसः फलम् ॥२८ विवेकं विना यक्षस्यात्रस्तपस्तपुतापकृत् । बज्ञानकष्टमेवेदं न भूरिष्करायकम् ॥२९ वृष्टिहीनस्य पङ्गोद्धच संयोगे गमनादिकम् । तथा प्रवर्तते ज्ञानं श्रययोगः शिवं तथा ॥३० करीरं योजितं वित्तं संयोग्द्यम् स्थमावतः । इदिमत्वमनित्यत्वाद्धयं जानाहि सर्वतः ॥३१ क्रक्त-बक्त्यावयोऽप्येते च्रियन्ते कालयोगतः । तदत्र शरणं यत्तु कः कस्य भरणाद् भवेत् ॥३२ संसारनाटके जन्तुक्तमो मध्यमोऽषमः । नटवत्कर्मसंयोगान्नानारूपेभ्रंमत्यहो ॥३३

यह इन्द्रियोंके विषयोंके उन्मुख हुआ संसार अज्ञानसे स्त्रीके साथ रमण करनेमें परम आनन्द मानता है। जैसे जिन पामर (दीन हीन किसान) छोगोंने नगरको नहीं देखा है, उनके द्वारा पामकी प्रशंसा वर्णनकी जाती हैं ॥२३॥ आत्मिक परम आनन्दरूप सुखका आस्वाद छेने-वाला ज्ञानी पुरुष इन्द्रियोंके विषयों द्वारा पराभूत नहीं होता है। विष-हरण करनेवाले मंत्रके जापसे निष्कम्प रहनेवाला पुरुष क्या सांपोंके द्वारा आक्रान्त या पीड़ित होता है ? अर्थात् नहीं होता है ॥२४॥

वब प्रन्थकार तपका वर्णन करते हैं—रसपिरत्याग, कायक्लेश, अवमोदर्य, अनशन, लीनता (विविक्तशय्यासन) और वृत्तिपरिसंख्यान ये छह प्रकारका बाह्यतप है ॥२५॥ प्रायश्चित्त, शुभच्यान, स्वाध्याय, विनय, वैयावृत्त्य, तथा व्युत्सर्ग ये छह प्रकारका अन्तरंग तप है ॥२६॥ दु कोंके समूहको दूर करनेके लिए सर्व इन्द्रियोंके निरोधक्ष्य समाधिके द्वारा तथा आरम्भके परिहारसे शुद्ध बुद्धिवाले पुरुषको तप तपना चाहिए ॥२५॥ जो अल्पबृद्धि पुरुष लोक-पूजा, अर्थ-लाभ और अपनी प्रसिद्धिके लिए तप तपता है, वह अपने शरीरका शोषण ही करता है, उसे उसके तपका कुछ फल नहीं मिलता है ॥२८॥ विवेकके बिना जो तप किया जाता है, वह शरीरको ही सन्ताप करनेवाला होता है, वह अज्ञानरूप कष्ट ही है, वह तपके भारी फलोंको नहीं देता है ॥२९॥ जिस प्रकार दृष्टिहीन अन्धे और पंगु पुरुषके संयोग होनेपर गमनादि कार्यका होता है, उसी प्रकार सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्रका योग शिव-पदका दायक होता है ॥३०॥

अब ग्रन्थकार बारह भावनाओंका वर्णन करते हैं कर्मोदयके स्वभावसे जो यह शरीर उपाजित धन और कुटुम्बका संयोग मिला है, और जिसे मनुष्य नित्य समझता है, वह सब विचार करनेपर अनित्य है, ऐसा सबं प्रकारसे जानना चाहिए। यह अनित्य भावना है ॥३१॥ जब ये इन्द्र, चक्रवर्ती आदि महापुरुष भी कालके योगसे मरते हैं, तब इस संसारमें मरणसे बचानेके लिए कौन किसका शरण हो सकता है? अर्थात् कोई भी नहीं। यह अशरण भावना है ॥३२॥ इस संसाररूप नाटकमें यह प्राणी कर्मके संयोगसे कभी उत्तम, कभी मध्यम और कभी अधम इन नानारूपोसे भ्रमण करता है, यह आक्वयं है। यह संसार भावना है ॥३३॥ निरुच्यसे

एक एव ध्रुवं जन्तुर्जायते श्रियतेऽपि च । एक एवं सुत्तं बुःसं भुक्तः चान्योऽस्ति नो सुलम् ॥३४ वेहार्थं वन्युमात्रादि सर्वमन्यत्यतस्ततः । युक्यते नैव कुंत्रापि शोकः कर्तुं विवेकिना ॥३५ रसासृग्मांसमेवास्थिमज्जाशुक्तमये पुरे । नवस्रोतः परीते च शौधं नास्ति कवाचन ॥३६ कवायैविवयैयौगैः प्रमावैरङ्गिभनंवम् । रौद्रान्तंनियमाङ्गत्वैश्चात्र कमं प्रबच्यते ॥३७ कर्मौत्यन्तिविधातार्थं संवराय नतोऽस्म्यहम् । यश्छनत्ति समास्त्रेण शुभाशुभमयं द्वमम् ॥३८ सुसंयमैविवेकोधैरकोमोग्रतपोऽग्निना । संसारकारणं कमं जरणीयं महास्त्रभः ॥३९ शराच्यमम्बुटाधःस्थमुखेकशराववत् । पूर्णं चिन्त्यं जगद् द्वच्यैः स्वित्युत्पत्तिव्ययात्मकैः ॥४०

हुर्लभेऽपि मनुष्यत्वे प्राप्ते बीवः भृताविभिः । मासन्नसिद्धिकः कविवद् बृध्यते तस्वनिक्वयम् ॥४१

श्रेष्ठो धर्मस्तपः शान्तिमार्दवाजंबसूनृतैः । श्रोबाकिञ्चन्यकरणात्रहात्यागैश्व सम्मतः ॥४२ भावनीयाः शुभव्यानेभैध्येद्वविश भावनाः । एता हि भवनाशिन्यो भवन्ति भविनां किछ ॥४३ गोदुग्यस्यार्कदुग्यस्य यद्वत्स्यादन्तरं महत् । धर्मस्याप्यन्तरं तद्वत्फ्लेऽमुत्रापरत्र च ॥४४

यह जन्तू अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही मुख और दु:खको भोगता है। इसका अन्य कोई सगा साथी नहीं है और न कोई सुख है। यह एकत्व भावना है।।३४।। शरीरके अर्थमें ही यह बन्धु है, यह माता है. इत्यादि सम्बन्ध कहे जाते हैं, वस्तुतः सभी अपनेसे भिन्न है। इसलिए विवेकी पुरुषको उनके वियोग आदि किसी भी दशामें शोक करना योग्य नहीं है। यह अन्यत्व भावना है।।३५॥ रस, रक्त, मांस, मेदा, हड़ी, मज्जा और वीर्यंमयी इस शरीर रूप नगरमें जोकि नव मल-द्वारोंसे व्याप्त है, कभी भी शुचिता-पवित्रता सम्भव नहीं है। यह अशुचिभावना है ॥३६॥ इस संसारमें कषायोंसे, इन्द्रिय-विषयोंसे, योगोंसे, प्रमादोंसे, रौद्र-आर्त्त-ध्यानसे और वृत-नियमादिकी अजानकारीसे सदा नवीन कर्मको यह जीव बाँधता रहता है। यह आस्रवभावना है।।३७॥ कर्मोंकी आस्रवरूप उत्पत्तिके विनाशार्थ संवरके लिए मैं विनत हुँ, जोकि समभावरूप अस्त्रके द्वारा शुभ-अशुभरूप इस संसार-वृक्षका छेदन करता है उत्तम संयमके द्वारा, विवेक आदिके द्वारा तथा अविपाकरूप उग्रतपोग्निके द्वारा महान् आत्माओंको संसारका कारण-भूत कमं निर्जीर्ण करना चाहिए। यह निर्जरा भावना है ॥३९॥ शराव-सम्पृटके नीचे स्थित एक मुखवाले शराबके समान आकारवाला यह जगत स्थिति, उत्पत्ति और व्ययस्वभावी द्रव्योंसे परिपूर्ण चिन्तवन करना चाहिए। यह लोक भावना है।।४०॥ अति दुर्लभ इस मनुष्यभवके प्राप्त करनेपर कोई निकट भव्यजीव शास्त्राभ्यासादिके द्वारा तत्त्व-निश्चय करके सम्यग्ज्ञानरूप बोधिको प्राप्त करता है। यो बोधिदुर्लंभ भावना है ॥४१॥ तप, क्षमा; मादंव, आजंव, सत्य, शीच, आिक क्चन्य, ब्रह्मचर्यं और त्यागके द्वारा श्रेष्ठ धर्म माना गया है। यह धर्म भावना है ॥४२॥ भव्यपुरुषोंको ये बारह भावनाएँ शुभ घ्यानके द्वारा सदा भाना चाहिए। क्योंकि सम्यक् प्रकारसे भावित ये भावनाएँ ही संसारी जीवोंके संसारका नाश करनेवाली होती हैं।।४३॥

जिस प्रकार गायके दूध और आकड़ेके दूधमें महान् अन्तर है, उसी प्रकार सद्-धर्म और असद्-धर्म तथा उनके इसलोक और परलोकमें प्राप्त होनेवाले फलमें भी महान् अन्तर है ॥४४॥

#### धानकाचार-संग्रह

## इत्यनेन विधिना करोति यः कर्म-वर्ममसमिद्धवासितः। तस्य सूत्रयति मुक्तिकामिनी कष्ठकन्दलहञ्जरहित्याम् ॥४५

इति श्रीकुन्दकुन्दस्वामिविरिचति श्रावकाचारे जन्मचर्यायां धर्मोत्पत्तिकारणास्ये दशमोल्लासः।

इस उपर्युक्त विधिके द्वारा को सांसारिक वासनाओंसे विमुक्त होकर धर्म-कार्य करता है, उसके मुक्तिरूपी कामिनी कण्ठ-कन्दलको हठ-पूर्वक ग्रहण करनेकी क्रियाको सूचित करती है, अर्थात् मुक्तिरूपी वधू उसके गलेमें वरमाला डालती है।।४५।।

इस प्रकार कुन्द-कुन्दस्वामि-विरचित श्रावकाचारमें जन्मचर्याके अन्तर्गत वर्मोत्पत्तिकारण नामका दशम उल्लास समाप्त हुआ।

# अथ एकादशोल्लासः

पूर्वोक्तयत्मसन्दोहैः पालितं वेहपञ्जरम् । क्लाच्यं स्याद् बह्यहंसस्य विद्यामारो वृषाञ्यथा ॥१ मुखानां वर्षते क्षेत्रपाकाद्येभंववारिषिः । बीमतामिप वास्त्रोघेरघ्यात्मविकलेभृंवाम् ॥२ करोत्यप्यहर्नियं कार्यं बहुभिर्यंन्थगुम्फतेः । विद्विद्भिस्तत्त्वमालोक्यमन्तर्ज्योतिमयं महत् ॥३ जन्मान्तरसंस्कारात्प्रसावावयवा गुरोः । केवाञ्चिर्ण्यायते स्वत्त्वे वासना विद्यादात्मनाम् ॥४ अहं वत सुली वुःली गौरः स्यामो वृद्योञ्चढः । ह्रस्वो वीर्घो गृवा वृद्यो दुरस्यज्येमं कुवासना ॥५ जातिपालक्ष्ययोर्थेवां विकल्पाः सन्ति वेतसि । वार्तामिस्तैः भृतं तत्त्वं न पुनः परमार्थतः ॥६ तावत्तत्त्वं कृतो यावव् भेवः स्वपरयोभेवेत् । नगरारच्ययोभेवे कथमेकत्ववासना ॥७ धर्मः पिता क्षमा साता कृपा भार्या गुणाः सुताः । कुदुम्बं सुधियां सत्यमेतदन्ये तु विश्वमाः ॥८ पादवन्थवृदं स्यूलकटीभागं भुजार्गलम् । बातुभित्ति नवदारं वेहं गेहं सुयोगिनः ॥९ कान्ताप्रकाशमेकान्तं पवित्रं विपुलं समम् । समाधिस्थानमच्छेष्यं सिद्धः साम्यस्य साधकम् ॥१० शमागिनः समदोवश्च सम्बातुः शमोऽक्षयः । सुप्रसन्नेन्द्रयमनाः स्वस्य इत्यविभीयते ॥११

पूर्वोक्त नाना प्रयत्नोंके समूहसे पालित यह देहरूप पींजरा यदि ब्रह्मरूप हँसकी विद्याका आघार हो तो प्रशंसाके योग्य है, अन्यथा वह व्यर्थ है ॥१॥ मूर्ख पूरुपोंका संसार-समुद्र क्षेत्र, काल आदिके विपाकसे वृद्धिको प्राप्त होता है। इसी प्रकार बृद्धिमानोंका भी संसार-समुद्र अध्यात्म-शून्य शास्त्रोंके समूहसे भी अति वृद्धिको प्राप्त होता है ॥३॥ यद्यपि रात-दिन इन शास्त्रज्ञोंके द्वारा ग्रन्थोंकी रचनाओंसे पुण्यकार्य किया जाता है, तथापि विद्वज्जनोंको अन्तर्ज्योतिमय महान् तत्त्वका अवलोकन (दर्शन) करना चाहिए ॥४॥ पूर्व जन्मके संस्कारसे अथवा गुरुके प्रसादसे कितने ही निर्मल आत्माओंको आत्म-तत्त्वमें वासना होती है ॥४॥ अहो, मैं सुली हूँ, मैं दुढ़ी हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूं, मैं दढ़ हूँ, मैं दृढ़ नहीं हूं, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूं, में जवान और में बूढ़ा हूं, यह कुवासना छोड़ना वहुत कठिन होती है ॥५॥ जिन पुरुषोंके चित्तमें जाति और पालण्ड-सम्बन्धी विकल्प होते हैं, उन लोगोंने वार्ताओंसे तत्त्वको सुना है, किन्तु परमार्थसे तत्त्वको नहीं सुना है ॥६॥ तब तक तत्त्वका अभ्यास करना चाहिए, जब तक कि स्व और परका मेद ज्ञान उत्पन्न होते । यदि तत्त्वज्ञके मनमें यह नगर है और यह वन हैं, ऐसा मेद हो तो आत्माके एकत्त्व की भावना कसे उत्पन्न हो सकती है ? अर्थात् कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती ॥७॥ धर्म मेरा पिता है, कमा माता है, दया भाई है और सद्गुण ही मेरे पुत्र हैं, बृद्धिमानोंका तो यही सच्चा कुटुम्ब है । इससे अन्य विकल्प तो विभ्रमरूप ही हैं ॥८॥

जिसके पाद-बन्ध (पद्मासन) दृढ़ है, किटमाग स्यूल है, भुजारूप अगंला है, सप्त धातुरूप मिल्त और नौ द्वार हैं, ऐसा यह देह ही उत्तम योगीका गेह है ॥९॥ सुन्दर स्त्रियोंसे रहित, अथवा सुरम्य और प्रकाशयुक्त ऐसा पवित्र एकान्त, विशाल समभाव और अच्छेद्य समाधिस्थान ये ही सन्त पुरुषोंके द्वारा साम्यभावके साधक माने गये हैं ॥१०॥ शम-अग्निवाला, सम दोषवाला, सम बातुवाला, शम, अक्षयी, सुप्रसन्न इन्द्रिय और मनवाला पुरुष ही स्वस्थ कहा जाता है ॥११॥ जो

स्वस्थः पद्मासनासीनः संयमैकषुरम्बरः । क्रोषाद्यैरनाक्रान्तः क्रीतोष्णाद्यैरनिर्जितः ॥१२ भोगेम्यो विरतः काममात्मबेहेऽपि निःस्पृहः । स्वपतौ बुगंतेऽन्येऽपि सममानसवासनः ॥१३ समीरण इवाविद्धः सानुमानिब निइषकः । इन्द्रुवण्जगवानन्वी क्षिशुवत्सरलाक्ष्यः ॥१४ सर्वेक्रियासु निर्लेषः स्वस्मिन्नात्मावबोधकृत् । जगवप्यात्मवज्जानन् कुर्वन्नात्ममयं मनः ॥१५ मुक्तिमागरतो नित्यं संसाराज्य विरक्तिभाक् । गीयते वर्मतत्त्वज्ञैर्थीमान् व्यानक्रियोचितः ॥१६

( पञ्चिभ: कुलकम् )

विश्वं पदयित शुद्धात्मा यद्यप्युन्मससिन्मभः । तथापि वचनेनापि मर्यादां नैव लङ्घयेत् ॥१७ कुलीनाः सुलभाः प्रायः सुलभाः ज्ञास्त्रज्ञालिनः । सुशीलाद्दचापि सुलभा दुलंभा मुदि तास्विकाः ॥१८ लपमानाविकान् वोद्यान् मन्यते स पुमान् किल । सिवकत्पं मनो यस्य निविकत्पस्य ते कुतः ॥१९ मिय भक्तो जनः सर्वं इति हुष्येन्न साधकः । मय्यभक्तो जनः सर्वं इति कुप्येन्न वा पुनः ॥२० अन्तिद्दच्तं न शुद्धं चेद्वहिः शौचे न शौचभाक् । सुपक्षमपि निम्बस्य फले बीज कदु स्फुटम् ॥२१ यस्यात्ममनसोभिन्नदृष्यो मैत्री निवतंते । योगविद्यनैः समं मित्रस्तस्येच्छा कौतुके कुतः ॥२२ कालेन भक्ष्यते सर्वं स केनापि न भक्ष्यते । अभक्षाभक्षको योगी येन द्वाविष भक्ष्यते ॥२३

पुरुष स्वस्थ है, पद्मासनसे स्थित है, एकमात्र संयमकी धुराका धारण करनेवाला है, कोध आदि कषायोंके आक्रमणसे रहित है, शोत-उष्ण आदि परोषहोंको जीतनेवाला है, इन्द्रियोंके भोगोंसे विरक्त है, अपने शरीरमें भी सर्वथा निःस्पृह है, धनके स्वामित्त्वमें और निर्धनतामें भी समान चित्तकी वासनावाला है, वायुके समान निर्लप है, पर्वतके समान निरुचल है, चन्द्रके समान जगत् को आनन्द-दायक है, शिशुके समान सरल हृदय है, संसारिक सभी क्रियाओं अलिप्त है, अपने आत्म-बोध करनेवाला है, सारे संसारको अपने समान जानता है, मनको आत्मामें संलग्न करनेवाला है, मोक्षमार्गमें निरत है और संसारसे सदा ही विरक्त रहता है, ऐसा बुद्धिमान् पुरुष ही धर्म तत्त्वके क्राताजनोंके द्वारा ध्यान करनेके योग्य कहा गया है।।१२-१६॥

यद्यपि शुद्ध आत्मावाला व्यक्ति सारे विश्वको उन्मत्तके सहरा देखता है, तथापि वचनके द्वारा भी लोक-मर्यादाका उल्लंघन नहीं करता है।।१७॥ इस लोकमें कुलीन पुरुष प्रायः मुलभ हैं, बास्त्रोंका परिशीलन करनेवाले भी मुलभ हैं और उत्तम शीलवाले भी पुरुष मुलभ हैं, किन्तु तत्त्वके मर्मको जाननेवाले पुरुष दुर्लभ है।।१८॥ जिसका मन विकल्पोंसे भरा हुआ है, वह पुरुष निश्चयतः दूमरोंके द्वारा किये गये अपमान आदि दोषोंको मानता है। किन्तु निविकल्पवाले पुरुषके वे अपमानदि दोष कैसे सम्भव हैं? अर्थात् विकल्प-रहित पुरुष अपमान आदिको कुछ भी नहीं गिनता है।।१९॥ सर्वजन मेरे भक्त हैं, ऐसा समझकर आत्म-साधक पुरुषको हिषत नहीं होना चाहिए। तथा सब लोग मेरे अभक्त हैं, ऐसा मानकर उसे किसी पर क्रोधित नहीं होना चाहिए।।

जिसका अन्तरंगमें चित्त शुद्ध नहीं है, वह बाहिरी शारीरिक शुद्धिसे सुद्ध नहीं कहा जा सकता। नीमके भल प्रकारसे पके हुए फलमें बीज तो स्पष्टरूपसे कटु स्वादवाला ही रहता है ॥२१॥ जिसके आत्मा और मनकी भिन्न रुचिवाली मंत्री दूर हो जाती है, उसके योग-साधनमें विघ्न करनेवाले मित्रोंके साथ सांसारिक कौतूहलमें इच्छा कैसे हो सकती है? अर्थात् नहीं हो सकती ॥२२॥ संसारके सर्व पदार्थ कालके द्वारा मक्षण कर लिए जाते हैं, किन्तु योगी पृष्ठ किसी

मा शक्यते न केनाचि पातुं किल परा किल । यस्तां विश्वायविश्वान्तं स एवामृतपायकः ॥२४ अगन्यं परमस्वानं यत्र वन्तुं न पायंते । तत्राचि काववाद् वन्तुन्नगम्यगमको मंतः ॥२५ बह्यात्मिन विचारी यो बह्यवारी स उन्यते । वसैषुनः युनः स्यूलस्तावृक् बन्दोऽपि यद् भवेत् ॥२६ अनेकाकारतां वत्ते प्राणी कर्मवद्यांगतः । कर्ममुक्तः स नो वत्ते तमेकाकारमाविशेत् ॥२७ वुःवो किमिति कोऽप्यत्र नरः पापं करोति किम् । मुक्तिभंविद्व विद्वस्य भतिमंत्रीति कथ्यते ॥२८ वोषनिर्मुक्तवृत्तीनां धर्मसर्वस्वविद्यानाम् । योऽनुराणो गुणेवून्वैः स प्रभोवः प्रकीत्यंते ॥२९ भीतातंबीनलोनेषु जीवितार्थिषु वाञ्चित्रतम् । शक्त्या यत्पूर्यते नित्यं कर्यणा सात्र विभृता ॥३० मोहान्यादृद्विषतां धर्मं निभयं कुर्वतामधम् । स्वद्याधिनां च योपेका माध्यस्थं तदुवीरितम् ॥३१ विभवत्त्व शरीरं च बहिरात्मा निगद्यते । तद्यिष्ठायको जीवस्त्वन्तरात्मा सकर्मकः ॥३२ निरातङ्को निराकारो निविकल्पो निरञ्जनः । परमात्मा स योऽपको क्षेयोऽनन्तगुणोच्चयः ॥३३

के द्वारा भी खाया नहीं जाता है। योगी पुरुष अभक्ष्योंका अमक्षक है, क्योंकि उसके द्वारा काल और अपमान ये दोनों ही भक्षण कर लिए जाते हैं ॥२३॥ निश्चयसे जो परा-आत्मविद्या है, वह किसी भी सांसारिक वासनाओं में प्रस्त पुरुषके द्वारा पान करने के लिए शक्य नहीं है किन्तु जो पुरुष विना विश्वाम लिए निरन्तर उसमें प्रवेश करता है, वही निश्चयसे अमृत-पायी है ॥२४॥ परम ब्रह्मका स्थान अगम्य है, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए कोई पार नहीं पाता है। किन्तु उस अगम्य स्थान पर लघुतासे अर्थात् संकल्प-विकल्पों के भारसे रहित होने के कारण जाने वाला योगी अगम्यगमक माना जाता है ॥२५॥

ब्रह्मरूप आत्मामें जो विशेष रूपसे विचार कर विचरण करता है वह ब्रह्मचारी कहा जाता है। जो मैथुन-सेवी नहीं है, वह तो स्थूल या बाह्म ब्रह्मचारी है। वैसा स्थूल ब्रह्मचारी तो नपुंसक भी होता है।।२६॥ कर्मके वशीभूत हुआ प्राणी संसारमें अनेकों आकारोंको धारण करता है। किन्तु कर्मोंसे मुक्त हुआ आत्मा अनेक आकारोंको नहीं घारण करता है, उसे एक आकारवाला कहना चाहिए॥२७॥

इस संसारमें कोई भी प्राणी दुःखी क्यों है ? (यदि पापके उदयसे वह दुःखी है तो) वह मनुष्य पाप क्यों करता है ? सर्व प्राणियोंकी कर्मोंसे मुक्ति हो, इस प्रकारकी बुद्धिको 'मैत्री भावना' कहा जाता है ॥२८॥ राग-द्वेषरूप दोषोंसे रहित मनोवृत्तिवाले और धर्म-सेवनको ही सर्वस्य समझनेवाले पुरुषोंका जो उत्तम गुणोंमें और गुणीजनोंमें अनुराग होता है, वह प्रमोद कहा जाता है ॥२९॥ भय-भीत, दु खोंसे पीड़ित और दीन-दिर्द्री जीवोंपर तथा जीनेके इच्छुक जनोंपर अपनी शक्तिके अनुसार जो उनकी इच्छाको नित्य पूर्ण किया जाता है, वह इस लोकमें 'करणा' नामसे प्रसिद्ध है ॥३०॥ मोहसे अन्धे होनेके कारण जो धर्मसे द्वेष करते हैं और निभंय होकर पाप करते हैं तथा अपनी प्रशंसा करते हैं (और दूसरोंका निन्दा करते हैं) उन लोगोंके कपर जो उपेक्षाभाव रखा जाता है, उसे मध्यस्थमावना कहा गया है ॥३१॥

वैभव और शरीर ही मेरा सब कुछ है, ऐसा माननेवाला मनुष्य बहिरात्मा कहा जाता है। इस शरीरका अधिष्ठाता जीव है और वह इस शरीरसे भिन्न और कर्म-सहित है, ऐसा माननेवाला जीव अन्तरात्मा कहा जाता है ॥३२॥ जो सर्वप्रकारके आतंक-रोगादिसे रहित है, निराकार है, निर्विकल्प है, कर्मेल्प अंजनसे रहित है वह परमात्मा है और जो इन्द्रियोंसे अतीत यथा कोहं युवर्णस्यं प्राप्तांस्योवधयोगतः । आस्मध्यानास्त्रवैवातमा परमात्मत्वमञ्जूते ॥३४ अम्यासर्वजितं ध्यानेः शास्त्रस्यैः फक्रमस्ति न । अवेनन हि फलैस्तृप्तिः पानीयप्रतिविभ्यतेः ॥३५ क्यस्यं च पवस्यं च पिण्डस्यं कपर्वजितम् । ध्यानं चतुर्विचं ग्रेयं संसाराणंवतारकम् ॥३६ पश्यति प्रथमं कपं स्तौति ध्येयं ततः पवैः । तन्मयः स्यास्तः पिण्डो कपातीतः क्रमाद् अवेत् ॥३७ यचावस्थितमारूम्य्य कपं जिवावदीशितुः । क्रियते यन्भुवा ध्यानं तद्रपस्यं निगद्यते ॥३८ विद्यायो यवि वा मन्त्रे गुद्ध-वेवस्तुतावि । पदस्यं कथितं ध्यानं पवित्रान्यपदेव्विप ॥३९ स्तम्भे सुवर्णवर्णानि वश्ये रक्तानि तानि तु । क्षोभे विद्रमवर्णानि कृष्णवर्णानि मारणे ॥४० द्रेष्वे भूश्ववर्णानि शक्तिवर्णानि शास्तिके । आकर्षणेऽद्यवर्णानि स्मरेन्मन्त्राक्षराणि तु ॥४१ यत्किमपि शरोगस्यं ध्यायते देवताविक्तम् । तन्मयी भाषशुद्धं तत्पण्डस्यं ध्यानमुख्यते ॥४२ आपूर्यं वाममार्गेण शरीरं प्राणवायुना । तेनैव रेखियत्वाऽच नयेद् बह्मपवं नमः ॥४३ अम्यासाद् रेखकादीनां विनापीह स्वयं मन्त् । स्वरीभवेन्मनःस्थैर्याद्युतिनों का ततः परा ॥४४ तिमेषार्थावार्यमात्रेण भूवनेषु भ्रमंस्तया । मनश्चक्रक्रसद्भावं युवस्या भवति निश्चलम् ॥४५

है उसे अनन्त गुणोंका स्वामो जानना चाहिए ॥३३॥ जिस प्रकार औषधिके प्रयोगसे लोह सुवर्णपनेको प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार यह कर्म-मलीमस संसारी आत्मा भी आत्म-ध्यानसे परमात्मपनेको प्राप्त हो जाता है ॥३४॥ ध्यानके अभ्याससे ग्रह्त जीवमें शास्त्रस्थध्यानसे, अर्थात् झास्त्रोक्त ध्यानोंके ज्ञानमात्रसे कोई फल प्राप्त नहों होता है। जैसे कि जलमें प्रतिबिम्बित फलोंसे किसीकी तृष्ति नहीं होती है ॥३५॥

रूपस्थ, पदस्थ, पिण्डस्थ और रूपातीत यह चार प्रकारका धर्मध्यान संसार-समुद्रका तारनेवाला जानना चाहिए।। ६।। पिहले ध्येयरूप परमात्माके रूपको देखता है, तत्पश्चात् मंत्र या स्तुतिरूप पदोंके द्वारा ध्येयकी स्तुति करता है, तदनन्तर तन्मय पिण्डरूप होता है। पश्चात् क्रमसे वह ध्याता आत्मा रूपातीत परमात्मा हो जाता है।।३७।। त्रिजगदीश्वर परमात्माका जैसा रूप अवस्थित है उसका आलम्बन लेकर जो सांसारिक वासनाओंसे निस्पृह होकर ध्यान किया जाता है, वह रूपस्थ ध्यान कहा जाता है।।३८।। विद्याकी सिद्धिमें अथवा मंत्रके साधनमें तथा देव और गुरुकी स्तुति करनेमें भी जो पदोंका उच्चारण किया जाता है, वह पदस्थ ध्यान कहा जाता है। तथा पवित्र अन्य पदोंके उच्चारण और जाप करनेमें भी पदस्थ ध्यान होता है।।३९।।।

किसी व्यक्तिके स्तम्भन करनेमें मंत्रके अक्षरोंको स्वर्णवर्णका, वशीकरणमें रक्तवर्णका, क्षोभित करनेमें विद्रुम (मूँगा) के वर्णका, मारणमें कृष्णवर्णका, द्वेष-कार्यमें घूम्रवर्णका, शान्ति-कर्ममें चन्द्रवर्णका और आकर्षण-कार्यमें अरुण वर्णका स्मरण करना चाहिए ॥४०-४१॥

शरीरमें स्थित जिस किसी भी देवतादिका ध्यान किया जाता है, वह तन्मयीमावसे शुद्ध पिण्डस्थ ध्यान कहा जाता हैं ॥४२॥ नासिकाके वाममार्ग (स्वर) से प्राणवायुके द्वारा शरीरको पूर्ण करके, तत्पश्चात् उसी ही मार्गसे रेचन करके मनुष्य बह्मापदको प्राप्त होता है। उस बह्मापदको हमारा नमस्कार है।॥४३॥ रेचक-पूरक आदिके अभ्यासके बिना भी इस शरीरके भीतर वायु स्वयं स्थिर हो जाती है, उस समय मनकी स्थिरतासे जो ज्योति भीतर प्रकट होती है, उससे परे कोई ज्योति नहीं है।॥४४॥ अर्थके अर्थ निमेषमात्रसे तीनों भुंवनोंमें परिश्रमण करनेवाला यह

लीयते यत्र कुत्रापि स्त्रेक्छ्या अपर्छ सनः । निराबाधं तथैवास्तु क्यालतुरुधं हि वालितम् ॥४६ सन्द्रकशुरिबं याववज्ञाने तिमिरावृतम् । तस्यं न बीवधते तावद्विषयेध्वेत्र मुद्धाति ॥४७७ जम्म मृत्युधंनं बीस्थ्यं स्व-स्वकाले प्रवर्तते । तदिस्मन् क्रियते हन्ति चेतिश्वन्ता कथं स्वया ॥४८ यथा तिष्ठिति निष्कभ्यो वीपो निर्वातवेश्ममः । तथैवोऽपि युमान्नित्यं कीमधोः सिद्धवत्मुक्षी ॥४९ विकल्पविरहावात्मज्योतिकस्येववद् अवेत् । तरङ्गविगमाद् वूरं स्कुटं (स्विरो) भवाम्बुधिः ॥५० विषयेषु न युञ्जीत तथ्यो नापि निवारयेत् । इन्त्रियाणि मनःक्षाम्याक्ष्मम्यन्ति स्वयमेव हि ॥५१ इन्त्रियाणि निजार्थेषु गक्छन्त्येव स्वभावतः । स्वान्ते रागो विरागो वा निवार्यस्तत्र घोमता ॥५२ यातु नामेन्द्रियप्रानः स्वान्ताविष्टो यतस्ततः । त्र बालनीयः प्रश्चात्मस्तन्तमो बालितोर्बलात् ॥५३ निर्लपस्यानिरूपस्य सिद्धस्य परमात्मनः । विदानस्वयस्यस्य स्यान्तरो रूपर्वजितः ॥५४ स्वर्णाविविद्यानिष्ठपर्तौ कृते निर्मदनेऽन्तरा । स्योतिःपूर्णे च संत्याने रूपातीतस्य कल्पना ॥५५ यद् दृश्यते न तत्तस्वं यत्तत्वं तन्त दृश्यते । देवात्मनोर्द्वयोमंध्ये भावस्तस्वे विधीयताम् ॥५६ बलक्यः पद्धभिस्तावविन्द्वयैनिकटैरिप । स तु लक्षयते तानि क्षेत्रको रूप इत्यसौ ॥५७

चंचलस्वभावी मन युक्तिसे निश्चल हो जाता है ॥४५॥ यह चंचल मन जिस किसी घ्येय वस्तुपर लीन हो जाता है, वह उसी प्रकारसे निराबाध रहना चाहिए। अन्यथा किसी विकल्पसे चलाया गया यह मन सांपके समान भयंकर होता है ॥४६॥ अन्यकारसे आवृत यह मन और नेत्र जबतक अज्ञानमें संलग्न रहते हैं, तबतक आत्मतत्त्व नहीं दिखाई देता है और यह जीव इन्द्रियोंके विषयोंमें ही मोहित रहता है ॥४७॥

जन्म, मरण, धन-सम्पत्ति और निर्धनता ये सब अपने-अपने समय आनेपर हांते हैं। दुःख है कि हे मन, तू इस विषयमें चिन्ता कैसे करता है। ।४८।। जिस प्रकार वायु-रहित गृहके भीतर अवस्थित दीपक निष्कम्प रहता है, उसी प्रकार यह पुरुष भी चंत्रल बुद्धिको छोड़कर सिद्धके समान सुखी रहता है।।४९।। विकल्पोंके अभावसे आत्म-ज्योति प्रकाशवान् होती है। जैसे कि तरंगोंके अभावसे समुद्र स्थिर और प्रशान्त रहता है, उसी प्रकार मनकी विकल्परूप तरंगोंके दूर होनेसे यह भव-सागर भी स्थिर और शान्त रहता है।।४०।। इन्द्रियोंको विषयोंमें न लगावे, और न उनसे निवारण ही करे। क्योंकि मनके शान्त हो जानेसे इन्द्रियाँ स्वयं ही शान्त हो जाती है।।५१।। इन्द्रियाँ स्वमावसे ही अपने विषयोंमें जाती हैं। किन्तु बुद्धिमान् पुरुषको अपने चित्तमें इन्द्रिय-विषय-सम्बन्धी राग या द्वेष निवारण करना चाहिए।।५२।। मनसे प्रेरिस हुआ इन्द्रिय-समुदाय यदि इधर-उधर जाता है तो जाने दो। किन्तु पंचानन-सिहके समान अपने प्रशान्त आत्मारामको बलात् इधरसे उधर नहीं चलाना चाहिए।।५३।।

कर्म-लेपसे रहित, रूप-रसादिसे रहित, सत्-चिद्-आनन्दमयी इस सिद्ध परमात्माके ध्यानसे यह ध्याता पुरुष भी रूपातीत हो जाता है ॥५४॥ सुवर्ण आदि धातुओंसे मूत्तिके निर्माण करनेमें सचिरूप कृतिके विनष्ट कर देने पर अन्दर जैसा आकार रहता है, उसी प्रकार ज्ञान ज्योतिसे परिपूर्ण पुरुषाकार शरीर-संस्थानमें रूपातीत सिद्ध-परमात्माकी कल्पना जाननी चाहिए ॥५५॥ जो दिखाई देता है; वह आत्मस्वरूप तस्य नहीं हैं और जो आत्मस्वरूप तस्य है, वह दिखाई नहीं देता है। किन्तु देह और आत्मा इन दोनोंके सध्य-वर्ती तत्त्वमें अपना भाव लगाना चाहिए ॥५६॥ निकट-वर्ती होते हुए भी इन पाँचों इन्द्रियोंसे वह आत्मा अलक्ष्य है, अर्थात् देखनेमें नहीं आता

सामतं बीकमस्यस्य क्षेत्रेऽन्यस्य निषीयते । कितं क्षेत्रक्ष एवात्र प्ररोहित यदा तथा ॥५८ परमाणोरित स्वस्यं स्वमित क्यायकं किछ । तो जितौ येन माहास्म्यास्नमस्तस्मे परास्मने ॥५९ आस्मद्रक्ये समीपस्य योऽपरद्रक्यसम्मुलम् । आस्या विछोक्यस्यज्ञः कस्तस्माद् बािछको नरः ॥६० परात्मातिसंस्मुत्या चित्रं संसारसागरः । बसंशयं भवत्येव प्राणिनां चुलुकोपमः ॥६१ आस्मानमेव संसारमाद्वः कर्मिनवेष्टितम् । तदेव कर्मिनवेष्टं साक्षाम्मोधं मनीविषः ॥६२ अयसात्मेव निष्कमां केवछज्ञानभास्करः । छोकाछोकं यदा वेसि प्रोच्यते सर्वगस्तवा ॥६३ छाभाशुभैः परिक्षीणैः कर्मभिः केवछो यदा । एकाको जायते शून्यः स एवात्मा प्रकीत्तिः ॥६४ छिङ्गत्रविविविवृत्तं सिद्धमेकं निरखनम् । निराध्यं निराहारमात्मानं किन्तयेद् बुधः ॥६५ जितेन्द्रयत्यमारोग्यं गात्रछाधवमार्ववे । मनो वचनवन्नृषां प्रसत्तिक्वतनोवये ॥६६ बुभुक्षामत्सरानङ्गमानमायाभयकुष्यम् । निद्राक्षोभाविकानां च नाशः स्यावात्मिचन्तनात् ॥६७ छयस्यो दृश्वतेऽम्यासी जागरूकोऽपि निश्वछः । प्रमुप्त इव सानन्यो वर्शनात्परमात्मनः ॥६८

है। किन्तु वह आत्मा इन इन्द्रियोंको देखता-जानता है, इसलिए वह क्षेत्रज्ञ लक्ष कहा जाता है।।५७॥ अन्यका आया हुआ बीज अन्यके क्षेत्र (खेत) में डाला (बोया) जाता है, (यह लोक-परम्परा है)। किन्तु आश्चर्य है कि यहाँ पर यह क्षेत्रज्ञ आत्मा ही जब तब (स्वयं) अंकुरित होता है।।५८॥

यह आत्म तत्त्व परमाण्से भी अति स्वल्प या सूक्ष्म है, किन्तु आरचर्य है कि वह स्वयं अतिव्यापक है। जिसने अपने माहात्म्यसे स्वल्प या व्यापक इन दोनों रूपोंको जीत लिया है, उस परमात्माके लिए मेरा नमस्कार है।।५९।। आत्म द्रव्यके समीपमें स्थित होते हुए भी जो पुरुष अन्य द्रव्यके सम्मुख भ्रान्तिसे देखता है, उससे अधिक मूर्ख कौन मनुष्य होगा।।६०।। परमात्माकी गतिके संस्मरणसे प्राणियोंका यह संसार-सागर निःसंदेह चुल्लु-भर जलके समान हो जाता है, यह आश्चर्यंकी बात है।।६१।।

कर्मोंसे बेष्टित इस आत्माको ही मनीषी जन संसार कहते हैं और कर्मोंसे निर्मुक्त उसी आत्माको ज्ञानीजन साक्षात् मोक्ष कहते हैं ॥६२॥ कर्म-रहित यह आत्मा ही केवल-ज्ञानरूप सूर्य होकर जब लोक और अलोकको जानता-देखता है, तब वह सर्वग-सर्वव्यापी या सर्वज्ञ कहा जाता है ॥६३॥ शुभ और अशुभ कर्मों के सर्वथा क्षीण हो जाने पर जब यह केवल अकेला रह जाता है. तब वही आत्मा 'शून्य' कहा जाता है ।६४॥ स्त्री, पुरुष और नपुंसक इन तीनों लिगोंसे विमुक्त एक निरंजन, निराश्रय, निराहार आत्मा ही सिद्ध स्वरूप परमात्मा है, ऐसा ज्ञानीजनोंको चिन्तवन करना चाहिए ॥६५॥

शुद्ध चेतनांका उदय होने पर मनुष्योंके मन और वचनकी प्रसन्नतांके समान जितेन्द्रियता, आरोग्य, शरीर-लाघव और मादंव गुण प्रकट होते हैं ॥६६॥ आत्मस्वरूपके चिन्तन करनेसे खाने-पीने की इच्छा, मत्सरभाव, काम-विकार, मान, माया, भय, क्रोध, निद्रा और लोभ आदि विकारोंका नाश हो जाता है ॥६७॥ ध्यानका अभ्यास करनेवाला आत्मा परमात्माके दर्शनसे लय (समाधि) में स्थित-सरोखा दिसता है, जागरूक होते हुए भी निश्चल-सा और आगन्द-युक्त होते हुए भी गाढ़ निद्रामें सोये हुए सा प्रतीत होता है ॥६८॥

मनोवचनकायानामारम्भो नैव सर्ववा । कर्लब्यो निश्चलैभौध्यमोद्दासीन्यपरायणैः ॥६९
पुष्पार्थमपि माऽऽरम्भं कुर्यान्मुक्तिपरायणः । पुष्पपापसयान्मुक्तिः स्यावन्तःसमतायरः ॥७०
संसारे यानि सौस्यानि तानि सर्वाणि यत्पुरः । न किञ्चिदिव दृश्यन्ते तदौदासीन्यमाश्रयेत् ॥७१
वेदा यद्याद्य शास्त्राणि तपस्तीर्थानि संययः । समतायास्तुलां नैते यान्ति सर्वेऽपि मीलिताः ॥७२
एक्तवर्णं यथा दुग्यं भवेत्सविधु बेनुषु । तथा वर्मस्य वैचित्र्यं तस्त्रमेकं परं पुनः ॥७३
वात्मानं मन्यते नैकद्यवाद्यकस्तस्य वागियम् । तनुनीरिन्धते भाष्डे किप्तह्यौरो मृतोऽथ सः ॥७४
निर्जगाम कथं तस्य जीवः प्रविविद्यः कथम् । अपरे कृमिक्पाइच निक्तिव्रं तत्र वस्तुनि ॥७५

उच्यते--

तथैव मुद्रिते भाण्डे क्षिप्त. शङ्खपुतो नरः । शङ्खातद्वादितो नादो निःकामित कथं बहिः ॥७६ अग्निमूर्तः कथं ध्मातो लोहगोले विशत्यहो । अमूर्तस्यात्मनस्तस्य विशेयौ तद्नामागमौ ॥७७

वरः प्राह—

दस्योरन्यस्य काये व लवशः शकलोकृते । न दृष्टः क्विबद्यातमा सोऽस्ति चेत् किन्न दृश्यते ॥७८

उदासीनतामें तत्पर एवं निञ्चल पुरुषोंको मन वचन और कायका आरम्म सर्वथा ही नहीं करना चाहिए।।६९।। मुक्ति-प्राप्तमें संलग्न पुरुषोंको पुण्य-उपाउँनके लिए भी किसी प्रकारका आरम्भ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुण्य और पापके क्षयसे ही मुक्ति प्राप्त होती है, अतएव मनुष्यको अन्तरंगमें समताभावकी प्राप्तिके लिए तत्पर होना चाहिए।।७०॥ जिस समताभावकप उदासीनताक आगे संसारके जितने मुख है, वे सब 'न कुछ' से ऑकिंचित्कर दिखाई देते हैं, उस उदासीनताका आश्रय लेना चाहिए।।७१॥ समस्त वेद, यज्ञ, शास्त्र, तप, तीर्थ और संयम ये सव मिल करके भी समताभावकी तुलनाको नहीं पाते हैं।।७२॥ जिस प्रकार (विभिन्न वर्णवाली) सभी गायोंमें दूध एक ही वर्णका होता है, उसी प्रकार धर्मकी विचित्रता है, परन्तु परम तत्त्व एक ही है।।७३॥

चार्वाक (नास्तिक) आत्माको नहीं मानता है। उसका यह कथन है कि छिद्र-रहित शरीररूपी भाण्डमें बन्द किया गया और तत्पश्चात् मर गया वह जीव कैसे निकल गया ? इसी प्रकार निश्छिद्र वस्तुमें उसके भीतर अन्य कृमिरूप प्राणी कैसी प्रवेश कर गये ? अर्थात् आकर कैसे उत्पन्न हो जाते हैं।।७४-५५।।

उत्तर कहते हैं—उसी प्रकारके निश्छिद्र मुद्रित भाण्डमें शंख-युक्त पुरुष डाला गया, पश्चात् उसके द्वारा बजाये गये शंखसे उसका नाद (गम्भीर शब्द) कसे बाहिर निकल आता है? (यह बताओ ?) ।।७६।। तथा अग्नि मूर्तिमान् है, वह घोंकी जाकर लोहेके ठोस गोलेमें कसे प्रविष्ट हो जाती है? अहो चार्वाक, तुम इसका उत्तर दो? जिस प्रकार मूर्तिमान् अग्नि लोहेके गोलेमें प्रवेश कर जाती है और मुद्रित भाण्डमेंसे शंखकी ध्वनि बाहिर निकल आती है, इनके समान ही शरीर-पिण्डमें जीवका आगमन और उससे बहिर्गमन जानना चाहिए।।७७।।

चार्वाक कहता है—किसी अन्य चोरके लव-प्रमाण खंड-खंडकर देनेपर भी आत्मा कहींपर भी दिखाई नहीं देता है। यदि वहाँ आत्मा है, तो फिर क्यों दिखाई नहीं देता है।।७८।। वत्रोत्तरम्--

सण्डितेऽप्यरणेः काष्ठे मूर्तो ब्रिह्मवंसम्मपि । न हष्टो हश्यते कि वा जीवो मूर्सिवर्याजतः ॥७९ पुनरप्यपरो क्ते—

जीवम्नन्यतरइथौरस्तोलितो मारितोऽच सः । इवासरोधेन कि तस्य तोलनेऽमून्न बोग्नता ॥८०

अत्रोत्तरम्— दृतेः पूर्णस्य वातेन रिक्तस्यापि च तोलने । तुलासमात्तवाङ्गस्य सात्मनोऽनात्मनोऽपि च ॥८१

पुनः परो बदति---

जलपिष्टाबियोगेन मद्यवन्मदशक्तिवत् । अचेतनेभ्यदचैतन्यं भूतेभ्यस्तद्वदेव हि ॥८२

उत्तरम्--

शक्तिनों विद्यते येषां भिन्न-भिन्नस्थितिस्पृशाम् । समुवायेऽपि नो तेषां शक्तिभींषषु शौर्यवत् ॥८३ प्रत्यक्षेकप्रमाणस्य नास्ति कस्य न गोखरः । बात्मा क्षेयोऽनुमानाद्येर्वायुः कम्प्रैः पटेरिव ॥८४ अङ्कुरः सुन्दरे बीजे सूर्यकान्तो च पावकः । सलिलं चन्द्रकान्तौ च युक्त्याऽऽस्माङ्गेऽपि साध्यते ॥८५

उत्तर—काठमें मूर्त अग्निके निवास करते हुए भी अरिणकाठके खण्ड-खण्ड कर देनेपर भी वह नहीं दिखाई देती है। फिर जीव तो मूर्त्तिसे रहित अमूर्त है, यह कँसे दिखाई दे सकता है।।७९॥

पुनः दूसरा कहता है—कोई जीता हुआ चोर तोला जाय, इसके पश्चात् मारा गया उसका शरीर तोला जाय, तो श्वासके निरोधसे उसके तोलनेपर तुलाके उन्नतपना क्यों नहीं हुआ ॥८०॥

इसका उत्तर—बायुसे परिपूर्ण हित (चर्म-मशक) के तोलनेपर तथा बायुसे रिक्त कर देनेपर तुला जैसे समान रहती है, उसी प्रकार आत्मासे सहित और आत्मासे रहित शरीरके तोलनेपर भी तुलाको समान जानना चाहिए ॥८१॥

पुनः चार्वाक कहता है—जिस प्रकार जल-पिष्टी आदिके संयोगसे मदशक्तिवाली मदिरा उत्पन्न होती हे, उसी प्रकार अचेतन पृथ्वी आदि भूतोंसे चैतन्य भी उत्पन्न हो जाता है। (अतः आत्मा या जीव नामक कोई स्वतन्त्र तत्त्व नहीं है) ॥८२॥

उत्तर—भिन्न-भिन्न स्थितिका स्पर्शं करनेवाले जिन पदार्थों के स्वयं शक्ति नहीं होती है, उनके समुदायमें भी वह शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती है। जैसे कि भीरु पुरुषोंमें शौर्य सम्भव नहीं है।।८३।।

यद्यपि एक प्रत्यक्ष प्रमाणके माननेवाले किसी भी पुरुषके आत्मा दृष्टिगोचर नहीं होता है, तथापि अनुमान आदि प्रमाणोंके द्वारा आत्मा ज्ञेय है, अर्थात् उसका अस्तित्व जाना जाता है। जैसे कि वायु आंखोंसे नहीं दिखती है, फिर भी वह कम्पित होनेवाले वस्त्रोंसे जानी जाती है। ८४॥ जिस प्रकार सुन्दर बीजमें अंकुर, सूर्यकान्तमणिमें अग्नि और चन्द्रकान्तमणिमें जलका अस्तित्व युक्तिसे सिद्ध है, उसी प्रकार युक्तिसे शरीरमें आत्माका अस्तित्व भी सिद्ध होता

प्रत्यक्षेण प्रमाणेन स्रध्यते न जनैर्यदि । तन्नास्तिक तवाङ्गे कि नास्ति बृद्धिः कुरूतरम् ॥८६ वप्रत्यक्षा तवाम्बा चेव् दूरवेशान्तरं गता । जीवस्यपि मृता हन्त नास्ति नास्तिक सा कथम् ॥८७

तिलकाष्ट्रपयःपृष्पेष्वासयः क्रमज्ञो यथा । तैलाग्निधृतसौरम्याण्येवमात्मापि विग्रहे ॥८८ अस्त्येव नियतो जीवो लक्षणैर्झायते पुनः । सूतावेज्ञवज्ञाग्निस्यं जातिस्मरागतस्तथा ॥८९ पयःपानं ज्ञिज्ञौ भीतिः सङ्कोष्टिन्यां च मैयुनम् । अज्ञोकेऽश्रंग्रहो विस्वे जीवसंत्रा चतुष्ट्यम् ॥९० अन्तराये त्रुटे (?) ज्ञानं कियत्थवापि प्रवतंते । मतिधृतिप्रभृतिकं निर्मलं केवलावधिः ॥५१ इन्द्रियापेक्षया प्रायः स्तोकमस्तोकमेव च । चराचरेषु जोवेषु चैतन्यमपि निष्टिवतम् ॥९२ जिकालविषयव्यक्तं चिन्तासन्तानभारकम् । नानाविकल्पसङ्कृत्यक्ष्पं चित्तं च व्रतंते ॥९३ नास्तिकस्यापि नास्त्येव प्रसरः प्रश्नकर्मणि । नास्तिकत्वाभिमानस्तु केवलं बलवन्तरः ॥९४

ष्यातुर्ने प्रभवन्ति दुःसविषमध्याष्यादयः साधयः, सिद्धिः पाणितलस्थितेव पुरतः श्रेयान्सि सर्वाष्यपि ।

है ॥८५॥ हे नास्तिक, यदि तेरे शरीरमें बुद्धिका अस्तित्व प्रत्यक्ष प्रमाणसे मनुष्योंके द्वारा नहीं जाना जाता है तो क्या तेरे शरीरमें बुद्धि नहीं है ? इसका उत्तर दो ॥८६॥ यदि दूरवर्ती देशान्तर को गई हुई तेरी माता लोगोंको प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती है तो क्या वह जीते हुए भी मृत मान ली जावे ? हे नास्तिक, दुःख है कि यदि वह नहीं है, तो वह है, यह कैसे सिद्ध करोगे ॥८७॥ जिस प्रकार तिलमें तेल, काष्टमें अग्नि, दूधमें घी और फूलोंमें सौरम क्रमशः पाये जाते हैं, उसी प्रकार शरीरमें आत्मा है, प्राण हैं, यह बात भी सिद्ध है ॥८८॥ अतएव जीव नियत रूपसे है ही, और वह ज्ञान-दर्शनरूप लक्षणोंसे जाना जाता है। यथा मूतावेश देखे जानेसे, भवका जातिस्मरण होनेसे, जन्मे हुए शिशुमें दुग्ध-पानरूप आहार संज्ञा, लजबन्तीमें भय संज्ञा, अशोक वृक्षमें मैथुन संज्ञा और विल्व वृक्षमें धनके ग्रहणरूप परिग्रहसंज्ञा पाई जाती है, सो ये जारों संज्ञाएँ ही उनमें जीवके अस्तित्वको सिद्ध करती हैं॥८९-९०॥

ज्ञानके अन्तरायरूप ज्ञानावरण कर्मके टूटने पर कितना ही ज्ञान किसी भी जीवमें प्रवृत्त होता है। वह ज्ञान मित, श्रुतको आदि लेकर निर्मल केवलज्ञानकी सीमा तक प्रकट होता है।।९१॥ इन्द्रियोंकी अपेक्षा वह ज्ञान प्रायः अल्प और अल्पतर ही होता है। इस प्रकार चर-त्रस जीवोंमें और अचर-स्थावर जीवोंमें चैतन्य भी निश्चित रूपसे पाया जाता हैं।।९२॥ वह चित्त या चैतन्य त्रिकालवर्ती विषयोंको ग्रहण करनेसे व्यक्त है, नाना चिन्ताओंकी सन्तानका धारक है और वह चित्त नाना प्रकारके विकल्पसे प्रवर्तता है।।९३॥

(उक्त प्रकारसे आत्माका अस्तित्व सिद्ध हो जानेपर) नास्तिकके भी और आगे प्रकल करनेमें प्रसार संभव नहीं है। फिर भी 'आत्मा नहीं है' इस प्रकारसे नास्तिकताका अभिमान तो केवल बलवत्तर दुराग्रहमात्र है।।९४॥

बात्माका ध्यान करनेवाले पुरुषको दुःख और आघि (मानसिक व्यथा) सहित सभी विषम व्याघियाँ (शारीरिक रोग) पीड़ा देनेको समर्थ नहीं है, अभीष्टकी सिद्धि उसके हस्ततलपर स्थित जैसी ही है, सर्वप्रकारके श्रेयस् (कल्याण) उसके आगे उपस्थित होते हैं, और खोटे कर्मीके

### त्रुटचन्ते च मृषालनालमिव वा मर्माणि दुष्कर्मणां तेन ज्यानसमं न किञ्चन जनैः कर्त्तग्यमस्त्यद्भृतम् ॥९५

इति श्रीकुन्दस्वामिविरचिते श्रावकाचारे जन्मचर्यायां ध्यानस्वरूपनिरूपणो नाम एकादशोल्लासः।

मर्स कमल-नालके समान क्षणभरमें टूट जाते हैं, इस कारण ध्यानके समान और कोई भी वस्तु आत्माकी कल्याण करनेवाली नहीं है। अतएव विवेकी जनोंको यह अद्भुत (आश्चर्य-कारक) ध्यान अवश्य ही करना चाहिए ॥९५॥

इस प्रकार श्रीकुन्दकुन्दस्वामि-विरचित श्रावकाचारमें जन्मचर्याके अन्तर्गत ध्यानके स्वरूपका वर्णन करनेवाला ग्यारहवाँ उल्लास समाप्त हुआ।

### अथ द्वादशोल्लासः

दुःस्वप्नैः प्रकृतिस्यागैर्वुनिमिस्तेश्च वुप्रहैः । हंसवारान्यवान्येश्च क्षेयो मृत्युः समीपगः ॥१ प्रायश्चित्तं व्रतोचवारं संन्यासमनुमोबनम् । गुरुवेवस्मृति मृत्यौ स्पृह्यन्ति विवेकिनः ॥२ जनार्चः शान्तिसान्मृत्योनं तियंग् नापि नारकः । वर्मध्यानी सुरो मस्यौऽनक्षनी त्वमरेव्वरः ॥३ तप्तस्य तपसः सम्यक्-पठितस्य श्रृतस्य च । पालितस्य व्रतस्यापि फलं मृत्युः समाधितः ॥४ जजनापि मर्तथ्यो जडेनापि हि सर्वथा । अवद्यं तेन मर्त्तव्यं कि विभ्यति विवेकितः ॥५ वित्ता स्वत्यवनस्याप्यवष्टम्भः कष्टितस्य च । गतायुषोऽपि श्रीरत्वं स्वभावोऽयं महार्त्तमः ॥६ नास्ति मृत्युसमं बुःवं संसारेऽत्र शरोरिणाम् । ततः किमपि तत्कायं वेनैतस्र भवेत्पुनः ॥७ शुभं सर्वं समागच्छन् इलाधनीयं पुनः पुनः । क्रियासमभिहारेण मरणं त त्रपाकरम् ॥८ सर्ववस्तुप्रभावकः सम्पन्नाखिलवस्तुभिः । आयुः-प्रवर्धनोपायो जिनैर्नाक्तापितौऽप्यसौ ॥९ सर्वेषां सर्वेजाः सर्वं नृणां तिन्नन्तु दूरतः । एकैकोऽपि स्थिरतः स्याङ्ग्लोकः पूर्येत तैरपि ॥१०

खोटे स्वप्नोंसे, प्रकृतिके स्वाभाविकरूपके परित्यागसे, दुर्निमित्तोंसे, खोटे ग्रहोंकी चाल या दशासे और हंस-वारसे तथा अनेक प्रकारकी अन्य व्यथाओंसे मृत्युको समीपमें आई हुई जानना चाहिए ॥१॥ विवेकी पुरुष मरणके समय प्रायिवत्त लेनेकी, वर्तोंक ग्रहण करनेकी, संन्यासधारण करनेकी, सत्कार्योंको अनुमोदनाकी, देव और गुरुके स्मरणकी इच्छा करते हैं ॥२॥ जो पुरुष मरणके समय आर्त्तध्यानसे रहित रहता है और रौद्रध्यानको छोड़कर शान्तिको धारण करता है, वह मरकर न तिर्यञ्च होता है और न नारकी होता है। जो मरणकालमें धर्मध्यानसे युक्त होता हैं, वह मरणकर देव या उत्तम मनुष्य होता है। तथा जो उस समय अशन-पानका त्यागकर मरता है वह देवताओंका स्वामी इन्द्र होता है।।३॥ जोवन-भर तपे हुए तपका, सम्यक् प्रकारसे पढ़े हुए श्रुतका और पालन किये हुए व्रतका भी फल समाधिसे मरण होना ही है।।४॥ जो तत्त्वका जानकार है, उसे भी अवश्य मरना पड़ता है और जो सर्वथा मूर्ख है उसे भी अवश्य मरना पड़ता है।।४॥

अल्पधन होते हुए भी दान करनेकी इच्छा होना, कष्ट आनेपर भी सहन करना और आयुके व्यतीत होनेके समय घीरता रखना यह महापुरुषका स्वभाव होता है ॥६॥ इस संसारमें मृत्युके समान प्राणियोंको कोई दुःख नहीं है, इसिछए ऐसा कुछ कार्य करना चाहिए, जिससे कि पुनः यह मरण न होने ॥७॥ सर्व शुभ कार्य पुनः-पुनः करना प्रशंसनीय होता है । किन्तु क्रियाओंके समिभिहारसे अर्थात् मरण समय पुनः-पुनः आर्त्ष्यान करके मरना तो लज्जाकर है ॥८॥ समस्त वस्तुओंके प्रभावको जाननेवाले तथा जिन्हें संसारकी सभी श्रेष्ठ वस्तुएँ प्राप्त है, ऐसे जिनेन्द्र देवोंने भी आयुके बढ़ानेका कोई वह उपाय नहीं बताया है, जिससे कि वह अपनी आयुको बढ़ा सके ॥९॥ सभी मनुष्योंके सर्व जन्मोंमें उत्पन्न हुए शरीर तो दूर रहें, किन्तु एक जीवका एक-एक भी शरीर यदि स्थिर रहे, तो उनके द्वारा भी यह सारा लोक पूरित हो जायगा ॥१०॥

बाबाल्यास्पुकृतैः सुजन्म सफलं कृत्वा कृतार्थं चिरं धर्मध्यानविधानलीनमनसो मोहष्यपोहोद्यताः । पर्यन्तप्रतिभाविशेषवद्यतो झात्वा निजस्यायुषः कायस्थायमुपासते सुकृतिनः पूर्वोक्तयाशिक्षया ॥११ स श्रेष्ठोऽपि तथा गुणी स सुभटोऽप्यन्तं प्रशंसास्पदं प्राज्ञः सोऽपि कलानिधिः स च मुनिः स क्माबलो योगवित् । स झानी स गुणिबजस्य तिलको जानाति यः स्वां मृति निर्मोहः समुपार्जयस्यष पदं लोकोत्तरं शादवतम् ॥१२

इति श्रीकुन्दकुन्दस्वामिविरिचते श्रावकाचारे जन्मचर्यायां परमपद-प्रापणो नाम द्वादशोल्लासः समाप्तः।

बाल-कालसे लेकर सुकृत कार्योंके द्वारा अपना सुजन्म सफल करके और चिरकाल तक कृतार्थ होकर धर्मध्यान करनेमें संलग्न चित्तवाले तथा मोहके विनाश करनेमें उद्यत पुण्यशाली पुरुष अपने जीवनके अन्तमें प्रतिभाविशेषके निमित्तसे अपनी आयुको अल्प जानकर पूर्वोक्त शिक्षाके द्वारा शरीरके त्यागकी उपासना करते हैं ॥११॥ वही पुरुष श्रेष्ठ है, तथा वही पुरुष गुणी है, वही सुभट है, वही अत्यन्त प्रशंसाके योग्य है, वही प्रकृष्ट बुद्धिमान् है, वही कलाओंका निधान है, वही मुनि है, वही क्षमावान् है, वही योग-वेत्ता है, वही ज्ञानी है और वही गुणीजनोंके समूहका तिलक है, जो अपनी मृत्युको जानकर तत्पश्चात् संसार, देह और कुटुम्ब-परिग्रहादिसे मोह-रहित होकर लोकोत्तर शाश्वत शिवपदको उपाजित करता है ॥१२॥

इस प्रकार श्रोकुन्दकुन्दस्वामि-विरचित श्रावकाचारमें जन्मचर्याके अन्तर्गत परमपदको प्राप्त करानेवाला बाग्हवाँ उल्लास समाप्त हुआ।

|     |                             | ग्रन्थ <del>-सं</del> के | त-सूची                           |
|-----|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| भाग | सङ्केत                      |                          | पूर्ण नाम                        |
| १   | अमित्र॰                     |                          | वमितगति-श्रावकाचार               |
| \$  | उमा∙<br>उमास्वा•            | _                        | उमास्वामि-श्रावकाचार             |
| ¥   | कुन्द०                      | •                        | कुन्दकुन्द श्रावकाचार            |
| २   | गुणभू०                      | _                        | गुणभूषण श्रावकाचार               |
| ₹   | चारित्त०                    |                          | चारित्रप्राभृत                   |
| 8   | चारित्रसा०                  |                          | चारित्रसार-गत श्रावकाचार         |
| 3   | तत्त्वार्थ०                 | ****                     | तत्त्वार्थसूत्र-गत सप्तम अध्याय  |
| ₹   | देशव्रतः                    | _                        | देशवतोद्योतन श्रावकाचार          |
| २   | <b>वर्म</b> सं०             |                          | धर्मसंग्रह श्रावकाचार            |
| २   | धर्मोप॰                     |                          | धर्मोपदेश श्रावकाचार             |
| ą   | पदाच०                       | -                        | पद्मचरित-गत श्रावकाचार           |
| 3   | पद्म० पं०<br>पद्मनं० पं०    |                          | पद्मनिन्द पंचिवशति-गत श्रावकाचार |
| ₹   | पुरु० शा०                   | -                        | पुरुषा <b>र्था</b> नुशासन        |
| 8   | पुरुषा०                     |                          | पुरुषा <b>यंसिद्धधु</b> पाय      |
| ¥   | पूज्य •<br>पूज्यपा •        |                          | पू <del>ज्</del> यपाद श्रावकाचार |
| Pi. | प्रा० भाव ।<br>प्रा० भावसं० |                          | प्राकृतभावसंग्रह-गत श्रावकाचार   |
| २   | प्रश्नो०                    | -                        | प्रक्नोत्तर श्रावकाचार           |
| 3   | भव्य •<br>भव्य घ •          | -                        | भव्यधर्मोपदेश उपासकाध्ययन        |
| 2   | महापु ॰                     | _                        | महापुराणान्तर्गत श्रावकाचार      |
| 8   | यशस्ति०                     |                          | यशस्तिलकचम्पू-गत उपासकाध्ययन     |
| 8   | रत्नक०                      |                          | रत्नकरण्ड श्रावकाचार             |
| 3   | रत्नमा०                     |                          | रत्नमाला                         |
| 3   | रयण •                       | -                        | रयणसार-गत श्रावकाचार             |
| 3   | लाटी॰                       |                          | <b>लाटीसंहिता</b>                |
| ą   | वराङ्ग०                     | -                        | वराङ्गचरित-गत श्रावकाचार         |
| 8   | वसुनं०                      |                          | <b>व</b> सुनन्दि श्रावकाचार      |
| 3   | वतोद्यो०                    |                          | वतोद्योतन श्रावकाचार             |
| 7   | 1 . 4 . 1.1                 |                          |                                  |

### श्रावकाचार-संग्रह

| भाग | सङ्केत                 |   | पूर्ण नाम                         |
|-----|------------------------|---|-----------------------------------|
| ą   | श्रा॰ सा॰              | - | श्रावकाचार सारोद्धार              |
| á   | सागार०                 | - | सागारधर्मामृत                     |
| ₹   | सावय०                  |   | सावयघम्मदोहा                      |
| ą   | सं० भाव॰<br>सं० भावसं० | _ | संस्कृतभावसंग्रह्-गत श्रावकाचार   |
| 8   | स्वामिका०              | - | स्वामिकत्तिकेयाानुप्रेक्षा ,,     |
| B   | हरि <b>वं</b> ०        |   | हरिवंशपुरा <b>ण-गत</b> श्रावकाचार |

# कुन्दकुन्द भावकाचारकी टिप्पणी में उपयुक्त-ग्रन्थनाम-संकेत-सूची

| अग्नि॰         | —अग्नि पुराण (प्रसिद्ध हिन्दू पुराण)            |
|----------------|-------------------------------------------------|
| अष्टाङ्ग ॰     | अष्टाङ्ग हृदय, (प्रसिद्ध वैद्यक ग्रन्थ)         |
| करल०           | —करलक्खण, (भारतीय ज्ञानपीठ काशी)                |
| <b>ज्ञान</b> ० | —ज्ञानदीपिका, (जैन सिद्धान्त भवन, आरा)          |
| नीतिवा०        | - नीतिवाक्यामृत, (माणिकचन्द ग्रन्थमाला बम्बई)   |
| मद्रबा ०       | —भद्रबाहुसंहिता, (भारतीय ज्ञानपीठ काशी)         |
| वर्षप्र॰       | —वर्षप्रबोघ, (मेघविजयगणि-रचित)                  |
| वास्तुसा०      | —वास्तुसार प्रकरण, (जैन विविध ग्रन्थमाला जयपुर) |
| विश्वक०        | —विश्वकर्मप्रकाशः (राधेश्याम यंत्रालय काणी)     |
| सामुद्रि॰      | सामुद्रिकशास्त्र, (जैन सिद्धान्त भवन, आरा)      |
| सुश्रुत०       | —सुश्रुतसंहिता (प्रसिद्ध वैद्यक ग्रन्थ)         |
| हस्तसं०        | —हस्ससञ्जीवनम्, (भारतभूषण प्रेस, काशी)          |
|                |                                                 |

# पारीशिष्ट

### तत्वार्थसूत्राणामनुक्रमणिका

| <b>अणुव्रतो</b> ऽगारी                    | तत्त्वार्थं ७.२० | प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्य       | र तस्या॰ ९.२०               |
|------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| मदत्तादानं स्तेयम्                       | ه.وم             | MINICALLIANTIALA                | हें साटी॰ ६.६५              |
| अनशना <b>वमी</b> दर्य                    | ∫ तस्वा० ९.१९    | बन्धवधच्छेदातिभारा              | तस्या• ७.२५                 |
| <b>लनशनायमाद</b> य                       | े लाटी॰ ६.६४     |                                 | स्राटी॰ ४.४१                |
| बनुग्रहार्थं स्वस्यातिसगों               | तस्वा० ७.३८      | मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रिय           | तत्वा॰ ७.८                  |
| अप्रत्यक्षवेक्षिताप्रमाजितो              | 85.0 ?           |                                 | लाटी॰ ५.४९                  |
| जत्रत्यदावातात्रमा <u>।</u> जता          | {<br>लाटी॰ ५.५८  | मारणान्तिकीं सल्लेखनां          | तत्त्वा० ७.२२               |
| असदभिघानमन्टत्तम्                        | तत्त्वार्थं ७.१४ | मि <b>य्यो</b> पदेशरहोभ्यास्यान | ,, ७.२६<br>लाटी० ५.४३       |
| <b>आगार्यनगारस्य</b>                     | ,, ७.१९          | · ·                             |                             |
| <b>आनयनप्रे</b> ष्यप्रयोग                | 5 ,, 6.38        | मूर्च्छा परिग्रहः               | तस्या० ७.१७                 |
| लागयग <b>प्रज्यप्रया</b> ग               | { लाटी० ५.५२     | मैत्रीप्रमोदकारुण्य             | ,, ७११                      |
|                                          | ( सस्वा॰ ७.३२    | मेथुनमब्रह्म                    | ,, ७.१६                     |
| कन्दर्पकौत्कुच्य                         | े लाटी॰ ५ ५३     | योगदुःप्रणिघानानादर             | जाटी० ५.५७                  |
| क्रोघलोभभीरुत्व                          | ∫ तत्त्वा० ७.५   |                                 |                             |
| त्रम प्रशासका ४/प                        | रे लाटी॰ ५.४२    | वाङ्मनोगुप्तीर्यादान            | तस्वा० ७.४                  |
|                                          | (तत्त्वा० ७.३०   |                                 | लाटी० ४.४०                  |
| <b>कथ्वीधस्तियंग्</b>                    | लाटी॰ ५.५१       | विधिद्रव्यदातृपात्र             | तत्त्वा० ७.३९               |
| जगत्कायस्वभावो वा                        | (तत्त्वा - ७.१२  | व्रतशीलेषु पञ्च पञ्च            | ,, ७.२४                     |
| जगत्कायस्य नाया या                       | रे लाटी० ५.५६    | शङ्का काङ्क्षा विचिकित्सा       | ,, ७.२३                     |
| <u> </u>                                 | ∫ तत्त्वा० ७.३७  | शून्यागार-विमोचितावास           | ,, ७.६<br>लाटी॰ ५.४४        |
| जीवितमरणाशंसा                            | ( लाटी॰ ५.६२     |                                 |                             |
| 2                                        | ्रतत्त्वा० ७.२९  | सचित्तनिक्षेपापिषान             | तत्त्वा० ७.३६               |
| क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्ण                | लाटी० ५.५०       |                                 | लाटी० ५.६१                  |
|                                          | ∫ तत्त्वा० ७.३   | सिक्तसम्बन्धसम्मिश्र            | तत्त्वा॰ ७.३५<br>लाटी० ५.५९ |
| तत्स्थैयार्थं भावनाः                     | लाटी॰ ४.३९       |                                 |                             |
| दिग्देशानर्थंदण्डविरति                   | तस्वा० ७ २१      | सामायिकप्रोषघोपवास              | तत्त्वा० ७.२१<br>लाटी० ५.५४ |
| दु:खमेव वा                               | ,, ७.१०          |                                 | तत्त्वा० ७.७                |
| देशसर्वतोऽणुमहत्ती                       |                  | स्त्रीरागकथाश्रवण               | लाटी॰ ५.४६                  |
| निःशल्यो व्रती                           |                  |                                 | तस्वा० ७.२७                 |
|                                          | ,, 6,82          | स्तेनप्रयोगतदाहृतादान           | लाटी० ५.४५                  |
| परविवाहकरणेत्वरिका                       | र्राटी० ५.४८     | हिंसानुत्तस्तेयाब्रह्म          | तस्वा॰ ७.१                  |
| प्रमत्तयोगात्प्राणव्यवरोवणं              | तत्वा॰ ७.१३      | हिंसादिष्यहामुत्रापाया          | सस्या० ७.९                  |
| 44/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/1 | Citatio mil s    | 1641141201212121                | MICHIA DO P                 |

## गाथानुक्रमशिका

| <b>अ</b> र                   |                  |       | अणिमा महिमा लिघमा          | वसुनं०            |     |
|------------------------------|------------------|-------|----------------------------|-------------------|-----|
| <b>अइ</b> ष्पिट्ठुरफरुसाइं   | वसुनं०           | १३५   | an i an angan an ani       | भावसं०            | Ę१  |
| <b>ब</b> इतिब्बदाहसंतावियो   | _                | १६१   | अणुकूलं परियणयं            | भावसं०            | ६४  |
| अइबालबुद्धरोगा               |                  | ३३७   | अणुपालिकण एवं              | वसुनं०            | ४९४ |
| <b>अद्रबुद्धवालम्</b> यघ     | -                | २६५   | बणुमइ देइ ण पुच्छियउ       | सावय०             | १६  |
| बहलंघिको विचिद्वो            |                  | ७१    | अणुलोहं वेदंतो             | <b>वसु</b> नं ०   | ५२३ |
| अइ वा पुर्विम भवे            |                  | १४६   | अणुवयगुणसिक्खा             | सावय०             | ५९  |
| बद्सरसमइसुगंधं               | ,,               | २५२   | मणाएं आवंति जिय            | 31                | १४५ |
| अकयणियाणं सम्मो              | भावसं०           | ५६    | अण्णाएं दालिद्दियहं        | 1)                | १४९ |
| अक्लयवराडओ वा                | वसुनं॰           | \$2¥  | अण्णाएं दालिद्दियहं रे जिय | 11                | १४८ |
| अक्लेहि णरो रहिओ             | ,,,              | . ६६  | अण्णाएं बलियहं वि खउ       | 1)                | 180 |
| अगणिता गुरुवयणं              | 2,               | १६४   | अण्णाणि एवमाईणि            | <b>व</b> सुनं ०   | १९० |
| अगिविसचोरसप्पा               | ,,               | ६५    | अण्णाणिणो वि जम्हा         | 11                | २३९ |
| अच्छउ भोयणु ताहं             | सावय०            | ₹•    | अण्णाणी विसय विरत्तादो     | रयण०              | ६३  |
| <b>अच्छरसम्बन्धगया</b>       | वसुनं०           | २६६   | भण्णु जि सुरुलिउ           | वसुनं०            | ३५  |
| अञ्जीवसिप्पणि भरहे घम्मज्झाण | _                | 48    | अण्णे उ सुदेवतां           | 11                | २६९ |
| अञ्जविसप्पिणि भरहे पंचमयाले  | ,,               | 40    | अण्णे कलंबवालुय            | 3 2               | १६९ |
| अज्जविसप्पिण भरहे पउरा       | "                | 88    | अण्णो उ पावरोएण            | 11                | १८७ |
| अज्झयणमेव झाणं               | रयण०             | 63    | अण्णोण्णाणुपवेसो           | 11                | ४१  |
| अञ्झावयगुणजुत्तो             | भावसं०           | 24    | अण्णोण्णं पविसंता          | "                 | ३८  |
| अटुज्झाणपउत्तो               | 17               | \$ \$ | अण्णोवि परस्स घणं          | "                 | १०८ |
| अट्टरउद् 'झाणं               | 37               | 6     | अतिहिस्स संविभागो          |                   | २१९ |
| बद्ध पालइ मूलगुण             | सावय०            | ₹\$   | अत्तागमतच्चाइयहं           | सावय०             | १९  |
| बहु कसाए च तओं               | <b>व</b> सुनं ०  | ५२१   | अत्तागमतच्चाणं             | वसुनं ०           | Ę   |
| <b>अट्ट</b> दलकमलमज्झे       | 21               | ४७०   | अत्तादोसविमुक्को           | 11                | 9   |
| <b>अटुदसहत्यमे</b> त्तं      | 37               | ३९५   | अत्थपरिणाममासिय            | 11                | २७  |
| अटुविह्भच्चणाए               | भावसं०           | १०६   | अनउदयादो छण्हं             | स्वामिका०         | 6   |
| अट्टविहच्चण काउं             | 17               | 850   | अप्पाणं पि ण पिच्छइ        | रयण०              | છા  |
| बट्टविहमंगलाणि य             | वसुनं०           | 885   | अभयदाणु भयभीरुयहि          | सावय०             | १५६ |
|                              | • सा <b>॰</b> १, | १५५   | अभयप्पयाणं पढमं            | भावसं०            | 680 |
| अणखबइट्ठइ् मण्णियइ           | सावय०            |       | भमयक्सरे णिवेसिउ           | ***               | ८१  |
| अणगाराणं वेज्जावच्यं         | रयण०             | 38    | अयदंड पास विक्कय           | <b>ब्रसु</b> नं • | 284 |

### गायानुक्रमणिका

| अरहंत-भत्तियाइसु        | ,, 80               | बहवा बत्युसहावे                | भावसं ० २४                    |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| अरहंतु वि दोसहिं रहिउ   | सावय॰ ५             | वह वेदगसहिट्ठी                 | वसुनं० ५१६                    |
| अरुहाईणं पडिमं          | वसुनं॰ ४०८          | अहिसेयफलेण णरो                 | ,, 898                        |
| अलिउ कसायहिं मा         | सावय० ६१            | 287                            |                               |
| बलिचु बिएहि पुज्जद      | भावसं० १२४          | <b>बा</b>                      |                               |
| अलियं करेड्ड सबहं       | वसुनं० ६७           | बाउकुलजोणि मगगण                | वसुनं॰ १५                     |
| अलियं ण जंपणीयं         | ,, २१०              | आउसंति सम्गहु चहवि             | सावय० ७३                      |
| अवरु वि जं जहिं         | सावय० ११९           | बागमसत्याई लिहाविकण            |                               |
| अवसाणे पंच घडाविकणं     | वसुनं० ३५५          | वागरसुद्धि च करेज्ज            | ,, 884                        |
| अविरयसम्माइट्ठी         | भावसं॰ १४९          | आगासमेव खित्तं                 | ,, \$8                        |
| असणं पाणं खाइमं         | वसुनं॰ ३२४          | -                              | लाटीसं॰ (उक्तं) २५            |
| असि आ उसा सुवण्णा       | वसुनं० ४६६          | आघारघरा पढमा                   | लाटी॰ (उक्त ) ४,२९            |
| असियसय किरियाणं         | धर्मसं० (उक्त) १.३६ | वाग्सिसरिसउ भासियउ             | १ धर्मोप॰(उक्तं)४.१७          |
| असुइमयं दुग्गंधं        | स्वामिका० ३६        | वायाराई सत्यं                  | भावसं॰ १७५                    |
| असुहकम्मस्स णासो        | भावस० १९            | <b>आयासफलिहसंणिह</b>           | वसुनं० ४७२                    |
| असुरा वि कूर पावा       | वसुन० १७०           | आयंबिल निन्दियडी               | ∫ ,, ₹७                       |
| असुह सुहस्स विवाओ       | भावसं॰ २०           |                                | ) २९२                         |
| असुहस्स कारणेहिं य      | ,, 86               | बारसिए दिण्णउ                  | साबय॰ १९६                     |
| असुहादो णिरयाऊ          | रयण० ५२             | आरोविकण सीसे                   | बसुनं ० ४१७                   |
| अह <b>उड्</b> ढतिरियलोए | भावसं॰ २१           | आरंभे धण-धण्णे                 | रयण॰ ९४                       |
| अह एउणवण्णा             | भावसं० ११७          | आलिहिउ सि <b>द्धचन</b> कं      | भावसं॰ ९४                     |
| अह कावि पावबहुला        | वसुनं॰ ११९          | आवाहिकण देवे                   | ,,                            |
| अह दिंकुलिया झाणं       | भावसं॰ ३७           | आसणठाणं किच्वा                 | ,, ७९                         |
| अह ण भणइ सो भिक्ख       | वसुनं• ३०७          | आसाढ कत्तिए फाग्गुणे           | बसुनं० ३५३                    |
| अह तेवंडं तत्तं खिवेउ   | ,, १३९              | आसी ससमय परसमय                 | 7, 400                        |
| अह भुंजइ परमहिलं        | ,, ११८              | आहरण गिहम्मि                   | ,, प्र० ५४०<br>स्थानं क्षेत्र |
| अहवा आगम-गोआगमाइ        |                     | आहरण गासियाईहि                 | बसुनं० ५०२                    |
| अहवा कि कुणइ पुरा       | ,, २००              | आहरण यात्तपाइह<br>आहारमओ देही  | ,, YoY                        |
| महवा खिप्पं सेहा        | भावसं॰ ८६           |                                | भावसं० १७०                    |
| अहवा जइ असमत्यो         | ,, ११३              | आहारसणे देहो<br>अञ्चलकारमञ्जूष | 909 "                         |
| बहवा जिणागम-पुत्यएसु    | बसुनं॰ ३९२          | बाहारोसहसत्यामय                | वसुनं॰ २३३                    |
| अहवा गाहि च विअप्पिक    |                     | ₹                              |                               |
| अहवा णियं विदल्तं       | भावसं॰ २३२          | इच्चाइ गुणा बहवी               | बसुनं० ५०                     |
| अहवा णिलाड देसे         | वसुनं• ४६९          |                                | ,, 408                        |
| अहवा णोक्षागमाइ भेएण    | " ¥48               | इच्चेवमाइ काइयविणभो            |                               |
| अहवा तरुणी महिला        |                     | इ <del>ण्वे</del> यमाइबहवो     | ,, ६९                         |

| •                        | -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                        |                     |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|
| इच्चेवमाइ बहुयं दुक्खं   | ,, १८२                                  | उत्तममज्झ जहण्णं       | क्सुनं॰ २८०         |
| इच्छुरससिप्यदिह          | ,, 848                                  | उत्तमरयणं सु जहा       | मावसं० १५५          |
| इट्टावंभाए अट्ट          | भावसं० १०                               | उत्तम् पत्तु मुणिदु    | सावय॰ ७९            |
| इय अट्टमेय अञ्चण         | ,, १२९                                  | उत्तविहाणेण तहा        | वसुनं ॰ २८८         |
| इय अवराहं बहुसो          | वसुनं॰ ७७                               | उद्दिट्टपिडविरओ        | ,, 323              |
| इय एरिसमाहार             | ,, <b>३१७</b>                           | उद्देसमेत्तमेयं कीरइ   | ,, <b>३७</b> ९      |
| इय चितंतो पसरइ           | भावसं० ६९                               | उप्पञ्जंति मणुस्सा     | भावसं० १८६          |
| इय जाणिकण णूणं           | " २३६                                   | उप्पणपढमसमयम्म         | वसुनं० १८४          |
| इय णाऊण विसेसं           | ,, १३८                                  | उपण्णो कणयमए           | भावसं० ६३           |
| इय पञ्चक्खो एसो          | बसुनं॰ ३३१                              | उभय चउद्दसि अट्टमिहि   | सावय॰ १३            |
| इय बहुकालं सग्गे         | भावसं० ७१                               | <b>उवारहणगुणजुत्तो</b> | वसुनं० ५५           |
| इय संखेवं कहियं          | भावसं॰ ९८                               | उवयारियों वि विणयो     | ,, ३२५              |
| इलयाइ थावराणं            | ,, 3                                    | उववज्जइ दिवलोए         | भावसं० १३४          |
| इह णियसुवित्तबीयं        | रयण० १६                                 | उववायाओ णिवडइ          | वसुनं० १३७          |
| इह-परलोयणिरीहो           | स्वामिका० ६४                            | उववासहो एक्कहो         | सावय० १११           |
| इह लोए पुण मंता          | भावसं० १०८                              | उववासवाहिपरिसम         | वसुनं• २३६          |
| इंदो अह दायारो           | वसुनं० ४०२                              | उववासा कायव्वा         | ,, ३७१              |
|                          | •                                       | उवदासं कुट्वंतो        | स्वामिका० ७७        |
| . ਫ                      |                                         | उववासं पुण पोसह        | वसुनं॰ ४०३          |
| उक्कस्सं च जहण्ण         | वसुनं॰ ५२८                              | उवसमतवभावजुदो          | रयण० ६०             |
| उक्किटुइं विहि तिहि      | सावय॰ ७४                                | उस्सिथिसयायवत्तो       | वसुन० ५०५           |
| उक्किट्टमोयमूमीसु        | वसुनं ० २५८                             | उं <b>बर-बड-पिप्पल</b> | ,, 46               |
| <b>उ</b> ग्गत्वतयियगत्तो | भावसं० ३०                               | कसरिवते बीयं           | भावसं॰ १८३          |
| उग्गूसिहा देसियसग्ग      | वसुनं० ४२९                              |                        |                     |
| उग्गो तिब्बो टुट्ठो      | रयण० ४०                                 | ए                      |                     |
| उच्चारिकण णामं           | वसुनं ३८२                               |                        |                     |
| उच्चारिकण मंते           | भावसं॰ ९२                               | एए जंतुद्धारे          | भावसं० ११९          |
| उच्चारं पस्सवणं          | वसुनं॰ ७२                               | एए गरा पसिद्धा         | ,, १९१              |
| उज्जबणिवही ण तरइ         | ,, ३५९                                  | एक्कावणकोडीओ           | धर्मोप॰ (उक्क') २.२ |
| उज्जाणिम्म रमंता         | ", १२६                                  | एकु खणं ण विचित्तइ     | रयण० ४६             |
| उट्टाबिकण देहं           | भावसं॰ ८५                               | एनकु जि इंदिउ मोनकल    |                     |
| उड्डिम्म उड्ढलोयं        | वसुनं॰ ४६१                              | एक्कु वि तारइ भवजलि    |                     |
| उत्तमकुले महंतो          | भावसं॰ ७२                               | एक्केक्कं ठिदिखंडं     | बसुनं० ५१९          |
| उत्तमगुणगहणरदो           | स्वामिका० १४                            | एक्कंपि णिरारंभी       | स्वामिका॰ ७६        |
| उत्तमछित्ते बीयं         | भावसं० १५२                              | एक्कंपि वयं विमलं      | ,, ६९               |
| उत्तमपत्तविसेसे          | स्वामिका० ६५                            | ए ठाणाइं एयारसइं       | सावय० १८            |
| उत्तमपत्तं णिदिय         | भावसं० २०५                              | एण विहाणेण फुड         | भावसं० १३३          |

### गायानुक्रमणिका

| एतियपमाणकालं         | बसुनं० १७६                       | एवं शुणिज्जमाणो               | वसुनं० ५०१       |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|
| एदे महाणुभावा        | ,, १३२                           | एवं दंसणसावयठाणं              | ,, २◆६           |
| ए बारह वय जो करइ     | सावय॰ ७२                         | एवं पएसपसरण                   | ., ५३२           |
| एमेव होइ विदयो       | जयमं ३११                         | एवं पत्तविसेसं                | भावसं॰ २०७       |
|                      | { लाटी॰ (उकं) १. ७<br>,, ,, ४.३२ |                               | वसुनं० २७०       |
| एयणियोयसरीर          | { ,, ,, ¥.3?                     | एवं पिच्छंता बिहु             | वसुनं० ११०       |
| एयवत्यु पहिलउ        | सावय० १७                         | एव पंचपयारं                   | स्वामिका० ४८     |
| एया पहिंवा बीयाउ     | वसुनं० ३६८                       | एवं बहुप्पयारं दुक्खं         | वसुनं० २०४       |
| एयारस ठाणाइं         | ,, · · •                         | एवं बहुप्पयारं दोसं           | ,, ७९            |
| एयारसम्मि ठाणे       | ,, ३०१                           |                               | , 3 <b>१</b> ८   |
|                      | लाटो॰ (उक्तं) ६.६३               | एवं बहुप्पयारं सरण            | ,, २०१           |
| एयारस ठाणठिया        | बसुनं॰ २२२                       | एवं वारस भेथं वयठाणं          | वसुनं॰ २७३       |
| एयारसेसु पणयं        | ,, ₹१४                           | एवं मणिए चित्तूण              | ,, <b>१४७</b>    |
| एयारहविंहु तं कहिउ   | सावय० ९                          | एवं विहिणा जुन्तं             | भावसं॰ १८०       |
| एयारसंगधारी          | वसुन० ४७९                        | एवं विहु जो जिण महइ           | सावय॰ १८०        |
| ए <b>यंत</b> रोववासा | ,,    ३७६                        | एवं सोऊण तओ                   | वसुनं १४५        |
| एयं रयणं काऊण        | ** 80 g                          | एवं सावयधम्मं                 | चरित्तपा० ७ (२६) |
| एरिसओ च्चिय परिवार   | ,, You                           | एस कमो णायव्यो                | वसुनं० ३६१       |
| एरिसगुण-अट्ठजुयं     | ,, 45                            | एसा छन्विहपूजा                | वसुनं ० ४७८      |
| एरिसपत्तम्मि वरे     | भावसं० १६३                       | एह विहूइ जिणेसरहं             | सावय॰ १७९        |
| एयस्से संजायइ        | वसुनं० ३७२                       | एहु धम्मु जो आयरइ             | ,, ७६            |
| एवं काऊण तओ ईसाण     |                                  | बो                            |                  |
| एवं काळण तओ खुहिय    | ,, ४१ <b>१</b>                   |                               |                  |
| एवं काळण तवं         | ,, ५१४                           | ओसहदाणेण णरा                  | भावसं॰ १४३       |
| एवं चउत्यठाणं        | ,, २९४                           | <b>बां</b>                    |                  |
| एवं चतारि दिणाणि     | ,, ४२३                           |                               |                  |
| एवं चलपडिमाए         | ,, ४४३                           | अंगे णासं किच्चा              | ् भावसं॰ ८७      |
| एवं चिरंतणाणं        | ,, <b>४</b> ४६                   | अंतर मृहत्तमज्ज्ञे            | ,, ৭৩            |
| एवं जो णिच्छयदो      | स्वामिका० २२                     | अंतो <b>मुहुत्तकालण</b> ्र    | वसुनं० ४९६       |
| एवं जंतुदारं         | भावसं० १०५                       | अंतोमुहुत्तसेसाउगम्म <u>ि</u> | ,, ५३१           |
| एवं णाकण फलं         | वसुनं ३५०                        |                               |                  |
| एवं गाकण फुडं        | भावसं ० २२८                      | <b>क</b>                      |                  |
| एवं णाऊण विहि        | वसुनं० ३६७                       | कच्चोलकलसथालाइ                | बसुनं० २५५       |
| एवं व्हवणं काळण      | ,, ४२४                           | कज्ज किंपि ण साहदि            | स्वामिका० ४२     |
| एवं सहयं ठाण         | ,, २७९                           | कणवीरमल्लियाहि                | वसुनं० ४३२       |
| एवं तं सारुंबं       | भावसं० ३१                        | कत्ता सुहासुहाणं              | ,, ३५            |
|                      |                                  |                               |                  |

| • | ı |
|---|---|
| 1 | t |
| 4 | ı |

| कप्र-कुंकुमायरु                                                                                                                                                                           | ,, ४२७                                                                                                                                                      | किवणेण संचियघणं                                                                                                                                                                          | भावसं॰ २१०                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कप्पूरतेल्लपयलिय                                                                                                                                                                          | भावसं • १२ <b>६</b>                                                                                                                                         | कि करिम कत्य वच्चिम                                                                                                                                                                      | वसुनं• १९७                                                                                                       |
| कम्मि अपत्तविसेसे                                                                                                                                                                         | वसुनं० २४३                                                                                                                                                  | किंचुवसमेण पावस्स                                                                                                                                                                        | वसुनं॰ १९१                                                                                                       |
| कम्मु ण खेत्तिय सेव                                                                                                                                                                       | सावय॰ ९७                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          | " ±8.0                                                                                                           |
| करचरण पिट्ठसिरसाणं                                                                                                                                                                        | ,, ३३८                                                                                                                                                      | कि जंपिएण बहुणा                                                                                                                                                                          | <b>" ४९</b> ३                                                                                                    |
| करणं अधापवत्तं                                                                                                                                                                            | ,, 486                                                                                                                                                      | कि जं सो गिहयंती                                                                                                                                                                         | भावसं० ३५                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | कि दाणं मे दिणां                                                                                                                                                                         | ,, ६८                                                                                                            |
| कलसचउक्कं ठाविय                                                                                                                                                                           | भावसं॰ ८९                                                                                                                                                   | कि बहुणा उत्तेणं                                                                                                                                                                         | ,, ११२                                                                                                           |
| कस्स थिरा इह लच्छी                                                                                                                                                                        | ,, २११                                                                                                                                                      | कि सुमिणदंसणमिणं                                                                                                                                                                         | वसुनं० ४९९                                                                                                       |
| कहमवि णिस्सरिकणं                                                                                                                                                                          | वसुनं १७८                                                                                                                                                   | कुच्छिगयं जस्सण्णं                                                                                                                                                                       | भावसं॰ १६२                                                                                                       |
| कहिव तभो जइ छुट्टो                                                                                                                                                                        | ,, १५६<br>***                                                                                                                                               | कुच्छियपत्ते किचिव                                                                                                                                                                       | ,, १८४                                                                                                           |
| कहि भोयण सहुं भिट्टडी                                                                                                                                                                     | सावय॰ ९४                                                                                                                                                    | कुत्युंभरि दलमेत्ते                                                                                                                                                                      | बसुनं० ४८१                                                                                                       |
| कहियाणि दिट्ठिवाए                                                                                                                                                                         | भावसं॰ ३४                                                                                                                                                   | कुसुमेहि कुसेसयवयणु                                                                                                                                                                      | ,, ¥८ <b>५</b>                                                                                                   |
| कंदप्यकिब्भिसासुर                                                                                                                                                                         | वसुनं० १९४                                                                                                                                                  | <b>कूडतुलामाणाइय</b> हि                                                                                                                                                                  | सावय० १६२                                                                                                        |
| काइं बहुत्तइं जिपयइ                                                                                                                                                                       | सावय० १०४                                                                                                                                                   | केई गयसीहमुहा                                                                                                                                                                            | भावसं॰ १८९                                                                                                       |
| काइं बहुत्तइं संपयइं                                                                                                                                                                      | ,, ८९                                                                                                                                                       | केई पुण गयतुरया                                                                                                                                                                          | ,, 894                                                                                                           |
| काउस्सम्मिम ठिओ                                                                                                                                                                           | वसुनं० २७६                                                                                                                                                  | केई पुण दिवलोए                                                                                                                                                                           | ,, १९६                                                                                                           |
| काळण अट्ठ एयंतराणि                                                                                                                                                                        | ,, ३७३                                                                                                                                                      | केई समवसरणगया                                                                                                                                                                            | ,, २४६                                                                                                           |
| काळण तबं घोरं                                                                                                                                                                             | ,, ५११                                                                                                                                                      | को ह इह कस्साओ                                                                                                                                                                           | ,, Ę0                                                                                                            |
| काऊण पमत्तेयरपरित                                                                                                                                                                         | ., ५१७                                                                                                                                                      | कोहं माणे माणं मायाए                                                                                                                                                                     | वसुनं॰ ५२२                                                                                                       |
| काळणाणंतचउट्ठयाइ                                                                                                                                                                          | ., <b>४</b> ५६                                                                                                                                              | नगर नान नान नानाड                                                                                                                                                                        | 49.10 111                                                                                                        |
| काळणुञ्जवणं पुण                                                                                                                                                                           | , ३ <b>६</b> ४                                                                                                                                              | <b>4</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                           | सावय० ४५                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |
| कामकहा परिचत्तयइ                                                                                                                                                                          | 411.4.4                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          | उस्रवाद ३४                                                                                                       |
| कामकहा पारचत्त्वइ<br>कायकिलेसुववासं                                                                                                                                                       | रयण• ७५                                                                                                                                                     | खयकुट्ठमूल सूलो<br>क्रीक्वरियक्तिसम्बद्धाः                                                                                                                                               | रयण० ३४<br>इसम्बंद अक्ट                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             | बीरुवहि सलिलघारा                                                                                                                                                                         | वसुनं० ४७५                                                                                                       |
| कायकिलेसुववासं                                                                                                                                                                            | रयण॰ ७५<br>वसुनं• ३२९                                                                                                                                       | स्रीरुवहि सलिलघारा<br>लुट्टइ भोउ ण तसु महइ                                                                                                                                               | वसुनं॰ ४७५<br>सावय॰ १८६                                                                                          |
| कायकिलेसुववासं<br>कायाणुख्वमद्ग                                                                                                                                                           | रयण० ७५<br>वसुनं० ३२९<br>,, ३८६                                                                                                                             | स्रीस्विह सिल्लघारा<br>खुट्टइ भोउ ण तसु महइ<br>खुदो सद्दो सट्ठो                                                                                                                          | वसुनं० ४७५<br>सावय० १८६<br>रयण० ४१                                                                               |
| कायकिलेसुववासं<br>कायाणुरूवमद्दण<br>कारावर्गिदपडिमा                                                                                                                                       | रयण॰ ७५<br>वसुनं• ३२९                                                                                                                                       | सीरुविह सिल्लिमारा<br>खुटुइ भोउ ण तसु महइ<br>खुदो सद्दो सट्ठो<br>खेत्तविसेसे काले                                                                                                        | वसुनं० ४७५<br>सावय० १८६<br>रयण० ४१<br>रयण० १७                                                                    |
| कायकिलेसुववासं<br>कायाणुरूवमद्दण<br>कारावॉगदपडिमा<br>कारुय किराय चंडाल                                                                                                                    | रयण• ७५<br>वसुनं• ३२९<br>,, ३८६<br>,, ८८<br>भावसं• १६४                                                                                                      | सीरुविह सिल्लघारा<br>लुट्ड भोउ ण तसु महइ<br>लुद्दो सद्दो सट्ठो<br>स्रेत्तविसेसे काले<br>संचहि गुरुवयणंकुसिंह                                                                             | वसुनं ४७५<br>सावय॰ १८६<br>रयण० ४१<br>रयण० १७<br>., १३०                                                           |
| कायकिलेसुववासं<br>कायाणुरूवमद्दण<br>कारावर्गिदपडिमा<br>कारुय किराय चंडाल<br>कालस्स य अणुरूवं                                                                                              | रयण• ७५<br>वसुनं• ३२९<br>,, ३८६<br>,, ८८<br>भावसं• १६४<br>वसुनं• ४३८                                                                                        | सीरुविह सिल्लिमारा<br>खुटुइ भोउ ण तसु महइ<br>खुदो सद्दो सट्ठो<br>खेत्तविसेसे काले                                                                                                        | वसुनं० ४७५<br>सावय० १८६<br>रयण० ४१<br>रयण० १७                                                                    |
| कायकिलेसुववासं<br>कायाणुरूवमद्दण<br>काराविगदपडिमा<br>कार्य किराय चंडाल<br>कालस्स य अणुरूवं<br>कालायर णह चंदह                                                                              | रयण• ७५<br>वसुनं• ३२९<br>,, ३८६<br>,, ८८<br>भावसं• १६४                                                                                                      | सीरुविह सिल्लघारा<br>लुट्ड भोउ ण तसु महइ<br>लुद्दो सद्दो सट्ठो<br>स्रेत्तविसेसे काले<br>संचहि गुरुवयणंकुसिंह                                                                             | वसुनं ४७५<br>सावय॰ १८६<br>रयण० ४१<br>रयण० १७<br>., १३०                                                           |
| कायिकलेसुववासं<br>कायाणुरूवमद्दण<br>काराविगदपिडमा<br>कार्य किराय चंडाल<br>कालस्स य अणुरूवं<br>कालायर णह चंदह<br>किकवाय-गिद्ध-वायस<br>कि किचिव वेयमयं                                      | रयण• ७५<br>वसुनं• ३२९<br>,, ३८६<br>,, ८८<br>भावसं• १६४<br>वसुनं• ४३८<br>,, १६६                                                                              | सीरुविह सिल्लिमारा<br>खुट्टइ भोउ ण तसु महइ<br>खुद्दो सद्दो सट्ठो<br>खेत्तविसेसे काले<br>खंचिह गुरुवयणंकुसिंह<br>कंघेण वहंति णरं                                                          | वसुनं ४७५<br>सावय॰ १८६<br>रयण० ४१<br>रयण० १७<br>., १३०<br>भावसं २२२                                              |
| कायिकलेसुववासं कायाणुरूवमद्दण काराविगदपिडमा कार्य किराय चंडाल कालस्स य अणुरूवं कालायर णह चंदह किकवाय-गिद्ध-वायस कि किचिवि वेयमयं कि कि देइ ण घम्मतरु                                      | रयण • ७५<br>वसुनं • ३२९<br>,, ३८६<br>,, ८८<br>भावसं • १६४<br>वसुनं • ४३८<br>,, १६६<br>भावसं • १५६<br>सावय • ९८                                              | स्रीस्विह सिल्लियारा<br>लुट्ड भोउ ण तसु महइ<br>लुदो सदो सट्ठो<br>स्रेत्तविसेसे काले<br>स्रंचिह गुरुवयणंकुसिंह<br>कंघेण वहंति णरं<br>ग                                                    | वसुनं ४७५<br>सावय॰ १८६<br>रयण० ४१<br>रयण० १७<br>., १३०<br>भावसं २२२                                              |
| कायकिलेसुववासं कायाणुरूवमद्दण काराविगदपिडमा कार्य किराय चंडाल कालस्स य अणुरूवं कालायर णह चंदह किकवाय-गिद्ध-वायस कि किचिवि वेयमयं कि कि देइ ण घम्मतरु कि केण वि दिट्ठो हं                  | रयण ० ७५<br>वसुनं ० ३२९<br>,, ३८६<br>,, ८८<br>भावसं ० १६४<br>वसुनं ० ४३८<br>,, १६६<br>भावसं ० १५६<br>सावय ० ९८<br>वसुनं ० १०३                               | स्रीस्विह सिल्लियारा<br>बुट्टइ भोउ ण तसु महइ<br>खुदो सदो सट्ठो<br>स्रेत्तविसेसे काले<br>संचिह गुरुवयणंकुसीह<br>कंघेण वहंति णरं<br>ग<br>गच्छइ विसुज्झमाणो<br>गब्भावयार-बन्माहिसेह         | वसुनं ४७५<br>सावय १८६<br>रयण ४१<br>रयण १७<br>,, १३०<br>भावसं २२२<br>वसुनं ५२०                                    |
| कायिकलेसुववासं कायाणुरूवमद्दण काराविगदपिडमा कार्य किराय चंडाल कालस्स य अणुरूवं कालायर णह चंदह किकवाय-गिद्ध-वायस कि किचिव वेयमयं कि कि देइ ण घम्मतरु कि केण वि दिट्ठो हं किच्या काउस्सगं   | रयण • ७५<br>वसुनं • ३२९<br>,, ८८<br>भावसं • १६४<br>वसुनं • ४३८<br>,, १६६<br>भावसं • १५६<br>सावय • ९८<br>वसुनं • १०३<br>भावसं १३०                            | स्रीस्विह सिल्लियारा लुट्टइ भोउ ण तसु महइ लुद्दो सद्दो सट्टो स्रेतविसेसे काले स्रंचिह गुरुवयणंकुसिंह कंघेण वहंति णरं ग गच्छद विसुज्झमाणो गन्भावयार-अन्माहिसेह गरुउ सहावद्दं परिणवद्दं    | वसुनं ४७५<br>सावय॰ १८६<br>रयण० ४१<br>रयण० १७<br>., १३०<br>भावसं २२२<br>वसुनं ५२०<br>,, ४५३<br>सावय० २४७          |
| कायिकलेसुववासं कायाणुरूवमद्दण काराविगदपिडमा कारुय किराय चंडाल कालस्स य अणुरूवं कालायर णह चंदह किकवाय-गिद्ध-वायस कि किचिव वेयमयं कि कि देइ ण धम्मतरु कि केण वि दिट्ठो हं किच्वा काउस्सग्गं | रयण ० ७५<br>वसुनं ० ३२९<br>,, ३८६<br>,, ८८<br>भावसं ० १६४<br>वसुनं ० ४३८<br>,, १६६<br>भावसं ० १८६<br>सावय ० ९८<br>वसुनं ० १०३<br>भावसं १३०<br>स्वामिका ० ५६ | सीस्विह सिल्लियारा खुटुइ भोउ ण तसु महइ खुदो सदो सट्ठो स्रेत्तविसेसे काले खंचिह गुरुवयणंकुसीहं कंघेण वहंति णरं ग गच्छइ विसुज्झमाणो गन्भावयार-जन्माहिसेह गरुउ सहावइं परिणवइं गय भूय डायणीओ | वसुनं ४७५<br>सावय १८६<br>रयण ४१<br>रयण १७<br>,, १३०<br>भावसं २२२<br>वसुनं ५२०<br>,, ४५३<br>सावय २१७<br>भावसं १०९ |
| कायिकलेसुववासं कायाणुरूवमद्दण काराविगदपिडमा कार्य किराय चंडाल कालस्स य अणुरूवं कालायर णह चंदह किकवाय-गिद्ध-वायस कि किचिव वेयमयं कि कि देइ ण घम्मतरु कि केण वि दिट्ठो हं किच्या काउस्सगं   | रयण • ७५<br>वसुनं • ३२९<br>,, ८८<br>भावसं • १६४<br>वसुनं • ४३८<br>,, १६६<br>भावसं • १५६<br>सावय • ९८<br>वसुनं • १०३<br>भावसं १३०                            | स्रीस्विह सिल्लियारा लुट्टइ भोउ ण तसु महइ लुद्दो सद्दो सट्टो स्रेतविसेसे काले स्रंचिह गुरुवयणंकुसिंह कंघेण वहंति णरं ग गच्छद विसुज्झमाणो गन्भावयार-अन्माहिसेह गरुउ सहावद्दं परिणवद्दं    | वसुनं ४७५<br>सावय॰ १८६<br>रयण० ४१<br>रयण० १७<br>., १३०<br>भावसं २२२<br>वसुनं ५२०<br>,, ४५३<br>सावय० २१७          |

| पहिरुणस्थिण रिक्सिम्म निक्कांत्रशिवधाइएहिं निक्कांत्रशिवधाइएहिं निक्कांत्रशिवधाइएहिं निक्कांत्रशिवधाइएहिं निक्कांत्रशिवधाइएहिं निक्कांत्रशिवधाइएहिं निक्कांत्रशिवधाइएहिं निक्कांत्रशिवधाइएहिं निक्कांत्रशिवधादि स्वामिका॰ ९ व्यक्तांदि सक्वो सण्णी स्वामिका॰ ६ व्यक्तांदि सक्वो सण्णी स्वामिका॰ ६ व्यक्तांदि शावसं ० ३२९ व्यम्पिद्वि कीड उंदुर व्यम्पिद्व कल्डः व्यम्पिद्व किल्डः वित्र वित्य |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| शिष्ट्रिंदि मुंचि जीवो स्वामिका० ९ चदुर्गाद मध्वो सण्णी स्वामिका० ६ विह्तरुवर वरगेहे मावसं० २३९ वस्मिद्धि कीढ उंदुर सावय॰ ३२६ विह्वावारविरत्तो मावसं० १४ वस्मिद्धिय पीयइ जलहं धर्मोपि० (उक्तं) ३.६ वस्माद्धिय विष्ण धर्मोपि० (उक्तं) ३.६ वस्माद्धिय वस्माद्ध |
| गिह-वावारं बता गिह-वावारं बता गिह-वावारं वता गिह-वावारं विता गिवां विता गिवा |
| गिह-वावारत्याणं भावसं० १४ वम्मिट्टिय पीयइ बलइं धर्मोपि० (उक्तं) ३.६ गिह्वावारिवरत्तो ,, ४७ वम्मं हिर मंसा भावसं० ५८ गुणपिरणामो जायि वसुनं० ३४३ वहुं एइंदिय विण्णि धर्मोप० (उन्तं) ४.१५ गुणवंयत्वसमपिडमा लाटीसं (उक्तं) १.१ वामर ससहरकरध्वलं सावय० १७६ गुणवंतहं सह संगुकरि सावय० १६१ विट्ठेज्ज जिणगुणा वसुनं० ४१८ गुरुपुरको किदियम्मं वसुनं० २८३ वित्तपिडलेवपिडमाए वसुनं० ४१८ गुरुपुरको किदियम्मं रयण० ७१ वित्तं वित्तं पत्तं भावसं० २१३ गुरुपुरकु गुलंतत्वलेहि ,, ४१२ वित्तहं कि एवड्ढं भावसं० ६९ गोवंभण महिलाणं , ९८ वितंतो सरुवं स्वामिका० ७१ गोवंभण महिलाणं , ९८ वितंदो म किमिच्छइ सावय० २०० गोवंभणित्यघायं वसुनं० २७ विद्रे वमर छत्तइं सावय० २०० गोत्रण णिययगेहं ,, २८० वोरी वोर हणेइ परं ,, ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| गिह-वाबारत्याणं भावसं॰ १४ वम्मट्टिय पीयइ बल्डः धर्मोपि॰ (उक्तं) ३,६ विद्वाबारतिरत्तो ,, ४७ वम्मं रुहिर मंसा भावसं॰ ५८ गुणपरिणामो जायदि वसुनं० ३४३ वहुं एइ दिय विण्णि भर्मोप॰ (उक्तं) ४.१५ गुणवयतवसमपिडमा लाटीसं (उक्तं) १.१ वामर ससहरकरभवलं सावय॰ १७६ गुरुवारमहिं णरयगइ सावय॰ १६१ विट्टेज्ज जिणगुणा वसुनं॰ ४१८ गुरुवारमिंह णरयगइ वसुनं० २८३ वित्तपिडलेवपिडमाए वसुनं० ४८० वित्तं वित्तं पत्तं भावसं॰ २१३ गुरुवारसिविहीणाणं रयण॰ ७१ वित्तं वित्तं पत्तं भावसं॰ २१३ गुरुवारसिविहीणाणं रयण॰ ७१ वित्तं वित्तं पत्तं भावसं॰ २१३ गोलसमयस्स एए वसुनं॰ २१ वित्तं सरुवं स्वामिका॰ ७१ गोवंभण महिलाणं , ९८ वित्तं म किमिच्छइ सावय॰ २०० गोवंभणित्यधायं वसुनं० २७ वसुनं० १७ वसुनं० १७ वसुनं० १० वसुनं०  |
| गुणपरिणामो जायदि वसुनं० ३४३ वस्मं रुहिर मंसा भावसं० ५८ गुणपरिणामो जायदि वसुनं० ३४३ वहुं एइंदिय विण्णि अमींप० (उक्तं) ४.१५ गुणवंततहं सह संगुकरि लाटीसं (उक्तं) १.१ वामर ससहरकरधवरूं सावय० १७६ गुणवंतहं सह संगुकरि सावय० १४१ वारितं खलु धम्मो लाटी (उक्तं) ३.२१ गुरुआरभिह णरयगइ सावय० १६१ विट्ठेज्ज जिणगुणा वसुनं० ४१८ गुरुपुरओ किदियम्मं वसुनं० २८३ वित्तपिहलेवपिहमाए चित्तं वित्तं पत्तं भावसं० २१३ गुरुपुरु गुलंततवलेहिं भर१२ वित्तह कि एवइढं सावय० ६९ गोह वट्टं भावसं० ६६ गोणसमयस्स एए वसुनं० २१ वित्तं सख्वं स्वामिका० ७१ गोवंभण महिलाणं १८० वसुनं० २७ वित्तं सख्वं स्वामिका० ७१ गोवंभणित्यधायं वसुनं० १७ वित्तं स्वाम् छत्तइं सावय० २०० गंतूण णिययगेहं , २८० वोरी वोर हणेइ परं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| गुणपरिणामो जायदि वसुनं० ३४३ चहुं एइंदिय विण्णि धर्मोप० (उन्तं) ४.१५ गुणवंतत्वसमपिडमा लाटीसं (उक्तं) १.१ चामर ससहरकरध्वलं सावय० १७६ गुणवंतहं सह संगुकरि सावय० १४१ चारितं खलु धम्मो लाटी (उन्तं) ३.२१ गुरुवारभिंह णरयगइ सावय० १६१ चिट्ठेज्ज जिणगुणा वसुनं० ४१८ गुरुपुरको किदियम्मं वसुनं० २८३ चित्तं पत्तं मावसं० २१३ गुरुगुलु गुलंततवलेहि भू१२ चित्तं पत्तं मावसं० २१३ गोलसमयस्स एए वसुनं० २१ चितंतो सरुवं स्वामिका० ७१ गोवंभण महिलाणं १८८ गोवंभणित्यधायं वसुनं० ९७ चित्रं चमर छत्तइं सावय० २०० गंतूण णिययगेहं , २८९ चोरी चोर हणेइ परं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| गुणवयतवसमपिडमा लाटीसं (उक्तं) १.१ चामर ससहरकरध्वलं सावय॰ १७६ गुणवंतहं सह संगुकरि सावय॰ १४१ चारित्तं खलु धम्मो लाटी (उक्तं) ३.२१ गुरुआरभिहं णरयगइ सावय॰ १६१ चिट्ठेज्ज जिणगुणा वसुनं॰ ४१८ गुरुपुरओ किदियम्मं वसुनं० २८३ चित्तपिडलेवपिडमाए मावसं॰ २१३ गुरुपुरु गुलंततवलेहि , ४१२ चित्तं वत्तं पत्तं भावसं॰ २१३ गोहं वट्टंतस्स य भावसं॰ ४२ चित्तं सरुवं भावसं॰ ६६ गोणसमयस्स एए वसुनं॰ २१ चित्तं सरुवं स्वामिका॰ ७१ गोवंभण महिलाणं , ९८ चित्तं म किमिच्छइ सावय॰ २०० गोत्रण णिययगेहं , २८० चोरी चोर हणेइ परं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| गुणवंतहं सह संगुकरि सावय॰ १४१ चारितं खलु धम्मो लाटी (उक्तं) ३.२१ गुरुआरभिंह णरयगइ सावय॰ १६१ चिट्ठेज्ज जिणगुणा वसुनं॰ ४१८ गुरुपुरओ किदियम्मं वसुनं० २८३ चित्तपिंछलेवपिंडमाए , ४४४ गुरुभिक्तिविहीणाणं रयण॰ ७१ चित्तं वित्तं पत्तं भावसं॰ २१३ गुरुभुलु गुलंततवलेहि , ४१२ चिरकयकम्महखउ करइ सावय॰ ६९ गोहे वट्टतस्स य भावसं॰ ४२ चित्तं सरुवं भावसं॰ ६६ गोणसमयस्स एए वसुनं॰ २१ चितंतो सरुवं स्वामिका॰ ७१ गोवंभण महिलाणं , ९८ चितंद म किमिच्छइ वसुनं० ११४ गोवंभणित्यिधायं वसुनं० ९७ चिष्ठ चमर छत्तइं सावय० २०० गंतूण णिययगेहं ,, २८९ चोरी चोर हणेइ परं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गुरुआरमिह णरयगइ सावय॰ १६१ चिट्टेज्ज जिणगुणा वसुनं॰ ४१८ गुरुपुरओ किदियम्मं वसुनं० २८३ चित्तपिहलेवपिहमाए ,, ४४४ गुरुमिकिविहीणाणं रयण॰ ७१ चित्तं वित्तं पत्तं भावसं॰ २१३ गुरुगुलु गुलंततवलेहि ,, ४१२ चिरकयकम्महखउ करइ सावय॰ ६९ गोह वट्टंतस्स य भावसं॰ ४२ चित्तद्दे भावसं॰ ६६ गोणसमयस्स एए वसुनं॰ २१ चित्तंतो सरुवं स्वामिका॰ ७१ गोवंभण महिलाणं ,, ९८ चित्तंद्दे मिकिमच्छइ वसुनं० ११४ गोवंभणित्यिषायं वसुनं० ९७ चिष्ठ चमर छत्तइ सावय० २०० गंतूण णिययगेहं ,, २८९ चोरी चोर हणेइ परं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| गुरुपुरओ किदियम्मं वसुनं० २८३ चित्तपिंडलेवपिंडमाए , ४४४ गुरुभिकिविहीणाणं रयण० ७१ चित्तं वित्तं पत्तं भावसं० २१३ गुरुभुलु गुलंततवलेहि , ४१२ चिरकयकम्महखउ करइ सावय० ६९ गोहे वट्टतस्स य भावसं० ४२ चित्तं कि एवड्ढं भावसं० ६६ गोणसमयस्स एए वसुनं० २१ चितंतो सरुवं स्वामिका० ७१ गोवंभण महिलाणं ,, ९८ चितंद्र म किमिच्छइ वसुनं० ११४ गोवंभणित्यिषायं वसुनं० ९७ चिष्ठ चमर छत्तइं सावय० २०० गंतूण णिययगेहं ,, २८९ चोरी चोर हणेइ परं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| गुरुभिक्तिविहीणाणं रयण ७१ चित्तं वित्तं पत्तं भावसं २१३ गुलुगुलु गुलंततवलेहि , ४१२ चिरकयकम्महखउ करइ सावय॰ ६९ गोहे वट्टंतस्स य भावसं ४२ चित्तं कि एवड्ढं भावसं ६६ गोणसमयस्स एए वसुनं २१ चितंतो सरुवं स्वामिका॰ ७१ गोवंभण महिलाणं ,, ९८ चितंद्र म किमिच्छइ वसुनं ०११४ गोवंभणित्थिषायं वसुनं ०९७ चिष्र चमर छत्तइं सावय० २०० गंतूण णिययगेहं ,, २८९ चोरी चोर हणेइ परं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| गुलुगुलु गुलंततवलेहि , ४१२ चिरकयकम्महखउ करइ सावय॰ ६९ गेहे वट्टंतस्स य भावसं॰ ४२ चितइ कि एवड्ढं भावसं॰ ६६ गोणसमयस्स एए वसुनं॰ २१ चितंतो सरुवं स्वामिका॰ ७१ गोवंभण महिलाणं ,, ९८ चितंद म किमिच्छइ वसुनं॰ ११४ गोवंभणित्यिषायं वसुनं० ९७ चिष्ठ चमर छत्तइं सावय॰ २०० गंतूण णिययगेहं ,, २८९ चोरी चोर हणेइ परं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| गेहे वट्टंतस्स य भावसं॰ ४२ चितइ कि एवड्ढं भावसं॰ ६६<br>गोणसमयस्स एए वसुनं॰ २१ चितंतो सहवं स्वामिका॰ ७१<br>गोवंभण महिलाणं ,, ९८ चितेइ म किमिच्छइ वसुनं० ११४<br>गोवंभणित्थिघायं वसुनं० ९७ चिघ चमर छत्तइं सावय० २००<br>गंतूण णिययगेहं ,, २८९ चोरी चोर हणेइ परं ,, ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| गोणसमयस्स एए वसुनं॰ २१ जितंतो सहवं स्वामिका॰ ७१ गोवंभण महिलाणं ,, ९८ जितंद म किमिच्छइ वसुनं० ११४ गोवंभणित्यिषायं वसुनं० ९७ जिथ चमर छत्तइं सावय० २०० गंतूण णिययगेहं ,, २८९ चोरी चोर हणेइ परं ,, ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| गोबंभण महिलाणं ,, ९८ चितेइ म किमिच्छइ वसुनं० ११४<br>गोबंभणित्थिघायं वसुनं० ९७ चिघ चमर छत्तइं सावय० २००<br>गंतूण णिययगेहं ,, २८९ चोरी चोर हणेइ परं ,, ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| गोबंभणित्यिघायं वसुनं० ९७ चिघ चमर छत्तइं सावय० २०० गंतूण णिययगेहं ,, २८९ चोरी चोर हणेइ परं ,, ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| गंतूण णिययगेहं ,, २८९ चोरी चोर हणेइ परं ,, ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| गंतूण गुरुसमीवं ,, ३१० चंडाल भिल्ल छापय भावस० १९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| गंतुण सभागेहं ,, ५०४ चंदण सुअधलमा ,, १२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| गंधोदएण जि जिणवरहं सावय॰ १८२ चंदोवइं दिण्णइ जिणहं सावय॰ १९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| घ छच्च सया पण्णसुत्तराणि वसुनं ॰ प्र ॰ ५४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| घणपडलकम्मणिवहव्व वसुनं ४३७ छत्तेहि चामरेहि य " ४००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| घरवावारा केई भावसं ३६ छत्तेहि एयछत्तं भुंजइ ,, ४९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| षर पुर परियणु सावय० १२० छत्तई छणसिसपंडुरइ सावय० १७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| घाणिदिय बढविस ,, १२५ छत्तोसगुणसमग्गो भावसं ० २८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| षादिसरीरा थूला लाटी॰ (उक्तं ४.२८ छद्दव्यणवपयत्था ,, १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| षंटाहि घंट-सद्दाउलेसु वसुनं ४८९ छप्पंचणविद्दाणं व्रतसा॰ ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| छम्मासाउगसेसे वसुनं० ५३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| छम्मासाउयसेसे ,, १९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| चउतोरण चउदारोव वसुनं० ३९४ छुडु दंसणु गड्ढायरहु सावय० ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , चउदसमल परिसुदं ,, २३१ छुडु सुविसुद्धिए होइं ,, १०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| चउरद्रुह दोसह रहिउ सावय० १२ छुहा तण्हा भयदोषो वसुनं० ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| चउविह्वाणं उत्तं भावसं० १७३ छेयण मेयण ताहण ,, १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### व्यावकाचार-संप्रह

| ` <b>' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '</b> |                 | जहणीरं उ <del>च्</del> छुगयं | , १५४                             |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|
| जइ अच्छिहि संतोसु करि                          | सावय० १३७       | जह मज्जिमिममं खितो           | " २४१                             |
| जइ अद्भवहे कोइवि                               | वसुनं० ३०६      | जह रयणाणं वहरं               | भावसं १७७                         |
| जइ बहिलासु णिवारियउ                            | सावय० ५१        | जह रुद्धिम पवेसे             | वसुनं॰ ४४                         |
| जइ एवं ण रएज्जो                                | वसुनं ३०९       | जह लोहणासणहं                 | स्वामिका० ४०                      |
| जइ अतरम्मि कारणवसेण                            |                 | जह समिलिंह सायरगयहि          | सावय० ६                           |
|                                                | ,, ३६०          | जाणिता संपत्ती               | स्वामिका० ४९                      |
| जइ कोवि उसिणणरए                                | ,, १३८          | जाम ण छंडइ गेहं              | भावसं॰ ४४                         |
| जइ साइयसिंदुरी                                 | ,, 484          | जायइ अक्खयणिहि               | वसुनं॰ ४८४                        |
| जइ गिहत्यु दाणेण विणु                          | सावय० ८७        | जायइ कुपत्तदाणेण             | ., २४८                            |
| जइ जिय सुक्खइं अहिलसइ                          | ,, १२२          | जायइ णिविज्जदाणेण            | वसुनं० ४८६                        |
| जइ देइ तहवि तत्य                               | वसुनं० १२०      | जायंति जुयल-जुयला            | ,, २६२                            |
| जद देखेवउ छंडियउ                               | सावय० ३९        | जासु जणाणि सग्गागमणि         | सावय० १६७                         |
| जइ पुज्जइ कोवि णरो                             | भावसं० १००      | जिणजम्मण-णिक्खमणे            | वसुनं० ४५२                        |
| जइ फलइ कहवि दाणं                               | ٠, ٩            | जिणभवणइं कारावियइं           | _                                 |
| जइ भणइ कोवि एवं                                | भावसं० ४०       | जिणमवण-बिब-पोत्थय ध          | ,,       १९३<br>मॉप० (उक्तं) ४,३० |
| जइ मे होहिहि मरणं                              | वसुनं० १९९      | जिणपडिमइं कारावियइं          | • • •                             |
| जइवि सुजायं बीयं                               | भावसं० ५२       |                              | सावय॰ १९२                         |
| जत्य ण कलयलसहो                                 | स्वामिका॰ ५२    | जिणपयगयकुसुमंजलिहि<br>       | ,, १९१                            |
|                                                | टी० (उक्तं) १.६ | जिणवयण-धम्मचेहय              | वसुनं० २७५                        |
| जय जोव णंद वड्ढाइ                              | वसुनं० ५००      | जिणवयणेयग्गमणो               | स्वामिका० ५५                      |
| जरसोय-बा-हि-वेयण                               | भावसं॰ २४३      | जिणसिद्धसूरिपाठ्य            | वसुनं० ३८०                        |
| जलघारा जिणपयगयउ                                | सावय० १८३       | जिणहरि लिहियइ                | सावय० २०१                         |
| जलघारा णिक्खेवेण                               | वसुनं० ४८३      | जिणु अच्चइ जो अक्खयहि        | ,, १८५                            |
| बल्लोसहि-सञ्वोसहि                              | ,, ३४६          | जिणु गुण देइ अचेयणु          | ,, २१८                            |
| जसिकत्ति-पुण्णलाहे                             | रयण० २६         | जिण्णुद्धार पइट्ठा           | रयण० ३१                           |
| जसु दंसणु तसु मणुसहं                           | सावय० ५४        | जिन्माच्छेयण णयणाण           | वसुनं॰ १६८                        |
| जसु पत्तुंत्तमराइयउ                            | ,, १७१          | जिब्भिदिंउ जिय संवर्राह      | सावय० १२४                         |
| जसु हियद्र अ मि आ उ सा                         | ।। २१४          | जिय मंतइ सत्तक्खरइ           | २१५                               |
| जस्स ण तवो ण चरणं                              | भावसं॰ १८२      | जीवस्सुवयारकरा               | वसुनं० ३४                         |
| बस्स णहु बाउसरिसाणि                            | वसुनं० ५२९      | जीवादी सद्हणं                | लाटी॰ (उक्तं) २१३                 |
| जह उक्कस्सं तह मज्झिम                          | ,, 290          | जीवाजीवासवबंध                | ,, १०                             |
| जह उत्तिमिम्म खित्ते                           | ,, 280          | जीवो हु जीवदब्वं             | बसुनं॰ २८                         |
| जह ऊसरिम बित्ते                                | ,, २४२          |                              | सावय॰ ३८                          |
| जह गिरिणई तलाए                                 | भावसं० ४३       |                              | वसुनं १०                          |
| जह जह वड्ढइ लच्छी                              | ,, २ <b>१९</b>  | **                           | ,, 49                             |
| जह णावा णिच्छिद्दा                             | ,, १६०          |                              | 222                               |
| -                                              |                 | •                            | н वस्य                            |

| केल असर्गित कर विकास   | सावय                              | 210 | को परिमाणं कुटवदि        |                      | 36    |
|------------------------|-----------------------------------|-----|--------------------------|----------------------|-------|
| जेण बगालिउ जलु पियउ    | बसुन                              |     | जो परिवज्जह गंधं         | p                    | 15    |
| जेणका मज्झ दब्वं       | सा <b>वय</b> ०                    |     |                          | "<br>वसुनं०          | Diese |
| जेण सुदेउ सुणरु हवसि   |                                   |     | नो पस्सइ समभावं          | 434.                 | 100   |
| जे पुण सम्माइट्ठी      | वसुनं०                            |     | जो पुज्जइ सणवरय          | भावसं०               |       |
| बे पुणु मिञ्छादिद्ठी   | भावसं०                            |     | जो पुणु कुमोयभ्मीसु      | वसुनं०               |       |
| जे पुव्यसमुह्द्ठा      | वसुनं०                            |     | जो पुण चित्रदि कर्ज      | स्वामिका०            |       |
| जे मञ्जमंसदोसा         | "                                 |     | को पुण जहण्यात्तिम्म     | वसुनं०               | २४७   |
| जे सुणंति घम्मक्खरइं   | सावय॰                             | ११८ | जो पुण जिणिद-वयणं        | 27                   | 865   |
| बेहि न दिण्णं दाणं     | भावसं०                            | २२० | जो पुण हुंतइं घण         | भावसं०               | 560   |
| जो अणुमणणं न कुणदि     | स्वामिका०                         | 66  | जो पुणु वद्ददारो         | 11                   | 99    |
| जो अवलेहइ णिच्चं       | वसुनं ०                           | 68  | जो बहुमुल्लं वत्थुं      | स्वामिका०            | 38    |
| जो आयरेण मण्णदि        | स्वामिका०                         | 88  | जो बोलाइ अप्पाण          | भावसं०               | 200   |
| जो आरंभं ण कुणदि       | u                                 | 64  | जो भणइ को वि एवं         | 12                   | ३३    |
| जो उवएसो दिज्जदि       | >>                                | 88  | जो मज्ज्ञिमस्मि पत्तस्मि | वसुनं०               | 384   |
| जो कयकारय-मोयण         | ,,                                | ८४  | जो मण्णदि परमहिलं        | स्वामिका०            |       |
| जो कुणदि काउस्सग्गं    | "                                 | 90  | जो मृणिभुत्तविसेसं       | रयण०                 | २१    |
| जो घरि हुंतइं घणकणइं   | साबय०                             | ९३  | जो होहं णिहणित्ता        | ***                  | 36    |
| जो चउविहं पि भोज्जं    | स्वामिका०                         | 68  | जो वज्जेदि सचित्तं       | 11                   | 60    |
| जो चच्चइ जिणु चंदणइं   | सावय०                             | •   | जो वय-भायणु सो जि तणु    | सावय०                |       |
| जो जम्मुच्छवि ण्हावियउ | 11                                |     | जो वावार इ अदओ           | स्वामिका०            | 30    |
| जो जणीद पञ्चक्खं       |                                   | 8   | जोव्यणमएण मत्तो          | वसुनं०               | १४३   |
| जो जिणु ण्हावइं        | सावय०                             | -   | जो सावयवयसुद्धो          | स्वामिका०            |       |
| जो ण य कुव्वदि गब्भं   | स्वामिका०                         |     | वं उपाण्जइ दव्वं         | भावसं०               |       |
| जो ण य भक्खेदि सयं     |                                   | હ   | जं किंचि गिहारम्भं       | वसुनं०               |       |
| जो णवकोहिविसुद्ध       | "                                 | 90  | जं किंचि तस्स दव्वं      | 1)                   | ७३    |
| जो ण विजार्णाद तच्चं   |                                   | २३  | जं किचि वि पडियभिक्खं    | 11                   | 306   |
| जो ण हबदि सम्बण्ह      | "                                 | 7   | ज कि पि एत्य भणियं       | "                    | 484   |
| जो णिसिभुत्ति वज्जदि   | **                                | ૮ર  | जं कि पि देवलोए          | 21                   |       |
| जो तच्चमणेयंतं         | ,,                                | -   | जं कि पि सोक्खसारं       |                      | 436   |
|                        | "                                 | 80  | जं कीरइ परिरक्खा         | गः<br>वसुनं ०        | 246   |
| जो तस-वहाउ विरवो       | मा <b>वसं</b> ०<br>स्वारी (जन्मे) |     | जं कुणइ गुरुसयासम्म      |                      | 202   |
| जो दिढिचित्तो कीरदि    | लाटी (उक्तं) १                    |     | जं जस्स जम्मि देसे       | ''<br>स्वामिका०      |       |
|                        | स्वामिका॰                         | 26  |                          |                      | ₹0    |
| जो घवलावइ जिण-भवणु     | सावय०                             |     | जं जिय दिज्जइ इत्यु मवि  | सावय०                | 94    |
| जो पड्ठावइ जिणवरहं     | 11                                | 884 | वं झाइज्जइ उच्चारिकण     | "                    | 888   |
| जो परदव्वं ण हरदि      | स्वामिका०                         | 34  | जतं मंतं ततं             | रयण ०                | २७    |
| जो परहरेइ संतं         | . 11                              | 40  | जंतेण कोह्वं वा          | <b>लाटी॰ (उक्तं)</b> | ₹.₹५  |
| 5                      |                                   |     |                          |                      |       |

| जं दिज्जइ तं पावियइ          | सावय॰ ९२           | ण य को वि देदि लच्छो    | स्वामिका॰ १८     |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| नं दुप्परिणामाओ              | वसुन० ३२६          | ण य देइ जेव भुंजइ       | भावसं॰ २०९       |
| नं परिमाणं कीरइ              | ,, <b>२१३</b>      | ण य भुंजइ आहार          | वसुनं॰ ६८        |
|                              | बस्तु २१७          | णय-सुर-सेहर-मणि-किरण    | सावय॰ २२३        |
| जं परिमाणं कीरदि             | स्वामिका० ४१       | णवि जाणइ कज्जमकज्जं     | रयण॰ ३७          |
| जं पुणुवि णिरालंबं           | भावसं० ३२          | णवि जाणइ जोग्गमजोग्ग    | रयण॰ ३८          |
| जंबीर-मोच-दाहिम              | वसुनं॰ ४४०         | ण लहंति फलं गरुयं       | भावस॰ २०१        |
| जंबूदीउ समोसरणु              | सावय॰ २०२          | णवकारेप्पिणु पंच गुरुं  | सावय॰ १          |
| जबूदीवे भरहे                 | लाटी॰ (उक्त) १.८   | णवमासाउगि सेसे          | वसुनं॰ २६४       |
| जं रयणत्तय-रहियं             | भावसं॰ १८१         | णह-दंत-सिर-ण्हारु       | भावसं० ५९        |
| जं वञ्जिज्ज इहरियं           | वसुनं १९५          |                         | टी॰ (उक्तं) ४.२७ |
| जं सक्कइ तं कीरइ             | लाटी॰ (उक्तं) २.१९ | ण हि दाणं णहि पूजा      | रयण० ३६          |
| जं सवणं सत्याणं              | स्वामिका० ४७       | ण हु दडइ कोहोई          | ,, <b>५</b> ९    |
| जं सुद्धो तं अप्पा           | भावसं० ८३          | ण हु विग्गासिय कमलदलु   | सावय॰ २१२        |
| •                            |                    | णाऊँण तस्स दोसं         | भावसं० १९७       |
| ₹1                           |                    | णाणी खवेइ कम्म          | रयण • ६१         |
| झाणं झाऊण पुणो               | भावसं॰ १३२         | णाणुग्गम्मि जसु समवसरणु | सावय॰ १७०        |
| झाणाणं संताणी                | ۶, ३८              | णाणे <b>णा</b> णुवयरणे  | वसुनं० ३२२       |
| झाणेहि तेहि पायं             | ,, وبر             | णाणंतरायदसयं            | ,, ५२५           |
| झुणि अक्खिय संपुण्णहल        | सावय॰ १७८          | णामट् <b>ठव</b> णादब्वे | ,, ३८१           |
|                              |                    | णावा जह सच्छिदा         | भावसं॰ १९९       |
| 8                            |                    | णासइ घणु तसु धर-तणउ     | सावय॰ ६२         |
| ठिदियरण गुणपउत्तो            | वसुनं॰ ५४          | णासावया रदोसे <b>ण</b>  | वसुनं० १३०       |
| · ·                          |                    | णिच्चं पलायमाणो         | ,,               |
| €                            |                    | णिज्जिय दोसं देवं       | स्वामिका॰ १६     |
| ढिल्लउ होइ मड़ं दियहं        | सावय॰ १२९          | णिट्ठुर-कक्कस-वयणाइं    | बसुनं॰ २३०       |
|                              |                    | णिद्दा तहा विसाओ        | ,, ۹             |
| ण                            |                    | णिद्देसं सामित्त        | ,, ४६            |
| ण गणेइ इट्टमिलं              | वसुनं॰ ६३          | णिद्धंण-मणुयहं कट्टडा   | सावय० ११४        |
| ण गणेइ मायवप्यं              | ,, १०४             | णियम-विहूणहं णिट्ठडिय   | ,, ११५           |
| णद्वचउघाइकम्मं               | भावसं० १३१         | णिययं पि सुयं बहिणि     | वसुनं॰ ७५        |
| णट्ठट् <del>ठकम्मखं</del> घो | ,, २७              | णियसुद्धप्पणुरत्तो ।    | रयण० ६           |
| णत्थि वय-सील-संजमं           | ,, २०९             | णिव्विदिगिच्छो राञो     | वसुनं० ५३        |
| णमिकण वड्ढमाणं               | रयण॰ १             | णिसिकण णमो बरहंताणं     | ,, <b>४७</b> १   |
| ण मुणइ इय जो पुरिसो          | ,, ३९              | निसुणंतो योत्तसएं       | भावसं॰ ६५        |
| ण य कत्थह कुणइ रइ            | वसुनं ११५          | णिस्ससइ रुयइ गायइ       | वसुनं० ११३       |
|                              | •                  | 4 7 7                   | 4                |

| णिस्सेसकम्म <b>मोक्</b> खी | ,, <b>૪</b> ૫                    | तसघादं जो ण करदि       | स्वामिका॰ ३१      |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|
| णिस्संका णिक्खखा           | . ,, ¥6                          | तस्स पसाएण मए          | वसुनं० प्र० ५४४   |
|                            | ∫ ,, ३२१                         | तस्स फलमुदयमागय        | वसुनं॰ १४४        |
| णिस्संकिय संवेगाइ वे       | ३ ३४१                            | तस्स फलेणित्थी वा      | ,, ३६५            |
| णेकण णियय-गेहं             | ,, २२७                           | तस्स बहुमज्झदेसे       | ,, ३९६            |
| णेच्छति जद्द वि ताओ        | ,, ११७                           | तस्सुवरि सिद्धणिलयं    | " RES             |
| णेत्तु द्वारं वह पाणि-पार  | गाहणं ,, १०९                     | तह संसारसमुद्द         | भावसं० १६१        |
| णेरइयाण सरीरं              | ,, १५३                           | ता अच्छउ जिय पिसुण     | सावय० १५०         |
| णेवज्जइं दिण्णइं जिणहु     | सावय॰ १८७                        | ताण पवेसो वि तहा       | बसुनं ३७          |
| णो इ दिएसु विरदो           | लाद्ये॰ (उक्तं) २.१८             | ता णिसहं जहयार         | भावसं॰ ११८        |
| णंदीसरट्ठ-दिवसेसु          | वसुनं ४५५                        | ता देहो ता पाणा        | ,, १७१            |
| णंदीसरम्मि दीवे            | ,, ३७४                           | तामच्छउ तहं भंडयहु     | ं सावय० ३१        |
| ण्हवणं काळण पुणो           | भावसं॰ ९३                        | तिण्णि सया छत्तीसा     | लाटी (उक्तं) ४.३० |
| ण्हाण-विलेपण-भूसण          | स्वामिका० ५७                     | तिरियगईए वि तहा        | वसुनं॰ १७७        |
|                            |                                  | तिलयइं दिण्णइ जिणभविष  |                   |
| ;                          | <b>त</b>                         | तिविहा दव्वे पूजा      | वसुनं॰ ४४९        |
| तणकुट्ठी कुलभंगं           | रयण० ४४                          | तिविह भणंति पत्तं      | भावस॰ १४८         |
| तत्तो णिस्सरिकणं           |                                  | तिविह मुणेह पत्तं      | वसुनं॰ २२१        |
| तत्तो पलाइऊणं              | वसुनं॰ १४८                       | तिविहे पत्तिम्म सया    | स्वामिका० ५९      |
| तत्तो पलायमाणो             | . ,, १५१                         | तिसओ वि भुक्खिओ हं     | वसुन॰ १८८         |
| तत्त्य चुया पुण संता       | ,, <b>१५</b> ૪                   | तुरियं पलायमाणं        | ,, १५८            |
| तत्य वि अणंतकालं           | भावसं० <b>१</b> ९३<br>वसुनं० २०२ | तूरंगा वरतूरे          | भावसं॰ २४१        |
| तत्व वि दहप्ययारा          |                                  | तें कम्मक्खए मिग जिय   | सावय० २१०         |
| तत्य वि दुक्खमणंतं         | ,, २५०<br>,, ६२                  | तें कज्जे जिय तुव भणिम | ,, ११२            |
| तत्य वि पडंति उवरि         | 44.5                             | तैन्चिय वण्णा जट्ठदलं  | वसुनं ० ४६७       |
| तत्य वि पविट्ठमित्तो       |                                  | तेणुवइट्ठो धम्मो       | स्वामिका॰ ३       |
| तत्य वि बहुप्पयारं         | 250                              | त तसकाया जीवा          | वसुनं॰ २०९        |
| तत्थ वि विविहे भोए         | ,, ४६७<br>भावसं० ७३              | ते घण्णा स्रोयतए       | भावसं० २१७        |
| तत्य वि सुहाइ' भुत्तं      | 244                              | तें सम्मत्तु महारयणु   | सावय० २०८         |
| तत्थेव सुक्कझाणं           | ,, ५४८<br>वसुनं० ५२४             | तेसि च सरीराणं         | वसुनं० ४५०        |
| तप्पाकोग्गुवयरणं           | V8.0                             | तेसि पइट्ठ्याले        | ,, ३५६            |
| तम्हा सम्मादिट्टी          | ,, <b>१</b> ९७<br>भायसं० ७५      | तो संडियसव्यंगो        | ,, १४२            |
| तम्हा सो सालंबं            | 30                               | तो खिल्लविल्लजोएण      | ,, १७ <b>९</b>    |
| तम्हा ह णियसत्तीए          | ग, ४ <b>२</b><br>वसुनं० ४८०      | तो तम्म चेव समये       | ,, ५३६            |
| तय वितय घणं सुसिर          | ,, २५३                           | तो तम्ह जायमत्ते       | " 5.8.5           |
| तरुणियण-णयण-मणहा           | _                                | तो तम्हि पत्तपडणेण     | ,, १५७            |
|                            | •                                |                        | ,,                |

|                          |                      | •                        |                      |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| तो तेसु समुप्पणो         | ,, १३६               | दाणसमयम्मि एवं           | • <b>वसुनं •</b> २३२ |
| तो रोय-सोय-भरिको         | ,, १८ <b>९</b>       | <b>दाण</b> स्साहारफलं    | भावसं॰ १४४           |
| तो सुहुमकायजोगे          | ,, <b>५३</b> ४       | दाणं पूया मुक्खं         | रयण० १०              |
| तो सो तियालगोयर          | " ५२६                | दाणं पूया सीलं           | ,,                   |
| तं अपत्तु आगमि भणिउ      | सावय॰ ८३             | दाणं भीयणमेत्तं          | ,, <b>१</b> ४        |
| तं कि ते विस्सरियं       | वसु॰ १६०             | दाणीणं दालिहं            | ,, २८                |
| तं तस्स तम्मि देसे       | स्वामिका० २१         | दाणु कुपत्तह दोसहइ       | सावय॰ ८६             |
| सं तारिस सीदुण्हं        | वसुनं• १४०           | दाणु ण धम्मु ण चागु      | रयण ०११              |
| तं दव्यं जाइ समं         | भावसं० २३३           | दाणे लाहे भोए            | बसुनं॰ ५२७           |
| तं पायहु जिणवर-वयणु      | सावय॰ ६              | दाणं च जहाजोग्गं         | ,, ३५८               |
| तं फुडु दुविहं भणियं     | भावसं० २.            | दायारेण पुणे वि य        | भावसं० १६६           |
| तं बोलोसहि जलु भुइवि     | सावय० ३७             | दायारो उवसंतो            | ,, १४६               |
|                          | धर्मोप॰ (उक्तं) ४.१० | दायारो विय पत्तं         | ,, १४५               |
|                          |                      | दिणपडिम वीरचरिया         | वसुन० ३१२            |
| च                        |                      | दिण्णइ वत्थ सुम्राज्जयह  | सावय० २०३            |
| थुणु बयणे झायहि मणहि     | सावय० १०८            | दिण्णइ सुपत्तदाणं        | रयण० १५              |
| थूले तसकायबहे            | चारित्त० ४ (२३)      | दिसि-विदिसि पच्चक्खाणं   | भावस॰ ५              |
| योत्तेहि मंगलेहिय        | वसुन० ४१५            | दिसि विदिसींह परिमाणु की | र सावय० ६६           |
|                          | •                    | दिसि-विदिसि-माण पढम      | चारित० ५ (२४)        |
| ₹                        |                      | दीउज्जोयं जद्द कुणइ      | वसुनं० ३१६           |
| दट्ठूण असणमज्झे          | वसुनं• ८१            | दीवइ' दिण्णइं जिणवरह'    | सावय० १८८            |
| दट्ठूण णारया णीलमंडवे    |                      | दीवे कहिंपि मणुया        | भावसं॰ १८८           |
| दट्ठूण परकलतं            | ,, ११२               | दीवेसु सायरेसु य         | वसुनं० ५०६           |
| दट्ठूण महिड्ढीणं         | ,, <b>१९</b> २       | दीवेहिं णियपहोहा         | ,, ¥\$¢              |
| दट्ठृण मुक्ककेसं         | ,,                   | दीवेहि दीवियासेस         | ,, ४८७               |
| दधि-दुद्ध-सप्पि-मिस्सेहि | ,, ४३४               | दुक्खेण लहइ वित्तं       | ,, २१२               |
| दय जि मूलु धम्मंघियहु    | सावय० ४०             | दुज्जणु सुहियउ होउ       | सावय॰ २              |
| दव्वत्यिकाय छप्पण        | रयण० ५५              | दुण्णि य एयं एयं         | वसुनं० २४            |
| दक्वेण दक्वस्स य जा      | वसुनं॰ ४४८           | दुण्णि सयइं विसुत्तरइ    | सावय० २२२            |
| दहलक्खण-संजुत्तो         | भावसं० २३            | दुल्लहु लहिवि णरत्तयणु   | ,, २२०               |
| दहि-खीर-सप्पि-संभव       | भावसं० १२५           | दुल्लहु लिहु मणुयत्तणउ   | ,, २२१               |
| दाकण किपि रत             | वसुनं॰ २८६           | दुविहा अजीवकाया          | बसुनं० १६            |
| दाऊण पुज्जदव्वं          | भावसं॰ ९१            | दुविहं संजमचरणं          | चारिस॰ १ (२१)        |
| दाऊण मुहपडं घवल          | बसुनं ० ४२०          | देइ जिणिदहं जो फलइ'      | सावय० १९०            |
| दाणच्चण-विहि जे करहि     | सावय० ११७            | देव गुरु धम्म गुण चारितं | रयण० ४५              |
| दाणच्चणविहि जो करहि      |                      | देवगुरुसम्यभत्ता         | रयण० ८               |
|                          | • •                  | •                        |                      |

|                          | •                            |                         |                |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|
| देवाण होइ देसे           | भावसं॰ ६२                    | धम्में सुहु पावेण दुहु  | ,, १०१         |
| देविद-चक्कहर-मंडलाय      | बसुनं० ३३४                   | धम्में हरि हल चक्कवइ    | ,, 8.54        |
| देवे घुवइ तियाले         | भावसं॰ ६                     | धम्मोदएण जीवो           | भावसं॰ ९       |
| देस-कुल-जाइ-सुद्धो       | बसुनं॰ ३८८                   | घरिकणं उड्जंघ           | वसुनं० १६७     |
| देह-तव-णियम-संजम         | वसुनं० ३४२                   | घरिकण बत्यमेस           | ,, २७१         |
| देहमिलियं पि जीवं        | स्वामिका० १५                 | धवलु वि सुरमउडंकियउ     | सावय० १७४      |
| देहस्सुच्चतं मज्झिमासु   | वसुन० २५९                    | वरियउ बाहिरलिंगं        | रयण० ५७        |
| देहि दाणु वउ किपि करि    | सावय० १२१                    | घावंति सत्यहत्या        | भावसं॰ २२५     |
| देहो पाणा रूवं           | भावसं० १६८                   | धूवउ खेवहिं जिणवरहं     | सावय० १८९      |
| दोधणुसहस्सुत्तुं गा      | वसुनं० २६०                   | घूवेण सिसियर-धवल        | वसुनं० ४८८     |
| दोससहियं पि देवं         | स्वामिका० १७                 | •                       |                |
| दोसु पव्येसु सया         | ,, 46                        | न                       |                |
| दसण-णाण चरित्ते          | "<br>वसुनं० ३२०              | न मुयंति तदवि पावा      | वसुनं० १५०     |
| दंसणभूमिहि बाहिरा        | सावय० ५७                     |                         | •              |
| दंसण-रहिय कुपत्त जइ      | सावय० ८१                     | प                       |                |
| दंसण-रहिय जि तउ करडिं    | सावय० ५५                     | पक्केहि रसड्ढसमुज्जलेहि | भावसं० १२८     |
| 1                        | चारित्त० २ (२१)              | पक्खालिकण पत्तं         | वसुनं॰ ३०४     |
| दंसण वय सामाइय           | वसुनं॰ ४<br>गटो॰ (उक्तं) १.२ | पक्खालिडण वयणं          | ,, २८२         |
| lą                       | गटी॰ (उक्तं) १.२             | पच्चारिज्जइ जं ते पीयं  | - ,, १५५       |
| दंसणसुद्धिए सुद्धयह      | सावय० ५६                     | पच्चूसे उद्वित्ता बंदण  | ,, 769         |
| दंसणु णाणु चरित् तउ      | ,, २२४                       | पञ्जात्तापञ्जता         | ,, १३          |
|                          |                              | पट्टबणे णिट्टबणे        | वसुनं० ३७७     |
| 9                        |                              | पहिकूइलयाइं काउं        | भावसं० २१४     |
| घण-घण्णाइसमिद्धं         | रयण० २९                      | पडिगहमुच्बट्ठाणं        | वसुनं॰ २२५     |
| धम्मज्झाणं भणियं         | भावसं० १७                    | पश्चिगणेत्तपट्टाइएहि    | ,, ३९८         |
| धम्ससरूवें परिणवइ        | सावय॰ ९१                     | पडिजगगणेहि तणुजीय       | ,, 339         |
| धम्महु धणु पर होइ थिरु   | ,, १००                       | पिंडिदिवसं जं पावं      | भावसं० ८३      |
| धम्माधम्मागासा           | वसुन० ३०                     | पहिबुद्धिकण चड्कण       | ,, २६८         |
| धम्मिल्लाणं चयणं         | वसुनं० ३०२                   | पहिबुद्धिकण सुत्तुट्ठिओ | वसुनं॰ ४९८     |
| धम्मु करउं जइ होइ धणु,   | सावय॰ ८८                     | पहिमासमेक्कलमणेण        | ,, ३५४         |
| घम्मु करलहं होइ घणु      | ,, ९९                        | पढमाइ जमुक्कस्सं        | 1, \$0x        |
| धम्मु जि सुद्धे हं जि पर | ,, ११३                       | पढमाए पुढबीए            | ,, १७२         |
| धम्में एक्कुवि बहु भरइ   | ,, १०३                       |                         | आ॰ सा॰ १५३     |
| धम्में जाणींह जाति णर    | ,, <b>१०२</b>                |                         | ० (उक्तं) ४.२८ |
| धम्में जं जं अहिलसइ      | ,, <b>१</b> ९५               | पणमंति मुत्तिमेगे       | भावसं० ११६     |
| धम्में विणु जे सुक्खडा   | ,, <b>१</b> ५२               | पतिभत्तिविहीणसदी        | रयण० ७०        |
| <b>9 3</b>               | .,                           |                         |                |

٠,,

| restant ani m                      | 770F. 3.             | ताचेल बेल ब्रह्म                      | • 3               |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| पत्तविणा दाणं ण<br>पत्तस्सेस सहावो | रयण० ३०<br>भावसं०१६५ | पाचेण तेण दुनखं                       | ,, 93             |
|                                    |                      | पावेण तेण बहुसी<br>पावेण सन सबेवं     | ,, ५८             |
| पत्तहं जिण-उवएसियहि                | सावय० ८०             | पावेण सह सदेहं                        | भावसं॰ ८०         |
| पत्तहं दाहइं दिण्णइ ण              | ,, ९६                | पावेण सह सरीरं                        | ,, ८२             |
| पत्तहं दिज्जइ दाणु जिय             | ,, 60                | पिच्छर दिक्वे भोए                     | वसुनं॰ २०३        |
| पत्तह दिण्णउं थोवडउ                | ,, <b>९</b> 0        | पिच्छिय परमहिलाओ                      | भावसं० २२६        |
| पत्तं णियघरदार                     | वसुनं॰ २२६           | पिट्टिमंसु जह छेडियउ                  | सावय॰ ४१          |
| पत्तंतर दायारो                     | ), 270               | पिंडत्थं च पयत्थं                     | बसुनं० ४५८        |
| पत्यरमया वि दोणी                   | भावसं॰ १९८           | पीठं मेर्घ कप्पिय                     | भावसं॰ ८८         |
| पमणइ पुरको एयस्स                   | वसुनं॰ ९०            | पुरगलु जीवें सहु गणिय                 | सावय॰ २०५         |
| परिणामजुदो जीवी                    | ,, २६                | पुज्जणविहि च किच्चा                   | स्वामिका० ७५      |
| परिणामि जीव मुता                   | ,, २२                | पुज्जाउवयरणाइ य                       | भावसं० ७८         |
| परिणामि जीव मुत्तं                 | ,, २३                | पुट्ठो बाऽपुठ्ठो बा                   | बसुनं० ३००        |
| परितय वह बंधण                      | सावय॰ ५०             | पृढवी आदि चउण्हं                      | लोटी॰ (उक्तं ४.३१ |
| परदब्बहरणसीलो                      | वसुनं० १०१           | पुढवी जलं च छाया                      | बसुन० १८          |
| परदोसाण वि गहणं                    | स्वामिका० ४३         | पुणरिब तमेव धम्मं                     | भावसं ० ७०        |
| परपेसणाइ णिच्चं                    | भावस॰ २२१            | पु <b>ण्णब</b> लेणुवव <del>ण्जइ</del> | ,, २३८            |
| परमत्यो ववहारो                     | वसुन॰ २०             | पुण्णरासि ण्हवणाइयइ                   | सावय० २०७         |
| परमप्पयस्स रूवं                    | भावसं० १५८           | पुण्णस्स कारणं फुडु                   | भावसं० ७६         |
| परलोए वि सरूवो                     | बसुनं० ३४५           | पुण्णस्स कारणाइ                       | ,, ¥€             |
| परछोए विहु चोरो                    | वसुनं॰ १११           | पुण्णाणं पुज्जेहि य                   | ,, १२३            |
| परलोयम्मि अणंतं                    | ,, १२४               | पुण्णु पाउ जसु मणि                    | सावय० २११         |
| परसंपया णिएउं                      | भावसं० २२७           | पुण्णेण कुलं विउलं                    | भावसं २३७         |
| परिहरि कोहु खमाइ करि               | सावय॰ १३२            | पुण्णं पुट्याइरिया                    | ,, 40             |
| परिहरि पुनुवि अप्पण्ड              | ,, १४६               | पुत्तकलत्तविदू <b>रो</b>              | रयण० ३२           |
| पल्लोवम आउस्सा                     | भावसं॰ १८७           | पुप्पंजिं खिवित्ता                    | वसुनं २२९         |
| पव्वेसु इत्थिसेवा                  | वसुनं० २१२           | पुर-गाम-पट्टणा <b>इ</b> सु            | ,, २११            |
| पसमइ रमं असेसं                     | भावसं॰ १२१           | पुठवं जिणेहि भणियं                    | रयण० २            |
| पसु-धण-धण्णइ                       | सावय॰ ६४             | पुन्य जो पंचिदिय                      | ,,                |
| पहरति ण तस्स रिडणा                 | भावसं० १११           | पुर्वाहुयं खबद्द कम्मं                | ,, ४८             |
| पहु तुम्हं समं जायं                | ,, २२३               |                                       | स्वामिका० ५३      |
| पाउ करहि सुहु अहिलसिह              | सावय० १६०            |                                       | cc                |
| पाओदयं पवित्तं                     | वसुनं॰ २२८           | 9                                     |                   |
| पाणाइवाय विरई                      | ,, २०८               |                                       | वसुनं ॰ १६५       |
| पारद्वंड परिणिग्घणंड               | • • •                | पुष्वुत्तर-दिवस्त्रणपिच्छमासु         | ,, <b>२९७</b>     |
| पावेण तेण जर-मरण                   | वसुनं० ६१            |                                       | ,, <b>२१४</b>     |
| 11-3-1 (1.4 ml /ml/n)              | भवुगण ४६             | प्रेन्द्रियाचस्याच्या <u> </u>        | ,, ४०५            |

| •                          |                                |                       | •               |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|
| पुर्व्य दाणं दाकण          | ,, १८६                         | बादरमण-बचिषोगे        | ,, ५३३          |
| पुठ्यं सेवइ मिच्छा         | रयण॰ ६२                        | बारस य बारसीओ         | ,, ३७०          |
| पुर्हफल-सिदु-आमलय          | वसुनं ० ४४१                    | बारह-अंगंगी जा        | ,, ३९१          |
| पूर्यफलेण-तिलोए            | रयण० १३                        | बालत्तणे वि जीवे      | ,, १८५          |
| पेण्छह मोहविणडिओ           | <b>वसुनं० १</b> २३             | बालोऽयं बुह्ढोऽयं     | ,, ३२ <u>४</u>  |
| पोट्टहं लिगिबि पावमइ       | सावय० १०६                      | बाहत्तरि कलसहिया      | ,, २६३          |
| पोट्टिलियहिं मणिमोत्तियहिं | ,, ११०                         | बाहिरगंथिवहीणा        | स्वामिका० ८७    |
| पोत्थय दिण्ण ण मुणिवएहं    |                                | बीवो भायो गेहे        | भावसं० २३०      |
| पंचणमोक्का रपएहिं          | वसुनं० ४५७                     | बुद्धितवो वियलद्वी    | वसुनं ० ५१२     |
|                            | ∫भावसं १                       | बंघण भारारोवण         | ,, १८१          |
| पंचमयं गुणठाणं             | \ ,, 740                       | बंधिता पज्जंकं        | स्वामि० ५४      |
| पंचमि उववास विहि           | वसुनं॰ ३६२                     | बंभयारि सत्तमु भणि    | सावय० १५        |
| पंचमु सावउ जाणि            | सावय॰ १४                       | 97                    |                 |
|                            | लाटी॰ (उक्तं) ४.२६             | भ                     |                 |
| पंचविहं चारित              | वसुनं० ३२३                     | भत्तीए पिच्छमाणस्स    | बसुनं० ४१६      |
| पंचसु मेरुसु तहा           | ,, Yoc                         | भत्तीए पुज्जमाणो      | स्वामिका० १९    |
| पंचाणुव्यय जो धरइ          | सावय॰ ११                       | भत्ती तुठ्ठी य समा    | भावसं० १४७      |
| पंचाणुव्वयघारी             | स्वामिका० २९                   | भइस्स रुक्सणं पुण     | ١, १६           |
| ंपंचुव <i>रसहिया</i> इं    | { वसुनं ५७<br>{ ,,    २०५      | भमई जए जसकित्ती       | वसुनं० ३४४      |
| पंचुंबरह णिवित्ति जसु      | सावय॰ १०                       | भयविसणमलविवज्जिय      | रयण ० ५         |
|                            |                                | भब्दुच्छाहणि पावहरि   | सावय० १९९       |
| पंजेव अणुब्वयाइ'           | ्रवसुनं॰ २०७<br>चारित्त॰ ३(२२) | भागी वच्छल्ल-पहावणा   | वसुनं ॰ ३८७     |
|                            | ((1)                           | भावह अणुव्वयाइ'       | भावसं० १३९      |
| 46                         |                                | मुक्खसमा ण हि बाही    | ,, १६९          |
|                            |                                | भुक्खाकयमरणभयं        | ,, ? <b>७</b> ४ |
| फरसिंदिय मा लालि जिय       | सावय० १२३                      | भुंजेइ जहा लाहं       | रयण० ९९         |
| फलमेयस्से भोत्तूण          | वसुनं॰ ३७८                     | भुंजेइ पाणिपत्तिम्म   | वसुनं० ३०३      |
| फासुयजलेण प्हाइय           | भावसं॰ ७७                      | भूमहिलाकणयाई          | रयण० ६८         |
| 3                          |                                | भोगहं करहि पमाणु      | सावय० ६५        |
|                            |                                | भोत्तु अणिच्छमाणं     | वसुनं० १५९      |
| बत्तीसा अमरिवा             | ,, १०३                         | भोत्तूण मणुयसोक्खं    | ,, ५१०          |
| बद्धाउगा सुदिट्टी          | बसुनं २४९                      | भो भो जिब्मिदिय लुद्ध | ,, ८२           |
| बलिबत्तिएहि जावारएहि       | " 856                          | भोयणदाणं सोक्खं       | स्वामिका० ६१    |
| बहुत्तस-समण्णिदं जं        | स्वामिका० २७                   | भोयणदाणे दिण्णे       | ,, ६२           |
| बहिरब्मन्तरतवसा            | भावसं० १५९                     | भोयणबलेण साहू         | ,, 43           |
| बहुहावभावविव्सम्           | वसुनं० ४१४                     | भोयणु मउणें जो करइ    | सावय० १४३       |
| •                          | व                              | -                     |                 |

| . <b>म</b>              |                                    | मिच्छतावि रहकसाय         | वसुनं० ३९          |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|                         |                                    | मिच्छलें गर मोहियउ       | भावय० १३६          |
| मइल कुचेली दुम्माणी (उच | <b>ह</b> ं) श्रा॰ सा॰ ५ <b>०</b> २ | मिच्छादिट्ठी पुण्णं      | भावसं० ५१          |
| मउयत्तणु जिय मणि घरहि   | सावय० १३२                          | मिच्छादिट्ठी पुरुसो      | ,, १५०             |
| मरगइ गुरु उवएसियइ       | ,, 6                               | मिच्छादिट्ठी भद्दो       | वसुनं० ३४५         |
| मज्जार-पहुदि घरणं       | स्वामिका० ४६                       | मिच्छाम <b>इ</b> मेयमोहा | रयण० ४७            |
| मज्जु मुक्क मुक्कर मयहं | सावय० ४३                           | मिच्छो हु महारंभो        | लाटी॰ (उक्तं) ४.३७ |
| मज्जू मंसु महु परिहरइ   | ,, 00                              | मुक्क सुणह-मंजार-पमुह    | सावय॰ ४७           |
| मज्जु मंसु महु परिहरहि  | ,, २२                              | मुक्कह कुडतुलाइयहं       | ,, ሄ९              |
| मञ्जेण णरो अवसो         | वसुनं० ७०                          | मुक्खं घम्मञ्झाणं        | भावसं० २२          |
| मज्जंग तूर भूसण         | ,, २५१                             | मुणिकणं गुरुवकज्जं       | वसुनं ० २९१        |
| मज्झिमपत्ते मज्झिम      | भावसं० १५२                         | मुणि दंसणु जिय जेण विष्  |                    |
| मज्झे अरिहं देवं        | ,, १०१                             | मुणि-भोयणेण दव्वं        | आवसं॰ २१८          |
| मण गच्छहो मणमोहणहं      | सावय० १२७                          | मुप्ता जीवं कायं णिच्चा  | वसुनं० ३३          |
| मण वय कार्योह दय करहि   | ,, Ęn                              | मुहुवि लिहिवि मुत्तई     | सावय० ४३           |
| मण वयण कायकय            | वसुनं० २९६                         | मुहु विहिलिवि मुत्तडं    | धर्मोप॰(उक्तं) ३.३ |
| मण वयण काय सुद्धी       | भावसं० १७९                         | मूलउ णाली भिसु ल्हसणु    | सावय॰ ३४           |
| मणि-कणय-रयण-रूप्यय      | ्वसुनं॰ ३५.०                       | मूलगुणा इय एत्तडइं       | ,, ५३              |
| मणुयत्तणु दुल्लहु लहिवि | सावय० २१९                          | मूलग्गपोरबीआ             | लाटी॰ (उक्तं) १४   |
| मणुयत्तणे वि य जीवा     | वसुनं० १८३                         | मेहाविणरा एएण चेव        | वसुनं० ३५२         |
| मणुयहं विणय-विविज्ज्यहं | सावय॰ १३८                          | मेहाबोणं एसा सामण्ण      | ,, 788             |
| मण्णि इच्छिया परमहिल    | ,, ६३                              | मेहुणस <b>ण्णारू</b> ढो  | भावसं० ४१          |
| मदि-सुदणाण बलेण         | रयण० ३                             | मोक्खणिमित्त दुक्ख       | रयण० ५८            |
| मय-कोह-लोह-गहिओ         | भावसं॰ २०३                         | मोत्तूण वत्यमेत्तं       | वसुनं० २९९         |
| मय-मूढमणायदणं           | रयण० ७                             | मोहु जि छिज्जं दुब्बलउ   | सावय० १३५          |
|                         | टी॰ (उक्तं) ४.३३                   | मंसासणेण गिद्धो          | वसुनं <i>०</i> १२७ |
| महु भासायउ थोहउ वि      | सावय॰ २३                           | मंसासणेण वह्दइ           | ,, ۷۶              |
| महु-मज्ज-मंस-विरई       | भावसं० ७                           | मंसं अमेज्झसरिसं         | वसुनं० ८५          |
| महु-मन्ज-मंस-सेवी       | वसुनं॰ ९९                          | _                        |                    |
| माणी कुलजो सूरो         | ,, 98                              | ₹                        |                    |
| मादु पिदु पुत्त मित्तं  | रयण० १८                            | रक्खंति गो-गवाई          | भावसं॰ २२४         |
| मा मुक्क पुण्णहेउं      | भावसं॰ ४५                          | रजब्भंसं वसणं            | बसुनं० १२५         |
| मायाए तं सन्वं          | ,, ९७                              | रज्जं पहाणहीणं           | रयण॰ ७२            |
| मामा मिल्लीह थोडिय वि   | सावय॰ १३३                          | रसं णाकण नरं             | वसुनं० ८९          |
| मालइ-क्यंब-कणयारि       | बसुनं० ४३१                         | र्रात जगिन्ज पुणो        | ,, ४२२             |
| माह्य-सरणु सिलीमृहउ     | सावय• १७३                          | रयणत्तय-सव-पद्धिमा       | ,, 846             |

| रयणत्त्रवस्सङ्वे          | रयण० ५६                         | American francisco                   | रयण ६७                      |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| रयणप्पह सक्करपह           | वसुनं  १७२                      | बत्युसमन्गो णाणी<br>बत्युसमन्गो मृढो | 4.0                         |
| रमणाण महारयणं             | स्वामिका॰ २४                    |                                      | ,, ५५<br>लाटी॰ (उक्तं) ३.२० |
| रयणि-विनं ससि-सूरा        | भावसं० २४२                      |                                      | वसुनं २२३                   |
| रयणि-समयम्हि ठिच्या       | <b>बसुनं</b> • २८५              | बय-तव-सील-समग्गो                     | dec.                        |
| राईभोयण-विरको             | स्वामिका॰ ५                     | वय-भंग-कारणं होइ                     | •                           |
| रायगिहे जिस्संको          | वसुर्नं० ५२                     | बर-बहुपाडिहेरेहि                     | " <b>४७</b> २               |
| रुद्दं कसायसहियं          | _                               | बरकेमल सालितंडुल                     | " R#o                       |
| रुप्य-सुवण्य-कंसाइ        | भावसं ०१२                       | बरपट्ट चीण खोमाइयाइ                  | ,, २५६                      |
|                           | वसुनं ४३५                       | <b>बरबहुरू</b> परिमलामोय             | ,, 240                      |
| रुहिरामिसु चम्मद्विसुर    | सावय॰ ३३<br>वर्मोप॰(उक्तं) ४.१३ | वरवज्जविविहमंगलरवेहि                 | ,, ५०३                      |
| स्वहि उप्परि रइ म करि     | साबय॰ १२६                       | वसणइ तावच्छंतु जिय                   | सावय॰ ५२                    |
| रे जिय पुब्बि म धम्मू किउ | साचय॰ १५४                       | वसियरणं बाइट्टी                      | भावसं० ११०                  |
| रगावलि च मज्झे            | बसुनं० ४०६                      | वाणर-गद्ह-साणस                       | रयण॰ ४२                     |
|                           | 43.1.                           | वामदिसाइ णयारं                       | भावसं० ११५                  |
| ₩                         |                                 | वायण कहाणुपहेण                       | वसुर्न० २८४                 |
| लज्जा कुल-मज्जायं         | वसुनं० ११६                      | वारवर्डए विज्जाविच्चं                | 1, 389                      |
| लज्जा तहाभिमाणं           | ,, १०५                          | वारसवएहिं जुत्तो                     | स्वामिका॰ ६८                |
| लद्धं जइ चरमतणु           | भावसं० ७४                       | वारिड तिमिरु जिणेसरहं                | सावयं० १७२                  |
| लवणे अहयालीसा             | ,, १८4                          | बावत्तरि पयडीओ                       | वसुनं० ५३५                  |
| लहिकण देससंजम             | ,, 280                          | वासादिकयपमाणं                        | स्वामिका० ६७                |
| लहिकण सुक्कशाणं           | ,, १३७                          | बासाणुभगगसंपत्तमृइय                  | <b>वसुनं॰</b> ४२८           |
| लहिकण संपया जो            | ۶۰۷ ,,                          | विउलगिरिपव्वए णं                     | ٠, ٦                        |
| लोइयजण-संगादो             | रयण० ३९                         | विकहाइसु रुइक्झाणेसु                 | रयण० ५४                     |
| लोइयसर्त्यम्मि वि         | बसुनं॰ ८७                       | विजयं च वइजयतं                       | वसुनं• ४६२                  |
| लोगे वि सुप्पसिद्धं       | ,, 63                           | विजयपडाएहि णरो                       | , 888                       |
| लोहमए कुतरंडे             | मावसं० २००                      | विज्जावच्चु ण पइ' कियउ               | सावय० १५७                   |
|                           | सावय० ६७                        | विज्जाविच्चें विरहियउ                | ,, १३९                      |
|                           | र्गेप॰ (उक्तं) ४.१९             | विणएण ससंकुज्जल                      | बसुनं० ३३२                  |
| छोहु मिस्सि चउगइ सलिलु    | साबय० १३४                       | विणको भतिविहीणो                      | रयण० ६४                     |
| ठंबंत <u>क</u> ुसुमदामो   | वसुनं० ३९५                      | विणवो विज्जाविच्चं                   | वसुनं० ३१९                  |
| ल्हुबकइ पलाइ पखलइ         | ,, १२२                          | विणिसयइं अ सि आ उ सा                 |                             |
| 4                         |                                 | वि-ति-चत्र-यंचिदिय                   | वसुनं० १४                   |
| वज्जाउहो महप्पा           | वसुनं १९८                       | विसय-कसाय-वसणणिवहु                   | सावय० १४४                   |
| क्ण-रस-गंब-फासेहि         | " Ant                           | बिसयाससो वि सया                      | स्वामिका० १३                |
| बत्यंगा वरवत्ये           | भावसं  २४०                      | विहडावइ ण हु संघडइ                   | सायव० १५१                   |
| रत्यादियसम्माण <u>ं</u>   | वसुनं• ४०९                      | बिहलो जो बाबारो                      | स्वामिका० ४५                |
| _                         | ▼                               | 7                                    | •                           |

|                       |                    | * C                     |                     |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| बिहिणा गहिकण विहि     | वसुनं॰ ३६३         | सम्मर्से विणु वयवि गय   | सावय॰ २०६           |
| वैको किल सिद्धंतो     | भावसं॰ १५७         | सम्भत्तं सावयवयहि       | ,, १६४<br>वसुनं॰ ४२ |
| बेदलमीसिउ दहि महिउ    | सावय० ३६           | सम्मतेहि वएहि           |                     |
| वेसहि लग्गिव घणियधणु  | . " 😽              | सम्मह्ंसण-सुद्धो        | स्वामिका॰ ४         |
|                       |                    | सम्मविणा सण्णाणं        | रयण० ४३             |
| <b>स</b>              |                    | सम्मविसोही तवगुण        | रयण ० ३५            |
| सइ' ठाणाओ मुल्लइ      | भावसं० २३४         | सम्माइट्ठी जीवो         | स्वामिका॰ २६        |
| सक्किरिय जीव-पुगगल    | वसुनं॰ ३२          | सम्माइट्ठी जीवो         | लाटी० (उक्तं) ४,३६  |
| सगसत्तीए महिला        | ,, २१८             | सम्मादिद्वी पुण्णं      | भावसं० ५५           |
| सच्चित्तं पत्तफलं     | स्वामिका॰ ७८       | सम्मादिद्वी पुरिसो      | ,, १५३              |
| सजणे य परजणे वा       | वसुनं० ६४          | सपएस पंच काल            | वसुनं० २९           |
| सज्झाएँ णाणह पसरु     | सावय० १४०          | सयलं मुणेह बंधं         | ,, १७               |
| सत्तण्हं उवसमदो       | लाटी॰ (उक्तं) २.१७ | सयवत्त-कुसुम-कुवलय      | ,, ४२६              |
| सत्तण्हं पयडीणं       | स्वामिका० ७        | सविवागा अविवागा         | ** 83               |
| सत्तण्हं विसणाणं      | वसुनं० १३४         | सव्वइं कुसुमइं छंडियइं  | सावय० २५            |
| सत्तमि तेरसि दिवसे    | स्वामिका॰ ७२       | सञ्चगदत्ता सञ्चग        | वसुनं० ३६           |
| सत्तमि तेरसि दिवसम्मि | वसुनं० २८१         | सञ्चत्य णिवुणबुद्धी     | ,, १२८              |
| सत्तप्याररेहा         | भावसं० १०४         | सब्वावयवेसु पुणो        | ,, ४१९              |
| सत्तवि तच्चाणि मए     | वस्तं॰ ४७          | सब्दे भोए दिख्वे        | भावसं० २४४          |
| सत्त् वि महुरइं उवसमइ | सावय० १४२          | सक्वे मंद कसाया         | ,, १९२              |
| सत्तू वि मित्तभावं    | वसुनं॰ ३३६         | सव्वेसि इत्योणं         | स्वामिका० ८३        |
| सत्तेव अहो लोए        | ,, १७३             | सब्वेसि जीवाणं          | भावसं० १४१          |
| सत्तेव सत्तमीओ        | ,, 3६९             | सस-सक्कुलि-कण्णाविय     | ,, १९०              |
| सत्तगरज्जणबणिहि       | रयण ० १९           | ससिकत खंडविमलेहि        | वसुनं ० ४२९         |
| सत्यब्मासेण पुणो      | स्वामिका० ७४       | मसि-सूर-पयासाओ <b>े</b> | ,, 248              |
| सत्यसएण वि जाणियहं    | सावय० १०५          | सहिरण्णपंचकलसे          | ,, ३५७              |
| सहिमसिण दुंदुहि रडइ   | ,, १७५             | साकेते सेवंतो           | ,, १३३              |
| सद्धा भत्ती तुड्डी    | वसुनं० २२४         | सामण्णां वि य विज्जा    | वसुनं० ३३५          |
| सप्पृरिसाणं दाणं      | रयण० २५            | सामाइयस्स करणे          | स्वामिका० ५१        |
| सब्भावासब्भावा        | वसुनं० ३८३         | सामाइयं च पढमं          | चारित्त० ६, (२५)    |
| समचडरससंठाणो          | ,, 890             | सायरसंखा एसा            | वसुनं० १७५          |
| सम्मत्तगुणनहाणो       | स्वामिका० २५       | सायारोऽणायारो           | ,, 2                |
| सम्मत्तविणा रुई       | रयण॰ ७३            | सारंभइं ह्लुबणाइयहं     | सावय० २०४           |
| सम्मत्तस्स पहाणो      | वसुनं• ९४          | सावयगुणोववेदो           | वसुनं॰ ३८९          |
| सम्मत्त णाण दंसण      | " 4 <del>3</del> 0 | सावयधम्महि सयलहंमि      | सावय॰ ७८            |
| सम्मत्तरयणसारं        | रयण ० ४            | साहारणमाहारं            | लाटी० (उक्तं) १.५   |
|                       |                    | -                       | ,, ,,,              |

| सिक्खावयं च तिदियं            | स्वामिका॰ ६०         | संस्थान के कर्राव विका                              | सावय० ७५                                  |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| सिग्धं लाहालाहें              | वसुनं० ३०५           | संगचाउ जे करहि जिय<br>संगें मज्जामिसरयहं            | 20                                        |
| सिज्झइ तह्यम्मि भवे           | ,, ५३९               | संघहं दिण्णु ण चउविहहं                              | ••                                        |
| सिद्धसरूवं शायइ               | ,, २७८               | संजम् सोल सउच्च तउ                                  | 10.                                       |
| सिद्धं सरूवरूवं               | ", २०७<br>भावसं० २४९ | संझहि तिहि सामाइयउ                                  | ,,                                        |
| सिद्धा संसारत्या              |                      | सणासेण मरतहं                                        |                                           |
| सियकिरण-विष्कुरतं             | वसुनं० ११<br>,, ४५९  | संचार-सोहणेहि                                       | वसुनं० ३४०                                |
| सरण्हाणु <b>ब्द</b> हणगंधमल्ल |                      |                                                     |                                           |
| _                             | ,, २९३               | संपत्त बोहिलाहो                                     | भावसं० १३६                                |
| सिररेह भिण्णसुण्णं            | . भावसं० ११४         | संभूसिकण चंदद                                       | वसुनं॰ ३९९                                |
| सिल्लारस-अयरु-मीसिय           | ,, १२७               | (                                                   | लाटी॰ ( <b>उक्तं</b> ) २.१८               |
| सिस्सो तस्स जिणागम            | वसुनं० प्र० ५४३      | संवेओ णिव्वेओ -                                     | धर्मोप॰ (डक्तं) १.१                       |
| सिस्सो तस्स जिणिदसासण         | ,, ५४२               | संवेको णिट्वेको { श्रा॰                             | धर्मोप॰ (उक्तं) १.१<br>सा॰ (उक्तं) १,७३३, |
| सीदुण्हवाउपिउल                | रयण० २२              | संसार-चक्कवाले                                      | भावसं० ५४                                 |
| सुइ अमलो वरवण्णो              | भावसं० ६०            | संसार-चक्कवाले<br>संसारत्या दुविहा<br>ससारम्मि अणतं | वसुनं॰ १२                                 |
| सुकुल सुरूव सुलक्खण           | रयण० २०              | ससारम्मि अणतं                                       | ,, १००                                    |
| सुण्णं अयारपुरको              | वसुनं० ४६५           |                                                     | •                                         |
| सुयदाणेण य लब्भइ              | भावसं० १४२           | ह                                                   |                                           |
| सुरवइति रीडमणिकिरण            | वसुनं॰ १             | •                                                   |                                           |
| सुरसायरि जसु णिक्कमणि         | सावय० १६९            | हय-गय-गोदाणाड्'                                     | भावसं० १७६                                |
| सुहडो सूरत्तविणा              | रयण० ६५              | हय-गय-सुणहहं                                        | सावय॰ ८२                                  |
| सुहियउ हुवउ ण कोवि इह         | सावय० १५३            | हरमाणो परदव्वं                                      | वसुनं० १०६                                |
| सुहुमा अवाग विसया             | वसुनं० २५            | हरिकण परस्स धणं                                     | ,, १०२                                    |
| सुद्धु सारउ मणुयत्तणहं        | सावय॰ ४              | हरि-रद्वय-समवसरणो                                   | भावस० २६                                  |
| सेसा जे वे भावा               | भावसं० २३१           | हलुवारंभिंह मणुयगइ                                  | सावय० १६३                                 |
| सोकण कि पि सद्                | वसुनं ० १२१          | हवइ चउत्थं झाणं                                     | भावस॰ ं १३                                |
| सो कह सयणो भण्णइ              | भावसं० २१५           | हा मणुभवें उप्पन्जिकण                               | वसुनं० १९३                                |
| सो दायव्यो पत्ते              | ,, १७८               | हा मुयह मं मा पहरह                                  | ,, १४९                                    |
| सोलदल-कमलमज्झे                | ,, 94                | हारिउ ते घणु अप्पणउ                                 | सावय॰ ८४                                  |
| सोलस-सरेहि वेढहु ।            | भावसं॰ ९६            | हा हा कय णिल्लोए                                    | वसुनं० १९६                                |
| सोकह दलेसु सोलह               | ,, १०२               | हिंडाविज्जइ टिंटे                                   | ۷۰۶ , ,                                   |
| सोबण्ण-रुप्पि-मेहिय           | वसुनं० ४३३           | हिद-मिद-वयणं भासदि                                  | स्वामिका० ३३                              |
| सो सयणो सो बंधू               | भावसं० २१६           | हियकमिल्लिण ससहर                                    | सावय० २१३                                 |
| सोहम्माइसु जायइ               | वसुनं ० ४९५          | हिय-मिय-पुज्जं                                      | वसुनं॰ ३२७                                |
| संकाइदोसरहिओ                  | ,, 48                | हिय-मियमण्णं पाणं                                   | रयण० २३                                   |
| संकाइय अट्टह मय               | सावय० २०             | हिंगु धिय तेल सलिलं                                 | धर्मेप॰ (उक्तं) ३, ८                      |

### धीषकाचार-संबह

| हिसाइदोस जुलो                                  | माबसं • | २०४ | हु बाक्सप्पिणीए          | बस्नं     | 364     |
|------------------------------------------------|---------|-----|--------------------------|-----------|---------|
| हिसाइसु कोहाइसु                                | रयण०    | 43  | होइ विजन्मु ण पोट्टिलिहि | सावय      |         |
| हिसा-रहिये धम्मे                               | व्रतसा० | 7   | होऊण सगरणाहो             | वसुनं     | १३१     |
| हिसानयणं ण वयदि<br>हिसा-विरई स <del>च्चं</del> |         | \$2 | होऊण चक्कबट्टी           | \$ "      | 278     |
| _                                              | भावसं०  | ¥   |                          | रे भावसंव | 1 8 \$4 |
| हीणादाण वियार                                  | रयण०    | 98  | होकण सुई चेइयगिहम्म      | वसुनं     | 308     |

.

## संस्कृतरलोकानुकर्माणका

| अ-क-च-स-य-ह-स- पयात्       | कुस्द०          | 2.299         | अगदः पावनः श्रीदो         | कुन्द          | 1.27         |
|----------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------|
| अकर्ता कर्म-नोकर्म         | प्रदनो०         | २.₹२          | अगम्य परमं स्थानं         | कुन्द०         | 11.34        |
| अकर्णदुर्बल: सूरः          | कुल्द ०         | २.७७          | मगाघ-बल-सम्पूर्णं         | <b>उमा</b> ०   | २०४          |
| अकस्माज्जातमित्युच्चैः     | लाटी॰           | ३.६६          | बगालितं जलं येन           | वतसा०          | ₹•           |
| अकर्मकठिनः पाणी            | कुन्द •         | 4.32          | अगृहीतं स्वभावोत्यं       | धर्मसं०        | १.३७         |
| अकालविद्युति भ्रष्ट        | कुन्द०          | 6.830         | अग्निज्वालोपमा नारी       | प्रच्नो॰       | 23.68        |
| अकाले पुष्पिता वृक्षाः     | कुन्द०          | 6.23          | अग्निः पीडधते याम्यां     | कुन्द०         | 6.30         |
| अकारपूर्वकं शून्य          | गुणभू०          | <b>३.१२</b> ५ | अग्निम् तैः कथं ध्मातो    | 12             | 00.55        |
| अकाले यदि चायाति           | प्रश्नो०        | 27.6          | अग्निबत्सर्वं भक्षित्वं   | धर्मोप०        | ¥2.8         |
| अकीत्यी क्लिश्यते चित्तं   | <b>घर्मसं</b> ० | <b>६.</b> १८८ | अग्निवेश्मज्ञु सर्वेषु    | <b>कुन्द</b> ० | ८.६३         |
| अकोर्त्या तप्यते चेतः      | सागार॰          | 7.64          | अग्निस्तृप्यति नो काष्ठैः | धर्मसं०        | 4,87         |
| अकुर्वन् बहुभिर्वे रं      | कुस्द ०         | 6.390         | अग्नेदिशि तु 'क' प्रश्ने  | कुन्द०         | 8.40         |
| अकुद्धः शास्त्रमर्मज्ञो    | कुन्द ०         | 808.          | अग्रभागे छसत्तारहारं      | श्रा॰ सा॰      | १.४६३        |
| अकृत्रिमेषु चैत्येषु       | सं॰ भाव॰        | ११९           | अग्रस्थिते यदा दूते       | कुन्द०         | ८.१६२        |
| अकृत्रिमो विचित्रात्मा     | यशस्ति०         | ६२४           | अग्रस्थितो वामगो वापि     | कुन्द०         | १.९५         |
| अकृत्वा नियमं रात्रिभोजनं  | श्रा॰ सा॰       |               | अग्रे प्रगच्छत्तश्चेको    | प्रक्ती०       | 88.45        |
| अक्रम-कथनेन यतः            | पुरुषा०         | १९            | अघप्रदायीनि विचिन्त्य     | अमित०          | 4.67         |
| <b>अक्षपासादिनिक्षिप्त</b> | काटी॰           | 833.3         | अघस्य बीजमूतानि           | प्रक्लो०       | २.५ <b>६</b> |
| <b>अक्ष</b> य्यकेवलालोक    | अमित ॰          | १५.७३         | अध्नन्मपि भवेत्पापी       | यशस्ति०        | ३२६          |
| अक्षरमात्रपदस्वर-हीनं      | लाटी॰           | ६.८९          | अक्कुनं नासिकावेधो        | श्रा० सा०      | ₹.२७८        |
| अक्षर-स्वर-सुसन्धिपदादि    | प्रश्नो॰ २      | 8888          | अक्रुनं मङ्कनं लक्कं      | उमा०           | ४१५          |
| अक्षरैनं विना शब्दाः       | पूज्यधा०        |               | अक्टूरं सुन्दरे बीजे      | कुन्द •        | 22.64        |
| अक्षाज्ज्ञानं रुचिमोंहा    | यशस्ति०         | २३०           | अङ्गेचङ्गमनिष्र्त         | श्रा॰ सा॰      | १.५१०        |
| अक्षयानां परिसंख्यानं      | रत्नक०          | 68            | अङ्गदेशाभिवत्तिन्यां      | श्रा० सा॰      | १.२३७        |
| अखण्ड-तन्दुले: शुभै:       | <b>उमा</b> ॰    | 184           | अङ्गदेशे जनाकीर्णे        | प्रक्नो॰       | 4.3          |
| विसल-कुजन-सेव्यां          | प्रक्लो०        | -             | अञ्जपूर्व-प्रकीर्णात्म    | गुणभू०         | 1.42         |
| अखिल-गुण-निधानं सर्वः      | प्रक्तो॰ २      | X. ? 19       | अङ्गपूर्व-प्रकीर्णानि     | प्रश्लो०       | ₹.\$         |
| अखिल-गुण-निधानं धर्म       | प्रश्नो॰ र      | ₹₹86          | अञ्जपूर्व-प्रकीणीं क्तं   | यशस्ति०        | 606          |
| अखिल-गुण-समुद्रं कृत्स्न   | प्रश्लो॰ २      |               | अङ्गप्रकटनं क्रीडां       | कुन्द •        | 4.846        |
| अखिल-गुण-समुद्रः पूजितो    | प्रश्लो॰        |               | अङ्गप्रक्षालनं कार्यं     | भव्यध०         | ६.३४६        |
| अखिल-दुरितमूलां दुर्गीत    | प्रश्लो॰ १      |               | अङ्गमर्दननीहार            | कुस्द०         | 3.40         |
| अखिलसुजनसेव्यं धर्मपीपूष   | प्रश्नो॰ २      | 4.890         | अङ्गरागं च ताम्बूलं       | कुस्द०         | 4.80x        |

### श्रावकाचार-संग्रह

| अङ्गसारं विशाल प्रोपासका         | प्रश्लो०                | १.२७               | अञ्चातफलमञ्जाताः                        | उमा.            | ३०५             |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| अङ्गसंवाहनं योग्य                | गुणभू०                  | <b>३.९२</b>        | अज्ञातभाजन <del>-कु</del> तक्रजलाद्रंपा | त्रं वसो॰       | 46              |
| अङ्गानां सप्तमाङ्गाद्            | महापु०                  |                    | वज्ञातागममज्ञातं                        | कुन्द०          | 3,36            |
| बङ्गानि चालयन् योऽपि             | प्रक्नो॰                | १८.१५९             | वज्ञातादिफलं दोषादोष                    | प्रश्नो॰        | १७,१०५          |
| अङ्गानि यानि सन्त्यत्र           | प्रक्नो०                | ४.३२               | अज्ञाते दुष्प्रवेशे च                   | कुन्द०          | ۶.८             |
| अ ङ्गाद ङ्गात्सम्भवसि            | महापु०                  | 899,08             | अज्ञानजं कुमिथ्यात्वं                   | प्रश्नो०        | ४.२४            |
| अङ्गार-भ्राष्ट्रकरण              | श्रा॰ सा॰               | ₹.२७१              | अजानतिमिरव्याप्ति                       | रत्नक०          | १८              |
| बङ्गार-भ्राष्ट्रकरणभयः           | उमा ०                   | 800                | अज्ञानतो यदेनो                          | अमित॰           | 4.87            |
| अङ्गीकृत्य विमानैवर्ष            | धर्मसं०                 | ६.१३७              | अज्ञानपूर्वकं वृत्तं                    | उमा •           | २६०             |
| अञ्जूष्ठमात्रं बिम्बं च          | <b>उमा</b> ०            | 888                | अज्ञानपूर्वक सम्यग्वृत्तं               | श्रा॰ सा॰       | ₹.२             |
| अज्ञुष्ठस्य तले यस्य             | कुन्द                   | 4.00               | अज्ञानात्परमानन्द <u>ो</u>              | कुन्द०          | १०.२३           |
| अञ्जूष्ठः पितृरेखान्तः           | कुन्द०                  | ५.७६               | अज्ञानी कर्म नोकर्म                     | लाटी॰           | ३.३३            |
| अञ्जूष्ठे मोक्षार्थी तर्जन्यां   | यशस्ति०                 | ५६९                | अञ्जनं भूषणं गानं                       | कुन्द०          | ५.१७३           |
| अङ्गे नि:शङ्कितास्थेऽपि          | प्रश्नो०                | 4.2                | असनं मुखसंस्कारं                        | प्रश्नो०        | १ <b>९.१</b> २  |
| अतिथीनियनो दुःस्थान्             | जुन्द <b>ः</b>          | 3.5                | अञ्जनाख्यः पुनश्चौरः                    | ,,              | ५.३ <b>५</b>    |
| अचेतनस्य न ज्ञानं                | अमित्र०                 | ¥,₹७               | अञ्जनो वीक्ष्य तं देवं                  | • •             | 4.83            |
| अचेतनाऽचिता जैनी                 | धर्मसं०                 | <b>६.३८</b>        | वसनासक्तो                               | "               | ५.५३            |
| अचेतृर्तियंग्देबोपसृष्टा         | सागार०                  | 6.804              | अ <b>क्र</b> लिद्वय-धान्यार्थ           | - 11            | १४.२१           |
| अचेलक्यं शिरोलोचो                | धर्मसं०                 | 4.768              | अञ्जलि पवमानस्य                         | अमित॰           | २.१८            |
| अच्छिम्नं फल-पूगादि              | व्रतसा०                 |                    | अटव्यां कुण्डलस्यैव                     |                 | १२.१९४          |
| अजडेनापि मर्तव्यं                | अतसार<br>कृन्द <b>०</b> | ८<br>१२.५          | अणिमादिगुणोपेतं                         | धर्मोप०         | ५१३             |
| अजस्तिलोत्तमाचित्तः              | यशस्ति <b>॰</b>         | (4.4<br><b>4</b> 7 | अणिमादिभिरष्टाभिः                       |                 | ३८. <b>१९</b> ३ |
|                                  | पुरु॰ शा॰               | 4.50               | अणुगुणशिक्षाद्यानि                      |                 | ٤.२             |
| अजितं जिनमानम्य                  | प्रश्ती -               | 7.40               | अणुत्वमल्पीकरणं                         |                 | 4.180           |
| अजितादिजिनाधीशैः                 | प्रश्नो॰                | ₹. <b>३</b> १      | अणुवत-गुणवतप्रियत                       |                 | <b>833</b>      |
|                                  |                         |                    | बणुवतं गुणं शिक्षा                      | भव्यध् ॰        | ४.२५२           |
| मजीर्णे पुनराहारो                | कुन्द०                  | ₹.२३               | अणुत्रतं प्रवक्ष्येऽहं                  | प्रक्नो०        | १५.२            |
| अजीवः पद्मधा ज्ञेयः              | प्रश्नो॰                | 7.78               | अणुत्रतादिसम्पन्नं                      | धर्मसं०         | 8.880           |
| अजीवप्रसवस्तोक<br>अजीवप्रसवस्तोक | कुन्द ॰                 | 4.888              |                                         | भा॰ सा॰         | १२२             |
| अजैयंष्टव्यमित्यम                | सागार॰                  | 6.68               | अणुव्रतानि पद्म स्युः                   | उमा॰            | ३३१             |
| <b>अजे</b> हींतव्यम्त्रेति       | <b>ध</b> सर्मे ०        | ७१५४               | अणुव्रतानि पश्चेति                      | धर्मोप०         | 8.46            |
| अज्ञात-तत्त्वचेतो                | यशस्ति०                 | ६७७                | अणुवतानि पद्मीव                         | प्रक्तो०        | 58              |
| अज्ञातकं फलमशोधित { वर्त         | ७० ५९<br>सर्वेऽ (जल्ल   | i) 200             | अणुव्रतानि पश्चेव                       | यशस्ति०         | २९९             |
|                                  |                         |                    | अणुक्रतानि पश्चेव                       | रत्नमा०         | 88              |
| <b>अज्ञातफलमद्याची</b>           | यशस्ति •                | 7 9 4 6            | अणुव्रतानि पद्मेव                       | धर्मोप०         | 8.8             |
| जसादापालमञ्चाचा                  | धर्मसं०                 | २.१५१              | अणुव्रतानि पश्चैव                       | व्रतसा <b>॰</b> | ₹\$             |

ς.

| वणुद्रतानि पद्म व       | संग्भाव०         | 9.8    | अतिभीनिंचनो दुःस्यान्         | कुन्द०          | 3.4           |
|-------------------------|------------------|--------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| अणुद्रतानि पद्मेव       | <b>ब</b> राङ्ग ॰ | १५.५   | अतिप्रसंगं निक्षेप्तुं        | धर्मसं •        | ४.३७          |
| अणुवतानि यो घत्ते       | पूज्यपा०         | ₹४     | असिप्रसंगमसितुं               | सागार०          | 8,30          |
| अणुद्रतानि पद्योच्यैः   | धर्मोप०          | २३३    | बतिप्रसङ्गहानाय               | यशस्ति०         | 308           |
| अणुन्नतानि व्याख्याय    | प्रवनी०          | १७.२   | वितप्रातश्च सन्ध्यायां        | कुल्द           | 3,78          |
| अण्डज-वुण्डज-रोमज       | व्रतो०           | 86     | बतिमिथ्यात्विनः पापाः         | धर्मसं०         | 9.09.0        |
| अततीत्यतिर्थिज्ञेयः     | धर्मसं •         | 8.00   | अतिवाहनं तथातिसग्रं हरू       | व धर्मोप•       | 8.44          |
| बतत्वमपि पश्यन्ति       | अमित् •          | ₹.₹    | अतिवाहनातिसंग्रह              | रत्नक०          | <b></b>       |
| अतः कारणतो भव्यैः       | व तो ॰           | 486    | अतिशोतोष्णदंशादि              | प्रवनो०         | 26.48         |
| अतः प्रचण्डपाखण्ड       | श्रा०सा०         | १.३८९  | वतिष्ठद् रममाणोऽयं            | धर्मसं •        | <b>६.११</b> २ |
| अतः सर्वात्मना सम्यक्   | लाटी॰            | 4.8    | अतिसङ्कीर्ण-विषमाः            | कुन्द ०         | 4.806         |
| अतः संसारिणो जीवा       | धर्मस॰           | १.१९   | अतिसन्धापनं मिथ्योप           | हरिवं ०         | 46.47         |
| अतस्त्याज्यं नरेरेतत्   | प्रश्नो०         | १७,१०० | अत्तिसूक्ष्मास्त्रसा यत्र     | धर्मसं०         | <b>\$.</b> २२ |
| अतः स्थानं रवेज्येष्ठा  | कुन्द •          | 648    | अतिसंक्षेपाद् द्विविघः        | पुरुषा०         | ११५           |
| अतस्त्वत्तः पर मर्त्यं  | श्रा॰सा॰         | १,६६२  | अतिह्रस्वातिदीर्घी च          | <b>कु</b> न्द ० | 4.882         |
| अतथ्यं मन्यते तथ्यं     | अमित्र०          | ₹.१०   | अतीचारा व्रते चास्मिन्        | धर्मसं॰         | ₹.६०          |
| अतद्गुणंषु भावेषु       | यशस्ति॰          | ७९३    | अतिस्तोकं परस्वं यो           | प्रश्नो॰        | 28.80         |
| असद्-गुणेषु             | उमा∘             | १७५    | अतिस्तोकेन नीरेण              | 11              | १२.१२१        |
| अत्तरिः स्वयमेव गृहं    | अमित ०           | ६.९५   | अतीचार <b>परित्यक्तं</b>      | ,,              | <b>१७.१</b> ४ |
| अतस्तद्-भावना कार्य     | धर्मसं०          | 9.883  | अतीचारविनिम् कां              | "               | १७.१३७        |
| अत्तरवे तत्त्वश्रद्धानं | लाटी॰            | 3.222  | अतीचारास्तु तत्रापि           | लाटी <b>॰</b>   | 1.288         |
| अतावकगुणं सर्व          | यशस्ति०          | ६५३    |                               | उमा•            | 8.833         |
| अतिकांक्षा हत्ता येन    | रत्नमा०          | ३७     | अतीताब्दशतं यत्स्यात् {       | कुन्द॰ आ॰       | 9.8 <b>9</b>  |
| अतिक्रम्य दिनं सर्वं    | श्रा॰ सा॰        | 3.3१२  | वतीताब्दशतं यत्स्यात्         | कुन्द०          | १.१३३         |
| अतिक्रम्य दिनं सवैं     | उमा ०            | ४२७    | वतीतास्तेऽप्यहो सर्वे         | प्रक्नो०        | 9.80          |
| अतिक्रमो न कर्लंग्यः    | प्रक्नो∘         | १८.९६  | अतीष्यीति प्रसङ् <u>को</u>    | कुन्द०          | 4.888         |
| अतिचारविनिर्युक्तं      |                  | १३.२८  | अतीर्ष्यात्तौं हि रोषः स्याद् | कुन्द०          | 4.886         |
| अतिचारविनिर्युं कं      | 92               | ११.९५  | अतुच्छैस्तस्य वात्सल्यैः      | श्रा॰ सा॰       | १.६९६         |
| अतिचाराः सम्यक्त्वे     | पुरुषा०          | १८१    | अतुच्छेस्तस्य वात्सल्यैः      | 19              | १.३५५         |
| अतिचारे व्रताधेषु       | रत्नमा०          | 40     | अतुलगुणनिधानं                 | प्रश्नो०        | 8.48          |
| अतितृष्णां विषत्ते यः   | प्रक्नो०         | 84.40  | अतृप्तिजनक सेवा               | ,,              | २३.११         |
| अतिथि: प्रोच्यते पात्रं | धर्मसं०          | 8.69   | अतो गत्वा वितन्वन्तु          | श्रा॰ सा॰       | १.७२७         |
| अतिथियंस्य भग्नाशो      | कुनद० (उत्तं)    | ३.१६   | अतो ज्ञानमयात्वात्ते          | धर्मसं०         | 699.0         |
| वतिथिसविभागस्य          | लाटी ॰           | 4.860  | <b>अतोऽतिबालविद्यादीन्</b>    | महापु॰          | ४०.२१२        |
| वतिथिसंविभागास्यं       | 12               | 4.289  | वतो निर्विचिकित्साङ्ग         | आ० सा०          | <b>१.३</b> ३२ |
| वितिथिसविभागोऽयं        | धर्मसं॰          | 8.830  | बतोऽन्येपि प्रजायन्ते         | <b>उमा</b> ॰    | ३२४           |

| वतीऽयुत्तरविग्देशे           | प्रचलो०    | 0.X3   | अत्रातीचारसंज्ञाः स्युः      | लाटो ॰     | 499            |
|------------------------------|------------|--------|------------------------------|------------|----------------|
| अतो मुमुक्षुणा हेया          | পুৰু হ্যাত |        | अत्राभिज्ञानमप्यस्ति <b></b> | लाटी॰      |                |
| बसो देव तमदाह                | _          | 27.200 | अत्रानुरागशब्देन             | सादो •     |                |
|                              | ० भावसं०   |        | वजापयीप्तशब्देन              | लाटो॰      | ¥.63           |
| बतोऽयमेव हिस्यः              | श्रा॰ सा॰  |        | अत्रापि देशशब्देन            | लाटो॰      | 8.177          |
| अलो लक्षणमेषां व             | पुरु॰ शा॰  |        | अत्रापि सन्त्यतीचाराः        | लादी॰      | 4.86           |
| वसो विमानमाश्ह्य             | श्रा॰ सं॰  |        | अत्राप्यऽऽशसूहो कविवद्       | लाटो॰      | 8. १ २६        |
| असो विवेकिभिभंव्यैः          | धर्मोप •   | 3.84   | अत्रामुत्र च नियतं           | यशस्ति०    | 400            |
| असो बज गृहीत्वा              | प्रक्नो॰   | 12.194 | अत्रावदयं त्रिकालेऽपि        | लाटी॰      | 8.6            |
| वतो हि धनदेवस्य              | **         | १३.५४  | अत्रासत्यपरित्याग            | लाटी॰      | 4.80           |
| अस्ति यः कृमिकुलाकुल पलं     | अमित०      | 4.80   | अत्रापि पूर्वबद्दानं         | महापु•     | ३८.९७          |
| अत्यानकं नचादेयं             | प्रश्नो०   | १७.११३ | अत्राभिप्रेतमेवेत <b>त्</b>  | लाटी॰      | <b>३.२९७</b>   |
| बत्यानकं प्रसादन्ति          | **         | १७.११२ | वत्रान्तरे मषुरायां          | प्रश्लो०   | १०.४१          |
| बन्यायाचरणात्सोऽपि           | +)         | १४.१६  | अत्रान्तरे श्रणु श्रीमन्     | धर्मसं०    | 248            |
| बत्यक्षेऽप्यागमात्पुंसि      | यशस्ति०    | 46     | अत्रेयीवचनं यावद्            | लाटी॰      | ४.२०५          |
| अत्यक्तात्मीयसद्-वर्ण        |            | २२ ६९  | अत्रैकाक्षादिजीवाः स्युः     | स्राटी•    | ४.६४           |
| अत्यकायां तु हिसादि          | लाटी॰      |        | अत्रैव नगरे पुत्री           |            | २ <b>१.१०२</b> |
| बत्यन्ततनुशोषेव              | श्रा॰ सा॰  | १.४२३  | अत्रैव भारते वर्षे           | प्रश्नो०   | १६.८९          |
| बत्यन्त-निशित्धारं           |            | ५९     | अत्रेवाऽऽयोभिघे खण्डे        | धर्मसं०    | ६,१०९          |
| अत्यन्तनःस्पृहो लोके         | _          | १४.५२  | अत्रोक्तं वधशब्देन           | लाटी०      | 8.265          |
| अत्यन्त-मिलनो देहः           | यशस्ति०    |        | अत्रोत्तरं कुद्दिप्टर्यः     | लाटी॰      |                |
| अत्यन्त-संग्रहं योऽपि        | प्रइनो॰    |        | अत्रोदुम्बरश <b>ब्द</b> स्तु | लाटी॰      | 90.9           |
| अत्य <b>र्थमर्थ</b> काङ्काया | यशस्ति०    | 885    | अत्रोहेशोऽपि न श्रयान्       | लाटी॰      | ₹.१२४          |
| अत्यल्पायतिरक्षजा            | 33         |        | वय किचद् गृहस्थोऽपि          | पुरु॰ शा॰  | ۶.۶۶           |
| अत्यादरः स्मृतिनित्यं        | धर्मोप०    |        | अथ कार्यः परित्यागः          | पुरु शा॰   | ६.१९           |
| अत्यालोकादनालोकाद्           | कुन्द०     |        | अथ कि बहुनोक्तेन             | लाटी॰      |                |
| अस्पाशक्त्याऽनवसरे           | कुन्द॰     |        | अथ कुम्भपुरे दुर्गे          | प्रश्नो०   | 9.30           |
| अत्यासन्नो हि यो भूत्वा      | _          | 22.289 | अथ क्विचिद् यथा हेतोः        | लाटी॰      | ३.२९३          |
| बत्युक्तिमन्यदोषो            | _          | 3.49   | अथ क्रियां च तामेव           | लाटी॰      | 8.838          |
| अत्र तात्पर्यमेवेसत्         | _          | 8.176  | अय च पाक्षिको यद्वा          | लाटी॰      | 3.886          |
| वत्र सात्पर्यमेवैतान्        | लाटो॰      | ₹.१६   | अय वेलिश्वलं ध्यानं          | सं॰ भावसं॰ | 156            |
| बत्र सुवर्णशब्देन            | लाटो॰      | 4.207  | अथ चौर्यव्यसनस्य             | लाटी॰      | 8.848          |
| वत्र सूत्रे चकारस्य          | साटी॰      | ४१३५   | वय जातिमदावेशात्             | महा पु॰    |                |
| बत्राणं क्षणिकेकाना          | स्राही •   |        | वय तत्पाठसंह्वा              | श्रा॰ सा॰  | १.५९९          |
| अत्राति विस्तरेणालं          | काटी॰      | 7.5    | अय तद्-त्रतमाहात्म्या        | श्रा॰ सा॰  | 8.448          |
| अत्राति विस्तरेणालं          | लाटी॰      | ३.१८७  | अय तेष्कम्पनाचार्यादयो       | प्रश्नो॰   | 8,34           |

### संस्कृतरलोकानुक्रमणिका

| अय ते कृतसन्यानः                      | महापु•    | <b>36.23</b>  | वय सामायिकादीनां              | धर्मसं०            | 4.8          |
|---------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| अथ घातुचतुष्काङ्गा                    | स्रादी॰   | 8.64          | अय सूरिरुपाध्यायः             | लाटी॰              | ३.२१६        |
| अथ नत्वाऽहेतोऽसूण                     | सागार०    | 9.8           | वय हिंसाकरं क्षेत्र           | प्रश्नो०           | 84.0         |
| अथ नन्दीश्वराष्टम्या                  | श्रा० सा० | 8.280         | अब सम्प्रवस्थामि              | महा॰ पु॰           | 39.68        |
| अय नन्दीश्वराष्टम्यां                 |           | १२.१४६        | वयातः सम्प्रवस्यामि           | महा० पु०           | 80.8         |
| वथ न प्राथंयेद् भिक्षां               | धर्मसं०   | 4.50          | वयातो निजपत्नीतो              | श्रा॰ सा॰          | १.६६४        |
| वय नागपुरे चकी                        | श्रा॰ सा॰ | १.५६१         | अथातोऽस्य प्रवक्ष्यामि        | महा० पु०           | 80.884       |
| अय नानुमति दद्याद्                    | पुरु॰ शा॰ | 4.48          | अधानन्तमती ब्रुते             | प्रश्नो०           | €.₹          |
| अथ नारी भवेद रण्डा                    | थर्मंसं॰  | ६,२७६         | अथानन्तमती शोक                | प्रक्लो्ट          | €.₹0         |
| अथ निर्लोभता शीचं                     | व्रतो०    | ३७४           | <b>अथा</b> ऽऽनम्य जिनं वीरं   | पुरु०शा०           | 4.8          |
| अथ निर्विचिकित्साख्यो                 | लाटी॰     | 3.99          | अथानम्यार्हतो वक्ये           | पुरु०शा॰           | 4.8          |
| अथ नि:शङ्कितत्वं प्राङ्               | पुरु॰ शा॰ | 3.46          | अथानिष्टार्थंसंयोग <u>ो</u>   | लाटी॰              | 4.94         |
| अथ निर्माश्चली बाह्यस्य               | पुरुः शाः | ११७           | अथान्ययोषिद्-व्यसनं           | लाटी॰              | ₹.₹७६        |
| अय प्रातवंहिभू भि                     | श्रा॰ सा• | 8.348         | अथापरदिने चर्या               | प्रश्लो॰           | 58.0         |
| अय प्राज्ये प्रभू राज्ये              | श्रा॰ सा॰ | १.३४७         | अथापि मिथिलास्यायां           | प्रदनो०            | ९.४३         |
| अथ मृषात्यागलक्षणं                    | लाटो०     | 4.8           | अयाऽऽपृच्छय निजां             | श्रा॰ सा॰          | 1.869        |
| अथवा कुर्कु र-कुकु र                  | वतो०      | ४५०           | अयाबबीद द्विजन्मभ्यो          | महापु॰             | <b>३९</b> .१ |
| अथवा चरमंदेह                          | प्रश्नो०  | <b>२२.३</b> ९ | अथामरावतीनाथो                 | श्रा॰ सा॰          | १.६४३        |
| अथवा-चेतनाचेतना                       | यशस्ति०   | 808           | अथायोष्यां समासाद्य           | श्रा॰ सा॰          | १.२६५        |
| अथवा तहशांशेन                         | बुन्द०    | ११४६          | <b>अथा</b> ऽऽरम्भपरित्यागो    | पुरु०शा०           | ६.४२         |
| अथवादः परित्यज्य                      | श्रा॰ सा॰ | 8.493         | अथासिद्धं स्वतन्त्रत्वं       | लाटी॰              | ₹.९१         |
| अथवा न विद्यते यस्य                   | धर्मसं •  | ¥.68          | अथासी फाल्गुने मासि           | <b>প্সা</b> ৹্না   | १,७१२        |
| अथ योग्यं समाह्य                      | धर्मसं०   | 4.80          | वयास्रवः कर्मसम्बन्धः         | <del>कुन्द</del> ० | 6.283        |
| अथ रम्ये दिने स्वरूप                  | श्रा० सा० | 8.436         | मथाऽस्त्येकः स सामान्यात्     | लाटी॰              | 3.848        |
| े अथ राज्ये लसत्कीर्ति                | श्रा॰ सा॰ | १.४०३         | अथाहारकृते द्रव्यं            | लाटी ॰             | ११८          |
| अथवा वीतरागाणां                       | धर्मसं०   | ४५३           | अथाह्य सुतं                   | सागार०             | ७.२४         |
| अथवा सिच्चदानन्दा                     | श्रा॰ सा० | 3.358         | <b>अथे</b> र्यापयसंशुद्धि     | सागार०             | ٤.११         |
| अथवा सातिपुष्येन                      | प्रश्नो०  | १६.२३         | अथैकदा गणाचीशः                | <b>धर्मसं</b> ०    | १.१          |
| अथवा सा द्रव्यपूजा                    | धर्मसं०   | €.९३          | अथैकदा घृतेजाते               | प्रक्तो॰           | १६.९६        |
| अथवा सिद्ध चक्रास्यं                  | सं० भाव०  | 48            | अथेकदातं ध्यानेन              | प्रश्नो०           | २१.१७५       |
| अथवा सूक्ष्मजन्तूनां                  | भव्यघ०    | 8.60          | अयेकदापुरे तत्र               | प्रश्नो०           | १ ,६६        |
| अथवा स्वरूपं निश्चत्य                 | प्रश्नो०  | 22.88         | अथैतिसम् महीमतुः              | श्रा॰ सा॰          | १.६६७        |
| अथ श्री जिनमानम्य                     | धर्मोप॰   | ₹.१           | अधोत्तरमथुरायां स             | श्रा॰ सा॰          | १.३५१        |
| वय श्रीमिष्जिनेन्द्रीकं               | धर्मोप०   | ₹.₹           | खयोत्याय श्रुतोम्भोधि         | श्रा॰ सा॰          | १.३५६        |
| अथ सन्ततिसातत्यभीरवो                  | पुरुशा०   | ६.२६          | अथोहिष्टार्ज <b>ह</b> तित्याग | पुरु० शा०          | €.७२         |
| अथ सामान्यरूपं तद्                    | काटां     | 8.848         | अदत्तपरिवृत्तस्य              | सं॰ भाव॰           | 68           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |           |               |                               |                    |              |

| अदत्तपरिहारेण                    | प्रक्तो०        | १४.४१       | अध कर्ष्वंगति जीव               | व्रतो०            | ५१७           |
|----------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| अदतं गृह्हता वितं                | पुरु शा०        | 8.28        | अधः क्रतं मया भोगि              | শ্বা॰ सा॰         | 8.२६          |
| अदत्तं यो न गृह्णाति             | प्रश्नो॰        | 35.88       | बधर्मकर्मनिमुंक्ति धर्म         | यशस्ति०           | 580           |
| बदत्तं यो न गृह्णाति             | प्रश्नो०        | 88.8        | अधर्मस्तु कूदेबानां             | लाटी•             | <b>३.१</b> २२ |
| अदत्तमन्त्रिणे राज्यं            | श्रा॰ सा॰       | 8.408       | नधर्माद् धर्ममास्याति           | मव्यव ०           | 9.44          |
| बद्भ्य उद्गीर्णे जलानां          | कुन्द०          | 3.77        | अधर्माणाचिरैराद्य               | कुन्द०            | 209,9         |
| अदत्तस्य परम्बरूप                | यशस्ति०         | ३४९         | अघस्तात्तस्य योगस्य             | श्रा॰ सा॰         | १.६२९         |
| अदत्तस्य यदादानं                 | लाटी०           | 4.33        | <b>अ</b> धस्तादूर्घ्वंवक्त्राणि | श्रा॰ सा॰         | १.२१०         |
| अदत्तस्य स्वयं ग्राहो            | हरिवं०          | 46.80       | अधस्ताच्छ्र <b>अभूषट्</b> के    | अमित०             | २.६           |
| अदीक्षार्हे कुले जाता            | महा॰ पु॰        | ४०.१७०      | अधिकाराः स्युश्चत्वारः          | सं॰ भाव॰          | 90            |
| अदीक्षापनयौ गृहावलम्बौ           | धर्मसं •        | ६.१६        | अधिकारे ह्यसत्यस्मिन्           |                   | ४०.२०३        |
| अदुर्जनत्वं विनयो                | यशस्ति०         | 80.5        | अधिष्ठान भवेनमूलं               | व्रतसा०           | 8             |
| अह <b>ष्टवि</b> ग्रहाच्छान्ता    | यशस्ति०         | છછ          | अधिष्ठानं भवेन्मूलं             | प्रश्नो०          | ११.४३         |
| <b>अह</b> ष्टमृष्टव्युत्सर्गादान | प्रक्नो०        | १९.६७       | बिष्ठानं भवेनमूलं               | पूज्य०            | ११            |
| अदेवे देवताबुद्धि                | यशस्ति०         | १४३         | बधिष्ठानं यथा शुद्धं            | धर्मोप०           | १.४६          |
| अदेवे देवताबुद्धि                | श्रा॰ सा॰       | 63          | अधीतविद्यं तद्विद्ये            | महापु०            | ₹09.3€        |
| अदेवे देवताबुद्धि                | उमा॰ श्रा॰      | Ę           | अधीत्य सर्वशास्त्राणि           | यशस्ति०           |               |
| अदेवे देवताबुद्धि                | धर्मोप०         | १.५४        | अधुना समुपात्तात्मकाय           | <b>धर्म</b> सं ०  |               |
| अदेवे देवबुद्धिः स्याद्          | लाटी॰           | 3.226       | अधुनैव कृतं घ्यान               | व्रतो०            | ४९८           |
| अदैन्यवैराग्य कृते               | <b>उमा</b> ०    | 40          | <b>अ</b> घोऽपूर्वानिवृत्यास्यं  | लाटी०             | २.१७          |
| अदेन्यवे राग्यपरीषहादि           | श्रा॰ सा॰       | 836.5       | अधोभागमधो लोकं                  | गुणभू०            | १५१,इ         |
| <b>अदैन्यासञ्ज्वेराग्य</b>       | यशस्ति०         | १३५         | अघोमध्योर्ध्वलोकानां            | 11                | २.९           |
| अब दिवा रजनीवा                   | रत्नक०          | 69          | अधामध्योर्घ्वलोकेशाः            | पुरु० शा०         | ३.२६          |
| अद्य यावन्मया वत्स               | धर्मसं०         | 4.88        | <b>अधोमध्योर्ध्वलोकेषु</b>      | यशस्ति॰           | 664           |
| भरा यावद् यथालिङ्गो              | लाटी॰           | <b>६.४९</b> | <b>ब</b> घोमघ्योर्घ्यं लोकेषु   | सागार०            | 6.90          |
| अद्य रात्रिदिवा वापि             | <b>घ</b> मंसं ० | 8.34        | अघोमघ्योर्घ्वलोकेष् <b>र</b>    | सागार०            | ८.७२          |
| अस क्वो वा परस्मिन् वा           | पूज्य०          | 9.6         | <b>अघौतमुखहस्ता</b> ङ्घि        | कुन्द०            | 3.38          |
| मद्याहं सफलो जातः                | धर्मसं०         | 8.90        | बध्यगीष्ट तथा बाल:              | श्रा॰ सा॰         | १.६५४         |
| अद्भिः शुद्धि निराकुर्वन्        | यशस्ति०         | ४३५         | <b>ब</b> घ्यिषवतमारो            | यशस्ति०           | ८२३           |
| <b>अद्रा</b> क्षमहम <b>खेव</b>   | श्रा॰ सा॰       | 8.863       | अध्यात्माग्नी                   | यशस्ति०           | CXS           |
| अद्रिमध्ये यथा मेरुः             | प्रश्नो॰        | २०.८२       | अध्यु वमशरणमेकत्व               | <b>ণুহ</b> ৹ হাা৹ | २०५           |
| अद्रि समुत्यितं हर्ष्ट           | भव्यध ॰         | 8.84        | अध्युवाणि समस्तानि              | पद्म ० पंच ०      | ४५            |
| <b>अद्रच</b> िषतटिनीदेश          | उमा॰            | 393         | बघुवाशरणं चैव                   | प्रा॰ पंच॰        | ४३            |
| अद्रोहः सर्वसत्त्वेषु            | यशस्ति०         | <b>९</b> ४७ | अनग्निप <b>म्य</b> मस्यद्वा     | प्रश्नो०          | २२.६८         |
| अद्वेतं तत्त्वं वदति कोऽपि       | <b>यशस्ति</b> ० | ५५३         | अनग्निप <b>न्य</b> माहारं       | प्रश्नो०          |               |

| बनङ्गानलसंलीढे                                       | यशस्ति०                   | ३९५                    | वनवेक्षाप्रतिलेख               | यशस्ति॰ ७२१                     | ጸ |
|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| बनन्तकायाः सर्वेऽपि                                  | सागार०                    | 4.80                   | अनवेक्षिताप्रमाजित             | पुरुषा० १९                      | 2 |
| अनन्तकालं समवाप्य नीचां                              | अमित ०                    | ६,३५                   | बनवेक्षिताप्रमाजितो            | घर्मसं० ४.७९                    | 9 |
| अनन्तगुणसन्दोहं                                      | प्रश्नो०                  | १९.२१                  | अनवेक्य मलोत्सर्गः             | हरिवं० ५८.६।                    | U |
| बनन्तगुणसन्निधी                                      | यशस्ति •                  | ५६२                    | <b>अनशनमवमोद</b> र्य           | पुरुषा॰ १९०                     | ሪ |
| अनन्तगुणसम्पूर्णान्                                  | प्रश्लो०                  | ₹.७८                   | <b>अनश्वरश्रीप्रतिबन्धकेषु</b> | अमित् १३.१००                    | 0 |
| अनन्तं च महावीयं                                     | प्रश्नो०                  | ₹.७५                   | अनस्वरीं यो विद्धाति           | ٠, ٩.٩٥                         | 4 |
| <b>अनन्तजन्मसन्तानदा</b> यिना                        | प्रश्नो०                  | ₹.७                    | <b>अनसूयाऽविषादादि</b>         | हरिवं॰ ५८७५                     | 4 |
|                                                      | ∫अमित्त∘                  | १५.५०                  | अनागारक्च सागारो               | धर्मसं १२                       | Ę |
| वनन्तदशंन-ज्ञान                                      | प्रश्नो॰                  | २०.९६                  | अनाच्छाद्य स्वशक्ति            | प्रश्नो० १०.७०                  | 9 |
| या गर्मक स्थापना स                                   |                           | 8.13                   | बनात्मनीनं परिहतु का           | रा अमिल॰ १३.९५                  | 0 |
| अनन्तपुः खसन्तान<br>अनन्तमहिमायुकां                  | **                        | ११८३                   | अनात्मनीना भवदुः सहेत          | वो ,, १४३०                      | 0 |
| अनन्तमहिमोपेतं                                       | "                         | २०.९३                  | अनात्माथँ विना रागे            |                                 | ć |
| अनन्तरेषद् <b>नाङ्गः</b>                             | ,,<br>अमित०               | ₹.४                    |                                |                                 |   |
| अनन्तशक्तिरात्मेति                                   | सागार॰                    | ۳٠٥<br>ن.ون            | अनात्मोचितसङ्कल्पाद्           | लाटी॰ ५८५                       |   |
| अनन्तं श्रीजिनं बन्दे                                | प्रश्नो॰                  | <b>१४.</b> १           | अनादरं यो वितनोति              | अमितः १.१९                      |   |
|                                                      | पुरु॰ शा॰                 | 4.04                   | अनादिकालं भ्रमतां              | श्रा॰ सा॰ ३.६८                  |   |
|                                                      | •                         | 80.84                  | अनादिकालं भ्रमता मय            |                                 |   |
| <b>अनन्तसुखशब्दश्</b> व<br><b>अनन्तानन्त</b> कालेऽपि | <i>म</i> हापु०<br>धर्मोप० | 4.84                   | अनादिकालाद् भ्रमतां            | उमा० २७०                        |   |
| अनन्तानन्तजीवा <b>रच</b>                             | भन्यध्                    | 7.84<br>7.8 <b>9</b> 0 | अनादिनिधना जोवा                | भव्यघ० २.१६३                    |   |
| अनन्तानन्तजावास्य<br>अनन्तानन्तजीवास्तु              | सम्बद्ध<br>लाटी ०         | 8.66                   | अनादिनिधनो ह्यात्मा            | ,, 7.840                        |   |
| अनन्तानन्तसंसारे<br>अनन्तानन्तसंसारे                 | भव्यघ०                    | 2.208<br>7.808         | अनादिपदपूर्वा <del>च्च</del>   | महापु० ४०.२१                    |   |
| अनन्तरयाश्च गद्धीयाः                                 | नव्यवण<br>पद्मच०          | ₹ <u>.</u> ₹७₹         | अनादिप्रभवा जीवा               | कुन्द० ५.२३५                    |   |
|                                                      |                           |                        | अनादिमिथ्याहगपि                | सागार० ८.४                      |   |
| अनन्यजन्यं सौजन्यं                                   | कुन्द०                    | \$. <b>&amp;</b>       | अनादिरात्माऽनिधनः              | अमित्र० १४.२६                   |   |
| अनन्यशरणो वस्तु                                      | प्रश्ती०                  | 9 <b>0</b> \$          | अनादिवामहग/प                   | धर्मसं॰ ७.१                     | ሄ |
| अनन्यशरणैरेभिः                                       |                           | ₹८.१४६                 |                                | ) श्रा॰ सा०  १.५१९              | 9 |
| अनम्यस्ताध्वनो जातु                                  | <b>धर्मसं</b> ०           | ७.१९                   | अनादिवासनालीन                  | \ आ॰ सा॰ १.५१९<br>\ ,, ,, १.६३६ |   |
| अनयेव दिशा चिन्त्यं                                  | यशस्ति०                   | ८५                     |                                |                                 |   |
| अनुष्यं यद्दुराराष्यं                                | प्रश्नो०                  | 20.89                  | बनादिश्रोत्रियायेति            | महापु० ४०.३१                    |   |
| अनर्थकारिणः कान्ताः                                  | अभित्त०                   | 6.88                   | अनाहतरच स्तब्धः                | प्रश्नो० १८.११०                 |   |
| अन <b>र्थदण्ड</b> निर्मोक्षा                         | यशस्ति •                  | ४२३                    | अनादेयगिरो गर्ह्याः            | अमित्त० १३.११                   |   |
| <b>अनर्थं दुर्ब</b> लं हिन्त                         | भव्यघ०                    | १.१३१                  | अनादी बम्भ्रमन् घोरे           | सागार० ६,३                      |   |
| अनवरतमहिंसाया                                        | पुरुषा॰                   | 79                     | अनादिनिधना नूनं                | स्राटी० १.६।                    |   |
| अनपेतस्य धर्मस्य                                     | अमित ॰                    | 88.80                  | अनाद्यविद्यादोषोत्थ            | सागार० १,३                      |   |
| अनल्पकुविकल्पस्य                                     | कुन्द०                    | ₹ø,-<br>⊃ e            | अनाद्यविद्यानुस्यूतां          | ۶.۶                             |   |
| बनल्पैः किमहो जल्पैः                                 | 11                        | 7.800                  | बनामिकस्य रेखायाः              | कुन्द० ५.४                      | Ų |
|                                                      |                           |                        |                                |                                 |   |

| <b>बनामिका</b> न्तपर्वस्या  | कुन्द०           | 4.68                  | अनुबद्धूं जगद्रन्धुं            | घर्मसं॰ ६.१८३     |
|-----------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|
| वनामिकां प्रयान्त्यां तु    | ,,               | 4.419                 | अनुभूतश्रुती हष्टी              | कुन्द० १.१६       |
| अनार्तः शान्तिमान् मृत्योः  | 37               | १२.३                  | अनुभूय दुःखकारण                 | व्रतो० ४५९        |
| अनायचिरिते कार्ये           | <b>ণুহ</b> ০ সা০ | 3.238                 | बनुभूय महाघोर                   | प्रह्नो० १२,२०६   |
| अनारम्भवधं बोज्झेद्         | धर्मसं 🏻         | २.१७१                 | अनुभूय महादुखं                  | ,, १५.१२६         |
| अनारमभवधं मुखेद्            | सागार०           | ३.२५                  | बनुभूय सूरःसीस्यं               | धर्मसं २,७७       |
| अनारतं भवत्पुष्पबर्षा       | पुरु॰ शा॰        | ५.६३                  | अनुमानं त्रिधा पूर्वं           | कुन्द० ८,२९५      |
| अनाश्वान्नियताहार           | -                | ३९.१९५                | अनुमतिरारम्भे वा                | रत्नकः १४६        |
| अनाहृतमविज्ञातं             | कुल्द            | 3.80                  | अनुमान्या समुद्देश्या           | यशस्ति० ८५८       |
| अनिगूहितवीर्यस्य            | यशस्ति०          | ८९०                   | अनुयाचेत नायूंषि                | ,, € <b>÷ €</b> , |
| अनिच्छन्ती ततस्तेन          | श्रा॰ सा॰        | 8.246                 | अनुयायिनि तस्यागा               | महापु॰ ३८.२८९     |
| अनिच्छन्नपि तत्पादर्वे      | प्रश्लो॰         | ८ १३                  | अनुयोगगुणस्थान                  | यशस्ति॰ ८८३       |
| अनित्यानि शरीराणि           |                  | ४३७                   | अनुराधार्भिजिज्ज्ये <b>ध्ठो</b> | कुन्द० ८.२८       |
| अनित्यासृतिसंसारेक          | धर्मसं०          | ७८७                   | अनुवादादरासूया                  | कुन्द० ८,३०९      |
| अनिपित्सुरिप ध्रुवं         | ञा॰ सा॰          | १.११९                 | अनुवीचिवचो भाष्य                | यशस्ति॰ ७८५       |
| अनिष्टानुपसेव्ये ये         | घर्मसं ०         | ४,२६                  | अनुष्ठितं च प्रच्छन्न           | प्रक्तो ः १३,३४   |
| अनिष्टार्थफलत्वात्          | लाटी०            | ₹,₹0                  | अनुसरतां पदमेतत्                | पुरुषा० १७        |
| अनिष्टेष्टप्रसंयोगे         | प्रक्नो०         | १८.५६                 | अनूत्वत्य प्रदेश त              | प्रदेनो० २१.११०   |
| अनिष्टं यद्भवेतस्यस्य       | <b>{</b>         | २.६५<br>७.१ <b>१८</b> | अनृतवचनयोगात्                   | ,, १३,१०७         |
|                             |                  |                       | अनृतं कलहः क्रोधो               | भव्यवः १.१११      |
| अनीतिई वेषस्य               | महापु॰           | 36.48                 | अनेकऋद्भिसम्पूर्णान्            | प्रक्लो० ३.१४५    |
| अनुकम्पा कृपा ज्ञेया        | लाटी॰            | 2,68                  | अनेकगुणसम्पूर्णः                | ,, ३.५०           |
| अनुकूलं समुत्पन्ने          | धमंस०            | ७.१६६                 | अनेकजन्तुसंकीर्णं               | उमा॰ २९१          |
| अनुक्तं मुनिना तस्या        | प्रश्नो०         | 9.960                 | अनेकजन्मजं पापं                 | धर्मस॰ ६४९        |
| अनुका नैव लभ्येत            | धर्मसं॰          | 7.46                  | अनेकजन्मसंबद्धः                 | अमितः १२.११८      |
| अनुगामि यदुत्पन्नं          | गुणभू०           | २,१९                  | अनेकजन्मसन्तते :                | यशस्ति ३५         |
| बनुत्यितेषु सम्प्रीत्या     |                  | 36766                 | अनेककोटिदेव <del>ै</del> रच     | प्रक्नो० २०.९२    |
| <b>अनुपदेशसवा</b> दि        |                  | ४५८                   | अनेकजन्माजितकर्म                | अमित्र० १०.४२     |
| अनुपमकेवलवपुषं              | यशस्ति०          | 423                   | अनेकजीवसाधारं                   | प्रश्नो० २०,१६९   |
| <b>अ</b> नुपायानिलोद्भान्तं | 19               | <b>\$\$0</b>          | अनेकत्रससम्पूर्ण                | 359               |
| बनुपासितवृद्धानां           | <b>कुन्द</b> ०   | 8.60                  | अनेकभेदयुक्तस्या                | ,, १७.२५          |
| अनुप्रेक्षा अनित्याद्या     | पुरु॰ शा॰        |                       | अनेकभेदसकी <b>ण</b>             | ,, १७.८६          |
| अनुप्रका इमाः सद्भिः        | पद्मा० पंचा०     |                       | <b>अनेकम्</b> हिमाय्का          | ,, ११.७९          |
| मनुप्रेक्षा तपोधर्मैः       | वसी०             |                       | वनकमकमङ्गाद                     | अमित्त० १५.५८     |
| बनुप्रे क्षादिका चिन्ता     | प्रवनी०          | २.६२                  | <b>अनेक्यो</b> निपाताले         | ,, 6.22           |
| अनुप्रेक्षाश्च षट्द्रव्य    | 21               | १९.१९                 | वनेकाकारतां बत्ते               | कुन्द० ११.२७      |

| <b>अनेका</b> तिशयापन्नं                        | प्रक्लो०                  | <b>३.५५</b>           | बन्तम् हूर्तंमध्येऽसूद                              | प्रक्लो                | २१.१८७                |
|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| बनेकान्समयं यस्य                               | था॰ सा॰<br>उमा॰ था॰       | ₹.६                   | बन्तम् हूर्तमात्रान्या                              | 'उमा ०                 |                       |
|                                                |                           | 8                     | अन्तम् हूर्तमात्रं तु                               | सं॰ भाव॰               | 44                    |
| अनेकान्तमताकाशे                                | श्रा॰ सा॰                 | १.१२                  | अन्तश्चित्तं न शुद्धं चेद्                          | कुन्द ०                | ११.२१                 |
| अनेकान्तात्मकं वस्तु                           | ्रश्ना॰ सा॰<br>उमा॰ श्रा॰ | <i>१.७५</i><br>રૂપ    | अन्तःशुद्धि बहिः शुद्धि                             | <b>यशस्ति</b> ॰        |                       |
|                                                |                           |                       | बन्तःसारशरीरेषु                                     | n                      |                       |
| अने कैर्मव्यसन्दोहैः                           | धर्मोप॰                   | <b>४,</b> २१९         | अन्तस्तत्त्वं विशुद्धात्मा                          | पद्यः पंचः             | €0                    |
| अनेन कि कृतं स्वामिन्                          | प्रश्नो० ः                |                       | <b>अन्तस्त्रत्त्विव</b> हीनस्य                      | यशस्ति०                | १५२                   |
| अनेन दत्तं विधिना                              | अमित <sup>्</sup>         | १०.४५<br>इ <b>५</b> ९ | अन्तातीतगु <b>णप्रदं</b>                            | प्रश्नो०               | २ <b>३,१४९</b>        |
| अनेन मिथ्यात्वपरिग्रहेण                        | व्रतो ॰                   |                       | अन्तातोत्तप्रदेशोऽपि                                | "                      | २,२ <b>६</b>          |
| अनेहमा या कलिलस्य                              | अमित्त०                   | 88.40                 | अन्ते संन्यासमादाय                                  | "                      | €,४0                  |
| अनेहसा या दुरितस्य                             | "                         | 2.54                  | अन्धकूपे वरं क्षिप्तं                               | 12                     | २०.१३९                |
| अनैहिकफलापेक्ष्य <b>ः</b>                      | पुरु॰ शा॰                 | 3.38                  | अन्धत्वं वामनत्वं च                                 | 27                     | २२.१०१                |
| अनौपम्यं सुखं नृषां                            | प्रश्नो०                  | 25.63                 | अन्धाः कृञ्जकवामना                                  | प्रश्नो०               | १२.१२५                |
| अन्तकाले जपेन्मन्त्रं                          | "                         | २२,३ <b>३</b>         | अन्धसा क्रियते यावान्                               | अमित्त०                | ११.२६                 |
| अन्तकेन यदि विग्रह्माज                         |                           | 588                   | अन्धो मदान्धैः प्रायेण                              | सागार०                 | ८.२३                  |
| अन्तःकर्माणि मन्त्राग्नि                       | पुरुः शाः                 | ५.५३                  | अन्नदानप्रसादेन                                     | अमित्र॰                | ११.२२                 |
| अन्तःक्रियाधिकरणं                              | रत्नक०                    | . १२३                 |                                                     | ∫ श्रा॰ सा <b>∘</b>    | ું.<br>ફે.હધ્         |
| अन्तरात्मा तु निर्भीकः                         | लाटी॰                     | 3.84                  | अन्नपानादिकं कर्म                                   | उमा॰ श्रा॰             | २७३                   |
| अन्तरानीय दद्याच्च                             | <b>पुरु</b> ० হ্যা ০      | 8.803                 | अन्नपानादि ताम्बूलं                                 | धर्मोप <b>ः</b>        | ४.१४३                 |
| अन्तरायाश्च सन्त्यत्र                          | लाटी॰                     | 8 0 <b>3</b> 8        | अन्नपाननि रोधस्तु                                   | हरि <b>वं</b> ०        | 40.48                 |
| अन्तराया हि पाल्यन्ते                          | भव्यध०                    | १.९५                  | अन्नपानिरोघास्यो                                    | लाटी॰                  | 8, 200                |
| अन्तराये त्रुटे ज्ञानं                         | <b>कुन्द</b> ०            | ११.९१                 | अन्नदानं द्विधा प्रोक्तं                            | पुज्य॰                 | . 88                  |
| अन्तरायो भवेन्नृणां                            | प्रश्नो॰                  | २४.६३                 | अन्नदानभवां सारां                                   | प्रश्नो०               | ,                     |
| अन्तरिता यथा द्वीप                             | लाटी॰                     | 3.6                   | अन्नदानसमं दानं                                     | उमा ॰                  | <b>२२</b> ८           |
| अन्तर्दुरन्तसञ्चारं                            | { यशस्ति०<br>{ श्रा॰सा०   | १६९<br>१.३४३          | <b>अन्नस्याहारदानस्य</b>                            | सं० भाव०               | १२७                   |
| अन्तर्बहिर्गते सङ्गे                           | यशस्ति०                   |                       | अन्न स्वाद्यं च लेह्यं च                            | धर्मसं •               |                       |
| अन्तर्बंहिमंलप्लोषा                            | ***                       | ८९१                   | अन्नं पानं खाद्यं                                   | रत्नक०                 |                       |
| अन्तरे करणे तत्र                               | <b>अ</b> मित ०            | 2,42                  | अन्नं पान तथा खाद्यं                                | धर्मोप॰                | ४.२३७                 |
| अन्तःपुरपुरानीक                                | कुन्द ०                   | 6.38                  | अन्नं पानं च खाद्यं च                               | {<br>प्रश्लो०          | 8.838                 |
|                                                | श्रा॰ सा॰                 | १.५७५                 |                                                     |                        | २२.७७                 |
| अन्तःपुरे नृपाकोऽपि<br>अन्तर्भावोऽस्ति तस्यापि |                           | १.१३९                 | अन्नं मद्गादि शुष्ठघारि                             | र लाटी॰                | १.१६                  |
|                                                | अभित <b>ः</b>             | 7.40                  | अन्नं सविषमाद्राय                                   | कुन्द०                 | ३.८५                  |
| अन्तर्मृहूर्तकः कालः                           |                           | 5.88                  | अन्न हालाहलाकोण                                     | कुन्द०                 |                       |
| अन्तर्मुहूर्तकालेन<br>-                        | र प्रश्नी ०               | 8,3                   | अन्नानि मिष्टान्यपि यत्र                            | श्रा॰ सा॰              |                       |
| अन्तर्मुहूर्ततो यत्र                           | ्रधा॰ सा॰<br>उमा॰ आ॰      | ₹.५६<br>२९.७          | अन्तेन गात्र नपनेन वक्त<br>अन्ते: पुष्टो मलेंदुष्टो | त्रं अमित्त०<br>सागार० | १.१६<br>८. <b>२</b> १ |
|                                                |                           |                       |                                                     |                        |                       |

| अन्यग्राम-गृहायातं                            | TT. FF                         |                            | _                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>अन्यजा</b> तेरस्यजातेः                     | पुरु शा० ४१७                   |                            | धर्मसं० ५.८२              |
| लन्यः कौपीनसंयुक्तः                           | कुन्द० ८.१                     |                            | प्रक्तो० १३.२०८           |
|                                               | सं० भाव० १०                    | 6 ///                      | ٠, ५.५७                   |
| अन्यत्सूक्मिक्रयं तुर्यं                      | अमित् १५.१५                    |                            | धर्मसं॰ ७.१५८             |
| अन्यत्राप्येवमित्यादि                         | लाटी॰ ६.९                      |                            | ,, 7.848                  |
| बन्यया जीवितव्यस्य                            | श्रा०सा० १,२१९                 | अन्येभ्यो नित्यमान्यानि    | पूज्य ०१०१                |
| अन्यया दोष एवं स्यात्                         | लाटी० १.२४                     | अन्ये ये बहब ख्याताः       |                           |
| अन्यथाऽन्यकृतां सृष्टि                        | महापु० ४०.१९१                  | अन्ये ये बहवो नष्टाः       | प्रश्नो० १५.१०७           |
| अन्यथा विमतिर्भूपो                            | "          ३८, <b>२</b> ७३     | अन्ये ये बहवो नष्टाः       | ,, १४.८५                  |
| अन्यया सर्वलोकेऽस्मिन्                        | लाटी० ५.३४                     | अन्ये ये बहवः प्राप्ताः    | " १२.५४                   |
| अन्यया सुष्टिवादेन                            | महायु॰ ४०.१८८                  |                            | ,, १६.८४                  |
| अन्ययैकेन जीवेन                               | अमित्त० २,२०                   |                            | "                         |
| बन्यदा क्षीणमालोक्य                           | श्रा०सा० १५६७                  | अन्ये ये बहवः सन्ति        | ,, 9.44                   |
| बन्यया नन्दनो ज्येष्टः                        | श्रा०सा० १६९०                  | अन्ये ये बहवः सन्ति        | ग, १०.६८                  |
| अन्यदा प्रस्फुरच्चिन्ता                       |                                | अन्ये ये बहुवो जाताः       | ,, १५.१३१                 |
| अन्यदा वर्धमानस्य                             | n 8.576                        | अन्येषामुपदेशं यो          | ,, १४,३०                  |
| अन्यद्रव्यप्रहादेव                            | ,, १५० <b>०</b><br>धर्मसं० ७५२ | अन्येषां नाधिकरित्वं       | सं० भाव० २६               |
| अन्यविवाहकरणं                                 |                                | अन्येषां योऽपि दातृणां     | प्रश्नो० २१.८             |
| अन्यविवाहाकरण                                 | प्रश्नी० १५.४४<br>रत्नक० ६०    | अन्यैः कृत्वापि प्रद्धेष   |                           |
| भन्यस्त्रीव्यसनत्याग                          | <b>घर्म</b> सं० २,१६७          | अन्यैरपि दशधा श्राद्धैः    | ,, १८.१३१<br>धर्मसं० ५.७९ |
| अन्यस्मिन् दिवसे चर्या                        | श्रा० सा० १,३९२                | अन्येश्च बहुवाग्जालैः      | महापु॰ ३९,२००             |
| अन्यस्मिन् दिवसे सोऽय                         |                                | अन्योन्यजानुस्कन्धान्त     | कुन्द० १.१२६              |
| अन्यस्मिन् वासरे जैनं                         | ,, १३७२                        | अन्योन्यतत्त्वान्तर्भावाद् |                           |
| अन्यान्मणिवतादींश्च                           | ,, 8.364                       | अन्योन्यस्येर्षया यत्र     |                           |
| अन्यान्यपि च दुष्कर्माणि                      | उमा॰ ३८९                       | अन्योन्यानुप्रवेशेन        | लाटी॰ १.१२०               |
| अन्यायकुसमाचारी                               | ,, YG ?                        | बन्योऽहं पुद्गलश्चान्यः    | यशस्ति० १११               |
| अन्यायद्रव्यनिष्यन्नः                         | कुन्द० ८.१०                    |                            | सागर० ८.५२                |
| अन्यायि-देव-पाखिष्ड                           | ,, 8.888                       | अपनवमर्धपनवं तु            | भव्यघ० ६,३६१ .            |
| अन्यायतोऽपि या लक्ष्मी                        | Fe).5                          | अपनवमधीपनवं वा             | प्रक्नो० २२७१             |
| अन्यूनमनतिरिक्त                               | प्रक्ती० २०.१२२                | अपथ्यमन्नमेतस्मै           | भा० सा० १,३९६             |
|                                               | रत्नक० ४२                      | अपथ्यसेवको रोगी            | कुन्द० ८,४१०              |
| अन्ये गुणा जिनेन्द्राणां<br>अन्ये च व्यवस्थान | प्रश्नो० ३.७६                  | अपध्यानं करोत्यन्यः        | प्रक्तो॰ १७,६०            |
| अन्ये च वहवःसन्ति<br>अन्ये चातिशयं हष्ट्रा    | ,, ७.५८                        | अपच्यानं जयः स्वस्य        | हरियं० ५८.३५              |
| अन्ये चाहुदिवा ब्रह्म                         | ,, १०.६६                       | अपनीय तदुन्छिष्टं          | प्रक्लो॰ ७.५१             |
| वन्येद्युदेक्षिणस्यां स                       | धमस॰ ५.२२                      | अपनीयातिदुर्गन्ध           | श्रा॰ सा॰ १.३९७           |
| अन्ये नारक-तियंक्त्व                          | आ॰ सा॰ १.३७८                   | अपमानादिकान् दोषान्        |                           |
| ना न पा रमन्त्रत्य <b>वस्य</b>                | धर्मस॰ ७.१०८                   | अपरत्वं बुद्धिमास्ये       | कुन्द॰ ११.१९              |
|                                               |                                | •                          | कुन्द॰ ८.२८४              |

## संस्कृतक्लोकानुक्रमणिका

| अपरस्मित् भवे जीवो                         | पूज्य ७३                           | अपि शान्त्यै न कर्तंत्र्यो { श्रा॰ सा॰<br>उमा॰ | 5 <b>59</b> .\$ |
|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| अपराण्यपि लक्ष्मणि                         | लाटी० २.२८                         | A -                                            | 2.44            |
| अपरित्यज्य तान् दोषान्<br>अपरीक्षितमालिन्य | प्रक्तो० १८.१५०<br>उमा० ३०६        | •                                              |                 |
|                                            |                                    | अपूज्यपूजा पूज्यानां कुन्द॰                    | 09.5            |
| अपरेद्युदिनारम्मे<br>अपरेऽपि यथाकामं       | महापु० ३८.२५४                      | अपूर्णदोहृदाहायुः कुन्द॰                       | 4.200           |
| _                                          | लाटी॰ ३.१२०                        | अपूर्वकरणं तस्मात् अमितः                       | 5.80            |
| अपमृत्युविनाशनं भव                         | महा० पु० ४०.२५<br>लाटी० ५.९०       | वपूर्वो ह्यनिवृत्तिश्च भव्यधः                  | 3.280           |
| अपवादस्तूपातानां                           | यशस्ति० ६७५                        | अपीरुषेयतो मुक अमित्र                          | 8.49            |
| वर्पावत्रः पवित्रो वा                      |                                    | अप्यस्ति देशस्तत्र हाटी॰                       | ३ २००           |
| अपयप्तिकजीवस्तु                            | स्राटी० ४.७९                       | अप्यस्ति भाषासमितिः ,,                         | 8.774           |
| अपहाय पयःपान                               | श्रा॰ सा॰ ३.३५९                    | अप्रत्यवेक्षितं तत्र ,,                        | 4,200           |
| अपात्रदानजं दोषं                           | प्रक्लो० २०.१३१                    | अप्रत्यक्षा तवाम्बा चेद् कुन्द॰                | ११.८०           |
| अपात्रदानता किञ्चिन्न                      | अमित्त० ११.९०                      | अप्रत्ययतमोरात्रि धर्मसं॰                      | ३ ७५            |
| अपात्रदान दोवेभ्यो                         | अमित्त० ११.९६                      | अप्रयत्तगुणाच्छ्रेणी ,,                        | ६,२८८           |
| अपात्रदानयोगेन                             | प्रश्नो० २०.१३८                    | अप्रमाणं महावीर्यं प्रश्नो०                    | 3.48            |
| अपात्रमाहुराचार्याः                        | धर्मसं० ४.११८                      | अप्रशस्तानि कर्माणि श्रा॰ सा॰                  | १,२९७           |
| अपात्रमिव यः पात्रं                        | अमित्त० ११९८                       | अप्रादुर्भावः खलु पुरुषा०                      | 88              |
| अपात्राय धनं दर्त<br>अपात्राय धनं दत्ते    | अमितः ११८९                         | अप्रादुर्भावः सलु श्रा॰ सा॰ (उक्तं)            | 3.848           |
| अपात्राय वन दत्त<br>अपात्राय प्रदत्ते यो   | ,, ११.९७                           | अप्रासुकेन सम्मिश्रं सं॰ भाव॰                  | <b>د</b> ٩      |
|                                            | प्रक्तो ० २०.१३६                   | अप्रेरितेन केनापि लाटी॰                        | 4.40            |
| अपात्रे विहितं दानं                        | सं भाव १६५                         | अप्सरोभिश्च रन्त्वा वराङ्ग०                    | १५.२२           |
| अपापोहता वृत्तिः<br>अपामार्गे च धीर्विद्या | महापु॰ ३८.४४                       | अप्सरोभिः समाकीण श्रा॰ सा॰                     | ₹. <b>६१</b>    |
|                                            | कुन्द० १.६५                        | अफला कुफला हेतुशून्या लाटी॰                    | 3.225           |
| अपायो हि सपत्नेभ्यो                        | महापु॰ ३८.२७६                      | अबद्धायुष्कपक्षे तु रत्नमाः                    | ११              |
| अपारसंसारसमुद्रतारकं                       | अमित् २.८३                         | अबुधस्य बोधनार्थं पुरुषा॰                      | Ę               |
| वपारापारसंसार                              | ∫उमा॰ १ <b>१</b><br>श्रा॰ मा॰ १.९२ | बबुद्धिपूर्विपक्षायां (आप्त॰) यशस्ति॰          | २१०             |
| अपास्तैकान्तवादीन्द्रा                     | यशस्ति० ४५४                        | अवान्याक्षतसंमिश्रं धर्मसं॰                    | ६,६६            |
| अपि चात्मानुभूतिश्व                        | स्राटी॰ २.४२.                      | अन्वी निज्जात्याशु सं० भा०                     | १५६             |
| अपि चैषां विशुद्ध                          | महापु० ३९.१४५                      | अब्रह्माज्जायते हिंसा प्रश्नो॰                 | २३,३७           |
| अपि छिन्ने वृते साधोः                      | साटी॰ ३.१६८                        | <b>अब्रह्मा</b> रम्भपरिप्रह सागार०             | ₹.₹             |
| अपि तत्र परोक्षत्वे                        | 7.900                              | अवद्वारम्भवाणिज्यादि पुरु० शा०                 | 4.9             |
| अपि तत्रापिनिन्दादि                        | ,, 8.883                           | अभक्तानां कदर्याणा यशस्ति०                     | ७५३             |
| अपि तीर्थादियात्रासु                       | लाटी॰ २.१६९                        | अमक्तानां सदर्पणां (श्रा॰ सा॰                  | 380             |
| अपिधानमावरणं                               | लाटो॰ ५.२२७                        | र उमा॰                                         | 8819            |
| अपि येन विना ज्ञानं                        | ,, २,५                             | अभक्यं मन्यते भक्ष्यं पुरु शाः                 | 8.6             |
| अपि रागं समृत्सुज्य                        | महापु॰ ३८.१७७                      | अभक्येविकषाकापैः कुन्द०                        | 9.8             |
| 4.4                                        | -4. A                              |                                                |                 |

| अभग्ने कीटसंयुक्तं         | प्रश्नो०                 | १७.१०८        | अभ्यस्यमानं बहुधा                 | अमिल०           | 84.888      |
|----------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>अभ</b> ङ्गानतिचाराभ्यां | यशस्ति०                  |               | अम <del>ुजनमनाचम्भो</del>         | यशस्ति०         | . 824       |
| अभयं प्राणसंरक्षा          | सं॰ भाव॰                 |               | अमनोज्ञे श्मशाने च                | कु≉द०           | 6.343       |
| अभय सर्व सत्वानामादी       | यशस्ति०                  |               | अमर-तरुणी नेत्रानन्दे             | ņ               | ५६१         |
| अभयाल्यं महादानं           | प्रश्नो०                 | -             | अमर-नरविभूति                      | अमित्           |             |
| अभयास्येन दानेन            | "                        | 20.198        | अमर गुणसुसेव्यं                   | प्रक्नो०        | 78.8        |
| अभयाम्नत्रीषधज्ञानभेदतः    | अभित∘                    | ९.८३          | <b>अमरासु</b> रनरपतिभि            | रत्नक०          | ३९          |
| अभयाहारभैषज्य              | पद्म० पञ्च०              | 33            | अमल-गुणनिधानं                     | प्रक्नी०        | १९.७५       |
| अभयाहारभेषज्यश्रुत         | यशस्ति०                  | ७३९           | अमलगुण निधानो                     | 15              | १३.५६       |
| अभयेन सम दान               | प्रश्नो०                 | २०.८३         | अमलगुणविभूषा                      | "               | 6,58        |
| अमन्यस्त्यक्तवस्त्रोऽपि    | श्रा॰ सा॰                | १३६६          | अमल-सुखनिघानं                     | 11              | १२.१३       |
| अभव्यो भव्यमात्रो वा       | लाटी॰                    | 8.84          | अमात्य <del>नन्द</del> नोऽन्योऽपि | धर्मसं ०        |             |
| अभावे दन्तकाष्ठस्य         | <b>कुन्द</b> ०           | 8.98          | अमितप्रभदेवे                      | प्रदनो०         |             |
| अभाषिष्ट तस्वे ज्येष्ठो    | প্সা॰ শা॰                | 8.597         | अमितप्रभनामा                      | n i             | 4.8         |
| अभिगम्बो नृभियोंग          | कुरद ०                   | ₹.७५          | अमिश्रं मिश्रमुत्सर्गि            | यशस्ति०         |             |
| अभिधेया नमस्कारपद          | ऑमत ॰                    | 24.89         | अभीषां पुण्यहेतूनां               | रत्नमा०         | 6,          |
|                            | पुरुषा ॰                 |               | अमुत्र दुर्गति यान्ति             | प्रश्नी०        | २३.३४       |
| बभिमानभयजुगुप्सा { श्रा    | <sup>°सा</sup> ँ (उक्तं) | 3.70          | अमुत्र सारं सम्यक्त               | ,,,             | ११.८०       |
| अभिमानस्य रक्षाणं          | यशस्ति                   | ० ८०२         | अमूढ्त्वगुणं लोके                 | H               | 63.0        |
| अभिमानावने गृद्धि          | सागार०                   | 8.34          | अमूर्ता निष्क्रया नित्याः         | अमित०           | 9.30        |
| अभिलवितकामधेनौ             | यशस्ति०                  | 400           | अमूर्तो निश्चयादङ्गी              | प्रक्तो०        | २.११        |
| अभिलाषेण पापं तु           | भव्यघ०                   | 8.839         | अमूर्तो निष्क्रयः प्रोक्तो        | 21              | 2.76        |
| अभूत् केकी मुगो मत्स्यो    | पुरु॰ शा॰                | ४६६           | अमूर्ती निष्क्रयोऽघमी             | 11              | ٦,२४        |
| अभूत्स यो यस्य न तेजसेः    |                          | 8             | अमृतकृतक्णिके ऽस्मिन्             | यशस्ति०         | ५१६         |
| अमेद एक एवात्मा            | धर्मसं •                 | ૭.१३૭         | अमृतस्बसने माद                    |                 | ३८.२१९      |
| अभ्याख्यानतिरस्कार         | अमित्र॰                  | १३ २९         | बमृतत्व हेतुभूत { श्र             | ा॰सा॰ पुरुषा॰   | ७०८<br>१५९  |
| अभ्याख्यानं करस्फोटं       | 21                       | १३.४१         |                                   |                 |             |
| अभ्यधाच्य ततः सोऽपि        | क्षा॰ सा॰                | 8.000         | अमृतास्या महादेवी                 |                 | १५.१२८      |
| अभ्यन्तरं दिगवधे           | रत्नक०                   | 4,550         | अमृतादपरं न स्यान्मिष्ट           | "               |             |
| अभ्यासर्वाजते ध्यानैः      | कुन्द ०                  | ११.३५         | अमेघ्यभक्षणं श्रेष्टं             | * 1             | १३.१४       |
| अभ्यासाद् रेचकादीनां       | कुन्द <i>ः</i>           | \$\$.xx       | अमेध्यसम्भव नाद्याद्              | <b>कु</b> न्द ० | ३ ३५        |
| अभ्यासी वाहने शास्त्र      | कुत्दः                   | 7 6           | अमोधवचनः कल्यः                    | 11              | 2.68        |
| <b>ब</b> म्युत्यानासनत्याग | अमित्त०                  | <b>१३</b> .३५ | अम्बुगालिसशेषं तत्र               | घर्मसं॰         | ₹.३५        |
| अभ्युत्तिष्ठेद गुरौ हच्टे  | जानतः<br><b>कु</b> न्द०  |               | बम्भश्व-दनत-दुलोद्गम              | यशस्ति०         | 450         |
| अभ्यचंयन्ति वे दीपैः       | प्रश्नो ॰                | 7.908         | बम्भोभूतत्त्वयोनिद्रा             | कुन्द०          | १ २४        |
| अभ्यस्यतो ध्यानभनस्यवृत्त  | े अमित                   | 84.93         | अम्लस्वादूष्णसुस्निग्ध            | "               | <b>६.२५</b> |
|                            |                          | 7 11 17       | अयंमर्थः पृथिव्यादिकाये           | लाटी॰           | 8.60        |

## संस्कृतक्लोकानुक्रमणिका

| अयमर्थी यथात्रादि              | लाटी॰                | <i>\$.</i> ७६ | अच्ये वरं गृहस्यत्वं         | प्रक्लो॰          | २४.८२         |
|--------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------|-------------------|---------------|
| अयमयौ यदीष्टार्थ               | ))                   | 4.98          | गर्जनीयं कलावद्भिः           | कुन्द०            | છ,ષ           |
| अयमेव विशेषोऽस्ति              | अमित ०               | ११.७२         | वर्जने च विलयेऽभिरक्षणं      | •                 | <b>३</b> .२५४ |
| अयं तडित्वानिव                 | ., प्रशः             | 9             | अर्थ एव ध्रुवं सर्व          | कुन्द ०           | 7.84          |
| अयं तेषां विकल्पो यः           | लाटी ॰               | ४.१३०         |                              | <b>দুহ</b> ৹ হাা৹ | 8.8           |
| अयं भावः क्वचिहै वाद           |                      | <b>३.२९</b> २ | अर्थवशादत्र सूत्रार्थे       | लाटी॰             | ₹.€           |
| वयं भावः स्वतः सिद्धं          | 91                   | ६४६           | अर्थः प्रयोजनं तस्याभावो     | <b>धर्मसं</b> ०   | 8.6           |
| अयं भावः स्वसम्बन्धि           |                      | 4.68          | अर्थ दुःखेन चायाति           | प्रकृतो०          | 24.36         |
| अयं भावो वतस्थाने              | ,9                   | ४.१६८         | अर्थात्कालादिसंल <b>ब्धी</b> | लाटी∘             | 8.80          |
| अयमात्मेव निष्कर्मा            | नुन्द <b>ः</b>       | ११.६३         | अर्थाच्छुद्धादयः सम्यग्      | 11                | २.६३          |
| <i>अयस्कान्तोपलाकु</i> ष्ट     | 5 '                  | १.६२          | अर्थान्जेनोपदेशोऽय           | "                 | 3.286         |
| अयमपीत्यमी वर्णाः              | "<br>अमित्           | 84.34         | अर्थात्तज्जीवद्रव्यस्य       | · "               | 8.808         |
| अयोग्यं नवनीतं च               | भव्यधः               | 8.808         | अर्थातन यथार्थत्व            | "                 | 8.28          |
| अयोग्यं हि यदा द्रव्यं         | ,,                   | ६३४०          | अर्थासदर्मणः पक्ष            |                   | 3.306         |
| अयोग्याय वचो जैनं              | ",<br>अमित्त०        | 6.24          | अर्थात्सञ्जायते चिन्ता       | प्रश्नो <b>०</b>  | १६.३९         |
| अयोग्यासंयमस्याङ्क             |                      | 8 48          | अर्थात्सामायिकः प्रोक्तः     | लाटी॰             | 4.847         |
| अयोनिसंभवं जन्म                | महापु ॰              |               | अर्थात्सर्वोऽभिलाषः          | ,,                | 2.68          |
| अयोनिसंभव दिव्यज्ञान           |                      | 39.96         | अर्थाद् गुरु स एवास्ति       | ,,,               | <b>३.१४</b> २ |
| अयोनिसम्भवास्ते <b>न</b>       |                      | ३९.११६        | अर्थाद ज्ञानिनो भीतिः        | ,,                | ३.३२          |
| अरण्ये वा गृहलोके              | न्नतो ०              | 28.22         | अर्थादन्यतमस्योच्नेः         | 11                | ३.३०२         |
| <b>अरतिकरं भातिकरं</b>         | पुरुषा०              | 96            | अर्थादाकस्मिक आन्ति          | 11                | 3.46          |
| अरतिकरं भीतिकरं                | श्रा॰सा॰ (उक्तं)     | 3.884         | अर्थादाद्यत्रिकं ज्ञानं      | ,,                | 2.46          |
| अरतीर्थंकरं वन्दे              | प्रश्नो॰             | 86.8          | अर्थादेव द्वयं सुक्तं        | ,,                | ₹.१ <b>१८</b> |
| अरहस्ये यथा लोके               | यशस्ति०              | ६२०           | अर्था नाम य एते              | पुरुषा०           | १०३           |
| अरिहनन रजोहनन                  | चारित्र सा०          | 8             | अर्थान्नातत्परोऽप्येव        | लाटी॰             | <b>३.१९९</b>  |
| अरिष्टाध्यायम् <b>ख्योक्तौ</b> |                      | 9.80          | अर्थाभासेऽपि तमोच्चैः        | #1                | 3.888         |
| अरोणां कर्मशत्रूणां            | प्रश्नो०             | 3.4           | अधित्वं भिवतसंपत्तिः         | यशस्ति०           | १९९           |
| बरूपं ध्यायति ध्यानं           | अमित्र०              | १५.५६         | वर्थो जिनेक्वरमुखादिह        |                   | २४.१३२        |
| अरुणा श्यामला वापि             |                      | ८,३४१         | अर्थो ज्ञानान्वितो वैभाषिके  | ग कुन्द०          | ८.२६३         |
| अरेखं बहुरेखं वा               | 3                    | 4.48          | अर्थों उपं सित सम्यकत्वे     | लाटी॰             | ३.२६५         |
| वकालोकेन विनामुञ्ज             | गनः पु <b>रुषा</b> ० | १३३           | अर्घ पद्यं तथ्यं श्रव्यं     | अमित्त ०          | ६.५६          |
| अर्केऽर्घास्तमिते यावद्        | <br>कुन्द <b>ः</b>   |               | अर्घमद्वं स्वलाभस्य          | प्रक्तो०          | १३.४६         |
| अर्चयन्ति जिनेन्द्रं ये        |                      | २०,१९७        | अर्धरात्री पुनरुचेषां        | 21                | १४.८०         |
| अर्च्यंद्भयस्त्रिवा पुरम       |                      |               | P Out                        | कुल्द ०           | १.६७          |
| अर्चयेच्चेत्यवेश्मस्थान        |                      | 4.200         | व्यवीग्हिष्टि भिरग्राह्यो    | प्रदनो            | ० १.१२०       |
| अच्येचिमालिनी प्रोक्त          |                      |               | 6 2 36                       | 72                | ३.८३          |
|                                |                      |               |                              |                   |               |

### वावकाचार-संप्रह

| बहुँ का रणसपर्या           | रत्नकः                        | ت د        | अव <b>वेबे</b> हिरणुपाप  | रत्नक०                    | 90                           |
|----------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                            | र्मोप॰ ( <del>उक्तं</del> ) ४ | .₹३        | अवन्तिविषये चण्डो        | <b>उमा</b> ०              | २८९                          |
| <b>अहें</b> ज्ञुततपोभृत्मु |                               | .48        | अवन्ती विषये चण्डो       | श्रा॰ सा॰                 | <b>3.</b> ¢°                 |
| <b>यहँन्तम</b> मितनीति     | यशस्ति •                      | 158        | अवन्ती विषये रम्ये       | प्रश्नो०                  | 9.3                          |
| अहँतो दक्षिणे भागे         | उमा ०                         | १२७        | अवबुध्य हिस्य-हिसक       | पुरुषा०                   | 80                           |
| अहंदेव-तदुक्ततस्य          | धर्मोप० १                     | 43         | अवमतरुगहनदहन             | यशस्ति •                  | ५१९                          |
| वहुँन् देवो भवेन्नो वा     | गुणभू० १                      | . B o      | अवर्गादि-हकारात्तं       | भव्यध ॰                   | ५,२९ <b>९</b>                |
| <b>अर्ह</b> न्ततनुर्मध्ये  | यशस्ति० ४                     | 383        | अवस्यमाण कर्त्तव्यं      | स्राटी ॰                  | ६.१४                         |
| अर्हन्नित जगत्यूज्यो       | लाटी॰ ३.१                     | 3 ?        | अवश्यं द्रविणादीनां      | लाटी॰                     | 4.68                         |
| अर्हन्यातृपदं तद्वत्       | महापु० ४०                     | 35.        | अवश्यं नाशिनोऽङ्गाय      | धर्मसं॰                   | છ.છ                          |
| अहंद्रूपे नमोऽस्तु         | यशस्ति० ७                     | 83.        | अवस्यं भाविकार्येऽपि     | लाटी॰ '                   | 8.868                        |
| महित्सद्वी समाराघ्यी       | धर्मसं  ७.३                   | 30         | अवश्यं भाविनी तत्र       | 11                        | ३,२८०                        |
| अलक्यः पञ्जभिस्तावद्       | कुन्द० ११                     | ५७         | अवस्यं मरणं प्राप्ते     | धर्मोप०                   |                              |
| अलक्यपूर्व कि तेन          | सागार० ८                      | .83        | अवसाने च मूढात्मा        | धर्ममं०                   | -                            |
| बलं कोलाहलेनालं            | लाटी॰ ४१                      | 30         | अवहारविशेषोऽत्र          | महापु ॰                   |                              |
| अलं वा बहुनोक्तेन          | 1, 8.8                        | 48         | अवाप्यते ते चक्रधरादि    | अमित् १                   |                              |
| अलं विकल्प सकल्पे          |                               | 69         | अवाप्य मानुष्यमिदं       | अमित्त॰ १                 | *                            |
| अलाभो मेऽच सज्जातः         |                               | <b>8</b> 5 | अविक्लंद्यं भवेदन्नं     | कुन्द ०                   | ३७०                          |
| अल्पद्रव्येः कुतस्त्यागः   | भव्यघ० १                      | 20         | अविचार्य सुखं दुःखं      | प्रदेनो॰ १                |                              |
| अल्पं जिनभवं दानं          | अमितः 🤨                       | 190        | अविचार्यं कुर्वन्ति      | श्रा॰ सा॰                 | •                            |
| अल्पफलबहुविधाता            | रत्नक०                        | 64         | अवितीर्णस्य ग्रहण्       | पुरुषा०                   |                              |
| अल्पवृत्तेन वक्रेण         | कुल्द० ५                      | 98         | अविघायापि हि हिंसा { श्र | ा सा <sub>र्व</sub> (उस्) | <b>۹</b> ۷                   |
| अल्पशोऽपि परद्रव्ये        | धर्मे सं ७.१                  | 98         | अविद्धमपि निर्दोष        | लाटो॰                     | 177                          |
| अल्पसंक्लेशतः सौख्यं       | श्रा० सा० ३                   | .३६        | अविरुद्धा अपि भोगा       | पुरु <b>षा</b> ॰          | •                            |
| <b>अ</b> ल्पात्वलेशात्सुखं | यगस्ति ।                      | ६७         | अविश्वस्ताः प्रपन्नाद्या | भव्यध                     |                              |
| अल्पायुर्बलहीनो वा         | कुन्द० ५                      | 90         | अविश्वासतमोनक्तं         | सागार०                    |                              |
| अल्पा रम्भग्रन्थसन्दर्भ    | अमितः ३                       | 88         | अविहितमनाः मद्योत्सङ्गं  | अमित्र॰                   | ॰. <b>५५</b><br>२ <b>९</b> ० |
| अल्पेरपि समर्थैः           |                               | 194        | अवीक्ष्यग्रहणंवस्तु      | -                         | 8.888                        |
| अवकाशप्रदो झेयो            | प्रश्लो॰ 🗉                    | રૂથ        | अवृत्ताभूरदिग्मूढ्ढा     |                           | ॰.२०२<br>१.१५३               |
| अवद्यकः स्थिरप्राज्ञः      | कुन्द ० ः                     | 60         | अव्यक्तनरयोनित्यं        | ~                         | ર. ૧૧<br>૨ <b>૫</b>          |
| अवतारिकयाऽस्यान्या         | महापु॰ ३८.३                   | १४         | अव्याबाधपदं चान्य        |                           |                              |
| <b>अव</b> तारिक्रयाऽस्येषा | महापु॰ ३९                     |            | अव्रतमनियमकरणं           | महापु०<br>त्रतो०          | ४०.१४<br>५०८                 |
| अवतारो वृत्तलाभः           | महा पु॰ ३८                    |            | अव्रता अपि सम्यक्तवे     | पुज्यपा०                  | १३                           |
| <b>अव</b> द्यशतसङ्खला      | श्रा॰ सा॰ ३                   | १६         | अवतित्वं प्रमादित्वं     | यशस्ति०                   | ११७                          |
| ववधार्या विशेषोक्तिः       | कुन्द० ८.३                    |            | बद्रतेः क्रोचमिष्यात्वैः |                           | २.१८६                        |
| <b>अवकाग्रसमस्थी</b> ल्यं  | कुन्द० १.                     | ξo         | <b>अशक्तस्यापराधेन</b>   | यशस्ति०                   | १८२                          |
|                            | •                             |            | ·                        | •                         |                              |

| अशक्यधारणं चेदं                    | महा पु॰ १६०                      | <b>अष्टम्यामु</b> पवासं                 | { प्रश्तो॰<br>{ | <b>१</b> ९,३४                   |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| अशनं क्रमेण हेयं                   | यशस्ति॰ ८६८                      | 19                                      | t 11            | ₹₹,₹                            |
| अशनं पेयं स्वाद्धं                 | अभित्त० ६,९६                     |                                         | , 11            | 25, 68                          |
| अशर <b>ण</b> मशुभमनित्यं           | रत्नक० १०४                       |                                         | व्रतसा॰         | १५                              |
| अशुचिस्थानजं घोरं                  | प्रक्तो० २३,१२                   | अष्टम्यां च चतुर्देश्या                 | धर्मोप॰         | 8.83                            |
| अभुद्धनिश्चयेनैते                  | धर्मसं॰ ७.११२                    |                                         | धर्मसं॰         | ४.१३ <b>३</b><br>४.२३५<br>६.१६८ |
| अशुभः प्राक् शुभःपश्चात्           | कून्द० १,२२                      |                                         | <b>अस्तर</b>    | 4.110                           |
| अशु मसकलखानि                       | प्रदेनो॰ २२.७६                   | अष्टम्यां सिद्धभक्त्यामाः               | रत्नमा०         | ४६                              |
| अशुभसकलपूर्णी                      | ,, १४.८६                         | अष्टम्यादिदिने सारे                     | प्रश्नो०        | १९,४१                           |
|                                    |                                  | अष्टाङ्गदर्शनं सम्यग्                   | वती०            | ३३५                             |
| अशुभसकलपूर्णी दुर्गति              | <b>१२,</b> २०९<br><b>१</b> ५,१३८ | अष्टाङ्क परिपूर्ण हि भज                 | प्रश्नो०        | ૪.५९                            |
| अशुभं सर्वसङ्खल्यं                 | ,, १९.१४                         | अष्टा इसयुतं येऽत्र                     | 11              | 8.38                            |
| अशोकवृक्षध्वनि                     | भव्यघ० १.५१                      | अष्टाङ्गसंयुतं सारं                     | 11              | 8.40                            |
| अशोकाल्यो महावृक्षः                | प्रश्नो॰ ३,७१                    | वष्टाङ्कै शोभते तच्च                    | धर्मोप०         | 2.5                             |
| अशीचां होनवणां च                   | कुन्द० ५ १३०                     | अष्टादशमहादोषैः                         | प्रश्नो०        | 3.34                            |
| अश्ननत्येव शठा रात्री              | प्रश्नो॰ २२.९६                   | आत्मनइच गुरोइचैव                        | कुन्द०          | 6.880                           |
| अश्नात्येव सचित्तं यस्तस्य         | ,, 22.08                         | अष्टादशसमुद्रायुर्म <del>ुक्त</del> ्वा | प्रश्नो०        | ६.४१                            |
| अश्मपोताधिरूढो ना                  | ,, २०१३५                         | अष्टादर्शकभागेऽस्मिन <u>्</u>           | लाटी॰           | 8.60                            |
| अश्मा हेम जलं मुका                 | यशस्ति॰ ८२                       | अष्टाबनिष्टदुस्तर                       | पुरुषा०         | ७४                              |
| अश्वत्योम्बरप्लक्ष                 | " २८१                            | अष्टाविशतिकान् मूल                      | धर्मसं॰         | ६,२८०                           |
| अश्वत्योदुम्बरवटप्लक्षाः           | कुन्द० १.१११                     | अष्टाविशतिसंख्यानां                     | अमित॰           | ८.६६                            |
| अश्ववृषभगोसर्व                     | प्रक्तो॰ १६,९९                   | अष्टाशीतिरच सद्वर्णाः                   | प्रश्नो०        | १.३०                            |
| अश्वाद्यारोहणं मार्गे              | लाटी॰ ४,२२४                      | अष्टैतान् गृहिणां मूल                   | सागार०          | २.३                             |
| आजन्म गुरुदेवानां                  | कुन्द० १११८                      | अष्टोत्तरशता पाद                        | प्रश्नो०        | 4.26                            |
| अष्टकर्मविनिर्मुक्तं               | धर्मस॰ ६,६७                      | अध्टोत्तरशतैः पृष्पैः                   | सं०भाव०         | ५३                              |
| अष्टकर्मविनिमुक्तान्               | प्रश्नोतः १४                     | अष्टोत्तरशतोच्छ्वास                     | र्आमत०          | 6.46                            |
| अष्टगुणपुष्टितुष्टा                | रत्नकः ३७                        | अष्टोत्तरसहस्राद्वा                     | . महापु०        | ३८.८९                           |
| <b>आज्ञा-</b> लाभादयः सर्वे        | कुन्द० २,९८                      | अष्टी दोषा भवन्येते                     | गुणभू०          | १. <b>२९</b>                    |
| अष्टभेदान्वितां पूजां              | प्रक्ती० -१,१५५                  | अष्टौ नि:शङ्किता दोषा                   | ह <b>रिवं</b> ० | 46.86                           |
| आतपत्र करे यस्य                    | कुन्द० ५६७                       | अष्टी मद्यपलक्षीद्र                     | पुरु॰शा॰        | ४,३                             |
| बष्टमी चाष्टकमंघ्नी                | पुल्यपा॰ ८४                      | अष्टी मदास्त्रयो मूढाः                  |                 | १,२२                            |
| अष्टमी दिवसे सारे                  | प्रश्नो॰ १९३५                    | अष्टौ मूलगुणान्                         |                 | ३ ३७                            |
| अष्टमी प्रतिमा साऽथ                | लाटी॰ ६,३१                       | अष्टो मूलगुणोपेतान्                     | धर्मसं॰         | २,१५६                           |
| अष्टमी प्रतिमां पूर्व              |                                  | अष्टी मूलगुणानेव                        | प्रश्नो॰        | १२.२८                           |
| जन्दना माधना पूज<br>अस्यक्रमामीतको | प्रदर्गा० २३,१२१                 | यस्य नूष्युपापय                         | धर्मोप॰         | 1.79                            |
| <b>महमू</b> लगुणोपतो               | <b>ला</b> टी॰ १.६                | अष्टो शक्कादयो दोषाः                    |                 |                                 |
| आत्मद्रव्ये समीपस्ये               | कुन्द० ११,६०                     | असका गामिषं त्यकु                       | प्रइनो०         | <b>१</b> २, <b>१</b> ६          |

| 34                                |                               | श्रीवकाचार                   | र-संब्रह                  |                   |                  |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| असच्छूद्रास्तथा हेघा              | धर्मसं                        | ६,२३४                        | वसूयकत्वं शठता            | यशस्ति ०          | ८७५              |
| बसझन्म सतो नाशं                   | लाटी॰                         | ३६०                          | असंख्यं भुवनाकाशे         | अमित् ॰           | 3.38             |
| बसत्यमपि तत्सत्यं                 | पुरु० शा०                     | 8,00                         | <b>असंस्यम</b> हिमायुक्तं | प्रश्नो०          | १९.२२            |
| मसत्यं वय वासोऽन्धो               | सागार०                        |                              | असंज्ञी स्थावरा पञ्च      | धर्म सं॰          | 8.6,2            |
| असत्यं सत्यतां याति               | लाटी॰                         |                              | असंल्लिखतः कषायान्        |                   | 9.38             |
| असस्यमसत्यगं                      | यशस्ति०                       | ३६६                          | अस् <b>रमांससुरासा</b> ई  | गुण <b>भ</b> ०    | ३.३०             |
| असत्यमहितं ग्राम्यं               | पुरु०शा०                      |                              | वस्ति कन्दर्पवलापि        | काटी <b>॰</b>     | 4.888            |
| वसत्यवचनाल्लोको                   | प्रश्तो०                      | -                            | olitti mattami            |                   |                  |
| असस्यवादिताः कविचन्न              | पुरु०शा०                      | 8.08                         | अस्ति कश्चिद् विशेषोऽत्र  | ) & 0:            | ० १.४१<br>२४.१६७ |
| <b>आत्मवित्तानुसारेण</b>          | कुन् <b>द</b> •               |                              | अस्ति चात्मपरिच्छेद       | "                 | ₹.₹₹             |
| <b>असद्विद्या</b> विनोदेन         | प्रश्नो०                      | १,४८                         | अस्ति चादाननिक्षेप        | "                 | 8.843            |
| असद्वेदनीयाभावाद्                 | ,,                            | ३.२९                         | अस्ति चामूढद्दिष्टः सा    | ,,                | 3,880            |
| असत्यसदृश पापं                    | ,,                            | १३,२५                        | <b>अस्ति चालोकितं पान</b> | लाटी॰             | 8.740            |
| असत्यस्मिन् गुणेऽन्यस्मात्        | महापु०                        | ४०,२११                       | अस्ति तत्र कुलाचारः       |                   | १.४५             |
| असत्यस्मिन्न मान्यत्व             | ,,                            | 80,204                       |                           | 31<br>077 - 777 - |                  |
| बसत्यस्य निधानं यत्               | गुणभू०                        |                              | अस्ति तत्र मरुद्रङ्ग      | श्रा॰ सा॰         | १.२२             |
| असत्यादिसमुद्रं च                 | प्रक्तो०                      | २३.११२                       | अस्ति तत्रापि सम्यक्त्व   | लादी॰             | ३११              |
| बसत्याधिष्ठतं विलष्टं             | अस्पार<br>श्रा॰ मार्०<br>उमा० | ३.१७२                        | अस्ति तस्यापि जन्मार्धं   | 71                | <b>६ २</b> २     |
|                                   |                               | ₹ <b>४९</b>                  | अस्ति दोषविशेषोऽत्र       | "                 | १.१८७            |
| असदपि हि वस्तुरूपं <b>रे</b> श्रा | पुरुषा•<br>•सा• (उक्तं        | <b>ξ9</b>                    | अस्ति नूनं कुदृष्टेः सा   | 11                | 3,40             |
| असदिति हिंसाकरं                   | ाउँ (उन्स<br>नाटी ०           | 4.3<br>4.575                 | अस्ति पुष्यं च पाप च      | 21                | 7.96             |
| असदुद्भावनमार् <u>च</u>           | _                             | 1. 4<br><b>E.</b> 8 <b>e</b> | अस्ति पुद्गलनिक्षेप       | "                 | 4.833            |
| नसपुद्भाषानाच<br>असद्वदनवल्लोके   | प्रश्नो०                      |                              | अस्ति पुरुषिवचातमा        | पुरुषा०           | ९                |
| असमग्रं भावयत्तो                  | पुरुषा०                       | २ <b>१</b> १                 | अस्ति यस्येतदज्ञानं       | लाटी॰             | <b>२.९</b> २     |
| नसमर्था ये कर्तुं                 |                               | १०६                          | अस्ति वा द्वादशाङ्गादि    | 21                | 8.34             |
| आपद्युक्तो हि नालोकेत्            | ,,<br>कुन्द०                  | 7.808                        | मस्ति श्रद्धानमेकेषां     | "                 | <b>३.११९</b>     |
| असमीक्षितकारित्वं                 | अमित•                         | ६१०                          | अस्ति सदृशंनज्ञान         | 11                | ५.१६०            |
| असमीक्ष्याधिकरणं                  | लाटी॰                         | 4.988                        | अस्ति सद्दर्शनं तेषु      | ,,                | 4.888            |
| आदाय दक्षिणां दंष्ट्रां           | कुल्द०                        | १.७१                         | अस्ति सद्दर्शनस्यासी      | "                 | २.१०७            |
| असर्वज्ञेषु देवेषु                | पुरु० शा०                     | 3.66                         | अस्ति सम्यग्गहिस्वस्य     |                   | 8.843            |
| असिघेनुविषहुताशन                  | ,,                            | 888                          | अस्ति सिद्धं परायत्तं     | **                | 3.78             |
| असिमञ्यादिषट्कर्म                 | धर्मसं०                       | 4.786                        | बस्ति सूत्रोदितं शुद्धं   | 31                |                  |
| प्रसिर्मेषि : कृषिस्तियंक्        |                               | <b>Ę. 84</b> %               | अस्ति स्तेयपरित्यागो      | 22                | 4.224            |
| असुरकुमा रोच्चत्वं                | "<br><b>भ</b> ठ्य <b>घ</b> ०  | ३.२३९                        | अस्ति स्मृत्यनुपस्थानं    | 17                | 4.38<br>6.000    |
| असुराणां सागरेक                   |                               | 3.580                        | अस्ति हेतुवशादेष          | 21                | 4.8 <b>9</b> 3   |
| .9                                | 31                            | // .                         | नात्य ह्युनसावय           | 22                | ६.२६             |

| अस्तु यद्वा न शैथिल्यं        | लाटी॰           | ३.२०४         | अस्योतरे गुणाः सन्ति      | धर्म सं० ७.१६९  |
|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| बस्तु सूत्रानुसारेण           |                 | 8.38          | अस्यामेवावसिंपण्यां       | धर्म सं॰ ६.२४०  |
| अस्त्यत्र केवलं ज्ञानं        | "               | ₹.<br>8.82€   | अस्यायम भगवदर्थो          | यशस्ति० २२०     |
| अस्त्यत्र पञ्चधा पूजा         | 11              | 4.803         | अस्यार्थो मृनिसाक्षेपः    | लाटी॰ ४.२०६     |
| अस्त्यत्र वंशपुरपाटसंज्ञा     | "<br>गुणभू०     | 3.843         | अस्याः संसर्गवेलायां      | लाटी॰ १.२०२     |
| अस्त्यत्रापि समाधानं          | जुनमूर<br>लाटी० | <b>६.१</b> २  | अहमेको न मे किचत्         | यशस्ति॰ ३८.१८४  |
| अस्त्यवस्थाविशेषोऽत्र         |                 | 3.888         | अहमेको न मे कश्चिदस्ति    | यशस्ति॰ १४७     |
| <b>अस्त्यहे</b> तुहष्टान्ते : | 11<br>27        | ₹.११२         | अहब्द्वार-निपातेन         | प्रक्तो ३.३०    |
| बस्त्यात्मा जीवसंज्ञो यः      |                 | २.९६          | अहङ्कारं हि यः कुर्याद्   | प्रश्नो॰ ११.२७  |
| अस्त्यात्मानन्त               | भ.<br>धर्मसं॰   | 4.79          | अहङ्कारस्कारी भव          | पद्मनं प्र॰ २   |
| अस्त्यात्माऽनादितो बद्धः      | लाटी•           | 7.90          | _                         |                 |
| अस्त्यात्मनो गुणः             | लाटी॰           | 7.37          | अहङ्कारस्फारी भव-दिमत     | श्रा॰सा॰प्र॰ २  |
| अस्त्याक्तेकशरीरार्थ          | लाटी॰           | 6.88          | वहं दुःसी सुसी चाहं       | अमित० ४.११      |
| अस्त्युत्तरगुणनाम्ना          | लाटी॰           | €.७५          | अह पवनवेगाल्या            | श्रा॰ सा॰ १.६६१ |
| अस्त्युपलक्षणं यत्तत्         | लाटी•           | 7.888         | अहं भेकचरो देव            | धर्म सं० ६.१३२  |
| अस्त्युपशमसम्यक्तवं           | लाटी०           | २.३५          | अहनिशमियं वेला            | कुन्द० ८.१९७    |
| अस्त्येव पर्ययादेशाद्         | लाटी॰           | 7.99          | अह युर्मीतमाहात्म्याद्    | कुन्द॰ ८.४८     |
| अस्त्येव नियमो जीवो           | कुन्द०          | ८.३२८         | अह राज्यघुरं धतु          | धर्मसं० २.१०२   |
| अस्त्वेतल्लक्षण नून           | लाटी॰           | 2.44          | अह वत सुखी दुःखी          | कुन्द० ११.५     |
| अस्त्रघारणवद् बाह्ये          | यशस्ति०         | 688           | अहिच्छत्राभिषे गत्वा      | श्रा॰ सा॰ १.६१८ |
| अस्थाने बद्धकक्षाणा           | यशस्ति०         | ₹99           | अहिंसाख्यं व्रत घीमान्    | प्रक्नो० १२.७५  |
| अस्थिवमीदिजेर्घुं फ्रेस्तथा   | प्रश्नो०        | 6.88          | अहिसाल्यं वतं मूलं        | प्रक्नो० २४.७६  |
| अस्थिस्थं मर्मपीडां च         | कुन्द०          | ८.२२१         | अहिंसा जननी प्रोक्ता      | प्रक्नो० १२.६७  |
| अस्पन्दनयनः केशनख             | प्रक्तो०        | 3.62          | अहिंसादिगुणा यस्मिन्      | हरिव० ५८.१८     |
| अस्पष्टाभिरदीर्घाभिः          | कुन्द०          | 4.50          | अहिंसापरमो धर्मः          | लाटी॰ १.१       |
| अस्पृत्रयजनसंस्पर्शात्        | धर्मसं०         | ६.२३५         | बहिसावत्यपि हढं           | सागार॰ ८.८१     |
| अस्पृष्टजनसंस्पृष्ट           | धर्म सं॰        | ६.२३८         | अहिंसाप्राणिवर्गस्य       | भव्यध० १.१३२    |
| अस्मदीयमतं चैतद्              | लाटी॰           | 8.489         | अहिंसालक्षणो धर्म         | प्रक्नो० १२.९७  |
| अस्माकं देहि भो देव           | प्रश्नो॰        | <b>९</b> .३८  | अहिंसालक्षणोपेतो          | प्रक्नो० ११.१२  |
| अस्मिन्न <b>रिनत्रयपू</b> जा  | महापु •         | 80.64         | <b>अहिंसावतमा</b> ख्याय   | प्रक्नो० १३.२   |
| अस्मिन्ननादिसंसारे            | प्रश्नोत्त०     | ११३           |                           | , यशस्ति० ३.१०  |
| अस्मिन्नपारसंसार              | श्रा॰ सा॰       | <b>१</b> .६५  |                           | सागार० ४.२४     |
| बस्मिन्नसारे संसारे           | श्रा॰ सा॰       | १.१८९         | <b>बहिसाद्रतरक्षार्थ</b>  | - धर्म सं० ३.१८ |
| अस्मिन्नसारे संसारे           | श्रा॰ सा॰       | <b>१.२६६</b>  |                           | प्रश्नो० १२.७३  |
| अस्मिन्नसारे संसारे           | श्रा॰ सा॰       | <b>१.</b> ६३१ | र्वाहंसा व्रतसारस्य       | प्रश्नो० १२,१८४ |
| अस्यते स्थीयते यत्र           | अभित्त•         | 2 \$ 2        | अहिंसा शस्यते सात्र       | धर्मोप० ४,५     |
|                               | धर्मोप॰         | 8.888         | अहिंसा शुद्धिरेषां स्याद् |                 |
| बस्याऽऽद्याऽऽयुधरज्ज्वादि     | त्यापण          | 5. 5 7 8      | जाहता शुक्षरपा स्याद्     | महापु॰ ३९,३०    |

| \$6                           |           | श्रीवकाना      | र-संबह                                                           |
|-------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| अहो पिप्पलदूर्वादीन्          | प्रक्तो०  | <b>३.</b> ९५   | वागतं दोषमालोक्य प्रक्नो० ४.९६                                   |
| बहो पुण्यमहो पुण्यं           | श्रा० सा० | 8.808          | <b>बागतं बीजमन्यस्य कुन्द० ११.५८</b>                             |
| महो पूजाफलं नृणां             | प्रक्नो०  | २०१९०          | <b>बागताप्यन्तिकं सिद्धिः ,, १०.७</b>                            |
| अहो भास्वांश्च वारुण्याः      | पुरु॰ शा॰ | 6.8            | आगताभ्यामिह त्वं च श्रा॰ सा॰ १.१९४                               |
| अहो मिथ्यातमः पुंसां          | यगस्ति •  | ६२२            | बागतो दक्षिणास्यां सः प्रश्नो॰ ७.२१                              |
| वहो मूर्खा न जानीयुः          | व्रतो     | ४११            | बागत्य कुण्डलेनैव ,, १२.१९८                                      |
| अहोरात्रत्रयमापुः             | भव्यच०    | ३.२०३          | आगत्य त्रीद्वलासिन्या ,, १३.८९                                   |
| अहो रात्री मतं पापं           | प्रश्नो०  | 280            | <b>बागमस्तु यथा द्वेघा                                      </b> |
| वहो राज्यादिजातस्य            | 17        | 86.60          | आगमञ्चाप्तवचनं कुन्द <b>० ८.२९</b> ७                             |
| अहो सन्तोषिणां चित्रं         | घमसं •    | ५.२३           | <b>आगमा लिङ्गिदेवा अमित्त॰ २.८</b>                               |
| बहो सप्तकशीलेऽस्मिन्          | 21        | 4 7            | आगमाध्ययनं कार्यं ,, १३.१०                                       |
| बह्नायोद्धयते सर्व            | अमित्र०   | १५.१९          | आगमिष्यति त्वत्तैव प्रश्तो० २१.१०६                               |
| •                             |           |                | आगमोक्तमनिन्द्यं च ,, १३.८                                       |
| वा                            |           |                | आगमोऽकृत्रिमः कदिचन्न अमित्त० ४.६०                               |
| वाकण्यं तद्वचस्तेन            | प्रक्लो०  | १३.७३          | आगमोऽनन्तपर्यायो " ८.२                                           |
| आकर्ण तद्वची वज               | 12        | 80.80          | आग्नेयां च कृता पूजा उमा॰ ११८                                    |
| आकर्ण्यं लोभसम्पूर्णः         | श्रा॰ सा० | 2.886          | आगामि-कर्मसरोघि गुणभू० ३.१४३                                     |
| आकर्ण्यं वचस्तेषां            | धर्म०     | ६.२४३          | (marteur lack                                                    |
| आकम्पितास्यदोषस्तु            | प्रश्नो॰  | १९             | आगामि गुणयोग्योऽर्थो } उमा० १७७                                  |
| भाकांक्षन् संयमं भिक्षा       | सागार०    | ७.४४           | आग्नेये स्याद् विषे तापो <b>कुन्द० ८.</b> २२३                    |
| आकाङ्क क्षेन्नात्मनो लक्ष्मीं | कुन्द०    | 7.76           | आचर्यते शठेलिक प्रश्नो॰ ११.१३                                    |
| आकारसहिता बुद्धिः             | कुन्द     | 6.86           | आचाम्ल निर्विकृत्यंक गुणभू० ३,१००                                |
| आकाराच्छ्राविकां मत्वा        | प्रक्ती०  | ६.२८           | आचाम्लं भाजन गेहं प्रदनो० ३.८०                                   |
| आकारितः पुनः पृष्ठो           | ,,        | १२.१५३         | आचारसूत्रक सारं ,, २०.२७                                         |
| आकार्य नगरस्त्रीणां           | प्रश्नो०  | १५.९६          | आचाराद्या गुणा अष्टी धर्मसं० ७.११७                               |
| आकारोऽर्थविकल्पः स्याद्       | लाटी॰     | २.४६           | आचारो हि दुराचारो भव्यध <b>े १.१०८</b>                           |
| आकाशं निर्मलं विद्ध           | **        | ३.६८           | Comm. Term. D. t.                                                |
| <b>आ</b> कागस्फटिकाभासः       | गुणभू०    | 3.832          | आचार्यपाठकादिषुदश } अ । । । १.५                                  |
| आकाशगामिनीं विद्यां           | प्रक्नो०  |                | वाचार्यः स्तवतः स्टुत्वा अमितः १२.१८७                            |
| आकुकर्म स षट्कर्मो            | कुन्द०    | ८.२६४          | बाचार्यः स्यादुपाध्यायः काटी॰ ३.१६०                              |
| <b>भाकेकराक्षिमार्जार</b>     | 11        | 4.908          | आचार्याणां कवीनां च कुन्द० १.१११                                 |
| बाक्रन्दं विपुलं चैव          | कुन्द०    | 6.64           | आचार्यो हि गुणैर्दृष्टि प्रक्नो० १८.१२७                          |
| आखेटके तु हिस्रो यः           | लाटी॰     |                | आचार्यो मध्रेर्वाक्यै: कुन्द० ८,१०८                              |
| आखेटिनः समागत्य               | प्रक्तो०  | २०.२३८         | नाचार्यादिषु प्रच्छन्नं प्रश्तो॰ १८,१३८                          |
| आगच्छन्तं समालोक्य            | n         | 4 \$. €0       | आचार्यादिषु यो रोग पुरु० शा० ९३.९                                |
| भागच्छन्त्या तथा हुष्टो       | प्रश्लो०  | २ <b>१</b> .९९ | आचार्येऽध्यायके वृद्धे अमित्त० १३.६३                             |
|                               |           |                | -                                                                |

| बाचार्योऽनादितो रूढेः                      | साटी॰ ३,१६७                                 | बात्मनो देहतोऽन्यस्वं                 | अमित्त०          | १५.७९       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|
| वाचार्योपासनं श्रद्धा                      | यशस्ति० ७८१                                 | <b>आत्म</b> न्यात्मगुणोत्कर्षं        | लाटी•            | ₹.१००       |
| बाचायोंऽपि सुमित्राख्यः                    | प्रक्लो॰ १०.११                              | <b>बात्मपरिणाम</b> हिंसन              | पुरुषा॰          | ४२          |
| भाजन्म गुरु-देवानां                        | कुन्द० १,११८                                | <b>आत्मप्रकृति</b> मापन्नो            |                  | ३९२         |
| आजन्म जायते यस्य                           | अमितः ११३७                                  | <b>आत्मरूढतरोर</b> पि                 | पुज्य ० पा०      | 800         |
| <b>काज्ञा</b> पायविपाकारव्य                | प्रश्नो० १८.५२                              | बात्मलाभं विदुर्मोक्ष                 | यशस्ति •         | ११३         |
| <b>आज्ञा</b> पायविपाकानां                  | अमित० १५.१३                                 | बात्मवधो जीववधः                       | अनित॰            | ६,३०        |
| <b>आज्ञा</b> भिमानमृत्सृज्य                | महापु० ३९.१०९                               | आत्मवित परित्यागः                     | यशस्ति०          | ७५६         |
| (                                          | यशस्ति० २१९                                 | <b>आत्मवित्तानुसारेण</b>              | Las              | 2.78        |
| आज्ञामार्गसमुद्भव { (उक्त                  | i) श्रा० सा० १.१६७                          | आत्मश <b>क्तरदौर्बल्य</b>             | लाटी॰            | ३.२७४       |
| <b>आज्ञामार्गीपदेशा</b> त्तु               | गुणभू० १५७                                  | <b>आ</b> त्मशरीरिवभेद                 | अमित॰            | <b>६.२१</b> |
| आज्ञा लाभादयःसर्वे                         | कुन्दे० २.९८                                | आत्मसङ्कल्पिताद्देशाद्                | लाटी॰            | 4. १ २ ९    |
| आज्ञा सर्वविदः सैव                         | लाटी॰ १.४९                                  | आत्मकत्ती स्वपर्याये                  | यशस्ति०          | 773         |
| <b>आज्ञोपायविपाका</b> ख्यं                 | प्रश्नो० २४.९८                              | आत्मानं च चलं कृत्वा                  | प्रदनो०          | १८.११९      |
| आत्मगुणप्रशसादिक <i>रं</i>                 | ,, १३.१८                                    | आत्मानमपरं वायो वेत्ति                | ,                | ३.१३        |
| आत्मघातं महापापं                           | धर्मोप० १३४                                 | आत्मानमात्मना व्यायन्                 | अमित०            | १५.७५       |
| आत्मज्ञः संचितं दोषं                       | यशस्ति० ६११                                 | <b>आत्मानमा</b> त्मनात्मानं           | <b>घ</b> र्मसं ० | 9.834       |
| आत्मज्ञातिः परज्ञातिः                      | लाटी० १.१८४                                 | आत्मानमेव ससार                        | कुन्द०           | ११.६२       |
| आततायी क्षणादन्यो                          | ,, ¥.€                                      | आत्मानं मन्यते नैकः                   | 19               | ११.७४       |
| आतपत्रं करे यस्य                           | कुन्द० ५.६७                                 | आत्मानात्मस् <u>यि</u> ति             | यशस्ति०          | १०१         |
| आतापनं गिरौ कायो                           | प्रश्नो० ९.३९                               | आत्मान्वयप्रतिष्ठार्थ <u>ं</u>        | महापु॰           | ३८.४०       |
| आतापनादियोगे न                             | लाटो॰ ६.८०                                  | आत्माप्रभावनीयो                       | ∫पुरुषा∘         | <b>3</b> 0  |
| आतिथेयं स्वयं यत्र                         | यशस्ति॰ ७९८                                 |                                       | ्र उमा॰          | ६६          |
| आत्तानुपात्ते त्वरिका                      | अभित्र ७.६                                  |                                       | मा० (उक्तं)      | १.६१२       |
| <b>आ</b> त्मदेशपरिस्पन्दो                  | •                                           | भात्मानं परमात्मेति<br>आत्मानं स्फोरय | भव्यध०           | ५.२९६       |
| आत्मद्रव्ये समीपस्थे                       | •                                           |                                       | श्रा० सा०        | 1.889       |
| आत्मधर्मः सधर्मी स्याद्                    | कुन्द॰ <b>१</b> ९.६०<br>स्राटी० <b>५</b> ४५ | वात्माजितमपि द्रव्यं                  | ्यशस्ति <b>॰</b> | ३५३         |
| आत्मनश्च गुरोश्चैव                         | कुन्द० ८,११%                                | आत्मायं बोघसम्पत्ते                   | * **             |             |
| आत्मनाथं परित्याज्य                        | व्रतो० ३८                                   | आत्मा शुद्धिकरैर्यस्य                 | **               | ८३१         |
| आत्मनः प्रतिकूलं यत्                       | श्राव साव १.१०५                             | आत्माकरोति यो दानं<br>                | अमित्र०          | 2.42        |
|                                            |                                             | भात्मीयं मन्यते द्रव्यं               | 11               | 2.80        |
| आत्मनः श्रीयसेऽन्येषां                     | यशस्ति० ७३४                                 | आत्मेतराङ्गिणामङ्गरक्षणं              | लाटी॰            | 3.748       |
| आत्मिन मोक्षे ज्ञाने                       | ,, <b>१५७</b>                               | बात्मोपशाम्यते                        | अमित्            | 9.67        |
| भात्मनेवाथवा त्यक्त<br>भात्मनो दर्जनं हिटः | धर्मसं० ६.२०                                | बात्यन्तिकं स्वभावोत्य                | प्रश्नो०         | 5.88        |
| _                                          | ,, ७.२९                                     | आदरेण विना दानं                       | **               | २१.७        |
| नात्मनो दर्शने इष्टि                       | 3\$ 9.e                                     | नादरेण विना योऽघी                     | 17               | १८.१०६      |

|                            | (श्रा॰ सा॰ १.५२४                 | आद्यसंहत्ति-संस्थाना             | कुन्द० १२.६      |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| आदरो व्यावृतिर्भक्त        | श्रा• सा० १.५२४<br>उमा० ६४       | आद्य संहननोपेताः                 | धर्मसं०- ६.१३२   |
| भादर्शे मिलने यद्वत्       | प्रक्नो० ११.३९                   | आद्यं वर्तं विधत्ते यः           | प्रश्नो० १२.१४१  |
| बादानं संस्तरोत्सर्गा      | श्रा॰ सा॰ ३,३२०                  | आद्यः पापोपदेशस्च                | ,, १७,२६         |
| मादाय दक्षिणां दंष्ट्रा    | कुन्द० १.७१                      | बाद्यः पात्रेऽचवा पाणी           | धर्मसं० ५.६३     |
| आदाय प्रोषधं घीरः          | प्रश्नो० १९ १६                   | बाद्यः सचित्तिनक्षेपास्यः        | ,, ४.१२१         |
| बादाय प्रोषधं रात्री       | <b>پر</b> بر ج                   | <b>बाद्याश्र</b> येऽम्यस्य       | ,, ६.२९३         |
| बादाय मुनयो घीराः          | ,, 4. <b>९</b><br>,, <b>९</b> ४२ | बाद्याः षट्प्रतिमाःयोऽपि         | प्रक्नो० २२.११५  |
| बादाय यतिनो दीक्षां        | श्रा० सा० १.२२९                  | बाद्यास्तु षट् जघन्या            | चारित्रसा० २०    |
| भादायाऽऽदाय काष्ठानि       | पुरु०शा॰ ४.१२६                   | आद्यो जिनो नृपः श्रेयान्         | पद्म ॰ पंच ॰ १   |
| आदावन्ते बृहन्नाम          | प्रक्नो॰ १८.४४                   | आद्योत्तमक्षमा यत्र              | पद्म० पं० ५९     |
| मादावुत्पद्यते चिन्ता      | लाटी॰ १.२१४                      | आद्यो दर्शनिकः श्राद्ध           | धर्मसं० २.११     |
| आदावेव स्फुटमिह            | अमित्त० ५७३                      | आद्यो दर्शनिक:सोऽत्र             | सं०भाव० ५        |
| आदितः पञ्चतियंक्षु         | यशस्ति॰ ८८९                      | आद्यो भिच्योपदेशश्च              | प्रश्नो० १३.३१   |
| आदित्यादिषु वारेषु         | कुन्द॰ २.२                       | आद्यो विदर्धति क्षौरं            | सं०भाव० १०४      |
| <b>बादिमद</b> मावसानेषु    | भव्यघ० १५९                       | आधानं नाम गर्भादौ                | महापु॰ ३८.७०     |
| मादिध्यासुः परंज्योतिः     | यशस्ति० •५८०                     | आधानं प्रीतिसुप्रीती             | ,, ३८.५५         |
| आदिमत्रितयं हित्वा         | अमित्र० २.५६                     | आधानमन्त्र एवात्र                | ,, 40,908        |
| आदिश्रीजिनदेवोऽपि          | प्रक्नो॰ १९.५६                   | आधानादिक्रियामंत्र               | सागार० २.५७      |
| आदिष्टाः कोपिता मत्ता      | कुन्द० ८१४१                      | आधानादिकियारम्भे<br>-            | महापु॰ ४०.३      |
| आद्गोनीते यामयुग्मे        | कुन्द० ४.१०                      | आधानादृशमे जन्म                  | कुन्द० ५.१९०     |
| बाहतिब्यीवृत्तिभँकिः       | पुरु० शा० ३.९७                   | आधानात्पञ्चमे मासि               | ,, ३८.८०         |
| बाहत्य दीयते दानं          | अमित० ११.५८                      | आधा <b>नाद्यास्त्रिपञ्चा</b> शत् | ,, ३८.५२         |
| बादेयः सुभगः सौम्यः        | ,, ११.१०                         | आधाने मन्त्र एषः स्यात्          | ,, ४०. <b>९५</b> |
| आदेयाः सुभगाः सौम्याः      | ,, ११.८१                         | आघारभस्मकौपीन                    | कुन्द० ८.२९१     |
| <b>आदे</b> शस्योपदेशेभ्यः  | लाटी० ३.१६९                      | आधाराधेयहेतुत्वाद्               | लाटी॰ ४.९२       |
| <b>आदेशोऽनुमतिश्चाज्ञा</b> | ٠, ٤,٧٩                          | आधिव्याधिनि रुक्तस्य             | यशस्ति॰ २०१      |
| आदौ पत्रकाष्ठोति'          | महापु॰ ४०.१८                     | <b>आधिव्याधिविपर्या</b> स        | ,, <b>६</b> ०३   |
| आदी मध्येऽवसाने च          | प्रश्नो० १८.९५                   | आनन्दरच महाधम्यं                 | प्रक्नो० १७.१२८  |
| आदौ मध्यमधः प्रान्ते       | यशस्ति॰ ६३६                      | आनन्दो ज्ञानमैश्वर्य             | यशस्ति० ४५       |
| आदौ मुनीनद्रभागीति         | महापु० ४०९३                      | आनन्दोत्पत्तिसंदोह <u>ं</u>      | प्रश्नो॰ ४.१     |
| बादौ मूलगुणान् सर्वान्     | प्रक्नो॰ १२.३२                   | <b>आनयन</b> भु <b>ज्ययोजन</b>    | अमित्त० ७.९      |
| वादौ सायायिकं कमं          | यशस्ति॰ ४२४                      | बानर्थंक्यं तयोरेव               | लाटी॰ ५.१४८      |
| आदो स्वादूनि राजेन्द्र     | धर्मसं० २,१०५                    | <b>आनीतमुपदेशेन</b>              | प्रश्नो० १४.३१   |
| आद्यन्निसंहते साधो         | वमित्र० १५.५                     | आन्तरान् कामकोपादीन्             | पुरु० शा० ६.१०४  |
| वाद्यः षष्ट्रस्त्रयोविशो   | कुन्द० ५.२२३                     | आन्दीक्षिकी त्रयी बार्ता         | कुन्द० २.८५      |
|                            | •                                |                                  | \$ 1             |

| अपगसागरस्नान                | रत्नक० २२       |                                | ्र सागार <b>० ५.</b> १३       |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| बापद्गताजनान्               | धर्मसं० ६.१९२   | आमगोरससम्प्रक्तं               | श्रा॰ सा॰ ३.२                 |
| मापद्-म्याप्त-जगत्ताप       | आ० सा० १.७२१    | -11-1-11 (11(1-N-1(1           | लाटी० २.४५                    |
| बापद्-व्यापादने स्वामि      | कुन्द० १.१०७    |                                | चमा॰ ३.११                     |
| बापबुक्तो हि नालोकेत्       | कुन्द० २.१०४    | आमनन्ति दिवसेषु भोजनं          | अमित्र० ५.४८                  |
|                             | श्रा० सा० ३.२३९ | बामपात्रगतं क्षीरं             | पूज्य• ४८                     |
| आपदामास्पदं मूलं            | उमा॰ ३७९        | आमास्वपि पक्वास्वपि            | { पुरु॰ शा॰ ६.७<br>आ॰ सा॰ ३३४ |
| आपातसुखदैः पृण्य            | अमित्त० ९.७५    |                                |                               |
| आपूर्वं वाममार्गेण          | कुन्द० ११.४३    | वामां वा पक्यां वा             | भा सा० ३५                     |
| मापाते लभते सौल्यं          | 1, 9.08         | मामिषं रुधिरं धर्म             | प्रक्नो० २४.५८                |
| आपाते सुन्दरारम्भैः         | यशस्ति० ९०५     | वामिषाशनपरस्य सर्वधा           | अमित० ५.१९                    |
| आप्तपञ्चनुतिर्जीव           | धर्मसं० २.१५५   | आमिषाशीतमो क्रेयो              | प्रक्नो॰ २२.१०६               |
| आप्तः स्याद्दोषनिम् क्तः    | गुणभू० १.६      |                                |                               |
| आप्तसेवोपदशः                | यशस्ति० ४.२६    | आम्नायः शुद्धसंघोषो            | जमा० २००<br>प्रक्नो० २२.६४    |
| आप्तस्य वपुषः               | घमसं० १.२१      | आम्र-नारङ्ग-सर्जूर             |                               |
|                             | यशस्ति० ४२      | आम्र-नारिङ्ग जम्बीर            | उमा॰ १७०                      |
| आप्तस्यासन्निधानेऽपि        | पुजयपा० ७६      | आम्रेक्षुनालिकेराद्यै:         | भव्यघ० ६.३५२                  |
| आप्तागमपदार्थानां           | ∫ यशस्ति० ४.८   | <b>आपातं</b> में तपोराशि       | अमिल० १३.३६                   |
| जातागमपदायागा               | <b>}</b> ,,     | मायादाबीक्य सत्पात्रं          | धर्मसं॰ ४,८७                  |
| आप्तागमविशु <b>द्ध</b> त्वे | " \$08          | भायान् भावनया मार्गे           | ,, ६.१२०                      |
| आप्तात्परो न देवोऽस्ति      | धार्मसं० १.२९   | आयान्ति लक्ष्म्याः स्वयमेव     | अमित्र० १.२२                  |
| आप्तेन भाषितो धर्मः         | ,, १.६          | आयामे विस्तरहते                | कुन्द० ८.६५                   |
| आप्तेन विशदो धर्म           | ,, १.२२         | आयास-विश्वास-निराश             | अमित्त० ७.४७                  |
| आप्तेनोत्सन्न <b>दोषेण</b>  | रत्नक० ५        | <b>आयासेन विना भोगी</b>        | ,, ११.७८                      |
| ाने को को को                | s शस्ति २.१७    | आयुर्देहः कुयोनिश्च            | भव्यध० २.१७६                  |
| अप्ते श्रुते वते तत्वे      | शास्त्र २.१७    | आयुः प्रजासु परम               | यशस्ति॰ ५०८                   |
| आप्तोदितं प्रमाभूत          | गुणमू० १.१०     | आयुर्मानादिकं सूत्रं           | भव्यध् ३.३४८                  |
| भाप्तोपज्ञमनुल्लंध्य        | रत्नक॰ ९        | <b>बायुरन्ते ततश्</b> च्युत्वा | धर्मसं० २.१२७                 |
| आप्तोपज्ञमहागमावगमतो        | श्रा० सा० ३५.३६ |                                |                               |
| माप्तोऽष्टादशभिवींषैः       | पूज्यपाद॰ ३.७   | <b>आ</b> युर्लेखा कनिष्ठान्ता  | कुन्द० ५.५९                   |
| आप्तोऽहंन् वीतरागश्य        | धर्मसं॰ १.१९    | <b>बायुर्ले बावसानाभिः</b>     | कुन्द० ५.५८                   |
| भाप्लुतः संप्लुतस्वान्तः    | •               | <b>बायुष्मान्सुमगः</b>         | यशस्ति॰ ३.४७                  |
|                             |                 | गाये नष्टे सुखं न स्यात्       | कुन्द० ८.८१                   |
| बाप्रवृत्तेवित्तिर्मे       | i. \$A          | बारम्भकर्मणा क्वापि            | घर्मसं० ४.७८                  |
| बाबालपालितस्फार             | श्रा॰ सा॰ १.२८७ | वारम्भकर्मतो हिसा              | पुरु॰ शा॰ ६४३                 |
| वाबाल्यात्सुकृतैः सुजन्म    | कुन्द॰ १२.११    | ब्रारम्भ-जलपानाभ्यां           | ्रभा०सा० ३.३१८                |
| आमान्त्यसत्यहरूमाया<br>इ.   | सागार ४.३       | 4-25-2                         | ्रे धर्मसं॰ ६.१६९             |
| Th.                         |                 |                                |                               |

### वावकाचार-संग्रह

| ४२                                         |                | भावका        | <b>पार-संग्रह</b>                            |                 |              |
|--------------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|
| <b>आरम्भसन्दर्भविहीनचेताः</b>              | अभित॰          | ७.७६         | आ <b>द्रीचमीस्थिमां</b> सासृक्               | धर्मसं०         | 3.58         |
| <b>अारम्भ-संग-साहस</b>                     | रत्नक०         |              | बाद्रीभूतो मनोऽनिष्टः                        | अमितः           | 6.88         |
| <b>बारम्भसमवं</b> पापं                     | धर्मसं०        | 8.99         | <b>आयस्किन्धानलादि</b> त्य                   | "               | 8.98         |
| <b>आरम्भा सावद्या</b>                      | <b>अमित</b> ०  | ६.५३         | आर्यिकाः श्राविकाश्चापि                      | सागार०          | २.७३         |
| आरम्भाज्जायते हिंसा                        | प्रश्नो०       | २३.१०१       | गार्येर्घार्या यथाशक्ति                      | पुरु॰ शा॰       | <b>६.</b> ९९ |
| गारम्भाद् विनिवृत्तः                       | चारित्र सा०    | 4            | आर्हन्त्यभागी भवति                           | <b>महापु</b> ०  | 80.98        |
| भारम्भादिकिया तस्य                         | लाटी॰          | २ ७४         | आहंन्त्यमहंतो भावो                           | 11              | ३९.२०३       |
| आरम्भा येन जन्यन्ते                        | अमित्र॰        |              | आलयं जिनदेवस्य                               | प्रश्नो०        | 20.260       |
| आरम्मे गृहकर्मादी                          | प्रदनो०        | ₹४.३         | बालस्याद्रपुषो हृषीकहरणै                     | यशस्ति०         | ५३१          |
| आरम्भेन विना वासो                          | धर्मसं •       | <b>६.२१८</b> | बालस्योऽनादरो भोगी                           | व्रती०          | ४९९          |
| भारम्भेन समं कुर्यात्                      | प्रक्लो॰       | 23.888       | आलिङ्गनं समादले                              | प्रश्नो०        | २०.८९        |
| शारम्भेऽपि सदा हिंसा                       | सागार॰         | 7.८२         | वालोकनं दशदिशां                              | * 1             | १८.१७५       |
| शारम्मोऽयं महानेव                          | कुन्द०         |              | <b>आलोबय पलितं</b> केशं                      | 11              | २३.९२        |
| भाराधनां भगवतीं                            | अमित •         |              | आलोक्य भणितं देव                             | **              | १०.५६        |
| प्राराधयन्ति सद्-भक्त्या                   | धर्मोप०        | २.२९         | आलोक्य स्वयं तेन                             | 13              | १५.६४        |
| <b>प्रारादौ</b> ऽपि चिरं धर्मो             | सागार०         | ८.₹६         | <b>क्षालोचनादिकस्याति</b>                    | 12              | 86.888       |
| गराध्यन्तेऽखिला येन                        | अमित्र॰        | 83.40        | आलोचितं च वक्तव्यं                           | लाटी०           | ५.१६         |
| प्राराष्यमानस्त्र <mark>िदश</mark> ैरनेकैः | "              | <b>१-</b> ६२ | आलोच्यजु स्वाभावेन                           | अमित्र०         | 20.59        |
| गाराध्य मुनिसत्पादी                        | प्रश्नो०       | २४.२३        | वालोच्य तेन प्रारब्धं                        | प्रश्नो०        | १३.१०२       |
| गाराध्य रत्नत्रय                           | यशस्ति०        | ८७२          | आलोच्य सर्वमेनः                              | रत्नक०          | १२५          |
| प्राराध्यो न विराध्यो                      | वृत्तो०        | 92           | आवर्ता वामभागेऽपि                            | <b>कुत्द</b> ०  | 4.886        |
| प्रारूढ:शिविकां दिव्यां                    |                | ३८.२८६       | आवर्तो दक्षिणे भागे                          | कुन्द०          | ५.२६         |
| मारूढा मत्तमातङ्गा                         | पूज्य०         | ९०           | आवश्यकमिदं घीरः                              | अमित०           | 6.78         |
| भारोग्यं क्रियते येन                       | अमित०          | 22.80        | आवश्यकमिदं प्रोक्तं                          | ,,              | 6.804        |
| गारोपितः सामायिकवृत                        | सागार०         | چ.و<br>چ.و   | आवश्यकं न कर्तव्यं                           | n               | 6.8          |
| <b>परोप्यैदंयुगीनेषु</b>                   | <b>घमंसं</b> ० |              | वावश्यकं प्रकर्त्तव्यं                       | प्रक्नो०        | 28.80        |
| शर्तं तन्भृतां ध्यानं                      | <b>अभित</b> ०  | १५.१६        | वावश्यकं विधत्ते यः                          | 21              | १८.१४०       |
| शार्त रीद्रं तथा धम्यं                     | "              | 84.9         | आवश्यके मलक्षेपे                             |                 | १२.१११       |
| भार्तरीद्रं द्वयं                          |                | 20 146       | आवश्यके व्यतीचारः                            | सागार०          | 8.96         |
| मार्त-रौद्रंपरित्यक्य                      | पूज्यपा०       | २९८          | जापस्थक व्यताचारः                            | प्रक्ती०        | १८.९८        |
| पार्त-रीद्रद्वयं यस्यां                    | <b>अमित</b> ०  | 6.46         | आवश्यकेषु सर्वेषु<br>आवश्यकेषु सर्वेषु       | अमित्र०         | ८.३६         |
| पार्त-रौद्रद्वयं यस्या                     | अमित॰          | 6.50         | आवस्यके: षड्भि                               | पुरु० शा०       | ६ ७९         |
| पार्त-रौद्रं परित्यज्य                     | पूज्य०         | 79           | आवाहनं च प्रथमं                              | वतो०            | 80           |
| प्रार्त-रौद्रं भवेद् ध्यानं                | सं॰ भाव॰       | 280          | नानाहुन च त्रयन<br>नावेशिकाश्रितज्ञाति       | <b>उमा</b> ०    | १४७          |
| गार्द्रकन्दारच नाद्यन्ते                   | उमा॰           | 3 8 %        | मार्थायकात्रित्वाति<br>मार्थसा जीविते मृत्यौ | यशस्ति <b>॰</b> | ७६३          |
| Anna 1. 34 4 5 1 140 mm . 36               | A.11.          | 710          | नायका जात्वत मृत्या                          | धर्मसं०         | <b>9.</b> E  |

| बाशंसा जीविते मोहाद्      | लाटी॰           | 4.230         | आस्तां च तद्रतादत्र             | लाटी॰         | ४,१३४               |
|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------|
| आशंसा मरणे वापि           | 11              | 4.236         | आस्तां तत्सङ्गमे दोषो           | *,            | १. <b>१</b> ३१      |
| बाशंसे जीविते मृत्यौ      | हरिवं ०         | 46.00         | आस्तां परस्वस्वीकाराद्          | 13            | १.१७०               |
| बाशा तत्राशतो दुःखं       | _               | २३.१₹६        | आस्तां यन्नरके दुःखं            | п             | <b>१.२१</b> २       |
| बाशा देशप्रमाणस्य         | यशस्ति०         | ४१८           | आस्तामिष्टार्थंसंयोग <u>ो</u>   | **            | ३ ७५                |
| बाशास्महे सदेतेषां        | 77              | ६२३           | अस्तां केलिपरीरम्भे             |               | eve⊊                |
| वाशीर्वादादिकं दत्वा      | प्रश्नो•        | 20.6          |                                 | १ श्रा॰ सा॰   | ₹.२₹६               |
| बाश्रयन् दक्षिणां शाखां   | कुन्द०          | 9.90          | बास्तां स्तेयमिष्यापि           | सागार०        | 6.64                |
| बाधमाः सन्ति चत्वारः      | धर्मसं०         | <b>६.१५</b>   | वास्तिक्यं सत्त्वसद्भावे        | लाटो॰         | २. <b>९</b> ५       |
| वाश्रितेषु च सर्वेषु      | यशस्ति०         | 318           | वास्तिवयो निरहङ्कारी            | अमितः         | ९. <b>१</b> ६       |
| वाश्रित्य भक्तितः सूरि    | अमित्त०         | १३,७५         | गास्ते सशुद्धमात्मानं           | लाटी॰         | ₹.₹९१               |
| बाश्रुत्य स्नपनं विशोध्य  | सागार०          | ६.२२          | बास्थानकं च वृन्ताकं            | उमा॰          | <b>३१</b> २         |
| आर्रिलष्टास्तेऽसिलैदोंषै: | अमित०           | १७३           | आस्माकीनं मुसिद्धान्नं          | लाटी॰         | ५ २२८               |
| आषाढे दशमी कृष्णा         | <b>जुन्द</b> ०  | 88.5          | आस्यशोषाधरस्फोट                 | कुन्द ०       | ३.३७                |
| वाष्टाह्मिको महः          | महापु ०         | ३८.३२         | बास्रवस्य निरोधो यः             | अमित०         | ३.५९                |
| आसनस्थोऽपदो नाद्यात्      | कुन्द०          | <b>३.३</b> ४  | आस्रवो जायते येन                | भव्यघ०        | २.१८५               |
| आसने चाथ शय्यायां         | कु <b>न्द</b> ० | 4.839         | आह कृषीवलः कश्चिद्              | लाटी ॰        | 8.863               |
| आसन्ने स्यात्प्रभोबीधा    | कुन्द०          | 7.98          | बाह सोऽपि पुनः श्रेष्ठिन्       | प्रक्नो०      | 4.28                |
| आसनं ये प्रकुर्वन्ति      | प्रश्नो०        | <b>२</b> ४.३२ | आह स्त्रीजनसंसर्गों             | धर्मसं०       | १.४५                |
| आसनं शयनं कुर्यात्        | पुरु॰ शा॰       | <b>4.6</b> 2  | आहारदानतः सम्यग्                | प्रक्तो०      | २०,३४               |
| आशावासा विमुक्ताशः        | ""              | 3.34          | आहारदानमेकं हि                  | सं॰ भाव॰      | १२३                 |
| वासनं शयनं मार्ग          | यशस्ति०         | ७०६           | आहोरनाममात् <u>र</u> ेण         | प्रश्नो०      | ३.४३                |
| आसनं शयनं सर्वं           |                 | १२.११४        | आहार-बल-सामर्ध्यात्             | 11            | 26.0°               |
| आसनस्थेन भूपेन            | धर्मसं ०        | २.९₹          | आहारवर्जितं देह                 | अमित०         | ٩. <b>٩</b> १       |
| आसने निश्चले शुद्धे       | व्रतो०          | ५०३           | आहार-वि <mark>प्रहा</mark> क्षा |               | 3. \$               |
|                           |                 | २₀€           |                                 | "<br>प्रश्नो• | ४.५<br>३. <b>३९</b> |
| DISTERNATION AND          | सागार०          | ११६           | आहारसंज्ञया युक्तो              |               |                     |
| जातनामध्यताकम न           | उक्तं श्रा॰ सा॰ | 8.840         | आहारः सर्वजीवानां               | उमा ॰         | २२७                 |
| आसन्नभव्यता कर्म {        | धमस०            | 7.74          | आहारमोषधं शास्त्रं              | प्रक्नो०      | २०.३                |
| आसन्नभव्यता कर्महानि      | <b>उमा</b> ०    | २३            | बाहारं न समादेयं                | 17            | २४.५२               |
| आसन्नभव्यशब्दश्च          | महापु•          | ४०,२३         | आहारं परिहा <b>प्य</b>          | रत्नक०        | १२७                 |
| आसमयमुक्ति मुक्तं         | रत्नक०          | 90            | आहारं प्रावमोदर्यं              | प्रश्नो∘      | २२. <b>२९</b>       |
| आसवोद्धत-पिशाचगृहीत       |                 | <b>₹.</b> ९   | आहारं भक्तितो दत्तं             | स॰ भाव॰       | 69                  |
| आसी संज्ञां वतं निष्ठा    | <b>घर्मसं</b> ० | 4.63          | आहारं यदि गृह्याति              | प्रश्नो०      | ₹.₹७                |
| आसीत्बदिरसारास्यः         | 11              | 7.42          | आहारं वीतरागस्य                 | **            | 3.34                |
| आसीतस्यां पुरि स्फार      | श्रा० स०        | 8.468         | वाहारं शास्त्रभैषज्यं           | भव्यय०        | ६३०९                |
| •                         |                 |               | •                               |               |                     |

| , <b>8</b> \$                |            | श्रीवका      | बार-संबह                  |                          |      |
|------------------------------|------------|--------------|---------------------------|--------------------------|------|
| आहारस्य गरीराक्षा            | मञ्जूष     | 7.146        | इतरत्र पुना रागः          | साटी॰                    | 4.   |
| बाहारं स्निग्धासाहिश्च       | साटी॰      | 4.289        | इतक्च तत्प्रमाणं स्याद    | महापु •                  | ₹.   |
| आहारं स्निग्धपानं च          | गुणभू०     | ३.५३         | इतः पूर्वं कदाचिद्वा      | लाटी॰                    | €.   |
| बाह्य रादिचतुर्भेदं          | प्रस्तो०   | 2.48         | इतः पूर्वं कदामिद्रै      | 11                       | €.   |
| <b>आ</b> हा रात्सुखितौषधा    | देशव०      | १२           | इतः पूर्वमतीचारो          | 11                       | Ę    |
| <b>आहारादिसमायुक्तः</b>      | प्रश्नो०   | 3.89         | इतः पूर्व सुवर्णादि       | 31                       | Ę,   |
| •                            | ( रत्नमा०  | Ę o          | इतः प्रभृति यद् द्रव्यं   | ,,                       | Ę    |
| <b>बाहाराभयभेष</b> ज्य       | गुणभू०     | 384          | इतः प्रभृति सर्वेपि       | 71                       | Ę.   |
| आहाराद भोगवान्               | **         | ₹.४€         | इतः शमश्रीः स्त्री चेतः   | सागार०                   | Ę    |
| आहारालाभतो हेवो              | प्रक्नो०   | 9.80         | इतः समितयः पश्च           | लाटी०                    | ٧.٩  |
| आहारावधि तत्पाव्वें          | बर्मोप०    | 8.848        | इति केचिन्न तच्चार        | सागार०                   | 4    |
| बाहा रास्वा <b>दना घ</b> स्य | प्रक्नो०   | 9.80         | इति कथित-विधानं           | पुरु॰ शा॰                | 3.8  |
| आहारेण विना कायो             | अमित्र०    | 88.88        | इति कुद्धो तदा काले       | भव्यध०                   |      |
| आहारेण विना किञ्चित्         | प्रक्नो॰   | ₹0.₹0        | इति गदितमथादिःकारणं       | कुन्द०                   | 9    |
| बाहारेण विना पुंसां          | अमित्त ॰   | 9.66         | इति घोरतरं दुःसं          | प्रक्नो०                 |      |
| बाहारो नि:शेषो               | y <b>3</b> | 4.64         | इति च प्रतिसन्ध्या        | सागार०                   | Ę    |
| बाहारो हि सचित्तः            | पुरुषा०    | १९३          | इति चर्यागृहत्याग         | "                        | e    |
| बाहारीषधताम्बूल              | व्रतो०     | ३३८          | इति चातुर्विधित्वेन       | <i>उ</i> मा०             | ş    |
| <b>आहारौषधयोरप्युप</b>       | रत्नक॰     | ११७          |                           | ्र धर्मसं <b>०</b>       |      |
| बाहा रौषधवासोप               | धर्मसं॰    | 8.63         | इति चिन्तयतस्तस्य         | ्र लाटी <b>।</b>         |      |
| आहारौषध <b>शास्त्रे</b>      | धर्मोप०    | 8.850        | इति चिन्तयतो घर्म         | यशस्ति०                  |      |
| बाहुः स्वस्मात्परं           | यशस्ति०    | ६५८          | इति जीवादितत्त्वानां      | व्रतो०                   | ١    |
| •                            |            |              | इति जिनेश्वरयज्ञ          | प्रश्नो०                 |      |
| £                            |            |              | इति ज्ञात्वा कुपात्रं     |                          | २०.१ |
| इच्छन्ति ये सला नूनं         | प्रश्नो०   | १५.४७        | इति शात्वा बुधैः कार्यं   | <b>धर्मो</b> ०प <b>०</b> | ` 8  |
| इच्छन्ति ये बुधानित्यं       | >9         | ¥.₹८         | इति ज्ञात्वा बुधैः सव     | সহলা৽                    |      |
| इच्छया येऽपि गृह्णन्ति       | 11         | १७.१३३       | इति ज्ञात्वा सदा त्याज्यं |                          | २३.१ |
| इच्छाकारं नमः कुर्याद्       | पुरु॰ शा॰  | <b>६.</b> ९१ | इति ज्ञात्वा सुपात्राय    | धर्मोप ०                 | 8.8  |
| इच्छाकारं मियः कुर्युः       | "          | <b>६.९७</b>  | इति तदमृतनाथ स्मर         | यशस्ति •                 | ų    |
| इच्छाकारबचः कृत्वा           | सं॰ भाव॰   | ६३           | इति दोषवतीं मत्वा         | अमित्र०                  |      |
| इच्छाकारं समाचारं            | अमित॰      | 2.62         | इति द्वात्रिशिभवीषाः      | वतो०                     | ų    |
| इच्छा यस्य भवेत्रित्यं       | प्रक्नो०   | 3.84         | इति द्वितीयां प्रतिमां    | पुरु० शा०                | 8.8  |
| इज्या वार्ता तपो दानं        | धर्मसं०    | €.२६         | इति द्विबिच सम्यक्त्वं    | धर्मोप॰                  | 8.   |
| इज्यां वाती च दत्ति च        | महापु०     | ३८,२४        | इति तद्वचनात् सर्वान्     | महापु ॰                  | ३८   |
| इतः पुण्यात्स पापीयान्       | धर्मसं०    | 7.90         | इति त्रिविधपात्रेभ्यो     | धर्मोप॰                  | ¥. { |
| इतरप्रागिहास्यातं            | स्राटी •   | ३.३०६        | इति ध्यानं मया ज्ञातं     | मव्यघ०                   | 4.3  |

| इति नियमित्रविग्मागो    | पुरु०शा॰ १३८                                      | इति मत्वा बुधेस्त्याज्यं | ं प्रवती० २३.८३                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| इति निर्वाणपर्यन्ताः    | बहापु० ३८.३१०                                     | इति मत्वा मनःकृत्वा      | ,, २३.९१                        |
| इति निश्चयमासाद्य       | आल्सा॰ १.२१५                                      | इति मत्वा मनःशुद्धि      | ,, २२.२२                        |
| इति निष्चित्य जिले      | प्रक्तो० १२.१७५                                   | इति मत्वा महाभय्यैः      | धर्मोप० ४.१९७                   |
| इति निश्चित्य राजेग्द्र | महापु० ३८.९                                       | इति मत्वा महाभाग         | प्रक्तो॰ ३.१५४                  |
| इति पिशितनिवृत्ति       | धर्मसं० २.१३७                                     | इति मत्वा विघातव्यः      | ,, 86.888                       |
| इति पूजाफलं काले        | ,, 6.880                                          | इति मत्वा सोऽपि          | ,, 4.37                         |
| इति पृष्ठवते तस्मै      | महापु० ३९.११                                      | इति मस्वा शुभं दानं      | ,, <b>२४</b> २                  |
| इति प्रथममावण्यं        | उमा० ९५                                           | इति मत्वा सदा कार्यी     | "                               |
| इति भरतनरेन्द्रात्      | महापु० ४०.२२२                                     | इति मत्वा सदा त्याज्यं   | \$ 77.60                        |
| इति भावनया चक्री        | धर्मसं० ७.१४५                                     | _                        | े २२.८७<br>१७ २४.८४             |
| इति भावनया चैतद्        | <u>,,</u> الع. الع. الع. الع. الع. الع. الع. الع. | इति मत्वा सदारमभं        | ,, २३.१०३                       |
| इति भूयोऽनुशिष्यैतान्   | महापु० ३८,२६४                                     | इति मत्वा सदा सार        | ,, 89.39                        |
| इति मूढत्रयेणोच्वेः     | धर्मोप॰ १.३७                                      | इति मत्वा सुधीनित्यं     | ., २४.१०                        |
| इति मत्वा कुपात्रं हि   | प्रक्लो० २०.१३०                                   | इति मत्वा हि दातव्यं     | ,, २०,९७                        |
| इति मत्वा कुरु त्वं भो  | ,, १८.२१                                          | इति मत्वा हि भो मित्र    | <b>र्</b> ,, १५.३१<br>},, १६.४१ |
| इति मत्वा कुशास्त्रं च  | ,, १७.६९                                          |                          |                                 |
| इति मत्वा गृहस्थैश्च    | ,, २३.९५                                          | इति मन्त्रपदान्युक्त्वा  |                                 |
| इति मत्वा जनैधीरैः      | ,, २३.४०                                          | इति मूच्छनभावं हि        | उमा॰ ३९०                        |
| इति मत्वा जनैनिन्दां    | ,, <b>१७</b> ५५                                   | इति यः परिमित्तभोगैः     | पुष्ठ० १६६                      |
| इति मत्वा जपं त्वं च    | ,, १८.७९                                          | इति यः बोडश यामान्       | ,, १५७                          |
| इति मत्वा जिनाधोशान्    | ,, 3.800                                          | इति यो व्रतरक्षार्थं     | بر ورده<br>م                    |
| इति मत्वा जिनेन्द्रोक्त | धर्मोप॰ २.३२                                      | इति रत्नत्रयमेत          | ,, २०९<br>धर्मसं  २.५९          |
| इति मत्वा तपोमित्र      | प्रक्ती० १९.६४                                    | इति हात्या वृतं तस्य     | धर्मसं॰ २.५९<br>उमा॰ १९९        |
| इति मत्वा त्यजेत्सवं    | ,, २३.६२                                          | इति वाक्यार्थसन्दर्भहीना | प्रक्तो॰ २१.११८                 |
| इति मत्वा त्वया धीमन्   | ۶, <b>२.</b> ५५                                   | इति विमलसुदानी           |                                 |
| इति मत्वा त्वया श्रीमन् | ,, १७.१३६                                         | इति विरतो बहुदेशा        | पुरुषा० १४०                     |
| इति मत्वा न कर्त्तव्यं  | " <b>२</b> ०.२३९                                  | इति विविधभङ्गगहने        | ,, 46                           |
| इति मत्वा न तद्ग्राह्यं | " ५४.४४                                           | इति वृत्तं मयोद्दिष्टं   | उमा॰ ४७७                        |
| इति मत्वा न तद्द्रव्यं  | ,, २२.७५                                          | इति वृत्तशिकारलं         | धर्मसं० ७,७६                    |
| इति मत्वा न संग्राह्यं  | ,, २३.१२७                                         | इति वेश्योदितेरेषा       | श्रा॰सा॰ १.२६८                  |
| इति मत्वा परस्वं भो     | प्रस्तो० १४.२४                                    | इति वतगुणयुक्तः          | प्रक्तो॰ २१.१४८                 |
| इति मत्वा फलं त्याज्यं  | ,, ७.११७                                          | इतिव्रतशिरोरत्न          | सागार॰ ८.६३                     |
| इति मत्वा बुधैः कार्य   | ,, <u>१९.४</u> ३                                  | इति शिक्षात्रतदूषण       | वतो० ४५८                        |
| इति मत्वा बुधैनित्यं    | ;, २०.२ <b>१</b> ४                                | इति शुद्धतरां वृत्ति     | महापु० ४०.१७३                   |
| इति मत्वा बुधेः पूर्व   | ,, \$6.56                                         | इति शुद्धं मत्तं यस्य    | ,, ३९.३२                        |

| <b>¥</b>                    | <b>मैविका</b> च        | ार-संग्रह                   |               |                           |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|
| इति श्रुत्वा नराधीशो        | धर्मसं• २.१३२          | इत्यं परिग्रहत्याग          | पुरु॰ হাা৹    | ६.५३                      |
| इति श्रुत्वा वचस्तस्य       | ,, २.१२०               | इत्यं परिसमाप्यायु          | 11            | <b>4.888</b>              |
| इति श्रुत्वा वचस्तेषां      | ,, ६.१३६               | इत्यं परीक्ष्य ये देव       | 2)            | 3.₹€                      |
| इति षट्कर्मभिनित्यं         | उमा॰ २४३               | इत्यं प्रयतमानस्य           | यशस्ति०       | ३२३                       |
| इति सङ्क्षेपतः स्यातं       | लाटी॰ १.१११            | इत्थं प्राप्य नृपादेश       | श्रा॰ सा॰     | 8.800                     |
| इति सङ्क्षेपतस्तस्याः       | ,, ४.२२८               | इत्यं मूपतिराराध्यः         | पुरु० शा०     | E.40                      |
| इति सङ्क्षेपतोऽप्यत्र       | ,, V. १० <del>२</del>  | इत्यं मनो मनसि              | यशस्ति०       | 4198                      |
| इति सञ्चिन्त्य तत्रेव       | प्रक्लो० १६.९५         | इत्यं मन्त्रजलस्नातः        | पुरु॰ शा॰     | 4.98                      |
| इति सञ्चिन्त्य सङ्गाता      | ,, २१.१९१              | इत्थं मयैता प्रतिमाः        | "             | <b>६.१</b> २०             |
| इति सद्गृहिणा कार्यो        | धर्मासं० ६.३५          | इत्थं महाब्रह्म मुहुर्तमादी | कुन्द०        | 2.869                     |
| इति संन्यासमादाय            | प्रक्तो० १५.८६         | इत्यं मूलगुणेर्युक्तः       | ,,            | 8.8                       |
| इति सर्व प्रयत्येन          | ,, २२.३७               | इत्यं येऽत्र समृद्र         | यशस्ति ०      | 896                       |
| इति साध्वी निषद्धापि        | श्रा॰सा॰ १.२९४         | इत्थं यो धारणाःपञ्च         | पुरु॰ शा॰     | 4.40                      |
| इति स्तुत्वा महाबीरं        | प्रक्लो० २१.१६७        | इत्थं यो यः क्रमाद्धते      | ,,            | ६.९२                      |
| इति स्फुटं वर्षंविघेयमेतत्  | कुन्द ० ७,१०           | इत्यं रजस्वला रध्या         | धर्मसं०       | ६,२७३                     |
| इति स्वाध्यायमुख्यानि       | उमा॰ २४७               | इत्य राजा निषद्धोऽपि        | श्रा॰ सा॰     | 8.488                     |
| इति हतदुरितौंध              | श्रा॰सा॰ ३.०७४         | इत्यं रूपस्यमाख्यातं        | পুহ০ হাাঁ ০   | 4,60                      |
| sici Sualicula              | उमा० ४७६               | इत्यं वणिक्यतेवीक्यं        | श्रा॰ सा॰     | १.४३८                     |
| इतीयं प्रस्फुरच्चिन्ता      | श्रा॰सा॰ १.७१९         | इत्थं वरुणभूपाल             | 97            | 8.800                     |
| इतीर्यासमितिः प्रोक्ता      | लाटी॰ ४.२२५            | इत्थं विध्तहग्मोहै          | उमा ॰         | २५९                       |
| इत्यदोषं सततमनूनं           | अमित्त० ८.१०९          | इत्यं विविच्य परिम्रच्य     | अभित •        | 8.99                      |
| इत्यमन्त्यक्रियां भव्या     | धर्मोप० ५.१२           | इत्यं व्याघुटनार्धं स       | श्रा॰ सा॰     | १.४९३                     |
| <b>इत्य</b> मशेषितहिंसः     | पुरुषा० १६०            | इत्थं शिक्कुतिचन्तस्य       | यशस्ति०       | १४९                       |
|                             | <b>्रश्चा</b> ०सा० २.१ | इत्थं शासनवात्सल्य          | श्रा॰ सा॰     | १.६०७                     |
| इत्यमात्यनि संरोप्य         | र उमा॰ २४८             | इत्यं श्रीजिनभाषितं         | धर्मोप०       | 4.80                      |
| इत्यमानन्दयुस्फार           | श्रा० सा० १.४७६        | इत्यं वोष्टशभेदेन           | व्रतो०        | 322                       |
| इत्यमित्यादिभियोंगैः        | पुरु० शा॰ ३.१०४        | इत्यं स धर्मविजयी           | महापु॰        | ४०.२२१                    |
| इत्यमेता मयाख्याताः         | ,, 4.69                | इत्थं समासेन मया            | पुरु० शा०     |                           |
| इत्थं काममहाव्याल           | श्रा॰ सा॰ १.७०२        | इत्यं समायिके भव्यः         | पुरु शा॰      | 4.88                      |
| इत्थं किल द्वितीय           | बुन्द० २.११६           | इत्यं सुश्रावकाचारं         | 73 31         | <b>६.९</b> ८              |
| इत्थं चतुथं प्रहरार्धकृत्यं | कुन्द॰ ३.९२            | इत्यं संसार-सम्भोग          | आ॰ सा॰        | 8,868                     |
| इत्थं चिन्तयतां तेषां       | अमिल॰ ११.१०९           | इत्यं स्नात्वाऽच्छ          | धर्मसं        | <b>६.५</b> ५              |
| इत्थं नियतवृत्ति            | यशस्ति॰ ७३२            | इत्यं स्तुत्य मुनीशानं      | श्रा॰ सा॰     | १. ५. १.<br>१.७२ <i>५</i> |
| इत्यं पञ्चाणुद्रत           | व्रलो० ४४६             | इत्थं स्थिरीकरण             |               | 8.478                     |
| इत्यं पथ्यप्रयासारै         | सागार० ८.५५            | इत्यन्त्रिलं यं :कुर्याद्   | " "<br>व्रतो० | ४५३                       |
| इत्थं पथ्याभिरव्याभिः       | पुरु० शा० ३.९४         | इत्यञ्जानि स्पृशेदस्य       | महा०पु०       |                           |

| इत्यचिन्नृपशुर्स्वंग्यु | धर्मसं० ७.१८९               | इत्याद्यनादिजीवादि         | लाटी॰ २.१०१              |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| इत्यत्र त्रित्तयात्मनि  | पुरु० शा० १३५               | इत्याद्यनेकदोषा            | y, ¥.6                   |
| इत्यत्र व्रूमहे सत्य    | महापु॰ ३९.१४४               | इत्याद्यनेकघाऽनेकैः        | ,,        ३.१९६          |
| इत्यत्र वाहंदचीच        | पुरु शा० ५.८२               | इत्याद्यनेकनामापि          | ,, ३.१३३                 |
| इत्यनारम्भजां           | सागार० ४.१०                 | इत्याद्यनेकभेदानि          | ,, ¥.209                 |
| इत्यनुत्सुकतां तेषु     | महापु० ३८.२१२               | इत्याद्यालम्बनां           | ,, ४२०२                  |
| इत्यनेन विधिना करोति    | कुन्द० १.४५                 | इत्याद्यावश्यकं येऽपि      | प्रक्नो॰ १८९०            |
| इत्यभिष्टुत्य भूपालं    | श्रा॰ सा॰ १३३३              | इत्याद्युक्तिकुसिद्धान्ता  | पुरु० शा० ३.१५३          |
| इत्यसाधारण्यप्रीति      | महापु ॰ ३८.२०९              | इत्यापवादं विविधं          | धर्मसं० ५.९०             |
| इत्यागमानुसारेण         | ,, २०७                      | इत्यापवादिकी चित्रां       | सागार० ७.६०              |
| इत्यात्मनो गुणोत्कर्षं  | ,, ३९.१२५                   | इत्याप्तागमचारित्र         | धर्मोप॰ १.१७             |
| इत्यादिकं जिनपतेः       | घर्मोप० ४.१०४               | इत्याश्रितसम्यक्त्वैः      | पुरुषा० ३१               |
| इत्यादिकं परित्याज्यं   | £09.8                       | इत्यास्थायोत्थित           | सागार० ६.३               |
| इत्यादिकं महादानं       | प्रक्लो० २०.९८              | इत्यष्टभेदसञ्जातैः         | प्रक्नो० २०.२०५          |
| इत्यादिकामिमां भूति     | महापु० ३८,३०३               | इत्यहोरात्रिकाचार          | सागार० ६.४५              |
| इत्यादिकारचयावन्त्यः    | लाटी॰ ४.१८३                 | इत्युक्तमत्रदिङ्गात्रं     | लाटी॰ ४.२७३              |
| इत्यादिगणनातोत्त        | पुरु० शा० ५.७८              | इत्यक्तव्रततपः शील         | ,, ₹.१८०                 |
| इत्यादिगुणसद्-रत्न      | उमा० १९२                    | इत्युक्ता वर्णिनो मध्वा    | ,, ३.१८०<br>घर्मसं० ५.४९ |
| इत्यादिगुणसम्पन्नैः     | पुरु० शा० ३.१०९             | इत्युक्तास्ते च तं         | महापु० ३९.९६             |
| इत्यादिगुणसम्पन्नो      | ,, ३.३६                     | इत्युक्तो युक्तिपूर्वी     | लाटी॰ ३.१८९              |
| इत्यादिसूरिभिः प्रोक्तं | धर्मोप॰ ३.२८                | इत्युक्त्वा गृहकोणे        | प्रक्नो० १२.१५८          |
| इत्यादिजगत्सर्वे स्व    | लाटी० ५.१६१                 | इत्युक्त्वा तं नमस्कृत्य   | ,, 4.20                  |
| इत्यादिदूषणैर्मुक्तं    | {श्रा॰ सा॰ १.७५१<br>उमा॰ ८७ | इत्युकत्वा तं स्तवेः       | श्रा॰सा॰ १,२०३           |
|                         |                             | इत्युकत्वा पूजियत्वा       | प्रक्नो० १६.८०           |
| इत्यादिनाम संहव्धा      | प्रक्नो॰ ३.१९               | इत्युक्त्वा मूलतीश्छत्वा   | श्रा॰सा॰ ३.३५५           |
| इत्यादि पात्रभेदज्ञो    | धर्मोप० ४.१९४               |                            | 1 0414                   |
| इत्यादिफलमालोच्य        | पुरु० शां० ५.९९             | इत्युक्त्वा संस्थितो यावत् | प्रश्नो० १६.७३           |
| इत्यादिभिगु णैयु कं     | " " 3.88 <b>4</b>           | इत्युकत्वा सा ततो          | ,, १५.९४                 |
| इत्यादिभूरिभेदै         | धर्मोप० ४.१७                | इत्युकत्वाऽसौ महीवालः      | श्रा॰सा॰ १.४६९           |
| इत्यादिमहिमोपेतं        | " २.२६                      | इत्युक्तेऽति सुक्षेत्रे    | प्रश्लो॰ २०,३३१          |
| इत्यादिमिथ्यात्वमनेकं   | अमित्त० ७.६५                | इत्युक्तस्तैः सुज्ञातो     | धर्मसं० ५.५७             |
| इत्यादियुक्तिभः शीलं    | पुरु० भा॰ ४.१०३             | इत्युक्त्वेनं समास्वास्य   | महापु॰ ३९.७१             |
| इत्यादियुक्तितो नित्यं  | धर्मोप॰ ४.६८                | इत्युच्चेजिनपुङ्गवं        | धर्मोप० ४.२२१            |
| इत्यादियुक्तिविद् घत्ते | पुरु॰ शा॰ ६.८६              | इत्युच्चैजिनमाषितानि       | »,                       |
| इत्यादिहेतुहष्टान्तैः   | ,, 8.880                    | इत्युष्चिर्भरताघिपः        | महापु० ३८ ३१२            |
| इत्याद्यनन्तथर्माढ्यः   | <b>लादी॰ ३</b> ,१४१         | इत्युत्तमोपवासस्य          | पुरुव्शाव ६.५            |
|                         |                             | •                          |                          |

| 70. **                       |              |               |                                  |                   |                |
|------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------|
|                              |              | `             |                                  |                   |                |
|                              |              |               |                                  |                   |                |
| 12 12 V6                     |              | 40 TH W.      | पार-संबह                         |                   |                |
|                              |              | 4144          | 777 W. 4. C.                     |                   |                |
| इत्युद्धियामि रच्टाभिः       | महापु०       | ३८.६५         | इत्वरिकागमनं परविवाह             | सागार०            | 8.46           |
| ्रत्युपाच् <b>वसं रम्भ</b>   | 11           | 39.883        | इत्वरिका स्यात्पुंश्चली          | लाटी॰             | ५.७५           |
| इस्युपासकसंस्कारः            | पद्म॰पंच॰    | ६२            | इदं घले भक्त्या                  | अमित०             | <i>છ.</i> હ    |
| इस्पूचे भव्यलोकानां          | व्रतो०       | ५३८           | इवं पापफलं मत्वा                 | प्रश्नो०          | १०.२१          |
| इत्येकम्पवासं यो             | सं॰भाव॰      | 95            | इदं मे चेष्टितं देव              | श्रा॰सा॰          | १.४८१          |
| इत्येकविशतिविभा              | <b>उमा</b> ० | १३७           | इदमावश्यकषट्कं                   | पुरुषा            | २०१            |
| इत्येकादशघापूजां             | सं•भाव•      | ષ્            | इदमिति यः परिहरते                | व्रतो             |                |
| इत्येकादशधाऽऽस्यातो          | घमँसं ०      | 4.60          | इदिमदं कुरु मैवेदं               | लाटी              | £.¥७           |
| इत्येकादशधाऽऽम्नातो          | सागार०       | ७.६१          | इदमेवात्र तात्पर्यं              | 71                | 2.66           |
| इत्येकादश सम्प्रोक्ताः       | भव्यघ०       | E-3E4         | इदमेवेहशं चैव                    | रत्नक०            | 88             |
| इत्येकादशसागार               | गुणभू०       | 3.880         | इदमेवेहशमेवतत्त्वं (उक्तं)       | श्रा॰सा॰          | 2.806          |
| इत्येतवात्मनो रूपं           | धर्मसं०      | ७१३९          | इदानीमुपलब्धात्मदेह              | सागार०            | 6.95           |
| इत्येतानिचारानपरानिप         | पुरु०शा०     | १९६           | इदानीं पूजकाचार्य                | धर्मसं०           | <b>4.988</b>   |
| इत्येतानि वतान्यत्र          | वराङ्ग०      | १५,२०         | इदानीं सद्घृतेनाहं               | प्रदनो०           | १६.९८          |
| इत्येवमादयोऽप्यन्ये          | लाटी•        | <b>१.१</b> २२ | इदानीं सम्प्रवक्ष्येहं           | "                 | 28.28          |
| इत्येवमनुशिष्य स्वं          | महा॰पु॰      | ३८.१५६        | इन्द्रखेन्द्र-नरेन्द्रादिसम्पदां | थर्मोप <b>०</b>   | 8.82           |
| इत्येवमनुशिष्येनं            | 87           | ३८.१४१        | इन्द्रतीर्थेशचक्रयादि            | प्रश्नो०          | 86.64          |
| इत्येवमेताः प्रतिमा          | मध्यध ॰      | ६,३६०         | इन्द्रत्यागिकया सेषा             |                   | ३८ २१३         |
| इत्येवं कथयित्वा स           | प्रश्नो०     | 88.00         | इन्द्रत्वं च फणीन्द्रत्वं        | श्रा॰ सा॰         | १.२३४          |
| इत्येवं कथितमशेष             | **           | 6.839         |                                  | ∫ <b>धर्मो</b> प० | 8 206          |
| इत्येवं कथिता सम्यक्         | उमा•         | ४६३           | इन्द्रनागेन्द्र चन्द्रार्कैः     | { ,,              | ₹.₹            |
| इत्येवं च परिज्ञाय           | प्रदनो॰      | २३.१४७        | इन्द्रश्रीजिनदेवादि              | प्रश्नो०          | ११.४२          |
| इत्येवं च वरस्त्रीणां        | 33           | २३८           | इन्द्राणां तीर्थकतृ णां          | अमित०             | १२.३६          |
| इत्येवं ज्ञातसम्प्रोक्तां    | भव्यध •      | 4.768         | इन्द्रादिभिः सदाभ्यर्च्य         | पुरु० शा०         | ષ.હદ્          |
| इत्येवं जिनदेवशास्त्रनिपुणैः | धर्मोप०      | 8.242         | इन्द्राद्यष्ट दिशापालान्         | सं० भाव०          | *1             |
| इत्येवं जिनपूजां च           | <b>उमा</b> ० |               | इन्द्राद्याः हि सुराः            | प्रश्नो०          | २३.४६          |
| इत्येवं दर्शनाचारं           |              | 8.288         | इन्द्रायुधमिवानेक                | कुन्द॰            | 3.62           |
| इत्येवं दशमेदं यः            |              | २३.१२३        | इन्द्राः स्युस्त्रिदशाधीशाः      | महापु 🕫           |                |
| इत्येवं दोषसंयुक्तं          | 2,           | 22.68         | इन्द्रियसुखं विषयरसं             | व्रतो०            | Ęu             |
| इत्येबं पलदोषस्य             | लाटी॰        |               | इन्द्रियाणि निजार्थेषु           | कुल्द             | 11.47          |
| इत्येवं पात्रदानं यो         | सं॰भाव॰      | ९०            | इन्द्रियाणि स्फुटं पञ्च          | लाटी॰             |                |
| इत्येवं बोधितो मन्यः         | उमा •        | ४७५           | इन्द्रियादिजये शूराः             | प्रक्तो॰          |                |
| इत्येवं हि समालोक्य          | प्रश्लो      |               | इन्द्रियानिन्द्रयोद्भतं          | गुणभू०            | 7.3            |
| इत्येष गृहिणां धर्मः         | यशस्ति •     | ९०९           | इन्द्रियार्थेषु संसक्तः          | प्रक्ती :         |                |
| इत्येष धर्मो गृहिणां         | गुणभू०       | 3.840         | इन्द्रियाचाः दश प्राणाः          | हरिवं ० ५         |                |
| इत्येष षड्विचा पूजा          | "            | ₹.१२६         | इन्द्रियापेक्षया प्रायः          | कुम्द <b>ः</b>    | १ <b>१.</b> ९२ |
| •                            |              |               | - र र प्रवेशका                   | \$                | * 1 * 79 %     |

| इन्द्रियार्थरतेः पापेः    | <b>ণুহ</b> ০ <b>হা</b> ০ | इहामुच हितार्थ            | प्रक्नो० २०.२२२ |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| इन्द्रोपपादाभिषेकौ        | महापु॰ ३८.६०             | इहामुत्रेति तन्मत्वा      | वर्मसं० २.३२    |
| इन्द्रो यमश्च राजा च      | कुत्द० ८.७०              | इहैव स्याखशोलाभो          | महापु॰ ३८.२६३   |
| इन्द्रोऽहमिति संकल्पं     | भव्यघ० ६,३४९             | इह बानर्थंसन्देहो         | लाटी॰ १.२१३     |
| इममेब मन्त्रमन्ते         | यशस्ति॰ ५७२              |                           |                 |
| इमं ध्यानं समापन्नं       | प्रवनो० ५.११             | ŧ                         |                 |
| इमं सत्वं हिनस्मीति       | सागार• ४.८               | ईहरदोष मृदाचार्यः         | धर्मसं० ६.१५२   |
| इमां कथां समाकर्ण         | प्रक्तो० १३.११०          | ईहिग्वधं पदं भव्यः        | सं॰ भाव॰ १७८    |
| इमां ततोऽघुना भ्रान्ति    | धर्मसं॰ ७.६१             | ईहिग्वधं सुनारीणां        | प्रवंगी० २३.९   |
| इमांमेताहशीं चक्रे        | श्रा० सा० १.४३           | ईहशंदशभेदं सा             | ,, 21.41        |
| इमे दोषाः बुधैस्त्याज्या  | प्रक्नो॰ १८.९९           | ईहशं हि तदा कार्यं        | ,, २२.९         |
| इमे पदार्थाः कथिता        | अमितः ३.७३               | ईहशीं सम्पदं त्यक्त्वा    | श्रा॰ सा॰ १.५१४ |
| इमं च वैष्णवी माया        | व्रतो० ३९३               | ईप्सितार्थप्रदः सर्व      | कुन्द॰ १.४      |
| इयतापि प्रयत्नेन          | श्रा० सा० १.६५७          | ईतें युक्ति यदेवात्र      | यहास्ति० १६     |
| इयती क्यां गमिष्यामि      | पूज्यपा० ४७              | ईर्यासमितिरप्यस्ति        | लाटी॰ ४.२१४     |
| इयन्तं कालमज्ञानात्       | महापु॰ ३९.४६             | ईयांसमिति संशुद्धः        | ,, 4.49         |
| इयन्तं समयं सेव्यौ        | धर्मसं० ४.१६             | ईष्यालुः कुलटा-कामी       | कुन्द० ८,४०४    |
| इयमेकैव समर्था धर्म       | पुरु• शा॰ १७५            | ईर्ष्याऽसौ सुषेणेन        | धर्मसं॰ २.८८    |
| इत्यष्टकं तस्य फलप्रदं    | व्रतो० ३३४               | ईशान्यां दिशि प-प्रक्ने   | कुल्दा० १.१६३   |
| इत्यष्टाङ्गयुतं           | पुरु० शा० ३.१२९          | ईशान्यां नैव कत्तंव्या    | उमा॰ ११९        |
| इत्यव्टी जिनसूत्रेण       | धर्मोप॰ ३.३६             | ईश्वर-प्रेरितो ह्यात्मा   | व्रतो० ३८८      |
| इष्टदेव नमस्कार           | कुन्द० ५.२३३             | ईषन्न्यूनं च मध्याह्ने    | लाटी॰ ५.२२०     |
| इष्टादिकं विधेयं          | प्रवनो० १७.४७            | ईवन्त्यूनाच्च मध्याह्ना   | ,, ५.२३०        |
| इष्टानामप्यपत्यानां       | कुन्द० ८.१२६             | -                         |                 |
| इष्टानिष्टादिशब्दार्थ     | लाटी॰ ५.९६               | 4                         |                 |
| इष्टानिष्टेन्द्रियार्थेषु | हरिवं॰ ५८.८              | उक्तं केनाप्यनुक्तेन      | स्राटी० ५.१३०   |
| इष्टिकाचितिबस्मीकाद्      | कुन्द० ८.१२६             | उक्तं गायार्थंसूत्रेऽपि   | स्राटी॰ २.११०   |
| इष्टोपदेशं किल            | श्रा॰ सा॰ ३.१८५          | उक्तं चायं बलीवदंस्तरुणो  |                 |
| इष्टो यथात्मनो देहः       | पद्म ०पं० १४.७           | उक्तं तत्त्वार्यंसूत्रेषु | लाटी॰ ४.१८६     |
| इह सलू जम्बूद्वीपे        | वसो॰ ५२५                 | उक्तं तद्-गुरुणा बत्स     | प्रक्नो॰ ९.४७   |
| इह जन्मनि विभवादीन्       | पुरु शा॰ २४              | उक्तं तया ममैषापि         | 05.09           |
| दह जम्बन्तरीयेऽस्मिन्     | धर्मसं० २.८०             | उक्तं तेन मया गेहमण्डनं   | ,, ६.३५         |
| इह भवे विभवादिक           | श्रा॰ सा॰ १.२३२          |                           | ्र लाटी॰ २.१७३  |
| इह लोके परलोके            | व्रतो० ७९                | उक्तं दिग्मात्रमतोऽप्यत्र | े लाटी॰ ३.३००   |
| इह लोके सुशं हित्वा       | अभितः ४.३                | उक्तं दिग्मात्रमत्रापि    | लाटी॰ ३.२३६     |
| इहामुत्र दयाद्रीन्तः      | धमसं॰ ६.१९३              | उक्तं पञ्चवतानां हि       | धर्मीप्० ४.१२९  |

| <b>(•</b>                                           |                       | প্ৰাবকাৰা      | र-सम्रह                                       |                       |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| उन्तं ब्रह्मव्रतं साङ्ग                             | <b>छाटी</b> ॰         | 4.68           | उच्चावचनप्रायः                                | यशस्ति०               | 690               |
| उक्तं सोकोत्तरं ध्यानं                              | यशस्ति०               | <i>३७३</i>     | उच्चावचप्रसूतानां                             | यशस्ति०               | ष्दं              |
| उक्तं द्रज्जकुमारेण                                 | प्रश्नो०              | १०.६२          | उच्चासु नीचासु च हन्त                         | अमित्र॰               | ७.३६              |
| उक्तं शिक्षावर्तं चाद्यं                            | प्रक्लो०              | १८.२२          | उच्चेगोंत्रं प्रणते                           | रत्नक०                | 664               |
| उक्तं श्रीगौतमेनेव                                  | प्रक्लो॰ ३            |                | उच्चेंघित्रीघरारोहे                           | लाटी॰                 | 4.886             |
| उक्तं सम्यक् परिज्ञाय                               | <b>स्रा</b> टी॰       | 8.200          | उच्चैर्मनोरथाः कार्याः                        | कुन्द०                | ८.३८२             |
| उक्तं हाहा मुनीन्द्राणा                             | प्रक्लो०              | 9.84           | उच्चोऽपि नीचत्वमवेक्ष्य                       | अमित्र०               | ७.३७              |
| उक्तं प्रभावनाङ्गोऽपि                               | स्राटी॰               | 3.384          | उच्यते गतिरस्यास्ति                           | लाटी॰                 | 460               |
| उक्तं प्राणिवधो हिंसा                               | लाटी॰                 | १.१६७          | उच्यते विधिरमापि                              | लाटी॰                 | 8.736             |
| उक्तमस्ति क्रियारूपं                                | लाटी॰                 | ₹.₹४७          | उच्यते म्युणु भो प्राज्ञ                      | 97                    | 8.828             |
| उक्तमार्धं सुखं ज्ञानं                              | स्राटी॰               | 2.79           | उच्छलद्-धूलिचरणाः                             | कुन्द०                | ५.९६              |
| उप्तनाया सुख ज्ञान<br>उ <b>फ्तं मांसाद्यतीचारैः</b> | लाटी <b>॰</b>         | ٧. <b>२३</b> २ | उच्छिष्टं नीचलोकाहं                           | यशस्ति०               | ७४८               |
| <b>उ</b> क्तमेकाक्षजीवानां                          | लाटी॰                 | ٧. <b>९</b> ६  | उच्छिष्टं नीचलोकाहंघ म                        |                       | 8.844             |
| उक्तः सप्रतिभो ब्यात्                               | कुन् <b>द</b> ०       | 6.302          | उज्जयिन्यां महीपालो                           | श्रा॰ सा॰             | १.५३३             |
| असः समारामा भूपात्                                  | ( लाटी॰               | 4.46           | उज्झितानकसङ्गीतघोष                            |                       | 39,863            |
| उक्तातिचारनिमु क्तं                                 | { ","                 | 4.838          | उडपो मिङ्गिनीपातो                             | कुन्द <b>ः</b>        | 4.68              |
|                                                     | 1 ,,                  | 4.286          | उड्डीनं गुणपक्षिभिः                           | श्रा॰ सा॰             | ₹. <b>२</b> २१    |
| उक्तावाग्गुप्तिरत्र व                               | लाटी॰                 | ४.२०३          | _                                             | जार सार<br>कुन्द      | 4.888             |
| उक्ता सल्लेखनोपेता                                  | स्राटी०               | 4.284          | उत्कटस्नायुदुर्दर्श<br>उत्कर्षो यद्वताधिवयाद् | जाटी <b>०</b>         | 3.380             |
| उक्ताः संख्या वतस्यास्य                             | स्राटी॰               | 4.906          | उत्कृष्टं पद्मनालस्य                          | भव्यध०                | ₹.२ <b>३</b> २    |
| उक्तेन ततो विधिना                                   | पुरुषा०               | १५६            |                                               | नज्यपण<br>लाटी॰ (उक्त |                   |
| उक्तेन विधिना नीत्वा                                | उमा •                 | ४२९            | उत्कृष्टपात्रमनगार }                          | धर्मोप० (उन्त         | ) 7.300<br>) ¥.23 |
| उक्तेन विधिना नीत्वा                                | श्रा॰ सा॰             | 3.388          |                                               |                       |                   |
| उक्तेषु वक्ष्यमाणेषु                                | लाटी०                 | 8.40           | उत्कृष्टमध्यनिकृष्टेः                         | प्रक्ती०              | 20.4              |
| उक्तो धर्मस्वरूपोऽपि                                | लाटी॰                 | 3.700          | उत्कृष्टमध्यम्बिलष्ट                          | सं० भाव०              | ७४                |
| उक्तो निःकाङ्क्षितो भावो                            | साटी •                | <b>3.</b> 92   | उत्कृष्टः श्रावको द्वेधा                      | लाटी॰                 | ६.५५              |
| उक्तो त्यासापहारः सः                                | लाटी•                 | 4.30           | उत्कृष्टः श्रावको यः प्राक्                   |                       | ६.२७९             |
| उन्ता न्यातायहारः तः<br>उन्त्वेति मौनमालम्ब्य       | खर्मसं <b>०</b>       | 2.809          | उत्कृष्टश्रावकेणैते                           | अमित०                 | 6.68              |
| उत्क्षेपणावक्षेपणा                                  |                       |                | उत्कृष्ट श्रावकेना                            | धर्मसं०               | 4.96              |
| उत्सप्पावसप्पा<br>उग्नरोगोपसर्गाद्यैः               | कुन्द <b>ः</b>        | 2.275          | उत्कृष्टेन द्वितीये वा                        | भव्यघ०                | १.७७              |
| उप्ररागापसगाद्यः<br>उप्रसेनेन तत्सर्वं              | पुरु॰ सा॰<br>प्रश्नो॰ | 3,832          | उत्कृष्टोऽसौ द्विधा ज्ञेयः                    | धर्मसं •              | ५.६०              |
|                                                     | अश्याण                | ₹१.७३<br>२१.७३ | उत्सिप्य चैकपाइं यो                           |                       | १८.१५८            |
| उग्रसेनेन रुष्टेन                                   | "                     | <b>२१.</b> ९४  | उत्तमं सात्त्विकं दानं                        | यशस्ति०               | ७९९               |
| उप्रसेनो महाको थाद्                                 | n                     | ₹१.६५          | उत्तमभोगभूषूच्यै:                             | लाटी०                 | 8.83              |
| उचिते स्थानके यस्य                                  | यशस्ति०               | १५९            | उत्तम <b>मु</b> त्तमगुणतो                     | अमित०                 | ₹0.₹              |
| उच्चस्व-नीचत्व-विकल्प एव                            |                       | 9.₹८           | उतमाचारणात्सच्छी                              | प्रक्ती०              | 819.48            |
| उच्यस्थानस्थितैः कार्या                             | अमित्र०               | १३.४२          | उत्तमाचारमायाति                               |                       |                   |

| उत्तमादिसुपात्राणां        | धर्मसं०        | 8.883        | उदारान् सदिराङ्गरान् {    | श्रा॰ सा•             | <b>३.२</b> ३५         |
|----------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| उत्तमा मध्यमा ये च         | उमा०           | 828          | (                         | उमा०                  | ₹७६                   |
| उत्तमार्थे कुसास्थानः      | महापु०         | ३८.१८७       | उदाहायं क्रमं शात्वा      | महापु•                | ४०.६८                 |
| उत्तमेका सदारोप्य .        | कुत्द <b>ः</b> |              | उदीच्यां दिशि श-प्रश्ने   | <b>कुन्द</b> ०        | 8.883                 |
| उत्तमो दैवते लाभो          | कुल्द०         | 7.32         | उदीयं त्वमुत्साहं च       | प्रश्नो०              | <b>२२</b> .२७         |
| उत्तमो मध्यमश्चेव          | गुणभू०         | ३ ६२         | उदुम्बराणि पञ्चेव         | भव्यघ०                | 8.68                  |
| उत्तरस्यां दिशि प्रौढ      | श्रा॰ सा॰      | ₹.₹८२        | उदुम्ब रफलान्येव          | { प्रश्नो∙<br>{ लाटी∘ | १२.२३<br><b>१.</b> ७८ |
| उत्तराभिमुखं चैत्यगेहादौ   | प्रश्नो०       | १८.३६        | उदुम्बर-वट-प्लक्षफल्गु    | धर्मसं०               | 2.884                 |
| उत्तराभिमुखः प्राची        | कुन्द ०        | 8.03         | उदुम्बराणि पश्चेव         | गुणभू०                | ₹,४                   |
| उत्तराशानिलाद रक्षं        | बुन्द ०        | ६ २९         | उद्वद्वपिण्डिका स्थूल     | कुन्द०                | 4.96                  |
| उत्तरोत्तरभावन             | यशस्ति०        | ક <b>લ</b> ર | **                        | _                     |                       |
| उत्तु झतो रणोपेतं          | रत्नक०         | २६           | उद्यमे सप्तमी प्राज्ञो    | कुन्द॰                | ८,३४३                 |
| उत्तुङ्गसौधमारूढो          | श्रा॰ सा॰      | १.५३७        | उद्यामा रामसङ्कीर्णो      | श्रा॰ सा॰             | 9.860                 |
| उत्तुङ्गेबंहुभिश्चेव       | भव्यध०         | 2.88         | उद्यायनो नृपो भूयः        | प्रश्नो∘              | 9.83                  |
| उत्याय शयनोत्सङ्गाद्       | कुन्द०         | ٧.१          | उद्दिश्य चण्डिकां पापं    | प्रक्नो०              | १२.९३                 |
| उत्पत्तिस्थानसाम्यत्वाद्   | धर्मसं०        | ₹.४१         | उद्दिष्टविरतो द्वेधा      | गुणभू०                | ३.७६                  |
| उत्पत्ति-स्थिति-संहारसाराः | यशस्ति०        | १०२          | उद्दिष्टं विक्रयानीतं     | सं॰ भाव॰              | ८१                    |
| उत्पत्तिहीनस्य जनस्य नूनं  | अमित०          | ७.२३         | उद्भ्रान्तार्भकगर्भे      | यशस्ति०               | २८०                   |
| उत्पद्यते क्वचित् पापं     | प्रक्लो०       | २४.६         | उद्यत्क्रोधादि-हास्यादि   | सागार०                | ४.६०                  |
| उत्पद्यन्ते ततो मृत्वा     | सं० भाव०       | १५३          | उद्यद्वोधेर्बुघैस्तस्य    | भा॰ सा॰               | १.१५१                 |
| उत्पद्यमाना निलये          | अमित॰          | १०.६५        | उद्यमं कुरुते यावत्       | प्रश्नो०              | 4.30                  |
| उत्पद्योत्पादशय्यायां      | अमित॰          | £05.59       | उद्यानभोजनं जन्तुयोधनं    | सागार०                | <b>4.</b> 20          |
| उत्पन्ना मन्त्रयोगेन       | भव्यध०         | 4.296        | उद्यानादागतां भार्या      | प्रश्नो०              | ६१७                   |
| उत्पन्नं यत्कदाचित्तु      | गुणभू०         | 2.86         | उद्यानादिकृतां छायामपरस्य | ा महापु <b>॰</b>      | ३९.१८४                |
| उत्पलादौ निराकारे          | गुणभू०         | ₹.800        | उद्योतनं मखेनैक           | <b>ध</b> र्मस॰        | 3.86                  |
| उदङ मुखः स्वयं तिष्ठेत्    | यशस्ति०        | 888          | उद्योतनं महेनैकं          | सागार०                | 8.30                  |
| स्वयस्त्रिगुणः प्रोक्तः    | कुन्द०         | १.१६८        | उद्यमादिगुणोपेताः <b></b> | प्रश्नो०              | ११ ७७                 |
| उदयात्कर्मणो नाग्न्यं      | लाटी•          | ٤,२८         | उद्विग्नो विघ्नशङ्को      | लाटी॰                 | १.१७२                 |
| उदयात्पर्याप्तकस्य         | लाटी॰          | 8.96         | उद्देगं याति मार्जारः     |                       | ₹.८८                  |
| उदयास्तात्प्राक्पाश्चात्य  | धर्मसं ॰       | ¥.8€         | उद्वेजकोऽतिचाटूक्त्या     | _                     | 6.838                 |
| उदये हिष्टमोहस्य           | अमित्र॰        | 7.85         | उत्पातः पटिको लक्ष्म      | जुन्द <b>ः</b>        |                       |
| उद्दिवतेव माणिक्यं         | यशस्ति०        | १५७          | उन्नति विनति कृत्वा       | व्रतो०                |                       |
| उदारं विकयोन्मुक्तं        | कुन्द०         | 6.303        | उन्नतेभ्यः ससत्त्वेभ्यो   |                       | १२.२८                 |
| उदारक्च तिरस्कारः          | पद्मच•         | 88.88        | उपकाराय सर्वस्य           | <b>यशस्ति</b> •       |                       |
|                            |                | १.४१६        | उपकारो न शोलस्य           |                       | 82,40                 |
| उदारश्रावकाचार {           |                | 8.868        | उपगूर्हस्थितीकारी         | यशस्ति                |                       |
|                            |                |              | 6.                        |                       | , • 1                 |

| 48                       | ধাৰণাৰ         | गर-संग्रह ·                                                                  |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| उपकारोऽस्ति तं रूपं      | गुणभू० २.३३    | उपसर्गा हि सोढव्याः प्रश्नो० १८.५५                                           |
| उपवेशी: स्थिरं येषां     | अमित् १२.२७    | उपसर्गेण कालेन धर्मसं॰ ७.९                                                   |
| उपदेशं समासाख            | श्रा०सा० १.२०९ | उपसर्गे दुर्भिक्षे रस्नक॰ १२८                                                |
| उपनीतक्रियामन्त्रा       | महापु० ४०.१५३  | उपहासः कृतरचैते प्रश्नो० ९.१३                                                |
| उपपादि च सौधर्मे         | धर्मसं० ६.१२८  | उपहास्यं च होकेऽस्मिन् लाटी॰ १.२१६                                           |
| उपबृंहणनासाय             | लाटी॰ ३.४      | उपाङ्गमथवाङ्गं स्याद् कुन्द॰ ५.११६                                           |
| उपबृहणनामादि             | लाटी॰ ३.२८४    | उपाधिपरिमाणस्य ,, ५.८५                                                       |
| उपबृंहणमत्रास्ति         | ,, ३.२७३       | उपाच्यायत्वमित्यत्र ,, ३.१८३                                                 |
| उपभोगो मुहुर्भोग्यो      | गुणभू० ३.३७    | उपाध्यायमुपासीत कुन्द० ८.११६                                                 |
| जपमानोपमेयाभ्यां         | स्राटी० ४.२५०  | उपाध्यायः स साध्वीयान् ,, ३.१८१                                              |
| उपयाचन्ते देवान्         | अमित्र० ९.६५   | उपाध्यायः समाख्यातो ,, ३.१८८                                                 |
| उपयोगमयो जाबः            | प्रक्नो॰ २.१०  | उपानत्सिहतो व्यग्न कुन्द॰ ३.३३                                               |
| उपयोगमयो जीवो            | व्रतो० ४१२     | उपाये सत्यपेयस्य यशस्ति० ८१                                                  |
| उपयोगयुतो जीवो           | भव्यध० २.१४९   | उपाजितं कर्म न वृद्धिमेति व्रतो० ४२३                                         |
| उपयोगो द्विधा ज्ञेयो     | भव्यघ० २.१५४   | उपार्ज्यते वित्तमनेकवारं व्रतो॰ ९५                                           |
| उपलब्धि-सुगति            | पुरुषा॰ ८७     | उपाज्यं बहुशो द्रव्यं प्रश्ती० १३.४५                                         |
| उपवासं जिननाथा           | अभितः ६,९१     | उपासक श्रणुत्वं हि ,, १६.८०                                                  |
| उपवासं विश्रते यः        | प्रक्नो॰ १९.२६ | उपासकस्य सामग्रीविकलस्य धर्मसं ७                                             |
| उपवासं विना शक्तो        | अमितः १२.१३३   | उपासकाख्यो विबुधैः प्रश्नो० २४.१४                                            |
| उपबासः कृतोऽनेन          | ,, १२.१३२      | उपासकाचार-विचारसारं अमित० १.९                                                |
| उपवासा विधीयन्ते         | ,, १२.१३६      | उपासकाचार-विधिप्रवीणो अमित्त॰ १०.३०                                          |
| उपवासः सकृद्भुक्ति       | सं॰भाव॰ १६१    | उपेक्षायां तु जायेत यशस्ति० १८६                                              |
| उपनासिंदने धीरैः         | प्रश्नो० १९.५  | उपेत्याक्षाणि सर्वाणि अमित०१२.११९                                            |
| उपवासदिने सारे           | ,, १९.११       | उपोषितस्य जीवस्य प्रश्नो॰ ३.५                                                |
| उपवासाक्षमैः कार्योऽनुप  | सागार० ५.३५    | उप्तं क्षारक्षितौ यद्वद् धर्मोप० ४.१९३                                       |
| उपवासादिभिः कायं         | ,, 6.84        | उप्तं यथोसरे क्षेत्रे पुज्यपा० ४५                                            |
| उपवासादिभिरङ्गे          | यशस्ति॰ ८६४    | उभयपरिग्रह-वर्जनमाचार्या पुरुषा० ११०                                         |
| उपवासानुपवासेकस्थाने     | अमित्र० ६.९०   | उमे पक्षे चतुर्देश्यां भव्यघ० ४.२६६                                          |
| उपवासेन सन्तप्ते         | ,, १२.१३४      | A                                                                            |
| उपवासो जिनेश्कः          | प्रक्तो० १९.१० | उरोलिङ्गमक्षास्य स्याद महापु॰ ३८.११                                          |
| उपवासो विभातव्यः         | पूज्यपा• ८२    | उमिलाया महादेव्या (श्रा॰सा॰ (उक्तं) १.६१                                     |
| उपवासो विधातव्यो गुरुणां | पूज्य॰ ८३      | " " दुरु॰शा॰ ३.१२                                                            |
| उपविश्व ततःप्रोक्तं      | प्रक्नो॰ ८.६३  | ्रा , ( उमा० ६                                                               |
| उपविष्टस्य देवस्य        | कुन्द० १.१२१   | उर्बोपरि निक्षेपे अमित् ८.४                                                  |
| उपशमो जिनमक्तिश्व        | भव्यघ० १.७२    | उमा॰ ३२                                                                      |
| उपशान्तासु दुष्टासु      | पुरुवा। ३.४५   | उमा॰ ३२'<br>उल्लब-काकमार्जार { धर्मोप० (उक्तं) ४.१'<br>श्रा॰सा॰ (उक्तं) ३.११ |

## संस्कृतक्लोकागुक्रमणिका

| उल्लङ्घ्यते च वावन्त्यो                       | कुल्यक ५.५३                   | ऋतावेव ध्रुवं सेव्या     | कुल्द० ५ १८५               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| उल्लंघ्य न्यायमार्गं यो                       | प्रक्नी० १६.५१                | ऋतुगतमिति सर्व कृत्यं    | कुन्द० ६.३०                |
| उल्लस्तिककणीक्वाण                             | <b>झा० सा० १.७१३</b>          | ऋते धर्मार्थंकामानां     | धर्मसं० ६.१६३              |
| उल्लसन्मक्षिकालक्ष                            | ,, ,, 2.569                   | ऋते नृत्वं न कुत्रापि    | धर्मसं॰ ६ २२२              |
| उल्लाघोऽहं भविष्यामि                          | लाटी॰ ३.४९                    | ऋते सम्यक्त्वमावं यो     | लाटी॰ २.२२४                |
| उवाच की युवां कस्माद                          | श्रा॰सा॰ १,१८७                | ऋदिः संजायते नैव         | प्रक्ली० १.४६              |
| उवाच तं गदी मे त्वं सुहृत्                    | धर्मसं २.७०                   | ऋद्धषण्टकसमायुक्ताः      | प्रक्नो॰ ११.८५             |
| उवाच त्रिवशः श्रेष्ठिन्                       | श्रा०सा० १.१८                 | ऋषिम् निर्यतिः साधुः     | धर्मसं० ६.२८३              |
| उवाच स जलं स्वामिन्                           | आ०सा० १.३६४                   | ऋषीणामच्यं क्येष्ठस्वाद् | प्रक्तो॰ ३.१८              |
| <b>5</b> ,                                    |                               | <u>.</u>                 |                            |
| कचे च पाप ते दीक्षा                           | *** . TT . 0 6 \ 9            | Ų                        |                            |
|                                               | घा॰सा॰ १,६४१<br>प्रश्नो॰ ५.२५ | एक एव ध्रुवं जन्तुः      | कुन्द० १०,३४               |
| करे स शृणु यो धीमन्                           | महापू॰ ३८.१३६                 | एक एव हि भूतात्मा        | यशस्ति॰ ४३                 |
| कर्कावीऽप्ययं ताव                             | मध्यध्य २.१५९                 | एकः करोति हिंसा भवन्ति   | पुरुषा० ५५                 |
| कर्ष्वगो हि स्वभावेन<br>कर्ष्यं तु प्रतिमामान | कुन्द० १.१२९                  | एकः करोति हिंसां श्रा०   | सा॰ (उक्तं) ३.१२८          |
|                                               | ुश्रा∘सा० १.३०१               | एककालादपि प्राप्त        | <b>आ०सा०</b> २.२           |
| कर्ष्यत्वमुक्तितो नाग्न्यात्                  | उमा॰ ४८                       |                          | े उमा॰ २४९                 |
| कर्घरेखा मणेबन्धात्                           | कुन्द० ५.५०                   | एकको भ्रमति दुःसकानने    | अमित्त० १४.२४              |
| कथ्वंविह्न रधस्तोयं                           | कुन्दः १.३०                   | एकतः कुरुते वाञ्छां      | कुन्द० ३.१८                |
| कर्षः सामायिकं स्तोत्र                        | अमित्त० ८.१०१                 | एक-द्वि-त्रि-चतुयु क्ता  | कुन्द० २.५५                |
| कर्वंहक् द्रव्यनाशाय                          | कुन्द० १.१५०                  | एक-द्वि-त्रि-चतुःसञ्ज्ञा | कुन्द० २.५३                |
| <b>क</b> र्ष्वं मधस्तात्तिर्यं क्             | पुरुषा॰ १८८                   | एकमथायुधं पाणी           | कुन्द० ५.७०                |
| <b>अ</b> ध्वंव्यतिक्रमश् <del>वा</del> धो     | प्रक्लो॰ १७.१६                | एकमपि पदे तिष्ठन्        | श्रा॰सा॰ १.५१७             |
| कर्घ्यं स्थित्वा क्षणं पश्चाद्                | कुन्द० १.७७                   | एकः खेऽनेघान्यत्र        | यशस्ति॰ ४४                 |
|                                               | रत्नक॰ ७३                     | एक: स्वर्गे सुखं भुङ्के  | धर्मसं॰ ७.९२               |
| <b>कष्वीयस्ता</b> त्तियंग्                    | श्रा॰सा॰ ३.२६२                | एकचिलेन भो धीमन्         | प्रश्नो० १२.३१<br>,, १२.४९ |
| <b>अ</b> ष्वीधस्तियंगाक्रान्तिः               | धर्मोप० ४.१०८                 | एकचित्तेन भी मित्र       | "                          |
| कथ्वीधो दिग्विदगवस्थानं                       | बराङ्ग्० १५.११                | एकचित्तेन मे शीलं        | ,, १५.३३                   |
| कर्घीभूय पुनश्चेव                             | प्रश्नो॰ १८.४३                |                          | प्रश्नो॰ ३.२०              |
| कर्जोऽबस्तियंगाकान्ति                         | वसो० ४४७                      | एकचिलेन यो घीमान्        | ,, १९.५२                   |
| कविलाया महावेट्याः                            | यशस्ति॰ १९८                   | एकचित्तेन वा धीमान्      | ,, १९.२३                   |
| क्हापोहोऽपि कर्तव्यः                          | <b>का</b> टी॰ ५.१८२           | एकचित्तेन मुक्त्यर्थं    | ,, १८.४८                   |
| ऊह्यं स्वयमकत्तरि                             | र्थामतः ४.३८                  | एकचित्तन ब्युत्सर्ग      | ,, १८.१८४                  |
| Æ                                             |                               | एकचित्तान्वितो भूत्वा    | "      २१.१५०              |
| ऋजुभूतमनोवृत्ति                               | अमित्र० १३.२                  | एकत्र भाविनः केचिद्      | अमितः ४.६३                 |
| ऋजुर्बांग्मी प्रसन्नोऽपि                      | वर्मसं॰ ६.१४६                 | एकत्र वसतिः क्लाच्या     | प्रक्तो॰ २३.२४             |

**\***\*\*

| 48                      |                           | श्रीवकाष                | ार <del>-संप्रह</del>     |                 |            |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| एकदाऽकम्पनो नाना        | 21                        | 9.4                     | एकमासे खेर्वाराः          | कुन्द०          | 6.32       |
| एकदा कतुं मारब्धो       | श्रा॰ सा॰                 | 1.400                   | एकमेकं सहन्ते नो          | धर्मसं०         | 7.69       |
| एकदा क्षुल्लकं पृष्ट्वा | प्रदतो०                   | 6.28                    | एकमेव जलं यद्वद्          | पूज्यपा०        | 40         |
| एकदा खलु गुविण्या       | 11                        | 9.09                    | एकमेव हि सम्यक्त्वं       | गुषभू०          | १.६९       |
| एकदा चैत्रसन्मासे       | ,,                        | १०.५१                   | एकरात्रं त्रिरात्रं वा    | उमा ॰           | 80         |
| एकदा तद्गृहे भीरा       | **                        | २१.३३                   | एकवस्त्रं विना त्यक्त्वा  | प्रह्नो॰        | १८.३४      |
| एकदा तं समालोक्य        | ,•                        | <b>२</b> १. <b>१</b> २६ | एकवर्ष यथा दुग्धं         | <b>कु</b> ल्द ० | ११.७३      |
| एकदा तस्य घीरस्य        | n                         | १०.३३                   | एकवस्त्रान्वितश्चाद्रं    | ,,              | ₹.₹२       |
| एकदा दक्षिणस्थायां      | श्रा॰ सा॰                 | 1.386                   | एकवस्त्रो विवस्त्रश्च     | 47              | 6.845      |
| एकवा ददते दुःखं         | अमित०                     | १२.४३                   | एक वारं सुभावेर्यः        | <b>उमा</b> ०    | 846        |
| एकदा दम्पती पूर्व       | प्रदनो०                   | १६.५८                   | एकशो भुज्यते यो हि        | धर्मसं॰         | 8.99       |
| एकदा नगर मुख्णं         | 11                        | <b>१४.४</b> ६           |                           | पुरुषा॰         | ५३         |
| एकदा निर्धनं नैवा       | ,,                        | १६.९२                   | एकस्य सैव तीवं हिशा       | भा॰ (उक्तं)     | ३.१५७      |
| एकदा प्रागतं कूल        | 17                        | 28.68                   | एकस्यान <b>थंदण्ड</b> स्य | लाटो०           | ५.१३६      |
| एकदा पुंदचली रात्री     | प्रक्लो०                  | १५.११३                  | एकस्याल्पाहिंसा क्षा      | पुरुषाः         | ५२         |
| एकदा व्युग्रसेनेन       | 23                        | २ <b>१.६</b> २          |                           | ० सा० (उक्तं)   | 3.844      |
|                         | क) श्रा० सा०              | 8.306                   | एकस्तम्भं नवद्वारं        | यशस्ति०         | ६९५        |
| एकदा रुद्रभट्टस्य       | प्रक्नो०                  | २ <b>१</b> ,२५          | एकस्मिन् कूपके स्थूलं     | कुन्द०          | 4.880      |
| एकदा हुष्टया प्रोक्तं   | ,,                        | १५.११९                  | एकस्मिन्नेव ब्युत्सर्गे   | प्रक्तो॰        | १८.४३      |
| एकदा वसितदैत्ता         | n                         | 28.838                  | एकस्मिन् मनस              | यशस्ति०         | <b>३३१</b> |
| एकदा श्रीगुरुपृष्टो     | 31                        | ७.२२                    | एकस्मिन् योऽपि प्रस्तावे  | _               | २१.७४      |
| एकदा स चतुर्दंश्यां     | 11                        | 6.38                    | एकस्मिन् वासरे            | यशस्ति०         | २६३        |
| एकदा सपंदष्टोऽहं        | ,,                        | १२.१६७                  | एकस्मिन् समवाया           | पुरुषा॰         | २२१        |
| एकदा सोमदत्तादि         | 21                        | 4 22                    | एकाकिना न गन्तव्य         | कुन्द०          | 6,380      |
| एकदाऽसी चतुर्वश्या      | श्रा॰ सा॰                 | १.४५१                   | एकाकी व्यक्तहिसः स        | प्रक्नो०        | ११.५६      |
| एकदासौ सुकेश्यामा       |                           | 8.240                   | एकाक्षरादिकं मन्त्र       | गुणभू०          | ₹.१२४      |
| एकदा स्नान-गर्तायां     | "<br>प्रश्नो॰             | 2846                    | एकाक्षाः स्थावरा जीवाः    |                 | 36         |
| एकदेति प्रशंसन्तं       | श्रा॰ सा॰                 | 2.290                   | एकाक्षे तत्र चत्वारो      | लाटी॰           | 8.57       |
| एकद्वयचतुःपञ्चषट्       | <b>धर्म</b> स०            | ७.१२२                   | एकाग्रचेतसा धीमन्         | प्रश्नो॰        | ₹.१४६      |
| एकद्वित्रचतुःपश्च       | अमित्त०                   | ₹. <b>१</b> ९           | एकाग्रचेतसा मित्र         | *1              | ११.७३      |
| एकद्वित्रिचतु:पञ्चदेहा  | 33                        | ८. <b>६</b> २           | एकाग्रचेतसा वत्स          | н               | 9.78       |
| एकपद बहुपदापि ददासि     | "<br>यशस्ति ॰             |                         | एकाग्रचेतसा सर्वान्       | **              | १६.४५      |
| एकप्रकारमपि योगवशादु    |                           | ७११                     | एकाङ्गः शिरसी नामे        | अमित०           | ८.६३       |
| एकमेदं द्विभेदं वा      | पत ,,<br>प्र <b>र</b> तो० | १४.४६                   | एकाङ्गुलं भवेच्छ्रेष्ठं   | उमा ॰           | १०१        |
| एकमधायुधं पाणी          |                           | १.१७<br>५.७०            | एका जीवदयेकत्र            | यशस्ति ॰        | 388        |
| एकमपि प्रजिष्ठांसु      | कुल्द०<br>एक्स            |                         | एक।दशाङ्गयुक्तस्य         | श्रा॰ सा॰       | १.३५३      |
| ALICE ALANIA            | पुरुषा•                   | १६२                     | एकान्तरं त्रिरात्रं वा    | यशस्ति०         | १२८        |
|                         |                           |                         |                           |                 |            |

### संस्कृतक्कोकानुक्रमणिका

| एकान्तरा द्वितीयाचा कुन्य                   | 50 C. 246  | एकैकविषयादेव                                 | घर्मसं० ७.१६५                                         |
|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| एकान्तं विपरीतं च प्रवनं                    |            | एकोकं वाचयो द्वेद्वे                         | <b>अमित॰ २</b> .२६                                    |
| एकान्सः शपथरचेव यशस्ति                      | To 90      | एकेकव्यसनासक्ता                              | ऽप्रक्नो० १२.४५ ३,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| एकान्तसंशयाज्ञानं "                         | ११६        |                                              |                                                       |
| एकान्ते निर्मले स्वास्थ्यकरे धर्मर          | 90 8.84    | एकैकव्यसनेनेत्यं                             | धर्मसं० २.१६३                                         |
| एकान्ते मधुरैर्वाक्यैः कुन                  | द० २.९९    | एकेकहानिस्तोयादेः                            | कुन्द० १.६५                                           |
| एकादश गता रुद्रा प्रश्ने                    | ो० १५.१३०  | एककेन्द्रियसंसक्ताः                          | उमा॰ २०८                                              |
| एकान्ते केशबन्वादि सागा                     | र• ५.२८    | एकवास्तु जिने भक्तिः                         | सागार॰ ८.७४                                           |
| एकान्ते यौवनध्वान्ते अमि                    | त० १२.८८   | एकवेयं यतो हिष्टः                            | गुष्ममू० १.३३                                         |
| एकान्ते वा वने शून्ये { श्रा॰ स             | T० ३.२९९   | एको देवः स द्रव्यार्थात्                     | लाटी॰ ३.१२८                                           |
|                                             |            | एको देवः ससामान्या                           | ,, ३.१८७                                              |
|                                             | ो॰ ६.७९    | एको धर्मस्य तस्यात्र                         | वराङ्ग० १५.३                                          |
| _                                           | ० ९९       | एकोनप <b>ञ्चा</b> शतमवेहि<br>एकोनविशतिर्भेदा | भव्यघ  ३.२०९                                          |
|                                             | गे० २४.११५ |                                              | ., २.१७४                                              |
| एकादशाङ्गपाठोऽपि लात                        |            | एकोऽप्यत्र करोति यः                          | देशव २                                                |
| एकादशाङ्गयुक्तोऽपि प्रश्न                   |            | एकोऽप्यभिमुखः स्वस्य                         | कुन्द० ५.६३                                           |
| एकादशाङ्गविद्भव्यसेन ,                      |            | एकोऽप्यहंन्नमस्कारः                          | सागार० ८.७६                                           |
| एकादशाङ्गसत्पूर्व धर्म                      | सं॰ ७.११८  | एकोऽप्युपकृतो जैनो                           | धर्मसं० ६.१७६                                         |
| एकादशाङ्गुलबिम्बं उम                        | ग० १००     | एकोरुका गुहावासाः                            | सं॰ भाव॰ १४८                                          |
| एकादशोक्ता विदितार्थतत्त्वे अमि             | तः ७६६     | एकोऽसौ धर्मकार्येऽतो                         | महापु॰ ३८.१५३                                         |
| एकादशोपपासकेषु धर्म                         | सं॰ २.१३   | एकोऽहं शुद्ध-बुद्धोऽहं                       | धर्मोप० ४.१२५                                         |
| एकापि समर्थेयं जिनभक्तिः यशस्               | तः १५३     | एको हि देशतो धर्म                            | प्रक्नो० १.२३                                         |
| एकापि समर्थेयं धर्मोप० (उ                   | स्तं) ४,२६ | एकोहि देशतो धर्मः                            | प्रश्लो॰ १.२३                                         |
|                                             |            | एको हेतुः क्रियाप्येका                       | स्राटी० ३.१६१                                         |
| एकादशप्रकारोऽसौ गुण<br>एकाहमपि निष्पन्नं कु | न्दः ११७२  | एत एकेन्द्रिया जीवाः                         | श्रा०साः १३६१                                         |
| एके तिष्ठन्ति सन्मार्गे वर                  | नो० ४०५    | एतत्तत्त्वमिदं तत्त्व                        | यशस्ति० १४८                                           |
| एकेनाकर्षन्ती क्लथयन्ती पुरु                | षा॰ २२५    | एतद्ग्रन्थमुज्झित्वा                         | धर्मसं० ६.४१                                          |
| एकेनापि सुपात्रेण असि                       |            | एतद्दोषपरित्यक्त                             | प्रश्नो॰ १३.३८                                        |
| एकेनैवोपवासेन पुरुष                         |            | एतत्फलेन राजा स्यां                          | धर्मस० ७.७३                                           |
| एकेन्द्रियस्य चत्वारि भव्य                  |            | एतद्-मेदास्तु विज्ञेया                       | ,, €. 200                                             |
| •                                           | पि० ४.९९   | एतन्मानेव रङ्गाख्ये                          | कुन्दः १.१७४                                          |
|                                             | षि॰ ३.२३१  | एतद्विषर्न धर्माय                            | यशस्ति० ४११                                           |
| and Constitutions                           | ,, २.१६६   | एसत्समयसर्वस्य                               | प्रक्नो॰ १२.८४                                        |
|                                             | न्द्र ५.९१ | एतत्समयसर्वस्वं                              | प्रक्लो० ११.५१                                        |
| एकैकं छिन्दता पादं आ                        |            |                                              | <b>ला</b> टी॰ २. <b>१</b> ९                           |
| एककमञ्जूमासाच प्रव                          | नो॰ ४.५८   | ~ ~ ~                                        | " ¥.१३२                                               |

| एतन्यंत्रप्रसादेन               | <b>धर्मोप</b> ० | ¥.784         | एतेन हेतुना ज्ञानी                      | काटी॰           | 4.75                     |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| एसयोरचण्डकमं स्वं               |                 | १२.१७२        | एते मूछ गुणा प्रोक्ताः                  | 17              | 3,2%4<br>8<br>8<br>4,000 |
| एतावता विनाप्येष                |                 | २.१५६         |                                         | वतसा०           | *                        |
| एतानि हान्यानि मया              | भव्यघ०          |               | एतेषु निश्चयो वस्य                      | ्र उमा∙         | . २≉                     |
| एतां कृष्ट्वा यदाऽऽयतां         | धर्मसं॰         | ६ ११६         | एतेष्यन्यतमं प्राप्य                    | ( पूज्य ह       | 4.222                    |
| एतद्-प्रन्थानुसारेण             | ,,              | 4.8           | एतैः कलङ्कमावैजीवः                      | वतो०            |                          |
| एतत्सर्वं परिज्ञाय              | लाटी ॰          | 8.200         | एते <b>वींषेमंहानिन्छै</b> ः            | _               | इ.इ.इ                    |
| एतत्स्वस्यापि संयोज्य           | प्रश्नो०        | 6.49          | एते <b>दोंषैविनि</b> म <del>ुंबतं</del> | र्र साटी॰       | ५,२३१                    |
| एसदस्तीति येषां ते              | धर्मस०          | 8.58          | •                                       | ∤ ,,<br>धर्मोप∘ | 4,588                    |
| एसदुक्तं परिज्ञाय               | लादो॰           | 9.84          | एतेर्दोषेविनिम् क्तां                   |                 |                          |
| एतदेवास्मनो मोक्षसाघन           | धर्मसं •        | 8.44          | एतेर्दोषैविनिम् क्लो                    | 11              | <b>१,१</b> २             |
| एतत्पञ <del>्च</del> विषस्यास्य | ,,,             | 8,88          | एतेम् क्तं हि द्वात्रिशहोषेः            |                 | १८,१४८<br>७९             |
| एतन्मत्वाऽहैता प्रोक्तं         | लाटी॰           | 8.68          | एतेरष्टगुणेयु क्तं<br>एतेरष्टभिरङ्गेश्च | उमा ॰<br>उमा ॰  | ĘŖ                       |
| एतानि सप्त तस्वानि              | भव्यच •         | 2.888         | एतेरष्टभिरञ्जेय क्तं                    |                 | ५३४                      |
| एतेषां भवभीतानां                | 17              | 1.24          | एतैः सप्तमहादोषैः                       | धर्मोप०         |                          |
| एतेषु निश्चयो यस्य              | श्रा० सा०       | 2.989         | एतैः सर्वे महादोषैः विजता               | प्रश्नो०        | -                        |
| एते स्वदार सन्तोष               | हरि वं०         | 46.59         | एभिदोंषविनिर्मुक्तः                     | यशस्ति०         | 3, <b>3</b> 8            |
| एतैरष्टगुणैयु वतं               | श्रा॰ सा॰       | 8.083         | एभिः पक्षाविभियोंगैः                    | धर्मसं ०        | ६.१४                     |
| एतखुक्त्या कियामातं             | धर्मसं ०        | 4.78          | एभिः स्वजीवनं कुयुः                     |                 | ६१५६                     |
| एतान् देवा हि कुर्वन्ति         | प्रश्नो०        | ३.७०          | एभ्यो गुणेभ्य उक्तेभ्यो                 | 22              | <b>६.२८९</b>             |
| एते ग्रीष्मेऽतिपानादि           | कुन्द ०         | <b>Ę. १</b> ५ | एम्यो देशतो विरतिः                      | लाटी॰           | 8.46                     |
| एतेषु पीठिका मन्त्राः           | महापु॰          | 80.00         | एन:कारणभूतानि                           | प्रश्नो०        | 7.40                     |
| एतवाकण्यं तेनेव                 | प्रश्नो०        | 9.40          | •                                       | ∫ श्रा∘सा∘      | ३.२०२                    |
| एतेन भूतसंयोगी                  | व्रतो०          | ४०२           | एन:सेनायुतस्तेन                         | ्री उमा∘        | ३६१                      |
| एते पञ्च महाव्रत                | 71              | 404           | एलालवजुकङ्कोल                           | यशस्ति०         | 488                      |
| एतेऽपि दोषनिवहाः                | 11              | 490           | एवमिन-जलादीनां                          | लाटी॰           | ४ ७२                     |
| एते प्राप्ता महादुः सं          | गुणभू०          | ३,१६          | एवं करोति संन्यासं                      | प्रक्ती०        | २२.४७                    |
| एतेऽर्याः तत्र तत्त्वेन         | महापु०          | 39,21         | एवं कृतप्रतिश्वस्य                      | लाटी०           | 4.888                    |
| एतेऽहं <i>द्वन्दनादो</i> षा     | वतो०            | 866           | एवं कृतविवाहस्य                         | महापु॰          | 36.834                   |
| एते षष्ठिरतीचाराः               | **              | ४६०           | एवं कृतवृत्तस्याच                       | 21              | 39.96                    |
| एतेषामुद्वहनं निर्वाहः          | धर्मसं०         | 9.70          | एवं केवलिसिद्धेम्यः                     | 18              | 80,20                    |
| एतेषां व्यसनाच्याता             | प्रश्लो •       | १२,५३         | एवं गच्छति कालेऽस्य                     | धर्मसं ०        | ६.१२१                    |
| एते सत्यस्य पञ्चापि             | धर्मीप•         | x, 30         | एवं चर्या गृहत्यागावसानां               | 31              | 4.46                     |
| <b>एतेऽस्तेयव्रतस्या</b> पि     | धर्मोप॰         | ¥,₹6          | एवं चादिवतेनेव                          | प्रक्तो०        | १२.१८१                   |
| एते दोषाः परित्याज्या           | प्रश्लो•        | 16.16         | एवं चिन्तयतो तेन                        | 1)              | 86.208                   |
| एते दोषा विषीयन्ते              | <b>परा</b> •    | ३२            | एवं चेत्तत्र जीवास्ते                   | लादी॰           | 9.48                     |

|                          | •                          |                          |                                            |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| एवं चेलहि कृष्यादी       | लाटी॰ ४.१४२                | 0 0 0                    | (लाटी० ६.५१                                |
| एवं जिनागमे प्रोक्तं     | धर्मोप॰ ४.२१७              | एवमित्यादि दिग्मात्रं    | ( लाटी० ६.५१<br>,, ६.७४<br>,, ६.८८         |
| एवं ज्ञेयं जलादीनां      | लाटी॰ ४.८३                 |                          | 23.3                                       |
| एवं तथा गणाधीशे          | धर्मोप॰ २१८                | एवमित्यादि बहुवो         | ,, 7,24                                    |
| एवं तृतीयवेलायां         | धर्मसं॰ २.११७              | एवमित्यादि तत्रैव        | , ५,२०२                                    |
| एवं त्रिवित्र-पात्रेभ्यो | धर्मोप० ४.१८७              | एवमित्यादियद्वस्तु       | ,, 2.24<br>,, 4.202<br>,, 2.52<br>,, 2.820 |
| एवं दक्षीः प्रकर्तव्यं   | प्रक्तो० २४.१०६            | एवमित्यादिसत्यार्थं      | ,, 7.820                                   |
| एवं दण्डत्रयं भुक्त्वा   | 7, \$3.808                 | एवं मिथ्यात्वसंस्थानं    | व्रतो० ४१८                                 |
|                          | ,, (1.100<br>f DR 100      | एवमित्यादिस्थानेषु       | लाटी० १.१५३                                |
| एवं दोषं परिज्ञाय        | {,, २३.७९<br>},, २३.१३९    | एवमित्याद्यवश्यं स्यात्  | लाटी० ५.१७६                                |
| एवं द्वादशधा वृतं        | धर्मसं॰ ४.१३२              | एवमुत्कृष्टभागेन         | धर्मसं० ४.७३                               |
| एवं न विशेषः स्या        | पुरुषा॰ १२०<br>सागार॰ ८.६४ | एवं मुनित्रयी ख्याता     | लाटी॰ ३.१९७                                |
| एवं निवेद्य संघाय        | सागार॰ ८.६४                | एवमेतत्परिज्ञाय          | ,, १.१६९                                   |
| एव ।गवध सवाव             | ,, 668                     | एवमेव च सा चेत्स्यात्    | ,, २.१२९                                   |
| एवं परमराज्यादि          | महापु० ४०.१५५              | एवं यत्नं प्रकुर्वन्ति   | धर्मोप० ४.९४                               |
| एवं पाठं पठेत् वाचा      | धर्मसं॰ ६.७१               | एवं यः प्रोषधं कुर्यात्  | प्रक्लो ः १९.२५                            |
| एवं पालयितुं वतानि       | सागार० ५.५५                | एवं येऽत्र महाभन्याः     | धर्मोप० ४.४७                               |
| एवं पूजां समुद्दिश्य     | धर्मेसं० ६.१०१             | एवं विचमपरमपि ज्ञात्वा   | पुरुषा० १४७                                |
| एवं पूर्वापरीभूतो भावः   | लाटी० ५.१५७                | एवं विषविधानेन           | महापु० ३८.३४                               |
| एवं प्रजाः प्रजापालान्   | महापु॰ ३८.२६६              | एवं विघापि या नारी       | व्रती० ३७                                  |
| एवं प्रतिदिनं कुर्वन्    | प्रश्नो॰ १३.७८             | एवं विधि विधायासी        | धर्मं॰ ४.९०                                |
| एवं प्रवर्तमानस्य        | लाटी॰ ५१८७                 | एवं व्युत्सृज्य सर्वस्वं | सागार० ७.२९                                |
| एदं प्राग्वासरे          | धर्मंस ः ६,२७२             | एवं व्रतं मया प्रोक्तं   | उमा० ४६४                                   |
| एवं प्रायेण लिङ्गेन      | महापु॰ ३८.११४              | एवं संव्यवहाराय          | लाटी० ५.३०                                 |
| एवं यत्रापि चास्त्यत्र   | लाटी० ४.११४                | एवं शक्त्यनुसारेण        | सं भाव ६७                                  |
| एवं वाऽनादिसन्तानाद्     | लाटी॰ ५.१५८                | एवं शीलमहामातरः          | उमा॰ ४४९                                   |
| एवमन्यदपि त्याज्यं       | . 9.00                     | एवं श्रीमद्गणाधीशेः      | धर्मोप० ४.७९                               |
| एवमतिव्याप्ति            | ,, १.९०<br>पुरुषा० ११४     | एवं षट्प्रतिमा यावत्     | धर्मसं० ५.२५                               |
| एवमयं कर्मकृतैर्भावे     | 88                         | एवं संक्षेपतः प्रोक्तं   | सं॰भाव॰ १७९                                |
| एवमष्टाङ्कसम्यक्त्वं     | ,, १४<br>व्रतो० ३३२        | एवं सदा प्रकर्त्तव्यं    | प्रक्नो० २४,६८                             |
| एवमस्तु भणित्वेति        | श्रा॰ सा॰ १.३६५            | एवं सम्यक् परिज्ञाय      | लाटी० ४.३६                                 |
| एवमस्त्वित सा नाय        | ,, १.७१७                   | एवं सम्यग्दर्शन          | पुरुषा० २०                                 |
| एकमानन्दपूर्वी यो        | धर्मसं० ४.९८               | एवं सद्-हिष्टना बाला     | प्रक्तो॰ ८.२२                              |
| एबमादिवसादीनां           | भव्यघ० ३.२२०               | एवं सम्यग्विचार्यात्र    | उमा० १५५                                   |
| एवमालोच्य लोकस्य         | यशस्ति॰ १२२                | . एवं सामयिकं सम्यग्     | सं॰भाव॰ ६५                                 |
| एवं मांसाशनाद् भावो      | <b>छाटी॰</b> १.६४          | एवं सुयुक्तितो भव्यः     | धर्मीप० ४,१४०                              |
| एवमित्यत्र विख्यातं      | N 934                      | एवं स्नानत्रयं कृत्वा    | सं० माव० ३१                                |
| 2-11-11-11-11-11-11      | . इ.१२८                    | Zi Zililiad Bran         | Jis dia 43                                 |

| एवं स्युद्धंशूनपञ्चाशत्                  | सं० भाव०                | 91/19         | कंकरलबोलुकपोतकाक        | कुन्द० २.१४     |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| एव एवं भवेद्दं वः                        | यशस्ति•                 |               | कंकोल-क्रमुकादिचुणे     | श्रा॰सा॰ १.१३०  |
| एषणाशुद्धितो दानं                        | सं•भाव                  |               | कक्षायां रसनायां च      | कुन्द० ८.१७८    |
| एषणासमितिः कार्या                        | लाटी॰ ४.                |               | कजबलेन सिसं वासो        | कुन्द० ९.९      |
| एषणासमितिः स्याता                        | लाटी॰ ४,                |               | कटाक्षगोचरे जातु        | पुरुव्शाव ४.९६  |
| एषणासमितिर्नाम्ना                        | लाटी॰ ४                 |               | कटिकुकाटिका शीर्षी      | कुन्द० ५.११७    |
| एष देशः श्रियां देशः                     | धर्मसं॰ २               |               | कटिभागेन यः कृत्वा      | प्रक्नो० १८.१२१ |
| एव निष्ठापरो मन्यो                       | धर्म ० सं ०             |               | कटिमण्डलसंसक            | महापु॰ ३८.२४७   |
| एव वेष्टयति भोगकांक्षया                  | अमित्त० १               |               | कटीलिङ्गं भवेदस्य       | # \$6.880       |
| एषा महामोहपिशाच                          | ,,                      |               | कटुकं परनिन्दादियुक्तं  | प्रक्तो॰ १३.१६  |
| एषा रेखा इमास्तिलः                       | कुन्द०                  |               | कठोरं कष्टदं जूरं       | व्रतो० ३७०      |
| एषेव परा काष्ठा                          | पद्मच०                  |               | कडुम्बो करहरचैव         | भव्यघ० १.९९     |
| एषोऽपि द्विविधः सूत्रे                   | <b>घमैसं</b> ०          | 4.46          | कण्ठे वक्षःस्यले लिङ्गे | कुन्द ६१६८      |
| एष्वेकमपि यः स्वादादत्ति                 | <b>आ</b> ०सा०           | ३ ५९          | कण्ठं पृष्ठं च लिङ्गं च | कुन्द्र ५.१३    |
| एष्वेकशोऽव्युवानाःस्वं                   | धर्मसं • ६              | .१५८          | कथं केन हता बाले        | श्रा॰सा॰ १,२८८  |
| 6                                        |                         |               | कथं परस्त्रिया योगः     | पुरु शा ४,१४८   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | •                       |               | कथित्वा कथां स्वस्य     | प्रश्नो० ७.१२   |
| ऐदम्पर्यमतो मुक्त्वा                     | यशस्ति०                 | ३९१           | कथिष्यसि चेत्सत्यं      | भा॰ सा॰ १.६७१   |
| ऐक्वयँ च महत्त्वं वा                     | _                       | 8.48          | कथा तस्य बुधेर्ज्ञेया   | प्रक्लो० २१.५१  |
|                                          | •                       | 38            | कथामीषघदानस्य           | ,, २१.११९       |
| ऐक्वयों दार्य शौण्डीय                    | यशस्ति०                 | ३९५           | कथिता द्वादशावतीः       | अभित्त० ८.६     |
| Manager allers                           | पुरुषा॰                 | १६९           | कच्यते क्षणिको जीवः     | प्रश्नो० ४.१७   |
| ऐहिकफलानपेक्षा                           | { श्रॉ॰सा॰ ३<br>उमा•    | .२४५<br>४४१   | कदलीघातवज्जातु          | पुरु•शा॰ ६.११८  |
|                                          |                         | •••           | <b>कदलोघातवदायुः</b>    | यशस्ति० ८६९     |
| ओ                                        |                         |               | कदाचन न केनापि          | अमित्र १२.५२    |
| भोजस्तेजोविद्या <sub>/-</sub>            | रत्नक०                  |               | कदा माधुकरी वृत्तिः     | सागार० ६,१७     |
| (4                                       | कं) श्रा०सा० १          |               | कदाचित् कार्यतः स्वस्य  | कुन्द० १.१८४    |
| भों ह्रींकाखयान्तस्यो                    | अभितः १                 | 4.88          | कदाचिज्जासवैराग्यः      | प्रश्नी० १६.८२  |
| वी                                       |                         |               | कदाचिज्जीवनाभावे        | धर्मसं० ५.३७    |
| भौचित्यवेदसः श्राद्धो                    | अमित॰                   | <b>≠ 55</b>   | कदाचिद् वीतरागाणां      | ,, ७.१३१        |
| जात्यप्यसः वाद्यः<br>जोदार्यघेयंसीन्दर्य | श्राव्साव १             |               | कदाचिन्महत्तेऽज्ञानाद्  | स्राटी० १.१०१   |
| औषघास्थेन दानेन                          | प्राच्ता ।<br>प्रक्ती । |               | कदा में मुनिवृत्तस्य    | धर्मसं० ५.७५    |
|                                          | 44.11a /                | -, 10         | कवोपनेशनं सैव           | प्रश्लो॰ २४.३१  |
| <b>*</b>                                 |                         |               | कनकद्रज्ञभूमीशो         | आक्सा॰ १.६५३    |
| क्कुबब्टकेऽपि कृत्वा                     | अमितः                   | ₹.७६          | कनिष्ठादितलस्पर्शी      | कुन्द॰ २.५४     |
| कक्षापटेऽपि मूर्च्छत्वादार्यो            | वर्मसं••                | <b>1</b> 0.85 | कनिष्ठाशक्षुत्रितले:    | कुम्द० २.५८     |

| <b>कन्द</b> मूलकसन्धानं        | वतसा०           | १४                   | करोति यो भयं तीव              | प्रकार २२.५३     |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|------------------|
| कन्दमूलं च सन्धानं             | <b>बर्मोप</b> ० | 8,84                 | क्रोति योगात्त्रकृति          | अभितः ३.५७       |
| कन्दमूलानि हेयानि              | वसो०            | <b>२</b> २           | करोति रव-यात्रां सा           | प्रक्ती० १०.४३   |
| कन्दर्प कीत्कुच्यं             | रतनक०           | 68                   | करोति वन्दनां योऽपि           | ,, १८.१२५        |
| कन्दर्पं कौत्कुच्यं भोगा       | पुरुषा०         | १९०                  | करोति विकथां यस्तु            | 33.09            |
| कन्दर्यं चापि कौत्कुच्यं       | धर्मीप॰         | 8.886                | करोति सर्वकार्याणि            | व्रतसा० ११       |
| कन्दर्पः प्रस्फुरद्व्यो        | श्रा •सा •      | १७०१                 | करोति सङ्घे बहुधोपसर्गैः      | अमित्त० ३.७९     |
| कन्दर्पवत् कौत्कुच्यं ततो      | प्रश्नो०        | १७.८०                | करोति संस्तवं योऽघीः          | प्रक्तो० ११.१०३  |
| कन्दरे शिखरे वाद्रेः           | पुरु०शा०        | 4.8                  | करोत्यनिभिः कार्यं            | कुस्द० ११.३      |
| कन्दः सुदर्शनायाश्च            | कुन्द०          | ८.२३४                | करोम्यद्य त्वया साद्धं        | प्रश्नो॰ १३८४    |
| कन्यागोक्ष्मालीकं              | सागार०          | ४.३९                 | ककौरां दुःश्रवं वाक्यं        | अमित• १२.६१      |
| कन्यादूषण-गान्धर्वं            | 19              | <b>३.२३</b>          | कर्कश-निष्ठुरं-निन्धं         | प्रश्लो० १३.१५   |
| कन्यादानं प्रदत्ते यः          | प्रश्नो० २      | ०.१५१                | कर्कश-निष्ठुर-भेदन            | अमितः ६.५४       |
| कन्यायां मिथुने मीने           | कुन्द०          | 6.64                 | कर्णाकणिकयाऽऽकर्ण्यं          | श्रा॰ सा॰ १.४२५  |
| कः पूज्यः पूजकस्तत्र           | सं•भाव•         | 28                   | कर्णान्तकेशपाश                | यशस्ति० ८६३      |
| कपटेन शठो वेषं                 | श्रा॰सा॰        | १,४२२                | कर्लव्यं तदवस्यं स्यात्       | लाटी० ५.१९७      |
| कपदंप्रमुखा क्रीडा             | कुन्द ०         | ८.११२                | कर्तव्या जिनसत्युजा           | प्रक्तो ० २०.१९५ |
| कपदीं दोषवानेष                 | यशस्ति०         | 44                   | कर्तंच्या मुनिभिः सा च        | ,, 7.30          |
| कपिलेन नमस्कारं                | प्रश्नो०        | २ <b>१</b> .२६       | कर्तव्या महती भक्तिः          | अमित० १३.९       |
| कपिलो यदि चाञ्छति              | यशस्ति०         | 484                  | करांक्यो न कदाचित् स          | लाटी० ५५३        |
| कम्पते पूत्करोत्युच्चैः        |                 | ₹.१४                 | कर्तंव्योऽध्यवसायः            | पुरुषा० ३५       |
| कम्पननतंनहास्याश्रु            | कुन्द०          | 4.883                | कर्तव्यो नियमः सारो           | प्रक्नो० १७.१३   |
| कम्पनं बद्धमुष्टिश्च           | व्रतो०          | ४९०                  | कर्ताऽकर्ता सुकर्ता च         | ,, 78.844        |
| करटो <b>वाकू</b> शारूढः        | -               | 6.96                 | कर्ता कमंशरीरादि              | ,, २.१३          |
| करणक्रम-निमु <sup>°</sup> क्तं | गुणभू०          | <b>२.</b> ६ <b>२</b> | कर्ता फलं न चाप्नोति          | धर्मसं० ६.१५३    |
| करपृष्ठं सुविस्तीणं            | कुन्दे०         |                      | कतिकां ब्रह्मसूत्रं च         | प्रक्नो॰ १३.९२   |
| करमदीं वपुःस्पर्शी             | व्रतो०          |                      | कत्र न्वयक्रियारचेव           | महापु॰ ३८.५३     |
| करा जुष्ठ ललाटेयाँ             | प्रश्नी० १      | ८.१२०                | कपसिन भृता यद्वा              | प्रक्नो॰ २३.१९   |
| करिकुल्युप्रमाणोऽयं            | सब्यम् •        |                      | कर्पूरेलालवङ्गाद्येः          | धर्मोप० ४.९१     |
| करिकेसरिणो यत्र                | अमित्तः         | ११.८३                | कर्मक्लेश-विनिर्मुक्तो        | भव्यध० ५.२८५     |
| करेण सलिलार्द्रेण              | कुन्दन          | 3,48                 | कर्मक्षयभवाः प्राप्ताः        | अमितः १२.२       |
| करोति जिनविक्वानि              | प्रश्नो० २      |                      | कर्मणः पुद्गलस्यास्य          | भव्यध० २.१६१     |
| करोति दावशाङ्गे च              |                 | 4,788                | कर्मणामेकवेदोन                | धर्मसं॰ ७.९७     |
| करोति नाडीप्रभवां              |                 | 4.280                | कर्मणां क्षयतः शान्ते         | यशस्ति० २१८      |
| करोति नियमेनैव नित्यं          | _               | 27.46                | कर्मणां वर्गणामेक             | गुणभू० २.२४      |
| करोति बाह्येषु ममेंति .        | _               | १४.३२                | कर्मतस्तत्र प्रवृत्तिः स्याद् | लाटी० १.१२४      |
|                                |                 |                      | •                             |                  |

| £ a |  |  |
|-----|--|--|
| 20  |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |

| कर्मपरवशे सान्ते               | रत्नकः         | 85          | कस्राविज्ञानकौशल्यं      | प्रश्नी०        | ₹0.€2          |
|--------------------------------|----------------|-------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| कर्मपर्यायमात्रेषु             | <b>छा</b> टी ॰ | 3.806       | कलाविज्ञान-सम्पन्ना      | प्रश्नो०        | ६१३            |
| कर्मपर्वत-निपातने वज्रे        | प्रक्लो०       | 88.800      | कलिकोपक्रमी यत्र         | श्रा॰ सा॰       | 7.87           |
| कर्मप्रकृति-हेतुत्वात्         | वतो०           | <b>३९</b> १ | कलित-विविधऋद्धि          | प्रक्तो०        | ९.७०           |
| कर्म बन्धाति भावेर्ये          | भव्यघ ०        | 2.866       | कलि-प्रावृषि मिथ्यादिङ्  | सागार०          | 6.3            |
| कर्मबन्धकलितोऽप्य घर           | र्भोप॰ (उक्तं) | 8.208       | कलिलजालवशः स्वयमात्म     | ानो अमित॰       | 88.88          |
| कर्मबन्धो गृहस्थस्य            | प्रश्नो०       | १२.११५      | कलुषयति कुधीनिरस्तधर्मो  |                 | 18.00          |
| कमंमूमि-मनुष्याणां             | भव्यध ॰        | ₹.२₹५       | कलो काले बने वासो        | रत्नमा०         | <b>१</b> २     |
| कर्मस्यः कर्मकर्मेस्यः         | पद्म० पंच०     | € ?         | कल्पन्ते वीरचर्याहः      | धर्मसं०         | ५ ७४           |
| कर्मवर्त्तिनिवहो वियुज्यते     | अमित्र०        | १४.६६       | कल्पवृक्षा अमी सन्ति     | ,,              | ६१३५           |
| कर्मव्यपायलो वेषां             | 17             | १२.१९       | कल्पाधिपतये स्वाहा       | महापु॰          | 80,48          |
| कर्मव्यपायं भव-दुःखहानि        | "              | 9.78        | कल्पैरप्यम्बुधिः शक्यः   | यशस्ति॰         | ६००            |
| कर्माकृत्यमपि प्राणी           | यशस्ति•        | २६५         | कल्प्यां बहुविधां मुक्ति | धर्मसं॰         | ७५६            |
| कर्माणि वण्मयोक्तानि           | धर्मसं०        | ६.२२३       | कल्याण-पञ्चकोत्पत्ति     | गुणभू०          | 3.884          |
| कर्माण्यपि यदीमानि             | यशस्ति०        | ६०८         | कल्याणातिशयोपेतं         | भव्यधः          | १,३            |
| <b>कर्माण्याव</b> च्यकान्याहुः | सं० भाव०       | <b>१</b> ६२ | कल्याणानामशेषाणां        | अमित्र०         | ११,१७          |
| कर्मात्मनो विवेक्ता यः         | यशस्ति०        | SAA         | कवित्वहेतुः साहित्यं     | कुन्द०          | ८. १२५         |
| कर्मादवाति यदयं                | अमित०          | १४.४३       | कविः प्रत्यग्रसूत्राणां  | लाटी॰           | ₹, <b>१</b> ८२ |
| कर्मादान-क्रियारोघः            | लाटी ॰         | 3.758       | कश्चिद्वचे पुरोभागे      | कुन्द ०         | 6.908          |
| कर्मादान-निमित्तायाः           | यशस्ति०        | Ę           | किन्निन गालयेत्तीयं      | भव्यधः          | 8,68           |
| कर्मारण्यं छेलुकामैः           | अमित०          | 2,60        | कश्चिन्मत्तेन भिल्लेन    | धर्मस०          | २.२८           |
| कर्मारण्य-हुताजानां            | 22             | ८,३३        | कश्चित्सूरिः कदाचिद्वे   | <b>ला</b> टी ॰  | 3,228          |
| कर्मासातं हि बध्नाति           | लाटी॰          | 8.900       | कषायद्रव्यसन्मिश्रं      | प्रश्नो०        | १९८            |
| कर्मास्रव-निरोधोऽत्र           | पद्म० पंच०     | ५२          | कषाय-विकथा-निद्रा        | सागार०          | 8.23           |
| कर्मेन्द्रियाणि वाक्यानि       | कुन्द०         | ८.२७०       | कषायसेनां प्रतिबन्धिनीये | अमित ॰          | 8.4            |
| कर्मोत्पत्ति-विघातार्थं        | n              | १०,३८       | कषायस्नेह्वानात्मा       | धर्मसं०         | ७.१६२          |
| कर्मोदय-वशाज्जात               | धर्मसं०        | 8.804       | कषायाकुलिते व्यर्थं      | अमित॰           | 6.38           |
| कशंयेन्मूत्तिमात्मीयां         | महापु•         | ३९.१७०      | कषायाः क्रोधमानाद्याः    | यशस्ति <b>॰</b> | ११८            |
| कर्षयेत्थं क्षमां तृण्यां      | पुरु॰ शा॰      | ६्५७        | कषायाणामनुद्रेकः         | लाटी॰           | 3.288          |
| कलङ्क-विकलं कुलं               | श्रा॰ सा॰      | 1,106       | कषायादि-श्रमादानां       | धर्म॰सं॰        | 3.86           |
| कलक्क लभते पूर्व               | प्रश्नो०       | २३,२६       | कषायेन्द्रिय-तन्त्राणां  | सागार०          | 6.90           |
| कलाचायस्य वाऽजसं               |                | 5.668       | कषायेन्द्रियदण्डानां     | यशस्ति०         | ८९२            |
| कल्पद्रुमैरिवाशेष              |                |             | कषायैविषयैयोगै:          | <b>कुन्द</b> ०  | १०,३७          |
| कल्पयेदैकशः पक्षक्षे           |                | 5.50        | कषायोदयात्तीव्रात्मा     | यशस्ति०         | 384            |
| कलत्रे स्वायते सकल             | श्रा॰ सा॰      |             | कषायो मद्यति येन         | अमित्           | ११.४२          |
| कलधौत-कमल-मोक्तिक              | यशस्ति०        | 890         | कस्यचित् सन्निविष्टस्य   | यशस्ति०         | 3 70           |
|                                |                |             | •                        | -               |                |

# संस्कृतक्लोकानु**क्रमणि**का

| कस्यापि चाग्रतो नैव कुन्द० ८. ०६        | कामहन्ता महादेवो पुरु ५.७०                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| कस्यापि दिशति हिंसा पुरुषा० ५६          | कामातुरोऽतिगृद्धधा यो प्रक्नो० १७ १४२             |
| कस्येयं रमणी गजेन्द्रगामिनी वसी॰ ४२१    | कामासूया-मायामत्सर अमिल० ६.९                      |
| कस्मिदिचत् सुकृतावासे महापु॰ १८.२८३     | कामिन्या वीक्ष्यमाणायाः कुन्द० ५.१५५              |
| काकमासं त्वया पूर्व धर्मसं० २.५६        | कामिस्पर्धा वितीर्णार्थः कुन्द० ८.४०५             |
| काकविष्टादिकैर्नाना प्रश्नो॰ ३.८८       | कामोद्रेकोऽतिमाया च प्रश्नो॰ २३.१२५               |
| काकस्येव चलाक्षस्य अमित० ८.९२           | काम्यमन्त्रमतो ब्रूयाद् महापु० ४०.३७              |
| काङ्क्षा भोगाभिलाषः लाटी॰ ३,७०          | काम्यमन्त्रमतो ब्रुयात् ,, ४०.७६                  |
| काचिद् देवीति विज्ञाय श्रा॰ सा॰ १,२६१   | कायकान्तिविनिध्त श्रा॰सा॰ १,४२६                   |
| काञ्जिकं पुष्पितमपि गुणभू॰ ३.१८         | कायकान्तिहतच्यान्तौ श्रा॰सा॰ १.१८४                |
| काञ्जिकाहारमेकान्न पुरु० शां० ६.१२      | कायकौत्कुच्यमीखर्यी वतो ४४९                       |
| काणान्धा बाधिरा मुका धर्मोप॰ ४.७१       | कायक्लेशाद भवत्येव गुणभू० ३०.१०१                  |
| कातरत्वेन यो देवो प्रक्नो ३.४१          | कायक्लेशैर्वणिक्तस्य भा०सा० १.४२८                 |
| कादम्ब तार्ह्यगोसिह                     | कायक्लेशो मधुरवचनो दत्तो॰ ४३८                     |
| ( At 1 /1400                            | कायचेष्टां विधत्ते प्रश्नो० १८.१०४                |
| काननं दबहुताशनदाघं श्रा॰ सा॰ ३.१८०      | कायजांस्तत्र वक्सामि भव्यधः ५.२७५                 |
| कानिचिष्णिननामानि प्रश्नो॰ ३.३          | कायप्रमाण आत्माऽयं प्रश्नो॰ २,१४                  |
| कानीनानायदोनानां धर्मसं  ६.१९१          | कायप्रमाणमय लोकमानं भव्यघ० ५.२९३                  |
| कान्ताप्रकाशान्तमेकान्त कुन्द० ११.१०    | काय-बाल-ग्रहोध्वाङ्ग कुन्द० ८.१३१                 |
| कान्तापुत्र-भ्रातृमित्रा अमितः २.७६     | काययोगस्ततोऽन्यत्र लाटो० ५.१९१                    |
| कान्तिः कीर्त्तिमंतिः क्षान्तिः ,, ९.९० | कायवाक्चित्तयोगं च प्रक्नो ० २३.८४                |
| कापथे पथि दुःखानां रत्नक० १४            | कायवाक्चेतसां दुष्ट श्रा॰सा॰ ३३०७                 |
| कामकषायहृषोकनिरोधं अमितः १४.५४          | कायवाङ्मनसा योऽपि प्रश्नो• २२.११३                 |
| कामकोपादिभिर्दोषै पुरु शा ३.१३५         | कायबाङ्मानसस्फार श्रा॰सा॰ ३,३०२                   |
| कामक्रोधमदोन्माद { श्रा॰ सा॰ १४४४       | कायवाङ्गनसां शुद्धः प्रश्नो॰ २०.२२                |
| जनाव पुर                                | कायसेवां प्रकुर्वन्ति ,, १९.४०                    |
| काम-क्रोध-मदादिषु पुरुषा० २८            | कायः स्वस्थोऽनवर्त्यः स्यातः सागार० ८.६           |
| काम-क्रोधो मदो माया यशस्ति  ८३९         | कायेन मनसा वाचा<br>राष्ट्री० ६.२५<br>धर्मसं० ३.१२ |
| काम क्रोधा त्रीडा प्रमाद अमितः ६,४६     | कायेन मनसा बाचा 🖁 लाटी० ६.२५                      |
| कामज्वरमपीहन्ते प्रक्तो॰ १५,१८          | ( धर्मसं० ३.१२                                    |
| कामतीवाभिनिवेशो लाटी० ५.५८              | कायेन वाचा मनसापि व्रतो० ९०                       |
| कामदं षड्रसाधारं कुन्द० २३८             | कायोत्सर्गं विधत्ते यः प्रश्नो०१८.१६१             |
| काम-दाहो न शास्येत प्रकेती० १५१७        | कायोत्सर्गं बिना पादौ ,, १८.१८८                   |
| कामदेवाकृति वापि धर्मोप० ४,४९           | कायोत्सर्गं समादाय ,, १८.१९०                      |
| कामो नागकुमारास्यो पुरु० शा० ६ १७       | कायोत्सर्गविधायी अमितः १०.१७                      |
| कामबह्मिण्यं लत्येष प्रश्नो॰ २३,६९      | कायोत्सर्गभवान् दोषान् प्रश्नो॰ १८.१५३            |
| कामशुद्धिर्मता तेषां महापु॰ २९,३१       | कायोत्सर्गस्थितो भूत्वा गुणभू० ३.५९               |

| kà                         |                                         | श्रीवकाच          | र-संबह                    |                      |               |  |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------|--|
| कायोत्सर्गान्विता नीली     | प्रश्ती०                                | 14.43             | कालत्रितये त्रेघा         | अमित॰                | 4.60          |  |
| <b>काबोत्सर्गान्वि</b> लो  | ,,                                      | १८.१६६            | कालदण्टोऽपि सूर्यस्य      | कुन्द ०              | 6.5.2         |  |
| कायोत्सर्गान्वितो यस्तु    | P                                       | 001.39            | कालमाहात्म्यमस्त्येव      | कुन्द०               | ₹.१           |  |
| कार्योत्सर्गेण युक्तोऽन्यो | 77                                      | ₹ <b>0</b> \$.3\$ | कालव्यञ्जनग्रन्थार्थ      | प्रश्नो०             | १८.१४२        |  |
| कायोत्सर्गेण संयुक्तो      | 1)                                      | १८.१७७            | कालश्रमणशब्दं व           | महापु०               | 80.86         |  |
| कायोत्सर्गो विधातव्यो      | "                                       | 28,808            | कालस्य यापनां कृत्वा      | धर्मसं ०             | 8.40          |  |
| कारण-कार्यविधानं           | पुरुषा०                                 | ₹४                | कालस्यातिक्रमञ्चान्य      | श्रा॰ सा॰            | ३,३४८         |  |
| कारणं सर्व वैराणां         | अमित्त ॰                                | 3.59              | कालस्यातिक्रमे ध्यानं     | वतो०                 | ४९५           |  |
| कारणेन विनाऽनर्थं          | प्रश्नो॰                                | 70.09             | कालाग्नियन्त्रपक्वं यत्   | <b>घर्म</b> सं ०     | 4.84          |  |
| कारणे सत्यपि राग           | पुरु शा •                               | 3.135             | कालाद्यार्थे शनेरन्त्या   | कुन्द०               | 6.788         |  |
| कारियत्वा नरःक्षौर         | कुन्द०                                  | 6.343             | कालान्तरे परिप्राप्य      | प्रश्नो॰             | २१.४२         |  |
| कारयेत्यं ततो लावं         | "                                       | €.46              | कालापेक्षाव्यतिक्रान्तिः  | अमित॰                | 6.88          |  |
| कारापयति यो भव्यो          | प्रश्नो॰                                | 20,595            |                           | ∫श्रा∘ सा∘           | ३.३५६         |  |
| कारापितं प्रवरसेन          | व्रतो०                                  | 482               | कालुष्यमर्रात शोकं        | े उमा॰               | ४५७           |  |
|                            | श्रा॰ सा॰                               |                   | कालुष्यकारणे जाते         | अमित्त०              | ٩. १ ٥        |  |
| कारिलं यत्कृतं पापं        | उमा ॰                                   | ४५४               | काले कली चलं चित्ते       | यशस्ति०              | ७६४           |  |
| कारुण्य-कलित-स्वान्त       | <b>उमा</b> ०                            | २१७               | काले कल्पशतेऽपि च         | रत्नकः               | १३३           |  |
| कारुण्यादथवीचित्यात्       | यशस्ति०                                 | 19190             | काले ददाति योऽपात्रे      | अमित ०               | ९.३ <b>६</b>  |  |
| कारुण्यादयवीचित्याद        | गुणम्०                                  | 3.89              | काले दुःखमसंज्ञके         | देश ब्र॰             | २१            |  |
| कार्यं चारित्रमोहस्य       | लाटी॰                                   | <b>३.२१</b> २     | कालेन मध्यते सर्वं        | कुन्द०               | ११.२३         |  |
| कार्यं विनापि कीडार्यं     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | १.१५०             | कालेन सूचितं वस्त्रं      | कु <del>न</del> ्द ० | २. <b>११५</b> |  |
| कार्यं हिताहितं किञ्चिद्   | प्रश्नी०                                | 80.28             | काले पूर्वीह्निके यावत्   | लाटी॰                | ४.२३४         |  |
| कार्यः सिद्धस्ततोऽवश्य     | कुन्द०                                  |                   | कालेन वोपसर्गेण           | सागार०               | 6.8           |  |
| कार्यस्तस्मादित्ययं हेतुः  | अमित ॰                                  |                   | कालोदघौ नृणां यः स्यात्   | प्रश्नो०             | २०.११६        |  |
| कार्यमुद्दिश्य योऽसत्य     | प्रक्नो०                                |                   | <b>कांश्चनासहमानोऽ</b> पि | পুহ৹ হাা৹            | 8.69          |  |
| कार्यार्थं स्वगृहस्यान्ते  | धर्मोप०                                 |                   | काष्ठं पिघाय बस्त्रेण     | -                    | १२ १९७        |  |
| कार्याय चलितः स्थानाद      | कुन्दि०                                 |                   | काष्ठं विह्निरिव प्रसर    |                      | 7.305         |  |
| कार्यो मुक्ती दवीयस्यामपि  | सागार०                                  |                   | काष्ठ-लेप-बसनाश्म-मित्ति  | व्रतो०               |               |  |
| कालकृत्यं न मोक्तव्य       | कुल्द०                                  |                   | काष्ठेनेव हुताशं लाभेन    | अमित्त०              | ६.७९          |  |
| कालं पात्रं विधि ज्ञात्वा  | <b>अ</b> मित्त ०                        |                   | काष्ठोदुम्बरिकाश्वत्य     | वतो०                 | 86            |  |
| कालकूटच्छटाक्षिप्त         | श्रा॰ सा॰                               |                   | का शक्तिः के द्विषःकोऽहं  | कुन्द०               |               |  |
| कालक्रमाब्युदासित्व        | अमित्र॰                                 |                   | का सम्पदिवनीतस्य          | अमित०                | 23.46         |  |
| कालक्षेपो न कर्तव्यः       | पूज्य ॰                                 |                   | कासस्वासजराजीण            | कुन्द०               |               |  |
| कालवयेऽपि यत्किखिद्        | कुन्द                                   |                   | कासश्वासमहापित्त          | प्रश्नो०             | १२.८६         |  |
| कासमयेऽपि ये कोके          | अमित्र०                                 |                   | कासक्वासादिसं रोगाः       | 73                   | 23.80         |  |
| कालत्रयेषु कुर्वन्ति       | प्रक्लो०                                |                   | <b>कायस्योपकृ</b> तियेंन  | <u>দু</u> হ৹হাা৹     |               |  |

| कि करिष्याम्यहं कस्य             | वसी०              | 3199         | किन्तु देवाद् विशुद्धयशः लाटी० ३.२०६      |
|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------|
| कि कामं कामकामात्मा              | यशस्ति०           | ३८६          | किन्तु घातुचतुष्कस्य ,, ४,८६              |
| कि कुलं कि श्रुतं कि वा          | कुन्द०            | ८,३७६        | किन्तु प्रजान्तरं स्थेन महापु० ४०,२०९     |
| कि कोऽपि पुर्गलः सोऽस्ति         | सागार०            | 6.88         | किन्तु प्राक् प्रार्थनामित्थं लाटी॰ ५.३९  |
|                                  | पुरु० शा०         | 4,92         | किन्तु बन्धस्य हेतुःस्याद ,, ३.२५८        |
| किञ्ज कश्चिद् यथा सार्थः         | लाटी ॰            | 4.43         | किन्तु सत्यन्तरङ्गेऽस्मिन् ,, २.२१        |
| किया कार्य विना हिंसां           | .,                | 8.833        | किन्तु स्वल्पा यथा कश्चित् ,, ५.२१        |
| किया गन्धादि द्रव्याणा           |                   | <b>६.६९</b>  | किन्त्वक्रस्योपयोग्यन्नं धर्मसं० ७.६४     |
| किख तत्र त्रिकालस्य              | ,,                | 4.4          | कि द्रव्येण कुबेरस्य अभितं ९.२५           |
| किञ्च तत्र विवेकोऽस्ति           | "                 | * 288        | किम्पाकफलतुल्यं ये पुरु० शा० ४.३०         |
| किश्व प्रोक्ता क्रियाप्येवा      | "                 | २.१२६        | कि पुनर्गणितस्तत्र लाटी० ३.२२६            |
| किश्च मूलगुणादीना                | ,,                | 2.887        | किमकारि मया पुण्य अमितः ११.१०८            |
| किञ्च रजन्यां गमनं               | ,,                | 8.223        | किमिच्छकेन दानेन सामार॰ २.२८              |
| किश्व रात्री यथाभुवतं            | ,,<br>,,          | <b>६.</b> २१ | ( महापु॰ ३९.१९७                           |
| किश्व सोऽपि क्रियामात्रात्       | ;,                | २.१३२        | श्रा० सी० १.७६०                           |
| किञ्च दर्शनं हेतुः               |                   | ₹.२६४        | े उमा॰ <b>९१</b><br>प्रक्नो॰ २.५४         |
| किञ्च स्थूलशरीरास्ते             | "                 | 8.64         | 6 99.90                                   |
|                                  | 37                |              | ,, १२.८९                                  |
| किञ्चाङ्गस्योपकार्यन्न <u>ं</u>  | सागार॰            | 5.48         | ,, १६,४०                                  |
| किञ्चात्र साधकाः केचित्          | लाटी॰             | €.50         | क्रियन बटबोस्बेच ", १८.८६                 |
| किञ्चात्मनो यथाशक्ति             | 2)                | 8.83         | 11 17.48                                  |
| किश्वापराह्नके काले              | ,,                | 4.208        | ,, २०.५७<br>,, २०.१९४                     |
| किञ्चायं सद्मस्वामित्वे          | 37                | <b>६.३</b> ६ | D5 ∨€                                     |
| किञ्चास्ति यौगिकी रूढिः          | 11                | 3,238        | , 77.808                                  |
| किञ्चिद् ज्ञानं परिज्ञाय         | प्र <b>र</b> नो ॰ | 11.32        | ,, २३.५४                                  |
| किञ्चित् कारणमासाद्य             | सागार०            | ۷۰,۱         | ,, २४.१९                                  |
| किञ्चितत्र निकोतादि              | लाटी॰             |              | ्रि,, २४ ११४                              |
|                                  |                   | 8.08         | किमपि वेत्ति शिशुनें हिताहितं अमित॰ १४.१७ |
| कि चित्रमपरं तस्माद्             | र्थामत् ॰         | १३.३२        | किमस्ति विक्रियालब्धिः श्रा० सा० १.५८५    |
| किञ्चन्त्यूना स्थितिः प्रोक्ता   | उमा•              | ₹₹           | किमागतोऽसि भो मित्र प्रश्नो० १३.८२        |
| किञ्चित् पदस्य-पिण्डस्य          | पुरु०शा०          | 4.38         | किमारब्धमिदं भ्रात श्रा० सा० १.५८८        |
| किञ्चिद् मूम्यादिजीवानां         | लाटी॰             | ¥3.8         | किमिदं दृश्यते स्थानं अमित ११.१०७         |
| किञ्चिन्मात्रावशिष्टाया <u>ं</u> | महापु ०           | ३८.२०३       | किमियं देवता काचित् श्रा० सा० १.६९९       |
| किन्तु कविचद् विशेषोर्ऽस्ति      |                   | 0 8.22       | किमुच्यते परं लोके वर्मोप॰ ३.१४           |
| _                                | \                 | 8.₹₹         | कियत्कालं तपः कृत्वा धर्मसं २.१२६         |
| किन्तु चैकाक्षजीवेषु             | >1                | 8.864        | कियद्भिवसिरैहित्वा } श्रा० सा० ३.३५८      |
| किन्तु देवेन्त्र-चक्रयादि        | <b>धर्मो</b> प•   | 6.86         | ाक्या-मूखासराहत्या } उमा० ४५९             |

| किरीटमुद्रहन् दीप्रं                                       | ग्रहाय                 | 34.190                                    | कुदेवस्तस्य भक्तश्च            | धर्मोप ०       | १३०         |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|
| कि बात्र बहुनोक्तेन                                        |                        | 3.844                                     | कुदेवागमचारित्र <u>े</u>       |                | 8.70        |
| कि वा बहुप्रलपिते                                          |                        | 8.48                                      | कुदेवागम-लिङ्गानि              | भव्यधर्म०      | 8 00        |
| कीटाढ्यं विल्वजम्ब्बादि                                    |                        | ₹0,₹03                                    | कुदेवादिसमस्तां <del>श्च</del> |                | ३.९६        |
| कीटादिसम्भृतं यच्च                                         | "                      |                                           | कुदेवाराधनां कुर्पाद्          | लाटी॰          |             |
| कोत्तिर्नाम गुणो यशः                                       |                        | ३५१                                       | कुंघमं दूरतस्त्यक्त्वा         | प्रश्नो०       |             |
| कोलिका छिद्रसुषिर                                          | कुन्द०                 |                                           | कुंधर्मस्य कुशास्त्रस्य        |                | 80 68       |
| कूकर्म जीवनामुग्रपतिला                                     |                        | 3.46                                      | कुधमंस्योऽपि सद्धर्मं          |                | <b>१</b> ,९ |
| कुगति कर्म सारं                                            | प्रश्नो॰               | १२.१२                                     | कुन्दपुष्पोपमाः सूक्ष्माः      |                | 4.230       |
| कुगति-गमन-हेतुं                                            | ,,                     | १५.५९                                     | कुपात्रं च भवेल्लोके           |                | ४,१९०       |
| कुगुरुः कुत्सिताचारः                                       | लाटी०                  | 3. <b>१</b> २३                            | कुपात्रदानतो जीवाः             | -              | २०१२६       |
| कुगुरोः कुक्रियासस्च                                       | कुन्द०                 | १०५                                       | कुपात्रदानतो नाकभोगं           | **             | २०.१२९      |
| कृक्षिमभरिनं कोऽप्यत्र                                     | कुन्द०                 | 3,3%                                      | कुपात्रदानतो याति              | अमित०          | ११,९४       |
| क्ते बराङ्गपार्खे                                          | "                      | 4.802                                     | कुपात्रदानदोषेण                |                | २०,१२७      |
| कुजानाद द्वेषरागादि                                        | प्र <del>श्</del> नी ० | १७ ६७                                     | कुपात्रापात्रयोः स्वामिन्      |                | २०,१०९      |
| कुटुम्बका रणोत्पन्नं                                       | ,,                     |                                           |                                | लाटी०          | २ १६१       |
| कुटुम्बादि प्रभोगार्थं                                     |                        | 88.55                                     | कुपात्रायाप्यपात्राय           | **             | 4.558       |
| कुटुम्बेन तदाऽऽहतो                                         |                        | ₹,६0                                      | कुप्यशब्दो वृताद्यर्थः         | 21             | ५.१०७       |
|                                                            |                        | ३४४                                       | कुप्रवृत्ति त्रिधा त्यक्त्वा   | कुन्द०         | १.११९       |
| कुणिर्बरं वरं पङ्गः श्रा॰                                  | सा० (उक्तं)            | ३.१३९                                     | कुबद्धारम्भद्रव्यादिभृतः       | प्रदनो         | १८.७४       |
| कुण्डनये प्रणेतव्या                                        | महापु॰                 | 80.68                                     | कुम्भी मीनान्तरेऽष्टभ्यां      | कुम्द०         | ८.४१        |
| कुतिश्चत् कारणाद्                                          | 1)                     | ४०.१६८                                    | कुमारमारणे तस्य                | 21             | १२,१६०      |
| कुतस्ते दोषवद्वाः                                          | धर्मसं०                | ₹.१३                                      | कुमारश्रमणाः सन्तः             | धर्मसं०        | ६.१९        |
| कुतपोभिद्वयं जनम                                           | पुरु॰ शा॰              | ३.१५४                                     | कुमारी भूगावालोकं              | 1)             | 3.40        |
| कुतीर्थ-गमनं स्नानं                                        | भव्यघ०                 | १.६७                                      | कुमार्गे पथ्यशर्मणां           | 11             | _           |
| कुतोऽपवर्तते तेषां                                         | श्रा॰ सा॰              |                                           | कुमुद-बान्धव-दीधितिदशैनो       | अमित्र         | १०,३१       |
| कुत्सितागम-सम्भ्रान्ताः                                    | 1)                     | <sup>ક્ર</sup> .હ <b>લ</b><br>૨७ <b>५</b> | कुम्पलानि च सर्वेषां           | लाटो०          | १९७         |
| कुन्थु' कुन्थ्वादिजोवानां                                  |                        | १७.१                                      | कुरुजाङ्गलदेशे                 | प्रक्ना॰       | 9.75        |
| कुदर्शनस्य माहात्म्यं                                      | अपगा०<br>धर्मसं ०      | १७.९<br>१,५२                              | कुरुजाङ्गल सह शे               | प्रश्नो०       | १६५६        |
| कुदान सन्मुनिभ्यो यो                                       |                        | ₹0.9€8                                    | कुरुते तियंगूर्घ्यां व         | <b>त्रतो</b> ० | ४९३         |
| कुदानस्येव यो दाता                                         | 44.11.                 | २०,१६४                                    | कुरु वत्स जिनागारं             | प्रश्लो॰       | २०.१६७      |
| कुदुष्टभावाः कृतिमस्तदोष                                   | ं'<br>अमित•            | 8.80                                      | कुरूपत्वलघोयस्त्व {            | भा॰ सा॰        | 3 840       |
| कुदुष्टभाषाः शातनस्तराप<br>कृद्दुष्टे: कृतपो ज्ञान-त्रतेषु |                        | ११ <u>१</u> ०२                            | युष्टात्यलयायस्त्य {           | उमा •          | 688         |
| कुद्देव-कुगुरी मूढेः                                       |                        | <b>११,२९</b>                              | कुरूपत्वं तथा लिङ्गच्छेदं      | श्रा० सा०      | ३.२१६       |
| कुदव-कुर्। पूर्वः<br>कुदेव-लिङ्गिशास्त्राणां               | धर्मसं •               | 8,88                                      |                                | उमा∘           | ३६८         |
| Bearing Hansangt                                           | 44/10                  | , <b></b>                                 | कुर्यात्करयोर्न्यासं           | यशस्ति०        | 408         |

| कुर्यात्तपी जपेन्मन्त्रान्    |                 | ६६९                    | कुल-वृत्तोनाति धर्मसन्तति           | نطب                               |               |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| कुर्यादक्षतपूजार्थ            | "<br>महापु•     |                        | कुलाद्रिनिलया देव्यः                | -                                 | <b>६.२०</b> ५ |
| <b>कुर्यात्पर्यस्तिकां</b>    | नुस्द <b>ः</b>  | २१६                    |                                     |                                   | ३८.२२६        |
| कुर्यात्पुष्यवती मौन          | <b>घमसं</b> ०   |                        | कुलानुपालने बायं                    |                                   | 36.308        |
| कुर्यादम्य क्रमक्रस्य         | कु <b>न्द</b> ० | -                      | कुलावधिः कुलाचार                    |                                   | 80.168        |
| कुर्याद योऽ पि निदानं ना      | प्रक्नो०        |                        | कुलीनाः सुलभाः प्रायः               | -                                 | 19.96         |
| कुर्यात्संस्थापनं तत्र        | सं॰ भाव०        |                        | कूप-वाप्योः पयः पेयं                |                                   | <b>६.१६</b>   |
| कुर्यान्न कर्कशं कर्म         | कुल्द ०         |                        | कुलीनो मान-संयुक्तो                 | भव्यघ०                            | 4.44.         |
| कुयन्नित्मनो मृत्युवा         | -               |                        | कुल्यायते समुद्रोऽपि                | श्रा॰ सा॰                         |               |
| कुर्यान्न बार्यसम्बन्ध        | 17              |                        | कुवस्त्रमललिप्ताङ्गा<br>-           | प्रस्तो०                          |               |
| कुर्वन्ति चित्तसङ्कल्य        | The mark        | ८,३६०                  | कुवादिवादनक्षत्र                    | श्रा॰सा॰                          | १५१           |
| कुवंत्र व्रतिभिः सार्धं       | Nedlo           | 96.904                 | कुशीलानां गुणाःसर्वे                | पुरु०शा०                          | 8.809         |
|                               | यशस्ति०         |                        | कुष्ठिन्तुत्तिष्ठ यामप्रमित         | श्रा॰सा॰                          | १.१२३         |
| कुर्वन्ति बिम्बं भुवनेकपूज्यं | प्रस्ता०        | २०.२४४                 | कुस्तुम्बर-खण्डमात्रं यो            | गुणभू०                            | 3.830         |
| कुवन्ति भुवने शीला            | 11              | 14.38                  | क्टमानतुलापाश                       | n                                 | ₹.₹४          |
| कुवँन्ति प्रकटं ये च          | 31              | 8.44                   | कूटलेखिकया सा स्याद्                | लाटी॰                             | 4.70          |
| कुर्वन्ति प्राणिनां घातं      | *2              | <b>१</b> २. <b>९</b> ० | क्टलेस्यो रहोऽभ्यास्य               | श्रा॰सा॰                          | 3.860         |
| कुर्वन्ति ये दुष्टिधयश्च      | **              | १८,१२७                 | कूटेष्टस्य स्मरं रमश्र              | <b>धर्मं</b> सं ॰                 | ७.१६०         |
| कुर्वन्ति ये महामूढा          | 23              | 8.40                   | कूपादि खननाच्छिल्पी                 |                                   | २०,२३५        |
| कुर्वन्ति वृषभादोना           | "               | १६.४७                  |                                     |                                   | -             |
| कुर्वत्यपि जने चित्रं         |                 | ७७.६                   | कृच्छेण सुसावप्ति                   | पुरुषा०<br>श्रा•सा०               | 3.850         |
| कुर्वत् यथोक्तं सन्ध्यासु     | धर्मसं०         | 4.8                    | कृतकृत्यः परमपदे                    |                                   | 258           |
| कुर्वनमूक इवात्यर्थ           | अमित्र०         | 6.64                   | कृतकृत्यस्य तस्यान्तः               | महाप <u>ु</u> ०                   |               |
| कुर्वेन् वक्षो भुजद्वन्द      | **              |                        | कृतज्ञाः शुचयः प्राज्ञाः            | कुन्द०                            | 6.880         |
| कुर्वंतः शिरसः कम्पं          | "               | 6.98                   | कृतदेवादिकृत्यः सन्                 |                                   |               |
| कुर्वताऽवग्रहं योग्यं         |                 | 83.88                  | कृतमौनमचकागै:                       | कुन्द •                           | १.१८३         |
| कुर्वित्यं रत्नसंस्कारं       | "<br>पुरुशा•    |                        | कृतमानम्पकागः<br>कृतस्य कारितस्यापि | कुन्द०                            | 3.87          |
| कुर्वीयं सर्वशास्त्रभयः       | -               | 8.6                    |                                     | प्रश्नो॰                          | २२. <b>१६</b> |
| कुल-कोटिक-संख्याया            | भव्यघ०          | ३.२४०                  | कृतं च कारितं चापि                  | धर्मोप०                           | • •           |
| कुलकमस्त्वया तात              | महापु०          |                        | कृतं च बहुनोक्तेन                   | लाटो॰                             |               |
| कुलचर्यामनुप्राप्तो           | _               | ₹८.१४४                 | कृत:कारितं परित्यज्य                | <b>धर्मोप</b> ः                   | 8.280         |
| कुल-जाति-क्रियामन्त्रैः       | धर्मसं ०        | <b>4.709</b>           | कृतकारितानुननैः                     | ( पुरुषा ॰<br>लाटी ॰              | ७६            |
| कुल-जाति-तपो ज्ञार्था         |                 | १.२३                   |                                     |                                   | 4.838         |
| कुल-जाति-तपोरूप               | कुन्द०          | 9,0                    | कृतदीक्षोपवासस्य                    | महापु॰ ः                          |               |
| कुल-जाति-वयो-रूप              | महापु ०         |                        | कृतद्विजार्चनस्यास्य                |                                   | 6.838         |
| कुल-जात्यादि-संशुद्धः         |                 | <b>4.889</b>           | कृतप्रमाणाल्लोमेन                   | यशस्ति०                           | ४१०           |
| कुल-धर्मोऽयमित्येषा           | महापु ०         |                        | कृतमात्मार्थं मुनये                 | ्र पुरुषा <b>॰</b><br>१ श्रा॰सा ० | ४७१           |
| •                             |                 |                        | _                                   | / windle                          | <b>3.38</b> k |

#### श्रावकाचार-संबह

| <b>कृतमानन्दमेरीणां</b>                      | भव्यवः १.४०          | • कृत्वा संख्यानमा <b>शायां</b> | सं०भाव० १९                    |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| कृतराज्यापंणी ज्येव्हे                       | महापु॰ ३८.२६८        | इत्वा सन्तोषसारं ये             | प्रक्ती० १६.४                 |
| कृतादिभिमंहादोषै:                            | प्रक्ती २०.१०        |                                 | ,, १८,३५                      |
| कृतानायतनत्यागे                              | अमित्र० १३.४         |                                 | ,, १३.३०                      |
| कृतानुबन्धना भूयः                            | महापु० ३८.१५         |                                 | " \$5.88                      |
| कृतान्तेरिव दुवरिः                           | अमित् १३.६१          |                                 | सं०भाव० ३२                    |
| कृता यत्र समस्तासु                           | अा॰सा॰ ३.२५८         |                                 | महापु० ३८.१७८                 |
|                                              | <b>े उमा॰ ३९</b> २   | इस्त्रीपनायसम्बद्धाः            | ्रश्ना०सा० ३.३०९<br>उमा० ४.२४ |
| <b>इ</b> ताईत्पूजनस्यास्य                    | महापु० ३८.१०५        |                                 |                               |
| कृतेन येन जीवस्य                             | रत्नमा० ५३           | कृपणत्वं वरंलोके                | प्रक्नो० २०.१६२               |
| कृतोत्तरास् क्रुपवित्रविग्रहो                | अमित्तः १०.४०        | कृपणा स्यान्महापाठिणः           | कुन्द० ५.९५                   |
| कृतीपकारी गुरुणा मनुष्यः                     | अमित्त० १.४७         | कृपादानं न कुर्वन्ति            | प्रक्नो॰ २०.२३३               |
| कृत्तिकमण्डलुमीडयं                           | कुन्द० ८.२६६         | कृपादिसहितं चित्तं              | ,, २.६३                       |
| कृत्याकृत्यविम् दत्वं                        | <b>अ</b> मित्त० ८.९८ | कृपा-प्रशम-संवेग                | श्रा॰सा० १.१६८                |
| <b>कृत्रिमेष्वष्यनेकेषु</b>                  | ,, ¥.ĘC              | कृपालुताई <b>बुद्धी</b> नां     | {                             |
| कृत्वा कपित्यवनमुष्टि                        | प्रक्नो० १८.१६९      | इ पां <b>विना धनश्रीयां</b>     |                               |
| इत्वा कर्मक्षयं प्राप्य                      | गुणभू० ३,१००         | इ.पासत्यादिरक्षार्थं            | प्रश्नो० १२.१८५               |
| कृत्वा कार्यशतानि                            | देशन्न० १३           | कृपासमं भवेन्नैव                | ,, १४.३                       |
| कृत्वा कालावींब शक्त्या                      | सं०भाव० २०           | कृपा-संवेग-निर्वेदा             | ,, १२.८२                      |
| कृत्वा जैनेश्वरी मुद्रां                     | अमित्० ८.१०२         |                                 | पुरु०शा० ३.५६                 |
| कृत्वा तपः सुखावारं                          | प्रह्मो० ७.५५        | कृपा-संवेग-निर्वेद              | ر, <b>٦.१३</b> ٥              |
| इत्वा तपोऽनवं याव                            | प्रस्तो॰ २२.६        | कृमयो द्वीन्द्रयाः प्रोक्ताः    | लाटी॰ ४.९८                    |
| कत्वातिनिश्चलं चित्तं                        | \$e1.28              | <b>कृमिकु</b> लशतपूर्ण          | प्रक्तो० १२.२२                |
| कत्वा तेभ्यो नमस्कारं                        | ,, ९.६३              | कृष्णकेशचयव्याजाद्              | श्रा॰सा॰ १.४५                 |
| कृत्वा दिनत्रयं यावत्                        | वतो॰ ८५              | कृष्णपक्षे न्हणां जनम           | कुन्द० ५.६२                   |
| इत्वातिदुस्सहं सारं                          | प्रक्नो॰ १६.८३       | कृष्णागुरुस्फुरद्घूपैः          | श्रा॰ सा॰ १.२५                |
| कत्वा नित ततस्तासु                           | श्रा॰सा॰ १.५११       | कृष्णागुर्वादिजेधू पै:          | उमा० १६९                      |
| इत्वा परिकरं योग्यं                          | महापु॰ ३८.१८०        | कृष्यादयो महारम्भाः             | लाटी॰ ४.१४८                   |
| कृत्वा परिभवं योऽपि                          | प्रक्ती० १८.१३४      | कृष्यादिजीवनोपादै:              | धर्मसं॰ ६.९                   |
| करवा पूर्जा नमस्कृत्य                        | सं०माव० ६१           | कृष्यादिभिः सदोपायैः            | कुन्द० २.४६                   |
| कृत्वा बहूपवासं च                            | प्रस्तो० २४.७८       | कृत्स्नकर्मक्षयाज्ज्ञानं        | लाटी० २.१३९                   |
| कत्वा माध्याहिकं भोक्तुं                     | सागार० ५.५१          | क्रत्नकर्ममलापायात्             | महापु॰ ३९,२०६                 |
| इत्वा मध्याह्मिकी पूजां                      | कुन्द० ३.८           | <b>इत्स्निक्तानि रोधेन</b>      | लाटी० ६.८७                    |
| कृत्वा यथोक्तं कृतिकर्मसन्द्रय               |                      | कृत्स्नातिचारसंत्यक्तं          | प्रक्तो० १२.१४०               |
| क्रस्वाऽऽरम्भं कुटुम्बार्थ<br>कृत्वा विधिमम् | पुरु शा० ६४४         | वेकिकुक्कुटमार्जार {            | उमा० ४०६                      |
| इत्या वाचवयू                                 | महापु० ३९.४४         | अ . अ ्याचार् <b>र</b>          | आ०सा० ३.२७०                   |
|                                              |                      |                                 | •                             |

| केकिमण्डल-मार्जार          | पूज्य॰                  | २८          | को पादं घृत्वा स्ववालं       | प्रक्नो०   | १०,१७          |
|----------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|------------|----------------|
| केचित्कुपात्रदानेन         |                         | Ęę          | कोपात्सागरदत्तस्य            | ,,         | 24.64          |
| केविच्चम्रस्थाने           | महापु॰ ३                |             | को गदयो न संक्लेशा           | अमित्र॰    | १२.११२         |
| केचिज्जैना वदन्त्येव       | काटी ०                  |             | कोपींनं सण्डवस्त्रं च        | प्रक्लो०   | ₹४.३€          |
| केचिच्छीजिनभक्त्या हि      | प्रक्तो०                | 22.93       | कोपोऽन्यवेश्मसंस्थान         | कुन्द०     | 4 402          |
| केचित् पञ्चमुखं खरायत      | श्रा॰सा॰                | ३.२०६       | कोपो लोभो भयं हास्य          | व्रतो०     | 844            |
| केचित्परिजनस्थाने          | महापु॰                  | 30.206      | कोमलानि महाघाषि              | अमित् ॰    | 88.48          |
| केचिद् द्विधेव सम्यक्त्वं  | पुरु०शा॰                |             | कोमलालापया कान्तः            | 11         | 22.60          |
| केचिद् वदन्ति नास्त्यात्मा |                         | 8.8         | कोमलैर्वचनालापै:             | प्रक्वो०   | २२.१५          |
| केचिद् वदन्ति माषादि       | <b>দুহ</b> ৹হা <b>।</b> | 8.88        | कोलाहलं समाकर्ण्यं           | प्रश्नो०   | 6.86           |
| केचिद् वदन्ति मृदाः        | <b>अ</b> मित्त०         | 4.33        | कोविदोऽयवा मूर्खो            | कुन्द ०    | 3.82           |
| केचित्सद्हष्टयो भव्याः     | प्रश्ती०                | ११.९२       | कोशातकी च कर्कोटी            | उमा ॰      | ३१५            |
| केचित्संन्यासयोगेन         | 11                      | २२.४०       | कोऽहं कुतः समायातः           | धर्मसं०    | ०,१३०          |
| केवलं करणैरेनमलं           | सागार०                  | 6.40        | की कालदेशी का देव            | कुन्द ०    | 2.306          |
| केवलज्ञानतो ज्ञानं         | अमित्त०                 | ११.२५       | कौपीनाच्छादनं चेन            | महापु०     | ४०.१५७         |
| केवलज्ञान-पूजायां          | धर्मसं०                 | <b>६.६२</b> | कोपीनेऽपि समूच्छंत्वात्      | सागार०     | ८.३६           |
| केवलज्ञानमत्यन्तं          | प्रश्नो०                | ३.८         | कौपीनोपधिपात्रत्वाद्         | लाटी॰      | ६.५८           |
| केवलज्ञान-साम्राज्य        | ऽ उमा॰                  | २३०         | क्रमात्तिब समायातं           | प्रस्तो०   | <b>श्रह.</b> १ |
|                            | र प्रक्तो॰              | ₹0.00       | क्रमान्मुनीन्द्रनिष्क्रान्ति | महापु ॰    | ¥0.834         |
| केवलं प्राप चक्रयाची       | पुरु०शा०                | 4.800       | क्रमाञ्जीशान्तिनाथोऽयं       | प्रक्नो०   | २१.४३          |
| केवललोकालोकितलोको          | अमित्र॰                 | \$8.58      | क्रमेण केवली ज्ञानी          | धर्मोप ०   | 8.88           |
| केवलं यस्य सम्यक्तवं       | पूज्यपा०                | ४५          | क्रमेण चक्रवर्ती च           | प्रश्नो०   | १६.१००         |
| केवलं वा सवस्त्रं वा कौनी  |                         | ८.७४        | क्रमेण पक्त्वा फलवत्         | सागार०     | ८.१२           |
| केवलं सारसम्यक्त्वं        | घर्मोप०                 | 8.842       | क्रमेण पर्यटन् प्राप्तः      | श्रा॰ सा॰  | १.४२४          |
| केवलिश्रुतसङ्खेषु          | यशस्ति०                 | 347         | क्रमेणामू रिचते विद्धति      | अमित०      | ૭.७८           |
| केवलेनाग्निपक्वं           | लाटी॰                   | 8.33        | क्रमेणाराधनाशास्त्र          | लाटी०      | ५.२३४          |
| केशप्रसाधनं नित्यं         | कुन्द०                  | 2.62        | क्रय-विक्रयणे वृष्टचे        | कुन्द०     | 8.98           |
| केशप्रसाधनाशको             | कुन्द०                  | ₹.१८        | क्रय-विक्रयवाणिज्ये          | 22         | 8.806          |
| केशबन्धस्तथामुष्टिबन्धः    | धर्मोप ०                | 8.876       | क्रयाणकं च विक्रीय           | प्रक्नो०   | १६.४९          |
| केशवापस्तु केशानां         | महापु०                  | ३८.९८       | क्रयाणकेष्वहष्टेषु           | कुन्द ०    | 2.40           |
| केषाधित्कल्पवासादि         | लाटी॰                   | 8,80        | क्रान्त्वां स्वस्योचितां     |            | ३८.१३२         |
| केषाबिदन्धतमसायते          | सागार०                  | 9.9         | क्रिमिनीलीवपुर्लेप           | यशस्ति०    | 686            |
| कोटपार्लस्तथा तं च         | प्रश्लो०                | 6.80        | क्रियते गन्धपुण्याद्यैः      | सं॰ भाव॰   | १५८            |
| · को देव: किमिदं ज्ञानं    | यशस्ति०                 | १७३         | क्रियते यत्क्रया कर्म        |            | १८.११५         |
| को नाम विश्वति मोहं        | पुरुषा •                | ९०          | क्रियमाणा प्रयत्नेन          | अमित्      | 6.69           |
| कोपप्रसादकेश्चिह्न :       | कुन्द०                  | 7.807       | कियाकर्म विभन्ते यस्त्यक्त   | ा प्रक्लो॰ | 20.806         |

| क्रियाकलापेनोक्तेन           | महापु ॰     | ३९.५३           | क्लेशायैव क्रियामोषु                              | 21                           | 888           |
|------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| क्रियाकलापोऽयमाम्नातो        |             | ३८.६९           | <b>क्वचित्कथ</b> ञ्चित्कसमैचित्                   | <u> বুহ৹হাা০</u>             | ४.६२          |
| क्रिया गर्भाविका वास्ता      |             | ३९.२५           | क्विक्लायंवराद् येडिप                             | प्रक्ती०                     | १७,१८         |
| कियाग्रनिवृत्तिनीम           |             | ३८.३०९          | क्विचिच्चेत् पुद्गले सक्तो                        | <b>वर्म</b> सं ०             | ६,६३          |
| क्रियान्यत्र क्रमेण          | _           | ₹₹•             | <del>ग्वचि प्रचे</del> त्यालये                    | पुरु०शा०                     | <i>હળ</i> ્રે |
| क्रियां पक्षोद्भवां मृढः     | अमित •      | 6.900           | क्वचित्तत्र सुरेन्द्रस्य                          | श्रा॰ सा॰                    | १,५०१         |
| कियामन्त्रविहीनास्त <u>ु</u> | महापु०      | ४०.२१९          | क्वचित्तस्यापि सद्भावे                            | लाटी॰                        | २,८२          |
| क्रियामन्त्रानुसारेण         | ,,          | ४०.५ <b>६</b> ८ | क्वचिद्विक्कोणदेशादौ                              | "                            | 4.888         |
| क्रियामन्त्रास्त एते स्यु    | 97          | S0.08           | क्वचिद् बहि शुभाचार                               | "                            | ३,२९४         |
| क्रियामन्त्रादि त्विह श्रेया | महापु •     | ४०.२१५          | क्वचिल्लोहं न नेतव्यं                             | प्रश्नो०                     | १७.४१         |
| क्रियायां यत्र विख्यातः      | लाटी•       |                 | क्वजित्सर्गमुखाई वाद्                             | प्रश्नी०                     | १२.१०२        |
| क्रिया समभिहारोऽपि           | सागार०      | ६३९             | क्वित्सर्पारिव्याद्याणां                          | "                            | २३.३२         |
| क्रिया शेषास्तु निःशेषा      | महापु०      |                 | क्वचित्सूर्यस्त्यजेद् घाम                         | 11                           | १६.२८         |
| क्रियास्वन्यासु शास्त्रोक्त  |             | Цo              | क्व तावकं वपुर्वत्से                              | श्रा॰सा॰                     | १.२९२         |
| क्रियोवनीतिनीमास्य           | महापु०      | ₹८.१०४          | क्व ध्यानरचनाघोरे                                 | "                            | १,४६८         |
| क्रूरं कृष्यादिकं कर्म       | लाटी॰       | 8.800           | क्वापि केनावस्तस्य                                | लाटी॰                        | ६.३५          |
| क्रूरै राक्षसकैः कर्णेजपैः   | कुन्द०      | 6.340           | क्वापि चैत्पुद्गले सक्तो                          | सागार०                       | ८.५३          |
| क्रेतुं मानाधिकं मान         | लाटी॰       | 4.48            | ववायं लोकः प्रयात्यद्य                            | प्रश्नो०                     | 9.9           |
| क्रोधभीशोकमाद्यस्त्री        | कुन्द०      | 4.288           | क्षणरागोऽगुणाभ्यासी                               | कुन्द०                       | < x 8 £       |
| क्रोधमान-ग्रहग्रस्तो         | भग्यध०      | १.१४३           | क्षणिकाः सर्वसंस्काराः                            | कुन्द०                       | ८.२६१         |
| क्रोधमानादिमेदेन             | प्रश्नो०    | ४,२९            | क्षणादमेध्याः शुचयोऽपि                            | अमित॰                        | १४.३३         |
| क्रोधमानादयो दोषाः           | अमित्र॰     | १३ ५१           | क्षणार्धमपि यहिचत्ते                              | {श्रा∘सा∘                    | ₹.₹७२         |
| क्रोघलोभमयमोहरोघन            | ,,          | ₹.६०            | क्षमादिदशमेदेन                                    | ८ उमा॰                       | ४६८<br>१३     |
|                              | ो॰ (उन्तं)  | 4.6             | क्षणिकत्वं जगद्विश्वं                             | ्र<br>वतो०                   |               |
| क्रोधलोभमदमत्सरशोका          | अमित॰       | १३.९८           | क्षणिकोऽक्षणिको जीवः                              | अमित्र ०                     |               |
| क्रोधादिनापि नो वाच्यं       | गुणभू०      | ३.२६            | क्षणिको यो व्ययमानः                               |                              | ₹.६           |
| कोघादीनां निरोधेन            | भव्यधः      | 7.893           | क्षांजनम् वा ज्ययमानः<br>क्षणं क्षणे गलत्यायुः    | ))                           | ६. <b>२७</b>  |
| कोधाद्यभ्यन्तरप्रन्था        | धर्मसं॰     | 8.93            |                                                   | सागार०                       | €.₹८          |
| क्रोधाद्याविष्टचित्तः प्राग् |             | ७.१६१           | क्षतात्पीडनतो लोकान्<br>क्षत्रपुत्रोऽक्षविक्षप्तः | धर्मसं०                      | ६.२२८         |
| कोधाद व्याघ्रो भवति          | "<br>व्रतो० | 90              | -                                                 | यशस्ति०                      | १५५           |
| क्रोघो विजित्तदावाग्निः      | कुन्द०      | ٩.٤             | क्षन्तव्यं सह सर्वे                               | धर्मसं०                      | 608.6         |
| क्रोशत्रयवपुस्तस्य           | अमित्र०     | ११.६३           | क्षपयित्वा परः कश्चित्<br>क्षपामयसमः कामः         | अमित •<br>यशस्ति •           | 7.48          |
| क्लिष्टाचाराः परे नैव        | महापु०      |                 | क्षमया जय कोपारि                                  |                              | 326<br>5 8 6  |
| विलप्टोक्त्यापि कविम्मन्य    | कुन्द०      | C. ¥₹\$         | क्षमादि दशया धर्मो                                | पुरु॰शा०<br>प्र <b>र</b> नो० | Ę. Ę 4        |
| क्लेशं सपल्लवा रेखा          | कुल्द०      | 4.40            | क्षमादि-दशमेदेन                                   |                              | २.५८          |
| क्लेशाय कारणं कर्म           | यशस्ति०     | २३२             | क्षमादि-दश सद्मेदं                                | श्रा॰सा॰<br>प्रस्तो॰         | 9.93          |
|                              | - 10- 131   | 11.             | याना परा राष्ट्रमध                                | अश्या०                       | २४.९६         |

# संस्कृतक्लोकानुक्रमणिका

| क्षयाक्षयेकपक्षत्वे            | यशस्ति॰ १०                  | ३ क्षुत्पिपासाभयं द्वेषः     | यशस्ति॰ ५२                                     |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|
| क्षान्तिर्मादेव <b>मा</b> जैवं | मित्र १४.८                  | १ चुंत्पियासाभयं द्वेषो      | { उमा॰ ७<br>श्रा॰सा॰ १.८६                      |
| क्षान्तियोषिति यः सूत्तः       | यशस्ति॰ ८४                  | ζ                            |                                                |
| क्षान्त्या सत्येन ज्ञौचेन      | ,, 82                       |                              | धर्मसं० ६.२४१                                  |
| क्षान्त्वापि स्वजनं सर्वे      | प्रक्तो॰ २२.१               |                              | प्रश्नो॰ ३.२३                                  |
| क्षामो बुभुक्षया व्यर्थं       | श्रा०सा० ३.६                |                              | धर्मसं॰ १.७                                    |
| क्षायिकं चौपशमिकं              | गुणभू० १.५                  |                              | कुन्द० ३.१७                                    |
| क्षायिकं निर्मेलं गाढ          | धर्मसं० १.५                 | , क्षुदादिभयतस्तूणं          | ,, 6,60                                        |
| क्षायिकं भजते कविचद्           | प्रश्नो॰ ४.                 |                              | पूज्य॰ ४                                       |
| क्षायिको तद्भवे सिघ्येत्       | <b>घर्मसं॰ १.</b> ७         |                              | अमित॰ १२.१७                                    |
| क्षायोपशमिकस्योक्ताः           | अमित्त० २.६                 | १ क्षुघादिनोदनैर्मेषां       | ,, १२.१८                                       |
| क्षारादिवह्नियोगेन             | धर्मसं० ६.१६                | ६ क्षुषादिपीहितो योऽपि       | प्रक्तो । १९.७१                                |
| क्षालितव्यं न तद्वस्त्रं       | प्रक्तो० २४.३               | ९ क्षुद्रभवायुरेतद्वा        | लाटी० ४,८१                                     |
| क्षालिताङ्घ्रिस्तथैवान्तः      | सागार० ६                    | क्षुवास्ऽऽतुराय कस्मैचिच     |                                                |
| क्षितिगतमिव वटबीजं             | रत्नक० ११                   | ६ क्षुद्रमत्स्यः किलेकस्तु   | यशस्ति० २.९६                                   |
| क्षितिधरजलनिधितिटनी            | श्रा०सा० ३.२५               | ९ क्षुद्-स्गादि-प्रतीकार     | पुरुव्शाव ४,२०                                 |
| क्षितिसल्लिदहन                 | रत्नक० ८                    | o क्षुद्-रोगेण समो व्याधिः   | अमित्त० ९.९३                                   |
| क्षिप्तोऽसि तेन तत्कण्ठे       | प्रश्नो॰ ८.४                | २ क्षुल्लकः कोमलाचारः        | लाटी॰ ६.६३                                     |
| क्षिप्तं प्रकाश्यते सर्वं      | अमित्र ९९                   | क्षुल्लकः पुष्पदन्ताख्यः     | .श्रा॰सा॰ १.५८२                                |
| क्षीणकर्माणमद्राक्षीत्         | श्रा॰सा॰ १                  | क्षुल्ली तत्-क्रिया तेषां    | लाटी॰ ६.७१                                     |
| क्षीयते सर्वथा रागः            | अमित्र० ४.५                 | क्षुद्धे दना समा न स्यात्    | प्रश्नोः ३,४२                                  |
| क्षीरजलंसवन्ता हि              | भव्यध० १.३                  | ट क्षेत्रं गृहं धन धान्यं    | प्रक्नो॰ १६.५                                  |
| क्षीरनीरवदेकत्र                | पद्म ० पंच ० ४              | क्षेत्रजन्यानुगाम्युक्तं     | गुणभू० २२१                                     |
| क्षीरं भुक्त्वा रति कृत्वा     | कुन्द० ८.३५                 |                              | महापु० ३९.१६५                                  |
| क्षीरभूरुहफलानि                | अमित्त० ५.६                 |                              | यशस्ति० ३९९                                    |
| क्षीरमोदक-पक्वान्त             | प्रक्नो० २०.२०              | 。 क्षेत्रप्रवेशनाद्येश्य     | भव्यध० ६,३४८                                   |
| क्षीरवृक्षफलान्यत्ति           | { श्रा॰सा॰ ३ ६<br>} उमा॰ ३० | २ क्षेमार्थी वृक्षमूलं च     | कुन्द० ८,३५१                                   |
|                                | रे उमा॰ ३०                  | २ क्षेत्रवास्तुधनधान्य       | अमित्त० ७.७                                    |
| क्षीरवृक्षोपशाखाभिः            | महापु॰ ४०.१२                |                              | प्रक्नो० २३,१२२                                |
| क्षीराज्यममृतं पूतं            | ,, 80.8                     | श्राच गाउन धन धान्य 🗸        | पूज्य॰ ७<br>उमा॰ १६                            |
| क्षीराचज्ञातिपात्रस्थं         | पुरु०शा० ४.३                | व वान बारयु वर्ग वर्ग व      | शा॰सा॰ (उक्तं) १.१४२                           |
| क्षीराम्भोघिः क्षीरधारा        | गुणमू० ३.१३                 | 8                            | ब्रा॰सा॰ (उक्तं) १.१४२<br>वर्मोप॰ (उक्तं) ४.३४ |
| भुतृष्णाशीतोष्ण                | w w                         | ५ क्षेत्रवास्तु समुत्संगति   | महापु॰ ३९.१८८                                  |
| क्षुतृष्णा हिममुष्णं           | ,, <b>२</b> ۰               | ६ क्षेत्रवृद्धि प्रकुर्वन्ति | प्रइनो॰ १७.२०                                  |
| भुत्पिपासाजरात 🔹               | रत्नक०                      | ६ क्षेत्रं स्यादसतिस्थानं    | लाटी॰ ५.९८                                     |
| क्षुत्पिपासातृणस्पर्श          | पुरु०शा० ६.१०               | ९ क्षेत्रस्य वास्तुनो दारी   | श्रा०सा० ३.२५६                                 |
|                                |                             |                              |                                                |

| Ġo                                    |                    | ধাৰকা          | चार-संग्रह                             | , "                              |  |
|---------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------|--|
| भेत्रस्यभावतो घोरा                    | बमित्र             | ₹.३२           | स्वातं सामान्यतः साध्य                 | कुन्द० ८.२९६                     |  |
| नेत्रानुगामि यञ्जातं                  | गुणभू०             |                | स्यातं सामायिकं नाम                    | लाटी० ५.१९४                      |  |
| भे में प्रामेऽरच्ये रच्यायां          | अमित्र०            |                | स्यातिलाम-निमित्तेन                    | भव्यघ॰ ५.२८०                     |  |
| क्षेत्र पथि कुले पापि                 | वराङ्ग             |                | स्याति-लोभातिमानेन                     | प्रक्नो० १७.५६                   |  |
| भौमादिके सुवस्त्रे च                  | प्रश्नो०           | १ <b>६.</b> १४ | स्यातो योऽभूदिहैव                      | ,, ८.२                           |  |
| भौरं प्रोक्तं विपन्चिद्भिः            | कुत्द :            | ₹.%            | स्यापयन् त्रिजगद्-राज्य                | पुरु-शा॰ ५,६१                    |  |
| क्षौरं सम्भूषिरोलोभ्नां               | लाटी॰              | <b>६.६</b> ५   |                                        |                                  |  |
|                                       |                    |                | ग                                      |                                  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                    | 10 6           | गङ्गनप्रक्षीणरङ्गनः                    | श्रा॰सा॰ १.६०५                   |  |
| बर्वा जीवाकुला हस्वां                 | कुन्द०             | 4.8            | गङ्गागतेऽस्थिजाते                      | अमित॰ ९६४                        |  |
| खर्गसर्वायुधान्येव                    | प्रश्नो॰           | १७.३६          | गच्छन्नप्यात्मकार्यार्थं               | लाटी० १.१५७                      |  |
| सण्डयेत्प्राणनाशेऽपि                  | <b>ণু</b> হ৹ হাা ৹ | 4.64           | गच्छंस्तत्रापि देवाच्चेत्              | ,, 8.289                         |  |
| बण्डनी पेषणी चुल्ली                   | उमा ०              | 588            | गच्छद्भिस्तैमंहाकुद्धैः                | प्रश्नो० ९.२१                    |  |
| सण्डपद्येस्त्रिभः कुर्वन्             | धर्मसं०            | 6.80°0         | गच्छिद्भिस्तैमंहादुष्टैः               | ,, 9.28                          |  |
| लष्डरलोकैस्त्रिभः कुर्वन्             | सागार०             | 6.60           | गच्छद्भिभोजनं कृत्वा                   | प्रक्लो० १५८१                    |  |
| विष्डला राति चक्राणां                 | घर्मसं ॰           | <b>\$.\$</b> 0 | गच्छन्तं तस्करं तस्मा                  | ,, ८.१६                          |  |
| लिफिते गलिते छिन्ने                   | उमा ॰              | १३९            | गच्छन्ती जारपाइर्वे सा                 | ,, १५.११४                        |  |
| क्षण्डितेऽप्यरणेः काष्ठे              | <b>कुन्द</b> ०     | ११.७९          | गच्छेन्नाकारितो भोक्तुं                | गुणभू० ३.७७                      |  |
| बदिरादिचरः स्वग्दित्व                 | धर्मसं ०           | २.८२           | गच्छेद् यथा यथो                        | पुरु॰ शा॰ ४.११९                  |  |
| बदिरे मुखसौगन्ध्यं                    | कुन्द०             | 8.58           | गच्छे श्रीमति धर्मोप                   | _                                |  |
| बनित्र विषशस्त्रादेः                  | सं० भा०            | २१             | गजात्करसहस्रेण                         | कुन्द० ८.३५७                     |  |
| बरद्विपरदा धन्या                      | कुन्द ०            | 4.68           | गणग्रहः स एष स्यात्                    | महापु॰ ३९.४८                     |  |
| बरपानं विहायाय                        | उमा•               | 860            | गणधर-मुनिनिन्दां                       | प्रक्नो॰ १६.४२                   |  |
| ब रपानहापनामपि                        | रत्नक०             | १२८            | गणधर-मुनिसेव्यं                        | प्रक्नो० २४.१४१                  |  |
| बरस्य रसतस्चापि                       | कुन्द०             | 6.86           | गणवाकल्पवासीनां                        |                                  |  |
| बरवेश्यागृहे शस्तो                    | कुन्द०             | 6.58           |                                        | भव्यघ० १.४८<br>श्रा० सा० १.७०    |  |
| बर्ज् <b>रपिण्डलज्</b> र              | पूज्य०             | ६२             | गणनां त्वद्-गुणौघस्य<br>गणपोषणमित्यापि |                                  |  |
| बर्जूरी दाडिमी रम्भा                  | कु <b>न्द</b> ०    |                | गणिस्तान् मम दोषांदच                   | महापु॰ ३८.१७२<br>प्रक्नो० १८.१०९ |  |
| बसुप्तदोपनिवणि                        | यशस्ति०            | ६५४            | गणेशिनाऽमितगतिना                       |                                  |  |
| बादन्त्यहर्निशं येऽत्र                | उमा ॰              | ३२६            |                                        | अभित्त० ११.१२६                   |  |
| बादन्नभक्ष्यं विशितं                  | भा॰सा॰             | ३.२३           | गण्डं पाटयतो ब्रन्धोः                  | घर्मसं० ६.७८                     |  |
| बादब्रहनिशं योऽत्र                    | **                 | <b>३.११</b> २  | गण्डान्तमूलमक्लेषा                     | कुन्द० ४.२२१                     |  |
| <b>बाद्यादिचतु</b> र्घाऽऽहार          | लाटी॰              | ६.७६           | गण्डूपद-जलोकास्य                       | अमिल० ३.१३                       |  |
| <b>बाद्या</b> न्यप्यनवद्यानि          | पुर०शा॰            |                | गतकृपः प्रणिहन्ति                      | ,, १०.३६                         |  |
| बेटनं शकटादीनां                       | उमा •              | 880            | गतिरोधकरी बन्धो                        | हरिवं० ५८.५०                     |  |
| (                                     |                    | ₹.२७ <b>४</b>  | गतिशक्त्यर्थमेवासी                     | कुन्द० १.५८                      |  |
| यातः पण्याङ्गनात्यागः                 | स्राटी॰            | 8.836          | गतिस्व रास्थित्वग्मांस                 | 1, 4.74                          |  |

| गतिस्थित्यप्रतीचात        | यशस्ति०      | ११०           | गर्भान्वयक्रियारचेव       | महापु॰                  | 32.48          |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------------------|-------------------------|----------------|
| गतिस्थित्यवकाशस्य         | मव्यव •      | 7.280         | गर्भावतरणं क्वापि         | . भव्यघ•                |                |
| गतीन्द्रयज्ञानंकषायवेदा   | 73           | 3.284         | गर्भाशयाद् ऋतुमतीं        | कुन्द ०                 | ₹.€            |
| गतीन्द्रयवपूर्योग         | अमित्र॰      |               | गर्भे जीवो वसत्येवं       | ,,                      |                |
| गते प्रशस्यते वर्ण        | कुन्द०       | 4.86          | गर्भे त्वधोमुखी दुःखी     |                         | 4.286          |
| गते मनोविकल्पेऽस्य        | धर्मसं॰      | ७.१३६         | गर्भे बाल्येऽपि वृद्धत्वे | श्रा॰ सा॰               |                |
| गते मासपृथक्ते च          | महापु॰       | 36.84         | गर्भतोऽशुचिवस्तूनां       |                         | 80             |
| गतेषु तेषु सर्वेषु        | प्रश्नो॰     | 98.40         | गर्व-पर्वतमारूढो          | श्रा॰ सा॰               | १६२०           |
| गतेषु तेष्वभिमानत्वात्    | व्रतो०       | ३८६           |                           | 9,                      | १ ३५७          |
| गत्वा तीथेषु पृथ्वी       | श्रा॰ सा॰    | ₹.१४३         | गर्वो निसम्बंत तेन        | अमित्त०                 | १३.५३          |
| गत्वाऽधुना तकं मासं       | धर्मसं०      | 7.50          | गहंणं तत्परित्याग         | लाटी॰                   | 2.886          |
| गदितुं कः कथा तेषां       | प्रक्लो०     | १३.१०९        | गहितमवद्यसंयुत            | पुरुषाः                 | 94             |
| गदितोऽस्ति गृहस्थस्य      | कुन्द ०      | ₹.४           |                           | त्रा॰सा॰ (उक्तं)<br>——— |                |
| गन्तव्यं हि त्वया मेघ     | प्रश्नो०     | 28.68         | गवाद्यैनैष्ठिको वृत्ति    | सागार०                  | ४,१६           |
| गन्घताम्बूलपुष्पेपु       | वराङ्ग•      | १५.१२         | गवाश्वमणिमुक्तादौ         | हरिवं०                  | 40.18          |
| गन्धघूपाक्षतस्रग्भिः      | <b>उमा</b> ० | 826           | गवाश्वषण्डतामित्यं        | पुरुगा०                 | 8,840          |
| गन्धनान्मद्यगन्धेव        | लाटी॰        | 8.783         | गहनं न तनोहनि             | सागार०                  | 6,88           |
| गन्धप्रदानमन्त्रश्च       | महापु०       | 80.9          | गहनं न शरीरस्य            | यशस्ति •                | 640            |
| गन्धप्रसूनसान्नाय         | अमित्र०      | १२.१३         | गह्नरादिवनाद्रौ वा        | प्रश्नी०                | <b>१८</b> .३२  |
| गन्धमाल्यान्नपानादि       | हरिवं०       | 46.88         | गाढापवर्तकवशाद            | <b>धर्मस</b> ०          | ७११            |
| गन्धवर्णरसस्पर्श          | गुणभू०       | 3.234         | गाम्भीयेण सरिन्नाधं       | 19                      | २,९६           |
| गन्धवाहप्रवाहस्य          | कुल्द        | १.५३          | गायति भ्रमति बक्ति ग      | •                       | 4.6            |
| गन्धस्पर्शरसैर्वणं        | भव्यध०       | 2.846         | गायति भ्रमति हिलष्टं      | श्रा० सा॰               | ३ १५           |
| गम्धोदकं च शुद्धधर्थं     | उमा∘         | १४५           | गार्ह्सच्यमनुपाल्यैवं     | े महापु ॰               | <b>३</b> ९,१५५ |
| गन्धोदकाद्वितान् कृत्वा   | महापु •      | 36.99         | गाईस्थ्यं बाह्यरूपेण      | रत्नमा०                 | ५२             |
| गम्भीरमघुरोदारा           | श्रा॰ सा॰    | 8.83          | गाहँस्योऽपि वरो ध्यानं    | पुरु०शा०                | 4.30           |
| गम्भीरोऽपि सदा चारु       | 13           | 9.39          | गालियत्वा जलं दत्वा       |                         | १२.१०७         |
| गमने कृतमयीदा             | भव्यघ०       | 8.248         | गालिते तोयमप्युच्चैः      | धर्मोप०                 |                |
| गर्तादि-निर्जन-स्थाने     | प्रश्नो०     | 88.6X         | गालितं दृढवस्त्रेण        | लाटी॰                   | १.२३           |
| गर्भ-जन्म-तपो-ज्ञान-मोक्ष |              | <b>६.३५</b>   | गालितं शुद्धतोयं च        | भव्यघ०                  |                |
| गर्भ-जन्म-तपो-ज्ञानलाम    |              | <b>4.98</b>   | गास्रितैर्निमंलैर्नीरै:   | धर्मसं०                 | 5.48           |
| गर्दभारोहणं कोपात्        | श्रा॰ सा॰    | 9,480         | गिरि-शून्य-गृहत्वासान्    | प्रश्नो०                | 3.838          |
| गर्भादिपञ्चकल्याण         | धर्मसं ॰     | <b>६.९५</b>   | गःतनाद-विवाहादि           | लाटी॰                   | 7.844          |
| गर्भाषान-क्रियामेनां      | महापु•       | ₹८.७६         | गोत नृत्यादिसंसकाः        | प्रक्नो०                | 22.48          |
| गर्माधानात् परं मासे      | 11           | <b>શ</b> શ.১ફ | गुडखण्डेक्षुकापाक         | पुरु॰ शा॰               | 8.844          |
| गर्भावाने मधा वर्ज्या     | कुन्द •      | 9,889         | गुणवर्म-विनिम् काः        | मब्यघ•                  | 8.28           |
|                           | 4            | Ŧ             | ₹ •                       | , , ,                   | <b>₹</b> 7 ' # |

| गुणभूमि-कृताद् मेदात्        | महापु०              | <b>३८.२२</b>        | गुरुक्नीत्वा ततः शिष्यं         | श्रा॰ सा॰          | 8,408        |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| -                            | प्रक्रनो०           | es. e               | गुरुणा वारितः संघः              | प्रश्नो॰           | 9,9          |
| गुणं निर्विचिकित्सास्यं      | 13                  | 8.0                 | गुरुं नत्वा स्थितस्तन           | "                  | 25.09        |
| गुणपालेन तज्ज्ञातं           | n                   | १२. <b>१९०</b>      | गुर्हानयुज्य सत्काये            | धर्मसं०            |              |
| गुणं सत्यवचो जातं            | 11                  | १३.५७               | गुस्तरकर्मजाल-सलिलं             | अमित०              | १२.१३७       |
| गुणव्रतत्रयं चापि            | धर्मोप०             | 8.223               | गुरुर्न प्रेक्षते लग्नं         | कुन्द०             | 4.224        |
| गुणवतित्रतयं शिक्षा          | पुरु० शा॰<br>पुरुष० | ४.१३४<br><b>३</b> ३ | गुरुपा <b>दमू</b> लसंभ <b>व</b> |                    | <b>३</b> २१  |
|                              | प्रकार              | १७.२३               | गुरुपादवें स्थितो नित्यं        | प्रश्नो०           |              |
| गुणवर्तं द्वितीयं ते         |                     | -                   | गुरुवारोदयी पद्म                | कुन्द०             | ८.१९३        |
| गुणवतानि व्याख्याय           |                     | <b>१८.</b> २        | गुरुं विना न कोऽस्ति            | उमा •              | १९३          |
| गुणव्रतानि साराणि            | 71                  | १७.४<br>°€          | गुरुशिष्यसुहृत्स्वामि           | कुल्द ०            | ५,१२७        |
| गुणवतानामाद्यं स्याद्        | रत्नमा०             | 39                  | गुरुष्वविनयो धर्मे              | कुन्द ०            | 699.5        |
| गुणद्यतान्यपि त्रीणि         | हरिवं०              | ५८.२९               | गुरु सेबा विधातव्या             | उमा •              | १८३          |
| गुणा निःशिङ्कतत्वाद्याः      | पुरु० शा०           | १.१४३               | गुरु सोमरच सौम्यश्च             | कुन्द व            | ८.१०२        |
| गुणानां दुरवपाणां            | अमित्त०             | ११.६                | गुरुस्तुतिः क्रियायुक्ता        | गुणभू०             | ३.९१         |
| गुणानामनवद्यानां             | 71                  | <b>१</b> ३.२२       | गुरूणां कुरु शुशूषां            | <b>ণুহ</b> ৹ হাাঁ০ | <b>६.६</b> २ |
| गुणाननन्यसदृशान्             | धर्मसं०             | ६.१८९               | गुरुणामपि पञ्चानां              | गुणभू०             | ₹.१०३        |
| गुणानुरागिणो ये स्युः        | पुरु० शा॰           | ३.७५                | गुरूणां गुणयुक्तानां            | उमा ०              | १९४          |
| गुणान्वित मुनि दृष्वा        | प्रक्नो०            | ९६८                 | गुरूणामग्रतो भक्त्या            | घर्मोप०            | ٧, ن         |
| गुणाः पवित्राः समसंयमाद्य    | ाः अमित्र॰          | १३.८८               | गुरूणां वचनं श्रुत्वा           | भव्यघ०             | 8.38         |
| गुणाश्चान्ये प्रसिद्धा ये    | लाटो॰               | २. <b>६९</b>        | गुरुन सङ्गविनिम्कान             | प्रश्नो॰           | 3.888        |
| गुणिनः सूनृतं शीचं           | कुन्द ०             | 6.3                 | गुरुजेनायिता तत्त्वज्ञानं       | महापु०             | ₹९.३४        |
| गुणेव्वेव विशेषोऽन्यो        | महापु •             | ४०.२१३              | गुरुपास्तिमथोऽप्युक्त्वा        |                    | १९७          |
| गुणाय चोपकाराया              | धर्मसं ०            | ٧,٦                 | गुरोरग्ने स्तुर्ति कृत्वा       | -                  | 864          |
| गुणाय जायते शान्ते           | अमित्त०             | ۷.۶۲                | गुरोरतिशयं ज्ञात्वा             | कुन्द०             | 6.136        |
| गुणाष्टकेन संयुक्त           | प्रश्नो०            | ११.३                | गुरोरनुज्ञया लब्ध               | महापू•             | १३७.८६       |
| गुणास्तस्याष्ट संवेगो        | धर्मसं०             | 90.9                | गुरोरनुमितातपोऽपि               | •                  | ४७१.১६       |
| गुणे प्रमावनास्ये यो         | प्रश्नो०            | 80.3                | गुरोरेव प्रसादेन                | पद्म० पंच०         |              |
| गुणैरमीभिः शुभद्दष्टि        | अमित्त०             | 3.68                | गुरोः सनगरग्रामां               |                    | 6.884        |
| गुणोत्यमवधिज्ञानं            | गुणभू०              | 7.17                | गुरोः सप्तान्तपञ्चद्धि          |                    | 6.39         |
| गुणोत्यितं देश-सर्वं         | 92                  | ₹.१३                | गुरौः समपंयित्वा स्वं           | <b>घ</b> र्मसं ०   | ७०५४         |
| गुणैरष्टाभिरेतैश्च           | धर्मोप०             | १.२६                | गुरौ च प्रतिपज्ज्येच्ठा         | कुन्द०             | ८,२०२        |
| गुणैयुं कं वतं विद्धि        | धर्मसं०             | 8.38                | गुर्वादिस्यो प्रच्छन्नां यो     | प्रस्तो०           | 26.8.8       |
| गुणैरेभिरूपाष्टमहिमा         |                     | ३९.१०६              | गुर्वादिस्यो विभीतो यः          |                    | १८.१२६       |
| गुणैः सदास्मत्प्रतिपक्षभूतैः | पद्मनं ॰            | 4.88                | गुर्वादिवन्दनां कृत्वा          | ''<br>अमित्त०      | 6.800        |
| गुप्ति वत समितिभिः           | वृतो०               | ४२४                 | गुर्वादिसन्निधि गत्वा           | . गुणभू०           | 3,58         |
| ▼                            |                     | -                   | Ψ                               | 4 .                | 1,74         |

| गुर्वादीनां यथाप्येषा     | लाटी॰                   | ६.८३           | गृहस्येरयवा कार्या         | ्रप्रश्नी०       | १७.७          |
|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------|------------------|---------------|
| गुवदिरग्रतो भूत्वा        | अभित्र०                 | 6.64           | गृहस्थेनेव कत्तंत्र्यो     | 21               | 19.80         |
| गुर्विदेशेन कौपीनं        | पुरु०शा०                | ₹.७४           | गृहस्योऽपि यतिर्ज्ञेयो     | अमित ॰           | १३.६६         |
| गुल्फोत्तान-कराज्ञुष्ठ    | यशस्ति०                 | 908            | गृहस्योऽपि सदाचारतः        | श्रा०सा०         | 1.356         |
| गूथमञ्नाति या हन्ति       | अमित्र०                 | 8.99           | गृहस्थो मुनितां याति       | গ্ৰহনী •         | 19.234        |
| गृद्धचे हुक्कारादिसंज्ञां | सागार०                  | 8,₹8           | गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो     | रत्नक०           | 3.3           |
| गृहकर्मणापि निचितं        | रत्नक॰                  | ११४            | गृहस्थो वा यतिवापि         | यशस्ति०          | <b>ા</b>      |
| गृहकायं ततः कुर्याद्      | <b>्र लाटी</b> ∘        | 4.863          | गृहस्य सन्मार्जनमादधाना    | व्रतो०           | १५            |
|                           | ( ,,                    | 4.869          | गृहहारिग्रामाणां           | रस्नक०           | 8,3           |
| गृहकार्याण सर्वाण         | यशस्ति०                 | 308            | गृहा ज्ञुजापुत्रकलत्रमित्र | अमित॰            | ₹.६०          |
| गृहकार्यादिसंसक्तो        | प्रदनो०                 | १९.७२          | गृहाण पुत्रि वेगेन         | प्रक्नो॰         | 4.46          |
| गृहं तदुच्यते तुङ्ग       | अमित•                   | 9.22           | गृहाणाभरणान्येतानि         | श्रा॰सा॰         | १.२६३         |
| गृहतो मुनिवनमित्वा        | रत्नक०                  | १४७            | गृहाऽज्पणपुरग्राम          | पुरु०शा०         | 8.888         |
| गृहं त्यक्त्वा वनं गत्वा  | धर्मोप०                 | 8.283          | गृहाश्रमं यः परिहृत्य      | <b>ै</b> धर्मसं॰ | <b>६.२९४</b>  |
| गृहस्यागस्ततोऽस्य         | महापु॰                  | 39.95          | गृहाश्रमो मया सूकः         | 11               | <b>4.39</b> 6 |
| गृहदुश्चारितं मन्त्र      | कुन्द०                  | 2.836          | गृहिणां त्रेघा तिष्ठत्यणु  | रत्नक०           | 48            |
| गृहद्वारं समासाच          | प्रश्नो०                | 28.40          | गृहीतं नियमं सारं          | प्रश्नो०         |               |
| गृहद्वारे स्थितस्तस्य     | "                       | <b>9.</b> Ę    | गृहीतं ब्रह्मचर्यं च       |                  | €.७           |
| गृहधर्ममिमं कृत्वा        |                         | 88.88          | गृहोतमगृहोतं च परं         | धर्मसं०          | <b>१.३</b> २  |
| गृहमागताय गुणिने हेश्र    | पुरुषा०<br>१०सा०(उक्तं) | ६७१            | गृहीतापि द्विधा तत्र       | लाटी॰            |               |
| गृहमागत्य रात्रौ हि       |                         | १२. <b>१५१</b> | गृहीत्वा कुण्डिकामेष       | प्रश्नो॰         | 9, 30         |
| गृहमेध्यनगाराणां          |                         | 84             | गृहीत्वा दर्शनं येऽपि      | 11               | ११.५३         |
| गृहवास-सेवनरतो            | अमित्                   |                | गृहीत्वाऽनशनं यस्तु        | 11               | <b>२२.५२</b>  |
| गृहवासं महानिन्छं         |                         | 6.46           | गृहीत्वा परमर्थं यः        | "                | 23.39         |
| गृहवासो विनाऽऽरम्भान्न    | सागार०                  |                | गृहीत्वेति प्रतिज्ञां सा   | "                | १०.५९         |
| गृहव्यापारजां हिंसां      |                         | १९.१३          | गृही दर्शनिकस्तत्र         | सं०भाव०          | 6             |
| गृहव्यापारयुक्तस्य        | सं॰भाव॰                 |                | गृही देवार्चनं कृत्वा      | ं धर्मसं ॰       |               |
| गृहव्यापारयुक्तेन         |                         | १६८            | गृही यतः स्वसिद्धाःतं      | यशस्ति०          | 668           |
| गृहव्यापारसारम्भ          | धर्मोप॰                 | 8.34           | गृही सामायिकस्थो हि        | प्रदनो०          | १८,६२         |
| गृहव्यापारसावद्ये         | प्रश्नो०                | १७.३०          | गृहे तिष्ठेद् व्रतस्थोऽपि  | लाटी०            | €.४८          |
| गृहशोभां कृता रक्षा       | महापु०                  | ३९.१८६         | गृहे घृत्वा स्वरामां च     | प्रदनो०          | 4.84          |
| गृहस्थेनापि बानेन         | प्रश्नो०                | 20.86          | गृहे प्रविशता वामभागे      | उमा ०            | 96            |
| गृहस्थत्वं परित्यज्य      | "                       | २ <b>४.७९</b>  | गृहेषु हस्तसङ्ख्यानं       | कुन्द०           | 6.60          |
| गृहिस्थितैर्लम्बत         | भव्यथ०                  | 4.84           | गृहे सम्पूजयेद् बिम्ब      | उमा•             |               |
| गृहस्यः प्राप्य वेराग्यं  | प्रश्नो॰                | <b>२</b> ४,२२  | गृह्वतोऽपि तुणं दन्तः      | अभित॰            |               |
| गृहस्थैः क्रियते मृढेः    | "                       | 10.63          | गृह्वन्ति धर्मविषया        | "                | ₹.२६          |
| १०                        |                         |                | # 4a                       | - •              | '             |

| गृह्वन्ति सुन्दरं वस्त्रं  | प्रदनो० २४.३८   | ग्रन्थं गृहस्यचरणा ु,, २४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १३१                          |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| गृह्वाति कर्म सुखदं        | अमिल॰ १४.४५     | यन्यारम्भकोधलोभादि अमित्र० १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.46                         |
| गेहादि व्याक्षमं त्यक्त्वा | गुणमू॰ ३.७५     | पुरुषा॰<br>ग्रंथार्थोभयपूर्णं शा॰सा॰ (उन्तं)<br>उमा॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 €                          |
| गेहिना समवृत्तस्य          | यशस्ति १३       | ग्रंथार्थोभयपूर्णं { श्रा॰सा॰ (उस्ते)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₹.७                          |
| गेहे जिनालयेऽन्यंत्र       | गुणभू० ३.५७     | ( उसा॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 747                          |
| गोकन्याहेमहस्त्यश्व        | प्रक्तो० २०.१४९ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७५                           |
| गोचरीभ्रमरीदाहप्रशाम       | घर्मसं० ४.९६    | ग्रहणविसर्गास्तरण रत्नक •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
| गोचरेषु सुखभ्रान्ति        | ,, ६.२०७        | ग्रहणस्नानसूर्यार्घा उमा॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ८२                           |
| गोत्रवृद्धास्तथा शक्त्या   | कृस्द० ७.७      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.80                         |
| गोदानं योऽतिमूढात्मा       | प्रक्तो० २०.१५० |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.50                         |
| गोदुग्घस्याकंदुग्धस्य      | कुन्द० १०४४     | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ९.७३                         |
| गोदेवकरणारक्ष              | कृत्द० २ १९४    | ग्रहोपरागग्रहणो महापु॰ ३९.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| गोधूमतिल-सच्छालि           | प्रक्लो॰ २२.६५  | ग्रामद्वादशदाहोत्थं उमा॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २ <b>९</b> ३                 |
| गोध्वानिनिश सर्वत्र        | कुन्द० २,७४     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹.४६                         |
| गोपः पद्मनमस्कारस्मृतेः    | पुरुवशाव ५.४६   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५,२८                         |
| गोपाङ्गनादिसंयुक्तं        | प्रक्तो० ७,४०   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३३३                          |
| गोपाञ्जनासमासकः            | ,, ₹.८२         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ८,३१                         |
| गोपाल-बालिकागान            | श्रा०सा० १,२१   | यशस्ति०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ७४९                          |
| गोपालबाह्मणस्त्रीतः        | अमित॰ ११.३      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३३७                          |
| गोपो विवेकहीनोऽपि          | धर्मसं० ७१२६    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>१६</b> ६<br>.१ <i>:</i> ९ |
| गोष्टष्टान्तनमस्कार        | यशस्ति॰ १३८     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹.48                         |
| गोभूमि-स्वर्णकच्छादि       | रत्नमा० २८      | ministrated in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | र. <b>२०</b><br>३९७          |
| गोमन्तः स्युनंराः शौचं     | कुन्द० ५.७३     | W. W. C. W. G. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३,२७                         |
| गो-महिष्याः पयश्चापि       | धर्मोप० ४.१०१   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| गोमूत्रवन्दनं पृष्ठवन्दनं  | उमा∘ ८३         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .०८५<br>८४२                  |
| गोरसाभावतो नैव गोमान्      | धर्मसं० ३.३     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| गोविन्दो नाम गोपालो        | प्रक्तो॰ २१.१२१ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| गोविन्दोऽपि निदानेन        | , २१.१२५        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| गोऽञ्चवाहनभूभ्यस्त्र       | धर्मोप० १.३२    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| गोषण्डपाणिग्रहणे           | ब्रती० ३५८      | 22-2-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| गौडदेशे प्रसिद्धेऽस्मिन्   | श्रा॰सा॰ १.४१७  | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .१५७                         |
| गौणं हि धर्मसद्घ्यानं      | सं॰भाव॰ १११     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | و. پ                         |
| गोलमादिगणाचीशानञ्ज         | प्रश्नो॰ १.५    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . १२२                        |
| गीतमोऽकथयत्तत्र            | वर्मसं० ६.१०    | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .444                         |
| गौरचर्मावृतां बाह्ये       | प्रक्तो० १५.२३  | -6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                            |
| गौरीरूप-समासकः             | 10 🗸            | and all a state of the state of | 2.66                         |
| गा <i>राज्य-तमाचनाः</i>    | ,, 4.8          | र घटिकानो मतं पङ्कं अमितः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.48                         |

7.

| षटे यथा मेऽने सलिलं             | 21             | ३०.५१  | चण्डालिनीव दूरस्था         | धर्मसं०           | ६.२६५  |
|---------------------------------|----------------|--------|----------------------------|-------------------|--------|
| षण्टाचामरदीपाम्भः               | <b>ला</b> टी ॰ | ४.२०७  | चण्डोऽवन्तिषु मातङ्ग       | यशस्ति०           | २९८    |
| घण्टारोमंङ्गलद्रव्येः           | सं॰ भाव॰       | 40     | चतस्रः पश्च षड् ज्ञेया     | अमित्त०           | ₹.७    |
| घण्टां श्रीजिनदेवस्य            | प्रक्नो०       | २०,२२४ | चतुर्गतिकरं पापसानि        | प्रश्नो०          | 73.190 |
| षातिकर्म-विनिमु कं              |                | 4.290  | चतुर्गतिभवं दुःखं          | श्रा॰ सा॰         |        |
| घातिकर्म विनिहत्य केवलं         |                | ३.६७   | चतुर्गति-महा <b>व</b> तें  |                   | 8.88   |
| <b>घातिक्षयोद्भूतविशुद्धबोघ</b> | "              | १.६१   | चतुणी करजानूनां            |                   | ८.६४   |
| <b>घनकमंव</b> शादुपागतैः        | श्रा॰ सा॰      |        | चतुर्णामनुयोगानां          | सं०भाव०           |        |
| <b>घनाञ्च</b> लासंख्यक्लोके     |                | 8.60   | चतुर्णामाश्रमाणां च        |                   | 39.848 |
| घूणमानो हि ब्युत्सर्गे          |                | १८.१७४ | चतुर्णा यत्र भुक्तीनां     |                   | १२.१२३ |
| घृतस्य तैलस्य जलस्य             | वतोद्यो०       |        | _                          | श्रा॰ सा॰<br>उमा॰ |        |
| घृतेन तैलेन जलेन धर्मोप         |                |        | चतुर्थतो गुणेषु स्यात्     |                   |        |
| घ्राणेन्द्रियसमास्को            |                |        | चतुर्थरात्री भोग्या सा     |                   | ६.२७०  |
| घोटकश्च लतादोषः                 |                |        | चतुर्थं ब्रह्मचर्यं स्याद् | लाटी०             | ५.५९   |
| घोरदुःखदभवेत्य कोविदा           | अमित्र०        | ५.३३   | चतुर्थं व्रतमादाय          | प्रश्तो०          | १५.५   |
| অ                               |                |        | चतुर्थोऽनङ्गकीहा स्या      | 37                | १५.४५  |
| चकारग्रहणादेव                   | लाटी॰          | ४.१३७  | चतुर्दलस्य पद्मस्य         | गुणभू०            | ३.१२६  |
| चक्ररत्नं पुरोधाय               |                | ३८.२३६ | चतुर्दश-गुणस्थानान्        | प्रश्नो०          | ₹.२•   |
| चक्रलाभो भवेदस्य                |                | ३८.२३३ | चतुर्दश मनुष्येषु          | अमित्त०           | ३.२४   |
| चक्रवर्त्यादिदिव्यश्रो          |                | 2.68   | चतुर्दशललेम् क्त           | धर्मसं०           | ४.९३   |
| चक्रस्योपरि जाप्येन             |                | १५.४०  | चतुर्दश्यां चाष्टमीपर्व    | भव्यघ०            | ६,३०६  |
| चक्राभिषेक इत्येक               |                | ३८.२५३ | चतुर्दश्यां तिथी सिद्ध     | रत्नमा०           | 86     |
| चक्राभिषेक-साम्राज्ये           |                | ३८.६२  | चतुर्दश्यादिकं पर्ववतं     | प्रश्नो०          | १९.४२  |
| चिक्रत्वं सन्नृपत्वं वा         |                | 8.40   | चतुर्दश्यामथाष्टम्यां      | पूज्य०            | ₹०     |
| चिक्रश्रीः संश्रयोत्कष्ठा       | यशस्ति०        | २२५    | चतुर्दश्या समं पर्व        | प्रश्तो०          | १९.३०  |
| चिक्रसेनाधियो धीरो              | प्रश्नो०       | १५.१०५ | चतुर्घा दीयते देयं         | पुरु० शा०         | ₹.११४  |
| चके च नीलपीता स्यात्            |                | ३.७४   | चतुर्घा देयमाहारा          | 11                | ३.११२  |
| चक्षुर्गण्डाधरग्रीवा े          |                | 4.88   | चतुर्घाशन-संन्यासो         | लाटी॰             | ५.१९६  |
| चक्षुः परं करणकन्दर             | यशस्ति०        |        | चतुः पश्चाशदुच्छ्वासाः     | पुरु० शा॰         |        |
| चञ्चत्काञ्चनसङ्खाश              | कुन्द०         | 47     | चतुरङ्गं फलं येन '         | अमित्त०           | 18.88  |
| चचन्नीरजलोचनायुवतयः             |                | 3.870  | चतुरङ्गमपाकृत्य            | 79                | १३.१९  |
| चञ्च <b>च्या</b> ललोचनाञ्चल     | 12             | ३.२२६  | चतुरङ्गं सुखं दत्ते        | 11                | १३.२०  |
| चब्रलत्वं कलङ्कं ये             |                | 8.4    | चतुर <b>कृ</b> ल्यन्तरितौ  | प्रश्नो०          | १८.१८१ |
| चन्नलं निर्मलं गाढं             |                | 8.49   | चतुरशीतिलक्षाः स्युः       | "                 | २.१९   |
| चञ्चलत्वं परित्यज्य             | प्रश्नो०       | १८.१८२ | चतुरशीतिलक्षेषु            |                   | 8.80   |
| 1 10/1 11/11/17                 | ,,             | १८.११  | चतुरः श्रावकज्येष्ठो       | महापु०            | ३९,६२  |
|                                 |                |        |                            |                   |        |

| <b>สสราสต์โซส</b> ก     | रत्नक०                     | 939            | चत्वारो देवता एते          | धर्मसं०            | 9.88B          |
|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| चतुरावतंत्रितय          |                            | १०९            | चत्वारो देवता-भागाः        | कुन्द०             | 2.30           |
| चतुराहा रविसर्जन        |                            | 46.80          | चत्वारो भगवद्वेदा          | कुन्द०             | 6.244          |
| चतुराहारहानं यत्        | हरिवं <b>॰</b>             | २,१५           | चत्वारो मन्त्रिणस्तस्य     | श्रा॰ सा॰          | १.५३४          |
| चतुर्थो नवमी षष्ठी      | कुन्द <i>ः</i><br>सन्दर्भः | 4.860          | चत्वारो मन्त्रिणस्तेऽपि    | ,,                 | 8.406          |
| चतुर्ध्या जायते पुत्रः  | कुन्द॰ (उक्तं)             | •              |                            |                    | 3.868          |
| चतुर्दशी कुहूराका       | कुन्द॰                     | 6.886          | चन्दनं तुहिनरिमरम्बुजं     | "<br>पडनो          | २०,२ <b>०२</b> |
| चतुःपञ्चचतुर्वह्मि      | कुत्द०                     | १,१३१          | चन्दनागुरु-कपूर            |                    |                |
| चतुर्मु सादयः पूजा      | धर्मस॰                     | ६३२            | चन्दनादर्शहेमोक्ष          |                    | ८,९३<br>१६८    |
| चतुर्युंक्तचत्वारिशत्   | कुन्द०                     | 3.68           | चन्दनाद्यर्चनापुण्यात्     | 3410               | १६४<br>८.१     |
| चतुर्वणीः समुद्दिष्टाः  | धर्मसं०                    | ६,२५४          | चन्द्रप्रभमहं वन्दे        |                    |                |
| चतुर्विधं महादानं       | प्रश्नो॰                   | 78.88          | चन्द्ररिम-समाकारं          | भव्यघ०             |                |
| चतुर्विधमहादानात्       | प्रश्नो॰                   | -              | चन्द्रवत्कुष्णपक्षे स्याद् |                    | २.१६           |
| चतुर्विधमिदं साधोः      | अभित्र॰                    | *              | चन्द्रशेखर-पुत्राय         |                    | 9,70           |
| चतुर्विधं सदाहारं       | 13                         | २२,८६          | चन्द्रोपकमहाघण्टा          |                    | 80,008         |
| चतुर्विधाय संघाय        | *,                         | २०,२२ <b>९</b> | चरणादि वृषं कृत्वा         | 11                 | ११.१००         |
| चतुर्विधे महाहारो       | "                          | २२,१०          | चरणोचितमन्यच्च             |                    | ८०१.८६         |
| चतुर्विधो वराहारः       | वराङ्ग०                    | 84.86          | चरन्तः पञ्चधाऽऽचारं        |                    | १२.२९          |
| चतुर्विलासिनी भिरुच     | प्रश्नो॰                   | १६६६           | चरति यश्चरणं               | 21                 | 80.38          |
| चतुर्विशतिकां सारां     | ,,                         | 20.860         | चरित्रं च वराङ्गस्य        |                    | 4.6            |
| चतुर्विशति-वैशेविक      | कुन्द०                     | 6,200          | चरित्रं वसुपालस्य          | 21                 | 4.8            |
| चतुर्विशतिरित्यादि      | लाटी॰                      | ३,१३४          | चरित्रं सुचरित्राणामपि     | <b>पुरु</b> ० হাতি | 8.808          |
| चतुर्विशतिरेवात्र       | श्रा॰ सा॰                  | १,३८८          | चरुभिः सुखसंवृद्धये        | सं० भाव०           | ४९             |
| चतुर्विशतिलोकेशस्तवन    | । प्रक्नो०                 | <b>१८,४</b> ५  | चर्म-तोयादि-सम्मिश्रात्    | लाटी॰              | 8.280          |
| चतुर्विशतिसंख्यकाः      | सं०भाव०                    | १४६            | चर्मपात्रगतं तोयं          | रत्नमा०            | ६६             |
| चतु:षष्ठिमहधीनां        | श्रा॰ सा॰                  |                | चमैभाण्डे तु निक्षिप्ताः   | लादी०              | १.११           |
| चतुः षष्ठिमिता देव्यो   | भव्यघ०                     | 2.22           | चर्मसंस्थं घृतं तैलं       | भव्यध०             |                |
| <b>ब</b> तुष्कदर्शनादेष | श्रा० सा०                  | 8.263          | चर्मस्थमम्भः स्तेहरच {     | सागार०             | ₹.१२           |
| चतुष्कोणस्थितैः         | सं० भाव०                   |                | 447441.41.71644            |                    |                |
| चतुष्टयं कषायस्य        | त्रतोद्यो०                 |                | चमंस्थिते घृते तैले        | 11                 |                |
| चतुष्पदं न चादेयं       |                            | 29.232         | चर्मादिपशुपश्चाक्षवत       | घर्मसं •           | 3.80           |
| चतुष्पदान्तं सर्वेषां   | <b>कु</b> न्द ०            |                | चर्यां कृत्वाति सौन्दर्य   | श्रा०सा०           | 8.484          |
|                         | ∫ श्रा∘ सा∘                |                | चर्या तु देवतार्थं वा      | महापु ०            | 39.280         |
| चतुष्पव्या चतुर्भेदा    | र उमा०                     |                | चर्येषा गृहिणां प्रोक्ता   | 71                 | ३९.१४९         |
| चतुःसागर-सीमायाः        | रत्नमा •                   | ₹४             | चलितत्वात्सीम्नश्चैव       | लाटो॰              | 98.9           |
| चतुरम्यावर्तं-संयुक्तः  | सं० भाव०                   | ९२             | <b>चलत्य चलमा</b> लेयं     | प्रक्नो०           | 8,33           |
| चत्वारि यानि पद्मानि    | गुणभू०                     | ३.१२९          | चलयन्तिखलं काय             | अमित०              | 2.99           |
|                         |                            |                | •                          |                    |                |

| चलादविचलः श्लाच्यो              | कुन्द०           | १.१०६                  | चित्रं पाणिगृहीतीय           | सागार०               | ६.३५           |
|---------------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>चाण्डालहतहस्तेषु</b>         | भव्यच •          | <b>१.१२१</b>           | चित्र प्राणिगणाकीर्ण         | श्रा॰सा॰             | 3.40           |
| चामीकरभवीमुबी                   | <b>अ</b> मित्त • | ११.५                   | चित्राक्षर <b>कला</b> भ्यासो | कुस्द ०              | ८.१३४          |
| चा रयन्त्यनुमन्यन्ते            | n                | <b>१</b> २. <b>२</b> ५ | चित्रादि-निर्मिता नारी       | प्रक्तो०             | २३.२५          |
| चारित्रं दर्शनं ज्ञानं          | ,,               | \$8.88                 | चित्रास्वातिविशासासु         | कुल्द ०              | ٧.٧            |
| चारित्रं देहजं ज्ञान            | गुणभू०           | 8.48                   | चित्राहस्ताध्विनी-स्वाति     | कुन्द०               | ८.२६           |
| चारित्रं पञ्चघा ख्यातं          | वतो॰             | ५१३                    | चित्रेण कर्मपवनेन            | अमित्र०              | <b>\$</b> 8.85 |
| चारित्रं भवति यतः               | पुरुषा •         | ३९                     | चित्रंश्च मण्डलेरेभिः        | कुन्द •              | १.१७९          |
| चारित्रमेदान्त्रिदशप्रकाराद्    | व्रतो॰           | ३६३                    | चिदानन्दं परंज्योतिः         | रत्नमा०              | 48             |
| चारित्रं मुनिभिः प्रोक्तं       | <b>धर्मोप</b> ०  | ٧.٦                    | चिन्तनानन्तरं चेति           | लाटी॰                | ५१६२           |
| चारित्राद्शेनाच्चेव             | गुणभू०           | १.३९                   | चिन्तनीयं तत्रिचते           | 2,                   | 4.848          |
| चारित्राम्तर्भावात्             | पुरुषा०          | १९७                    | चिन्तनीयाः सदाऽसाराः         | प्रश्नो०             | २४. <b>९</b> ५ |
| चारित्रेणैव चेत्सिद्धिः         | गुणभू०           | ३.१४७                  | चिन्तामणित्रिदिवधेनु         | यशस्ति ॰             | ७१३            |
| चारुचारित्रसम्पन्नो             | व्रतो०           | 83                     | चिन्तामणिनिधि-कल्पद्रुम      | प्रक्नो०             | 80.68          |
| वारुदत्तेन सम्प्राप्तं          | प्रश्लो०         | 15.88                  | चिन्तामणिस्तस्य करे          | श्रा॰सा॰             | १.७५३          |
| चारूपधानं शयनं                  | पुरु॰शा॰         | ३.५                    | चिन्तारत्न-सुरद्गु-कामसुरभि  | : देशव्र०            | १९             |
| चारुप्रियोऽन्यदारार्थी          | कुन्द०           | 6.883                  | चिन्ताऽऽरम्भमदं द्वेषं       | धर्मोप०              | 8.124          |
| चातुर्वैर्ण्यमहासङ्घा <b>द्</b> | प्रश्नो०         | १८.१२७                 | चिन्तितं चिन्ततार्थं वा      | गुणभू०               | 7.76           |
| चातुर्वर्ण्यस्य संघस्य          | यशस्ति०          | २०३                    | चिन्तितं तेन मूढेन           | प्रक्तो०<br>प्रक्तो० | 4.38           |
| चिकीर्णन्नपि सत्संख्यां         | लाटो०            | 4.788                  | चिन्तितं पूजितं भोज्यं       | अमित •               | ११.१६          |
| चिञ्चावृक्ष समारह्य             | प्रश्नो०         | <b>ల</b> ల. ₹ }        | चिद्रूपं ध्यानसम्भूतं        | श्राव्सा०            | 8.864          |
| चित्तकालुष्यकुत्काम             | सागार०           | 4.9                    | चिरेणापि विरक्तिःस्यात्      | पुरु०शा०             | ६.३५           |
| चित्तमन्तर्गतं दुष्टं           | प्रदनो०          | ₹.११६                  | चिरं बम्मस्यमाणानां          | अमित्र               | ८.१३           |
| चित्तमूर्च्छाकरं माया           | धर्मसं॰          | 4.88                   | चुरांस्तान् तदिभव्यापि       | धर्मसं०              | ७.१५५          |
| चित्तस्य वित्तचिन्तायाः         | यशस्ति०          | ४०६                    |                              | श्रा॰सा॰             | 3.204          |
| चित्तस्यैकाग्रता ध्यानं         | ,,               | 408                    | चुराशीलं जनं सर्वे           | उमा •                | ३६२            |
| चिले चिन्तामणियंस्य             | 11               | १५८                    | चुर्णपूगदलाधिक्ये            | कुन्द 0              |                |
| चित्ते अनन्तप्रभावेऽस्मिन्      | ,,               | 487                    | चेटिका भोगपत्नी च            | लाटी॰                | 2.264          |
| चित्तं चित्ते विशति करणे        | 21               | 890                    | चेटिका या च विख्याता         | **                   | 8.200          |
| चित्तं दोलायते यस्य             | व्रतो०           | ४६५                    | चेतृप्यन्तो धनैर्वहिः        | धर्मसंव              | 7.804          |
| चित्तं न विचारकमक्षजनित         | यशस्ति०          | 447                    | चेतनं वाऽचेतनं वा            | गुणभू०               | 3.227          |
| चित्तं विनिर्जितं येन           | प्रक्ती०         | 28.88                  | चेत्तनाचेतनं वस्तु           | पुरु०शा०             | 8.884          |
| चित्रकूटेऽत्र मातङ्गी           | सागार॰           | २.१५                   | चेतनाचेतनाः सङ्गा            | धर्मसं॰              | 9.849          |
| चित्रजीव-कुलायांतनू             | अमित •           | १४.१३                  | चेतनादात्मनो यत्र            | "                    | ७.९३           |
| चित्रजीव-गणसूदनास्पदं           | 91               | 4.34                   | चेतनालक्षणो जीवः             | गुणभू०               | १. <b>१</b> २  |
| चित्रदुःख-सुखादान               | 17               | 4.28                   | चेतनालक्षणो जीवः             | कुन्द ०              | ८.२४२          |
|                                 |                  |                        |                              |                      |                |

| चेतनेतरवस्तूनां यत्प्रमाणं             | धर्मसं०        | <b>३.७</b> २  | चौयाजिताद् धनाद् दूरं           | 11                         | 8.6            |
|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|
| चेतनो येन तेभ्योऽपि                    | अमित्त०        | 8.70          | चौर्याद्यैबंद्ववित्ताशः         | <b>कुन्द</b> ०             | ८.४०१          |
| चेतसीति सततं वितन्वतो                  | 27             | 80.€८         | चौर्यासको नरोऽवश्यं             | लाटी॰                      | १.१७१          |
| चेतोमध्ये प्रियारूप                    | व्रतो०         | ४९६           | चौर्यासक्तं स्वजनं च            | प्रश्नो०                   | १४. <b>१</b> २ |
| चेद् दुग्धदानतो वन्द्या                | अमित०          | ४.९६          | चौर्ये निदर्शनीभूताः            | पुरु०शा०                   | 8.69           |
| चेतना वासुदेवश्च                       | भव्यघ०         | 80.9          | चौरराजान्ननारीणां कथा           | प्रक्तो॰                   | 28,82          |
| चेलनी तौ मुनी हष्ट्वा                  | प्रक्लो०       | 6.58          | चौलकर्मव्यथो मन्त्रः            | महापु०                     | ४०,१४७         |
| चैतम्यपरिणामेन                         | भव्यध०         | 2.888         | 55                              |                            |                |
| वैतस्यमादिमं नूनं                      | अमित्र०        | 8.84          |                                 |                            |                |
| चैत्यगेहं विधत्ते यो                   | प्रक्तो०       | २०.१६८        | छत्रचामरवाजीभ                   | रत्नमा०                    | 88             |
| चैत्य-चैत्यालयादीनां                   | <b>म</b> हापु॰ | ३८.२८         | छत्रत्रयं च नाग्रोत्तारि        | कुन्द०                     | १.१२४          |
| चैत्यपञ्चगुरूणां च                     | धर्मोप०        | 8.838         | छत्रं दघामि किमु चामर           |                            | ४७१            |
| वैत्यभक्ति समुच्चायं                   | अमित०          | 6.803         | छत्र <b>ध्वजस्वस्तिकवर्धमान</b> | कुन्द०                     | २.३३           |
| चैत्यभक्त्यादिभिः स्तूयात्             | स॰ भाव॰        | ५७            | <b>छत्रप्राका रसेनादि</b>       | कुन्द॰                     | ٥.٩            |
| चैत्यदिभिः स्तूयात्                    | 73             | ९३            | छिन्नाः सपल्लवा रूक्षा          | <b>कु</b> न्द०             | ५ ४९           |
| चैत्यवादी वदेवृंक्षैः                  | भव्यघ०         | 8.80          | छेदं कार्यं न वृक्षाणां         | प्रक्तो०                   | १७,४६          |
| चैयादिस्तवनं कृत्वा                    | प्रश्नो०       | 86.80         | छेदे श्रावो न रक्तस्य           | कुन्द०                     | ८.१७३          |
| चेत्यादी न्यस्य शुद्धे                 | सागार०         | २.₹१          | छेदन-ताडन-बन्धा                 | पुरुषा॰                    | १८३            |
| चेत्यादो सम्मुखः प्राच्या              | धर्मसं०        | 8.83          | छेदनं ताडनं बन्धो               | श्रा०सा०                   | 3.848          |
| चैत्यालयं विधत्ते यः                   |                | २०.१७९        | छेदनबन्धन पीडन                  | रत्नक०                     | 48             |
| चैत्यालयस्थःस्वाध्यायं                 | सागार०         | <b>७</b> .३१  | छेदन-भेदन-मारण {                | ुरुषा॰                     | 9.9            |
| चैत्यारुये तथैकान्ते                   | धर्मोप ॰       | 8.823         | ( '                             | प्रा॰सा॰ (उ <del>ग्त</del> |                |
| चैत्येश्चेत्यालयेश्वनिः                | यशस्ति०        | १९२           | छेदं भेदवधी बन्ध                | वराङ्ग                     | १५.१४          |
| चोदनालक्षणं धर्म                       |                | ३९.१३५        | छेदो नासादिछिद्रार्थः           | लाटी॰                      | ४.२६५          |
| चोलाल्यया प्रतीतेयं                    | -              | ३८.१०१        | 2                               | T .                        |                |
| चौरप्रयोग-चौरार्या                     | रत्नक०         | 40            | जगत्कायस्वभावौ वा               | लादी॰                      | 8.200          |
| चौरप्रयोग-चौराहृत                      | सागार०         | 8.40          | जगत्स्रोभकमहीत्वं               | पुरु०शा०                   | 3.9            |
| चौरं विज्ञाय सन्तोऽपि                  | प्रक्नो०       | <b>१४.</b> १४ | जगत्ख्यातं विदन्नाशु            | उमा•                       | ช <b>ง</b> ริ  |
| चौरं सोऽलभमानो हि                      | ,,             | 88.88         | जगद्-गुरोः सुदेवस्य             | प्रश्नो॰                   | 3.43           |
| चौरस्य चित्ते कलुषप्रसक्ते             | श्रा॰सा॰       | इ.३०३         | -                               | श्रा॰सा॰                   | 3.758          |
| चौरीव रहसि प्रायः                      | धर्मसं •       | ६,२६४         | जगद्-ग्रसनदक्षस्य               | उसा •                      | 394            |
| चौरो मृत्युं समीहते                    |                | १७.१४६        | जगज्जनमनोजय्य                   | श्रा० सा०                  | 2.89           |
| चौरो रूपखुरो नाम                       | धर्मस०         | 9.828         | जगतां कौमुदी चक्रं              | यशस्ति०                    | ६५६            |
| चौयंत्वाच्छिवभूतिश्च                   | उमा ॰          | 800           | जगति भयकृतानां                  | श्रा॰ सा॰                  | 8.684          |
| चौर्यंव्यसनतो घोरं                     | प्रश्लो०       | १२,५१         | जगदुद्योतते सर्व                | अमिल॰                      | 88.48          |
| चौर्याच्छ्रीभूतिराखेटाद्               | पुरु०शा०       | 8.88          | जगन्निर्माण्-सामग्री            | श्रा॰ सा॰                  | 8.398          |
| ·· • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 3              | . •           |                                 | A1 - (119                  | 1.400          |

| जगन्नेत्रं पात्रं निक्षिल | यशस्ति ॰             | ५६४                  | जन्मनः प्रथमे भागे                       | कुन्द०                                 | 4.60   |
|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| जगत्समक्षं स्त्री-पुम्से  | कुन्द०               | ५.१३३                |                                          | अमित्र॰                                |        |
| जगत्सूरोऽपि यं हष्ट्वा    | घर्मसं०              | २.९७                 | जन्म पञ्चत्वयोरस्ति }                    | ,,                                     |        |
| जग्मतुः केलिवाप्यां तौ    | 27                   | ₹.८६                 | जन्म-मृत्युकलितेन जन्तुना                | 91                                     |        |
| जगाद तस्करः कान्ते        | श्रा० सा०            | 8.8.4                | जन्ममृत्यु जरात क्रू                     | धर्मोप०                                |        |
| जगादाह् लाद-संयुक्तं      | **                   | १.६४८                | जन्ममृत्युजरात द्या                      | सागार०                                 | 6,83   |
| जग्धं मध्योवधेनापि        | उंगा॰                | 3.89                 | जन्ममृत्युजरादुः खं                      | उमा॰                                   | १६३    |
| _                         |                      |                      | जन्ममृत्युरतिकीत्तिसम्पदा                | अमित्त०                                |        |
| जवन्यमध्यमोत्कृष्ट        | पुरु० शा०            |                      | जन्मयौवनसंयोग                            | यशस्ति०                                |        |
| जघन्या राधनेनेव           | प्रक्नो॰             | २२.४५                | जन्मसंस्कारमन्त्रोऽय                     | महापु०                                 | 80.860 |
| जघन्ये भवः स पात्रेभ्यो   | अमित॰                | ११.६७                | जन्मस्नेहच्छिदपि जगतः                    | यशस्ति॰                                | 480    |
| जङ्घाभ्यां शवरवध्रित      | प्रश्नो०             | १८.१६३               | जन्मान्तर-संस्काराद्                     | कुन्द०                                 | 86.8   |
| जङ्घाया जङ्घयादलेषे       | अमित०                | 6.84                 | जम्बूद्वीपे जनाकीर्णे                    | श्रा॰ सा॰                              | १३.४४  |
| जङ्गमेषु भवेन्मासं        | उमा ॰                | २७८                  | जम्बूद्वीपेऽतिविख्याते                   | प्रक्लो०                               | 71.148 |
| जज्ञे तद्शैनात्तस्य       | धर्मसं०              |                      | जम्बूद्वीपे प्रसिद्धेऽस्मिन्             | 11                                     | १३,५९  |
| जठरस्यानलकायो             | कुन्द०               | ८.१३२                |                                          | 7.8                                    | 28.850 |
| जडत्वाम्भोनिघौ मग्नो      | श्रा॰ सा॰            |                      | जम्बूद्वीपे प्रसिद्धे ऽस्मिन्            | श्रा० सा०                              |        |
| जडराशि-समुत्पन्ना         | **                   | 8.48                 | जम्बूद्वीपस्य भरते                       |                                        | १.३२   |
| जडा शरीरमारोप्य           | धर्मसं०              |                      | जम्बूपलक्षिते द्वीपे                     |                                        | २१.१३१ |
| जनकस्तनयस्तनयो            | अमित०                | १४.१५                | जन्मनिःक्रमणं ज्ञानोत्पत्ति              |                                        | ३.३१४  |
| जनसञ्चारनिमु क्तो         | 22                   | 6.83                 | जनमभूमिगु णानां भो                       |                                        | १२.६८  |
| जननीचरया व्याझ्या         | धर्मसं०              | ७.१८६                | जन्मान्तको भयं निद्रा                    |                                        | 8.88   |
| जननी जगतः पूज्या          | अमितः                | ४९२                  | जन्मान्तरमायातैः                         | _ 1 49                                 | ३८.२२७ |
| जननी जनको भ्राता          | गः<br>कुन्द          | १२.६९                | जन्माम्भोघी कर्मणा                       | अमित्त०                                |        |
| जनन्या कुरुते गभ          |                      | 4.204                | जन्मी च्युतस्चेतनया                      | श्रा० सा०                              | •      |
| जनपति यो विध्य विपदं      |                      | १२.१३८               | जन्मेह सफलं तस्य                         | प्रश्नो०                               |        |
| जनो धनं धनार्जने          | श्रा॰ सा॰            | <b>३,२४९</b>         |                                          | 13<br>11                               | २४.८६  |
| जने निद्राग्रहग्रस्ते     |                      | १,४६०                | जन्मेह सफलं तेषां<br>जय निखिलनिलिम्पालाप | "<br>यशस्ति०                           | २३,८६  |
| जनो वेदादि-युक्तो यः      |                      | <b>११.३३</b>         |                                          |                                        |        |
| जन्तवोऽन्ये भवे चेति      |                      | 8.09                 | जयन्त्यखिलवाङ् मार्गे                    | महापुर<br>यशस्ति <b>०</b>              | 96.8   |
| जन्तुजाताकुलं सर्वं       | पुरु॰ शा॰<br>धर्मोप॰ |                      | जय रुक्ष्मीकरकमला<br>जयात्र भो सन्मातङ्ग | यशास्त्र <b>ः</b><br>प्र <b>क्तो</b> ० | १२,१७८ |
| जन्तूनां विद्यते यत्र     |                      | 38                   | जयार्थी गोचराणां यः                      | धर्मसं०                                | ७.१६७  |
| जन्तोरनन्त-संसारभ्रमैः    | यशस्ति॰              | ₹. <b>१</b> ९        | जरतृणमिवाशेषं                            | सं॰भाव॰                                | १७६    |
| जन्तोरेकतरस्यापि रक्षणे   | त्रमा०               | ३.५८<br>२ <b>९</b> ९ | जरामृत्युदरिद्वादि                       | लाटी॰                                  | 2.68   |
| जन्म-जन्म यदभ्यस्तं       | <b>पूज्य</b> •       | ७९                   | जरायुजाण्डजाः पोताः                      | अमित॰                                  | ₹.२°   |
| जन्मजरामयमरणैः            | रत्नक०               | 8 \$ 8               | जरायुपटलं चास्य                          |                                        | ४०.१२१ |
| के सक् राजना रहा ।        | //·/Jia              | 111                  | 4 11 300 414                             | 46130                                  | 97.575 |

| C*                             |                 | श्रावक         | ाचार <b>-संग्रह</b> ्                         |                   |               |
|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>जरारोगादिक्लि</b> ष्टानां   | गुणभू०          | १.३५           | जातिहीनो दिनं याति                            | प्रक्नो०          | १५.२७         |
| <b>जलग</b> न्धाक्षतातीव        | उमा •           | १७१            | जाती <b>चम्पकसत्पद्म</b>                      | ,,                | 20.889        |
| जलगन्धाक्षतेः पुष्येः          | मब्यघ ०         | 8.83           | जातीतगरमन्दारैः                               | कुरद०             | १.६६          |
| जलगन्धादिकेर्द्रव्यै:          | गुणभू०          | 3.882          | जातु शीलादिमाहात्म्याद्                       | पुरु०शा०          | 8.28          |
| जलगन्धादि-सद्वस्त्रे           | <b>घर्मसं</b> ० | 8.88           | जाते रोगेऽप्रतीकारे                           | 31                | <b>६.९</b> ९  |
| जलपानं निषिद्धं स्यात्         | लाटी॰           | 4.200          | जाते दोषे द्वेषरागादिदोषैः                    | _                 | 2. <b>७</b> ७ |
| <b>मल</b> पिष्टादियोगेन        | कुन्द 0         | ११.८२          | जातोऽन्येन दुरात्मायं                         | श्रा॰सा•          | 8.446         |
| जलवाती समाकर्ण्य               | प्रश्नो॰        | २१.६६          | जाते दोषः प्रसिद्धोऽस्मिन्                    | प्रश्नो०          | 84.69         |
| <b>बलस्थल</b> पुरार <b>ण्य</b> | कुन्द०          | 6.6            | जात्या कुलेन पूतातमा                          | धर्मसं०           | ६.१४३         |
| जलस्नानं तथा नस्यं             | धर्मोप॰         | ४.१३७          | जात्यादि-कान्तिमान्                           | महापु॰            |               |
| बलादावपि विरुपाताः             | लाटी॰           | 8.888          | जात्येव बाह्यणः पूर्व                         |                   | 80.848        |
| <b>न</b> राद्येघींतपूताञ्जेः   | धर्मसं०         | ६.२७           | जात्येश्वर्यं-तपोविद्या                       | ,,<br>पुरु०शा०    | ₹.१४४         |
| जलार्द्रपात्रवि <b>न्यस्त</b>  | उमा०            | ३०८            | जात्यस्ययन्त्रतानद्याः<br>जानात्यकृत्यं न जनो | अमित्त॰           | १३.८९         |
| बलाद्वीचन्दनं चन्द्रः          | श्रा•सा॰        | F00.9          | जानम्नप्येष निःशेषाम्                         | लाटी॰             |               |
| जलानलादियोगे वा                | पुरु∘शा०        | €, ₹00         | जाप्यः पञ्चपदानां वा                          | ग्णभ्०            |               |
| जलानां गालनं पुण्यं            | धर्मोप०         | 8.60           | जायते च महासौख्यं                             | प्रश् <b>नो</b> ० |               |
| जलाविलं च दीनस्य               | कुन्द०          | ८.३२९          | जायते दन्दसूकस्य                              | पुज्यपा०          | ४९            |
| जले जम्बालवज्जीवे              | लाटो ॰          | ₹.१०६          | जायते द्वितयलोकदुःखदं                         | <b>अ</b> मित्त ॰  |               |
| नले तेलमिवैतिह्यं              | यशस्ति०         | १७६            | जायते न पिशितं जयत्त्रये                      |                   | 4.88          |
| जले पृष्ठेरगस्यस्य             | कुन्द०          | ८.२३५          | जायते न स सर्वत्र                             | **                | ۷.٤           |
| जहाराकम्पनाचार्य               | पुरु॰शा०        | ३.१०५          | जायते नारकस्तिर्यंग्                          | ा<br>कुन्द ०      | 9.88          |
| नाज्जूल्याः कुरुकुल्यायाः      | कुन्द०          | 6 880          | जायते पुण्यपाकेन                              | प्रश्नो॰          | 7.99          |
| जातकमैविधिःसोऽय                | महापु०          | ४०,१३ <b>१</b> | जायते प्रतिमाहीन                              | कुन्द०            | 2.888         |
| जातदेहात्मविभ्रान्त <u>े</u>   | अमित्र०         | १५.६०          | जायन्ते राजयो नीलाः                           | कु <b>न्द</b> ०   | ₹.७३          |
| जातयोऽनादयः सर्वाः             | यशस्ति०         | ४४३            | जाया समग्रशोभाढ्याः                           | रत्नमा०           | 35            |
| जातस्य नियतं मृत्युः           | कुन्द०          | ७,९            |                                               | श्रा०सा०          | ₹.१३०         |
| <b>जाता जैन कु</b> ले पुरा     | सागार०          | २.२०           | जिजीविषति सर्वोऽपि                            | उमा ०             | 336           |
| जाति कुलं बान्धव               | अमित॰           | ७.२२           | जितं स्वमानस येन                              | प्रश्नो०          | 28.15         |
| जातिपाखण्डयोर्मेकां            | कुन्द०          | ११.६           | जितेन्द्रियत्वमा रोग्यं                       | कुन्द <b>ः</b>    | 22.68         |
| जातिर्जरा मृतिः                | यशस्ति •        | ८५३            | जित्वेन्द्रियाणि सर्वीणि                      | यशस्ति०           | ८२६           |
| बाति-पूजा-कुल ज्ञान-रूप        | 33              | ८७७            | जिनं पद्मेन मेकोऽपि                           | पुरु॰ शा॰         | 4.96          |
| जातिमन्त्रोऽयमाम्नातो          | महापु॰          | 80.38          | जिनं प्रशम्य सार्पीयं                         | अमित्त॰           | 6.8           |
| जातिमानप्यनुत्सिक              | "               | <b>३९.१६७</b>  | जिन एकोऽस्ति सहेवः                            | उमा०              | 3,6           |
| जातिम् तिश्च तत्रस्थ           | 13              | ३९,१६३         | जिन एव भवेद् देवः                             | श्रा॰ सा॰         | 2.200         |
| जातिरेन्द्री भवेद दिव्या       | ,,              | ३९.१६८         | जिनगेहसमं पुण्यं                              |                   | 20.800        |
| जाति:सैव कुलं तच्च             |                 | ३९,११०         | जिनचैत्यगृहादीनां                             | लादी॰             | , ,,,,,,      |

| जिनदत्तस्ता म्रलिप्ते          | धर्मसं०         | 9 15 4        |                           |                 |                |
|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| A A A CALLET MICANI            |                 | 8.46          | जिनसिद्धान्तसूत्रे यः     | प्रक्ती॰        |                |
|                                | ्र प्रश्नो≎     | ५.८<br>१५.६०  | जिनस्तवं जिनस्नानं        |                 | \$5.80         |
| जिनदत्तो भवेच्छ्रेडी           | प्रश्नी०        | 4,6           | जिनस्य शास्त्रस्य गुरोः   |                 | 354            |
|                                | ,,              | १५ ६०         | जिनागम-हत्तष्यान्त        | भा॰ सा॰         |                |
| जिनदत्तेन तेनाशु               | श्रा० सा०       | 1.700         | जिनागारे शुभे लग्ने       | भव्यघ०          | ६.२४४          |
| जिनदेवोऽतिलोभार्यं             | प्रश्नो॰        | 28.88         | जिनाङ्गं स्वच्छनीरेण      |                 | २०. <b>१९६</b> |
| जिनधर्मं-जगद्वम्ध्             | सागार०          | २.७१          | जिनाज्ञा जिनमार्गो जिनस्  |                 | 320            |
| जिनघमं प्रभावेन                | प्रक्नो०        | ९.२३          | जिनादी भक्तिरेवास्तु      | धर्मसं•         | 9,846          |
| जिनधर्मस्य यो निन्ह्यो         | 70              | 8,80          | जिनाधिस्वामिनां भाषा      |                 | 3.43           |
| जिनध्यानं ज्ञानं व्यसनहरः      | गं श्रा०सा०     | ३,१४६         | जिनाधीशस्य सत्पूजां       | 13              | २०.२११         |
| जिनपति-कथितं ये                | <b>घर्मो</b> प० | 8.39          | जिनानां जित्तजेयानां      | अमित०           | ८.३२           |
| जिनपति-कथितं वै                | धर्मोप॰         | 8.68          | जिनानां पूजनात्पूज्यः     | गुणभू०          | 3.838          |
| जिनपत्ति-पदे स्फीता            | श्रा० सा०       | 3.886         | जिनानां पूजया रोगाः       | प्रश्नो०        | २०.२१५         |
| जिनपतीरिततत्त्ववि चक्षणे       | अमिल ०          | १०.३३         | जिनानिय यजन् सिद्धान्     | सागार०          | 2,82           |
| जिनपु कुवप्रवचने               | पुरुषा०         | 200           | जिनाः पद्मासनादीना        | अमिल०           | 6.44           |
| जिनपूजा कृता हन्ति             | धर्मसं०         | ६.१०२         | जिनाभिषेकस्य जिनाचँनस     | य भव्यघ०        | ६.३५९          |
| जिनपूजा-प्रभावेन               | प्रश्नो॰        |               | जिनाची क्रियते भव्यैः     | सागार०          | २.२६           |
| जिनपूजायुतं दक्ष               | ,,,             | -             |                           | ( धर्मसं०       | €υ,₽           |
| जिनपूजा प्रकर्तव्या            | सं० भाव०        |               | जिनार्चाऽनेकजन्मोत्यं     | र् उमा॰         | 888            |
| जिनपूजोद्यमोत्पन्न             | धर्मसं          |               | जिनाचिभिमुखं सूरिः        | महापु॰          | ३९.४१          |
| 0 0                            | र्गेप॰ (उक्तं)  |               | जिनान् स्तुत्वा तथा नत्वा | धर्मसं०         | 8.53           |
| जिनभवनं तेन तदा                |                 | ٧٠٠٠          | जिनाकस्कन्दकृष्णानां      | कुम्द ०         | १,१४९          |
| जिनमतविहितं पुराण              | महापुर          |               | जिनालयकृती तीर्थयात्रायां | <b>धर्म</b> सं० | ₹.१.₹          |
| जिनमचँयतः पुण्यराशी            |                 | €.1910        | जिनालये च तद्विम्बे       | प्रक्लो०        | २०.२३०         |
| <b>जिनमागं</b> परित्यकांस्त्यज | _               | 3.848         | जिनालये शिवाशाये          | भव्यघ०          | 8.750          |
| जिनमार्गाद् विपक्षं यद्        | 21              | ₹,१₹१         | जिनालये शुची रङ्गे        | महापु॰          | 39.36          |
| जिनमार्गे भवेद् भद्र           |                 | 8,80          | जिनानाहूय संस्थाप्य       |                 | <b>६.५</b> ६   |
| जिनमुद्राऽन्तरं कृत्वा         | -               | 6.43          | जिने जिनागमे सूरौ         | यशस्ति०         |                |
| जिनमुद्रां समादाय              | प्रश्नो०        | 4.40          | जिनेज्या पात्रदानादि      | सं भाव ०        | ११२            |
| जिनराजमुखाम्भोज                | श्रा॰ सा॰       | 2.6           | जिनेन्दुपरिषज्जनमन्यमाना  |                 | 3,63           |
| जिनलिङ्गधराः सर्वे             | धर्मसं ०        | <b>६.२९</b> 0 | जिनेन्द्र-पूजया भव्या     |                 | ₹0.₹0 <b>७</b> |
| जिनकपं सुरै: पूज्यं            | प्रक्तो०        | ११.६२         | जिनेन्द्र-प्रतिमा भव्यः   | उमा ०           | १६१            |
| जिनवचन-प्रक्रारस्थं            | अमित•           | 80.84         | जिनेन्द्र-मत्त-माहात्म्यं | श्रा० सा०       | १.७१८          |
| जिनब ररुचिमूलस्तस्य            | সহনী ং          |               | जिनेन्द्र-मन्दिरे सारे    |                 | 30.908         |
| जिनशासनमाहारम्य                | का॰ सा॰         | 9,639         | जिनेन्द्र-वचने प्रीताः    | वर्मोप <i>॰</i> | x, 90          |
| जिन-सिद्ध-सूरि-देशक            | यशस्ति०         | 849           | जिनेन्द्रवचने शक्ता       | े भ्रव्यधः      | 8.68           |
| 25                             |                 | - • •         | A CALL AL AL AL           | فاسطما م        | 4 6            |

| जिनेन्द्रवन्दना योग       | अमित्र॰           | ८,५२           | जीवयोगाविशेषेण श्रा॰              | सा० (उक्तं)         | ₹.८•                      |
|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|
| जिनेन्द्रसंहिताभ्यो       | पुरु० शा॰         | 4 90           | जीवयोगाविशेषो न                   | <b>उमा</b> ०        | ₹95                       |
| जिनेन्द्राल्लब्बसज्जन्मा  | <b>महाप्</b> •    | ३९,१०१         | जीवत्सु बन्धुवर्गेषु रण्डा        | स्राटी॰             | १.२०१                     |
| जिनेशं वृषमं वन्दे        | प्रश्लो॰          | 8.8            | जीववपुषोरमेदो                     | अमित०               | ६.२०                      |
| जिनेशानां विमुक्तानां     | अमित्त०           | १३.८           | जीवः शिवः शिवा जीवः               | यशस्ति०             | 424                       |
| जिनेश्वर-गुणग्रामरिखतैः   | <b>उमा</b> ०      | १७९            | जीवस्तवनाद्यपेक्षातो              | धर्मसं०             | २,१३३                     |
| जिनेश्वर-निवेदितं         | अमित०             | ६.१००          | जीवस्थान-गुणस्थान                 | यशस्ति०             | 666                       |
| जिनेच्वर-मुखोत्पन्नं      | व्रतो०            | 843            | जीवस्य कर्मप्रदेशानां             | भव्यघ०              | 2.869                     |
| जिनेच्वरं समभ्यर्च्यं     | सं० भाव०          | <b>३९</b>      | जीवस्य चेतना प्राणाः              | लाही॰               | 3.54                      |
| जिनेन्द्रैर्दशघा प्रोक्ता | प्रश्नो०          | १६६            | जीवस्य ताडनं बन्धच्छेदौ           | व्रतो०              | 888                       |
| जिनै: प्रमादचर्यापि       | 37                | १७,२७          | जीवहिंसाकरं पापं                  | प्रश्नो०            | १२.४२                     |
| जिनो देवो गुरुः सम्यक्    | कुन्द०            | ८,२३९          | जीव-हिंसादिसङ्कृल्पं              | प्रक्लो०            | १२.८५                     |
| जिह्वायास्तालुनो योगा     | कुन्द०            | ८,२३२          | जीव-हिंसादिसङ्कल्पैः              | पद्म० पंच०          | ४१                        |
| जिह्नाविलोकनं नैव         | कुन्द०            | ८.१७६          | जीवहिंसादिसञ्जातं                 | प्रदनो०             | -                         |
| जीणं चात्तिशयोपेतं        | उमा ०             | 888            | जावाहता।यसञ्जात<br>जीवाजीवसुतस्वे |                     | १२.१ <b>३</b><br>४६       |
|                           | धर्मसं •          |                |                                   | रत्नक०              |                           |
| जीवकर्मादि-संश्लेषो       | प्रश्नो०          |                | जीवाजीवादिकं तस्वं                | धर्मोप०             | १.१४                      |
| जोवकृतं परिणामं           | पुरुषा०           | <b>१</b> २     | जीव-जीवपरिज्ञानं                  | यशस्ति०             | 600                       |
| जीवगुणमागंणविधि           | अमित०             | १०.५           | जीवाजीवादितत्त्वानि               | अमित्र०             | 3.8                       |
| जीवघातकरं दुःखमूलं        |                   | <b>२३.११</b> १ | alarataria marri                  | (श्रा॰सा॰           | १.१४८                     |
| जीवघातादसत्याच्च          | <b>पुरु</b> ० शा० | 8.40           | जीवाजीवादि तत्त्वानां             | { धर्मोप०<br>उमा०   | २ <b>१५</b><br>२ <b>१</b> |
| जीवघातो वचो दुष्टं        | प्रश्नो०          | २०.१५७         | जीवाजीवादीनां                     | पुरुषा •            | 22                        |
| जीवतत्त्वं मया प्रोक्तं   | भव्यध •           | 7.960          | जीवातुः शुभसम्पदां                | श्रा॰ सा॰           | ₹.१४९                     |
| जीवन्ती प्रतिमा यस्य      | कुन्द ०           | ₹.३            | जीवादीनां पदार्थांनां             | धर्मसं ०            | 9.28                      |
| जीवत्राणेन विना           | अमित्र०           | 4.28           | जीवानां पुद्गलानां च              | अमित्त०             | 3.33                      |
| जीवरवं नन्द प्रकट जलनि    | धि श्रा॰सा॰       | <b>१.१</b> २२  | 344444                            | •                   |                           |
| जीव-द्रव्येण संयुक्ता     | प्रक्नो०          | २.२३           |                                   | पुरुः शाः<br>भव्यघः | ३.४०<br>२ <b>.११</b> ४    |
| जीवनाशकरं स्नानं          | प्रश्नो०          | 3.888          | जावाजीवास्रवा नन्धः -             | धर्मसं •            | 8.30                      |
| जीवन्तं मृतकं मन्ये       | पूज्य०            | १०२            |                                   | प्रश्लो०            | ₹.७                       |
| जीवन्तोऽपि मृता ज्ञेयाः   | प्रश्नो०          | 84.26          |                                   | गुणभू०              | 8.88                      |
| जीवन्तु वा म्रियन्तां     | यशस्ति०           | २३५            | जीवाजीवौ पुण्यपापे                | कुन्द०              | 5.888                     |
| जीवन्नन्यतरक्वौरः         | कुन्द 0           | 28.60          | जोवादिहिसनं ये च                  | प्रक्तो०            | 3.882                     |
| जीव-पुद्गलयोरेक्यं        | वता०              | ३८७            | जीवानां सुदया यत्र                | धर्मोप०             | ₹.₹                       |
| जीवपोत्तो भवाम्भोधौ       | पद्म० पंच०        | 48             | जीवाः सन्ति न बासन्ति             | लादी॰               | 4.204                     |
| जीवयुक्तजलेनैव            | प्रश्नो०          | ₹४.४०          | जीवास्त् द्विविधा ज्ञेया          | धर्मसं ॰            | 60 S 61                   |
| जीव-योगाविशेषेण           | यशस्ति०           | रं८५           | जीवा यत्र हि रक्ष्यन्ते           | <b>उमा</b> ०        | 288                       |
|                           |                   |                |                                   |                     | . 4 .                     |

| बीवाहारो न संवाह्यो  बीवित मरणं सीख्यं  वितित मरणाशंसा  बीवित मरणं सीख्यं  वितित मरणाशंसा  बितित मरणागं मालावा  बितित मरणाशंसा  बितित मरणाशंसा  बितित मरणागं मालावा  बितित मरणाशंसा  बितित मरणागं मालावा  बितिमाणामा  बितित मरणागं मालावा  बिति | जीवा येन विहन्यते                       | <b>अ</b> भित्त ॰ | 9.88                     | जैनोपासक-दीक्षा स्यात्    | महापू०          | <b>३९.५</b> ६ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| बीवित मरणं सौध्यं अमितः ३.३५ अभितः १२.६० अमितः भरः १२.६० अमितः १२.६० अमितः १२.६० अमितः १२.६० अमितः १२.६० अमितः भरः १२.६० अमितः १५.६० अमितः १२.६० अमितः १५.६० अमितः १२.६० अमित | -                                       | _                |                          |                           |                 |               |
| जीवित-मरणाशंसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | •                |                          | ,                         |                 |               |
| जीवित-मरणाशंसे पुरुष हा। ६.११२ स्त्लकः १२९ स्तलकः १२९ स्त्लकः १२९ स्तावारः ८.८१ हातस्याः स्युः प्रपञ्चन महापु० ३२.१५३ हातास्याः स्युः प्रपञ्चन महापु० ३२.१५३ हाताः हड्या महापु० व्यव्धाः १००० हाताः १००० हाताः व्यव्धाः १००० हाताः १० |                                         | _                |                          |                           |                 |               |
| जीबित-मरणाशंसे   प्रकार रहाक श्रे श्रे श्रे श्रे श्रे श्रे श्रे श्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | जीवित-मरणाशंसा                          |                  |                          | जावन विवास रावः           | olidala         | 11.1-4        |
| जीबित-मरणाशंसे पुष्क स्थाप्त १२९ वात्राव्य तत्त्वतस्तत्र प्रक्षक १२९ वात्राव्य त्यात्त्वत् १८९ वात्राव्य स्थाप्त १८९ वात्राव १८९७ वात्राव व्य व केवित १८०७ वात्राव व केवित १८०७ वात्राव व केवित १८०० वात्राव व केवित १८०० वात्राव व केविवा व केवित भरणे योगे वात्राव व केवित भरणे यात्राव व केवित भरणे वात्राव व केवित भरणे वात्राव व केवित भरणे वात्राव व केवित केवित व केवित व केवित व केवित क | •                                       | •                |                          | Ħ                         |                 |               |
| जीबत-मरणाशंसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | रत्नक॰           | १२९                      | कारको व्यवस्थान           | प्रक्रमो        | 22 60         |
| श्रीवार ८ ८५५ व्यत्ते ४५७ व्यत्ते ४५७ व्यत्ते ४५७ व्यत्ते ४५७ व्यत्ते ४५७ व्यत्ते ४५७ व्यत्ते | जीवित-मरणाशंसे                          |                  |                          |                           |                 |               |
| जीवितव्यं भवेद् यत्र प्रकार्ण १२.१७४ जाता दृष्टा सहात्र सुक्ष्मः य्रवस्ति० १०४ जातिवत्यं भवेद् यत्र प्रकार्ण १२.१७४ जातिवत्यं वरं चैकवित प्रकार प्रव | -111.114                                |                  | *                        | · ·                       | -               |               |
| जीवितव्यं भवेद यत्र प्रक्तो॰ १२.१७४ जीवितव्यं वरं चैकदिन , २३.३५ जीवितव्यं वरं चैकदिन , २३.३५ जीवितव्यं जये लामे कुन्द॰ १.४२ जीवितान्ते ससी धर्मे प्रक्तो॰ १८.४२ जीवितां निर्माण योगे जीवित मरणे योगे जीवित मरणे वाञ्छा धर्माप॰ ५.१५ जीवित ते मरणे वाञ्छा धर्माप॰ ५.१५ जीवित ते मरणे वाञ्छा धर्माप॰ ५.१५ जीवित ते परणे वाञ्छा धर्माप॰ ५.१५० जीवित ते परणे वाञ्चा धर्माप॰ ५.१५० जीवित ते परणे वाञ्चा धर्माप॰ ५.१५० जीवित ते परणे वाञ्चा धर्माप॰ १२.७८ जीवित ते परणे वाञ्चा धर्माप॰ १२.७८ जीवित ते परणे काण्या धर्माप॰ १२.९८ जीवित ते परणे वाञ्चा धर्माप॰ १२.९८ जीवी जिनागमे चान्यः वतो॰ १०.६४ जात्वा तर्चा परणागमनं आसित॰ १.९८ जीवो जिनागमे चान्यः वतो॰ १०.६४ जात्वा तर्चा परणागमनं आसित॰ १.९८ जीवो नास्तीति मन्यन्ते , ३८१ जात्वा तर्चा परणागमनं परिध्यते कवापि , ३८१ जात्वा तर्चा परणागमनं पर्वा परणागमने परणागमने पर्वा परणागमने पर्वा परणागमने पर्वा परणागमने पर्वा परणागमने परणागमने पर्वा परणागमने पर्वा परणागमने पर्वा परणागमने परणागमने परणागमने पर्वा परणागमने परणागम |                                         |                  |                          |                           |                 |               |
| जीवितव्यं वरं चैकदिन कुन्द॰ १.४२ जात्वा तद्वचनं श्रेष्ठी प्रश्नो० १५ ७३ जात्वा त्या पात्रं प्रश्नो० १५ १६ जात्वा त्या पात्रं प्रश्नो० १६ १६ १६ जात्वा व्यत्पागंवृत्तान्तं धर्मसं० २.७१ जीवित मरणे योगे अमित॰ ८.३१ जात्वा व्यत्पागंवृत्तान्तं धर्मसं० २.९१ जीवित मरणे वाञ्छा धर्मपं० ५.१७ जात्वा भर्ता स्वकीयोऽति प्रश्नो० २१.१८१ जीवित त्रारव्याभं जुन्द० वार्मसं० ७.८९ जात्वा भर्ता स्वकीयोऽति प्रश्नो० २१.१८१ जीवित त्रारव्याभं जुन्द० जात्वा भर्ता स्वकीयोऽति प्रश्नो० २१.१८१ जीवो जिनागमे जान्यः प्रश्नो० ४०३ जात्वा मरणागमनं अमित० ६.९८ जीवो जिनागमे जान्यः प्रश्नो० ४०३ जात्वा त्रात्वा वाचकुमारोऽसौ आत्वा नरिक्ष्यते क्वािप प्रश्नो० १५ ६५ जीवो नास्तीति मन्यन्ते प्रश्नो० १८६ जीवोऽस्तीति प्रभावन्ते प्रश्नो० १८६ जीवोऽस्तीति प्रभावन्ते प्रश्नो० १८६ जीवोऽस्तीति प्रभावन्ते प्रश्नो० १८६ जोवोऽस्तीति प्रभावन्ते प्रश्नो० १८६ जोवोऽस्तीति प्रभावन्ते प्रश्नो० १८६ जोवोऽस्तीति प्रभावन्ते प्रश्नोतिकच जिनमं त्रवा नितमागं धर्माप० १८६ जोनमं प्रतितिकच प्रश्नो० १६२२ जोनमासनम्मध्ये च प्रश्नो० १६२२ जोनच्याचित्रा प्रतित्व प्रण्नो० १८९६ जोनच्याचित्रा प्रोप्तः प्रश्नो० २०.२६ जोनच्याचित्रा प्रोप्तः प्रश्नो० २०.२६ जोनच्याचित्रा प्रोप्तः प्रश्नो० २०.२६ जोनच्याचित्रा प्राप्ताच्यं प्रश्ना० २०.२६ जोनच्याचित्रा प्राप्ताच्यं प्रश्ना० २०.२६ जोनच्याचित्रा प्राप्ताच्यं प्राप्ताच्यं प्रश्ना० २०.२६ जोनच्याचित्रा प्राप्ताच्यं प्रश्ना० २०.२६ जोनच्याचित्रा प्राप्ताच्यं प्रश्ना० २०.२६ जोनच्याचित्राच्यं प्राप्ताच्यं प्रश्ना० २०.२६ जोनच्याचित्रा प्राप्ताच्यं प्राप्ताच्यं प्राप्ताच प्राप्ताच्यं प्राप्ताच्यं प्राप्ताच र०.१६६ जोनच्याचित्राच प्राप्ताच प्राप्ताच्यं प्राप्ताच प्राप्ताच्यं प्राप्ताच प्राप्ताच्यं प्राप्ताच प्राप्ताच प्राप्ताच प्राप्ताच्यं प्राप्ताच प्राप्ता | जीवितव्यं भवेद यत्र                     |                  |                          |                           | यशास्त०         |               |
| जीवितत्ये जये लामे कुन्द॰ १.४२ ज्ञात्वा सद्बबनं श्रेष्ठी प्रश्नो० १५७३ जीवितान्ते ससौ धर्मे अर्मतं २.७२ जीवितो अन्या अर्मतं ४८३ ज्ञात्वा दानं तथा पात्रं प्रश्नो० १९.१२ जीविते मरणे वाञ्छा धर्मपं ५१७ जीविते मरणे वाञ्छा धर्मपं ५१७ जीविते नरणे वाञ्छा धर्मपं ५१७ जीविते नरणे वाञ्छा धर्मपं ५१० जीवितं शरदब्दाभं अर्मतं ५१८० जीवितं शरदब्दाभं अर्मतं ५१८० जीवितं हरते रामा अर्मतं ११८० जीवेरमूर्तं सह कर्म मूर्तं अमितः १९७० जीवेरमूर्तं सह कर्म मूर्तं अपितः १९०८ जीवेरमूर्तं सह कर्म मूर्तं अपितः १००४ जीवो जिनागमे चान्यः वतोः ४०३ ज्ञात्वा वर्षारत्यभी दोषा पुरुः शाः ३.१५६ जीवो जनागमे चान्यः वतोः ४०३ ज्ञात्वा वर्षारत्यभी दोषा पुरुः शाः १.६५८ जीवो न परीक्ष्यते क्वापि अर्थे जात्वा वर्षारत्यभी दोषा पुरुः शाः १.६५८ जीवो न परीक्ष्यते क्वापि अर्थे जात्वा वर्षारत्यभी दोषा पुरुः शाः १.६५८ जीवो न परीक्ष्यते क्वापि अर्थे जात्वा वर्षारत्यभी दोषा पुरुः शाः १.६५८ जीवो न परीक्ष्यते क्वापि अर्थे जात्वा वर्षारत्यभी दोषा पुरुः शाः १.६५८ जीवो अर्थे त्वापि अर्थे क्वापे १८०० जात्वा वर्षारत्यभी दोषा पुरुः शाः १.६५८ जीवो अर्थे त्वापि अर्थे क्वापे १८०० जात्वा वर्षारत्यभी देषा पुरुः शाः १.६५८ जीवो अर्थे त्वापे अर्थे व्याप्ति अर्थे जात्वा वर्षात्व पुरुः शाः १.६५८ जीवो अर्थे प्रशानत्ये प्रशानत्य प्रशानः १८०० जेनमासन्य च प्रशासनः ४०० जनमासन्य च प्रशासनः ४०० जनमासन्य च प्रशासनः ४०० जनमासन्य वर्षे प्रशासनः ४०० जनमासन्य वर्षे प्रशासनः ४०० जनमासन्य वर्षे प्रशासनः ४०० वर्षे जान्वचं प्रशासनः ४०० वर्षे जनमान्य वर्षे प्रशासनः ४०० वर्षे जनमान्य वर्षे प्रशासनः ४०० वर्षे जान्वचं प्रशासनः ४०० वर्षे जनमान्य वर्षे प्रशासनः ४०० वर्षे प्रशासनः ४०० वर्षे वर्षे जनमान्य वर्षे प्रशासनः ४००  | •                                       |                  |                          |                           | 11              |               |
| जीवतान्ते ससौ धर्मे प्रशंक २.७२ ज्ञास्त्रा दानं तथा पात्रं प्रशंक २.७१ जीवतोऽनादितो जीवो प्रशंक २.७१ जीवते मरणे योगे अमितः ८.३२ ज्ञास्त्रा द्वतरमागंवृत्तान्तं धर्मसं २.७१ जीवते मरणे वाञ्छा धर्मोपः ५.१७ जीवते मरणे वाञ्छा धर्मोपः ५.१५ ज्ञास्त्रा निद्दांनीरित्यादिभः पुरुः ६.१८ जीवतं दारदञ्दाभं धर्मसं ७८० जीवतं हरते रामा अमितः १२.७८ जीवतं हरते रामा अमितः १२.७८ जीवतं हरते रामा अमितः १२.७८ जीवोऽन्द्रवार्थ मग्नः जीवोऽन्द्रवार्थ मग्नः जीवोऽन्द्रवार्थ मग्नः जीवोऽन्द्रवार्थ मग्नः जीवोऽन्द्रवार्थ मग्नः जीवो न परीक्ष्यते क्वापि अभितः १८० जीवोऽन्द्रवार्थ मग्नः अनेवोऽन्द्रवार्थ मग्नः जीवोऽन्द्रवार्थ मग्नः उटेर ज्ञास्त्रा समुद्रदन् प्रश्नः १८९८ ज्ञास्त्रा सम्प्रा स्रा समुद्रदन् प्रश्नः १८९८ ज्ञास्त्रा सम्प्रा सम्प्र सम्प्र १८९८ ज्ञानं व पूष्यता लोके धर्मापः १८९५ ज्ञानं व पूष्यता लोके धर्मापः १८९५ ज्ञानं मार्वा प्रश्नः १८९८ ज्ञानं मार्वा नित्रमां प्रश्नः १८९८ ज्ञानं मार्व प्रा स्तः प्रश्नः १८९८ ज्ञानं मार्व प्रश्नः १८९८ ज्ञानं मार्व प्रश्नः १८९८ ज्ञानं मार्व प्रश्नः १८९८ ज्ञानं मार्व प्रश्नः १८९८ ज्ञानं प्रश्वः १८९८ ज्ञानं प्रश्वः १८९८ ज्ञानं प्रश्वः १८९८ ज्ञानं प्रत्या प्रत्या प्रत |                                         |                  |                          |                           |                 |               |
| जीवतोऽनादितो जीवो प्रश्नो॰ २८ जात्वा दृद्धतरमार्गवृत्तान्तं धर्मसं० २.७१ जीवते मरणे योगे अमित॰ ८.३१ जात्वा धर्म-प्रसादेन अमित॰ ११.११२ जीवते मरणे वाञ्छा धर्मोप॰ ५.१७ जात्वा निदर्शनीरत्यादिभः पुरु॰ ६.१८ जीवते जोवमानो हि अध्यष्ठ॰ २.१५० जात्वा मर्ता स्वकोयोऽति प्रश्नो॰ २१.१८१ जीवते हरते रामा अमित॰ १२.७८ जीवेरमूर्तं. सह कर्म मूर्तं असितं १२.७८ जीवेऽष्ठ्वगपदे मग्नः जीवो जनागमे जान्यः जतो॰ ४०३ जात्वा वज्जकुमारोऽसौ आाल्या वर्षहित्यभी दोषा पुरु॰ शा॰ ३.१५६ जीवोऽष्ठ्वगपदे मग्नः जीवो नास्तीति प्रम्यन्ते उ८१ जात्वा समुद्रदत्तेन प्रश्नो॰ १५.६८ जीवोऽस्तिति प्रभावन्ते उ८१ जान्वा हिस्त्रभावि प्रभावन्ते जन्ममें तथा नीतिमार्गे धर्मोप॰ १.३९ जोवोऽस्त्यना दसंबुद्धो जनधमें प्रशातिहस्य धर्मोप॰ १.३९ जान-चारित्र-धर्मादि प्रश्नो॰ ११.६९ जान-चारित्र-धर्मादि प्रश्नो॰ ११.६९ जान-चारित्र-धर्माद प्रश्नो॰ ११.६९ जान-चारित्र-धर्माद प्रश्नो॰ ११.६९ जान-चारित्र-प्रमांद प्रश्नो॰ १३.२९ जान-चारित्र-प्रमांद प्रश्नो॰ ११.६९ जान-चारित्र-प्रमांद प्रश्नो॰ ११.६९ जान-चारित्र-प्रमांद प्रश्नो॰ ११.९९ जोनधासन-मध्ये च प्रश्नो॰ १३.२२ जान-वानिकरण गुणभू० ३.८५ जान-मामासक-बौद्ध कुन्द॰ ८.२३६ जानदानं-सून्यस्य यशस्ति॰ १९.९९ जोनच्याइन्द्रास्ता प्रोधः वतो॰ ३९४ जानदानं प्रदातव्यं प्रश्नो॰ २०.९९ जीनच्याइन्द्रास्ता प्रीधः वतो॰ ३९४ जानदानं प्रयाणां प्रश्नो॰ २०.९९ जीनच्याइन्द्रास्ता प्रीधः वतो॰ ३९४ जानदानं प्रयाणां प्रश्नो॰ २०.९९ जीनच्याइन्द्रास्ता प्रीधः वतो॰ १९.९९ जानदान-प्रमावेन प्राणां प्रश्नो॰ २०.९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                  | •                        |                           | प्रश्ना०        | -             |
| जीविते मरणे योगे अमित॰ ८.३१ ज्ञात्वा धर्म-प्रसादेन अमित॰ ११.११२ जीविते मरणे वाञ्छा धर्मोप॰ ५.१७ ज्ञात्वा निदर्शनैरित्यादिमिः पुरु॰ ६.१८ जीवितो जीवमानो हि भव्यघ॰ २.१५० ज्ञात्वा मर्गा स्वकीयोऽति प्रश्नो॰ २१.१८१ जीवितं रारदब्दाभं धर्मसं॰ ७.८९ अमित॰ १२.७८ जीवैरमूतें सह कर्म मूर्तं ७६४० जीवीऽस्त्राय प्राप्त ह ताः ४०३ ज्ञात्वा येरित्यभी दोषा पुरु॰ शा॰ ३.१५६ जीवो जिनागमे चान्यः वर्ता॰ ४०३ ज्ञात्वा वज्रकुमारोऽसौ आ॰ सा॰ १.६५८ जीवो जनागमे चान्यः १८६८ जीवो जनागमे चान्यः १८६८ जीवो न परीक्ष्यते क्वापि १८६८ जीवो न परीक्ष्यते क्वापि १८६८ जीवो न परीक्ष्यते क्वापि १८६८ जीवोऽस्त्याित प्रभावन्ते १८६ ज्ञान्वे प्रधानाण्डे क्रियाकाण्डे प्रधानाण्डे प्रमांप० १८३९ ज्ञानं च पुष्पता छोके धर्मोप० १८३९ ज्ञानं च पुष्पत् ३८५९ ज्ञानं च पुष्पत् १८५९ ज्ञानं च पुष्पत् १८५९९ ज्ञानं च पुष्पत् १८५९९ ज्ञानं च प्रवात्य प्रद्रित १०५९९ ज्ञानं च प्रवात्य प्रचाे० २०,२९ ज्ञानं च प्रवात्य प्रचाे० २०,९९ ज्ञानं च प्रवात्य प्रचाे० २०,१९९ ज्ञानं च प्रवात्य प्रचाे० २०,१९१ ज्ञानं च प्रवात्य प्रचाे० २०,९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ••••                                    |                  |                          |                           |                 |               |
| जीविते मरणे वाञ्छा धर्मोप॰ ५.१७ ज्ञात्वा निदर्शनैरित्यादिभिः पुरु॰ ६.१८ जीवितो जीवमानो हि धर्मसं ७.८९ ज्ञात्वा मर्ता स्वकीयोऽति प्रश्नो॰ २१.१८१ जीवितं शरदब्दाभं धर्मसं ७.८९ जीवितं हरते रामा अमित॰ १२.७८ जीवेरमूतें सह कर्म मूर्ते अमित॰ १२.७८ जीवेरमूतें सह कर्म मूर्ते अमित॰ १२.७८ जीवोऽष्ठवगपदे भग्नः जीवोऽष्ठवगपदे भग्नः अविवोऽष्ठवगपदे भग्नः अविवेऽष्ठवगपदे भग्नः अविवे | *** * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                  |                          |                           |                 |               |
| जीवितो जीवमानो हि  जीवितं शरदब्दाभं वर्मसं० ७.८९ जात्वा मर्ता स्वकीयोऽित प्रश्नो० २१.१८१ जीवितं शरदब्दाभं वर्मसं० ७.८९ जात्वा मूर्प हि सद्भक्तं ,, ९.३७ विवेरमूतं सह कर्म मूर्तं , ७.६४ जात्वा येरित्यभी दोषा पुरु० शा० ३.१५६ जीवो जिनागमे जान्यः , १८१८ जीवो जिनागमे जान्यः , १८१८ जीवो जिनागमे जान्यः , १८१८ जीवो ज्वाप प्रग्नाः , १८१८ जीवो न परीक्ष्यते क्वापि ,, ३८२ जात्वा त्रज्ञुमारोऽसौ , शा० सा० १.६५८ जीवो न परीक्ष्यते क्वापि ,, ३८२ जात्वा त्रज्ञुमारोऽसौ , शा० सा० १.६५८ जीवो न परीक्ष्यते क्वापि ,, ३८२ जात्वा त्रज्ञां भृत्वा पुरु० शा० ६.९६ जात्वा त्रज्ञां भृत्वा पुरु० शा० ६.९६ जानकाण्डे क्रियाकाण्डे यशस्ति० ७८१ जानकाण्डे क्रियाकाण्डे प्रश्नां १८३९ जोवोऽस्ताित प्रभावन्ते ,, ३८४ जान-चारित्र-धर्मादि प्रक्नो० ४.१५ जनधर्मे प्रसोतिकच काटी० ४.४६ जान-चारित्रयोर्वाजं ,, ११.६९ जनधर्मे प्रसात्वा प्रक्वा प्रक्वा प्रक्वा प्रक्वा प्रक्वा प्रमाप ,, १३.९९ जनधर्मे मर्ता मुक्त्वा प्रक्वा प्रक्व |                                         |                  |                          | ****                      |                 |               |
| जीवितं शरवब्दाभं वर्मसं० ७.८९ जात्वा भूपं हि तद्भक्तं ,, ९.३७ जीवेरमूतं सह कर्म मूर्तं , ७.६४ जात्वा मरणागमनं व्याप्त सह कर्म मूर्तं , ७.६४ जात्वा वर्ष्णकुमारोऽसौ आ॰ सा० १.६५८ जीवो जिनागमे चान्यः , जतो० ४०३ जात्वा वर्ष्णकुमारोऽसौ आ॰ सा० १.६५८ जीवो जिनागमे चान्यः , जदो० ४०३ जात्वा वर्ष्णकुमारोऽसौ आ॰ सा० १.६५८ जीवो जार्य सम्वत्ते ,, ३८४ जात्वा त्रकां भृत्वा प्रच० शा० ६.९६ जात्वेति दर्शनं भृत्वा प्रच० शा० ६.९६ जात्वेति दर्शनं भृत्वा प्रच० शा० ६.९६ जानं च पुज्यता लोके धर्मोप० १.३९ जीवोऽस्ताति प्रभावन्ते ,, ३८४ जानं च पुज्यता लोके धर्मोप० १.३९ जीवोऽस्त्यान्तिसंबुद्धो जता० ३९६ जानं च पुज्यता लोके धर्मोप० १.३९ जीवोऽस्त्यान्तिसंबुद्धो जता० ३९६ जानं च पुज्यता लोके धर्मोप० १.३९ जीवोऽस्त्यान्तिसंबुद्धो जता० ३९६ जानं च पुज्यता लोके धर्मोप० १.३९ जीवोऽस्त्यान्तिसंबुद्धो जता० ३९६ जानं च पुज्यता लोके धर्मोप० १.३९ जीवाऽस्त्यान्तिसंबुद्धो जता० ३९६ जानं च पुज्यता लोके धर्मोप० १.३९ जीवाऽस्त्यान्तिसंबुद्धो जता० ३९६ जानं च पुज्यता लोके धर्मोप० १.३९ जीवाऽस्त्यान्तिसंबुद्धो जता० ३९६ जानं चार्त्यावितं ,, ११.६९ जीवाऽस्त्रन्यां प्रचित्व व्यास्ति० ८६ जानं चार्त्यां प्रचानं १५.८९ जीवाऽस्त्रन्यां प्रचानं प्रचातं प्रचातं प्रचातं प्रचातं प्रचातं १५.८९ जीवाऽसंन्यां प्रचातं प्रचात |                                         |                  |                          |                           | -               |               |
| जीवतं हरते रामा अमितः १२.७८ ज्ञात्वा मरणागमनं अमितः ६.९८ जीवेरमूतं सह कमं मूतं ज्ञात्वा येरित्यभी दोषा पुरुः शाः ३.१५६ जीवो जिनागमे जान्यः व्रतोः ४०३ ज्ञात्वा वज्रकुमारोऽसौ श्राः साः १.६५८ जीवो ज्ञान्य भग्नः ज्ञात्वा वज्रकुमारोऽसौ श्राः साः १.६५८ जीवो न परीक्ष्यते क्वापि ज्ञात्वेति दर्शनं भृत्वा पुरुः शाः ६.९६ जीवो नास्तीति मन्यन्ते ज्ञात्वेति दर्शनं भृत्वा पुरुः शाः ६.९६ जीवोऽस्तीति प्रभावन्ते ज्ञात्वेति दर्शनं भृत्वा पुरुः शाः ६.९६ जीवोऽस्तीति प्रभावन्ते ज्ञानं च पुरुयता लोके धर्मोपः १.३९ जीवोऽस्त्यनादिसंशुद्धो व्रतोः ४९६ ज्ञान-चारित्र-धर्मादि प्रकाः ४.१५ जनधर्मे तथा नीतिमार्गे धर्मोपः ४.९२ ज्ञान-चारित्र-धर्मादि प्रकाः ४.१५ जनधर्मे प्रतीतिक्व लाटीः ४.४६ ज्ञान-चारित्र-धर्मादि प्रकाः ४.१५ जनधर्मे प्रतीतिक्व लाटीः ४.४६ ज्ञान-चारित्र-धर्माद प्रकाः भहापुः ३९.९२ जनभिमं मतः मुक्ता प्रकाः दर्श ज्ञानदश्नमयं निरामयं अमितः १५.८९ जनभिमंसक-बौद्ध कुन्दः ८.२३६ ज्ञानदश्न-म्यस्य यशस्तिः १०५ जनम्यादेना प्रदेतः १०५ जनम्यादेना प्रकाः वर्षे प्रवाः १९५ जनम्यादेना प्रकाः वर्षे प्रवः वर्षे निम्द्रवादिना प्रकाः वर्षे प्रवः प्रवः ५.१९ जनम्यावेन प्रवात्व्यं प्रवः १०,६१ जनम्यादेन प्रवात्व्यं प्रवः ५.१९ जनम्यावेन प्रवात्व्यं प्रवः १०,६१ जनम्यादेन प्रवात्वः ५.१९ जनम्यावेन प्रवात्वः ५.१९ जनम्यावेन प्रवः ५.१९ जनम्यावेन प्रवः १०,६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                       |                  |                          |                           | प्रश्नो०        |               |
| जीवेरमूर्तें सह कर्म मूर्तं  जीवो जिनागमे चान्यः  जीवो जिनागमे  जीवो जीवो जीवो जिनागमे  जीवो जीवो जीवो जिनागमे  जीवो जीवो जीवो जिनागमे  जीवो जीवो जीवो जीवो जीवो जीवो जीवो जीवो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                  |                          | ज्ञात्वा भूपं हि सद्भक्तं | 12              | 9.30          |
| जीवो जिनागमे नान्यः व्रतो० ४०३ ज्ञात्वा वज्ञकुमारोऽसौ श्रा० सा० १.६५८ जीवोऽक्रवगपदे भग्नः , ६४ जात्वा समुद्रदत्तेन प्रक्तो० १५.६८ जीवो न परीक्ष्यते क्वापि ,, ३८२ ज्ञात्वेत दर्शनं धृत्वा पुरु० ज्ञा० ६.९६ जीवो नास्तीति मन्यन्ते ,, ३८४ ज्ञान्तेण्डे क्रियाकाण्डे यशस्ति० ७८१ जीवोऽस्त्यनाव्संशुद्धो व्रतो० ३९६ ज्ञान्-चारित्र-धर्मादि प्रक्तो० ४.१५ जैनधर्मे तथा नीतिमार्गे धर्मोप० ४.९२ ज्ञान्-चारित्र-धर्मादि प्रक्तो० ४.१५ जैनधर्मे प्रतीतिक्च लाटी० ४.४६ ज्ञान्-चारित्र-धर्माद प्रक्तो० ४.१५ जैनधर्मे प्रतीतिक्च लाटी० ४.४६ ज्ञान्-चारित्र-धर्माद प्रक्तो० १९.६९ ज्ञान्-मोन्यकरण गुणभू० ३.८५ ज्ञान्-मोनकरण गुणभू० ३.८५ जेन-मोमासक-बौद्ध कुन्द० ८.२३६ ज्ञान्दर्शनमयं निरामयं अमित० १५.८९ जैन-मीमासक-बौद्ध कुन्द० ८.२३६ ज्ञान्दर्शनमयं निरामयं प्रक्तो० १०.५९ जैनन्द्राक्ट्रिसरोजभिक प्रवां० ५.१९ ज्ञान्दानं प्रवात्व्यं प्रक्तो० २०.२९ जैनन्द्राक्ट्रिसरोजभिक प्रवां० ५.१९ ज्ञान्दान-प्रभावेन ,, २०.६१ जैनन्द्राक्ट्रिसरोजभिक प्रवां० ५.१९ ज्ञान्दान-प्रभावेन ,, २०.७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | आमत०             | -                        | ज्ञात्वा मरणागमनं         | अमित०           | 4.96          |
| जीवो जिनागमे जान्यः व्रतो॰ ४०३ ज्ञात्वा वक्रकुमारोऽसौ श्रा॰ सा० १.६५८ जीवो ज्ञात्वा परिक्ष्यते क्वापि ,, ३८२ ज्ञात्वेति दर्शनं भृत्वा पुरु॰ शा॰ ६.९६ जीवो नास्तीति मन्यन्ते ,, ३८१ ज्ञात्वेति दर्शनं भृत्वा पुरु॰ शा॰ ६.९६ जीवोऽस्तीति प्रभावन्ते ,, ३८४ ज्ञानं च पूज्यता लोके धर्मोप॰ १.३९ जीवोऽस्त्यना दसंशुद्धो व्रतो॰ ३९६ ज्ञानं च पूज्यता लोके धर्मोप॰ १.३९ जीवोऽस्त्यना दसंशुद्धो व्रतो॰ ३९६ ज्ञानं च पूज्यता लोके धर्मोप॰ १.३९ जीवोऽस्त्यना दसंशुद्धो व्रतो॰ ४.९२ ज्ञानं चारित्र-धर्मादि प्रकृतो॰ ४.१५ जैनधर्मे तथा नीतिमार्गे धर्मोप॰ ४.९२ ज्ञानं चारित्रयोर्जीजं ,, ११.६९ जैनचर्मे प्रतितिक्च लाटी॰ ४.४६ ज्ञानं स तु संस्कारः महापु॰ ३९.९२ ज्ञानं मतं मृत्वत्वा यशस्ति॰ ८६ ज्ञानं ज्ञानोपकरण गुणभू० ३.८५ जैनन्त्रासन-मध्ये च प्रकृते॰ १३.२२ ज्ञानंदर्शनमयं निरामयं अमितः १५.८९ जैनन्मामांसक-बौद्ध कृत्वः ८.२३६ ज्ञानंदर्शनं-शून्यस्य यशस्ति॰ १०५ जैनन्द्राङ्घिसरोजभिक्त पद्मानं॰ ५.१९ ज्ञानंदानं प्रदातव्यं प्रकृतो॰ २०.२९ जैनन्द्राङ्घिसरोजभिक्त पद्मानं॰ ५.१९ ज्ञानंदानं प्रवातव्यं प्रकृतो॰ २०.६९ जैनन्द्राङ्घिसरोजभिक्त पद्मानं॰ ५.१९ ज्ञानंदानं-प्रभावेन ,, २०.६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  | 0,88                     | ज्ञात्वा यैरित्यभी दोषा   | पुरु॰ शा॰       | ३.१५६         |
| जीवोऽष्टवगपद भग्नः , ६४ जात्वा समुद्रदत्तेन प्रक्तो० १५.६८ जीवो न परीक्ष्यते ववापि ,, ३८२ जात्वेति दर्शनं भृत्वा पुरु० शा० ६.९६ जीवो नास्तीति मन्यन्ते ,, ३८४ जानकाण्डे क्रियाकाण्डे यशस्ति० ७८१ जीवोऽस्तीति प्रभावन्ते ,, ३८४ जानं च पूज्यता लोके धर्मोप० १.३९ जीवोऽस्त्यनादिसंशुद्धो व्रतो० ३९६ जान-चारित्र-धर्मादि प्रक्तो० ४.१५ जैनधर्मे तथा नीतिमार्गे धर्मोप० ४.९२ जान-चारित्रयोवींजं ,, ११.६९ जैनधर्मे प्रतीतिक्च लाटी० ४.४६ जानजः स तु संस्कारः महापु० ३९.९२ जेनधर्मे प्रतीतिक्च यशस्ति० ८६ जान-जानोपकरण गुणभू० ३.८५ जैनशासन-मध्ये च प्रक्तो० १३.२२ जानदर्शनमयं निरामयं अमित० १५.८९ जैनन्द्राक्ति प्रकेते प्रवेते भव्यघ० १.१९ जोनदर्शन्यस्य प्रक्ति० १०५ जैनेन्द्राङ्घिसरोजभिक्त प्रकेते १९९ जानदान-प्रभावेन ,, २०.६१ जीनेन्द्राङ्घिसरोजभिक्त प्रकेते ५१९ ज्ञानदान-प्रभावेन ,, २०.७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | व्रत्तो०         | ४०३                      |                           | श्रा॰ सा॰       | १.६५८         |
| जीवो न परीक्ष्यते क्वापि जीवो नास्तीति मन्यन्ते जीवो नास्तीति मन्यन्ते जीवो नास्तीति मन्यन्ते जीवोऽस्तीति प्रभावन्ते जीवोऽस्तीति प्रभावन्ते जीवोऽस्ताति प्रभावन्ते जीवोऽस्ताति प्रभावन्ते जीवोऽस्ताति प्रभावन्ते जीवोऽस्त्यनादिसंशुद्धो जीवोऽस्तादिसंग्वे जीवोऽस्ताविद्यादे जीवोऽस्तादिसंग्वे जीवोऽस्तादिसंग्वे जीवोऽस्तादिसंग्वे जीवोऽस्तादिसंग्वे जीवोऽस्तादिसंग्वे जीवोऽस्तादिसंग्वे जीवोऽस्तादिसंग्वे जीवोऽस्ताविद्यादे जीवे जीवे जीवे जीवे जीवे जीवे जीवे जीव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 2)               | Ex                       |                           | प्रश्नो०        | 84.86         |
| जीवो नास्तीति मन्यन्ते ,, ३८४ ज्ञानकाण्डे क्रियाकाण्डे यशस्ति० ७८१ जीवोऽस्तीति प्रभावन्ते ,, ३८४ ज्ञानं च पूज्यता लोके धर्मोप० १.३९ जीवोऽस्त्यनादिसंशुद्धो व्रतो० ३९६ ज्ञान-चारित्र-धर्मादि प्रक्रनो० ४.१५ जैनधर्मे तथा नीतिमार्गे धर्मोप० ४.९२ ज्ञान-चारित्रयोबींजं ,, ११.६९ जैनधर्मे प्रतीतिक्च लाटी० ४.४६ ज्ञान-चारित्रयोबींजं ,, ११.६९ जैनमकं मतं मुक्तवा यशस्ति० ८६ ज्ञान-ज्ञानोपकरण गुणभू० ३.८५ जैनशासन-मध्ये च प्रक्रनो० १३.२२ ज्ञानदर्शनमयं निरामयं अमित० १५.८९ जैन-मीमांसक-बौद्ध कुन्द० ८.२३६ ज्ञानदर्शन-शून्यस्य यशस्ति० १०५ जैनन्द्रवादिना प्रोक्तं व्रतो० ३९४ ज्ञानदानं प्रदातव्यं प्रक्रनो० २०.२९ जैनेन्द्रवादिना प्रोक्तं वर्तो० ३९४ ज्ञानदानं प्रवातव्यं प्रक्रनो० २०.६९ जैनेन्द्रवाद्वादिना प्रोक्तं प्रक्रने० ५.१९ ज्ञानदान-प्रभावेन ,, २०.७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जीवो न परीक्ष्यते क्वापि                | ,,               | ३८२                      | _                         |                 |               |
| जीवोऽस्तीति प्रभावन्ते ,, ३८४ ज्ञानं च पूज्यता लोके धर्मोप० १.३९ जीवोऽस्त्यना दिसंशुद्धो द्रतो० ३९६ ज्ञान-चारित्र-धर्मादि प्रइनो० ४.१५ जैनधर्मे तथा नीतिमार्गे धर्मोप० ४.९२ ज्ञान-चारित्रयोवींजं ,, ११.६९ जैनधर्मे प्रतीतिहच लाटी० ४.४६ ज्ञानजः स तु संस्कारः महापु० ३९.९२ जैनधर्मे प्रतीतिहच यहास्त० ८६ ज्ञान-ज्ञानोपकरण गुणभू० ३.८५ जैनशासन-मध्ये च प्रइनो० १३.२२ ज्ञानदर्शनमयं निरामयं अमित० १५.८९ जैन-मीमांसक-बौद्ध कुन्द० ८.२३६ ज्ञानदर्शनमयं निरामयं यहास्ति० १०५ जैनच्द्रवादिना प्रोक्तं व्रतो० ३९४ ज्ञानदानं प्रदातव्यं प्रइनो० २०.२९ जैनेन्द्रवाइन्यादेशा प्रकेष प्रदानं० ५.१९ ज्ञानदान-प्रभावेन ,, २०.७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | जीवो नास्तीति मन्यन्ते                  | ,,,              | ३८१                      |                           |                 | •             |
| जीवोऽस्त्यना दसंशुद्धो वृतो॰ ३९६ ज्ञान-चारित्र-धर्मादि प्रक्नो॰ ४.१५ जैनधर्मे तथा नीतिमार्गे धर्मोप॰ ४.९२ ज्ञान-चारित्रयोबींजं , ११.६९ जैनधर्मे प्रतीतिक्च लाटो॰ ४.४६ ज्ञान-चारित्रयोबींजं , ११.६९ जैनमकं मतं मुक्त्वा यशस्ति॰ ८६ ज्ञान-ज्ञानोपकरण गुणभू० ३.८५ जैनशासन-मध्ये च प्रक्तो॰ १३.२२ ज्ञानदर्शनमयं निरामयं अमित॰ १५.८९ जैन-मीमांसक-बौद्ध कुन्द॰ ८.२३६ ज्ञानदर्शन-धृत्यस्य यशस्ति॰ १०५ जैनन्द्रवादिना प्रोक्तं वृतो॰ ३९४ ज्ञानदानेन पात्राणां , २०.६१ जैनेन्द्राङ्घिसरोजभिक्त पद्मनं॰ ५.१९ ज्ञानदान-प्रभावेन ,, २०.७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | जीवोऽस्तीति प्रभावन्ते                  | )1               | 328                      |                           |                 |               |
| जैनधर्मे तथा नीतिमार्गे धर्मोप॰ ४.९२ ज्ञान-चारित्रयोबींजं ,, ११.६९ जैनधर्मे प्रतीतिहच लाटी॰ ४.६६ ज्ञानजः स तु संस्कारः महापु॰ ३९.९२ जैनमकं मतं मुक्तवा यशस्ति॰ ८६ ज्ञान-ज्ञानोपकरण गुणभू० ३.८५ जैनशासन-मध्ये च प्रश्तो॰ १३.२२ ज्ञानदर्शनमयं निरामयं अमित॰ १५.८९ जैन-मीमांसक-बौद्ध कुन्द॰ ८.२३६ ज्ञानदर्शन-शून्यस्य यशस्ति॰ १०५ जैनन्द्रवादिना प्रोक्तं व्रतो॰ ३९४ ज्ञानदानं प्रदातव्यं प्रश्नो॰ २०.६९ जैनेन्द्रबाङ्ग्रिसरोजमिक पद्मनं॰ ५.१९ ज्ञानदान-प्रभावेन ,, २०.७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | जीवोऽस्त्यना दसंशद्धो                   | व्रतो०           | 398                      | 4.1                       |                 |               |
| जैनधर्में प्रतीतिक्ष्व लाटी॰ ४.४६ ज्ञानजः स तु संस्कारः महापु॰ ३९.९२ जैनमकं मतं मुक्त्वा यशस्ति॰ ८६ ज्ञान-ज्ञानोपकरण गुणभू० ३.८५ जैनशासन-मध्ये च प्रक्तो॰ १३.२२ ज्ञानदर्शनमयं निरामयं अमित॰ १५.८९ जैन-मीमांसक-बौद्ध कुन्द॰ ८.२३६ ज्ञानदर्शन-शून्यस्य यशस्ति॰ १०५ जैनन्द्रवादिना प्रोक्तं प्रती॰ ३९४ ज्ञानदानं प्रदातव्यं प्रक्तो॰ २०.६१ जैनेन्द्रवाङ्ग्विसरोजभिक्त पद्मनं॰ ५.१९ ज्ञानदान-प्रभावेन ,, २०.७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                  |                          |                           |                 |               |
| जैनमेकं मतं मुक्त्वा यशस्ति॰ ८६ ज्ञान-ज्ञानोपकरण गुणभू० ३.८५ जैनशासन-मध्ये च प्रश्नो॰ १३.२२ ज्ञानदर्शनमयं निरामयं अमित॰ १५.८९ जैन-मीमांसक-बौद्ध कुन्द॰ ८.२३६ ज्ञानदर्शन-शून्यस्य यशस्ति॰ १०५ जैनन्द्रवादिना प्रोक्तं व्रतो॰ ३९४ ज्ञानदानेन पात्राणां ,, २०.६१ जैनेन्द्रबाङ्घिसरोजभिक्त पद्मनं॰ ५.१९ ज्ञानदान-प्रभावेन ,, २०.७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जैनघमें प्रतीतिश्च                      | लाटी॰            | 38.8                     |                           |                 |               |
| जैनशासन-मध्ये च प्रश्नो॰ १३.२२ ज्ञानदर्शनमयं निरामयं श्रमित॰ १५.८९ जैन-मीमांसक-बौद्ध कुन्द॰ ८.२३६ ज्ञानदर्शन-शून्यस्य यशस्ति॰ १०५ जैनेन्द्रवादिना प्रोक्तं व्रतो॰ ३९४ ज्ञानदानं प्रदातव्यं प्रश्नो॰ २०.२९ जैनेन्द्रवाइमिरोजभिक्त प्रश्नो॰ ५.१९ ज्ञानदान-प्रभावेन ,, २०.७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                  | -                        | 9                         | . 9             |               |
| जैन-मीमांसक-बौद्ध कुन्द ८.२३६ ज्ञानदर्शन-शून्यस्य यशस्ति० १०५ जैनाचारे व्रते पूर्वे भव्यघ० १.१२६ ज्ञानदानं प्रदातव्यं प्रक्नो० २०.२९ जैनेन्द्रवादिना प्रोक्तं व्रतो० ३९४ ज्ञानदाने पात्राणां ,, २०.६१ जैनेन्द्राङ्घिसरोजभिक्त पद्मनं० ५.१९ ज्ञानदान-प्रभावेन ,, २०.७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                  | · ·                      |                           | गुज <b>म्</b> ठ |               |
| जैनाचारे वृते पूर्वे भव्यघ० १.१२६ ज्ञानदानं प्रदातव्यं प्रदनो० २०.२९<br>जैनेन्द्रवादिना प्रोक्तं वृतो० ३९४ ज्ञानदानेन पात्राणां ,, २०.६१<br>जैनेन्द्राङ्घिसरोजभक्ति पद्मनं० ५.१९ ज्ञानदान-प्रभावेन ,, २०.७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                  |                          |                           |                 |               |
| जैनेन्द्रवादिना प्रोक्तं व्रतो॰ ३९४ ज्ञानदानेन पात्राणां ,, २०६१<br>जैनेन्द्राङ्घिसरोजभक्ति पद्मनं॰ ५.१९ ज्ञानदान-प्रभावेन ,, २०७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                  |                          | शानदशन-शून्यस्य           |                 |               |
| जैनेन्द्राङ्घिसरोजभक्ति पद्मनं ५.१९ ज्ञानदान-प्रभावेन ,, २०.७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                  |                          |                           | प्रश्ना०        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                  |                          |                           | 17              |               |
| जनम्बरा परामासा महापु॰ २४.१४४ ज्ञान-दानन पात्रस्य धमाप० ४.१७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                  |                          |                           |                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जगस्वरा परामासा                         | महापु •          | ₹ <b>₹</b> , <b>₹₹</b> ९ | शान-दानन पात्रस्य         | धमाप0           | ४.१७८         |

i,

| •                               |                 |              | •                           |                         |                     |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| ज्ञानं दुर्भगदेह-मण्डनमिव       | यशस्ति०         | ४६६          | ज्ञादिसञ्जतपोध्यानैः        | सागार०                  |                     |
| <b>ज्ञानच्यानतपोयोगैः</b>       | <b>म</b> र्मोप॰ |              | ज्ञानी पटुस्तदैव            |                         | ८१६                 |
| ज्ञानध्यान-समायोगो              | महापु॰ ३        | -            | ज्ञानेन तेन विज्ञाय         | अमित •                  | 27.280              |
| ज्ञानध्यान-सुबुत्तादि           | प्रश्लो०        |              | ज्ञाने तत्त्वं यथैतिहां     | यशस्ति ॰                | ६३१                 |
| ज्ञानं पञ्जी क्रिया चान्धे      | यशस्ति०         |              |                             | १ यशस्ति०<br>१ श्रा०सा० | १९३                 |
| ज्ञानं पूजा तपो लक्ष्मी         | धर्मसं ॰        |              | ज्ञाने तपिस पूजायां         | रे श्रा०सा०             | १.५३०               |
| -                               |                 |              | ज्ञाने सत्यपि चारित्रं      | गुणमू०                  | <b>3,883</b>        |
| ज्ञानं पूजां कुछ जाति है        | ०सा० (उषतं)     | 8.040        | ज्ञानैमंनो वपुर्वृत्ते      | यशस्ति०                 | 684                 |
|                                 | <b>उमा</b> ०    | 64           | ज्ञानोग्रतपसास <b>च</b> ैः  | प्रश्नो०                | 8.48                |
| ज्ञानपोतं समारूदः               | प्रश्नी०        | २०.६३        | ज्ञानोद्योताय पूर्वं च      | महापु०                  | 80.9                |
| श्चानं भिवतः क्षमा तुष्टिः      | सं० भाव०        | ७२           | ज्ञानोपकरणं शास्त्र         | धर्मसं०                 | 8.808               |
| ज्ञानभावनया हीने                | यशस्ति०         | ८ <b>१</b> २ | ज्ञायन्ते न यथाऽसंख्या      | प्रश्नी०                | €.69                |
| ज्ञानमर्च्यं तपोऽङ्गत्वात्      | सागार०          | २. <b>६६</b> | ज्ञायन्ते विस्तरेणोर्च्यः   | धर्मोप०                 | ₹.१४                |
| ज्ञानमूर्त्तिपदं तद्वत्         | महापु॰          | 96,08        | श्चास्यते वन्दनां कृत्वा    | अमित्त०                 | ८.८२                |
| ज्ञानमेकं पुनर्हेघा             | यशस्ति०         | २४६          | ज्ञेयं तत्रोपवासस्य         | प्रश्लो०                | २२.६३               |
| ज्ञानयुक्तः क्रियाधारः          | नुस्द०          | ₹.४१         | ज्ञेयं पूर्वोक्तसन्दर्भाद्  | लाटी॰                   | 4.208               |
| ज्ञानवान् ज्ञानदानेन            | पूज्य०          | ७१           | ज्ञेयाज्या स्थापनापूजा      | धमैसं०                  | 4.90                |
| ज्ञानवान् वर्मसंयुक्तः          | प्रश्नो०        | 29.86        | ज्ञेया गतोपयोगाः            | अमित्र०                 | ७.१२                |
| ज्ञानवान् मृग्यते कश्चित्       | यशस्ति ॰        | 40           | ज्ञेया तस्य कथा दक्षैः      | प्रश्नो०                | १४.४२               |
| ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्नः          | महापु०          |              | ज्ञेयास्तत्रासनं स्थानं     | अमित ॰                  | ८.३७                |
| ज्ञानं विद्यां विवेकं च         | प्रश्नो॰        | १३.२७        | ज्येष्ठां गर्भवतीमायाँ      | ्रश्रा•सा•<br>उमा•      | १.४४६<br>६ <b>१</b> |
| ज्ञानं विहाय नात्मास्ति         | अमित्र॰         | 8.58         | ज्येष्ठो मुनिस्ततो ब्र्याद् | _                       | 4.89                |
| ज्ञान-संयम-शौचादि               | रत्नमा०         | २४           | ज्योतिरेकं पर वेषः          | यशस्ति०                 | ६६१                 |
| ज्ञान-संयम-शौचोपकरणं            | धर्मसं०         | 8.906        | ज्योतिर्ज्ञानंमथच्छन्दो     |                         | ३८.१२०              |
| ज्ञानहीने किया पु'सि            | यशस्ति०         | २१           | ज्योतिर्देवे जघन्यायुः      | . 4                     | ३,२३०               |
| ज्ञानहीनो दुराचारो              | 33              | ८५७          | ज्योतिर्बिन्दुः कलानादः     | यशस्ति०                 |                     |
| ज्ञानहीनो न जानाति              | प्रक्नो०        | २०.६४        | ज्योतिर्मन्त्र-निमित्तज्ञः  | ,,                      | 90%                 |
| <b>ज्ञानात्सद्धधानवृत्ता</b> दि | 21              | २०,६२        | ज्योतिःगास्त्रं समीक्षेत    |                         | 6.876               |
| ज्ञानाद् विना गुणाः सर्वे       | लाटो॰           | 7.40         | ज्योतिषां सप्त चापानि       | भव्यव०                  | ₹.२३६               |
| ज्ञानादंबगमोऽर्थानां            | यशस्ति०         | २०           | ज्योतिष्कं व्यन्तरत्वं च    | प्रश्नो०                | 88.68               |
| <b>ज्ञानादिसिद्धधर्यंत</b> नु   | सागार०          | 4.87         | ज्योतिष्का व्यन्तरा देवा    | भव्यधः                  | 8.89                |
| ज्ञानादेवेष्टसिद्धिश्चेत्       | गुणभू०          | ₹.१४६        | ज्वलति ज्वलनः कन्धिः        | पुरु०शा०                | 8.900               |
| <b>ज्ञानानन्दमयात्मानं</b>      | धर्मसं०         | 3.5          | ञ्वलनः प्रज्जवलन्नेष        | श्रा॰सा•                | 2.497               |
| <b>ज्ञानाव</b> रणादीनां         | भव्यघ०          | 9.820        | ज्वलन्तं संयमारामे          | धर्मसं०                 | ७.१७३               |
| ज्ञानिदोषो जनश्लाघा             | कुन्द०          | ८४२७         | ज्वलन्नुनभा वत्ते           | यशस्ति०                 | \$86                |
| ज्ञानिनोऽमस्थितो दूतो           | कुत्दर          | ८.१६१        | ज्वालोरुवूकबीजादे:          | 11                      | 85                  |

| 2                                                                       | तच्याब्टपत्रपद्माणां गुणभू० ३.१२७                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| टंकुनं नासिकावेघो उमा॰ ४१४<br>टीका व्याख्या यथा किंचत् लाटी॰ ४.१३६      | तच्छाक्यसांख्यचार्वाक<br>तच्छाक्यसांख्यचार्वाक<br>तच्छास्यसांख्यचार्वाक<br>तच्छासनैकमकानां यशस्तिः ६६७ |
| · •                                                                     | तच्छुद्वयशुद्धी बोधव्ये महापु॰ ३९.१४१                                                                  |
| णमो अरिहंताणं पुरु०शा० ५३९                                              | तच्छुत्वा गौतमः प्राह प्रश्नो २१.१७३                                                                   |
|                                                                         | तञ्जला तं प्रति प्राह ,, ९.१८                                                                          |
| ₹                                                                       | तच्छुत्वा तां समुद्धीर्य " ८.३७                                                                        |
| तं <b>च स्यू</b> लम्बात्यागं धर्मोप॰ ४.२१                               | तब्रुत्वा नृपतिः पश्चात्तापं " २१.९८                                                                   |
| तं ज्ञात्वा वरवधंमान मन्यघ० (प्र०) १९                                   | तज्बुत्वा पुष्पडालोऽभूल्लज्जा ,, ८.६६                                                                  |
| तं ज्ञात्वा वारिषेणेन प्रश्नो॰ ८.६०                                     | तब्रुत्वा पुष्पदन्तारक ,, ९.४६                                                                         |
| तं हुष्ट्वाऽप्यागमे जीवा ,, ७.३२                                        | तत्स्त्रवा मुनिना तेऽपि ,, ९.१६                                                                        |
| संदेशं तं नरं सुत्स्वं पद्म ० पंच ० २६                                  | तस्त्रुत्वा मुनिना बूतं "१०.३९                                                                         |
| तन्तूनां सततं रोम कुन्द॰ ३.८०                                           | तखुत्वा वासवाख्योऽहं श्रा॰सा॰ १.३२९                                                                    |
| तं नत्वा परमं ज्योति महापु॰ ३८.३                                        | तच्छ्रत्वा विक्रियाऋद्धिः प्रश्नो० ९.५१                                                                |
| तं प्रातिशयमाकर्णे प्रश्नो॰ १२.१७९                                      | तज्जर्यात परंज्योतिः पुरुषा० १                                                                         |
| तं शब्दमात्रेण वदन्ति धर्मं अमितः १.३१                                  | तिज्जिनेन्द्रगुणस्तोत्रं लाटी० ५.१६६                                                                   |
| तं श्रुत्वातिशय जातं प्रश्तो॰ ८.४३<br>तं सम्यग्दर्शनज्ञान धर्मीप॰ १.५   | तत्तत्कर्मानुसारेण धर्मस० ६.२४९                                                                        |
| तं सम्यग्दशॅनज्ञान धर्मोप० १.५<br>तत् आह्य दिग्नागान् भव्यथ० ६३५०       | तत्तत्रावसरेऽवश्यं लाटी० १.१४०                                                                         |
| तत् क्रीजतपृष्येति महापु॰ ४०.१२७                                        | तत्तु स्यादसिवृत्या वा महापु० ४०.१६७                                                                   |
| तत कथ्वै त्रसान् पाति पुरुवशाव ४.१३७                                    | तत्पुस्तकमटव्यां च प्रश्तो॰ २१.१.३                                                                     |
| तत्कथं नाम निर्भीकः लाटी॰ ३.२३                                          | तत्ताहक्संयमाभ्यास सागार० ७,१६                                                                         |
| तत्कथाश्रवणानन्दो अमित् ८.२७                                            | तत्त्यागः सर्वतः श्रेयान् लाटी॰ १.१३०                                                                  |
| तत्करणे महच्छ्रेयो हाटी॰ ५.११६                                          | तत्तद्वतास्त्रनिमित्त सागार० ७.३७<br>तत्पद्यं त्रिगणीभतं अमितः १५.४४                                   |
| तत्कर्णनासिकाच्छेद प्रध्नो० १२.२०५                                      | तत्पद्यं त्रिगुणीभूतं अमितः १५.४४<br>तत्सत्यमपि नो सत्यं यशस्तिः ३६०                                   |
| तत्कालमपि तद्-ध्यानं यशस्ति० ५९९                                        | तत्संस्तवं प्रशंसां वा ,, १७५                                                                          |
| तत्कालोचितमन्यच्य महा०पु० ३८.२४९                                        | तत्स्यस्य हितमिच्छन्तो ,, २७३                                                                          |
| तत्किञ्चिदष्टिभर्मासैः कुन्द॰ ७.३                                       | ततः कपटवेषाढ्या श्रा॰सा॰ १४३९                                                                          |
| तत्कुदृष्टचन्तरोद्भूता यशस्ति १६०                                       | ततः कर्मत्रयं प्रोक्तमस्ति लाटी॰ ३.१५८                                                                 |
| तत्क्रिया वत्तरुपा स्याद् छाटी॰ ३.८५                                    | ततः कामाग्निना तप्ता प्रश्नो॰ २३.७७                                                                    |
| तत्सणं जातसंवेगो प्रक्तो २१.१२७                                         | ततः कालादिदोषेण प्रश्नोत्त॰ १.३५<br>ततः कालोचितं शुद्धं श्रा॰सा॰ १.४८८                                 |
| तत्क्षपक त्वमप्यङ्ग वर्मसं॰ ७१९०<br>तक्षास्त्रष्टा दिवाकीत्तिः उमा॰ १५१ | ततः कालोचित्तं शुद्धं श्रा॰सा॰ १.४८८<br>ततः किञ्चिदुपायं प्रक्नो॰ १०६                                  |
| त्रकारनच्या दिवाकातः उनार १६१                                           | ततः क्रियानुरागेण लाटी० ४.३२                                                                           |
| भारताचन <b>्या</b> स्थापन /। स                                          | Main Maria 2 miles 014/                                                                                |

| ततः कुत्सितदेवेषु         | <b>पूज्य</b> पा॰ ६३ | ततः पौर्वाहिकीं सन्ध्यां     | सं॰भा०    | २ <b>९</b>      |
|---------------------------|---------------------|------------------------------|-----------|-----------------|
| ततः कुमारकालेऽस्य         | महापु० ३८.२३१       | ततः प्रथमतोऽवश्यं            | लाटी ॰    | २.१२३           |
| ततः कुम्भं समुद्धार्य     | सं०भाव० ४३          | ततः प्रसीद मे मन्त्रं देहि   | श्रा॰सा•  | 8.220           |
| ततः कुर्याद्यथाशक्ति      | पुरु०शा० ६.११       | ततः प्रातः कृतस्नानः         | 1)        | १.२७९           |
| सतः कृतार्थमात्मानं       | महापु॰ ३८.१५०       | ततः प्रातर्नृपो हब्ट्वा      | ,,        | १.५५७           |
| ततः कृतेन्द्रियजयो        | ,, ३८,२७२           | ततः प्राभातिकं कुर्यात्      | सागार०    | ५.३८            |
| ततः कृतोपवासस्य           | ,, ३९.३७            | ततः प्रासुकनीरेण             | प्रक्नो०  | २४.६६           |
| ततः कृत्वाऽऽत्मनो निन्दां | प्रदनो० २१ १११      | ततः प्रियतमादेशात्           | श्रा०सा०  | १.६४९           |
| ततः कृष्णचतुर्देश्यां     | ,, 4.70             | ततः प्रोक्तं पुनस्तेन        | प्रश्नो०  | , १३.७ <b>५</b> |
| ततः कात्रमिमं वर्मं       | महापु॰ ३८.२८२       | ततः शनैः शनैर्गत्वा          | लाटी॰     | ५,१७०           |
| ततः क्षुतृड्विनाशः स्याद् | लाटी० १.२१४         | ततः शास्त्रं जिनेन्द्रोक्तं  | धर्मोप०   | 8.860           |
| ततः क्षोणीभुजो वृत्तं     | श्रा०सा० १,७०४      | ततः शुद्धोपयोगो यो           | साटी॰     | ३.२५६           |
| ततः पञ्चनमस्कार           | महापु० ३९.४३        | ततः शौचक्षणे ब्रह्मनिष्ठो    | श्रा० सा० | १.३६४           |
| ततः पञ्चपरं मन्त्रं       | श्रा०सा० १२०८       | ततरच दिव्यजाताय              | महापु०    | 80.88           |
| ततः पश्याशनं तस्मै        | ,, १.३९५            | तत्तरच वाञ्छितान् भोगान्     | पुरु॰ शा॰ | <b>६.११</b> ५   |
| ततःपरं निषद्यास्य         | महापु० ३८.९३        | ततरुव शयनं कुर्याद्          | लाटी॰     | ५-१८५           |
| ततःपरं शता विघ्नाः        | श्रा॰सा॰ १.१९७      | तत्त्व स्वप्रधानाय           | महापु०    | 80.83           |
| ततः परमजाताय              | ्र महापु॰ ४०.१८     | ततक्वानुपमेन्द्राय           | 37        | ४०.५८           |
|                           | 80'64               | तत्रचार्हन्त्यकल्याण         | 11        | ४०.९९           |
| ततः परमरूपाय              | ,, ४०.६६            | ततश्चावजयेत्सर्वान्          | सागार०    | ६ १२            |
| ततः परमबीर्याय            | ,, ४०.७२            | तत्तदछदिः कृता तेन           | श्रा॰ सा॰ | १.३ <b>२१</b>   |
| ततः परम्परेन्द्राय        | ,, ४०.५२            | ततः शोक भयं स्नेह            | प्रक्नो॰  | २ <b>२.२५</b>   |
| ततः परमार्थसम्पत्त्ये     | ,, ३८.३०५           | ततः श्री कुन्दकुन्दाचार्यादि | 11        | १.३६            |
| ततः परमार्हताय            | 11 80.43            | ततः श्रीसिंहराजाय            | श्रा॰ सा॰ | १.२६९           |
| ततः पश्यत्सु लोकेषु       | श्रा॰सा॰ १.४७१      | ततः श्रेयोऽयिना श्रेयं       | महापु॰    | 39.88           |
| ततः पश्चिमदिग्भागे        | प्रश्तो॰ ७.४१       | ततः षट्कर्मणे स्वाहा         | 11        | ४०.३३           |
| ततः पाठोऽस्ति तेष्चनैः    | लाटी० ४२०           | ततः सच्छेष्ठिना प्रोक्तं     | प्रक्नो०  | २१.७१           |
| ततः पात्राणि सन्तर्यं     | सागार० ६२४          | ततः संज्ञान-वृत्तादि         | 11        | 20.48           |
| त्ततः पानीयमानीय          | श्रा॰सा॰ १.३२५      | ततः स दर्शन-स्फार            | श्रा॰ सा॰ |                 |
| ततः पारं गतो धीमान्       | प्रश्नो॰ २१.१२८     | ततः सद्गृहि कल्याणी          | महापू ॰   | ४०,१०३          |
| ततः पीठात्समुत्याय        | श्रा॰सा॰ १.५८       | ततः सम्पूर्णतां नोत्वा       |           | 4.446           |
| ततः पीयूष-सर्वस्व         | ,, १.२८१            | ततः सम्यक्त्व-शुद्धात्मा     | श्रा० सा० |                 |
| ततः पुरगतेनेव             | प्रक्तो० १४.७२      | ततः सर्वप्रयत्नेन            |           | 80.886          |
| ततः पूजनमत्रास्ति         | लाटी॰ ५.१७४         | ततः स विद्युच्चीरोऽपि        | श्रा॰ सा॰ |                 |
| ततः पूजाङ्गतामस्य         | महापु॰ ४०.८९        | ततः सागारधर्मो वा            | लाटी०     | ३.२४६           |
| ततः पूर्ववदेवास्य         | ,, ३९.७५            | ततः सागाररूपो वा             | 11        | <b>₹.२</b> ₹९   |
|                           |                     |                              |           |                 |

| ततः साधीयसी मैत्री         | लाटी०      | ¥.274                   | स्तो गत्वाप्यसौ तत्र      | प्रक्तो०  | <b>९</b> .२०  |
|----------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|-----------|---------------|
| ततः साघु समाधिश्च          | ,,         | 4.884                   | ततो गत्वा प्रजापाल        | श्रा॰ सा॰ | १ २२०         |
| ततः सिद्धं निसर्गाष्टै     | 11         | ३१४७                    | सतो गत्वा वती तत्र        | 11        | 8.348         |
| ततः सिद्धमनायासात्         |            | ३,२३४                   | ततो गरुववेगास्यो          | प्रश्नो॰  | १०.२५         |
| ततः सिद्धमिदं सम्यग्       | **         |                         | ततो गरुड्वेगेन            | श्रा॰ सा॰ | १.६६३         |
| ततः सुदेव्यो द्वार्तिशद्   |            | 6.58                    | ततो गुणकृतां              | महापु०    | \$59.08       |
| ततः सुविहितस्यास्य         |            | 36.186                  | ततो गृहस्य एवायं          | पुरु० शा॰ |               |
| ततः सुश्रावकैर्भव्येः      |            | 8.00                    | ततो गृहाण सम्पूर्ण        | प्रश्नो०  | २२.२३         |
| ततः सुस्थिरचित्ताया        | प्रक्नो०   | १० २९                   | ततोऽघाद् गुणपालेन         | 13        | १२.१९९        |
| तनस्तच्छ्रवणोद्भूत         | श्रा० सा०  | १.५०३                   | ततो जयकुमारोऽपि           | ,,        | १६.८१         |
| ततस्तात मुता जाता          | कुन्द ०    | ५.१२६                   | ततो जाना प्रसिद्धा सा     | 12        | २१.६ <b>१</b> |
| ततस्तं मारणस्थाने          | प्रक्नो०   | <b>१</b> २.१५६          | ततो जाप्यं जगत्सारं       | धर्मोप०   | ४.२१३         |
| ततस्तं सपिशाय              | ,,,        | <b>७</b> . ३ <b>५</b>   | ततो जितारिषड्वर्गः        | महापु०    | ३८.२८०        |
| ततस्तद्-ब्रह्ममाहात्म्यात् | श्रा० सा०  |                         | ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो   |           | २०            |
| ततस्तद्-भस्म निर्धूय       | पुरु० शा०  |                         | ततो जिनेन्द्रसूत्रोक्त्या | धर्मोप०   | 8,80          |
| ततस्तन्मातरं तां च         | श्रा० सा०  | १.६९५                   | ततो जिह्नाश्वलास्वाद      | श्रा॰ सा॰ |               |
| ततस्तया जलेनैव             |            | ₹१.६९                   | ततो झकटिको जातः           |           | १३.४९         |
| ततस्तया जिते यज्ञोपवीत     | 12         | १३.९१                   | त्ततोऽतिनष्टसन्मानाः      | 97        | १५.८५         |
| ततस्तया मदीयोऽयं           |            | २१.१७८                  | ततोऽतिबहुसद्-रत्नमध्ये    | 11        | -             |
| ततस्तानि समादाय            | श्रा० सा०  | १.६३०                   | ततोऽतिबालविद्यादी         | महापु०    | ४०.१६१        |
| ततस्तूर्णं तलारैः स        | प्रश्नो०   | <b>१</b> २. <b>१</b> ६५ | त्ततोऽतिरिक्ते लोमात्     | लाटी॰     | 4.99          |
| ततस्ते तं नमस्कृत्य        | 19         | 6.20                    | ततो दत्तो वराहारो         | प्रक्नो०  | २१.३५         |
| ततस्ते तत्र गत्वाऽऽशु      | **         | 80.53                   | ततो दिव्याष्टसहस्र        | महापु०    | ४० १३३        |
| ततस्तेन खगेशेन             | ,,         | १०,३६                   | ततो दुःखी दरिद्री च       | घर्मोप०   | ४.३५          |
| ततस्ते मन्त्रिणः पद्मभया   | 13         | ९.६२                    | ततो दुःखोपतापोष्मा        | श्रा॰सा॰  | १ ६ <b>६९</b> |
| ततस्तेन स्वयं सत्यमुक्तं   | "          |                         | ततो द्यूते समं जाते       |           | १३.८५         |
| ततस्तेषामनुद्रेकः          | लाटी॰      | <b>३.२१</b> ५           | ततो द्वादश वर्षाणि        | श्रा॰सा॰  | १.४९९         |
| ततस्तैः सा समं नाभि        | श्रा० सा०  | १.६४०                   | ततो घनश्रिया पृष्टो       |           | 85.500        |
| ततस्तैः सा समानीता         | ,,         | 8.764                   | ततो धनश्रिया प्रोक्तं     | 21        | २१.६७         |
| ततस्त्यक्त्वापि तं दुष्टं  | प्रश्नो०   | ₹१.३१                   | ततो धर्मपरीक्षायँ         | श्रा०सा०  | १.१९३         |
| ततः स्नात्वा शिरःकण्ठ      | कुन्द०     | 2.66                    | ततोऽघिगतसञ्जाति           | महापु०    | ३९.१९         |
| ततस्त्वं यास्यसि स्वभ्रमाड | रं धर्मसं० | 7.838                   | ततोऽघीताखिलाचारः          | 11        | ३८,१६४        |
| ततः स्वकाम्यसिद्धवर्थ      | महापु०     | ¥0,78                   | ततो नत्वा गणाघोशं         | प्रश्नो०  | २१.१९३        |
| तत्स्वरूपं परिज्ञाय        | काटी•      | १०.९९                   | ततो नत्वा नृपः प्राह      | ञा॰सा॰    | १.५९६         |
| ततो गत्वा गुरूपान्तं       | सागार०     | <i>૭.</i> ૪५            | ततो नित्यं भयाकान्तो      | लाटी•     | ₹.४४          |
| त्तवो गत्वा गुरोरग्रे      | श्रा० सा०  | 8.489                   | ततो निरुद्धनि:शेष         | महापु०    | ३८.३०८        |
| •                          |            | •                       |                           | . •       |               |

सतो निर्गत्य तियंध् ततो निर्यन्यमुण्डादि सतो नियापकः कर्णे ततो निःशेषमाहारं ततो नीत्वा क्तोल्लोचे ततो नृपतिना पृष्ठः ततो नृपतिना वारिषेणो ततोऽन्यस्मिन् विने सतो न्यायागतं चैतत् सत्तोज्ञ्या पुष्ययञ्चाख्या ततोऽपञ्जषितेनालमन्यत्र त्ततोऽपि नेमिनाथाय सतोऽपि याचितस्तूणं ततो बाह्यनिमित्तानुरूपं ततो बृहन्मुखो योग्यः ततोऽबवीद् बलिमंन्त्री ततो भव्येजिनेन्द्राणां ततो भस्मीभवन्त्येव **त्ततो**ऽभिषेकमाप्नोति ततो भीत्यानुमेयोऽस्ति ततोऽमूत्तपसेशाने ततोभूम्नि क्रियाकाण्डे ततो मत्वा समीपं तौ ततो मम मुखं बद्ध्वा ततोऽमराप्रमयोक्तौ ततो महानयं धर्म ततो मुनिमुखोदगीण ततो मुनीन्द्र कल्याण ततो मृत्वा गतः श्वभ्रं ततो मृत्वा निदानेन ततोऽमृष्येकदेशेन ततो यथोचितस्थानं ततोऽयं कृतसंस्कारः ततोऽयं मौलिभेकाङ्क ततोऽयं शुद्धिकामः सन् ततोऽयमुपनीतः

वर्मसं० 7,70 महाप् • ४०,१४८ सागार० 2.€19 महापु० ३८.१८६ पुरु०शा० 8.808 प्रक्नो० 27.96 श्रा०सा० 8.863 प्रनो० ७.३६ लाटी॰ 8.206 महाप् • 39,40 ३९..४७ 80.49 प्रक्तो० 90,47 लाटी॰ 8 868 प्रक्तो॰ 28.34 श्रा॰सा ॰ १.५७३ धर्मोप० 8.53 प्रक्तो० २३ ७८ महापु० ३८.२३९ लाटी॰ ३.२० प्र•शा• 8.50 **३.२८३** प्रक्तो० 4.88 १४.६२ 11 महापु • 80.88 80.780 लाटी० ५.१७८ महापु० ४०.१०४ प्रश्लो० १३,१०६ **२१.११**३ धर्मसं० 4 64 सागार० E 24 महापुर ४०.१६० धर्मसं० ६.१३८ महापु ७ ४०.१८४ 39.40

प्रश्नो॰ 88.44 ततो यष्टि समादाय १२.२०१ ततो रक्त-समाछिप्तं ततो राजादिमिनींली 84.96 84.838 ततो राज्ञा तदाकण्यं १३.५३ ततो राज्ञा तयोर्दत्तं १५.१२५ ततो राज्ञा महादुःखेः ततो रुष्टेन भूपेन 33.900 11 लाटी० **२.५१** ततो वक्तुमशक्यत्वात् महापु॰ ३८.२१७ ततोऽवतीर्णोगभेऽ**सौ ३८.१९**१ ततोऽवभानितानेतान् ततो वर्णोत्तमत्वेन 36.884 ततोऽवश्यं हि पापः लाटी ॰ 8.886 ततोऽवष्यं हि हिसायाः 8.880 ततो वसतिकां शीघ्र प्रदनो० 19.29 ततो बादोद्यतः सोऽपि श्रा॰ सा॰ 2.480 धर्मसं० **६.१**२६ ततो बाप्यां प्रविश्यासो ततो विज्म्भते कामदाहः प्रश्नो॰ ₹3.9€ 28.68 तसो विज्ञाय राजानं महापु० ४०.२५० ततो विधिममुं सम्य ततो विवक्षितं साध् लाटी० २.१४१ ततो विशुद्धि-संसिद्धे 8.38 महापु० ४०.११९ ततो विश्वेश्वरास्तस्य ततो विष्णुकुमारेण प्रक्तो • 9.44 ततो विष्णुकुमारोऽसौ श्रा० सा० 2.458 ततो विसर्जनं कार्यं उमा० ततो वृषभसेनायाः प्रश्नो॰ 28.97 ततो वैकालिक कार्य कुन्द० ततो वैराग्यमापन्नो श्रा॰ सा॰ १.६३४ ततो व्यभिचरन्तौ तौ कुम्द ० 4.838 ततो व्रतप्रभावेण प्रक्तो० ११.९६ ततोऽशक्यः गृहत्यागः लाटी॰ €.२९ ततोऽसाबुपसंहृत्य प्रश्लो० 94.68 ततोऽसौ प्रहिलो भूत्वा आ॰ सा॰ 8.528 तलोऽसौ जारसंकेलग्रहं प्रक्ती० १५.११७ ततोऽसौ दिव्यशस्यायां महापु० ३८.१९२ ततोऽसौ भणितो लोकै: **आ० सा० १.६०१** 

386

¥. ?

|                               | ,, {          |               | तडागेऽतिमहामत्स्यः        |                | २०.२३७       |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------|
| ततोऽस्ति जगतः कर्ता अ         | म्ल ०         | 8.98          | तथा कुटुम्बभोगार्थं       |                | 588          |
| ततोऽस्ति यौगिकी ल             | ाटी ॰         | २.६८          | तथा कुटुम्बभोग्यार्थ      | धर्मसं ॰       | <b>₹.</b> ७६ |
| ततोऽस्त्यन्तकृतो              | ,, =          | ३.२३०         | तथा कुवंन प्रजायेत        |                | 358          |
| ततोऽस्य केवलोत्पत्तौ म        | हापु० ३८      | . ३०१         | तथा गतो दिन-स्फार         | श्रा॰ सा॰      | 9.990        |
| सतोऽस्य गुर्वनुज्ञाना         | _             | . <b>१</b> २७ | तथा गुरूपदेशेन जप कार्यं  | धर्मोप०        | 8 284        |
| वनोदम विवस्तान                |               | 39.96         | तथा चाण्डालिकादीनां       | ,,             | ¥ 64         |
| * C /                         |               | 508           | तथा चैकादश प्रोक्ताः      | 11             | 8. २२५       |
|                               |               | 5.844         | तथा चोपशमाद्याश्च         | 11             | १.४१         |
| anders server.                |               | ३९.३६         | तया जलादिभिद्रंव्येः      | n              | 8.200        |
| ततोऽस्य हायने पूर्णे          | ,,            | ३८.९६         | तथा तद्-व्रतरक्षार्थं     | 12             | 3,8€         |
|                               |               | 5.828         | तथा तद्-व्रतशुद्धचर्थं    | "              | ३.२६         |
| ततोः हंद-भारतीं स्तुत्वा ल    | गटी॰ ५        | ९.१६७         | तथा तद्-व्रतसंशुद्धधै     | 11             | ३,३२         |
| ततो हि बलिना दत्तं प्र        | श्नो०         | 9.48          | तथा देवेर्नरैः पूज्या     | प्रश्नो०       | १५.१०२       |
| ततो हि श्रेष्ठिना तस्मै       | "             | 4.28          | तथा द्वितीयः किन्त्वार्यं | धर्मसं०        |              |
| तत्राभ्यां भू-जलाभ्यां स्यात् | कुन्द् ०      | 8.35          | तथान्यतरमंयुका            | कृन्द०         |              |
| **                            | _             | 2.6           | तथापि तत्क्रमाम्भोज       | -              | १.३९         |
| तत्त्वं प्रकाश्यते येन अ      | मित्त ।       | 18.88         | तथापि न निरगंलं लार्ट     | े (उक्तं)      |              |
| तत्त्वं चिन्तादिसंयुक्त प्र   | श्नो॰ प       | 20.69         | तथापि न बहिबंस्तु ,       |                | ३.२०१        |
|                               | स्ति०         | 468           | तथापि प्रेरितो देव        |                | २१.१५७       |
|                               | श्नो॰ ः       | २०.१७         | तथापि यदि मूढत्वं         | यशस्ति ॰       | १४४          |
|                               | मतः ।         | 14.68         | तथापि स्वस्य पुण्यार्थं   |                | ४९८          |
| तत्त्वभावनयोदभूतं यश          | स्ति०         | હ             | तथा पुण्यधनेभंव्यैः       | धर्मोप ॰       | 3.34         |
| . 41                          | गार० ८        | 5.80€         | तथा पूज्यो महाशीला        | प्रश्नो॰       | १५.१०६       |
|                               | <b>र</b> नो ० | 7.68          | तथाप्यत्र तदावासे         | यशस्ति०        | ४७           |
|                               | হাা৽          | ३.४२          | तथा बन्धवधच्छेद           | धर्मोप०        | 8.9          |
|                               | णभू ॰         | 8.42          | तथा भव्येः प्रकर्तव्य     |                | ४.७५         |
|                               | गारं॰         | २,२१          | तथा भव्यैः प्रदातव्यं     | 91             | ४.१७३        |
| तत्त्वार्थान् श्रद्धधानस्य ध  | र्मसं०        | १,३१          | तथा भव्यै समभ्यर्च्य      | **             | 8.282        |
| तत्त्वार्थाभिमुखी बुद्धिः ल   | गटी॰          | २.५७          | तथाभूतं तमालोक्य          | प्रश्नो०       | 2.09         |
| तत्त्वार्थाश्रद्धाने पु       | <b>खा</b> ०   | १२४           | तथा मर्मव्यथं वाक्यं      | धर्मोप०        | 8.22         |
| तत्त्वे ज्ञाते रिपौ हष्टे यश  | स्ति०         | १५१           | तथा मौनं विघातव्यं        | <b>धर्मस</b> ० | ₹.४३         |
| तस्वे पुमान्मनः               | "             | 636           | तथायमात्मरक्षायां         | महापु ॰        | ३८.२७५       |
| तत्त्वेषु प्रणयः परोऽस्य      | 31            | ४६०           | तथा योगं समाघाय           | 1)             | ₹८.१९०       |
| तिस्यतीकरणं द्वेषा स          | गटी॰ :        | ३.२९०         | तथार्पकः पूर्वदिशि        | उमा•           | ११६          |
| तडागं कमलाकीणँ श्रा॰          | साः           | <b>१.४९</b> २ | तथालक्वात्मलामस्य         | महापु ॰        | ३९.१२१       |
| १२                            |               |               |                           |                |              |

| तथाविधोऽपि यःकश्चित्        | लाटी॰              | ५.२१५        | तदवश्यं तत्कामेन           | लाटी॰        | 8,803         |
|-----------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|
| तथा शिक्षावतान्युच्यैः      | धर्मोप०            | 8. ११९       | तदष्टाशीति द्विशतीमेदं     | गुणभू०       | 5.8           |
| तथाञ्जुचिरयं कायः           | पद्मव्यंचव         | 40           | तदसत्याञ्चितं वाक्यं       | श्रा॰सा॰     | 3.808         |
| तयाऽशुचौ शरीरेऽपि           | धर्मोप०            | 8.20         | तदसत्योचितं वाक्यं         | उमा०         | 388           |
| तथा श्रावकलोकानां           | "                  | 8.804        | तदस्ति न मुखं लोके         | अमित्र०      | <b>११.१</b> २ |
| तथा श्रीमञ्जिनेन्द्राणां    | 1)                 | 4.8          | तदर्हंजस्तनेहातो           | यशस्ति०      | 79            |
| तथा श्रीमञ्जिनेन्द्रोक्तं   | **                 | 0.5          | तदाकण्यं जयेनीक्तं         | प्रक्लो०     | 94.190        |
| तथा श्रीमद्-गणाधीश          | ,,                 | 7.80         | तदाकर्ण्य ततो द्रष्टुं     | ,,           | <b>७</b> ६.०१ |
| तथा सद्-दृष्टिभिभव्यैः      | "                  | \$.36        | तदाकण्यं पुनःप्रोक्तं      | "            | 38.05         |
| तथा समजैयेद्वित्तं          | वमसं ०             | ६.१५७        | तदाकर्णं विरक्ता सा        | ,,           | 28.80         |
| तया सर्वजनेलीकैः            | प्रश्नो॰           | १३.५५        | तदाकर्ण्यं समालोच्य        | 13           | 28.64         |
| तथा सामायिकस्थस्य           | <b>पुरु</b> ० হাা• | 4.88         | तदाकर्ण्याशु मित्रेण       | 11           | १५.६५         |
| तथा सुश्रावकाणां हि         | <b>ं धर्मोप</b> ०  | 8,68         | तदा कर्तिकया जिह्नाच्छेदं  | 21           | १३,६२         |
| तथा सूत्रार्थवाक्यायी       | लाटी॰              | 8.20         | तदाखिलो वर्णिमुखग्राहि     | सागार०       | ८.६६          |
| तथाऽस्य दृढ्चर्या स्यान्    | महापु •            | 39.48        | तदागत्य महाभव्याः          | प्रस्तो०     | २१.१८३        |
| तथा हि प्राप्तवीयौ तो       | कुन्द ०            | 4.866        | तथागमं यथाकर्ण्य           | श्रा॰सा॰     | १.७२४         |
| तथैव चाङ्गविद्यायाः         | कुन्द०             | 6.836        | तदा तत्स्वसृनाशाय          | धर्मसं०      | २ ६४          |
| तथैव मुद्रिते भाण्डे        | कुन्द८             | ११.७६        | तदा तया गृहीतेति           | प्रक्नो॰     | १८.९५         |
| तयोल्कापातनिर्घात           | कुम्द              | 6.888        | तदादरोदयात्यन्त            | श्रा०सा०     | 2.396         |
| तच्ये वर्गे ध्वस्तिहसाप्रपञ | चे अमित•           | 3.108        | तदादाय प्रपूज्याशु         | प्रश्नो०     | २१.१२२        |
| तदकृत्यं समालोक्य           | प्रश्नो०           | <b>88.89</b> | तदादि प्रत्यहं भेरी        | महापु०       | ३८.७९         |
| तदत्यक्षसुखं मोहा           | लाटी॰              | ३. <b>९७</b> | तदादौ शोषणं स्वाङ्गे       | सं०भाव०      | ३३            |
| तदन्येषां यथाशक्ति          | अमित॰              |              | तदान्वेषयता तेन            | श्रा॰सा॰     |               |
| सदपलनं द्वितीयं             | अभित॰              |              | तदापि पूर्ववत् सिद्ध       |              | ३८.१३८        |
| तदपि वदेयं किमपि            | यशस्ति०            |              | तदा पौरजनानाह              |              | २-११३         |
| तदभावे च वध्यत्व            | . •                | ४०.१९७       | तदा भर्ता त्वमेव स्यादन्यध |              |               |
| सदभावे स्वमन्याश्च          |                    | ४०.१९३       | तदा विद्या समायाता         | ,,           |               |
| तदयुक्तं न बाच्यं च         |                    | 5,00         | तदा वृतितती तस्य           | यशस्ति०      |               |
| तदयुक्तं यतःपुण्य           | कुन्द •            | २.११३        | तदाशक्यं घनं दातुं         |              | १३.१०३        |
| तदयुक्तं यतो नेद            | अमित्              | 6.9          | तदाशोकः समुत्पन्नो         | ,            | <b>4.</b> 79  |
| तदयुकं यतो मुक्ता           | 11                 | 8.58         | तदासक्तेन विद्युच्चौरेणागत | T            | 6.34          |
| तदयुक्तं वचस्तेषां          | 11                 | 8.88         | तदा सङ्घोऽिखलो             | ,<br>धर्मसं० |               |
| तदचीत्प्रातरुत्याय          | लाटी॰              | 4. १५३       | तदा सालम्बमालम्ब्य         | श्रा॰सा॰     | •             |
| सदर्धं प्रहरादूर्घ्वं       | धर्मसं •           | ₹.३६         | तदा सुराः समागत्य          | 71           | ₹.€0€         |
| तदलं बहुनोक्तेन             | लाटी॰              | १.१२८        | तदाऽस्य क्षपकश्रेणी        |              | ३८.२९७        |
| तदलमतुलं त्वाहग्वाणी        | यशस्ति०            | ५६३          | तदास्योपनयार्हत्वं         |              | ४०.१६९        |
|                             |                    |              |                            |              |               |

| तिददं तस्य साम्राज्यं        | महाप्•           | ३८.३६५        | तत्पूर्वं दिशि पद्मासनस्थं  | प्रश्नो॰        | ७.३७         |
|------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| तदिदं मे घनं धर्म्यं         | _                | ७.२७          | तत्प्रसीदाचुना प्राज्ञ      | लाटी॰           | 8.43         |
| तंदिदानीमियां भ्रान्ति       | 27               | ८.५१          | तत्सर्वमाकर्णं तयोर्भवन्तं  | भव्यघ०          | 4.87         |
| तदीयश्चेटिकापुत्रः           | प्रश्नो॰         |               | तत्सर्वविगमात्तेषां         | प्रश्नो॰        | ३.२६         |
| तदुसमं भवेत्पात्रं           | यशस्ति०          | ७६६           | त्तत्सुतः सोमवन्सीम्यः      | श्रा०सा०        | १,६१७        |
| तदुत्यितोत्यितं              | <b>पुरु</b> •शा• | 4.74          | तत्सुपात्रं त्रिधा प्रोक्तं | धर्मोप०         | 8.888        |
| तदुत्पत्ति निसर्गेण          | गुणभू०           |               | तत्सूनुः पुष्पडालाख्यो      | श्रा॰सा॰        | 6.890        |
| तदुन्मुखस्य या वृत्तिः       |                  | 33.4          | तत्सारूपं प्रवक्ष्यामः      | लाटी॰           | १.१६६        |
| तदेकविन्दुशः खादन्           | धर्मसं०          | <b>२.१४</b> १ | तद्गीःसुघां निपीयासौ        | <b>घर्मसं</b> ० | २.९ <b>९</b> |
| तदेकाक्षादि पञ्चाक्ष         | लाटी •           | 8.888         | तद्वान् ज्ञान-विज्ञान       | यशस्ति०         | <b>१९</b> ५  |
| तदेतित्सद्धसाध्यस्य          | महापु०           | ३८.२९९        | तद्-हष्ट्वा तु तया प्रोक्तं | प्रश्नो०        | १५.११५       |
| तदेतन्मे धनं पोष्यं          | धर्मसं ॰         | 4.88          | तद्-द्रव्य-दातृ-पात्राणां   | यशस्ति०         | २,९४         |
| तदेतद्योगनिर्वाणं            | महापु ०          | 32.968        | तत्तद्गुण-प्रधानत्वा        | "               | ८२५          |
| तदेतर्द्विधिदानेन्द्र        | 31               | 36.208        | तिह्नात् त्रीणि चान्यानि    | धर्मसं ०        | ६ २६३        |
| तदेतद् व्यसनं नूनं           | लाटी॰            | 8.844         | तिहने कािक्षकाहार           | **              | 8.94         |
| तदेन मोहमेवाह                | सागार०           | e E , 3       | तद्दुःखं नास्ति लोकेऽस्मिन् | "               | ७.८३         |
| तदेव याचते सोऽपि             | प्रक्तो०         | ٩.4८          | तहोषाः पञ्च मिथ्योपदेशै     | 21              | ३.५३         |
| त्तदेवं वक्ष्यमाणेषु         | लाटी॰            | १.१५          | तद्-द्वेधा स्यात्सरागश्च    | गुषभू०          | 8.84         |
| तदेवं सत्पुरुषार्थः          | ,,               | ₹.₹           | तद्-द्वयोश्च यथाशक्ति       | धर्मोप •        | 8.884        |
| तदेवेष्टार्थसंसिद्धिः        | ,,               | २.३           | तद्वर्मस्थीयमाम्नायं        |                 | 80, 200      |
| तदेषां जातिसंस्कारं          | महापु०           | 36.88         | तद्वामबद्ध कक्षाणां         | यशस्ति०         | 446          |
| तदेहि बत्से गच्छाव           | श्रा॰सा॰         | १.२९०         | तद्-ध्यान तु गृहस्थानां     | धर्मसं०         | 19.828       |
| तदैतिहां च देहे च            | यशस्ति०          | १६७           | तद्-ध्याननिश्चली            | पुरु०शा०        | ५७९          |
| तदेष परमज्ञानगर्भात्         | महापु •          | ३९.९३         | तन्निवारय सन्तापं           | श्रा॰सा॰        | १५९५         |
| तदोक्तं रूपवत्या मां         | प्रश्नो०         | 28.66         | तन्वेचित्यिति गेहेऽसी       | 11              | १ २५३        |
| तदौपशमिकं पूर्वं             | <b>पुरु</b> •शा• | 88.5          | त्तत्पञ्चमगुणस्थाने         | लाटी•           | 8.838        |
| तद्देशाद् बहिरन्यस्मान्नराद् | प्रश्नो०         | <b>१८.१७</b>  | त्तत्पर्याय-विनाशो          | अमित्त०         | ६२३          |
| सद्द्विधाऽय च वात्सल्यं      | लाटी॰            | 3.308         | तत्पाणिपद्मसङ्कोचं          | श्रा०सा०        | ₹७,\$        |
| तद्-भीतिजीवितं भूया          | 22               | ₹ <b>,Ę</b> 3 | तत्पात्रं त्रिविधं ज्ञेयं   | लादी॰           | 4.228        |
| तद्यथान रति पक्षे            | 2)               | ३.७२          | तत्पारणाह्मि निर्माप्य      | गुणभू०          | ३,६६         |
| तद्वर्णने क्षमःकोऽत्र        | धर्मोप ०         | ४.३२०         | तत्पूजादान-विद्याद्यैः      | n               | 8.88         |
| तच्छुद्धत्वं सुविख्यातं      | लाटी॰            | 3.886         | तत्त्रत्याख्यान-सङ्ख्याने   | पुरु०शा०        | 8.844        |
| तत्तेजसा निशामध्ये           | श्रा०सा०         | १.४३२         | तत्प्रस्तावे जयस्येव        | प्रश्नो०        | १६६३         |
| तत्तन्नास्तिकवादने           | 13               | १.४४७         | तत्त्रस्तावे मनुष्यस्य      | n               | 28,883       |
| तत्तन्मन्त्रपहौषघोद्धत       | 11               | 8. <b>080</b> | तत्फलेन मृतो राजा           | 1)              | २१.३७        |
| तत्पुरः प्रस्फुरद्-वक्त्रं   | 12               | 8.580         | तर्-बलाद् रूपमादाय          | 13              | १६६०         |
|                              |                  |               |                             |                 |              |

| तद्वहिः सूक्ष्म-पापानां        | <b>ध</b> र्मसं ०     | <b>૭</b> .૫           |                                                | लाटी॰ १.१<br>,, ५.      | ६३          |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| तिहम्बं लक्षणैर्युक्तं         |                      | ६,३६                  | तल्लक्षणं यथा सूत्रे                           | ٠, ٩.                   | <b>₹</b> २  |
|                                | ( लाटी॰              | 8 68                  |                                                | ۱ ,, ع.                 | 49          |
| तद्भक्षणे महापापं              | { स्राटी०<br>धर्मोप० | 3 3 8                 | तल्लावण्यामिषग्रास                             | श्रा॰ सा॰ १.२           | ५६          |
| तद्मक्षिणो वृद्या लाभं         | धर्मोप॰              | <b>३.२४</b>           | तनु-जन्तुजातसंभव                               | वतो॰                    | ६६          |
| तद्भार्याये भणित्वेति          | प्रश्नो०             | १३.८७                 | तनूजेऽष्टदिनान्येव                             | श्रा० सा० १.२           | <b>ጸ</b> ጸ  |
| तद्भेकस्य कथां श्रुत्वा        | प्रक्तो              | २१. <b>१९</b> २       | तनौ यदि नितम्बन्याः                            | कुल्द १०.               | २२          |
| तद्-मेदा बहवः सन्ति            | लाटी॰                | १,१०                  | तन्दुलादिकसन्मिश्रं                            | प्रश्नोद १९             | <b>ડ.</b> ९ |
| तद्-भेदाः भूरिशःसन्ति          | धर्मोप०              | २,७                   | तन्नाभौ हृदये वक्त्रे                          | अमित॰ १५                | 38          |
| तद्-मेदाः शतशः सन्ति           | 31                   | ३.६                   | तन्नास्ति यदहं लोके                            |                         | ४१          |
| तद्यथा वध्वमानेऽस्मिन्         |                      |                       | तन्नैरन्तर्यासान्त                             |                         | ÷0          |
| तद्यथा यो निवृत्तः स्याद्      | लाटी०                | 8.844                 | तन्मते द्विधैव स्वैरी                          | <br>लाटी० १.२           |             |
| तद्यया लोकिको रुढिः            | ,,                   | 3.884                 | तन्मद्यं पापकृत्निनन्दां                       |                         | १३          |
| तद्यथा सिद्धसूत्रार्थे         | 11                   | 8.23 <b>?</b>         |                                                | महापु० ३८               |             |
| तद्यथा सुवदु खादिभावो          | **                   | 2.48                  | तन्मन्त्रास्तु यथाम्नायं<br>तन्मतेषु गृहीता सा | महायुष २८.<br>लाटी० १.२ |             |
| तद् यन्त्रगन्घतौ भाले          | सं॰ भाव॰             | ય દ્                  |                                                | _                       |             |
| तद्येनाष्टापरं यस्य            | अमित्त॰              | 840                   | तन्मुखेऽन्ये ज्वलत्ताम्रद्रवं                  |                         | १५          |
| तद्रपालोकनाज्जातो              | प्रश्तो०             | १५.६६                 | तत्रकन्दपंकोत्कुच्य                            |                         |             |
| तद्रपालोकनात् सार्थवाहः        | श्रा॰ सा॰            | १,२६२                 | तत्र कश्चन भव्यात्मा                           | लाटी॰ ५.१               |             |
| तद्-रेफविह्नना पद्म            | पुरु० शा॰            | 4.48                  | तत्र क्षणमिवासीने                              | महापु॰ ३८.२             |             |
| तद्वच्च न सरेद् व्यथं          | सागार॰               | ٠٠ ٠<br>٧ <b>.१</b> १ | तत्र क्षताष्ट्रकर्माणः                         |                         | ₹.\$        |
| •                              |                      |                       | तत्र गच्छन्त छिन्द्रेद्वा                      | लाटी० १.१               | ५८          |
| तद्वत्सव्रतिकादिश्च            | धर्म स०              | 9.800                 | तत्र गत्वा जिनं नत्वा                          |                         | ٥ş          |
| तद्वहर्शनिकादिश्च              | सागार०               | ₹.५                   |                                                | •                       | 74          |
| तद्वद्दितीयः किन्त्वार्यसंज्ञे |                      | 286                   | तत्र गत्वा स्थित पाइर्वे                       | प्रश्नो० ७              | २७          |
| तद्वपुर्देव्यं शास्त्रं वा     | गुणभू०               | ३.११३                 | तत्र जीवा द्विवा ज्ञेयाः                       | अमितः ।                 | ₹.२         |
| तद्वंशजातो वरवर्धमानः          | भव्यभ्र              | 4.83                  | तत्र जीवी महाकायः                              | लाटी॰ ४.                | ६७          |
| तद्विधिश्चात्र निर्दिष्टः      | लाटी॰                | ५,१७५                 | तत्र ताम्बूल-तोयादि                            | ۶, ۶                    | ४३          |
| तद्विशेषविधिस्तावद्            | 11                   | 2.90                  | तत्र तावत् प्रवक्ष्यामि                        | भव्यधः १                | 419         |
| तद्विषयो गतित्यागस्तथा         | 1,                   | 4.823                 | तत्र त्याज्या आनयन                             | धर्म सं० ४.             | 88          |
| तद्व्यकभक्तिसम्भार             | श्रा० सा०            | १.३२६                 | तत्रत्यंरिव सङ्गत्य                            | श्रा॰ सा० १.६           | ७५          |
| तद्विद्यामाशु चादाय            | प्रश्नो०             | १०३२                  | तत्र देवकुले चैकदा                             | प्रक्नो० २१.१           |             |
| तद्-व्रतं सवथा कत्तुं          | लाटी॰                | ₹.₹                   | तत्र धर्मादयः सूक्ष्माः                        | _                       | ₹ <b>७</b>  |
| तद्-व्रतेविद्यया वितः          | यशस्ति •             | २०४                   | तत्र नित्यमहो नाम                              | महा पु॰ ३८.             |             |
| तद्-वृत्तमाकर्ण्यं सञ्जात      | प्रश्नो०             | 8.38                  | तत्र न्यञ्चति नो विवेकतप                       | नो सागार॰ ७.            | 48          |
| तल्लक्षणं यथा भङ्गे            | लाटी०                | १.१०९                 | तत्र पक्षो हि जैनानां                          | महापु॰ ३९.१             |             |

| तत्र पाणिगृहीता या         | स्राटी•         | P. 909.       | तत्रागमो यथासूत्राद्         | लाटी॰            | 8.846  |
|----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|--------|
| तत्र प्रमृत्यभीष्टं हि     | महापु०          | ३८.९१         | तत्राऽऽचार्यः प्रसिद्धोऽस्ति | "<br>धर्म सं॰    | 3.886  |
| तत्र प्रसिद्धोऽजनि कामदेवः | गुणस्॰          | 3.848         | तत्राणुवतसंज्ञानि            | धर्म सं॰         | ₹.4    |
| तत्र बन्धुजनादर्थ          | महापु०          | ३८.९२         | तत्रातिकालमात्रत्वे          |                  | 8.38   |
| तत्र बह्वयः कथाः सन्ति     | लाटी॰           | १.११६         | तत्रातिबार्लावद्याद्या       | <b>म</b> हापु ०  | ४०,१७५ |
| तत्र भक्तिरनौद्धस्यं       | 21              | ₹.११₹         | तत्रादौ तावदुन्नेष्ये        | 17               | 80.3   |
| तत्र भीतिरिहामुत्र         | ,,              | ₹.₹८          | तत्रादौ श्रद्धज्जैनी         |                  | २.२    |
| तत्र मुक्तवाऽऽतपत्राद्यं   | श्रा॰ सा॰       | 8,57          | तत्रादौ सत्यजाताय            |                  | ४०.६४  |
| तत्र मिथ्योपदेशाख्यः       | लाटी०           | 4.86          | तत्रादौ सम्यक्तवं            |                  | २१     |
| तत्र मूलगुणाश्चाष्टी       | 27              | २१५४          | तत्राद्यं मुनिभिः प्रोक्तं   |                  | १.६    |
| तत्र मोहोदयोद्रेका         | 11              | ३ २९१         | तत्राद्यः प्रशमो नाम         |                  | وي.۶   |
| तत्र यद्यपि भक्तादि        | 17              |               | तत्राद्ये करणे नास्ति        | <b>अ</b> मित्र ० | २.४८   |
| तत्र वज्रकुमारश्च          | प्रश्लो         | १० र४         | नत्राद्यो स्रियमाणस्य        | 21               |        |
| तत्र वाग्गुष्तिरित्युक्ता  | लाटी॰           | -             | त <b>त्रानन्तसुखंसा</b> रं   |                  | २३.१४६ |
| तत्र वान्यत्र चैकान्ते     | धर्म सं॰        |               | तत्रानुभूय सत्सीख्यं         | सं० भाव०         |        |
| तत्र विचार्या प्रागेव      |                 | ¥.२ <b>१७</b> | तत्रापि च परिमाणं            |                  | १३९    |
| तत्र व्यस्तानि केषाञ्चित्  |                 | १.९२          | तत्रापि छेदनं शस्त्रैः       |                  | 8.84   |
| तत्र शुश्राव पड्द्रव्य     | प्रश्नोः        | २१.१६८        | तत्रापि निवसेद् धीमान्       | लाटी॰            | ५.४६   |
| तज्ञ श्रावक धर्मेऽत्र      | धर्मोप०         |               | तत्रापि पूर्ववन्मन्त्र       | महापु०           | ३८.७८  |
|                            | य भा० ३, पृ     |               | तत्रापि नोदतः सिद्धाः        | धर्म सं॰         | ७१२९   |
| तत्र सज्जातिरित्याद्या     | महापु॰          |               | तत्रापूर्वं जिनेन्द्राणां    | धर्मो प॰         | 8 202  |
| तत्र सद्दर्शनं तावन्       |                 | ३.१९          | तत्राऽसौ भण्यते देवः         | 31               | 8.80   |
| तत्र सद्भिजिनेन्द्राणां    | <b>ध</b> र्मोप॰ |               | तत्राप्यन्यतमे गेहे          | लादी॰            | ६६७    |
| तत्र सूत्रपदान्याह         | महापु ॰         |               | तत्राप्यस्ति विशेषोऽय        | 11               | २.१२७  |
| तत्र संसारिणो जीवाः        |                 | 4.844         | तत्रात्यल्यीकरणं             | 11               |        |
| तत्र संस्कारजन्येद         |                 | ३९.१२४        | तत्राप्युक्तो विधिः पूर्वः   | महापु०           |        |
| तत्र संस्थापयन्त्येव       | A 495           | ४.२०४         | तत्रायं जीवसंज्ञो यः         | लाटी॰            | २,१००  |
| तत्र स्थातुमशक्तोऽपि       | प्रक्नो०        | २१.६४         | तत्रायुस्तेन बुभुजे          | वतो०             | ५३७    |
| तत्रस्थान् जिनविम्बांश्च   |                 | 4.808         | तत्रारोप्य परं कृत्स्नं      | महापु ०          | ३८.१७५ |
| तत्रस्थो मुनिनायकस्य       |                 | ३३९           | तत्रार्चनाविधौ चक्रत्रयं     | 13               | ३८.७१  |
| तत्र स्यात् श्रेणिको भूपो  | प्रश्नो॰        | २१.१५२        | तत्रार्घरात्रके पूजां        | लाटी०            | ५.१८६  |
| तत्र हिसानृतस्तेयाष्ट्रा   |                 | 3,282         | तत्राईतीं त्रिधा भिन्नां     | महापु०           | 39.224 |
| तत्र हेतुवशात् क्वापि      | 19              | ६.७           | तत्रालसो जनः कव्चित्         | लाटी॰            |        |
| तत्राकामकृते शुद्धिः       |                 | ३९.१४८        | तत्रावतारसंशा स्यादादा       | महापु •          |        |
| तत्राकृतमिदं सम्यक्        |                 | ३.२३२         | तत्रावश्यं त्रसाः सूक्ष्माः  | लाटी॰            |        |
| तत्रागतो महाभूत्या         | प्रक्लो०        | २१.१६         | तत्रावस्यं विशुद्धर्येश      | लाटी०            |        |
|                            |                 |               |                              |                  |        |

#### वावकाचार-संग्रह

| तत्रावान्तररूपस्य          | 11 1.186       | तपः समितिचारित्रगुप्ति  | प्रक्लो॰ २.३५                        |
|----------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| तत्रासत्यवचस्त्याग         | ,, 4.6         | तपः समीहितस्यैव         | ,, १९.४५                             |
| समाऽऽसीनो विना निद्रां     | पुरुशा० ६.१०७  | तपः सिहो भवेहको         | ,, १९.५०                             |
| तत्राहिंसा कुतो यत्र       | यशस्ति॰ .३१६   | तपः सुदुःसहं तन्वन्     | ्रश्रा॰सा॰ १२३०                      |
| तत्रे न्द्राः पूजयन्त्येनं | महापु० ३८ २३०  | 11. 28.46 11.44         | उनार २८                              |
| तत्रे यादाननिक्षेपभावनाः   | लाटी॰ ४,२०४    | तपःस्वाध्यायवृद्ध्यादेः | हरिबं० ५८.७४                         |
| तत्रेष्टो गात्रिका-बन्धो   | महापू॰ ३८.८४   | तपांसि रौद्राण्यनिशं    | अमितः १५.९६                          |
| तत्रेहलोकतो भीतिः          | लाटी॰ ३.३०     | तपो-गुणादि-वृद्धानां    | गुणभू० १.१४१                         |
| तत्रैकस्मिन् शरीरेऽपि      | , Y.98         | तपोगुणाधिके युंसि       | यशस्ति॰ ३२१                          |
| तत्रैव तस्करो दुष्टो       | प्रश्नो० १४.४४ | तपोदानाचनाहीनं          | यशस्ति॰ ७६२                          |
| तत्रैलकः स गृह्णाति वस्त्र | लाटी० ६,५६     | तपोदानाहंदर्चादि        | पुरुशा० ३.६५                         |
| तत्रैव निवसेद् रात्री      | ,, ५.१९९       | तपो द्वादधा रुयातं      | धर्मस॰ ६.१६४                         |
| तंत्रेव वासरे जातः         | अभित्त० ४.१६   | लपो द्वादशधा द्वेधा     | लाटी॰ २.१७२                          |
| तत्रेव सन्नगर्या च         | प्रक्तो० १०.४४ | तपो द्वादशभेदं च        | उमा० २२३                             |
| तत्रीव सागार-सुधमंमार्ग    | भव्यघ० १.५४    | तपो द्वादश भेदेन        | व्रता० ३७६                           |
| तत्रवामह के रम्ये          | ,, 8.89        | तपो धनं गृहायातं        | अमित्र ९,२७                          |
| तत्रोत्तमं तपस्वी          | अमितं० १०.४    | तपोधन-समीपे यद्         | धर्मसं० २.६२                         |
| तत्रोत्सर्गो नृपर्याय      | लाटी० ५,८९     | तपोधनानां तपसा सहक्ष    | व्रतो० ५२                            |
| तत्रादेशो यथानाम           | ,, २.५६        | तपोधनानां देवाहा        | लाटी॰ ६.८४                           |
| तत्रोपनयन-निष्कान्ति       | महापु० ४०.१३५  | नपो धनं वतं दानं        | प्रश्नो॰ १२,७८                       |
| तत्रोल्लेखः तपोनाशे        | लाटी॰ २.३७     |                         | ∫ उमा∘ ४५१                           |
| तत्रोल्लेखोऽस्ति विख्यातः  | <b>,,</b> ४.२३ | तपोध्वंसविधी मृत्यु     | शां०सा० ३,३५०                        |
| तपः आकर्षणं मन्त्रं        | प्रक्तो० १९.४७ | त्तपोऽनशनकं चावमोदर्यं  | उमा० २२०                             |
| तपः कर्मं महारण्यदहने      | ,, १९.४८       | तपोनिष्ठः कनिष्ठोऽपि    | गुणभू० ३.१४१                         |
| तपः करोति च                | ,, २०.१११      | तपोऽन्तरानन्तरभेदभिन्ने | { अमित्र १३.८२<br>१५.९८              |
| तपः करोतु चारित्रं         | धर्मे॰ ७१४०    |                         | 1 ,, 84.96                           |
| तपः कामदुधाप्युक्ता        | प्रक्तो० १९.४६ | तप्तं चारु तपो जयश्च    | श्रा॰सा॰ ११८८                        |
| तपः कुर्वित्यमित्यं च      | पुरुशा॰ ६६३    | तप्तं यथाग्निना हेमं    | प्रक्तो० ३९.५७                       |
| तपः कृत्वा महाघोरं         | प्रश्नो० ७.१४  | तपोभिमानसंयुक्तो        | प्रश्नो० ३.८४                        |
| तपत्येव यथा नीरं           | ,, २३.७४       | तपोभिरुग्नैः सति संवरे  | अमित्त० १४५९                         |
| तपः प्रमृतिकृत्येन         | पुरुशा० ३.६६   | तपोभिदुंष्करै रोगै:     | ,, १३.६५                             |
| तपः शोलवतैर्युक्तः         | गुणभू० ३.४२    | तपो मुक्तिपुरीं गन्तुं  | प्रश्नो० १९.४४                       |
| तपः श्रुतं च जातिरच        | महापु॰ ३८.४३   | तपोऽयमनुपानत्क          | महापु० २९.१९३                        |
| तपः श्रुतिबहीनोऽपि         | यशस्ति० ६७२    | तपो यो न विधत्ते ना     | प्रक्ती० १९६२                        |
| तपः श्र ताभ्यामेवातो       | महापु॰ ३८.४७   | तपोऽलङ्कारव्यको यो      | 90 50                                |
| तपः श्रुतोपयोगीनि          | सागार० २.६९    | तपोऽनगाहनादस्य          | ा, <b>१९</b> .६१<br>संस्थात वर्ष १८० |
| <del></del>                |                |                         | महापु॰ ३९.१८७                        |

|                            |                 | - A           |                                |                      | - 0 Dia         |
|----------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| तपो बिना कथ पापं           |                 | 2.824         | तयोः पुत्रौ समुत्पन्नौ         |                      | २१.१७           |
| तपो वर्फ जिनैरुक्तं        | _               | 88.86         | तयोर्येत्क्रियते मार्न         | धर्मसं•              |                 |
| तपोविधानैबंहुजन्म          |                 | 04.800        | तयोः समागमे हृष्टो             | श्रा॰ सा॰            |                 |
| तपो विना पुमान् ज्ञयः      |                 | १९.६३         | तरामि भववाराशि                 | धर्मसं०              |                 |
| तपो वृत्तादि-संयुक्तो      |                 | 399.05        | तरुदलमिव परिपन्धं              | यशस्ति •             |                 |
| त्तपो वृतं यशो विद्या      | _               | १२.६८         | तरूणां मोटनं भूमैः             | १ श्रा॰सा॰<br>१ उमा० | ३,२६९           |
| तपसः प्रत्यवस्यन्तं        |                 | १८६           |                                | ( उसा०               | 204             |
| सपसा दुःकरेणापि            | श्रा॰सा॰        |               | तर्पणं ये प्रकुर्वन्ति         | प्रश्नो०             |                 |
| तपसाऽलङ्कृतो घीमान्        | प्रश्नो०        | १९.५१         | तर्जनी-मध्यमारन्ध्रं           | कुन्द०               |                 |
| तपसा संभवो दक्षेमंदो       | 11              | <b>११.</b> २₹ | तर्जन्यादिनखेभिन्नो            | कुन्द०               |                 |
| तपसा संयमेनैव              | भव्यघ०          | १.६           | तर्जन्यादौ द्वित्रचतुः         | कुन्द०               |                 |
| तपस्तीवं जिनेन्द्राणां     | यशस्ति०         |               | तर्षेण्यामर्षहर्षाच <b>ै</b> ः | यशस्ति०              |                 |
| तप्तस्य तपसः सम्यक्        | कुम्द०          | <b>१</b> २.४  | तले कनिष्ठानां तु षट्          | <b>कु</b> न्द ०      |                 |
| तपस्यन्नपि मिथ्याहक्       | <b>घर्मसं</b> ॰ |               | तत्रैव नगरे श्रेष्ठी           | प्रश्नो०             | २१. <b>१७</b> ४ |
| तपस्विनां यस्तनुमस्तसंस्कृ | सि अमित्त०      | ३.७५          | तस्करः सूर्यनामापि             | 31                   | ۷.٩             |
| तपोहीनो भवेद रोगी          | प्रश्नो०        | १९.६०         | तस्करादि विधानार्थं            | लाटी॰                | १.१५४           |
| तमवनिपत्तिसम्पत्सेवये      | गुणभू०          | 6.90          | तत्सर्वं द्रव्यलोभाय           | प्रश्नो०             | १७.५२           |
| तमाचार्यं नमस्कृत्य        | प्रश्नो०        |               | तत्स्वामिनमतापृ च्छन्न         | लाटी॰                | 4,88            |
| तमाल-स्यामलागर्ज           | श्रा॰सा०        | १,३१          | तस्माच्च बहवो जीवा             | व्रतो०               | ४०६             |
| तमेनं घर्मसाद्भूत          | महापु०          | ३९.१०२        | तस्माच्छीलवती स्वं च           | प्रदनो०              | १६.७२           |
| तमोरिपुर्जगच्चक्षुः        | पुरुशा०         | ५ ७२          | तस्माच्छदादयः सर्वे            | लाटी •               | २.६१            |
| तयाऽजस्त्य प्रदत्तानि      | प्रश्नो०        | १३,९२         | तस्मात्यक्ता कुदानं            |                      | २०. <b>१६५</b>  |
| तया च जलमध्येऽपि           | ,,              | १२,१७७        | तस्मात्त्वं कुरु भो मित्र      | प्रश्नो०             | १७,३५           |
| तया तदा परीक्षार्यं        | ,,              | २१.६०         | तस्मात्त्वं मा वदासत्यं        | लाटी॰                | ४.१०९           |
| तया दत्ता पुनः सिंहनृपाय   | ,,              | ६,२५          | तस्माद् गुडोदकाद्युत्थं        | धर्मसं०              | २.३०            |
| तया निर्घाटितो दूराद्      | प्रश्नो०        | २१.१७७        | तस्मादजायत नयादिव              | अमित॰ प्रश॰          | Ę               |
| तया नीतो विनोतोऽसौ         | श्रा॰सा॰        | १,२२६         | तस्माद् ज्ञानं महादानं         |                      |                 |
| तया पथ्यं कृतं तस्य        | प्रश्नो०        | ७.५०          | तस्मादणुवती पञ्च               |                      |                 |
| तया सा प्रतिपन्नाऽपि       | 12              | २१.३२         | तस्मादनुमतोच्छिष्ट             |                      | 9               |
| तयेकदा मुनि: पृष्ठः        |                 | ६११७          | तस्मात्पूर्वं गृहस्थैश्च       | प्रश्नो०             |                 |
| तयोक्तं देवि पापात्मा      | प्रश्नो०        | १५.१२२        | तस्मात् प्रमत्तयोगे            | বুহুত হাত            | 86              |
| तयोक्तं यत्र ते सन्ति      | 21              | १५.८२         | तस्मात्संयम-वृद्धधर्य          | लाटी॰                | 8.48            |
| तयोक्तं यदि मे नाथ         | **              | ८.६६          | तस्मात्सदृशेनं सारं            | प्रश्नो॰             | ₹.₹             |
| तयोः पुत्रः सुवीराख्यः     | "               | 8.5           | तस्मात्सद्-वतरक्षार्थं         | लाटी॰                | १.२६            |
| त्तयोः पुत्री समुत्पन्ना   |                 | ६६            | तस्मात्संतोषतो नित्यं          | धर्मोप०              | 8 3 5           |
| तयोः पुत्रोऽभवल्लुब्धदत्तो | ))<br>}*        | 14.90         | तस्मात्सम्यक्त्व-सङ्ज्ञान      | गुणभू०               | 2.886           |

| 94                         | <i>সাৰ</i> কাৰ                 | ार-संग्रह                 |                |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| तस्मात्सर्वप्रयत्नेन       | <b>९ पद्मध</b> ० <b>१</b> ४.११ | तस्मिन् सति जनैः          | वर्मसं॰ ६.८२   |
| तत्नात्तवअवलान             | ि घर्मोप० १५२                  | तस्मिन्नष्टदले पद्मे      | महापु० ३९.४०   |
| त्तस्मात्स्वशकितो दानं     | पूज्य० ६९                      | तस्मै चामूढनेत्राय        | व्रतो० ३२७     |
| तस्मादत्रेत्य जायन्ते      | ,, 40                          | तस्मै नि काङ्क्षिताङ्गाय  | ,, इत्र        |
| तस्मादयं गुणेयंत्ना        | महापु० ४० २०६                  | तस्मै निर्विचिकत्सायै     | ,, इर्ह        |
| तस्मादात्मोचिताद्          | लाटी॰ ५.८६                     | तस्मै निःशिङ्कताङ्गाय     | " ३२४          |
| तस्मादादाय सद्धर्मं        | प्रश्नो० १७.६१                 | तस्मै प्रभावनाङ्गाय       | ,, ३३१         |
| तस्मादौषधदानेन             | ,, २०.६०                       | तस्मै वात्सल्यकाङ्गाय     | ,, ३३०         |
| तस्माइतो बराहारो           | ,, २०.३९                       | तस्मै सत्युष्यसम्भार      | श्रा॰सा॰ १,२०१ |
| तस्माद् धनाथिना लोके       | ,, १६.२४                       | तस्य कल्पद्रुमो भृत्यः    | अमितः १३,४९    |
| तस्माद् धीरेनं कर्ताव्य    | ,, 89.70                       | तस्य कालं वदन्त्यन्त      | यशस्ति ५९८     |
| तस्माद्धर्माथिना नूनं      | लाटी० १.२७                     | तस्य चापि गृह-ग्राम       | धर्मोप० ४.११०  |
| तस्माद् धर्मे मति          | वराङ्ग० १५.२                   | तस्य पञ्च व्यतीचाराः      | धर्मसं० ४.५९   |
| तस्माद् भव्येनं कर्तव्या   | प्रश्नो० ५.५८                  | तस्य पुत्रो जयो नाम       | प्रक्तो॰ १६.५७ |
| तस्माद् भव्यैः प्रयत्नेन   | धर्मोप० ४.१७६                  | तस्य प्रपद्यते पश्चान्    | अमित्र० २.४३   |
| तस्माद् भोगादि संख्यानं    | प्रक्नो० १७.१३०                | तस्य प्रसादेन महापुराणं   | मध्यधः ५.५     |
| तस्माद् यत्प्रासुकं शुद्ध  | लाटी॰ १.१०६                    | तस्य भेदद्वयं प्राहुः     | भर्मोप० ४.२४४  |
| तस्माद् रसदतीक्ष्णा        | महापु० ३८.२७७                  | तस्य राज्ये शुभे सिंह     | प्रक्ती० २१.१६ |
| तस्मादबध्यतामेष            | ,, ४०.१९६                      | तस्य श्रियं च सौन्दर्यं   | धर्मसं ६.१०७   |
| तस्माद्वसतिकादानं          | प्रश्नो० २०.७७                 | तस्य संख्यां प्रवक्ष्यामि | प्रक्तो॰ १.२८  |
| तस्मान्न प्रोषधस्त्याज्यः  | ,, १९.३८                       | तस्य सत्यं परिज्ञाय       | ,, १३,६५       |
| त्रस्मान्मनोनिकेतेऽस्मिन्  | यशस्ति० ९०३                    | तस्य सप्ततलवासादो         | ., ८.६         |
| तस्मान्महाव्रतमेव          | प्रक्नो० १८९                   | तस्य सामयिकं सारं         | ,, १८.३१       |
| तस्मान्नास्माभिराकान्त     | महापु० ३८.१९                   | नस्याः कथा जनैर्ज्ञेया    | ,, १५.१२५      |
| तस्मान्निर्गत्य संजातः     | प्रश्नो० ८.१०                  | तस्याः कथा परिज्ञेया      | £8.3           |
| तस्मिन् कालेऽपि गुरुणा     | भव्यधः १.२६                    | तस्याग्रे कथितो धर्मः     | ,, २१.१४१      |
| तस्मिन् ध्यानं प्रजायेत    | धर्मसं० ६.२१३                  | तस्या नरके बूहन           | व्रती० १९      |
| तस्मिन्नेव क्षणे भिक्षा    | श्रा॰सा॰ १.६९३                 | तस्यानुयोगाइचत्वारो       | उमा० २५३       |
| त्तस्मिन्नेव क्षणे रात्रौ  | ,, १.२१७                       | तस्यातपवशाद्देहे          | श्रा॰सा॰ १.६३० |
| तस्मिन्नेव दिने धन्ये      | 1, 8,818                       | तस्यादेशात्समागत्य        | 350.9          |
| तस्मिन्नेव हि प्रस्तावे    | प्रक्नो० १०,१९                 | तस्यापि सप्तमे भागे       | कुन्द० १.१५२   |
| तस्मिन्नेवाह्मि प्रोद्याने | ,, ८.३२                        | तस्या बन्धनताडन           | व्रतो० २१      |
| तस्मिन् पीते समालोक्य      | ,, <b>१</b> ६. <b>९</b> ३      | तस्याभावो निवृत्तिःस्याद् | लाटी० ३.२५१    |
| तस्मिन् प्रविष्टस्य        | महापु० ४०.१६३                  | तस्यामसत्यां मूढात्मा     | महापु० ४०.१७९  |
| तस्मिन् वटतले विद्यां      | श्रा॰सा॰ १.२२२                 | तस्यामिषं सुसस्कार्यं     | प्रवनो० १२.१४८ |
| तस्मिन् वंशे महाशुद्धे     | भव्यघ०प्र० ३३                  | तस्या रूपवती नाम          | ,, २१.५७       |
|                            |                                |                           |                |

| तस्या बाचं समाकर्ण्य       | प्रक्ती॰ १५.१११ | ताः शासनाधिरक्षार्थं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | यशस्ति०           | ६६६           |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| तस्याविधिः समाख्यानः       | श्रमींप० ५.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | महापु०            | 36.40         |
| तस्यादछत्रत्रये लग्ना      | प्रक्ती० ८.५    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रश्नो०          | १२.३          |
| सस्यास्तु भेदसङ्ख्यानं     | महापु० ३९.१     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23                | १५.९३         |
| तस्याः स्पृष्टं जलाद्यं नो | धर्मसं० ६.२६।   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्रा॰ सा॰         | 2.38 <b>%</b> |
| तस्येष्टम्रुलिङ्कं च       | महाप्० ३८.११    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | महापु •           | ३८.६६         |
| तस्यैव शमने घीरैः          | प्रक्तीं २३.८   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रा॰ सा॰         | 8.598         |
| ताडनं पीडनं स्तेयं         | अमित्त० ९.४     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रश्नो०          | 98.08         |
| तात तातेति जल्पन्ती        | श्रा०सा० १.२५   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | लाटी॰             | १.११२         |
| ताताद्य यावदस्माभिः        | सागार० ७.२५     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कुन्द             | 3.28          |
| तात्पर्यं सर्वतोऽनित्ये    | लाटी॰ ३.३९      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अमित्र॰           | 3.82          |
| ताहर्श यच्छतां नास्ति      | अमितः ९६६       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ণু</b> হ৹ হাা৹ | 63.5          |
| ताहशं सम्पदं प्राप्य       | भा०सा० १.६२     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भव्यघ०            | 3.283         |
| तान् प्रजानुग्रहेनित्यं    | महापु० ३८.२५    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | धर्मसं०           | ६ २७५         |
| तानि कर्माणि नश्यन्ति      | व्रतो० ३९।      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अमित०             | १२ ७७         |
| तानेवोत्तमसत्पात्रान्      | प्रश्लो० २०.१   | तरक्ची मानुषी देवी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पुरु० शा॰         | ४.९३          |
| तापसस्य कथां ज्ञात्वा      | ,, १४.८         | ४ तिरीटं स्फुट-रत्नांशु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | महापु •           | ३८.२४२        |
| तापापहान् श्रीजिनचन्द्रपा  | दा धर्मसं २.१७  | ८ तिर्यक्कशवणिज्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | रत्नक०            | ७६            |
| तापेऽपि सुखितः शीती        | अमित० १२.५      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>घमै</b> सं ०   | १.६३          |
| ताभ्या प्रकारितं देवकुलं   | प्रक्लो ० २१.१३ | ३ तिर्यग्देवासुरस्त्रीश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कुम्द०            | १०.२१         |
| ताम्यामागत्य शीघ्रेण       | ,, 4.8          | <b>6 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रश्नो०          | १७.१९         |
| ताभ्यां सरागवागादि         | लाटी॰ ५७        | ६ तिर्यग्द्वीपेष्वसंख्येयेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21                | 20,886        |
| ताम्बूलगन्धमाल्य           | अमित॰ ६.८       | C :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्रा॰ सा॰         | १.१६४         |
| ताम्बूल-गन्ध-लेपन          | ۰, ۶.۹          | ३ तिर्यग्योनिभवाः शेषाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अमित्त०           | ३.१६          |
| ताम्बूल-तुन्दिलस्फार       | श्रा॰ सा॰ १.४१  | Continue of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रश्नो०          | १७ २८         |
| ताम्रलिप्तनगरीं स          | प्रश्नो० ८.१    | Committee of the same of the s |                   | २.६०          |
| तार्णपूलमहापुञ्जे          | धर्मसं० ७.१८    | Carlotte at a ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | **                | 3.08          |
| तारालितरलस्यूल             | महापु॰ ३८.२४    | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | उमा ॰             | ३२            |
| तालित्रभागमध्याङ्द्रि      | यशस्ति॰ ७०      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पुरु॰ शा॰         | 3.42          |
| तावज्जागरिभर्दक्षेः        | श्रा० सा० १.२२  | C .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | लाटी॰             | 8,800         |
| तावत्तया कृतो घोर          | प्रक्नो॰ १६.७   | 0 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पुरु० शा•         | 4.26          |
| ताबदञ्जनचौरोङ्गे           | रत्नक० १        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कुन्द०            | ₹.८३          |
| तावदागत्य विद्यामिः        | प्रश्नो॰ १६.५   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31                | 22.66         |
| तावत्तस्यं कृतो यावद्      | कुस्द० ११.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उमा ॰             | 820           |
| तावदाज्ञां जिनेन्द्रस्य    | घर्मसं० २.१     | ७ तिल-तण्डुल-तोयं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रत्नमा०           | ६२            |
| ताबत्प्रातः समुन्याय       |                 | ८ तिलघेनुं घृतघेनुं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अमित्त०           |               |
| 92                         |                 | - 4 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | '             |

| <u> </u>                    |                        | 22             | ahi affai                     | यशस्ति०               | #13E               |
|-----------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
| तिलनाल्यां तिला यद्वत्      | _                      | ३७३            | तुरीयं वर्जन्तित्यं           |                       | 3,886              |
| तिलिपण्डं जले मूडा          | प्रश्नो०               |                | तुर्यम्बां परो दत्ते          | पुरु॰ शा॰             | 4.310              |
| तिलमात्रसमे कन्दे           | **                     |                | तुर्यः षष्ठो निजायस्य         | 11                    | १.१७७              |
| तिलान्नीत्वा न दातव्या      | 11                     | १७ ४४          | तुर्याणुवते तस्यान्तर्भावः    | लाटी॰                 |                    |
| तिष्ठित शूकरो यत्र          |                        | २१.१३९         | तुर्याद् गुणेषु सर्वेषु       | দুহ  গা               | 3,40               |
| तिष्ठ तिष्ठेति सम्भाष्य     | श्रा॰ सा॰              | ₹.₹८           | तुर्यादारभ्य भव्यात्म         | ∫श्रा॰ सा॰<br>{ उमा•  | १.१५७<br>३६        |
| तिष्ठन्ति निःस्पृहाइचैते    | प्रक्नो०               | ९ १२           |                               | अमित•                 | <b>२.५७</b>        |
| तिष्ठन्ति वत्नियमाः         | अमित्त०                | દ ૃષ્          | तुर्यादारभ्य विज्ञेय          | _                     |                    |
| तिष्ठन्तु दूरतो भूरि        | श्रा० सा०              | १,१९६          | तुलाप्रस्थादिमानेन            | प्रक्ती०              | <b>ξ</b> ₹'\$\$    |
| तिष्ठेच्चेत्यालये सङ्घे     | लाटी॰                  | દ              | तुलासङ्गान्तिषट्कं चेत्       | कुन्द ०               | 5,88               |
| तिष्ठेत्स्वबन्धुवगीणां      | 11                     | ६ ३४           | तुल्यप्रतापोद्यमसाहसानां      |                       | ७.५८               |
| तिष्ठेह् वालये यद्वा        | "                      | ६५०            | तुल्येऽपि हस्तपादादौ          | श्रा॰ सा              |                    |
| तिष्ठेन्निश्चलमेकान्ते      | "<br>বুহ <b>ু হা</b> ০ | ₹.80€          | तुषखण्डननः क्वापि             | श्रा॰ सा॰             | १.७४८              |
| तिसृभिः शान्तघाराभि         | सं० भाव०               | <b>પ</b> શ     | तुष्टिर्दन्तवतो यस्य          |                       | 8,4                |
| तीर्णो जन्माम्बुधिस्तैयः    | धर्मसं०                | 6.88           | तृणमात्रमपि द्रव्यं           | ii_                   | ६्५०               |
| तीर्णो भवार्णवस्तुर्ये      | सागार०                 | 6,37           | तृणहेमादिसंतुल्याः            | <b>प्रहती</b> ०       | 50.8               |
| तीर्षं धर्ममयं यस्तु        | प्रक्नो०               | ३,१५           | तृणानत्ति यथा गौश्च           |                       | ३०,१४५             |
| तीर्यकुण्यक्रवर्त्यादि      | { श्रा॰ सा॰<br>{ उमा॰  | 2,946          | तृणपूलवृहत्पुञ्जे             | सागार०                |                    |
|                             |                        |                | तृणांशः पतितश्चाक्ष्णि        | _                     | २.४७               |
| तीर्थंकुच्चिक्रदेवानां      | अमित०                  |                | तृणेन स्पर्शमात्रेण           |                       | 85.858             |
| तीर्थंकुद्-गणभृच्छेष        | <b>म</b> हागु॰         | ४०,८३          | नृतीये कोपमन्तापी             | कुन्द०                | १,३८               |
| तीर्थकृद्भिरियं सुष्टा      | >8                     | 80.860         | ृतीये वासरे कृत्वा            | अमित्र०               | १२,१३१             |
| तीर्थवकार्थचकेश             | गुणभू०                 | २७             | तृतीयेऽह <b>ि चा</b> नन्त     | महापु०                | ४०,१२९             |
| तीर्यनाथा ध्रुवं मुक्तिनाथा | प्रव्नो९,              | १९,५५          | तृष्णाग्निज्ये अत्येतद्       | धर्मसं ०              | E. 286             |
| तीर्थपूजोद्भवैः पुष्यै      | श्रा॰ सा॰              |                | तृष्णाम्लमनर्थानां            |                       | 96                 |
| तीवकोधादि-मिथ्यात्व         | गुणभू०                 | १,५५           | न कुर्वन्तु तपांसि            | यशस्ति०               |                    |
| सी <b>वदुःखै</b> रतिकृद्धैः | सागार०                 | -              | ते चाणुव्रतघारिणोऽपि          |                       | २४                 |
| तीक्राकारा तसा या           | अ <b>मित</b> ॰         |                | ते चापितप्रदानेन              | सं० भाव               |                    |
| तीर्थशे सद्-गुरौ शास्त्रे   |                        | 6 <b>6 6</b> 6 | ते चैवं प्रविवदःत्यार्या      | धर्मसं०               | 4.3                |
| तीर्थोदकेः मणिसुवर्ण        | यशस्ति०                |                | ते जायन्ते कलालापं            | अभितः                 | ११७९               |
| तुच्छवीयीं नरो नाति         | प्रक्नी०               | 3.86           | ते जीवजन्याः प्रभवन्ति        |                       |                    |
| तुच्छाभावो न कस्यापि        | यशस्ति०                | ४०             |                               | ( 977 - 277 0         | ७.५६<br>• च.च      |
| तुण्ड-कण्डूह्रं शास्त्रं    | 11                     | 240            | ते तदर्थमजानाना               | { श्रा∘ सा•<br>} उमा• | १.३०२<br>४३        |
| तुरङ्गमलूलायोक्षखराणां      | श्रा॰ सा॰<br>उमा॰      |                | ते तद्-त्रतप्रभावेन           | <b>धर्म</b> सं०       | ¥, <b>₹</b> ₹      |
|                             |                        |                | ते तुयरत्ववमन्येत             | यशस्ति <i>॰</i>       | •.४२<br>८ <b>९</b> |
| तुरङ्गान् षण्डय क्षेत्रं    | १ श्रा॰ सा॰<br>। उमा॰  | ३.२६५<br>४०१   | ते तु स्ववंतसि <b>द्धवर्थ</b> |                       |                    |
|                             |                        |                | ा पु रणमतात्त <b>स्थ्य</b>    | महापु॰                | ३८.१३              |

|                            |                 | ٠,            |                              |                  |                       |
|----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|-----------------------|
|                            |                 |               |                              |                  | 99                    |
|                            |                 | सस्कृतयकाव    | ग <b>नुक्रमणिका</b>          |                  | 17                    |
| ते देवा देवतास्ता ते       | कुन्द॰          | 6,885         | ते भव्या भुवने पूज्या        | धर्मोप०          | ४.२११                 |
| ते धन्या त्रिजगत्पूज्याः   | प्रक्ली०        | २४,११६        | ते मब्याः श्रीजिनेन्द्राणां  | 12               | ४,१३१                 |
| ते धन्याः शीलसद्रत्नं      | 19              | १५.३८         | तेभ्यः पलायितुं दस्यु        | श्रा॰सा॰         | 6.865                 |
| ते भन्यास्ते कृताथश्चि     | श्रा॰ सा॰       | १.७६१         | तेभ्यः पलायितुं भीर          | **               | 6.853                 |
| ते धीराः पण्डिताः शूरास्ते | <b>धर्मो</b> प० | ४,४२          | तेभ्यः पर्लायितुं सोऽसमर्था  | प्रश्नो०         | . ८.३९                |
| तेन कृतो महाघोरो           | प्रश्नो०        | ५.१२          | तेभ्योऽर्वागपि छश्रस्य       | लाटी॰            | *                     |
| तेन गजेन समस्ता            | व्रतो०          | ५२६           | तभ्या विरतिरूपाणि            | हरिवं            | 46.90                 |
| तेन तद्-गमनामावे           | धर्मंसं ॰       | 8.39          | तेषां कृतानि चिह्नानि        | महापु॰           | 38.28                 |
| तेन दानेन तद्-दांता        | धर्मोप०         | 8.266         | तेषां खेदमदस्वंद             |                  | ११.११७                |
| तेन नश्यन्ति कर्माणि       | पुज्य०          | 24            | तेषां तीवोदयात्तावद्         | लाटी॰            | <b>3.</b> २ <b>०७</b> |
| तेन निक्षिपितौ शीघ्रं      | प्रव्नो०        | १२.१७६        | तेषां तु यच्छरीराणां         | <b>घर्मसं</b> ०  | <b>६.९</b> २          |
| तेन पुत्रेण कि साध्यं      | 91              | 82.848        | तेषां नग्रंन्थ्यपूतानां      | रत्नमा०          | २३                    |
| तेन पृष्टा तदाकालं         | धर्मसं०         | <b>२</b> .६६  | तेषां पादाञ्जयुगमे धर्माप    | ॰ (प्रशस्ति)     | 4.20                  |
| तेन श्रीमिजनेन्द्रेण       |                 | ११३           | तेषामन्यतमोह्`शो             | लाटो०            | ३.२६८                 |
| तेन सप्तगुणाढघेन           | श्रा॰सा०        |               | तेपामागमने काले              | प्रश्नो०         | १४.७१                 |
| तेन सम्फलके रूपे           | प्रश्नो०        | २१.८२         | तेषामेकादशस्थान              |                  | 8.256                 |
| तेन संसार-कान्तारे         |                 | २३,१०२        | तेपामेवाश्रय लिङ्ग           | लाटी॰            | ३.१८५                 |
| तेन सा कलिता यष्टिः        | ,,              | १४६०          | तेषां वचनमाकण्यं             |                  | १२. <b>१</b> ६१       |
| तेनाकाशे समालोक्य          | "               | 9.88          | तेषां शुद्धिं कुरु त्वं हि   | *)               | 28.60                 |
| तेनागत्य गुरुं नत्वा       | ,,              | ९१७           | तेषां श्रोमञ्जिनेन्द्राणां   |                  | ४.२०९                 |
| तेनागत्य प्रणभ्यांवतं      |                 | १३.७२         | तेषां सुखप्रमां विक          |                  | ११.११५                |
| तेनात्रैतावता नूनं         |                 | ३,२०८         | तेषां स्यादुचितं लिङ्गं      |                  | ४०,१७१                |
| तेनाधीतं श्रुतं सर्वं      | यशस्ति०         | ७४३           | तेष्वव्रता विना सङ्गात्      |                  | ३८.१२                 |
| ते नामस्यापनाद्रव्य        |                 | ७९१           | तेष्वहंदिज्याशेषांश          | _                | ₹७. ६                 |
| तेनायं भव्य-चित्तादि       | "<br>गुणभू०     | <b>३.१</b> ५२ | ते सच्चित्तेन निक्षेपः       |                  | ५८.६९                 |
| तेनैकदा पुलिन्देन          | व्रतोद          | ५२९           | ते सच्छूदा असच्छूदा          | धर्मसं०          | ६.२३२                 |
| तेनोक्तं दृष्टिवैकल्यात्   | प्रश्नो०        | 6.88          | ते सम्यग्दर्शनं पश्चाद्      | पुरु० शा॰        | ३.१७                  |
| तेनोक्तं देव नात्राहं      | ,,              | १३,९९         | ते सर्वे क्लेशनिर्मुक्ता     |                  | 88.888                |
| तेनोक्तं देहि मे पादत्रयं  | 1)              | 8,40          | तेहि साधारणाःसर्वेक्रियास्तु |                  | ४०,२१६                |
| तेनोक्तं पापभीताय          | 21              | ७.२३          | तैरश्चमामर मार्त्य           | यशस्ति०          | 464                   |
| तेनोक्तं मगवन्नद्य         | ,,              | 8,4×          | तैराश्रिता यथा प्रोक्ताः     | लाटी॰            | ४.९३                  |
| तेनोक्तं भगवन् सोऽद्य      | 97              | 9.86          | तैरुक्तं नास्ति चास्माकं     | प्रश्नो०         | १ <b>५</b> .८३        |
| तेनोक्तं यदि में राजा      | ,,              | १०,५३         | तैरुक्तमद्य घस्रे त्वं       | 11               | १२,१६४                |
| तेनोक्तं शृणु भो विप्र     | 71              | १४४९          | तैर्मुक्तो चिन्तयेद् ध्यानं  | भव्यघ०<br>आ• सा० | ५.२८२<br><b>३</b> .७७ |
| तेपि मांसाशिनो ज्ञेया      | उमा∘            | ₹•७           | तैलं सलिलमाज्यं वा           | उमा •            | ₹•₹                   |
| ते बान्धवा महामित्रा       | प्रश्तो०        | 2,42          | तैलस्निग्धे भवे पङ्के        | प्रक्नो०         | २.३३                  |
| " " Walle                  |                 | ** * '        | भ्यून                        |                  |                       |

# श्रावकाचार-संग्रह

| तैळाक्ती मुक्तकेशश्च          | कुन्द० ८.१५४                                  | त्यजेद् भोज्ये तदेवान्य गुणभू० ३.३१         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| तैलिक-लुब्धक-खद्दिक           | अमित• ६.६३                                    | त्यजेत्सचित्तनिक्षेपा पुरु० शा॰ ४,१८०       |
| तैस्तस्य च नयनाग्र            | प्रदनो॰ १४.७९                                 | त्यजेत्सचित्तमित्यादि "६.२५                 |
| तैस्तेः स वचनेर्नीत्वा        | श्रा॰ सा॰ १.४९५                               | त्यक्त्वा तक्रं क्रयान्नोरं प्रश्नो॰ २२.३१  |
| तैस्तैः स्वैरं दुराचारै       | ,, १.३६९                                      | त्यक्त्वा देवगति सारां ,, ११.९४             |
| तोतुरीति भविनि सुरारतो        | अमित० ५.९                                     | त्यक्ता देहादिसङ्गोऽयं प्रश्नो॰ १८.१७२      |
| तोयमध्ये यथा तैलं             | यशस्ति० ६९२                                   | त्यक्त्वा परिग्रहं स्नेहं गुणभू॰ ३.५१       |
| तोयैः कर्मरजःशान्त्ये         | सं॰ भाव॰ ४८                                   | त्यक्त्वा भोगाभिलाषं अमितः १०.७४            |
| तोयैः प्रक्षाल्य सच्चूर्णैः   | ** RR                                         | त्यक्त्वा रागादिकं योऽरि प्रश्नो॰ १८.२९     |
| तोषादुक्तं स्वयं राज्ञा       | प्रश्नो॰ ९३४                                  | त्यक्ता वाग्जाल ,, १८.३९                    |
| तौ तत्रापि महायुद्धं          | ,, २१.१४५                                     | त्यक्त्वा शर्मप्रद अमित् १०,९९              |
| तौ मुनी द्वादशाब्देश्च        | ,, 6.14                                       | त्यक्त्वा शुभं महापुण्य प्रश्ना० १८.१४९     |
| त्यक्तकर्कशशब्दस्त्री         | ,, १८.३३                                      | ,, १४.२५                                    |
| त्यक्तकामः सुखी भूत्वा        | महापु० ३ <b>९</b> १९६                         | त्यक्ता सर्वानतीचारान् { प्रश्नां १७.७८     |
| त्यक्तचेलादिसङ्गस्य           | ,, ३८ १५९                                     | प्रक्तो॰ १८.१२                              |
| त्यक्तदेहो मुनिस्तृत्र        | प्रश्नो० २१ १०८                               | त्यक्ताउस्त्रशस्त्राणि महापु० ३९.१७५        |
| त्यक्तदोषं महाधमं             | ٧.٧٤ ,,                                       | त्यक्त्वा स्त्री-पुत्र पुरु० शा० ६.४८       |
| त्यक्तदोषास्तदा जाता          | ,, <b>૧</b> ૫. <b>૧</b> ૧<br>,, <b>૧</b> ૫.૫૨ | त्यक्तवा हिंसां च भो धीमन् प्रदर्गा० १२.१०४ |
| त्यक्त-पश्चव्यतीपातं          | ,, (4.77                                      | त्याग् पापोपदेशानां उमा॰ ३९९                |
| त्यक्त-पुण्यस्य जीवस्य        | सं॰ भाव॰ १७१                                  | त्यागं सपापयोगानां श्रा॰ सा॰ ३.२६३          |
| त्यक्त-प्राणं यथादेहं         | प्रक्तो० ११.६६                                | त्यागः सर्वाभिलाषस्य लाटी॰ २.८६             |
| त्यक्त-रोग-वपुः कान्तं        | ,, २०.८५                                      | त्यागः सावद्ययोगानां पुरु शा॰ ४.१४५         |
| त्यक्तरोगं हितं हष्ट्वा       | ,, इश्यु                                      | त्यागाय शोणगभ्भीरा कुन्द० ५.४८              |
| त्यक्त-शीतातपत्राण            | महापु० ३९.१८१                                 | त्यागेन हीनस्य अमितः १५.९५                  |
| त्यक्त-स्नानादिसस्कारः        | ,, ३९.१७६                                     | त्यागो देह-ममत्वस्य " ८.५७                  |
| त्यक्तागारस्य तस्यात्         | ,, ३९.७७                                      | त्याज्य मांसं च मद्यं च पद्म ० पंच ० २३     |
| त्यवतागारस्य सद्-हष्टे        | ं, ३८१५७                                      | त्याज्यं वत्स परस्त्रीषु लाटी० १,२०९        |
| त्यक्तार्तरौद्रयोगो           | अमित॰ ६८६                                     | त्याज्य-वस्तुनि तु प्रोक्तो धर्मस० ४,१९     |
| त्यक्ताहाराङ्गसंस्कार         | सागारः ७.५                                    | त्याज्यानजस्त्रं विषयान् सागार० २.१         |
| त्यज त्वं धर्मसिद्धधर्षं      | प्रश्नो० १२६६                                 | त्याच्याः सचित्तनिक्षेप ,, ५५४              |
| त्यजन्ति भोग-तृष्णां ये       | ,, १७.१३४                                     | त्रयः पद्मारादेता हि महापु॰ ३८.६३           |
| त्यजन्त्यनूकामतमप्यवद्यं      | अमित० १.६९                                    | त्रयी तेजोमयो भानु श्रा०सा०(उक्तं) ३,१०३    |
| त्यजेत् क्षीरप्रभूतान्न       | कुन्द० ३.४९                                   |                                             |
| त्यजेतीर्यत्रिकासमित          | सागार० ३२०                                    |                                             |
| त्यजेदनन्तकामित्वात्          | धर्मोप० ४.९६                                  | (1 (4 )) /0.01                              |
| त्यजेद् गवादिभिवृत्ति         | धर्मसं॰ ६.२१९                                 | 1.141                                       |
| त्यजेद् दोषांस्तु तत्रोक्तान् | स्राटी॰ २.१५९                                 | त्रयोदशनियं वृत्तं प्रश्नो॰ १८.६१           |
|                               |                                               |                                             |

| त्रयो मेदास्तस्य चोक्ता     | उमा ॰            | ર્૪    | त्रिचेति विनयोऽध्यक्षः           | अमित्र॰            | १३४३                 |
|-----------------------------|------------------|--------|----------------------------------|--------------------|----------------------|
| त्रयस्त्रिशद्-गुणैर्युक्त   | गुणभ्०           | 2.50   | त्रिःपरीत्य जिनं स्तुत्वा        | धर्मसं०            | € 80€                |
| त्रसजीवादिसंब्याप्तं        | प्रश्लो॰         | १२१८   | त्रिःपृष्ठेनैव तेनेति            | श्रा०सा०           | १,३५२                |
| त्रसस्यावरकायेषु            | हरिवं•           | 46.28  | त्रिभुवनपतिपूज्यो                | प्रक्ली०           | 28,43                |
| त्रसस्यावरमेदेन             | यशस्ति ॰         | १०८    | त्रिमूढं च मदा अष्टी             | धर्म०              | 8.38                 |
| त्रसहतिपरिहरणार्थं          | रत्नक०           | 68     | त्रिलोकव्यापिनो वर्णाः           | अमित०              | 8.88                 |
| त्रसिंह्सा-क्रियात्याग      | लाटी॰            | 8.808  | त्रिवर्गसारः सुखरत्नसानि         | T: .,              | १.१३                 |
| त्रसहिंसा-क्रियात्यागी      | ",               | ४.१७६  | त्रिवर्गो हि चतुर्वर्गे          | पुरु०शा <b>०</b>   | 3.88                 |
| त्रसहिंसा-क्रियात्यागो      | **               | 8.898  | त्रिवर्णस्य समा ज्ञेयाः          | <b>ंधर्मसं</b> ०   | 4,730                |
| त्रसहिंसा क्रियायां वा      | **               | 8.884  | त्रिवर्णेषु च जायन्ते            | 21                 | ६,२५१                |
| त्रसहिसादिनिविण्णो          | <b>ंधर्मसं</b> ० | 4.68   | त्रिविघस्यापि पात्रस्य           | पुरु०शा०           | ३११०                 |
| त्रसाद्धं गुडपुष्पं च       | प्रश्नो०         | १७.५०  | त्रिविधा त्रिविधेन मता           | अमिल०              | <b>६.</b> १९         |
| त्रसाणां रक्षणं कार्यं      | धर्मोप०          | 8,0    | त्रिविधायापि पात्राय             | व्रतसा०            | १७                   |
| त्रसानां पालनं कार्यं       | * 7              | ₹.७    | त्रिविधालम्बनशुद्धिः             | अमितः              | १०,२०                |
| त्रसानां भूयसां तेषु        | पुरु० शा०        |        | त्रिविधेभ्यः सुपात्रेभ्यो        | उमा०               | २३४                  |
| त्रसानां रक्षणं स्थूल       |                  | ₹.२    | त्रिशता तनुविष्टोऽज्टा           | <b>कु</b> न्द०     | ५ २२९                |
| त्रस्यन्ति सर्वदा दीनाः     | अमित॰            | १२.९३  | _                                |                    |                      |
| त्राताऽत्राता महात्राता     |                  | २१.१५८ | त्रिशुद्धधा कुरुते योऽत्र        | { श्रा॰सा॰<br>उमा॰ | ३.२८ <b>९</b><br>३३६ |
| त्रिकालं क्रियते भव्यैः     | उमा०             | 860    | त्रिशुद्धधा गृहीष्व तस्माव       |                    | २००                  |
| त्रिकाल जिननाथान्           |                  | २०.२१० | त्रिष्वेतेषु न संस्पर्शी         |                    | ३९ १५०               |
| त्रिकाल-गोचर मूर्त          | गुणभू०           |        | त्रिस्थानदो <b>ष</b> युक्ताया    | सागार०             | ८.३५                 |
| त्रिकालयोगमुक्ताना <u>ं</u> |                  | 8.9    | त्रिसध्यं प्रार्चयेद्यस्तु       | उमा०               | १५७                  |
| त्रिकाल-योगे नियमो          | <b>घमं</b> पि०   |        | त्रुटधन्ति मूर्धजा येषां         | कुल्द ०            | 6.800                |
| त्रिकाल-विषयव्यक्तं         | कुन्द०           | ११९३   | त्रेधाननुगामी क्षेत्र            | गुणभू०             | २,३२                 |
| त्रिकालसामायिकमृत्तमस्य     | व्रतो०           | 6      | त्रेधा स्याहजुर्वाक्काय          | "                  | २.३०                 |
| त्रिकोणरेखयः सीर            |                  | 4.62   | त्रेकाल्य त्रिजगत्तत्वं {        | उमा०               |                      |
| त्रिकोश च द्विकोशं च        | भव्यध•           |        | 741164 17444144                  | श्रा॰सा॰(उक्तं)    | २.६                  |
| त्रिगुणो द्विगुणो वायुः     | कुन्द०           | 8.38   | त्रेधस्तेनप्रयोगस्तै             | हरिवं०             | 46,49                |
| त्रिगुप्ताय नमो महा         | महापू ०          | 80.80  | त्रैलोक्यं जठरे यस्य             | यशस्ति०            | 48                   |
| त्रिचतु:पञ्चषकादि           | लाटी॰            | ५ ७७   | त्रैलोक्यं नयतो मूल्यं           | अमित्र०            | 9.68                 |
| त्रित्रित्रिचतुःसंस्यै      | अमितः            | ६१३    | त्रेलोक्यक्षोभकं तीर्थकरः        | त्व प्रक्नो॰       | १७.१२९               |
| त्रिधा दुःप्रणिधानानि       |                  |        | त्र्यहाद्वस <del>न्</del> तशरदोः |                    | 4,884                |
| त्रिधापि याचते किंचिद्      | अमित०            | 8.5    | त्र्यूनाः कोटयो नवामीष           |                    | ६२९१                 |
| त्रिधाभूतस्य तस्योच्नैः     | लाटी॰            | 2.16   | त्वचं कन्दं फलं पत्रं            | श्रा०सा०           | 3.44                 |
| त्रिधार्जवधेयं सनिदान       | अमित०            | ७,४६   |                                  | 11                 | १७६                  |
| त्रिधा वैराग्यसम्पन्नो      | धर्मोप ०         | 8.236  | त्वत्पुत्रा इव मत्पुत्रा         |                    | ४०.१२४               |
|                             |                  |        | 9                                |                    |                      |

| •                            |                       |                             |                  |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| त्वं देव जगतां नाथः          | प्रश्लो॰ २१,१५६       | दत्ते शुश्रूषितवा यो        | अमित्र ११.५७     |
| त्वं देव महत्तां पूज्यो      | ,, १६ ७७              | दत्ते स्वर्नगरीश्रिय सुरगणा | श्रा॰सा॰ १,११४   |
| स्वं देवस्त्रिदशेश्वराचितपदः | ,, २१.१६६             | दत्तो चन्द्रोपकं यो ना      | प्रक्ती व २०,१२५ |
| त्वं बन्धवधच्छेदादि          | ,, १२,१३४             | दनो देवगिरौ पूर्वी          | आ॰सा॰ १,६०४      |
| त्वमगाधो गुणामभोधिः          | श्रा॰ सा॰ १,२००       | दत्तोऽनु मुनिना चैकपादो     | प्रक्तो० ९,६०    |
| त्वं मन्दराभिषेकाहीं भव      | महापु० ४०,११७         | दत्वा किमिच्छकं दानं        | महापु० ३८,३१     |
| त्वमामुष्यायणः               | ,, ३९,६०९             | दत्वा चान्यानि साराणि       | प्रक्ती० २०,१७५  |
| त्वं मे प्राणवल्लभो मित्रः   | धर्मसं० २,११०         | दत्वा दानं च सम्प्राप्य     | ., २१.४९         |
| त्वं सप्त दिनमधोरे           | प्रश्नो० १४,४७        | दत्वा दानं सुपात्राय        | कुन्द० ३.४०      |
| त्वं सर्वदोष रहित            | यशस्ति० ४७२           | दन्तधावन-शुद्धास्यो         | यशस्ति० ४३९      |
| त्वया जातोऽस्ति यः पुत्रो    | श्रा॰सा॰ १,६४२        | ददती जनता नन्दं             | अमित्त० ११,५३    |
| स्वया द्वादश वर्षाणि         | 3,1,81                | ददात्यनुमित नैव             | सं०भाव० १०२      |
| त्वया न्यायधनेनाङ्ग          | महापु० ३८, ६९         | ददानः प्रासुकं द्रव्यं      | अमित ११,५४       |
| त्वया सह प्रव्रजिता          | भव्यधः 📉 १४           | ददानोऽजन-पानं यन्           | ., ११.२३         |
| स्वयैव दापितं ग्रहाचर्य      | श्रात्सा० १,२४२       |                             |                  |
| त्वां यद्यपैमि न पुनः        | सागार॰ ४,२६           | दद्यात्कन्याधरादीनि         | धर्मसं० ६.२०८    |
|                              |                       | दद्याञ्चितं स सद्ध्याने     | प्रश्नो० ५.१३    |
| -                            |                       | दद्यादन्नं न पात्राय        | पुरुव्जाव ४,१७६  |
| द                            |                       | दद्याद् धर्मोपदेशं च        | लाटी० ६.६२       |
| दंश: काकपदाकारो              | कुन्द० ८.१५२          | दद्यात्सीख्यामृतं वाच       | कुन्द० ८,९४      |
| दंशकीटपतङ्गादि               | प्रश्नो० २२,७८        | दघाति बह्मचर्य यः           | पुरुव्झाः ३,३२   |
| दक्षा तुष्टा प्रियालापा      | कुन्द० ५,१५%          | दिधतकरसादीनां               | लाटी० १.५७       |
| दक्षेराहारमादेयं             | ,, २४.१०              | दधितक्रादिकं सर्वे          | प्रक्तो० १७,१०९  |
| दक्षेनिशि न चादेयं           | ,, २८८२               | दिधभावगतं क्षीरं            | यशस्ति॰ ६८३      |
| दग्धे बीजे यथात्यन्तं        | यशस्ति० ६८६           | दिधसपिपय प्रायमीप           | श्रा॰सा॰ ३,३३९   |
| दण्डपाशविडालास्च             | वराङ्ग० १५,१३         | दिधसपिपयो भक्ष्यप्रायं      | यशस्ति० ,७५०     |
| दत्तं गृहाण ते भूमेः         | श्रा०सा० १६०२         | दघ्नः सपिरिवात्मायं         | , ६९३            |
| दत्तं नागिश्रया मनत्र        | घमसं० ७,१२५           | दन्तकाण्ठग्रहो नास्य        | महापु० ३८.११५    |
| दत्तं येनाभयं दानं           | पश्नी० २०,८०          | दन्तकाष्ठं तदा कार्य        | भव्यध० ६,३४०     |
| दत्तं सुतादिभियवित्          | पुरु॰शा॰ <i>५.</i> ५२ | दन्तखण्डं हषद्-खण्डं        | उमा० ३२२         |
| दत्तं प्रलापभ्रम शोकमूच्छा   | अमितः १०,६६           | दन्तदाढ्यीय तर्जन्या        | कुन्द० १६०       |
| दत्तः स्वल्पोऽपि भद्राय      | कुन्द० २,४२           | दन्तभङ्गं हुपत्-खण्डं       | श्राव्सा० ३,१००  |
| दत्ता या कन्यका यस्मै        | कुम्द० ५,१५६          | दन्तभग्नो यथा नागो          | प्रश्नो॰ २३,२९   |
| दत्ते दानं न पात्राय         | ्र प्रश्नां∘ २०.१०३   | दन्तहोनो गजो व्याघ्रो       | ,, १८.९२         |
| Art Alit it atilia           | र ,, २०,१०६           | दन्तहीनो यथा हस्ती          | ,, २४,१०२        |
| दत्ते दूरेऽपि यो गत्वा       | अमित ९३३              | दन्तान्मौनपरस्तेन           | कुन्द० १.७३      |
| दत्ते योऽस्यं गृही भुक्ति    | धर्मसं० २,११४         | दम्भः संरम्भिप्रीह्यो       | कुन्द० ८.४०३     |

| दयादानं दमो देव                                         | क्रन्द०                   | <b>३</b> ,५               | दर्शनप्रतिमाचार                         | भव्यध०         | १.१०५                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------|
| दयां त्यक्त्वापि यः कुर्याद                             |                           | १२ ७६                     | दशँनप्रतिमामित्यमारुह्य                 | सागार०         | •                      |
| दयादत्तादिभिर्नूनं                                      | •                         | ₹•                        | वर्शनप्रतिमां यस्तु                     | लाटी॰          | •                      |
| दबादानेन पापस्य                                         | प्रश्नो०                  | 20.98                     | दर्शनबन्धोर्न परो बन्धु                 | अमित०          |                        |
| दयादिलक्षणो धर्मः                                       | <b>घर्म</b> सं०           | 999                       | दर्शन-बोध-चरित्र-तपोभिः                 | ,,             | 842                    |
| दयामृतेन व्रतमेकमप्यल                                   | श्रा॰सा॰                  | ₹ १४५                     | दशंन-बोध-चरित्रत्रितयं                  | ,,             | 20 20                  |
| दयायुक्तगृहस्थस्य                                       | प्रश्लो०                  | १२.?१६                    | दशंनमात्मविनिश्चितः }                   | लाटी॰ (उ       | कं) २१२                |
| दयार्थं दीयते सर्व                                      | धर्मोप ०                  | 8.964                     | प्राचनात्वापाचायपाराः {                 | पुरु           | गा॰ २१६                |
| दयाईचित्तो जिनवाक्यवेद                                  | ो अभित ॰                  | ७.७१                      | दशंनास्य प्रव्यास्याय                   | प्रश्नो०       | 85.68                  |
| दयालुः सर्वजीवानां 🦈                                    | ,,                        | 4,13                      | दर्गनाच्चरणाहापि                        | रत्नक०         |                        |
| दयाहीनेन कि तेन                                         | प्रश्नो०                  | १२,८१                     | दर्शनान्तद्यथा खाद्र                    | _              | ४.२४ <b>१</b>          |
| ददुंरः कृकलासञ्च                                        | कुन्द०                    | 2.260                     | दर्शनाइ हदोषस्य                         | यगस्ति •       |                        |
| दर्पणेन समा ज्ञेया                                      | **                        | ३.६५                      | दशंनात्स्परानाच्चैव                     |                | ४,२४०                  |
| दर्पणे सिलले वापि                                       | <b>जुन्द</b> ०            | ८,१७९                     | दर्शनिकः प्रकुर्वति                     | सं० भाव०       | ११                     |
| दर्पेण वा प्रमादाद्वा                                   | यगस्ति०                   | ३३४                       | दर्शनिकोऽथ वतिकः                        | सागार०         | -                      |
| दर्भास्तरणं सम्बन्धः                                    | <b>म</b> हापु०            | ४०,६                      | दर्शनेन विना ज्ञानमज्ञानं               | प्रक्तो०       | 18.88                  |
| दशतास्रपलावर्त                                          | <b>कुन्द</b> ०            | ३.६२                      | दशनेन विना पुंसां                       | 21             | २.७३                   |
| दशदिक्वपि संख्यानं                                      | धर्मसं०                   | ४.३                       | दर्शनेन सम मूलगुणाष्टक                  | धर्मसं०        | १.२७                   |
| दर्शनं चक्षुराग्रेयं                                    | भव्यघ०                    | ર १५५                     | दर्शनेन समं यस्तु                       | प्रश्नो०       | १२.४                   |
| दशैन-ज्ञान-चारित्र                                      | रत्नकः                    | 3.8                       | दर्शनेन सम योऽत्र                       | ,,,            | १२,६०                  |
| दर्शनं नाङ्गहीनं स्यादलं                                | धर्मसं०                   | 8.80                      | दर्शन स्पर्शसंकल्प                      | यशस्ति०        | ३०८                    |
| दर्शनं मूलमित्याहुः                                     | प्रश्नो०                  | 7.7                       | दर्शनं स्पर्शनं शब्द                    | पुरु० शा०      | ४.१०२                  |
| दर्शनं साङ्गमृह्यिष्टं                                  | उमा ॰                     | 3,8                       | दर्शियत्वा कुशास्त्रं भो                | प्रश्नो०       | 85.66                  |
| दर्शन-जान-वोरित्र                                       | पद्म०पंच०                 | ٦٥                        | दलितं शस्त्रसं च्छन्नं                  | पुरु॰ शा॰      | ६.५३                   |
|                                                         | श्रा॰ सा॰                 |                           | दलीयः कुरुते स्थानं                     | अमित॰          | १.२७                   |
|                                                         | र्जुं उमा∘                | ३ <sub>,</sub> ३६०<br>४६१ | दशवा ग्रन्थमुत्सृज्य                    | स० भाव०        | १०१                    |
| दर्शैन-ज्ञान-चारित्र                                    | अमित्र                    |                           | दशधा वर्मास्त्रसभिन्न                   | धर्मसं०        | ५,५९                   |
|                                                         | 12                        | 6.80                      | दशन्ति तं न नागाद्या                    | रत्नमा०        | 83                     |
|                                                         | {                         | 4.68                      | दगनाकारधारित्व                          | कुन्द०         | 5.808                  |
|                                                         | (आ॰ सा॰                   | 8.424                     | दशलक्षमिता प्रोक्ता                     | भव्यघ०         | <b>३.२४२</b>           |
| दर्शन-ज्ञान-चारित्रात्                                  | धर्मोप ॰                  | १,२३                      | दष्टस्य देहे शीताम्बु                   | कुन्द०         | 6.863                  |
| दर्शन-ज्ञान-चारित्रत्रयाद्<br>दर्शन-ज्ञान-चारित्रत्रिकः | उमा ०<br><b>धर्म</b> सं ० | 46                        | दष्टस्य नाग प्रथमं<br>दशसप्तदशं प्राहुः | कुन्द ०        | ८.१५ <b>९</b><br>३.२०९ |
|                                                         |                           | 9 8 8 8                   | दशसहस्रवर्षायुः                         | **             | ₹. ₹°¥                 |
| वर्शन-ज्ञान-चारित्रैः                                   | { उमा०<br>{ गुणभू०        | ४६६<br>३.८३               | दशसागर-पर्यन्त                          | "<br>प्रश्लो • | 9.40                   |
| दर्गनप्रतिमा चास्य                                      | लाटी॰                     | २ १३५                     | दशाधिकारास्तस्योवताः                    |                | 80,808                 |
| दर्शनप्रतिमा नास्य                                      | •                         | २ १३१                     | दशाधिकारिवास्तूनि                       | -              | 80.800                 |
| t 1=4+41 th .44#.4                                      | 29                        | 1, 1 7 1                  | Aura Maria                              | 29             | ,,,                    |

### मावकाषार-संप्रह

| दशास्यः सीताहरणाद्         | प्रक्ती०         | <b>१२.५२</b>   | दानशीलोपवासार्चा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सागार०               | ७.५१    |
|----------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| दशास्योऽङ्गनादोषाद         | धर्मसं०          | २ <b>.१६</b> २ | दानसंज्ञं महाकर्मं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | उमा ०                | २२४     |
| दस्योरन्यस्य काये च        | कुन्द०           | ११.७८          | दानस्थाने कृतं सुत्रं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भव्यध०               | 4.387   |
| दाता गुरुषच शिष्याहि       | उमा •            | २३२            | दानादिपल्लवोपेतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रश्नो०             | 3.800   |
| दाता दोषमजानानो            | अमित०            | 9.190          | दानानीमानि यच्छन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अमित०                | 88 €8   |
| दातानुराग-संपन्नः          | यशस्ति०          | ७३६            | दानायोगार्ज्यते विसं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | धर्मसं॰              | 8,848   |
| दाता पात्रं स्थिरं कुर्वन् | धर्मसं ०         | 8.808          | दाने दत्ते पुत्रेमु च्यन्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अमित॰                | 2, 23   |
| वाता शान्तो विशुद्धात्मा   | सं॰ भाव०         | ७१             | दानेन तिष्ठन्ति यशांसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | धर्मोप०(उस           | हं) ४२५ |
| दातुं दक्षः सुरतरुरिव      | अमित ॰           | 4.98           | दानेन पुण्यमाप्नोति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | उमा ०                | २४१     |
| दातोन्नततले पाणी           | कुन्द ०          | 4.34           | दानेनेव गृहस्थता गुणवती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | . 88    |
| दातुपात्र-विधिद्रव्य       | यशस्ति०          | ७३५            | दानेनेव सुकेतास्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 28.88   |
| दाता येन सती कन्या         | धर्मसं०          | ६२०४           | दापियत्वा त्वमानन्दभेरीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11                   | २१.१८२  |
| दानं च कुत्सितं पात्रे     | सं॰ भाव॰         | १५२            | दापितं क्रीडया पुत्रि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "                    |         |
| दानं चतुर्विधं देयं        | लाटी॰            | २.१६०          | दायादाज्जीवतो राज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सागार०               |         |
| दानं चतुर्विधं पात्र       | धर्मस ०          | ६.१७२          | दाराः पापभराः स्वबान्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | श्रा॰ सा॰            | १.३३५   |
| दानं त्रिविधपात्राय        |                  | 92.202         | दारिद्रोपहत्तं मित्रं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | कुन्द०               | ८,३९५   |
| दानं दत्त्वा मुनीन्द्राय   | प्रश्नो०         |                | दारेषु परकीयेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हरिवं०               | 46.30   |
| दानं पूजा जिनैः शील        | अमित्र०          |                | दार्शनिकइच व्रतिकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गुणभू०               | \$ 2    |
| दानं भोगो विनाशस्च         | <b>घर्म</b> सं ॰ |                | दार्शनिक-द्रतिकावपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | चारित्रसा०           | 8       |
| दानं यतिभ्यो ददता          | अमित०            | १०.६१          | दावाग्निः शुष्कमार्द्रे वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पूज्य०               | 9,0     |
| दानं ये न प्रयच्छन्ति      | पद्म० पंच०       | <b>३</b> २     | दासकर्मरता दासी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | लाटी॰                | ५१०५    |
| दानं लाभो वीर्यभोगोपभोग    | ा अमित्त०        | ३ ५३           | दासीदासद्विपम्लेच्छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अमित०                | 88.60   |
| दानं लोकान् वशीकत्तुँ      | उमा •            | २२५            | दासोदासनिवासघान्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्रा॰ सा॰            | 3.838   |
| दानं वितरता दात्रा         | अमित्र०          | 9.2            | दासीदासरथान्येषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पूज्य॰               | २५      |
| दानं वैयावृत्यं            | रत्नक०           | <b>१११</b>     | दासीदासभृत्यानां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | लाटी॰                | ४.२६९   |
| दानं वत-समूहं च            | भव्यधः           | १.१९           | दास्यप्रेष्यत्वदारिद्रय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 346     |
| दानं सत्यमना परोपकरणं      | वतो०             | ४३७            | दास्यप्रेष्यत्वदौभाग्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | श्रा॰ सा॰            | ३.१९८   |
| दानं हि वामृहखोक्यं        | सं॰ भाव॰         | १३५            | दाह्च्छेदकषाऽशुद्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यशस्ति०              | ७१      |
| दानकाले महापुष्यं          | प्रस्तो •        | २१'३६          | दाहो मूर्च्छा भ्रमस्तन्द्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | भव्यघ०               | १.११८   |
| दान-ज्ञान-चरित्र-सयम       | यशस्ति •         | ४७७            | दिक्षु सर्वास्वधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | यशस्ति०              | ४१५     |
| दान-ध्यानाध्ययन-स्नान      | श्रा॰ सा०        | 2.96           | दिगम्बर्धरांस्त्यक्तद्ण्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रश्नो०             | ३.१३८   |
| दानपूजातपःशीलफलं           | धर्मोप॰          | 4.8            | दिगम्बरो निरारम्भो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | रत्नमा०<br>\ यशस्ति० | ४१४     |
| दानमन्यद् भवेनमा           | यशस्ति०          | ७४२            | दिग्देशनियमादेव <u>ं</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,,                   | ४१६     |
| दानमाहारदानं स्यात्        | उमा०             | २ <b>२६</b>    | दिग्देशानर्थंदण्डवि रतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | गुणभू०               | 3 32    |
| दानमाहार भैषज्य            | स॰ भाव०          | १२१            | farancia de la constanta de la | सं० भाव०             | १८      |
| दान-शील-तपो-भावैः          | कुन्द०           | ₹9.0\$         | दिग्देशा <b>नर्थंद</b> ण्डानां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | लाटी०                | 4.880   |
|                            |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |         |

| दिग्मात्रमत्र व्याख्यातं छाटी॰ १.७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | दिवासरादि-देवान्तनामा प्रश्नो॰ १०,२०                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| दिम्बलयं परिगणितं रत्नक० ६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | विवाद्यन्त-मृहर्तो योर्जत धर्मसं ३,३३                          |
| दिग्विरत्यभिचारोऽघः हरिबं॰ ५८.६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | दिवा निशि च कुर्वाणी पुरु शा॰ ६.२७                             |
| दिग्विरतियंथा नाम छाटी० ५.१११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | दिवा बहा सदा वष्ठे भव्यवः ६३६२                                 |
| दिग्विरतिवृतं प्रोक्तं प्रक्नो॰ १७.३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | दिवामेथुननार्यक्ररम्भ धर्मसं १.२८                              |
| दिग्विरत्या बहिः सीम्नः सागारः ५,३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | दिवा-यामचतुष्केण कुन्द० ७.२                                    |
| दिग्द्रतपरिमितदेश ,, ५.२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | दिविजकुञ्जमौलिमन्दार यशस्ति ५३५                                |
| दिग्वतमनथंदण्ड रत्नक० ६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | दिवोऽवतीर्योजितचित्त अमित् ११.१२१                              |
| विग्वतेन मिसस्यापि र्शा॰ सा॰ ३ २९१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | दिन्यदेहप्रभावत्वात् पूष्य० ५३                                 |
| ( उनार २८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | दिव्यनादं कलं गीतं धर्मसं ६.१२९                                |
| दिग्वताद् वृत्तदेशस्य धर्मसं० ४.३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | दिव्यमूर्त्तेजिनेन्द्रस्य महापु० ३९.१३०                        |
| दिग्वतोद्विक्तवृत्तघ्न सागार० ५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | दिव्यसङ्गीतवादित्र महापु० ३९.१९६                               |
| दित्सा स्वस्पधनस्याप्य कुन्द•ः १२.६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | दिव्यसिहासनपदाद ,, ४०.१४०                                      |
| दिशसवी भवारण्यं अमित्र० १२.३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | दिव्याग्निना ततो मृत्वा प्रश्नो० १३,१०५                        |
| दिनं दिनकरच्युतं श्रा॰ सा॰ १९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | दिव्यानुभावसंभूत महापु॰ ३८.१९४                                 |
| दिनदृयोषितं तक्षं वृत्त सा॰ ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | दिव्यान् भोगानिदानीं धर्मसं २ २.७५                             |
| दिननालीद्वयादर्वाम् धर्मसं ३.२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दिवास्वापो निरन्नानां कुन्द० (उक्तं) ५.२४५                     |
| दिनादिपक्षमासैक प्रश्नो॰ १८,७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | दिव्यास्त्रदेवताश्च्याम् महापु॰ ३८,२६०                         |
| दिनादी तत्कृता सीमा पुरु गा॰ ४.१४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | दिव्येन ध्वनिना गत्वा प्रश्तो॰ ९.५६                            |
| दिनाद्यन्ते मृहूर्तेऽपि वर्मसं २.१५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | दिव्यौदारिकदेहस्यो हाटी॰ ३.१२९                                 |
| दिनान्ते यः द्विषन्तास्ते गुणभू० ३.२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | दिशं न काचिद् विदिशं यशस्ति० १०.११                             |
| दिनाष्टकमिदं पुत्रि प्रश्नो॰ ६.११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | दिशाञ्जयः स विज्ञेयो महापु० ३८.२३४                             |
| दिने कस्यापरो कोऽपि कुन्द० ८.२०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | दिशासु विदिशासूच्चैः भव्यव० ४.२६१                              |
| दिने कृष्णचतुर्देश्यां श्रा॰ सा॰ १.२११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | दिशि स्वाहान्तमों ह्री ह्रं अमित॰ १५.४३                        |
| दिने दिने ये परिचर्या अमित् १०.७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | दीक्षां जैनीं प्रयन्नस्य महापु॰ ३९.११२                         |
| दिन दिने सदा लिख कार्य प्रक्नो॰ १८७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | दोक्षाक्षणान्तरात्पूर्वं यशस्ति १९                             |
| दिने घारणके चैकभक्त ,, १९.४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Marrie Constant                                                |
| दिने निद्रा न कर्तव्या ,. २४१०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e des                                                          |
| दिने रताश्रितं कर्म पुरु शा॰ ६,३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acres with make                                                |
| दिने रम्ये शुभे लग्ने श्रा॰ सा० १.७०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
| दिनेकजात्तसत्युण्यं प्रश्नो० २०.१७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| दिनैकं ब्रह्मचर्यं भो ,, १५.३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A                                                              |
| दिवसस्याष्ट्रमे भागे राज्यास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
| विवसेन विना सूर्यो प्रक्रनो० २३,३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | दीनोद्धरणमद्रोहं कुन्द॰ ३.७<br>दीनो निसर्गमिच्यात्व अमित॰ २.११ |
| and the same of th |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | द्वीपकेन विना स्थूला प्रश्नो॰ २२.९७                            |
| \$ <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |

## षायकाचार-संग्रह

| सीपको दीप्यते यत्र          | कुम्द०                                  | 6.97         | दुराग्रह-ग्रहप्रस्तं                        | वा॰ सा॰               | <b>१.६७२</b>                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| दीपो दक्षिणदिग्वाती         | 31                                      | 4.8.         |                                             |                       | १५                           |
| दीपोत्सवदिने भौमवारो        | 1)                                      | 6,40         | दुराचारचयाकान्त                             |                       | 2                            |
| वीपप्रकाशयोरिव सद्शंन       | श्रा० स०                                |              | दुरितवनकुठारं                               | प्रश्नी०              | <b>१८,९४</b>                 |
| दीप्रैः प्रकीणंकवातैः       | महापु०                                  | \$ C. 74 ·   | दुरितवनकुमेघं                               | 1)                    |                              |
| दीपहस्तो यथा कश्चित्        | यशस्ति०                                 | 828          | दुरितवनमहाग्नि                              | **                    | 86.08                        |
| दीयते प्रोपदेशो यो          | प्रश्नो०                                | \$6.28       | दुर्गतित्वं कुमार्गत्वं                     | 71                    | २२. <b>१०३</b>               |
| दीयन्ते चिन्तिता भोगाः      | अमित्त•                                 | १०.१७४       | दुर्गीत दलयत्येषा                           | धर्मसं०               | ६.१०३                        |
| दीर्वंनिर्मासपर्वाणः        | कुन्द॰                                  | 4.80         | दुर्गन्धं सुखदं शुष्कं                      | कृत्द                 | 1.62                         |
| दुःसं देवाकुलासन्ने         | ы                                       | 6.50         | दुर्गन्धि क्वधितं शीण                       | अमित०                 |                              |
| दुःसमायतनं चैव              | "                                       | ८.२५७        | दुर्गमार्गे हठान्नीतं                       | प्रश्नो०              | <b>१६.९१</b>                 |
| दुःसं यथा समायाति           | प्रक्तो०                                | १८.१५२       | दुर्गा दुर्गतिदूतीषु                        | कुन्द ०               | 4.832                        |
| दुखं व्यूहापहाराय           | कुन्द०                                  | १०.२७        | दुर्गादुर्गति-दुःस्राब्धि                   | पुरु॰ शा॰             | ₹.२                          |
| दुखं सङ्कल्पयन्ते ते        | सागार०                                  | 6.90         | दुर्गे कुम्भपुरास्थेऽस्मिन्                 | श्रा॰ सा॰             | 8.486                        |
| दुखं संसारिणः स्कन्धाः      | जुन्द ०                                 | 6.246        | दुर्जन-सुजनानां तु                          | भव्यघ०                | 8.36                         |
| बु:सं स्यादा सुसं           | षमंसं०                                  | 80.0         | दुर्जनस्य च सपंस्य                          | 17                    | १.२३                         |
| बुःसदाय-कर्मस्य             | वतो०                                    | 488          | दुर्जनाः सुजनाश्चेव                         | ,,                    | 8.76                         |
| दुःसम्राह्गणाकीर्णे         | पद्म ७ पं०                              | 40           | दुजंयो येन निजिजे                           | श्रा॰ सा०             | 8.8                          |
| दुःसर्वं दुःलजं दुःलमहो     | धर्मसं•                                 | 4.38         | दुदैवाद दुःखिते पुंसि                       | लाटी॰                 | ३.१०२                        |
| कुम्मीतैरिति ज्ञात्वा       | पुरु०शा०                                | €.४€         | दुर्दें वेनाप्यलं कत्तुं                    | धर्मसं०               | 5,50                         |
| दुःखमुत्पचते जन्तोः         | सागार०                                  | ४.१३         | दुष्वींनात् समाकृष्य                        | गुणभू०                | 3.69                         |
| दुःसमेवेति चामेदा           | हरि वं०                                 | 46.20        | दुर्ध्यानेन गतो घोरां                       |                       | १६.१०७                       |
| दुखवतां भवति वधे            | अमित्र०                                 | <b>६.३९</b>  | दुर्घ्वानेः परनर्म मर्म                     | वतो०                  | ४२२                          |
| दुःखाग्निकीलैराभीलैः        | सागरो०                                  | 6.84         | दुईराद वतभाराद पे                           | দুহত হাত              | ₹.१०८                        |
| दुःखानि नारकाण्यापत्        | पुरु०शा०                                | ४.१६५        |                                             | •                     |                              |
| दुःसानि यानि दृश्यन्ते      | अमित्त०                                 | १२.९९        | दुर्दिया ये तरून् भन्त्या                   | प्रश्नो०              |                              |
| दुःस्वानि येन जन्यते        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | १२.५६        | दुर्बं कत्वं शरीरे स्याद                    | पुरु॰ शा॰             |                              |
| दुःखानि सर्वाणि निहन्तुकामे | <b>:</b> ,,                             | 1.20         | दुर्बलाङ्गस्तथा चाम्ल                       | कुन्द०                | <b>4.8</b> 7                 |
| दु:खाब्धेस्तरणिविमुक्त      | श्रा॰ सा॰                               | 3.840        | दुर्वलीकृत-सर्वाङ्गान्                      | प्रश्नो०              | 3.139                        |
| दुःखाक्तं भवाम्भोधौ         | सागार०                                  | <b>६.</b> २९ | दुर्भगत्वं दरिद्रत्वं                       | श्रा॰ सा॰             | 3,280                        |
| दु:खी किमिति कोऽप्यत्र      | कुन्द०                                  | ११,२८        | दुर्भगो विकलो मूर्खो                        | य अमित्त »            | ०८ <i>६</i><br>यद <b>६</b> ६ |
| दुःखे दीनमुखोऽत्यन्तं       | कुन्द०                                  |              | -                                           |                       | १३.२५                        |
| धुग्धे तक्रपरिक्षेपाद्      |                                         | 8.807        | दुमिक्षं च सुधर्माय<br>दुभिक्षे चोपसर्गे वा | प्रश्नो •<br>घर्मसं • | 55.4                         |
| दुग्धेन धेनुः कुसुमेन       | अमित्र०                                 | 1.89         | दुर्भिक्षणैव यो मुङ्क्ते                    | _                     | <b>७.२१</b>                  |
| दुन्दुभिष्यनिते सन्द्र      |                                         | ३८.२२०       | _                                           | प्रक्ती०              | १२.२४<br>3.300               |
| दुखधानतया मोहात्            | लाटी•                                   | १२४          | दुभिक्षे दुस्तरे व्याघी                     | १ श्रा॰ सा॰<br>१ उमा॰ | ३. <b>३४९</b><br>४५०         |
| • • •                       |                                         |              |                                             | 4.11                  | 2 /4                         |
|                             |                                         |              |                                             |                       |                              |

# संस्कृतकानानुक्रमणिका

| 1                             |                  |               |                                 |                              |                       |
|-------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| वुभिक्षे नरके घोरे            | अमि १०           | <b>१३.६</b> २ | हरमोहस्यात्यये हिष्ट            | स्राटी•                      | ₹.७८                  |
| दुमु बस्य नृपस्यास्य          | প্রা॰ গা॰        | 8.488         | हम्मोहस्योदबाद बुद्धिः          | "                            | ₹.५९                  |
| दुर्मोहकर्मनाशत्बाद्          | प्रश्लो॰         | ₹.₹५          | हुग्मोहस्योदया भावात्           | 311                          | 8.884                 |
| दुलेक्यार्थं गृह्य            | लाटो॰            | 4.30          | हरमोहस्योदयाम्मूच्छा            | #1                           | २.४०                  |
| दुर्लभ स्वर्गलोकेऽत्र         | प्रश्नो०         | २३.५५         | हग्मोहानुवयस्तत्र               | 91                           | 2.90                  |
| दुर्लभैऽपि मनुष्यत्वे         | कुन्द०           | १०.४२         | <b>ह</b> ग्मोहेऽस्तंगते         | 31                           | ३.२१०                 |
| <b>दुलँश्याभिभवाज्जा</b> तु   | सागार०           | 8.\$          | हग्मोहोशमे स्याद्               | 27                           | २.३८                  |
| दुशीला दुर्भगा बन्ध्या        | कुन्द०           | 4.224         | हद्कुटुम्ब-परिप्रह              | अमित्र०                      | १०.३८                 |
| दुश्चिन्तनं दुरासाप           | यशस्ति०          | ९०६           | इदवतस्य तस्यान्या               | महायु॰                       | 39.48                 |
| दुष्करा न तनोहानि             | धर्मसं ०         | <b>9.3</b> €  | हढ़ीकृतो याति न कर्म            | अमित॰                        | 88.44                 |
| दुष्कर्म-दुर्जनास्पशी         | यशस्ति०          | 282           | हढीकृत्य दयां चित्ते            | प्रश्नी॰                     | 22.00                 |
| दुष्टकुष्टव्रणादूतमक्षिका     | श्रा॰ सा॰        | १.३१९         | हतिप्रायेषु पानीयं              | यशस्ति०                      | 268                   |
| दुष्टत्वाद विबुधापवाद         | वसो •            | 347           | हतिप्रायेषु भाण्डेषु            | धर्मसं॰                      | 2.889                 |
| दुष्टानां निग्रहं शिष्ट       | श्रा॰ सा॰        | 9.468         | हतेः पूर्णस्य बातेन             | कुन्द०                       | ११.८१                 |
| दुष्टानां प्राणिनां पोषो      | व्रतः साः        | १६            | हशा पीयूष-वर्षिण्या             | श्रा॰ सा॰                    | <b>१</b> .३२७         |
| दुष्टे मन्त्रिण निर्भीकः      | कुन्द०           | 6.808         | हस्यते जलमेवैकं                 | लाटी॰                        | 9.847                 |
| दुष्टो दारुणदृष्टिः स्यात्    | >1               | <b>૭</b> ઼ १  | हश्यते पाठमात्रत्वाद्           | 21                           | 8.24                  |
| दुष्पक्वस्य निषिद्धस्य        | यशस्ति•          | १६०           | हश्यन्ते नीचजातीनां             | अमित्त•                      | 22.55                 |
| दुष्प्रापं तीर्थंकर्रन्वं     | अमित्र ०         | थ ३,६५        | हस्यन्ते बहुवः शूराः            | प्रश्नो॰                     |                       |
| दुष्प्राप्यं प्राप्य मानुष्यं | कुत्द •          | ७१            | दृश्यन्ते मर्त्यकोके            | पूज्यपा०                     | ९३                    |
| दुःस्वप्नेः प्रकृतित्यागे     | "                | १२,१          | <b>हषन्नावसमारू</b> ढो          | **                           | २३,१३८                |
| दुहितुः प्रियदत्तस्य          | <b>पुर• গা</b> • | 3,56          |                                 |                              |                       |
| दूतस्य यदि पादः स्यात्        | कुल्द०           | 6,240         | हषान्नावसमी ज्ञेयो              | पद्म० ११<br>पद्म० पंच ०      | ે ફ્લ                 |
| दूसस्य वदनं रात्री            | "                | 6.850         | हब्टस्त्वं जिन सेवितोऽसि        | यशस्ति०                      |                       |
| दूतोक्तवर्णसङ्ख्या द्वो       | 27               | 6.258         | हब्टं संसार-वैचित्र्यं          | श्रा० सा०                    | <b>१.</b> २९ <b>१</b> |
| दूतो दिगाश्रितो जीवति         | 12               | 6.884         | हष्टान्ताः सन्त्यसंख्येया       | यशस्ति०                      | 88                    |
| दूतो बाचि कविः स्मारी         | **               | 6.884         | हष्टात्मतत्त्वो द्रविणा         | अमित॰                        | 84.66                 |
| दूरं गत्वा तृणलग्न            | प्रक्तो॰         | 88.68         | दष्टादृष्टभवेत्यर्थ             | यशस्ति०                      | 60                    |
| दूरारूढे प्रणिधितरणा          | यशस्ति०          | YSY           | <b>दृष्टिनिष्ठः कनिष्ठो</b> ऽपि | गुणभू०                       | 9.68                  |
| दूरीकृत्य जनो दोषान्          | प्रश्नो०         | 28.80         | हष्टिपातो भवेत्पूर्व            | प्रश्नो०                     | २३.७५                 |
| हक्पूलमपि यष्टारं             | सागार•           | २,३२          | दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं धर्मोप०( | स्मृति <mark>वाक्यं</mark> ) | 8.84                  |
| हगाद्येकादशान्तानां           | साटी •           | २.१३६         | हिटियूतं यथादानं                | लाटी॰                        | 8.7989                |
| हगबोधबृत्ततपसां द्विधा        | धर्मसं ॰         | <b>9.</b> 23  | हिष्टपूर्वं मुनीनां च           | प्रश्लो॰                     | 7.97                  |
| हगस्यां सम्यग् निरीक्यादौ     | लाटी॰            | 8.58          | दृष्टियुक्तो नरः स्वामिन्       | 17                           | ११.७२                 |
| <b>हगमूलव्रतम</b> ब्ट्घा      | देशक्र॰          | 4             | हिन्द्रतसामायिक प्रोषष          | <b>धर्म</b> सं०              | 8.25                  |
| हण्मोहबद्यातः कश्चित्         | <b>धर्म</b> सं•  | 2.20          | हब्टिहीनः पुमान् किञ्चिद        | प्रश्नो०                     | <b>११</b> .५९         |
|                               | -                | -             |                                 |                              |                       |

| डिब्टहीनः पुमानेति               | यशस्ति०   | 777            | देशप्रत्यक्षवित्केवस                   | चारित्रसा०                     | २२             |
|----------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| हिस्टहीनस्य पङ्गोश्च             | क्तर      | १०,३०          | देशयमञ्जकषाय                           | सागार०                         | 3.8            |
| हण्टे अर्थे वचसोऽध्यक्षा         | यशस्ति•   | 96             | देशयमघ्नकोपादि                         | धर्मसं०                        | ₹.₹            |
| हब्टोइहब्टो भवेत्सङ्घ            |           | 26.242         | देशयामि समीचीनं                        | रत्नक०                         | হ              |
| हष्टचादि दशघमीणां                | भर्मसं॰   | ₹.₹            | देशर्तुं-प्रकृतीः शाला                 | पुरु०शा०                       | 8.864          |
| हष्ट्या मूलगुणाष्ट्रकं           | सागार॰    |                | देशशब्दोऽत्र स्थुलार्थे                | <b>ँ</b> लाटी ०                | ४.१२३          |
| हष्ट्वा चन्दनतां यातान्          | कुन्द् ०  | 6368           | देशसमयात्मजागम                         | सागार०                         | 8.52           |
| हब्ट्वा जगद्बोधकरं               | सागार०    | ₹.७            | देशान्तरं वणिग्-नाथः                   | श्रा०सा०                       | 9.830          |
| हष्ट्वा तं चिन्तितं सारं         | प्रश्नो०  | 4.38           | देशान्त रात्समागत्य                    | धर्मसं०                        | 4.63           |
| दृष्ट्वा तदीयवात्सल्यं           | ,,        | ७.२८           | देशावकाशिकं नाम                        | 27                             | 8.333          |
| हष्ट्वा तां मारयन्तीं            |           | <b>१</b> २.२०२ | देशावकाशिकं पूर्व                      | प्रक्तो०                       | १८.३           |
| दृष्ट्वातिम्लानबोभत्सं           |           | 8.38           | देशावकाशिकं लोके                       | 17                             | १८.4           |
| हष्ट्वा तेनैव तानुक्तं           | प्रक्तो०  | १२.१५७         | देशावकाशिकं वा                         | रत्नक०                         | ٩.             |
| हष्ट्वा तौ सोऽपि पुण्येन         | 11        | 28.880         |                                        | (श्रा० सा०                     | ३,२९४          |
| हष्ट्वा तौ स्थापितौ              | 11        | ५१.३४          | देशावकाशिकं सम्यग्                     | र्रे ,, ,, (उवतं)<br>उमा०      | ३,२९०          |
| हष्ट्वाऽव भूपतेः पत्न्या         | श्रा॰ सा॰ | 8.358          | Server Grat room                       | ( उमा॰                         | ३९८<br>९२      |
| हष्ट्वा हष्ट्वा शनैः सम्यग्      |           | ४.२१५          | देशावकाशिकं स्यात्<br>देशावकाशिकेनासौ  | _                              |                |
| हष्ट्वा परं पुरस्ता { पुर        | वा०       | -८९            |                                        | धर्मसं <b>०</b><br>असिक        | 8.30           |
|                                  | ०सा० (उक) | 3.846          | देशावधिर्माप कृत्वा<br>देशावधिजंधन्येन | अमित्                          | ६ ७८<br>२ २३   |
| दृष्ट्वा माहातम्यमत्यन्तं        | प्रश्नो०  | 80.44          |                                        | गुणभू०                         |                |
| हष्ट्वा मुनीस्वराङ्गं यो         | #1        | ११.१०१         | देशे जनपदास्ये च<br>देशेऽस्ति मगधास्ये | ् प्र <b>इ</b> नो॰<br>श्रा•सा॰ | २१.५५          |
| <b>इ</b> ष्ट्वाऽऽद्रैचमास्थिसुरा | सागार०    |                |                                        | आण्यार<br><b>सागा</b> र०       | १.४४९<br>८.३९  |
| हण्ट्वा शुभाशुभं रूपं            | प्रश्नो०  |                | देह एव भवो जन्तो                       | अभित्र                         | १५.८२          |
| हुष्ट्वाऽऽशु सात्यिकस्तं च       | 22        |                | देह-चेतनयोभेंदो                        |                                | 446            |
| दृष्ट्वा सन्मुखमायान्तीं         | श्रा०सा०  |                | देहजा व्यसन-कमंयन्त्रित                | ा ,,<br>श्रा०सा०               | 8,308          |
| हष्ट्वा स्पृष्ट्वा फिलष्ट्वा     |           | 6.49           | देहदूषणकरावलोकनाद्                     |                                |                |
| देयं दानं यथाशक्त्या             | _         | <b>ξ</b> ૪     | देहद्रविणसंस्कार                       | यशस्ति०                        |                |
| देशजातिकुलरूप                    | अमित•     |                | वेहपंजरमयास्य                          | अमित्र०                        |                |
| देशतः प्रथमं तत्स्यात्           | यशस्ति०   |                | देहवान्धवनिमित्त                       | 22                             |                |
| देशतः सर्वतश्चापि                | लाटी॰     |                | देहलीगेह-वाज्यर्था                     | गुणभू०                         | १.२५           |
| देशतः सर्वतो वापि                | यशस्ति०   |                | देहसंसार-भोगेषु                        | प्रश्नो०                       | १८.५०          |
| देशतस्तद्-व्रतं धाम्नि           | साटी॰     | 4.80           | देहस्य न कदाचिन्से                     | धर्मसं०                        | 19.83          |
| देशतः स्तैयसंत्याग               | ,,        | 4.3€           | देहान्तरपरिप्राप्ति                    | महापु०                         | <b>₹९.१</b> २० |
| देशतो विरतिस्तत्र                | "         | 4.4            | देहात्मनोरात्मवता                      | अमित॰                          |                |
| वेशनावसरे शास्त्रं               | 11<br>    | 8.202          | देहादिवेकृतैः सम्यङ्                   | सागार०                         | 6.80           |
| देशवतं तथा प्रोक्तं              | धर्मोप०   | ४.१०२          | देहार्थे बन्धुमात्रादि                 | कुन्द०                         | ११.३५          |
| देशव्रतानुसारेण                  | पद्म०पंच० | 77             | देहा रामे ज्युपरतिषय                   | यशस्ति०                        | ४८६            |
|                                  |           |                |                                        |                                |                |

| देहाहारेहितत्यागाद्       | सायार•          | 6.3    | दोषाभावो गुणाढचत्वं      | पुरु॰ शा॰             | <b>३.२</b> ९    |
|---------------------------|-----------------|--------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| देहिनो भवति पुण्य         | अमित्र०         | 4.84   | दोवाः शक्दादयो           | ~                     | 8.44            |
| देहिभ्यो दीयते येन        | 17              | 28.89  | दोषाश्च त्रिविधा श्रेया  |                       | 4.708           |
| देहे भोगे निन्दित         | "               | 7.04   | दोषाच्चापि तथा           | <b>उमा</b> ०          | 60              |
| देहे याऽऽत्मजातिजंन्तोः   | 13              | १५.६६  | दोषा सूत्रोदिसाः पञ्च    | लाटी॰                 | 4.880           |
| देहे वसंस्ततोमित्रः       | धर्मसं०         | 9.888  | दोषाः सूत्रोदिताः पञ्च   | "                     | · ५.२ <b>३७</b> |
| देहोऽदेहो महादेहो         | प्रश्नो०        | ₹१.१६५ | दोषैकेण न तत्त्याज्यः    | कुन्द ०               | 8.804           |
| दैन्यदारिद्रद्य-दौर्भाग्य | अमित॰           | ₹.₹४   | दोषोक्तिरपगृहद्य         | भव्यध०                | १.६५            |
| देवात्कालादिसंलब्धौ       | लाटी॰           | २.३३   | दोषो निदानबन्धाख्यो      | लाटी •                | 4.288           |
| देवात्पात्रं समासाद्य     | 21              | 8.88   | दोषोपगूहनाङ्गाय          | वतो०                  | ३२८             |
| र्दवादायुर्विरामे         | यशस्ति०         | ३४५    | दोषो बहुजनो नामा         | प्रश्नो०              | २२.२०           |
| दैवाहोषेऽपि सङ्घाते       | पूरु० शा॰       | ₹.८२   | दोषो मित्रानुरागाख्यो    | लाटी॰                 | 4.739           |
| देवाद्यदि समुद्भूता       | <b>धर्मसं</b> ० | 2.20   | दोषो रत्नत्रयाणां च      | प्रश्नो०              | २०,१५९          |
| दैबाल्लब्धं धनं           | यशस्ति॰         | ७८९    | दोषो रागादिचिद्धावः      | लाटी०                 | <b>३.१२</b> ५   |
|                           | सागार०          | २.६३   | दोषो रूपानुपातास्यो      | 22                    | ५.१३२           |
| दैवाद् वणिक्पते वर्तयं    | श्रा० सा॰       | 8 268  | दोषो होढाद्यपि मनो       | सागार०                | 3.89            |
| दैविकेमानुषेदींषैः        | कुन्द०          | 335.3  | दोहवाहा कुनच्छेद         | अमित०                 | २,३३            |
| दैवेऽस्मिन् विहितार्चने   | यशस्ति०         | 404    | दौजंन्यं सह सञ्जनेन      | व्रतो०                | 340             |
| दोभ्या जानुप्रदेशं        | प्रक्ती०        | २८११८  | दौर्भाग्यजननी माया       | कुस्द                 | 9.6             |
| दोषं गूहित नो जातं        | यशस्ति०         | १८३    | दौस्यैर्भावनिदेशस्य      | कु <b>न्द</b> ०       | 6.23            |
| दोषं संशोध्य संजातं       | <b>घर्मसं</b> ० | २.५    | द्यूत मद्यं पलं वेश्या   | भव्यष                 | 8.80            |
| दोषः कौत्कुच्यसंज्ञोऽस्ति | लाटी॰           | 4.882  | •                        | श्रा॰सा॰              | ३ ३६९           |
| दोषः सुखानुबन्धास्यो      | **              | 4.280  | द्यूतं मांसं सुरा वेश्या | { पूज्य∘              | 34              |
| दोष-तोयौर्गुणग्रीष्मैः    | यशस्ति०         | ३७२    |                          | ( उमा॰                | *40             |
| दोषत्वं प्राग्मतिभ्रंशः   | लाटी॰           | 00.9   | चूतकीडा पलंमद्या         | <b>घर्मसं</b> ॰       | २. <b>१५९</b>   |
| दोष-निम् क-वृत्तीनां      | कुन्द०          | 22.49  | चूतकीडां प्रकुर्वन्ति    | प्रश्नो०              | १२३४            |
| बोषमालोचितं ज्ञानी        | अमित•           | १३.७७  |                          | ् गुणभू०<br>पद्म॰पंच॰ | ₹.६<br>१०       |
| दोषमेवभवगम्य              | > 9             | ६.१२   | चूतमद्यामिषं वेश्या •    | परुठगाः               | 8.80            |
| दोषवल्लोकदेवानां          | धर्मसं०         | 8.88   |                          | पुरु०शा •<br>लाटी •   | 8,883           |
| दोषदचान ङ्गकोडास्य        | लाटी॰           | 4.00   | द्यूतमूलानि सप्तैव       | प्रदनो०               | १२.३५           |
| दोषाः क्षुतृष्मदः स्वेदः  | पुरु॰ शा॰       | 3.70   | द्यूताद् धर्मतुजो        | n                     | १२.४६           |
| दोषा गुणा गुणा दोषाः      | गुणभू०          | 8.50   | बूताद्वमंतुजो वकस्य      | सागार०                | 3.80            |
| दोषाढ्या पापदा घोरा       | प्रश्नो•        | २२.९९  | द्यूताद्वमंसुतः पलादिह % |                       |                 |
| दोषान्धकारपरिमर्दन        | अमित०प्रश०      | 7      | ब्ताद्राज्यविमुक्तोऽभूद् | <b>अमैं</b> सं०       | 2,840           |
| दोषानालोध्य               | गुणभू०          | 3.47   | द्यूतान्या नहि पश्यन्ति  | सक्यघ०                | 8.883           |
| दोषामावात् कुतोऽसत्यं     | श्चर्मसं॰       | 8.80   | बूतामिषसुरा वेश्या       | प्रक्नो०              | १२,३३           |
| , 0                       |                 |        | . ·                      |                       | - 4             |

| चूतासकस्य यत्पापं              | प्रक्ती०        | १२.₹७        | द्वादश वतमध्येऽपि             | लाटी •                | ६,१३          |
|--------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| स्तेन पाण्डवा नष्टा            | पुरुक्शा ०      | ¥.¥3         | बादश बतमूलत्वाद               | प्रश्लो०              | 83.39         |
| खूते मांसं सुरा वेश्या         | धर्मोप•         | 8.230        | द्वादण वत्तशुद्धस्य           | लाटी •                | ₹.8           |
| च्ते हिंसानृतस्तेय             | सागार०          | 7.80         | द्वादशाञ्जं श्रुतं चेति       | धर्मोप॰               | 7.80          |
| द्योतते यत्र जनत्व             | धमसं०           | ६१७५         | द्वादशाङ्गंश्रुतं येषां       | भव्यव०                | 4.4           |
| द्रव्यं क्षेत्रं सुधी: कालां   | अमित्           | 9.0          | द्वादशाञ्जं नमस्कृत्य         | धर्मसं०               | 8.48          |
| द्रव्यं गुणस्तथा कर्म          | कुन्द०          | 6.768        | द्वादशा कुंघरोऽप्येको         | यशस्ति०               | €\$           |
| द्रव्यं नवविधं प्रोक्तं        | कु <b>न्द</b> • | 6.767        | द्वादशानि व्रतान्यत्र         | भव्यध०                | 8.300         |
| व्रव्यं विकृति-पुरःसर          | 11              | 19,09        | द्वादशापि सदा चिन्त्यापदा     | • पंच॰                | *5            |
| द्रव्य-क्षेत्रादि-सम्पन्न      | अमित्र०         |              | द्वादशात्परं नामकर्म          | महापु॰                | <b>2</b> 2.25 |
| द्रव्यतः क्षेत्रतर्वाप         |                 | 3.46         | द्वादशैता अनित्याखा           | धर्मसं ०              | 9.66          |
| द्रव्यतः क्षेत्रतः सम्यक्      | अमिल॰           |              | हाभ्यां तु यवमालाभ्यां        | कुन्द ०               | 4.88          |
| द्रव्यदानं न दात्तव्यं         |                 | २०,१५४       | द्वारशासाष्ट्रभभिगैः          | कुन्द०                | १.१५१         |
| द्रव्यदानं प्रदत्ते यो         |                 | २०.१५४       | द्वाविशति-जिनान् शेषान्       | प्रश्नो०              | ₹.₹           |
| द्रव्यपूजामसी कुर्यान्जिनस्य   |                 | 8.90         | द्वाविशतिरप्येते              | দুহ০ হাা০             | २०८           |
| द्रव्यभावास्य वश्यास्य         | 4 (7)           | <b>७.</b> ९६ | द्वाविशति सहस्राणि            | <b>भव्य</b> ध ०       | ३.२०१         |
| द्रव्यमात्र-क्रियाच्छो         | "<br>स्राटी ॰   | 8,83         | विक्रोशीच्छ्रेयदेहोऽसी        | अमित्र०               | ११.६६         |
| द्रव्यरूप्य-सुवर्णादौ          |                 | 858          | द्विजाण्डजनिहतृणां            | वशस्ति०               | २८७           |
| द्रव्याद्य-भाजनान्त            |                 | २४.४३        | द्विजादेशे विवाहे च           | कुन्द ०               | 7.75          |
| द्रव्यादिकं नियोज्य            | पुरु•शा•        |              | द्वितीयं कुरुते हेम           | अमित०                 | 2.88          |
| द्रव्यादिकं परित्यक्तुं        |                 | २३.१३३       | द्वितीया विजता स्नाने         | कुम्ब ०               | ₹.१           |
| द्रव्यादिके समावत्ते           | ,,              |              | द्वितीये युगले सप्त           | भव्यधः                | ₹.२१६         |
| द्रव्यानुसारेण ददाति           |                 | ફેપ્કહ       | द्विलीयोऽपि भवेदेवं           | गुणभू०                | ₹.७९          |
| द्रव्याय शकटं नीत्या           |                 | 28.08        | द्वितीयोऽप्यद्वितीयोऽभूद्     | <b>पद्म</b> ०नं ०प्र० | १३            |
| द्रव्याजंनस्य वाणिज्य          |                 | १७.६२        | द्वितीयो मुनिभिः शक्यो        | प्रक्तो०              | 8.28          |
| द्रव्यार्जनाम संपाक            | ,,,             | 3.828        | द्वित्रचतुरिन्द्रियाः प्रोकाः | भव्यध •               | ₹.१६७         |
| द्रव्येणेव जिनेन्द्रमन्दिरवरं  |                 |              | द्वित्रतुर्येन्द्रिया दी      | प्रश्नो०              | 2.86          |
| _                              | कुन्द०          |              | द्विदलं गोरसं मिश्रं          | भव्यघ०                | 1,000         |
| द्राक्षा-सर्जुर-चोचेक्षु       | यशस्ति०         | 4019         | द्विदलं द्विदलं प्राप्त्यं    | यशस्ति०               | 384           |
| द्रहिणाधोक्षजेशान              | 11              | Ęo           | द्विदलं मिश्रितं त्याज्य      | धर्मसं ॰              | 8.28          |
| द्रोहप्रयोजनेनैव               | कुस्द ०         |              | द्विषा जीवा भवन्त्येव         | प्रक्नो०              | २,१६          |
| द्वाराबत्यां मुनीन्द्राय       | धर्मसं ०        |              | द्विघा जीवा विनिविष्टा        | घमेंसं ॰              | २.३७          |
| द्वयीमनुमित ज्ञात्वा           | पुरु शा         | <b>ূ</b>     | द्रिघातुषं मवेन्यासं          | धर्मोप०               | 3.86          |
| <b>द्वात्रिशंदुर्वीशस</b> हस्र | अभित ०          |              | द्विषादानं समादिष्टं          | श्रा॰ सा॰             | ३.३२९         |
| द्वानिशहोषनिमु वर्त            | सञ्चंध •        |              | द्विचा न्नदानमृह्ष्टि         | उमा •                 | 885           |
| द्वादश वर्षाण नृपः             | बशस्ति •        | ८६६          | द्विनति द्वीदशाक्तं           | धर्मसं०               | 8.48          |
|                                |                 |              |                               |                       |               |

| द्विनति द्वीदशावतीः         | गुणभ           | 7.46          | धन अन्यहिरच्यादि            | गुणभू०    | 3.79        |
|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------|-------------|
| द्विनिषण्णं यथा             | वासिसा॰        | 24            | धनधान्यादिकं गेह            |           | 11.70       |
| द्विपाच्चतुः पदानां तत्     | पुरु शा        | ¥.848         | •                           |           | 322         |
| हिपदानां च बाणिज्यं         | नादी॰          | ¥. ₹ ८ ₹      | धनवान्यादिकं ग्रन्थं        | रत्नक ०   | £ \$        |
| द्विपृष्ठेनापितेनैत दुक्तं  | प्रक्ती०       | ७.२६          |                             | श्रा॰ सा॰ |             |
| द्विमुह्त्तरिपरं वार्यगालनं | वर्मसं•        | २ १५७         | धनधान्यादिवस्तूनां          | सं॰ भाव॰  | 8 &         |
| द्विवाती हि द्विवन्मेष्टः   | महापु॰         | 34.35         | वनवान्यादि संसक्तान्        | प्रश्नो॰  | ₹,१४€       |
| द्विविच्यी ताविनी शब्दी     | 11             | 80,84         | धनपाले मृते पश्चात्         | n         | 12.868      |
| द्विवाच्य वजनामेति          | "              | 80 44         | <b>घनमेतदुपादाय</b>         | महापु ॰   | 26,289      |
| द्विविधं त्रिविधं दशविध     | यशस्ति •       | 288           | घनलविपासिसानां              | पुरुषा॰   | 66          |
| द्विविधः स भवेद्वर्गी       |                | ₹.१२          | धनशब्दो गवाद्यर्थः          | लाटी॰     | 4.808       |
| द्विषद्विषतमोरोगे           | अमित॰          | ۶. २ <b>९</b> | धनश्रीसत्यभोषौ च            |           | ६५          |
| द्विसप्ताचु प्वासेन         | प्रक्तो०       | <b>१९</b> ३२  | धनायाबिद्ध-बुद्धीनां        | यशस्ति०   | 803         |
| द्विरास्तां त्रिलोक विजय    | महापु०         | 80.94         | धनिष्ठा ध्रुवरेवत्या        | कुन्द     | 2,23        |
| द्वीपेष्वर्धतृतीयेषु        | सागार०         | 4,47          | धनी न्यासापहारं च           |           | २,६६        |
| द्वेषा जीवा जैनेमंताः       | अमित्र०        | ξ¥            | वनुः शय्या विश्वातव्या      | प्रद्नो०  | 28.885      |
| द्वेषा हरबोघा चारित्र       | धर्मसं ॰       | \$.00         | धनैर्घान्येर्जनैमु का       | धर्मोप०   | ४.१७०       |
| द्वेषापि कुवंता पूजा        | अमित्र॰        | १२,१५         | भन्यास्ते जिनदत्ताद्याः     | सागार०    | <b>ξ.88</b> |
| द्वेषणे घूम्रवर्णान         | कुन्द०         | 88.×8         | धन्यास्ते पुरुषोत्तमाः      | प्रश्नो०  | ११,१०९      |
| द्वेषः क्षुद्वे दनोत्पन्नो  | प्रश्नो०       | ₹ ₹८          |                             | 11        | 98,00       |
| द्वे सम्यक्त्वेऽसंख्यतान्   | धर्मसं०        | १.७३          | धन्यास्ते भुवने पूज्या      | 21        | २३,४५       |
| हो तथेती ततो लक्ष्म्या      | कुन्द ०        | <b>२,११४</b>  |                             | "1        | २३,८५       |
| हैताह तादच यः शाक्यः        | यशस्ति •       | 95            | धन्यास्ते ये नरा विम्बं     | - 11      |             |
| द्वी हि धर्मीः गृहस्थानां   |                |               | धन्यास्ते योऽत्यजन् राज्यं  | सागार०    | €,₹₹        |
| क्षा १६ जनाः गृहस्माना      | 2,             | ४४२           | धन्यास्ते वीरकर्माणो        | लाटी ॰    | •           |
| •                           |                |               | भन्यास्ते श्रावकाः प्राग्ये | धर्मसं०   | _           |
| 3000                        |                |               | वन्यास्ते सद-गृहे येषां     | प्रदनो॰   | २०.५०       |
| <b>धत्तेऽतिथिविभागास्यं</b> | पुरु॰ शा॰      |               | धन्येयमुर्विला राज्ञी       | ",        | 80.50       |
| घत्ते मत्बेति योऽस्तेयं     |                | 8.90          | धन्योऽहं येन सन्त्यका       | 21        | ८.६७        |
| घत्ते शङ्खाः शनौ शक्ति      | कुन्द०         | 6.884         | धन्यो विष्णुकुमारोऽयं       | "         | ٩.६४        |
| धनक्छत्रपरिग्रह             | अमित०          | 20.34         | धरणीघर-धरणी                 | यशस्ति॰   | 4.86        |
| घनदेवेन सम्प्राप्तं         | <b>उमा</b> ०   | ३५६           | <b>घरत्य</b> परिसंसार       | श्रा०सा०  | 9.69        |
| घनदेवो नृपादीनां            | प्रक्ती०       | १३.५२         | घरत्यपार संसार              | उमा•आ•    | ₹           |
| भर्म भान्यं पशुं प्रेष्यं   | <b>अव्य</b> ध• | 8.360         | वर्तुं मिच्छति यः पूतां     | पुरु०शा०  |             |
| धर्य धान्यं सुवर्णं च       | धर्मोप•        | 8,31          | वर्मकर्माविरोधेन            | कुन्द०    |             |
| धनं यच्चार्च्यते किञ्चित्   | कुन्द०         | २६५           | धर्म कृत्वापि यो मूदः       | प्रश्नो०  |             |
| वन धान्य सुवर्णादि          | n              | x,48          | वमें चतुर्विषं प्राष्टुः    | पूज्य०    | 80          |

| भमंद्रोहेण सौस्येच्छुः      | कुन्द०            | ७.४२१       | धर्मंपत्नीं विना पात्रे                  | धर्मसं०                     | €.२०€                |
|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| षमंवमं प्रजल्पन्ति          | श्रा॰सा॰          | 8.64        | धर्मं पात्रमनुग्राह्यममुत्र              | ,,                          | €.१७₹                |
| धर्मं पापं प्रजल्पन्ति      | प्रश्नो०          | 2.26        | धर्मपात्राण्यनुप्राह्या                  | सागार०                      | 2,40                 |
| धर्मःपिता क्षमा माता        | कुन्द ०           | 2.19        | धमंत्रभावना हर्षो                        | भव्यधा                      | 90.9                 |
| धर्मवाघाकरं यन्च            | कुल्द•            | 7.58        | धर्मबुद्धधा गिरेरग्नी                    | गुणभू०                      | 1.78                 |
| घमंप्रभावतो याति            | कुन्द०            | १०.११       |                                          | श्रा॰ सा॰                   | 3.225                |
| धर्मं त्रः कुरुते साक्षादलं | "                 | 2,80        | धर्मबुद्धया तमस्विन्यां                  | धर्मोप॰ (उक्तं              |                      |
| धर्मं यशः शर्म च सेवमानाः   | सागार०            | १.२४        | धमंभूमौ स्वभावेन                         | यशस्ति०                     | 360                  |
| धर्म योगिनरेन्द्रस्य        | यशस्ति •          | 846         | वमँमहिंसारूपं                            | पुरुषा०                     | 194                  |
| धमं वदन्तेर्जङ्गवधादयोऽमी   | अमित्र०           | 2.36        | धर्ममार्गोपदेष्टारः                      | श्रा॰सा॰                    | १.३६८                |
| धर्मः पिता गुरुर्धमी        | श्रा०सा०          | 8.800       | धमैवृद्धिगुंगेस्तस्याः                   | प्रश्तो०                    | ७.५३                 |
| धर्मविक्रयणां राज           | कुन्द् •          | ३.५९        | वर्मशत्रुविनाशार्थं                      | पद्म०पंच०                   | १३                   |
| धर्मशास्त्रश्रुती शक्वत्    | कुन्द ॰           | 6.874       | नगरानु।नगरान                             | प्रश्नो०                    | १२.५८                |
| धर्मः शोकमयाहार             | कुन्द०            | 8.80€       | धर्मश <del>ुक्</del> लद्वयं यस्या        | अमित०                       | 6,48                 |
| धर्मः सम्यवत्वमात्रात्मा    | लाटी०             | 7.99        |                                          |                             | 8.49                 |
| धर्मं सर्वंसुखाकरो ।        | गरित्र सा०        | 3           | धर्मश्रवणमेकेषां<br>धर्मसन्तसिमक्लिष्टां | लाटी ॰                      | २.२ <b>४</b><br>२ ६० |
| स्तर्भः जेक्काः स्वर्गिका   | पुरुषा०           | २०४         |                                          | सागार०                      |                      |
|                             | भा॰ (उक्तं)       | 8.88        | धर्मसंवेग-वेराग्या                       | प्रश्नो॰                    | १८.३८                |
| धर्मकर्मं फलेऽनीहो          | यशस्ति०           | 645         | धर्मस्थाने ततो गत्वा                     | कुन्द०                      | 2.224                |
| धर्मकर्म इते दैवात्         | श्रा॰सा॰          | ₹.४०६       | धर्मसिहासनारूढो                          | "                           | 9.88                 |
|                             | <b>उमा</b> ॰      | 48          | धमिन्छर्म भुजां धर्म                     | यशस्ति०                     | २६६                  |
| धर्मं कल्पद्रु मस्योच्चेः   | धर्मोप०           | <b>३.२२</b> | धर्मात् किलैषजन्तु                       | 11                          | 4.5                  |
| घर्मकार्य वज्ञात् प्रोच्यं  | व्रती०            | २६          | वर्माद गृहे स्थितिःकुर्मु                | प्रश्नो०                    | 84.24                |
| धर्म-कार्यवशानमृत्युः       | 13                | २७          | धर्मादभ्युदयः पुंसां                     | 11                          | 3.804                |
| च मेंक्षितावात्मचातो        | वर्गसं॰           | 9.6         | धर्मादिविघ्नकरणात्                       | "                           | 38.5                 |
| वर्गवक्रंस्फुर द्रत्नं      | प्रश्नो॰          | 3.€9        | धर्मादिश्रवणाद्यानात्                    | 11                          | १५.७८                |
| धर्मा घरस्य परीषहजेतू       | अमित∘             | 28.42       | घमदिशोपदेशाभ्यां                         | लाटी॰                       | 3.288                |
| धर्मी ध्यानं दिवाकार्यं     | भव्यघ०            | €.₹०७       | धर्माद्यतीन्द्रयं यहन्मीय                | ते गुणभू०                   | १.४७                 |
| धर्मध्यानपरोनीत्वा          | सागार०            | 4.30        | वर्माधर्मं न जानाति                      | प्रदनो०                     | 88.8                 |
| धर्मंच्यानादि-संयोगैः       | प्र <b>द</b> नो ० | 86.49       | धर्माधर्म नमः काल                        | अमित०                       | ३.२९                 |
| धर्मध्यानादि सिद्धयर्थं     | 2.                | 8666        | धर्माधर्म नभः कालाः                      | गुणभू०                      | 49.9                 |
| वर्मध्यानासको               | पुरुषा०           | १५४         | चमित्रमी-व्यवस्थां                       | व्रतो०                      | ३४०                  |
| वर्मध्यानेन शास्त्रादि      | प्रदनो॰           |             | धर्माधर्मीकजीवानां                       | अमित्त∘                     | 3,37                 |
| धर्मध्यानेन स्थातव्यं       |                   | ₹४.८७       |                                          | यशस्ति०                     | १०९                  |
| धर्मनाथ जिनदेवं             | "                 | १५.१        | घर्माधर्मी नभः कालो                      | मव्यघ ०                     | 5.888                |
| धर्मनाशे महारोगे            | **                | 55.8        | धर्माऽऽधेयस्य चाऽऽघारा                   | ))<br>. <del>21-€1</del> 1. | 2.868                |
| Antia abiga                 | "                 | ₹₹,₩        | वनाकव्यस्य चाकवि रा                      | : धर्मसं॰                   | ६,२९२                |

| <ul> <li>वर्गाध्यकास्तु शूब्रास्य उमा</li> </ul> | ७. १५३                 | वर्मीपकरणान्येव              | प्रक्ती० २०,२२७               |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| वर्माद्मान्यः सुद्धत्यायान्नान्यः सागार          | ० ७,५६                 | चर्मोपदेश धीयूवं             | ् धर्मोप० ४.१३९<br>  उमा० १८८ |
| धर्माम्बुसिञ्चनीर्भेक्य आ०सा                     |                        |                              |                               |
| र्नु जानरा                                       | 0.0 -                  | धर्मोपदेश पीयूषैः            | श्राव्सा० १.७२५               |
| षमधिकाममोक्षाणां कुन्द                           | <b>११.</b> २<br>७ १.१३ | वमौपदेशमालाय                 | n 8.43                        |
| भगर्थिकामेषु च यस्य शार्जसा                      |                        | षर्मीपदेशसंयुक्तं            | प्रक्ती॰ २.६९                 |
| षर्मार्चं ददते दानं अमित                         | 53.8                   | धर्मो बन्धुरच मित्रं स्याद   | ,, १.४ <b>३</b>               |
| वर्मार्थकामसद्यीची सागार                         | 80.5 o                 | धर्मो भवेज्जीदयमयेन          | व्रतो॰ ३६४                    |
| धर्मार्थं सत्त्वसंघातं प्रक्तो                   | ० १२.६२                | घमों भवेज्जेनमतेक            | ,,, 340                       |
| धर्मार्थंनोऽपि लोकस्य पदा॰पंच                    | 88                     | <b>अमों भवेद दर्शनशुद्धि</b> | ,, ३६६                        |
| घर्मामृतं सतृष्णः रत्नक                          | 0 806                  | अमोभवेत्प <b>ञ्च</b> महावतेन | ,, ३६१                        |
| षर्माय व्याबिदुर्भिक्षजरादौ सागार                | 0 6,20                 | <b>घर्मोऽभिवर्षनीयः</b>      | पुरुषा॰ २७                    |
| धर्माय स्पृहवालुर्यः श्रा॰सा                     | ० ३३९                  | <b>जर्मोभिवर्धनीयोऽयं</b>    | ( बा॰सा॰ १.४०७<br>) डमा॰ ५५   |
| धर्मेण मेघं बनराजि वती                           | • ३४४                  | धर्मो माता पिता धर्मो        | ) उमा० ५५<br>पुरु०शा० ३.११    |
| घर्मेण दूषितं वाक्यं धर्मेसं                     |                        | धर्मो मांसादिनिवृत्तिः       | धर्मसं० २५४                   |
| धर्मेण देवेन्द्रपदं वसी                          | ० ३४६                  | धर्मोऽसंख्यप्रदेशः           | प्रक्लो० २.२३                 |
| धर्मेण रत्नानि सुवर्णवन्ति ,,                    | 384                    | धर्मोऽस्त्येव जगरुजैत्रः     | कुन्द० १०.४                   |
| वर्मेण राज्यं विभवः "                            | 386                    |                              | पुरुषा० ८०                    |
| घर्मेण विज्ञानकला "                              | <b>३</b> ४३            | धर्मो हि देवताभ्यः { श्रा    | ०सा० (उनते) ३.१६२             |
| धर्मेण सप्तक्षण                                  | ३४२                    | वर्मोऽहिंसाहेतुहिं सन्तो     | अभित० ६,३५                    |
| घर्मेण सफलं कार्य घर्मसं                         | ० १.५                  | धम्यं <b>क</b> मंबिनिर्माण   | श्रा०सा० १,२४                 |
| धर्मेणामरपादप श्रा॰सा                            |                        | घम्यैराचरितैः सत्य           | महापु० ३९,१०७                 |
| धर्में देवे गुरौ पुष्ये प्रश्नी                  |                        | भवलास्कथो रेकतरेकं           | धर्मसं० ६,२३                  |
| धर्मे धर्मफलेरागः गुणभू                          |                        | घातुलेप्यादिजं बिम्बं        | कुन्द० १.१३४                  |
| वर्मेषु धर्मितरतातम यशस्ति                       | ० ५३०                  | घातुबादे धनप्लोषी            | कुन्द० ८.४१४                  |
| धर्मेषु स्वामिसेवायां ,,                         | ७५५                    | वातुसाम्यं वपुःपुष्टिः       | कुन्द० ५.२४३                  |
| घर्मो जीवदया सत्यं पुरु०शा                       |                        | धान्यपनवमपन्यं वा            | कुन्द० ८.३४९                  |
| धर्मीदयान्वितः शुद्धो भव्यध                      | •                      | धान्यशब्देन मुद्गादि         | लाटी० ५,१०४                   |
| भर्मो दयासयः प्रोक्तो वराञ्ज                     |                        | धामं स स्वहितं सम्यग्        | कुन्द० ३.६९                   |
| घर्मो दश प्रकारो वा वतो                          | ० ५१२                  | <b>धारणाः पश्च विज्ञेयाः</b> | भव्यं घ० ५ २९५                |
| धर्मो स गोपश्चिम ,,                              | इ५५                    | बारणा यत्र काचित्र           | धर्मसं० ७,११४                 |
| धर्मी न मिच्यात्व ,,                             | 348                    | भारणा हि त्रयोदस्यां         | लाटी० ५ १९८                   |
| धर्मों न मोहिकियया ,,                            | ३५६                    | धारा धान्यस्ता गुरुम         | कुन्द० ५,१२०                  |
| धर्मी न यज्ञे हत्तजीववृत्दे ,,                   | ३५७                    | घारानगया वरराजवंशे           | भव्यघ० ५,२१                   |
| धर्मो नोचपदायुच्चैः लाटी                         |                        | घारालः करवालोऽभूत            | आव्सा० १,४७२                  |
| धर्मी ज्यनारी-धनवारेण वृता                       | क देई <i>च</i>         | ष्ट्रामिकः प्राणनाषोऽपि      | ष्मंसं० ५.८७                  |
| įγų                                              |                        |                              |                               |

| वार्मिकः शमिली गुप्तो               | अभित्त०        | ३,६१         | ध्यानं यदह्वाय ददाति               | 11                | 84.90       |
|-------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
| वार्मिकोद्धरणो जैनशासनो             | धर्मसं०        | 3,47         | च्यानं यदहैदादीनां                 | धर्मसं०           | ७ १३०       |
| घाष्ट्रं बहुप्रलापित्वं             | प्रश्लो०       | १७८३         | ध्यानं बाऽध्ययनं नित्यं            | प्रश्नो०          | 28.66       |
| चिन्दु:पमाकालरात्रि                 | सागार०         | २३६          | घ्यानं विधित्सता श्रेयं            | अमित॰             | १५.२३       |
| घीर मेरी जिनेन्द्राणां              | श्रा०सा०       | १२०६         | ध्यानं हि कुक्ते नित्यं            | भव्यधः            | 7.844       |
| धीरै वीरेनं <b>रेदं</b> धः          | प्रक्लो•       | २३.४१        | ध्यानं हीनाधिकं धर्से              | वसो०              | <b>44</b> 8 |
| <b>बीरैः सप्तशर्तिर्दक्षीः</b>      |                | 9 8          | <u>ध्यानाध्ययनकर्मादि</u>          | प्रन्तो०          | २० ७६       |
| धीवरेः प्राणिसङ्घात                 | "<br>श्रा॰ सा॰ | 3.53         | ध्यानानले सिबह्वाले                | श्रा॰ सा॰         | १ ३३७       |
| बुमविन्नवंयेत्पायं                  | यशस्ति •       | ६९९          | ध्यानान्तर्भाव उत्सर्ग             | पुरु० शा०         | ५ २३        |
| घुमाकार जगत्सव                      | वतो०           | 3.63         | <b>च्याना</b> मृतान्नतुप्तस्य      | ँ <b>यशस्ति</b> ० | ६९६         |
| <b>यूतंस्तुत्याऽ</b> ऽस्मनिभ्रान्तः | कुन्द०         | 6.886        | ध्यानावलोकविगत                     | 11                | 800         |
| धूर्तानां प्रागरदानां               | ,,             | ८.३७४        | ध्यानेन निर्मलेनाऽऽश्              | अमित्             | १५,२२       |
| भूतीवासे वने वेश्या                 | ,,             | 6.358        | ध्यानेन शोभते योगी                 | 1)                | <b>९</b> २६ |
| धृतप्रयमगुणो यो                     | प्रश्नो०       | 4.48         | घ्यानैकं प्रथमं काष्ठं             | भव्यध०            | ५ २९७       |
| श्रृतिस्तु सप्तमेमासि               | महापू ०        | ₹८.८२        | ध्यायतो योगिनां पथ्य               | अमित्र०           | १३ २३       |
| घुत्वातु कोटरे तत्र                 | प्रक्ती        |              | ध्यायन् विन्यस्य                   | यशस्ति०           | ६७१         |
| भूत्वा तृणं समागत्य                 | 27             | १४.६३        | ध्यायेदहँसिद्धाचार्योपाध्याय       | पুহ্ত হাাত        | 4.80        |
| घुत्वा वतानि योजारी                 | 2)             | २२.७         | ष्याये <b>द्य</b> त्रोत्यितोऽशस्तं | 11                | ५,२५        |
| भेन्या नवप्रसूतायाः                 |                | ३.५०         | ध्यायेद्वा वाङ्मयं ज्योतिः         | यशस्ति०           | ६.७०        |
|                                     | श्रा॰सा॰       |              | ध्येयं पदस्यपिण्डस्य               | अमित्र०           | 84.30       |
| घे येंण चलितं घर्म }                | उमा ०          | 349          | ध्वनत्सु सुरत्तूर्येषु             | महापु०            | ३८,२९१      |
| धोरेयैः पार्थिवैः किञ्चित्          | महापु •        | 36.264       | <b>ध्वान्तं</b> दिवाकरस्येव        | अमित्त०           | ११,३९       |
| धौतपादाम्भसा सिक्तं                 | वमितं•         | <b>९</b> .२३ | ध्रियमाणः स तं त्यक्त्वा           | সহনী০             | ५,३८        |
| <b>धोतवस्त्रेस्तथान्येश्च</b>       | प्रश्नो०       | २३.६४        | ध्रुवं धान्यं जयं नन्दं            | कुन्द०            | ८.७४        |
| ध्यातव्योऽयं सदा चित्ते             | श्रा॰ सा॰      | १.९०         | ध्वजो धूमो हरिः रवा गौः            | 11                | 6.49        |
| ध्यातात्मा ध्येयमात्मैव             | यशस्ति०        | ६३३          | न                                  |                   |             |
| ध्याताऽध्याता महाध्याता             |                | २१.१६३       | न कदाचिन्मृदुत्वं स्याद्           | लाटी०             | १,६०        |
| ध्याता ध्यानं च ध्येयस्च            | <b>छाटी</b> ॰  |              | न कम्पः पुलको दन्त                 | कुन्द ०           | 6.868       |
| ध्याता ध्यानं तथा ध्येयं            | भव्यध०         |              | न कर्तव्यं तदङ्गानां               | लाटी॰             | ५ ६५        |
| घ्याता रत्नत्रयोपेतो                | 11             | 4.708        | न कर्तव्या मतिषीरैः                | 28                | 8.48        |
| च्यातुनं प्रभवन्ति                  | कुन्द०         | ११.९५        | न कालकूटः शितिकण्ठकण्ठे            | श्रा॰ सा॰         | ३,२२९       |
| ध्यातुमिच्छति यो रूपातीत            | ं पुरु॰ शा॰    |              | न कीत्ति-पूजादि-मुलाभ              |                   | २४,१४३      |
| ध्यानद्वयेन पूर्वेण                 | अभित•          | १५.२०        |                                    | यशस्ति०           | 808         |
| च्यानस्य इष्ट्वेति फलं              | 11             |              | न कुत्सयेद वरं बाला                | <b>कु</b> न्द ०   | 4. 3 60     |
| ध्यानस्थितस्य ये दोषा               | वसो॰           | ४८९          | £,                                 | "                 | ८.३३३       |
| भ्यानं पटिष्ठेन विषीयमानं           | यमित०          | 84.58        | नकुलो हुष्ट्रोमा स्यात्            | n                 | 3,60        |
|                                     |                |              |                                    |                   |             |

# संस्कृतश्क्षेकानुकर्माणका

| न केवलं हि श्रूयन्ते         | स्राटी •       | १.१७४         | न चा सिद्धमनिष्टत्वं        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 3.29          |
|------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| न केशधारणं कुर्यात्          | _              | २४ २६         |                             | . कुन्द०                                | 6.349         |
| नक्षत्रा क्रुंऽष्टिभिर्मक्ते |                | ८६७           | न जाता तत्र सा वेह्या       | प्रक्तो०                                | ₹.₹४          |
| नक्षत्रेषु नभःस्थेषु         |                | 8.88          | न बातु मानेन निदान          | <b>अमित</b> ०                           | 68.0          |
| न कोघादिकपायादयो             |                | ६१५१          | न जातु विद्यते येषां        | सं०भाव०                                 | १४९           |
| नसकेशादिसंहीना               | प्रदनो•        | -             | न जानासि त्वमेवाहं          | प्रश्नो०                                | १६.१०३        |
| न खट्वाशयनं तस्य             |                | ३८,११६        | न जायते सरोगत्वं            | अमित्त०                                 | 78.38         |
| नखाञ्चली-बाहु-नासां          | कृत्व०         |               | न जीर्मां नावमारोहेत्       | कुन्द०                                  | 6.346         |
| न खात्कृतिनं कण्डूतिः        | यशस्ति०        |               | न ज्वरवती तृप्यति           | कुम्द ०                                 | 4.880         |
| नखेषु बिन्दवः श्वेता         |                | 4.68          | न ज्ञान-ज्ञानिनोर्भेदः      | "                                       | 8,80          |
| नगर्यामप्ययोध्यायां          |                | ९२३           | न ज्ञानमात्रतो मोक्षः       | 17                                      | ४.३६          |
| नगर्या पुण्डरीकिण्यां        |                | १३.४५         | न ज्ञानविकलो वाच्यः         | 11                                      | ४.३१          |
| न गर्वः सर्वेदा कार्यः       | কুন্ত্ৰ        | 6 300         | नटे पण्याङ्गनायां च         | कुन्द०                                  | २. <b>६३</b>  |
| न गृह्णीयाद् धनं जीव         | धर्मसं०        | 7.844         | न तत्त्वं रोच्यते जीवः      | **                                      | ₹. <b>१</b> ४ |
| न गोचरं मतिज्ञान             | साटी॰          | ₹.₹१          | न तथास्ति प्रीतिर्वा नास्ति | लाटी॰                                   | ₹.१०८         |
| नग्नत्वमेतत्सहजं             | श्रा॰ सा॰      | १.३०९         | न तद्द्रव्यं न तत्क्षेत्रं  | धर्मसं॰                                 | 9.98          |
| न ग्राह्मं प्रोदकं धीरैः     | प्रश्नो०       | 22.64         | न तस्य तत्त्वाप्ति          | गुणभू०                                  | 2.35          |
| न प्राह्मं व्रतिना निन्दां   | 2)             | २४.५३         | न तस्मै रोचते नव्यं         | अमित्र॰                                 | 87.00         |
| न चर्मपात्रगान्यति           | पुरु॰ सा०      | ¥.30          | नर्ति कृत्वा निविष्टेषु     | श्रा०सा०                                | १.६७६         |
| न च प्रकाशयेद् गुह्यं        | <b>कुन्द</b> ० | 6.380         | न तु धर्मोपदेशादि           | लाटी॰                                   | ३.२२४         |
| न च वाच्यमयं जीवः            | लाटी•          | १.१९३         | न तु परदारान् गच्छति        | रत्नक०                                  | ५९            |
| न च वाच्यं स्यात्सद्दष्टिः   | 2,             | ३.८१          | न तु स्नानादि-श्रुङ्गार     | पुरु०शा०                                | ₹.७₹          |
| न च स्वात्मेच्छ्या           | "              | ११०५          | न ते गुणा न तज्ज्ञानं       | यशस्ति०                                 | ६६४           |
| न चाकिश्चित्करक्ष्वैव        | .,             | ३२११          | नतेगोंत्रं श्रियो दाना      | 11                                      | ८२०           |
| न चात्मघातोऽस्ति             | सागार०         | 6.6           | न तैले न जले नास्त्रे       | कुन्द०                                  | ८ ३२५         |
| न चानघ्यवसायेन               | लाटी•          | 8 749         | नत्वा जिनो द्भवां वाणीं     | भव्यघ०                                  | 8.8           |
| न बाभावप्रमाणेन              | अमित्त०        | 8.48          | नत्वा वीरं जिनं देवं        | ,,                                      | 1.7           |
| न चाऽऽशङ्गन्यं क्रियाप्येषा  | लाटी •         | ३.७९          | नत्वा बीरं त्रिभुवनगुरुं    | "                                       | १.१           |
| न चाऽऽशङ्कयं कियामात्रे      |                | ४,२९          | नदी-नद-समुद्रेषु            | यशस्ति०                                 | १३७           |
| न चाऽऽशङ्क्यं निषदः          | 21             | २.८०          | नवी-नदीदेशाद्रि             | पुरु०शा०                                | ¥. १३६        |
| न चाऽऽशङ्क्यं परोक्षास्ते    | 77             | ३.१०          | नदी समुद्रगियोदि ·          | वर्मोप॰                                 | 8.204         |
| न चाशङ्क्यं पुनस्तत्र        | स्राटी॰        | 1.17          | न दुःसबीजं शुभदर्शन         | अमित०                                   | 7.69          |
| न चाऽऽशङ्क्यं प्रसिद्धं      | 2,             | ₹.१७३         | न देहैन विना धर्मो          | अमित् ॰                                 | 9.808         |
| न चाऽऽशङ्क्यं यथासंख्यं      | 11             | <b>३</b> .१३६ | न रोषो न होषो न मोषो        | **                                      | १५ १०६        |
| न चाऽऽशङ्क्यं हि कृष्यादि    | 2 ji           | 8.886         | न दोषो यत्र वेघादि          | कुस्द ः                                 | 6.68          |
| न चारांक्यसिमाः पद्म         | 27             | 4.9.6•        | नद्यादिजलम <b>त्रेव</b>     | प्रश्नो०                                | ₹.९३          |
|                              |                |               |                             |                                         |               |

| नद्याः परतटाद् गोष्ठाद्                  | कुन्द •         | ८.३५४          | ननु साघारणं यावत्                      | लाटी०        | 7.206          |
|------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|--------------|----------------|
| नद्यादेः स्नानमद्रथादेः                  | धर्मसं॰         | .8.88          | ननु हिसात्व कि नाम                     | 11           | 8.49           |
| न षायंमुत्तमेक्षीणं                      | कुन्द०          | ₹.₹७           | ननु हिंसा निषदा स्याद                  |              | ¥. १२0         |
| म नित्यं कुक्ते कार्यं                   | <b>अमित</b> •   | ४.४३           | ननूल्लेखः किमेतावान्                   | , 11         | 2.70           |
| न निमित्तद्विषां क्षेमो                  | कुम्द०          | 8.883          | नन्दीश्वरं दिनं सिद्ध                  | रत्नमा०      | 88             |
| न तिरस्यति सम्यक्त्वं                    | "               | 13.5           | नन्दोश्वर महापव                        | धर्मसं॰      | 4,38           |
| न निर्वृत्तिममी मुक्त्वा                 | "               | १२.२१          | नन्दीश्वरेषु देवेन्द्रैः               | सं० भाव०     | 288            |
| न निषिद्धः स आदेशो                       | स्राटी॰         | ₹. १७५         | नन्द्यावर्तं स्वस्तिकफल                | यशस्ति०      | 487            |
| न निषिद्धस्तदादेशो                       | ,,,             | 3,800          | नम्वनिष्टार्थसंयोग                     | लाटी॰        | \$,6¥          |
| न निषिद्धोऽयवा सोऽपि                     | लाटी॰           | 8.9            | नन्वस्ति वास्तव' सव°                   | 11           | 2.48           |
| न निषेट्या परनारी                        | अमित्र॰         | ६.६५           | नन्वस्तु तत्तदाज्ञाया                  | p            | 4.68           |
| न पर्वेन च तीर्थेषु                      | कुन्द०          | ٧.٧            | नन्वात्मानुभवः साक्षात्                | ,,           | 8.88           |
| ननु कथमेव' सिद्धचति                      | पुरुषा॰         | २१९            | नन्वावृत्तिद्वयं कर्म                  | "            | ३. <b>१५</b> ३ |
| ननु कार्यमनुह्श्य                        | साटी०           | ₹.७७           | न <b>न्वेव</b> मीर्यासमितौ             | 11           | 8.815          |
| ननु केनानुमीयेत                          | 19              | १.८२           | न धर्मसाधनमिति                         | सागार०       | 6.4            |
| तनु केनापि स्वीयेन                       | 11              | १.२९           | न वर्मण विना शर्म                      | श्रा॰सा॰     | १.११२          |
| ननु चान्यंदण्डोऽस्ति                     | ,,              | 6.686          | न ध्यायति पदस्थादि                     | पुरु॰शा॰     | 4.32           |
| ननु चास्ति स दुर्वारो                    | 27              | 4.68           | न पश्यति न जानाति                      | अमित ॰       | 9.98           |
| ननु चैवं मदीयोऽयं                        | 1>              | ५.२८           | न पश्येत्सर्गदाऽऽदित्त्यं              | 9            | ८,३२३          |
| ततु जलानलोव्यंन्त                        | "               | 4. <b>१</b> ४० | न पारम्पर्यतो ज्ञान                    | अमित्र०      | -              |
| ननु तत्त्वरुचिः श्रद्धा                  | 17              | २. <b>६</b> ४  | न पिबेत्पशुवत्सोऽयं                    | कुन्द०       |                |
| ननु तद्दर्शनस्येतल्लक्षणं                | ",              | ₹.१            | न पुनश्चरणं तत्र                       |              | ₹.२ <b>५३</b>  |
| ननु व्यक्तुमशक्तस्य                      | 22              | 8.843          | न प्रतिष्ठासमो धर्मो                   | प्रक्तो० २   |                |
| ननु नेहां विना कर्म                      | **              | ३.२२८          | न प्रमाणीकृतं वृद्धैः                  |              | ३.२८६          |
| ननु प्रमत्त्रयोगो यः                     | 11              | 8.884          | न प्रक्तो जन्मतः कार्यो                | •            | ३.१३           |
| ननु प्राणवियोगोऽपि<br>ननु यथा धर्मपल्यां | 13              | 8.804          | न प्रीतिवचनं दत्ते                     | -            | ५१५१           |
| ननु या प्रतिमा प्रोक्ता                  | "               | 2.829          | न प्रोच्यते मर्म बचः परस्य             | व्रतो०       | -              |
| ननु रात्रिभृतित्यागो                     | 21              | २,१३७          | न बुष्यते तत्त्वमतत्त्वभङ्गी           |              | 9.42           |
| ननु विरतिशब्दोऽपि                        | 11              | ₹. <b>३</b> ९  | नभस्यनन्तप्रदेशत्व                     |              | 2.886          |
| ननु वै केवलज्ञान                         | 11              | 8.48           | नमस्वता हतं ग्रावघटीयन्त्र             | धर्मंसं ०    | 4.43           |
| ननु वतप्रतिमाथामेतत्                     | **              | २.१०३          | न भीषणो दोषगणः                         | अमित्र०      | 7.08           |
| ननु शङ्काकृतो दोषो                       |                 | ₹.४<br>3.9%    | न भूतं भुवने नृणां                     | प्रश्नो ः १८ |                |
| ननु शुद्धं यदश्रादि                      | 1)              | ₹. <b>१७</b>   | नमोमार्गऽथनोक्तेन<br>नमदमरमौलिमण्डल    |              | ११३३           |
| ननु सन्ति चतस्रोऽपि                      | ग्राटी <b>॰</b> |                |                                        | यशस्ति०      | 44३            |
| नतु साक्षान्मकारा                        |                 |                | नमदमरमौलिमन्दल<br>नमन्ति यदि गां मृढाः | यशस्ति०      | 482            |
| 43 2141. 4147                            | 11              | १.८            | गत्रान्स याद गा मूढा:                  | प्रश्नो∙     | ₹ <b>.९४</b>   |

| नमस्ति पे पशुन् मूढा    | प्रश्ती॰ ३        | ३.९१                  | नरकादिगलिष्यद्य           | <b>घर्म</b> सं ०   | <b>૭. શે</b> છલ્ |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| नमन्त्रपशिरोरत          |                   | .₹६                   | नरत्वं दुलंगं बन्तोः      | 1 29               | 8.3              |
| नमन्त्रपिशरोहीर         |                   | ३३४                   | नरस्वेऽपि पशूयन्ते        | सामार०             |                  |
| नमः सन्दर्भरी चेती      |                   | ४२                    | नर-नाग-सुरेशत्व           | गुणमू०             | ₹.¥              |
| नमः श्रीवर्षमानाय       | रत्नक०            | . 8                   | नरलोके विदेहादी           | <b>धर्म</b> सं•    | 8.68             |
| नमस्कारं कुछ त्वं मो    | प्रक्लो० १८       | .४२                   | नराणां गोमहिष्यादि        | लाटी॰              | × 768            |
| नमस्कारं विषायोच्यैः    | ,, २१             | 1.68                  | नरेऽघीरे वृथा वर्म        | यशस्ति०            | 469              |
| नमस्कारादिकं ज्ञानं     |                   | <b>U</b> F.5          |                           | ∫श्रा∘ सा∘         | 3.743            |
| नमस्कुर्यात्ततो भक्त्या | ् कुन्द० र        | २,२९                  | नरे परिग्रहग्रस्ते        | उमा॰               | 625              |
| नमस्कृत्य जिनाघीशं      | ,, 4              | . ५६                  | नरेषु चक्री त्रिदशेषु     | अमित॰              | <b>१.१</b> २     |
| नमस्कृत्य त्रियोगेन     |                   | 8,69                  | नरेषु मत्स्येषु समायुषं च | भव्यच ०            | ३.२०६            |
| नमामि भारतीं जैनीं      | धर्मोप॰           | 8.3                   | नरोरग-नराम्भोज            | यशस्ति०            | 848              |
| न मांससेवने दोषो }      |                   | ३,६७                  | न लभन्ते यथा लोके         | प्रश्नो०           | १६.२०            |
|                         | •                 | २६९                   | न लालयति यो लक्ष्मीं      | कुल्द              | <b>२.१०</b> ९    |
| न मिथ्यात्वसमः शत्रुः   |                   | २,२८                  | नलो युधिष्ठिरो भीमो       | भव्यघ०             | 2.220            |
| नमिनार्थं जिनाबीशं      |                   | 78.8                  | नवतत्त्वदेशको देवो        | कुन्द०             | 789              |
| न में मूर्च्छेति यो विक | •                 | १२१                   | नवतालं भवेद रूपं          | कुन्द०             | 8.836            |
| नमेर्बिद्याघराधीश       |                   | <b>5, E</b> C         | नवभागीकृते वस्त्रे        | कुन्द              | २. <b>२९</b>     |
| न में शुद्धात्मनो यूयं  |                   | 4,44                  | न वक्तव्यमिति प्राज्ञेः   | अमित्र॰            | २.१९             |
| नमोऽन्ते नीरजः शब्दः    |                   | ४०.५                  | न वक्तव्योऽणुमात्रोऽयं    | 21                 | 8.79             |
| नम्रामरिकरीटांशु        |                   | É¥O                   | नव ग्रैवेयकेषुच्चैः       | भव्यघ०             | 3.786            |
| नयनिवहीनं वदनं          |                   | १,९९                  | न वदत्यनृतं स्थूल         | सं॰ भाव॰           | १३               |
| नयनाभ्यां शरीरं यः      | प्रश्नो॰ १८       | १६५                   | नवनिधिसंसद्वय             | रत्नक०             | ३८               |
| नयनेन्द्रियसंसक्तः      | उमा •             | २०६                   | नवनिष्ठापरः सोऽनु         | सागार०             | ७.३०             |
| नयशास्त्रं जानन्तिप     | व्रतो •           | 88                    | नवनीतं च त्याज्यं         | पु <b>रुषा</b> •   | १६३              |
| न यस्य हानितो हानिः     | अमितः १५          | 4.63                  | नवनीतं मघुसमं             | उमा•               | 286              |
| न याचनीया विदुषेति      | , . ? •           | ०.७२                  | नवनीतमपि त्याज्यं         | पुरु० शा॰          | ४.३१             |
| नयेति तेन सा प्रोक्ता   | प्रश्नो॰ ।        | 4.88                  |                           | <b>ुश्रा</b> ॰ सा॰ | ₹.२७३            |
| न यो विविक्तमात्मानं    | अभित्त॰ १५        | ५ ७६                  | नवतीत-वसामद्य             | र्वे उमा॰          | 806              |
| नरककर्मसारं पापवृक्षा   | त्य प्रश्नो॰ १२   | 2.80                  | नवनीत समं क्षेयं          | प्रश्लो॰           | 84.6             |
| <b>सरक्रामनमा</b> र्ग   | ٠ ,,              | 7.70                  | नवनीतादनल्पाल्पाहः        | 12                 | 19.85            |
| नरकगृहकपाट              |                   | <b>∮</b> , & <b>o</b> | नवपुण्यैः प्रतिपत्तिः     | रत्नक०             | ११३              |
| नरकगृहकपाट स्वर्ग       | प्रश्नो• २२       | 888                   | नवपुष्येविधातव्या         | ्रश्रा० सा∘        | ३.३२३            |
| नरक-गृह-प्रतोली         |                   | 4.43                  |                           | े उमा॰             | ¥ <b>३९</b>      |
| नरक-द्वीप-पयोनिधि       | <b>्रभा</b> ः साः | 7.9                   | नवप्रकारस्मर              | व्रती •            | ३६२              |
|                         | र जमा॰            | 744                   | नवमं प्रतिमास्थानं        | काटी॰              | €.३९             |

### थीवकाचार-संबद्ध

| नक्मे च सुखी गेहे       | भव्यध० ६,३६३                            | नश्यति कर्मं कदाचन        | arference du ve                |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| नवमे मास्यतोऽभ्यर्णे    | महापु॰ ३८.८३                            | नस्यातकर्ममलं             | बसित० १४,४९                    |
| <b>नवयोव</b> नसम्पन्ना  | अमितः ११.११६                            | न आदां दैवतं कर्म         | महापु॰ ४०,११८<br>धर्म सं॰ ३,२५ |
| नवराज्योल्लसल्लक्ष्मी   | श्रा• सा० १.५६५                         | न श्रियस्तत्र तिष्ठन्ति   | अमिस १२,५७                     |
| नवलक्षाञ्जिनोऽत्रेव     | प्रक्ती० २३.१८                          | न स्वभायास्यितेनीप        | वसः ४९                         |
| नववित्रो विधिः प्रोक्तः | सं० भाव० ८०                             |                           | ·                              |
| नवाञ्चलं तु वैश्यानां   | कुन्द॰ १.७०                             | न श्वभागस्थितिभृक्ति      | शा०सा० १,३१२                   |
| नवाञ्चलं पुत्रवृद्धि    | उमा॰ १०३                                | नष्टाधिमासदिनयो           | महापु॰ ३९,१६०                  |
| न बाच्यं द्यतमात्रं     | लाटी॰ १.११८                             | नष्टः परिजनस्तस्माद्      | प्रक्ती० ७.८                   |
| न बाच्यं पाठमात्र       |                                         | नष्टा ये मुनयः पूर्व      | ,, २३.७३                       |
| न बाच्यं भोजयेदन्नं     | " X'66                                  | नष्टे धने भवेद दुःसं      | 11 (\$4,70                     |
|                         | ,, {,**                                 | न सदोवः समः कतु           | अमित० १३,७६                    |
| न बाच्यमिकञ्चित्करं     | ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | न सम्यक् करणं तस्य        | ,, 2.0                         |
| न बाच्यमेकमेवैतत्       | ,, 8.834                                | न सम्यक्त्वं विना मुक्तिः | पुरु० शा॰ ३.१५९                |
| नवासंज्ञिनि पञ्चाक्षे   | ,, x, £3                                | न सम्यक्त्वसमं किचित्     | रत्नक० ३४                      |
| न विद्यते यत्र कलेवरं   | बमितः १४,३१                             | न सम्यक्तवात्पारो बन्धुः  | श्रा०का० १,७५२                 |
| न विना दर्शनं शेषाः     | पुरु० शा० ६.९५                          | न सार्वकालिके मौने        | अमित० १२,११०                   |
| न विना प्राणिविघाता     | र्पुरुषा॰ ६५<br>श्रा. सा. उक्तं ३,३२    | न सा सम्पद्यते जन्तोः     | ,, १५.२                        |
| न विना शम्भुना नूनं     |                                         | न सुवर्णादिकं देयं        | ,, ९,७९                        |
| न वियोगः प्रियैः सार्थे | अमित्र० ४,७८                            | न सेव्या त्रिधा वेश्या    | ,, १२.७६                       |
| न विरागा न सर्वज्ञाः    | ,, ११.७५                                | न सोऽस्ति पुद्गलः कोऽपि   | धर्मसं॰ ७.५८                   |
| न बेलि मद्यपानाच्य      | ,, ¥.98                                 | न सोऽस्ति सम्बन्व         | अमित० १४,१८                    |
|                         | पूज्य० १५<br>प्रश्नो० ७.४६              | न स्तुयादात्मनात्मानं     | यशस्ति० ३६८                    |
| नवैव वासुदेवाश्च        |                                         | न स्फारयुत्तपोभार         | श्रा॰ सा॰ १,४३७                |
| न वे संदिग्धनिवहिः      |                                         | न स्यात्सुखममुनापि        | प्रक्तो॰ २४,८१                 |
| नवोपचा रसंपन्नः         | ", 988                                  | न स्यादणुत्रताहीं यो      | लाटी॰ ४,३                      |
| न ब्याप्यते महात्मा     | व्रतो० ५०                               | न स्यान्मिय्यादृशो ज्ञान  | ٠, ٦,٩                         |
| न व्रतं दर्शनं शुद्धं   | स॰ भा॰ ७७                               | न स्वतोऽग्नेः पवित्रत्वं  | महापु॰ ४०.८८                   |
| न व्रतं स्थितिग्रहणं    | यशस्ति० ३७६                             | न स्वतो जन्तवः प्रेयों    | यशस्ति० १४५                    |
| न शक्नोति तपः कर्तुं    | अमितः ९,१००                             | न स्वपेन्नन्यमायासं       | कुन्द० १.४६                    |
| न शठस्येह बस्यास्ति     | ,, १३,५९                                | न स्वर्गाय त्यतेर्मुक्तिः | ,, १३३                         |
| न शरीरात्मयोरेक्यं      | <i>"</i> ४.२३                           | न हन्मीति द्रतं ऋष्यन्    | ( सागार ४१७                    |
| न शीघं गमन चैव          | प्रक्तो॰ २४,४६                          |                           | १ धर्मसं० ३१५                  |
| न शीता ज्ञातिषु प्रायः  | कुन्द० ८,३९४                            | न हम्यते तेन अलेन         | अमित्र १४,३५                   |
| न शुक्र-सोमयोः कार्य    | कुन्द॰ २,१२                             | नहि कालकलैकापि            | काटी॰ ६,२३                     |
| न शुद्धः सर्वथा जीवो    | अमित्त० ४,३३                            | न हितं विहितं कि तन्ना    | गुणभू० १.३                     |
| न शोधयेन्त कण्डूयेद्    | कुन्द॰ ४,६                              | न हि सम्यग्व्यपदेश        | पुरुषा० ३८                     |

| व विकासकार्यकार्य           | सागार०               | 2 40         | जगारीका सक्तेत्रकार        | FF.             | 6.959         |
|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| न हिस्यात्सर्वभूताची        |                      | -            | नापरीक्य स्पृशेत्कन्यां    | <b>कुन्द</b> ०  |               |
| न हीनाङ्गो नाधिकाङ्गो       | धर्मसं•              | 6.840        | नापाकृतानि प्रभवन्ति       | अमित्र          |               |
| नाकारः स्यादनाकारो          | लाही •               | २,४७         | नापि कश्चिद् विशेषोऽस्ति   | लाटी॰           |               |
| नाकिनिकायस्तु               | अमित्र॰              |              | नापि धर्मः क्रियामात्रं    | "               | 2.60          |
| नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां   | ्रश्ना० सा०<br>उमा०  | ३,२६         | नापूर्णे समये सर्वे        | अमित्           | \$ \$.66      |
| नाक्षमित्वमविष्नाय          | यशस्ति               | २६७          | नाप्तेषु बहुत्वं यः        | यशस्ति०         | ५५६           |
|                             |                      | 468          | नाभावन्जं ततो घ्यायेत्     | पुरु०शा०        | ५ ५०          |
| नागदत्तः पतिस्ते यो         | घर्मसं०              | 5,886        | नाभिदेशतलस्पष्टो           | कुनद०           | 699,5         |
| नागदत्तोऽभवत्तत्र           | **                   | ६.११०        | नाभिस्थितात्ततोऽर्घेन्दु   | पुरु॰ शा॰       |               |
| नागर्द्धयामकाश्चेते         | कुम्दः               | 6.308        | नाभितिदानतो दानं           | अमित ॰          | 9.60          |
| नागवल्लीदलास्वादो           | कुन्द ०              | २,३५         | नामेयाद्यान् क्षुधापृष्ठ   | <b>भर्मसं</b> ० | 9.260         |
| नागवल्ल्यादिजं पत्रं        | प्रक्तो॰             | २२,६७        | नाभौ चेतसि नासाग्रे        | यशस्ति •        | <b>469</b>    |
| नाङ्गहीनमलं छेतु            | रत्नक ।<br>श्रा॰स॰   | ₹ १          | नामी नेत्रे ललाटे च        | 21              | 404           |
|                             | ( श्रा॰स॰            | 8,808        | नात्युच्चेर्नातिनीचेश्च    | कुल्द ०         | 6.272         |
| नाग्नात्तंः प्रोषितो यातः   | कुन्द ०              | ₹,₹          | नामकर्मविधाने च            | -               | ४०.१३२        |
| नाडीसप्तरातानि स्युः        | <b>कु</b> न्द ०      | 4,288        | नामग्रहं द्वये प्रश्नो     | कुन्द०          | 8.800         |
| नाणिमा महिमेवास्य           | महापु ॰              | ३९.१०५       | नामतः सर्वतो मुख्यं        | लाटी॰           | -             |
| नातिकारं न चात्यम्लं        | कुन्द०               | ३,४३         | नामतः स्थापनतश्च           |                 | १७३           |
| नातिव्यासिक्च तयोः          |                      | १०५          | नामतः स्यापनातोऽपि         |                 | 2.48          |
| नात्मा कर्म न कर्मात्मा     | यशस्ति०              | २२१          | नामतः स्थापना द्रव्य       | भमेंसं ०        | 4.64          |
| नात्मा सर्वगतो वाच्यः       | अमित ०               | 8.24         | नाम वच्चकुमारोऽय           | प्रक्ती०        | १०.२ <b>३</b> |
| नात्यासन्तो न दूरस्यो       | कुन्द०               | २९०          | नाम संस्थापनाद्रव्यक्षेत्र |                 |               |
| नात्रासदिति शब्देन          | लाटी•                | 4.8          |                            | 71              | १८.२३         |
| नायामहेऽद्य भद्राणां        | सागार०               | 8.6          | नामादिभिश्चतुर्भेदैः       | पूज्य॰          | 20            |
| नादेयं केनिबहत्त            | लाटी॰                | 4.88         | नामादीनामयोग्यानां         | अमित०           |               |
| नादेयं दीयमानं वा           | 21                   | 4.48         | नामान्यासां यथार्थानि      | कुन्द०          |               |
| नादेशं नोपदेशं वा           | 19                   |              | नामापि कुरुते यस्या        | अमि <b>त</b> ०  |               |
| •                           |                      |              | नामिश्रं लवणं ग्राह्यं     | कुन्द ०         | 3.86          |
| नानगारा वसून्यस्मत्         |                      | ३८.७         | नामूत्तिः सर्वया युक्तः    | ,,              |               |
| नानटोति कृतिवत्र            | अमित्र०              | 4.80         | नामोच्चारोऽईदानीनां        | गुणभू           | ० ३.१०५       |
| नानानर्थंकरं धूतं           | , ,                  | १२,५४        | नामोच्चार्यं जिनादीनां     | <b>घर्म</b> सं० | 4.24          |
| नाना प्रकारा भुवि वृक्षजा   | ाती ,,               | <b>७</b> .६२ | नाम्नः पात्रायते जैनः      | "               | 4.200         |
| नानामेदा कूटमानादिमेदैः     | 11                   | ₹,४८         | नाम्ना मिथ्यात्वकर्मेकं    | लाटी॰           | ₹.१६          |
| नानाविधैः स्तोत्रेःसुगद्यपः | <b>द्येः भव्यध</b> ः | १.५३         | नाम्ना वृषभसेनाया          | उमा•            | २३७           |
| नानाशास्त्रामृतेरेनं        | आ॰ सा॰               | १,६२२        | नायं ना गृहिसो देव         | प्रक्नी॰        |               |
| नानीलं कल्दुकादिस्यो        | षर्म सं॰             | ४.९१         | नायं शुद्धोपलब्धौ स्यात्   | स्राटी •        | ३.२७६         |
| नान्यलोकपतिःकार्या          | अमित् १              | ¥,4          | नायं स्यात् पौस्यायत्तः    | ų7              | 3.3%          |
|                             |                      |              |                            |                 |               |

| रि <b>२</b> -            |                  | वानकार         | गर <del>-चंत्रह</del>          |                            |                 |
|--------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| गरकाणां चतुर्लकाः        | <b>चर्म</b> सं ॰ | 709            | नास्वामिकमिति प्राह्मं         | सागार•                     | ¥:¥6            |
| नारकेरपरैः क्रुडैः       | अमित्र०          | 27.60          | नाहं कस्यापि मे करिनन्न        | अमित् •                    | 84.44           |
| नारीभ्योऽपि वलाढ्याम्यी  | लाटी॰            | २. <b>१६</b> ६ | नाहं देहो मनो नादिम            |                            | ₹८.१८३          |
| नारीमित्रादिके स्नेहं    | प्रदनो०          | २२.१२          |                                | <b>ब्रहास्ति∘</b>          | ७५१             |
| नारीरकाधिक शुक्रे        | कुम्द०           | 4,200          | नाहरन्ति महासत्त्वा            | सा॰सा॰ उमा॰                | \$. <b>\$</b> % |
| नाय ज्ञाबहुनोद्भूत       | ,,               | 23.88          | Carlon nafa                    | अमित•                      | 6.63            |
| नार्या परिचयं सार्घ      | अमित् ॰          | 82.80          | निकटीभूय गुर्वादेः             | जानराज                     | 6.84            |
| नाया सम न कुर्वन्ति      | प्रश्नो०         | 23.00          | निकतितुं वृत्तवनं              |                            |                 |
| नालं छचस्यताप्येषा       | लाटी॰            | ३१५२           | निःकाङ्क्षित गुणे स्याता       | प्रश्नो॰                   | <b>Ę</b> . 5    |
| नाली-सूरणकन्दो           | अमित्            | <b>4.6</b> ¥   | निःकाङ्क्षितास्यं ५रमं         | ***                        | €'80            |
| नाकी-सूरण-कालिन्द        | सागार॰           | 4.85           | नि:कारणं कृतै:दुंखै:           | धर्मसं०                    | ७,१८७           |
| नावश्यं नाशिनेहिस्यो     | n                | ٧.১            | निः <b>कै</b> तवोपचाराया       | गुणभू०                     | 8.83            |
| नाऽऽशङ्क्यं चास्ति       | लाटी॰            | 3.99           | निक्षेपण समर्थस्य              | लाटी॰                      | ५.५६            |
| नाशं पाण्डवराज्यमाप      | व्रतो०           | 90             | निक्षेपे मारिचे चूर्णे         | कुत्द०                     | ८.२२४           |
| नाशं पूर्वाजितानां       | प्रश्नो॰         | 86.53          | निखिलसुखफलानां                 | अमित्                      | 8.08            |
| नाकारीरी मया हब्टः       | अमित्            | 8.68           | निगडेनेव बद्धस्य               | 21                         | ८,९०            |
| नासक्त्या सेवन्ते        | 27               | ६.६७           | निगद्य यः कर्कशमस्तवेतन        | n .,                       | 80.80           |
| नासम्भवभिदं यस्मात्      | } लाटी∙<br>}     | 3.82<br>3.284  | निगूहति दुतं दोषान्            | { अमा॰<br>{श्रा॰सा॰        | 4 8 . 80 c      |
| नासाग्रीवा नलाः कक्षा    | कुन्द <b>ः</b>   | ષ १६           | निघ्नानेनाहिंसामात्मा          | अमित्र०                    | Ę. 88           |
| नासामुखे तथा नेत्रे      | उमा ॰            | ११०            | निजधर्मोऽयमत्य <del>न्तं</del> | पद्म॰पंच •                 | ५६              |
| नासायां दक्षिणस्यां तु   | कुस्द०           | 8.808          | निजनामाङ्कितं तत्र             | भव्यघ०                     | 4.7             |
| नासावेधं वर्धं बन्धं     | भव्यघ०           | ४.२६४          | निजबोजबलान्मलिनापि             | यशस्ति०                    | 488             |
| नासिका-नेत्र-दन्तीष्ठ    | कुन्द०           | 4.28           | निजवंशोपकरणार्थं               | <b>स</b> ड्यं <b>घ</b> ०   | 4.88            |
| नासंबलः चलेन्मार्गे      | जुन्द <b>ः</b>   | 6,348          | निजशक्त्याशेषाणां              | पुरुषा०                    | १२६             |
| नासिद्धं निर्जरातस्वं    | लाटी॰            | ३ १५७          | निजात्मानं निरालम्ब            | सं॰भाव०                    | १६४             |
| नासिद्धं बन्यमात्रत्वं   |                  | 3.62           | नित्यकर्मणि एकाग्रचेतसा        |                            | 26.200          |
| नास्तिकस्यापि नास्त्येव  | ग<br>कुन्द०      | ११.98          | नित्यताऽनित्यता तस्य           | अभित्रा०                   | 8,87            |
| नास्ति क्षुधासमो         | सं॰भाव॰          | १२४            | नित्य दुःससमाश्रयो             | वती०                       | 388             |
| नास्ति चाहंत्परो देवो ला |                  | 2.88           | नित्यं देवगुरुस्थाने           | कुन्द०                     | 2.880           |
| नास्ति त्रिकालयोगोऽस्य   | सं०भाव०          | १०७            | नित्यनेमित्तिकाः कार्याः       | रत्सम०                     | 86              |
| नास्ति दूषणमिहामिषाशने   | अमित॰            | 4.20           | नित्यं पतिमनीभ्य               | घर्मसं •                   | 7.845           |
| नास्ति मृत्युसमं दुःसं   | कुल्द ०          |                | नित्यं मर्तुं मनीभूय           | सागार०                     | ₹.₹             |
| नास्त्यत्र नियतः         | लाटी॰            | ३.२१९          | नित्यमित्यं जिनेन्द्राची       | पुरुव्हाव                  |                 |
| नास्त्यहँतः परो देवो     | पूज्य •          | <b>१</b> २     | नित्यंरागी कुहिंदि             | जुरु-सा <b>ट</b><br>लाटी ≈ | 7.6             |
|                          |                  |                |                                |                            |                 |

### संस्कृतककोकानुक्रमणिका

|                                |                            |                         |                                      | _                | _             |
|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|
| नित्यं सिन्नयमो मेऽपि          | प्रक्लोक                   | १६.७१                   | निमूलकायं स निकृत्य                  | अमित् ॰          | 3.46          |
| नित्यपुर्वाविषायी यः           | धर्मसं •                   | 4.888                   | निमेषाधिमात्रेण                      | 9                | <b>११.</b> ४५ |
| निस्वपूजाबिधिकेन               | उमा॰                       | 44                      | निम्बकेतिक मुख्यानि                  | धर्मसं०          | 8.28          |
| नित्यमपि निरुपलेपः             | वृक्षा॰                    | २२३                     | निम्बादि कुसुमं सर्वे                | प्रक्नो० १       |               |
| नित्यस्नानं गृहस्थस्य          | <b>ब</b> शस्ति०            |                         | नियसं न बहुत्वं चेत्                 | यशस्ति०          |               |
| निस्या चतुर्मृखास्या च         | सं भाव •                   | 888                     | नियमस्य विभक्तेन                     | प्रक्लो०         | 5.80          |
| निस्माष्टाहिकस <b>्यतुम्</b> ख | सोगार०                     | 2.84                    | नियमात्तद्वहिः स्थानां               | धर्मसं०          | ¥.\$          |
| नित्ये जीवे सर्वदा             | अमित्र०                    | 6.46                    | नियमितकरणग्रामः                      | यशस्ति०          | 498           |
| नित्येतर-निगोत्ताग्नि          | धर्मसं•                    | ७.११०                   | नियमेन विना प्राणी                   | प्रश्नी०         | १६.२७         |
| नित्यो नैमित्तिकक्चेति         | अमित •                     | <b>१</b> २. <b>१३</b> ५ | नियमेन विना मूढ                      | ,, ۶             | 4.835         |
| निस्ये नैमित्तिके चैत्य        | साटी•                      | 7.800                   | नियमेन सदा नृणां पुण्यं              | 11               | 94.30         |
| नित्यो नैमित्तिकइचेति          | पुरु ० शा ०                | 3.833                   | नियमेनास्वहं किञ्चिद                 | सागार०           | 5.84          |
| निदानमायादिपरीत                | अमित •                     | 59.0                    | नियमेनैव यो दध्या                    | प्रश्नो •        | १९.६५         |
| निद्राच्छेदे पुनिवस्तं         | सागार०                     | ६.२८                    | नियमेनोपवासं यः                      | 53               | १९.३६         |
| निद्रादिकमं नष्टत्वान्निद्रा   | प्रश्लो॰                   | 3.37                    | नियमोऽपि दिघा श्रेयः                 | लाटी॰            | 4.258         |
| निद्राहास्यवचोगतिस्बलनत        | त व्रतो०                   | Ęq                      | नियमो यमश्च विहितौ                   | रत्नक०           | 20            |
| निषयो नव रत्नानि               | सं०भाव०                    | १७५                     | निरर्थकोऽमरो जातो                    | प्रदनो०          | -• •          |
| निधानमिव रक्षन्ति              | अमित्त॰                    | १२.३३                   | नियम्य करणग्रामं                     | अमित०            |               |
| निधानमेव कान्तीनां             | 11                         | 28.36                   | युक्तोऽपि महैरवयें                   | उमा०             | ३६५           |
| निघानादि घनप्राही              |                            | 3.46                    | युकाअप महस्यय                        | श्रा॰ सा०        | २.२११         |
| निधानादि धनं ग्राह्यं          |                            | 3.40                    | निर्ज्ञनं जिनाधीशं                   | यशस्ति॰          | ERR           |
| निघाय चित्तमेकाग्रं            | , प्रश्नो ०                |                         | निरतःकातस्न्यंनिवृत्ती               | यु <b>रुषा</b> ॰ | 84            |
| निधाय स्ववशे चित्तं            |                            | १३.४३                   | निरतिक्रमणमणुवत                      | रत्नक०           | १३८           |
| निधिः सर्वसुखादीनां            | ,,                         | १२.६९                   | निरन्तरानेकभवाजितस्य                 | अमित •           | १४.५६         |
| निषुवनकुशलाभिः                 |                            | ११.१२०                  | निरन्तरे स्य गर्भादीदि               | धर्मसं॰          | ६२०२          |
| नित्दकश्च विना स्वार्थ         |                            | 7.4                     | निरन्नैमें खुनं निद्रा               | कुन्द ०          | 8.888         |
| निन्दकेषु न कुर्वीत            |                            | ₹.८३                    | निरस्त कर्म सम्बन्ध                  | अमित॰            | 80.08         |
| निम्दनं तत्र दुर्वाररागादौ     |                            | ० २.११६                 | निरस्तदेही गुरुदुःस                  | ,,,              | ३.७०          |
| निन्दन्तु मानिनः सेवां         |                            | 7.08                    | निरस्तदोषे जिननाथशास                 | ने ,,            | 3.60          |
| निन्दाऽऽक्रोशोममंगालिश्च       | _                          |                         | निरस्तसर्वाक्षकषायवृत्तिः            | "                | १३.८७         |
| निन्छासु भोगभूमीषु             | सं भाव                     |                         | निरस्तसर्वेन्द्रियकार्य <b>जा</b> तो | 27               | १५.१०३        |
| निद्रानुवमनस् <del>वेद</del>   | कुन्द                      |                         | निरस्यति रजः सर्व                    | 21               | १३.१८         |
| निःप्रमाः पुरुतो यस्य          | श्रा॰सा                    |                         | Construction (Carlot State)          | कुल्द •          | ८, <b>२</b> २ |
| निविडं या कृतापीडा             | श्रा॰सा                    |                         | A                                    | घमसं ०           | 4.86          |
| निम्हजति भवाम्भोधी             |                            | ४.११७                   |                                      | <b>कुत्द</b> ०   |               |
|                                | नुवन्ताः<br><b>कृत्व</b> ः |                         |                                      | <b>युशस्ति</b>   |               |
| निभूयोः पर प्रायः              | 3. 4.                      | 117                     | did of an of 4 disc. 19              | •                |               |

### श्रावकाचार-संग्रह

| निरागसः पराचीनाः         | समित ०             | १२,९४        | निदोंषां सुनिमित्तसूचित         | सागार०         | र.५८          |
|--------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| निरालम्बं तु पदध्यानं    | सं॰ भाव॰           | १६६          | निर्दोषाहारिणां सर्वे           | प्रक्तो०       | 28.24         |
| निरालस्यो निरुद्धे गो    | अमित्र०            | १५,२७        | निर्दोषोऽहँग्नेव दवं            | गुषभू०         | 9.38          |
| निराशरवात्तनैः सङ्ग      | <b>धर्मसं</b> •    | ७ १९५        | निर्घातु तनुमिद्धाभं            | पुरु० शा॰      | ५.५६          |
| निराहारक्ष्वोपसर्ग       | प्रश्नो०           | ३६१          | निनिदानो निरापेक्षो             | अमित्र॰        | १५.२९         |
| निरीक्ष्य यत्नतो भूमि    | 27                 | २४,४७        | निविधं संसिद्धधेत्              | पुरुषा०        | १२२           |
| निरुपमगुणयु कस्त्यक      | 1)                 | 00.3         | निर्वाघोऽस्ति ततो जीवः          | अमित्र॰        | 8.88          |
| निरुपमनि रवद्यशर्ममूलं   | अमित०              | 18.04        | निर्वीजतेव तन्त्रेण             | यशस्ति०        | ६७            |
| नि रुढसप्तनिबंठोऽङ्गि    | सागार०             | ७ २१         | निर्ममत्वेन कायस्य              | पुरु॰ शा॰      | ५.२२          |
| निरूपितं तया सत्यं       | प्रक्नो०           | २१ ७०        | निर्मलः सर्ववित्सार्वः          | श्रा॰ सा०      | 8.66          |
| निरोगत्वं भवेद् धर्माद्  | कुन्द०             | १०,९         | निर्भयोऽभयदानेन                 | उमा ०          | २३८           |
| निरोधनं समाधाय           | कुन्द०             | ५ २३२        | निर्मारोऽस्ति प्रसादात्तें      | धर्मसं०        | २.१०३         |
| निगंतोऽष वसन्तर्ती       | श्रा॰सा॰           | १,६९८        | निर्भिकैकपदीं जोवः              | लाटी॰          | <b>३.६९</b>   |
| निगंत्यान्यद्-गृहं       | सागार०             | ७,४२         | निर्मनस्के मनोहसे               | यशस्ति०        | ५९३           |
| निग्रंन्थवृत्तिमादाय     | <b>घर्मसं</b> ०    | <b>२.९</b> २ | निर्ममत्वं शरीरादौ              | प्रश्नो०       | <b>२२</b> .२४ |
| नियं न्यान् ये गुरून्    | प्रश्ना०           | ३.१४५        | निर्ममो निरहंकारो               | यशस्ति०        | ८३४           |
| निग्र'न्याय नमो बीत      | महापु०             | ४०,३९        | निर्मलं केवलज्ञान               | अमित०          | १२.११६        |
| निग्रंन्थेषु पुलाकादि    | <b>দুহ</b> ৹ হাা ৹ | ३.१०१        | निर्मलः सर्ववित् सार्वः         | उमा•           | 80            |
| निग्नंन्योऽन्तर्बहिमौह   | लाटी॰              | ₹,868        | निर्मलस्यापि शीलस्य             | प्रश्नो०       | १५.४२         |
| निर्यन्यो यो मुनिबीह्या  | धर्मोप०            | १,१५         | निर्मलेदर्पणे यद्वत्            | 11             | ११.४१         |
| निम्न'न्थोऽसौ महापात्रं  | 21                 | 8.840        | निर्म <b>लेना रनाले</b> न       | कुन्द०         | १.१७७         |
| निर्घाटिता हता नैव       | प्रश्नो०           | ९,२५         | निर्माप्यं जिन चत्यद्गृह        | सागार०         | 2.34          |
| निजैगाम कथं तस्य         | कुन्द॰             | ११.७५        | निर्माल्यकमिव मत्वा             | अमित्र०        | १०.७          |
| निर्जन्तुकेऽविरोधे       | अमित०              | 40.88        | निर्मुच्छं वस्त्रमात्रं य.      | गुणभू०         | इ.७३          |
| निजंरा च तथा लोको        | पद्म० पंच०         | 88           | निम् लयन् मलान्यूल              | सागार          | 3.6           |
| निर्जरादिनिदान यः        | लाटी०              | ₹,१ ०        | निर्मोहो निर्मंदो योग           | वतो०           | 8.84          |
| निजंरा द्विविया प्रोक्ता | भव्यघ०             | 5,668        | निर्यापकं महाचार्यं             | प्रश्नो॰       | २२.३२         |
| निर्जरा संवराभ्यां यो    | गुणमू०             | १.२०         | निर्यापकेन्द्रप्रतिमा प्रतिष्ठा | गुणभू०         | 3, 209        |
| निर्जरा शातनं प्रोक्ता   | पद्म० पंच०         | 43           | निर्यापके समर्प्य स्व           | सागार०         | 6.88          |
| निर्दग्धकर्मसन्तान       | धर्मसं¤            | ६.६४         | निर्लाञ्छनासतीपो <b>षो</b>      | **             | ५,२२          |
| निर्दम्भः सूदयो दानी     | कुन्द०             | ५ २१         | निर्लेपस्यानि <b>रूपस्य</b>     | -              | ११,५४         |
| निर्दिष्टं लक्षणं पूर्वं | लाटी॰              | 4.282        | निर्वाणदीक्षयात्मानं            | <b>म</b> हापु॰ |               |
| निर्दिष्टस्थानलाभस्य     | महापु०             | ३९ ४५        | निर्वाणसाधनं यत्                | "              | 39.76         |
| निर्दिष्टाऽनर्थदण्डस्य   | लाटो •             | 4.840        | निर्वाणहेतौ भवपासभीतैः          | अमित०          |               |
| निर्देशोऽयं यथोक्ताया    | 13                 | 8.88         | निर्वापिसं समुस्सिप्य           | सं॰ माव०       | YS.           |
| निर्दोषं प्रासुकं शस्यं  | उमा०               | २,३५         | निविध्नेन भवन्त्येव             | प्रश्नीव       |               |
|                          |                    |              |                                 |                |               |

| निर्विचारावसारा <u>स</u> ु  | यशस्ति०          | 497    | निशि निशाचरा दुष्टा                          | भव्यध०            | १.८६              |
|-----------------------------|------------------|--------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| निर्विशन्तोऽपि कल्पेशाः     | पुरुव्शाव        | ₹.₹४   | निशीय-वासरस्येव                              | 'अमित∘            | 2,82              |
| निर्व्याजया मनोवृत्या       | सागार०           | 7.84   | निशीयन्यां सदाहारं                           | प्रश्नो०          | २२.९४             |
| निर्व्याजहृदया पत्युः       | कुन्द०           | 4.858  | निःशेषेऽह्मि बुमुक्षां ये }                  | धर्मोप०           | 8,66              |
| निर्वापारो विरास्वादो       | वतो०             | 8.84   |                                              | श्रा॰ सा॰         | ३.११७<br>३.५४     |
| निव्यू ढसप्तवमींऽङ्गि       | धमसं०            | ५.३६   | निश्चयं कुरु भी मित्र                        | प्रद्याे          |                   |
| निवृत्तानि यदाक्षाणि        | कुन्दः           | ५.२३७  | निश्चयं कृत्य तीर्थेशं                       | n market .        | 3.202             |
| निवृ तिर्दीयते तेन          | अमित्र०          | १३.६९  | निश्चयमबुध्यमानो                             | पुरुषा०           | 70                |
| निर्वृतिस्तरसा वश्या        | ,,               | १३.४७  | निश्चयमिह भूतार्थ                            | ار<br>مند گیمہ    | ધ<br><u>૭</u> .૨૬ |
| निर्वेदादिमनोभावैः          | श्रा॰ सा॰        | १.७३४  | निश्चयाराधना ज्ञेषा                          | यम स॰<br>यशस्ति • | 3310              |
| निवर्तमानं वततो गुरुभ्यो    | अमित्त॰          | 58.8   | निश्चयोचितचारित्रः<br>निश्चलं स्ववक्षे चित्त |                   | १२,१३३            |
| निवारिता शेष परिप्रहेच्छ    | 31               | १०२९   | निविचत्य प्रासुकं मार्ग                      | लाटी॰             | ४.२१८             |
| निबिष्टा कुत्रचिद्देशे      | श्रा॰ सा॰        | १.२७२  | निश्छिद्रं प्रासुकं स्थानं                   | "                 |                   |
| निवेशितं बीजमिला            | <b>अ</b> मित्त ० | 80.88  | नि:श्रेयसमधिपन्ना                            |                   | १३४               |
| निवेश्य विधिना दक्षो        | ,,               | १५.४७  | निःश्रेयसमभ्यदयं                             |                   | १३०               |
| नि:शङ्कात्मप्रवृत्तेः       | यशस्ति०          | २४     | निषण्णैस्तत्र शय्यायां                       |                   | ११,१०४            |
| निःशंकादिगुणान्विता         | प्रश्नो०         | १६ १११ | निषद्ध भत्रमात्रादि                          | लाटी •            |                   |
| निःशङ्कितं तथा नाम          | लाटी॰            | ₹.₹    | निषद्धं हि कुलस्त्रीणां                      | कृत्द०            |                   |
| निःशङ्किततयाक्षार्थ         | पुरु० शा०        | ₹.₹४   | निषेवते यो दिवसे                             | अमित॰             |                   |
| निःशङ्कित-निःकाङ्कित        | वसो •            | ५३३    | निषेवते यो विषयं                             | 11                |                   |
| नि:शङ्कितादयोऽपूर्णाः       | . गुणभू०         | 3.68   | निषेवते यो विषयामिलाषुन                      |                   |                   |
| निःशङ्कितादयो ये ते         | प्रश्नो०         | ६६ ३५  | निषेवन्ते हि नारीं ये                        | प्रदनो०           |                   |
| निःशिक्कृतोऽक्कनश्चौरः      | <b>धर्मो</b> प॰  | १,२७   | निषेवमाणोगुरुपादपद्यं                        | अमित॰             | •                 |
| निशम्य यस्य नामापि          | पुरु०शा०         | 8.88   | निषेव्यमाणानिवचांसियेषां                     |                   | १.५३              |
| निशम्य वनपालस्य             | श्रा० सा॰        | १.५७   | निषेष्य लक्ष्मीमिति                          | ••                | ११.१२३            |
| निशम्याचिन्तयेद् मिल्लो     | धर्म सं॰         | २.५५   | निष्कर्मा गुणयुक्तो हि                       | भव्यध०            | 2.806             |
| निशम्येति गणाधीश            | 11               | €, 906 | निष्कामः कामिनीमुक्तो                        | पुरु॰ शा॰         |                   |
| नि:शल्योऽस्ति व्रतीं सूत्रे | •,               | ₹,8    | निष्कारणं सुहृद्धर्म                         | 11                | ५.६५              |
| निशातधारमा छोक्य            | उमा •            | ₹80    | निष्कान्तिपदमध्येस्तां                       |                   | ४०.१३८            |
| 1                           | श्रा॰ सा॰        | ३.१३५  | निष्कान्तोविचिकित्सायाः                      | लाटी०             | 3.808             |
| निशान्ते घटिकायुग्मे        | कुन्द॰           | 8.20   | निष्किखनोऽपि जगते                            | यशस्ति०           | ५५९               |
| निशां नयन्तः प्रतिमायोगेन   | सागार०           | ७.७    | निष्पद्यन्ते विषद्यन्ते                      | श्रा॰ सा॰         | 3.86              |
| निशायामागते नाथ             | था• सा॰          | १.४५४  | निष्फलेऽल्पफलेऽन <b>र्यं</b> फले             | सागार०            | ६.१६              |
| निशा बोडश नारीणां           | <b>कुन्द</b> ०   | ५ ७९   | निष्ठीवनं करोत्युच्चैः                       |                   | १८,१७८            |
| निकाधनं कथं कुर्युः         | पुरु० शा॰        |        | निष्ठीवनं वपुः स्पर्शः                       | अमित०             |                   |
| निशाशनं वितन्यानाः          | था० सा०          | ३,१११  | निष्ठोंवनमवष्टम्भं                           | 11                | १३,४०             |

## धावकाचार-सग्रह

| निष्ठीयते व दन्तादेः           | कुन्द •      | 6,88       | नीयन्तेऽत्र कषाया ∫     | पुरुषा०<br>(उक्तं) श्रा॰सा॰ | 808            |
|--------------------------------|--------------|------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| निष्ठयूत्रवलेष्मविष्मूत्र      | 11           |            | ு நடந்                  | (उक्त) श्रा॰सा॰             | 3,366          |
| निष्यन्दादिविधौ                | यशस्ति •     |            | नीरगोरसघान्येघः         | सागार०                      | 4.86           |
| निष्पादयेलमां मार्या           | धर्मसं०      | २,१७२      | नीरं चागलितं येन        | प्रवसी०                     | १२१२०          |
| नि:सञ्जवतिरेकाकी               | महापु •      | ३८१७६      | नीरसे सरसे बापि         | 15                          | 58.88          |
| निःसङ्गो हि त्रती भूत्वा       | भव्यघ०       | 8 249      | नीरादानेन हीयेन         | а                           | 88.0           |
| निसर्वतो गच्छति                | अमित •       | ३ ६९       | नीरादिकं गृहस्था मे     | 11                          | २२,९०          |
| निसर्गमादंवोपेतो               | ,,           | १५,२४      | नीरार्थमागतां भायाँ     | प्रक्नी०                    | ₹8.80€         |
| निसर्गच्यो जन्ता               | अभित्र॰      |            | नीरूपं रूपिताशेष        | यशस्ति०                     | 188            |
| निसर्गस्तु स्वभावोक्तिः        | स्राटी॰      | 2.84       | नीरैश्चन्दनशालीयेः      | भव्यधः                      | 4,343          |
| निसर्गात्त दूवेञ्जन्तोः        | धर्मसं •     | १.६५       | नील्याहूय पुनस्तेषां    |                             | 14 60          |
| निसर्गोद्धा कुलाम्नायाद्       | लाटी॰        | 2.899      | नूनं तद्भीः कुहष्टीनां  | लाटी ॰                      | 3,68           |
| निसर्गाधिगमी हेतू              | अमितः        | 7,50       | नूनं प्रोक्तोपदेशोऽपि   | "                           | 3.808          |
| निसर्गेऽधिगमे वापि             | लाटी०        | 7.70       | नूनं सदृशंन-ज्ञान-चारि  |                             | ३,२६२          |
| निसर्गोऽधिगमो बापि             | यशस्ति०      | 206        | नृणां मुकवधिराहं        | प्रश्नो॰                    | १३.२६          |
| निःसाक्षिकवलाद् व्रते          | प्रश्नो०     | 83,40      | नृपजनसुरपुज्यो          | 11                          | १२.१८३         |
| निःसृता सदनाच्छोभाः            | श्रा॰सा॰     | 1.565      | नृपवित्तधनस्नेह         | कुन्द०                      | 80.3           |
| निस्सारं प्रस्फुरत्येष         | लाटी॰        | ३.७६       | नृपस्येव यतेर्धमीं      | सागार०                      | 2.80           |
| निस्तारकोत्तमायाय              | सागार॰       | २.५६       | नृपाध्यक्षं कुपक्षेक    | श्रा॰सा॰                    | 8.486          |
| निस्तारकोश्तमं यज्ञ            | धर्मसं०      | २०३        | नृपेण प्रेयंमाणापि      | 17                          | १.३७७          |
| निःस्पृहत्वेन स्याच्चितशुद्धिः | प्रक्तो०     | २३,१४५     | नृपेषु नृपवन्मौनी       | कुल्द०                      | ८,४१७          |
| निःस्वादमन्तं कटु वा           | कुम्द ०      | 3.48       | नृपैः मुकुटबद्धाद्येः   | सं॰भा॰                      | ११६            |
| नि:स्वामित्वेन सन्त्याकाः      | लादी०        | 4.80       | नेत्यं यः पाक्षिकः      | लाटी ॰                      | 8.89           |
| नि:स्बेदत्वं भवत्येव           | प्रश्नो॰     | ₹.५७       | नेत्रप्रकाशने ध्यानं    | व्रतो०                      | ४९७            |
| निहत्य निस्तिलं मनो            | यशस्ति०      | <b>३४३</b> | नेत्रयोः शुक्लयोरिह्न   | कुन्द०                      | 6.863          |
| निहत्य मेकसन्दर्भं             | अमित्र०      | 9.00       | नेत्ररोगी भवेदन्धः      | <b>धर्मसं</b> ०             | 6,240          |
| निह्न्यते यत्र शरीरिवर्गी      | **           | १.३३       | नेत्रं हिताहिता लोके    | यशस्ति०                     | 8419           |
| निहितं वा पतितं वा             | रत्नकः       | 40         | नेत्रहोना यथा जीवा      | प्रक्तो॰                    | १ <b>१.६</b> ५ |
| नीचदेवान् मजन्त्येव            | प्रक्तो०     | ₹.९०       | नेत्रान्तरसृजा तालु     | कुन्द ०                     | 4.80           |
| नीचानामलसानां च                | कुरद ०       | 6.304      | नेत्रानन्दकरं सेव्यं    | अमित॰                       | 9.69           |
| नीचेगांत्रं स्वप्रशंसा         | अमित्र॰      | 3,42       | नेमिनाथं जगत्पूज्यं     | प्रक्तो •                   | 27.8           |
| नीचैगींत्रोदयाच्छूदा           | धर्मसं०      | ६,२५२      | नेम्यादिविजयं चैव       | महापु०                      | 80. 62         |
| नीचैम् मिस्यतं कुर्याद         | <b>उमा</b> ० | 99         | नेष्टं बातुं कोऽप्युपाय | ः अमित्                     | १३.९६          |
| नीत्वा गृहं तहहँ               | धर्मसं॰      | ¥.66       | नैणाजिनधरा बह्या        | महापु •                     | ₹8.888         |
| नीत्वा चित्रान्वितः            | प्रश्लो      | ₹₹.८३      | नैतसन्मनस्य्ज्ञान       | लाटी•                       | \$ ? 0 B       |
| नीत्वा नीलीं स्वयं गेहे        | 21           | १५:७२      | नैलद्धर्यस्य प्राग्नूपं | 11                          | 3,766          |
|                                |              |            |                         |                             |                |

| वैक्चनी मैत्रिका चैव        | कुरुद्ध ।      | 50.5          | नोह्य छचस्यावस्था ं          | स्राटी•                                | ₹,१५६         |
|-----------------------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| नैऋत्याग्नेयिका गम्या       | कुन्द०         | 6.840         | नोह्यं हरप्रतिमामात्र        | 71                                     | 7.239.        |
| नैऋत्यां दिशि तःप्रक्ने     | कुनदः          | 8.848         | नोद्यं प्रज्ञापराधत्वात्     | 12                                     | 4.240         |
| नैयायिकानां चत्वारि         | कुत्द॰         | 6.208         | नोद्धमेतावता पापं            | 31                                     | 8.28          |
| नैरन्तर्येण बः पाठः         | ,,             | <b>4.64</b>   | न्यक्षवीक्षाविनिमोंक्षे      | यशस्ति०                                | 34            |
| नैरस्यारब्धनै:श्वर्य        | सागार॰         | 6.8=9.        | न्यग्रोचपिप्परुप्रका         | श्रा॰सा॰ '                             | 3.40          |
| नैप्र'न्थ्यं मोक्षमागोंऽयं  | धर्ममं •       | 8.84          |                              | डमा•                                   | ₹₽₽           |
| नैर्मल्यं नमसोऽभितो         | श्रा०सा०       | 1.880         | न्यग्रोधस्य यथा बीजं         | पूज्य•                                 | 48            |
| नैव पुण्यं द्विधा कुर्यान्त | उमा '          | १३०           | न्यङ्मध्योत्तमकुतस्य         | सागार॰                                 | २.६७          |
| नैव भवस्णितवेदिनि           | अमित्त०        | 2.66          | न्यस्य भूषाधियाञ्जेषु        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 6.907         |
| नैवमर्थाद् यतः सर्वं        | लाटी॰          | <b>३.</b> २२५ | न्यस्याङ्गेषु धिया .         | धर्मसं ०                               | 428.0         |
| नैव लग्नं जगक्वापि          | यशस्ति •       | १२१           | न्यस्यादानादिकं कृत्वा       | सं०भाव०                                | ४२            |
| नैव सिद्धचित सा विद्या      | प्रश्नो॰       | 80.76         | न्यस्यान्त्र भ्रुपृषिक्यादि  | कुन्द •                                | 6.80          |
| नैवान्तस्तत्त्वमस्तीह       | यशस्ति ॰       | 6             | न्यायकुलस्थितिपालन           | श्रा॰सा॰                               | 8.808         |
| नैवं यतः समव्याप्तिः        | लाटी॰          | 2.54          | न्यायमागात् समायाति          | प्रश्नो॰                               | १४.१५         |
| नैवं यतः सुसिद्ध प्रागस्ति  |                | 3,63          | न्यायरच हित्तयो दुष्ट        | महापु ॰                                | १८.२५९        |
|                             | ,,             | 7.84          | न्यायात्तद्-भक्षणे नूनं      | लाटी॰                                  | १.७३          |
| नैवं यतोऽनभिज्ञोऽसि         | लाटी ॰         | 8.884         | न्यायाद् गुरुत्वहेतुः स्यात् | 11                                     | ३.१५१         |
| नैवं यथोऽस्त्यनिष्टार्थः    | **             | 3.6           | न्यायादायात्मेतत्वे .        | ,11                                    | ₹.२८१         |
| नैवं वासरभुक्ते भवति        | पुरुषा०        | १३२           | न्यायेनोपार्ज्यंते यत्स्वं   | धर्मस॰                                 | <b>६,१६</b> २ |
|                             | ०सा०(उक्कं)    | ₹.१०४         | न्यायोपात्तधनो               | सागार॰                                 | 8.88          |
| नैवं हेतोरतिव्याप्तेः       | लाटी॰          | <b>३.२२९</b>  | न्यायोपाजितभोगार्च           | धर्मोप॰                                | 8,88          |
| नैष दोषोऽल्पदोषत्वाद        | 29             | 8.288         | न्यासस्याप्यपहारो यो         | लाटी०                                  | ५.२२          |
| नैषापि रोचते भाषा           | अमित्र॰        | ₹.७६          | न्यासात् स्वामिनो योऽपि      | प्रश्नो०                               | १३,३६         |
| नैष्किञ्चन्यमहिसा च         | यशस्ति०        | <b>१</b> ३२   | न्यासापहारः परमन्त्रमेदः     | अमित्र०                                | 8.0           |
| नैष्ठिकेन विना चान्ये       | धर्मसं॰        | <b>६.२४</b>   | म्यू नषो हशवर्षायां          | कुन्द०                                 | 4.869         |
| नैष्ठिकोऽपि यथा क्रोधात्    | लाटी॰          | 8.888         | न्यूनाधिके च षष्ठीना         | कुन्द०                                 | 5.63          |
| नोकर्म-कर्म-निम् क्तं       | मव्यघ ०        | <b>8.</b> ¥   | 9                            |                                        |               |
| नोक्तस्तेषां समुद्देशः      | <b>का</b> दी • | 3.121         | पक्वान्नादि सुनैवेदीः        | <b>उमा</b> ०                           | १६७           |
| नो चेष्ट्रचनविश्वासः        | प्रक्नो॰       | 14.68         | पक्षमासर्तुं षण्मास          | कुन्द०                                 | 6.77          |
| नोचे वाचंयमी किंचिद्        | स्रादी•        | 3.890         | पक्षश्चर्या साधनञ्च          | धर्मं सं०                              | 7.7           |
| नो जायेते पापने ज्ञानवृत्ते | अमित्त •       | 1.61          | पक्षान्मिदाचे हेमन्ते        | कुल्द ०                                | 4.888         |
| नोदकमपि पीतव्यं             | श्रा०सा०       | ₹.११०         | पक्षीरूपं समादाय             | प्रश्नी॰                               | 4.6           |
| नो दातारं मन्मवा            | अमित•          | 80.40         | पङ्काञ्जनादिभिलिप्तं         | कुन्द०                                 | २ <b>३१</b>   |
| नोहिष्टां सेवले भिक्षां     | सं०भा०         | ₹0\$          | पन्नस्तुङ्गो (शिखादि) शिस    | रे श्रा॰ सा॰                           | 2.802         |
| नोपबासीत्यबाधासु            | पुरुशा•        | 8,8           | पञ्च कल्बभंकीत्कुच्य         | हरिवं०                                 | 92.54         |

| पञ्चकल्याणकोपेसां            | प्रश्लो॰     | <b>११</b> .८२         | पश्चाग्निना तपो निष्ठा                             | सं० भाव॰                     | १५१                   |
|------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| पञ्चकल्याणपूजाया             | 31           | ₹,४                   | पञ्चारिनसाधने बोऽपि                                | प्रश्नो०                     | 88.88                 |
| पश्चकृत्वः किलैकस्य          | यशस्ति०      | 386                   | पद्माग्निसाधको मिथ्या                              | **                           | ४६.३४                 |
| पञ्चगव्यं तु तैरिण्टं        | ऽ श्रा॰ सा०  | 7.69                  | पञ्चाचारक्रियोद्यक्तो                              | सागार०                       | ७.३४                  |
| <del>-</del>                 | े उमा॰       | 828                   | पञ्चाबारं जिघृक्षुरुव                              | धर्म० सं०                    | 4.48                  |
| पश्चभूतात्मकं वस्तु          | •            | 6.263                 | पञ्चाचारं ये चरन्ति                                | प्रश्नो०                     | 28.230                |
| पश्चतायां प्रसूती च          | धर्मस०       | ६ ५५७                 | पञ्चाचारविचारज्ञाः                                 | (श्रा॰ सा॰<br>र उमा॰         | 8.888                 |
| पश्चवाणुत्रतं त्रेघा         | सागार०       | 8.8                   |                                                    | । उमा०<br>रत्न <b>क</b> ०    | १५<br>६३              |
| पश्चघाऽणुवतं यस्य            | गुणभू०       | <b>३.</b> २२          | पञ्चाणुवतनिषयो                                     | धर्मसं•                      | ४,१३०                 |
| पञ्चषा वाचनामुख्ये           | धर्मसं॰      | ७.१४९                 | पञ्चाणुदतपुष्ट्यथं                                 |                              | ٠. ١٩٠<br>٧. <b>१</b> |
| पश्चन्यासहृतिः कूटलेखो       | पुरु० शा॰    | 05.8                  | पञ्चाणुवतरक्षार्थं                                 | "<br>धर्मोप॰                 |                       |
| पञ्च पञ्च त्वतीचारा          | हरिवं॰       | 46.88                 | पञ्चाणुवतशीलसप्तक                                  | प्रश्नी०                     | १६,४३                 |
| पञ्चप्रकारचारित्र            | गुणभू०       | ३.८६                  | पञ्चातिचारनिम् का                                  | त्रस्ता <b>ः</b><br>लाटी॰    | 4.836                 |
| पञ्चप्रकारमिथ्यात्वं         | प्रश्तो०     | ४.२५                  | पञ्चातिचारसंज्ञास्ति                               |                              | 28.808                |
| ,पञ्च बाण स्फुरद् बाण        |              | <b>१.</b> २५ <b>१</b> | पञ्चातिचारसंत्यकं                                  |                              |                       |
| पञ्चमं परमं विद्धि           | उमा •        | २२१                   | पञ्चातिचारसंयुक्तं                                 | "                            | २१. <b>२</b><br>८८००  |
| पञ्चमहावतंयुक्तं             | व्रतो०       | ३३६                   | पञ्चात्र पुद्गलक्षेपं                              | पुरु० शा०                    | 8.888                 |
| पञ्चमाणुवतं धते              | प्रदनो०      | १६,५३                 | पञ्चात्रापि मलानुज्झेद्                            | सागार०                       | ५.३३                  |
| पश्चमाणुत्रतं वक्ष्ये        | **           | <b>१६</b> .२          | पञ्चाप्येवमणुद्रतानि                               | ,,                           | ४.६ <b>६</b>          |
| पश्चमाणुव्रतस्येते           | धर्मोप०      | 8.48                  | पञ्चानर्था दुष्टा                                  | अमित्त॰                      | ६.८१                  |
| पद्ममी प्रतिमा चास्ति        | लाटो॰        | <b>६.१</b> ५          | पञ्चानां पापानां                                   | रत्नक०                       | (97                   |
| पद्ममीरोहिणीसीस्य            | धर्मसं०      | ₹. ₹ ६७               | पञ्चानां पापानामलं                                 | रत्नक०                       | <b>७०</b> ९           |
| पञ्चमी षष्ठिकाष्टम्यौ        | कुन्द॰       | 6.184                 | पञ्चानुत्तरमायुष्यं                                | भव्यध •<br>धर्मोप •          | ₹, <b>२१९</b>         |
| पश्चमुष्टिविधानेन            |              | ३९.४२                 | पञ्चामृतै जिनेन्द्राची                             |                              | ¥,२० <b>६</b>         |
| पञ्चमूर्तिमयं बीजं           | यशस्ति०      | ६७७                   | पञ्चास्यो हरिणायते                                 | श्रा॰ सा॰                    | <b>१</b> .१०६         |
| पद्मम्यादिविधि कृत्वा        | सागार०       | 2.02                  | पञ्चेन्द्रियदमादेव                                 | उमा ०<br>यशस्ति ०            | २१३                   |
| पश्चिवशतितत्त्रानि           |              | ८ २७२                 | पञ्चेन्द्रियप्रवृत्त्या<br>पञ्चेन्द्रियस्य जीवस्य  | यशास्त्र ०<br>म <b>व्य</b> ध |                       |
| पञ्चस्नाकृतं पापं            | रत्नमा०      | 48                    | पञ्चान्द्रयस्य जायस्य<br>पञ्चेन्द्रयाणि शब्दाद्याः |                              | १,९३                  |
| पञ्चसूनापरः पापं             | सागार        | 4.88                  | पञ्चेद्रिया द्विधा ज्ञेयाः                         | कुन्द <i>॰</i><br>लाटी॰      | ८.२५ <b>९</b><br>४.९९ |
| पञ्चस्वेषु मनोज्ञेषु         | लाटी॰        | 4.83                  | पञ्चेन्द्रियाश्चतुर्भेदाः                          | सन्य <b>घ</b> ०              |                       |
| पञ्चाक्षपूर्णपर्याप्ते       | <b>उमा</b> ० | २२                    | पञ्चैतेऽपि व्यतीचाराः                              | धर्मोप॰                      | २,१६५                 |
| पश्चाक्ष सञ्ज्ञिनं हित्वा    | अमित०        | 7.58                  | पञ्चैब चेन्द्रियप्राणाः                            |                              | 8.85                  |
| पश्चाक्षः द्विप्रकाराश्च     | <b>उमा</b> ० | <b>२१</b> ५           |                                                    | प्रश्नो॰                     | 7. <b>९</b>           |
| पद्माक्षे पूर्णपर्याप्ते     |              | १,१४९                 | पञ्चेवाणुवतानि स्युः<br>पञ्चरस्थान् सगान् सर्वान्  | n                            | १्२.६२<br>२१.७२       |
| पश्चाङ्गं प्रणति कृत्वा      | अमितः १      |                       | पटीयसा सदा द्वानं                                  | ः।<br>अमित्र ०               | 9.87                  |
| पश्चाञ्जुलेषु वृद्धिः स्याद् | <b>उमा</b> ० | 805                   | पट्टराज्ञिपदं देबि                                 | प्रक्ती०                     | €. 89                 |
| 2 w 8                        |              |                       | E arrest and                                       | 44.11.                       | 7, 7,                 |

| पठतु शास्त्रसमूहमनेकधा      | व्रती० २९            | पश्चिमी चित्रिणी            | कुम्द० ५.१३८    |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
| पठन्ति गृष्वन्ति वदन्ति     | अभित्त० १.३७         | पन्नागानामिव प्राणि         | ं अमित्त० १०,६३ |
| पठन्नपि वचो जैन             | श्रा० सा० १.३६७      | पप्रच्छ स्वाङ्गरक्षं स      | धर्मसं २,९४     |
|                             | अमितः २.१५           | पयःपानं शिशी भीतिः          | कुन्द॰ ११,९०    |
| पठन्नपि श्रुतं रम्यं        | श्रा॰ सा॰ १.४९६      | पयः ञाल्यादिकं सर्पि        | कुन्द० ६'८      |
| पठित्वानेक शास्त्राणि       | प्रश्नो० १०.४        | परं चैक व्रतं सार           | प्रक्ती० १२,७९  |
| पठेतस्वयं श्रुतं जैन        | पुरु शा० ६,५१        | पर तदेव मुक्त्यङ्गं         | सागार० ५,२९     |
| पढम् पढमे णियदं             | लाटी॰ २.१६           | परं दातृव्यपदेशः            | पुरुषा० १९४     |
| पण्डोः सुताः यदोः पुत्राः   | गुणमू० ३.१५          | परं शंसन्ति माहात्म्यं      | सागार॰ ८,२८     |
| पण्डस्त्रीतु प्रसिद्धा या   | स्राटी∘ १.१३९        | परमात्मानु भूतेर्वे         | लाटी॰ ३,१९      |
| पतः अभिकादश                 | वमित्त॰ ३.१५         | परदारकुचस्यादौ              | धर्मसं॰ ३,६४    |
| पतत्कीटपतः ङ्गादेः          | धर्मोप० ४.५९         | परदार्रानवृत्तो यो          | ,, ३.६९         |
| पत्तितं तेन पादेन           | प्रश्नो० १६.१०५      | परदोषान् व्यपोहन्ति         | प्रश्नो॰ ८.२४   |
| पतितं विष्मूत्रं नष्टं      | ,, १४.५<br>पूज्य० २३ | परद्रव्य-ग्रहणेनैव          | सागार० ८४०      |
| -                           | **                   | परद्रव्यस्य नष्टादेः        | हरिवं० ५८.२६    |
| पतन्तं दुर्गतौ यस्माद्      | पद्मच॰ १४.२          | परद्रव्यापहाराय             | भव्यघः ११३५     |
| पत्तनं काननं सीघ            | अमित्र० १५.८६        | परनारीं तिरहचीं च           | प्रक्नो० १५,५१  |
| पत्युः स्त्रीणामुपक्षेव     | धर्मसं० २.१७३        | परनारीं समीहन्ते            | ,, 84.88        |
| पत्रशाकं त्यजेडीमान्        | प्रक्नो० १७.१०२      | परनारी नरीनित्र             | श्राव्साव ३.२२३ |
| पत्रादि नापि यः क्रियादन्नं | ,, २१,६              |                             | उमा॰ ३७०        |
| पथ्यं तक्यं श्रव्यं         | अमित्त० १०६          | परनार्यंभिला <b>षेणं</b>    | भव्यध० १.१४०    |
| पदं पञ्चनमस्कारं            | पुरु० शा० ५.३६       | परनिन्दां प्रकृवंन्ति       | प्रक्तो० ८.२६   |
| पदस्थमथ पिण्डस्थं           | <b>,,</b> ५.२९       | परपरिषयनमनङ्गक्रीडा         | श्रा०सा० ३.२४२  |
| पदानि यानि विद्यन्ते        | अमित० १२,११५         | <b>परपाणिग्रहाऽऽक्षेपा</b>  | धर्माप० ४.४५    |
| पदापि संस्पृशंस्तानि        | धर्मस॰ ५१८           | परपीडाकरं यत्तद्वचः         | प्रक्नो॰ १३.१०  |
| पदार्थानां जिनोक्तानां      | अमित॰ २,५            | परप्रमोषतोषेण               | यशस्ति० ३५७     |
| पदैरेभिरयं मन्त्रः          | महापु ० ४० १३९       | परवाधाकरं वाक्य             | धर्मसं० ६५      |
| पद्मकण्ठतदस्पर्शी           | कुन्द० ८,२१८         | <b>परभार्यादिसंसर्गा</b> त् | प्रश्नो० १५,६   |
| प <b>राच</b> म्पक्रजात्यादि | उमा॰ १२९             | परभार्यां परिप्राप्य        | ,, १५.१२        |
| पद्मपत्रनयनाः प्रियंवदाः    | अमित॰ ५६१            | परमगुणविचित्रः              | ,, 7.64         |
| पद्मपत्रनयनामनोरमाः         | ,, <b>१</b> ४.२१     | परमजिनपदानुरक्तधी           | महापु॰ ३९.२१०   |
| पद्मप्रभमहं वन्दे           | प्रक्लो॰ ६.१         |                             | अमित्र ४.७५     |
| पद्ममुत्यापयेत्यूवं         | यशस्ति॰ ६८०          | परमद्विपदं चान्य            | महापु० ४०.६९    |
| पद्मरागो यथा क्षीरे         | भव्यद्यः २,१७८       | परमिषम्य इत्यस्मात्         | " Ro'R\$        |
| पद्मस्योपरि यत्नेन          | अभित्त १५४५          |                             | प्रश्नो । ७.१६  |
| पद्मासन-समासीनो             | बुमा० १२४            |                             | पुरुषा० २       |
|                             |                      |                             | -               |

| The second secon |                            |                |                                               | · · · · ·             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <b>17</b> 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | श्रामका        | चार-वंग्रह                                    |                       |
| गरमाणो र <del>तिस्व</del> र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वं कुल्द•                  | 22.49          | परस्त्री विषया भना                            | कुन्द ०               |
| रमादिगुणायेति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                | परस्त्रीषु गतं चक्षुः                         | पुरु० बा।             |
| परमादिपदान्नेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 80.0X          | परस्त्रीसङ्गकाङ्का या                         | उमा ०                 |
| परमात्म <b>वै</b> रिणां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>अ</b> मित ०             | 8.6            | परस्त्री-सङ्गतेरस्या                          | गुणभू०                |
| परमार्हताय स्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हापद महापु॰                | 80.40          | परस्त्रीसङ्गमान                               | यशस्ति०               |
| परमाह <mark>ैन्त्य राज्या</mark>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                          | 80.840         | परस्परंत्रिवर्णानां                           | <b>धर्मं</b> सं०      |
| परमाहंन्त्य राज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 789.08         | परस्परविषद्धार्थंमीश्वरः                      | यशस्ति०               |
| परमेऽत्यूसमे स्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 455.0          | परस्परं विवादं तौ                             | प्रक्तो०              |
| परम्परेति पक्षस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 3,760          | परस्य जायते देहे                              | अमित्र०               |
| पररमणी-संस <del>वत</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वित्तं श्रा०सा०            | ३,२२४          | परस्य प्रेरणं लोभात्                          | लाटी॰                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | ३.२२२          | परस्य वश्वनार्थं यः                           | प्रक्नो०              |
| पररामाचिते वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | ३६९            | परस्यापि हितं सारं                            | 19                    |
| परबञ्चनमा रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                          | 6.3            | परस्यापोह्यते दुःखं                           | अमित्र०               |
| परवर्ज्या भुजङ्गी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | १४,१२          | परस्य चौरव्यपदेश                              | सागार०                |
| परवष्यः स्वगुद्धा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 8.884          | परस्वहरणासको                                  | लाटी०                 |
| परविवाहाकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | हरिवं॰                     | 46.40          | परात्मगतिसंस्मृत्या                           | कुन्द०                |
| परविवाहकरणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            | ५.७३           | पराधीनेन दुःसानि मृशं                         | धर्मसं०               |
| परविवाहकरणार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | क्लिकीड़ा वर्मसं०          | ३.७१           | परानन्दमुखस्वादी                              | कुन्द०                |
| परविवाहकरणेत्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रिका लाटी(उक्तं)           | 4.67           | परानीतैरय द्रव्यैः                            | _                     |
| परमेष्ठिपदेर्जापः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | क्रियते वर्मसं॰            | <b>4.9</b> 6   | परानां हि समादाय                              | पुरु० शा॰<br>प्रश्नो० |
| परमेष्ठी परंज्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ते रत्नक                   | 9              |                                               |                       |
| परलोकधिया का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | दे <del>च</del> त् यशस्ति० | ७६७            | परान्मुख त्वां परकामिनीषु<br>परापरपरं देवमेवं | श्रा० सा०<br>यशस्ति०  |
| परलोकः परमात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मा लाटी•                   | 3.80           |                                               |                       |
| परलोकसुखं भुक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वा पूज्य०                  | 99             | पराऽपरा च पूर्वस्य                            | पुरु॰ शा०<br>सागार०   |
| परलोकेहिकौचि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | 350            | परायत्तेन दुःखानि                             | सामार्                |
| परशुकुपाणसनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | त रत्नक०                   | 99             | परासाधारणान् गुण्य<br>परार्थंस्वार्यराजार्थ   | 11                    |
| परस्त्रियः समं प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | १५.१०          | परिकल्प्य संविभागं                            | कुन्द॰<br>अमित॰       |
| परस्त्रिया समं व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 84-88          |                                               |                       |
| परस्त्रिया समं ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | <b>१</b> ५.१६  | परिखेव पुरीमेतद्                              | उमा०                  |
| परस्त्रीदोवतः प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | १५,१२७         | परिग्रह-गुरुत्वेन                             | श्रा॰ सा॰<br>उमा॰     |
| परस्त्रीं मन्यते,म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            | ¥. 24 <b>4</b> | परिग्रह ग्रहग्रस्ता                           | धर्मसं ०              |
| परस्त्रीं मातृबद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | ¥.98           |                                               | श्रा॰ सा॰             |
| परस्त्रीरमणं यत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                | पर <b>ग्रिहग्र</b> हग्रस्ते                   | उमा॰                  |
| परस्त्री रममाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | ₹.६८           | परि <mark>ग्रहग्र</mark> हार्तानां            | पुरु॰ शा॰             |
| परस्त्रीरूपमालो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | ₹.8            | परिग्रहग्रहैर्मु कः                           | धर्मोप०               |
| परस्त्री-सम्पती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                | परिग्रह-परित्यागो                             | यशस्ति०               |

| · ·                        |                 |                 |                                     |                    |                |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|
| परिशह्ममाणं यः             | পুৰত সাত        | ¥.१३ <b>•</b>   | परिमाणवसं ग्राह्म                   | व्षय ०             | 74             |
| परिषद्वप्रमाण ये           | प्रश्ती०        | <b>१</b> ६.२६   | परिमाणे कृते तस्माद                 | . सादी॰            | 4.64           |
| परिव्रहप्रमाणं सद्वतं      | "               | ₹4.3            | परिमाति न यो ग्रन्थं                | पुरु० शा॰          | 8.886          |
| परिष्रहत्रमाणेन            | 11              | १६.१५           | परिलिप्तपङ्कहस्तो                   | व्रतो०             | 84             |
| परिषद्धिममं ज्ञास्वा       | श्रा० सा०       | ३.२५२           | परिवर्षितसुखे वाञ्छा                | श्रा॰ सा॰          | 7.883          |
| परिग्रहवतां पूंसां         | प्रश्लो ०       | २ <b>३.१३६</b>  | परिवाद रहोम्यास्या                  | रत्नक०             |                |
| परिग्रह्बतामयं प्रतिदिनं   | श्रा• सा॰       | ३.२५१           | परिवाजक आनीय                        | प्रश्नो॰           | 28.834         |
| परिष्रहं विमुखद्भिः        | 11              | ₹.३२१           | परिहार्यं यथा देव                   | महाप •             | 80.208         |
| परिग्रहविरक्तस्य           | धर्मसं०         | £.190           | परीक्षालोचनैस्त्वं                  | प्रश्नी •          | 88.88          |
| परिग्रहस्फुरद-भार          | उमा०            | 358             | परीक्षितुं अयं तत्रागतो             | प्रश्नो०           | 16.48          |
| परिग्रहस्फुरद्भारभारिता    | श्रा॰ सा॰       | 7.7 <b>8</b> 4  | परीक्ष्याऽऽद्येन चक्रेशा            | धर्मसं०            | 4.740          |
| परिग्रहाद् भयं प्राप्त     | डमा•            | 366             | <b>परीषहकरो देश</b>                 | अमित्त०            | 68.3           |
| परिग्रहाभिलाषाग्नि         | धर्मसं ॰        | 3, <b>19</b> 19 | परीषहभटेरुच्चै:                     | प्रश्लो॰           | १५.३९          |
| परिज्ञायाऽऽगमं सोऽपि       | प्रश्नो०        | 80.88           | परोषहभयादाशु मरणे                   | सागार०             | 6.49           |
| परिणममानस्य चित्त          | पुरुषा०         | <b>₹</b> \$     | परीषहत्रतोद्विग्न                   | यशस्ति०            | १८५            |
| परिणमपानो नित्यं           | "               | 80              | परीषहसहः शान्तो                     | अभित्र॰            | 6,20           |
| परिणाममेव कारणमाहः         | <b>यशस्ति</b> ० | 326             | परीषहसहो धीरो                       | 11                 | ९,१४           |
| परिणीताऽनात्मज्ञाति        | लाटी॰           | 8.863           | परीषहोऽधवा कश्चिद                   | सागार०             | 6.98           |
| परिणोताऽऽत्मज्ञातिरच       | लाटी०           | 2.860           | परीषहोऽयसर्गाणां                    | लाटी॰              | ३,१६३          |
| परिणोताः स्त्रियो हित्वा   | पुरु॰ शा॰       | 8.804           | परीषहोपसर्गाद्यैः                   | लाटी ॰             | 3, १९५         |
| परिणेतुं प्रदत्ता सा       | प्रक्नो॰        | 94.68           |                                     | 31<br>P. A         | ३,३०५          |
| परितः स्नानपीठस्य          | सं॰ भा॰         | 36              | परीषहोपसर्गाभ्यां                   | धर्मसं •           | १.५०           |
| परित्यज्य त्रिशुद्धधाऽसौ   | धर्मसं०         | 4.89            | परेण जीवस्तपसा                      | अमित्र०            | १४.६०          |
|                            |                 |                 | परेऽपि भावा भुवने                   | 11                 | १.६७           |
| परिधय इब नगराणि श्रा       |                 |                 | परेऽपि ये सन्ति तपो                 | 23                 | १३.९४          |
| परिधाय घौतवस्त्राणि        | व्रतो०          |                 | परे ब्रह्मण्यतूचानो                 | "<br>",<br>यशस्ति० | <b>६१</b> ३    |
| परिनिष्क्रान्तिरेषा स्यात् |                 | 36.264          | परे वदन्ति सर्वज्ञो                 |                    | 8.86           |
| परिपाटचा ज्नया योज्याः     | लाटी॰           | <b>३.३२</b> ३   | परेषामपकर्षाय                       | लाटी॰              | ३३१४           |
| परिपाटचानया योज्या         | 13              | ५.१२७           | परेषां यो भयं कुर्वन्               |                    | <b>१</b> ८.१३२ |
| परिपाटघानयोदीच्यां         |                 | 4.884           | परेषां यो मनुष्याणां                | 21                 | १५.४६          |
| परिप्राप्तं फलं येन        | प्रक्ती॰        | 28.888          | परेषां योषितो हष्ट्वा               | पुज्य              | 38             |
| परिभोगः समास्यातो          | स्राटी॰         | 4.983           | <b>परै</b> रशक्यंदमितेन्द्रियाश्वाः | अमित०              | १०.६ <b>९</b>  |
| परिभवयाईबुद्दिष्टाद        | पुरु॰ शा॰       | ₹.९०            | परैर्यंद् व्यसुतां नीतं             | पुरु॰शा॰           | ६.२४           |
| परिमाणं शयोः               | यशस्ति०         | ७१८             | परोक्षाष्यक्षभेदेन                  | . गुणभू०           | <b>२,२</b>     |
| परिमाणं तयोर्यंत्र         | हरिवं           | 46.87           | परोच्छिष्टानि सिक्थानि              | श्रां∘सा∘          | 1.466          |
| परिमाणमिकातिशयेन           | यगस्ति०         | 484             | वरोपकारः पुण्याय                    | 17 '               | <b>१.३</b> ५०  |
|                            |                 |                 | -                                   |                    |                |

| पद्मेपदेशना क्रोधः        | वतो०                 | ४५६            | पवित्रेनंवभिः पुण्येः         | वर्मीप॰          | 879.8  |
|---------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------|------------------|--------|
| परोपरोधतोऽन्युक्त्वा      | पुर•शा॰              | 8.68           | पशबोऽपि महाक्रूराः            | 11               |        |
|                           |                      | 3.868          | पशुक्लेश-वणिज्यादि            |                  | 8.665  |
| परोपरोधतो बूते            | १ श्रा०सा०<br>१ चमा० | ३५४            | पशुनं हन्यते नैव              |                  | ₹.४₹   |
| पर्यं क्राचासनस्यायी      |                      | <b>8.89</b>    | पशुपाल्यं श्रियो वृद्धधे      |                  | 2.89   |
| पर्यक्राधासनस्यास्य       | पुरु०शा०             | 4.80           | पशुपाल्यात्कृषेः              |                  | \$.738 |
| पर्यं द्वाचासनाभ्यस्ताः   | धर्मसं०              | ७.१३३          | पशुस्त्रीषण्डसंयोगच्युते      | पुरु॰ शा॰        | 4.8    |
| पर्यटन्तोऽति कौटिल्य      | श्रा॰सा॰             | 3.99           | पशुहत्या-समारम्भात्           | _                | ३९,१३७ |
| पर्यंदन्नन्यदा व्योम्रि   | **_                  | 9.588          | पश्नां गोमहिष्यादि            | 7.0              | ४.२६३  |
| पर्याप्तको यथा कविचद्     | लाटी॰                | ઇઇ.૪           | पश्नां यो नृणां धत्ते         |                  | १२ १३९ |
| पर्याप्तमात्र एवायं       | महापु॰               | ₹८. <b>१९५</b> | पद्योः स्वयम्भृतस्यापि        | पुरुः शाः        |        |
| पर्याप्तः संज्ञिपञ्चाक्षो | पुरु०शा०             | ₹.४₹           | पदचात् कोलाहले जाते           | -                | १२.२०३ |
| पर्याप्तापर्याप्तकाइच     | ँ लाटी ॰             |                | परचाद गृहादि कर्माणि          |                  | १८.६६  |
| पर्यालोच्य ततो जातौ       | प्रश्नो०             | 84.00          | पश्चात्तापं विधायोज्वैः       |                  | १४.६६  |
| पयोऽयँगां जलार्थं वा कूपं | उमा•                 | १३३            | पश्चादन्यानि कर्माणि          | पद्म॰ पंच॰०      |        |
| पर्वण्यण्टस्यां च         | रत्नकः               | १०६            | पक्चादेकगृहे स्थित्वा         | _                | 28.44  |
| पर्वण्यण्टाह्मिकेऽन्य     | गुणभू०               | 3,885          | पश्चाद्वीनाधिकमानोन्मा        | न प्रश्नो॰       | १४.२९  |
| पर्वदिनेषु चतुष्वंपि      | रत्नक०               | 680            | पश्चान्नानाविभूत्यापि         | 11               |        |
| पर्वपूर्वीदनस्यार्घे      | सागार०               | 4.38           | पश्चान्नीलीं समुरिक्षप्य      | 11               |        |
| पर्वस्वय ययाशक्ति         | पद्म॰ पंच॰           | २५             | पश्चात्परश्च पूर्वेषां        | पुरु•शा•         | ६,९३   |
| पर्वाण प्रोषधान्या        | यशस्ति०              | 390            | पश्चाद रोग विनाशार्थ          |                  | २१.११२ |
| पर्वाष्ट्रमी चतुर्दश्यौ   | धर्मसं ०             | 8.88           | पश्चात्स्नानविधि कृत्वा       |                  | 30     |
| पलभुक्ष दया नास्ति        | ,,                   | 2.880          | पश्चिमाभिमुखः कुर्यात्        | उमा ०            | ११७    |
| पलमधुमद्यवदिखल            | सागार०               | ષ. १५          | पश्चिमायां दिशि स्यु          | श्रा०सा०         | 8.360  |
| पलं रुषिरमित्यादीहक्षं    | धर्मंस ०             | 3.82           | पश्यतोहरबद्दण्डयो             | पुरु०शा•         | 8.63   |
| पलाण्डुकेतकी निम्ब        | यशस्ति०              | ७३०            | पश्यन्ति प्रथमं रूपं          | ु कुन्द <b>०</b> | 28.39  |
| पलाद्बको वारुणीतो         | उमा॰                 | ४६९            | पश्यन्ति ये सुखीभूताः         | अमित॰            | १२.३३  |
| पलायितुं क्षमो नैव        | प्रश्नो०             | 6.20           | पश्यन्तो जायमानं यत्          |                  | 8.48   |
| पलाशनं प्रकुर्वन्ति       | 19                   | 87.84          | पश्याहो नरकं प्राप्तः         | धर्मसं०          | 379.0  |
| पलाशनवशान्नष्टा           | 31                   | 83.80          | पश्येदपूर्वतीर्थानि           | कुल्द०           | 6.322  |
| पलाशने दोषलवोऽपि          | श्रा०सा०             | ₹.३१           | <b>ब्ब्येचचार्द्र वर्माशु</b> | प्रक्तो०         | 78.68  |
| पळासृक्पूय संभाव          | भव्यघ०               | 8.98           | पश्येची रुधिरस्यैव            | **               | 28.40  |
| पल्यस्यैकं चतुर्थाश       | 11                   | 3.288          | पाकभाजनमध्येषु                | प्रक्नो०         | 22:00  |
| पल्यायुषो पमुद्दिष्टं     | n                    | 3.283          | पाक्षिकाचा रसम्परया           | धर्मसं •         | 2.88   |
| पवनो दक्षिणस्चूतः         | कुन्द ०              | €.€            | पक्षिकाचारसंस्कार             | सागार०           | €,\$   |
| पवित्रं यन्निरात्तक्      | र्शामत•              | १२,३९          | पाक्षिकादिभिदा त्रेषा         | 22               | 9.70   |

| पाकिको नैष्ठिकाश्चाव                               | धर्मसं०         | <b>६.१९</b> ५  | पात्रदानमहनीयपादपः           | अभित् ॰              | 22.224        |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| पाक्षिक्याः सिक्क्वारित्र                          | रत्नमा०         | 6/8            | <b>पात्रदानानुमोदेन</b>      | - प्रश्नो॰           | 20.48         |
| पाखण्डमण्डलेम् हैः                                 | श्रा॰सा॰        | १.३९१          | पात्रदानेन संसार             | ऽ श्रा॰सा॰           | 3.384         |
| पाटी-गोलक-बक्राणां                                 | कुन्द०          | ८१२६           |                              | { श्रा॰सा॰<br>{ उमा॰ | 888           |
| पाठीनस्य किलेकस्य {                                | ा०सा० (अंक)     | 3.980          | पात्रागम-बिधिद्रव्य          |                      | 2.86          |
|                                                    | उमा०            | 384            | पात्राणामुपयोगि              | _                    | 24            |
| पाणिम्रहण-दीक्षार्या                               | महापु॰          |                | पात्रापात्रविभागेन           |                      | 88.800        |
| पाणिपादतले सन्धी                                   | कुन्द०          | ८.१६९          | पात्रपात्रविशेष <b>क्षो</b>  | _                    | 8.868         |
| पाणिपादिवहीना तु                                   | कुन्द०          | १.१४२          | पात्रापात्रं समावेश्य        | यशस्ति॰              |               |
| पाणिपादशिरक्छेदो 🦈                                 | <b>मव्यघ</b> ०  | १.१३६          | पात्राय विधिना दत्वा         | _                    | 88800         |
| पाणिपात्रं मिलत्येवच्छक्ति                         | यशस्ति०         | १३४            | पात्राय विधिना द्रव्यं       |                      | ٧ <b>.९</b> ९ |
| पाणिमूलं हढं गाढं                                  | कुन्द ०         | '•ृ <b>३</b> ९ | पात्रालाभे यथावित्ते         |                      | <b>५</b> .२२३ |
| पाणेस्तलेन शोणेन                                   | कुन्द०          | 4.38           | पात्रावेशादिवन्मन्त्रा       |                      | 16            |
| पादबन्घटढं स्थूलं                                  | कुन्द ०         | 19.8           | पात्रे दत्ते भवेदन्नं        | ,,                   | 986           |
| पातकमास्रवति स्थिररूपं                             | अमित्र॰         | १४.५३          | पात्रे ददाति योऽकाले         | अमित०                | 9,34          |
| पाता <del>ल</del> -मर्त्य- <del>खेचर</del> -सुरेषु | यशस्ति०         | ५ ६७           | पात्रे दानं प्रकर्तव्यं      | स-भाव ०              | १५७           |
| पात्र-कुपात्रापात्रा                               | अमित्त०         | १०१            | पात्रेभ्यो निन्द्यमं         | उमा•                 | २३६           |
| पात्रं ग्राहकमेव केवलमय                            | श्रा॰सा॰        | 3.386          | पात्र भयो यः प्रकृष्टेभ्यो   | अमित्                | ११६२          |
| पात्रं जिनाश्रयी वापि                              | धर्मोप॰         | ¥.166          | पात्रे स्वल्पव्ययं पुंसा     | धर्मसं०              | 8.884         |
| पात्रं तत्त्वपटिष्ठैः                              | अमित्र०         | ₹0.₹           | पायःपूर्णान् कुम्भान्        | यशस्ति०              | 400           |
| पात्रदानेन तेनात्र                                 | धर्मोप॰         | 8. 994         | पा <b>योनिधिविधिवशा</b> त्   | था॰ सा॰              | 3.746         |
| पात्र परित्यज्य                                    | व्रतो०          | 60             | पादजानुकटिग्रीवा             | यशस्ति०              | ४३२           |
| पात्रं प्रक्षाल्य भिक्षायां                        | धर्मसं०         | 4.88           | पादन्यासे जिनेन्द्राणां      | प्रश्नो०             | ₹.₹७          |
| पात्रं त्रिधोत्तमं चैतत्                           | गुणभू०          | ₹.४०           | पादपद्मौ जिनेन्द्राणां.      | 7.5                  | 70.705        |
| पात्रं त्रिमेद युक्तं संयोगे                       | <b>पुरुषा</b> ० | १७१            | पादप्रसारिकामूर्ध्वं         | पुरु० शा०            | 4.83          |
| पात्रं त्रिविधं प्रोक्तं                           | सं॰ भाव॰        | €€             | पादबन्धहढं स्थूलं            | कुन्द०               | 84.8          |
| पात्रं दाता दानविधिदेयं                            | गुणभू०          | ३.३९           | पादसङ्कोचनाधिम्य             | व्रतो०               | 863           |
| पात्रं ये गृहमायातु                                | धर्मोप०         | 8.846          | पादाकुल्यी सुजङ्खे च         | कुन्द०               | 4.68          |
| पात्रं विनाशितं तेन                                | अमित्त∘         | 9.60           | पादाज्जुष्टपतत्पृष्ठे        | f <sub>1</sub>       | 6.224         |
| पात्रं सम्यक्त्वसम्पत्नं                           | धर्मसं ०        | 8.99           | पादान्ते सतृणं घृत्वा        | प्रक्नो०             | १६.९७         |
|                                                    | भव्यदा •        | ४.२६८          | पादाम्बुजद्वयमिदं            | यशस्ति०              | ४७५           |
| पात्रं हि त्रिविधं प्रोक्तं                        | .,              | €.₹06          | वादेन तुतीयेनापि             | प्रदनो॰              | 9.68          |
| पात्रदानं कृतं येन                                 | 11              | <b>६.३४१</b>   | पादेनापिस्पृश <b>स्त्रधं</b> | सागार०               | <b>19 9</b>   |
| पात्रदानं कृपा दानं                                | पुरुशा०         | <b>₹११</b> ३   | पानतः क्षणतया मदिराया        |                      | 3.80          |
| पात्रदानं जिनाः प्राहुः                            | प्रक्नो०        | 80.80          | पानमञ्जं च तत्तिस्मन्        | कुन्द०               | <b>4.70</b>   |
| पांत्रदानं भवेदातुः                                | धर्मोप=         | ¥.892          | पानं बोढा बनलेपि             | सागार०               | 6.44          |
| 7.9                                                |                 | •              |                              |                      | . , .         |

### श्रीवैकाचार-संग्रह

| 1 | The same of the sa | _               |                |                           |            | 1            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|------------|--------------|
|   | पानादि सबंभाहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रश्नो         | २२.८           | ८ पारणार्थं स्वयमायातो    | धर्मसं०    | 18,80        |
|   | पानाशनादि साम्बूल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23              |                | 4 444 444                 |            | 39.848       |
|   | पाष पुष्यं सुद्धं दुःखं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 36             | ९ पारवें गुरूणां नृपवत्   | सागार०     |              |
|   | पापं यदजितमनेक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अभित •          | 2.6            |                           | प्रश्नो॰   | 17.149       |
|   | पाप विकीयते दानाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रश्नो •       | 20.8           | २ पर्श्वनाथं जिनं वन्दे   |            | १३ १         |
|   | पापं शत्रुं परं विद्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .,              | 2.89           | ९ पालयन्ती वतं तीवं       | व्रतो०     |              |
|   | 'पापकियानिवृत्तियाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | धर्मसं०         | ७.२            |                           |            | ३८.२६२       |
|   | पापद्धर्या च महाधोरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भव्यघ०          | 1.17           | _                         | यशस्ति॰    | 689          |
|   | पापनिमित्त हि वब:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अमित०           | ६३६            | 4.                        | धर्माप०    |              |
|   | पापमरातिर्धमी बन्धु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रत्नक०          | 886            |                           | धर्मस०     |              |
|   | पापषद्ऱ्यापगा सौम्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>कुन्द</b> ०  | 4.880          | पाषाणे स्फुरदङ्कुरः       | श्रा॰ सा॰  |              |
|   | पापसूत्रानुगा यूर्यं न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | महापु -         | 39.880         | पाषाणोत्स्फुकुटितं तोयं   |            | 3,240        |
|   | पापस्यास्य फल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्रा॰ सा॰       | १.६०३          |                           | रत्नमा०    | ६३           |
|   | पापानुमतित्यागाच्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रश्लो०        |                | गार्ट्ड का जना न दनारा    | भव्यधः     | 3.0          |
|   | पापास्यानाशुभाध्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | यशस्ति०         |                | ।पाण्छकानत्रकसम्या        | प्रद्नो॰   | 80,00        |
|   | पापात् पन्नः ऋणी पापात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कुन्द०          |                | विश्वपदाना च विद्यालयान्त |            | 8.48         |
|   | पापादिभ्यन् मुमुक्षयों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | धर्मसं ॰        |                | पिण्डशुद्धयुक्तमत्रादि    | सागार०     | 4.88         |
|   | पापानुमति हित्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पुरु॰ शा॰       | <b>Ę.Ę</b> o   | । १ण्डस्य च पदस्थ         | गुणभू०     | ३.११९        |
|   | पापारमभं त्यजेद्यस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -               | २ <b>३ ११५</b> | पिण्डस्थं च पदस्थं        | धर्मस॰     | ६. <b>९९</b> |
|   | पापाशनं महानिन्द्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,              | 28.69          | पिण्डस्थवारणाभ्यास<br>-   | पुरु॰ शा॰  | 4.46         |
|   | पाषाणसञ्जये दिव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कुन् <b>द</b> ० | 6.869          | पिण्डस्थे घारणाः पञ्च     | पुरुषा०    | 4.80         |
|   | पापेन गेहं बहुछिद्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | व्रतो•          | ३४८            | पिण्डस्थो ध्यायते यत्र    | अमित्र०    | 84.43        |
|   | पापे प्रवार्त्यते येन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>अ</b> मित् ॰ | 7.38           | पिण्डे जात्यादि नाम्नादि  | सागार०     | 6.88         |
|   | पापीपदेश आदिष्टो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | हरिवं •         | 46.38          | पिण्डोऽयं जातिनामाभ्यां   | धर्मसं०    | ७.१४         |
|   | पापोपदेशकं हिंसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वर्मोप॰         | ४११२           | पिण्याकस्य न खण्डमप्यु    | भा॰सा०     | १.१२७        |
|   | पापोपदेश हिंसादान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रत्नक०          | ७९१५           | पितामहे समाचष्ट           | धर्मसं०    | 1.210        |
|   | पापोपदेशहेतुर्यो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | हरिवं०          | ५/ ३३          | पितुरन्वय शुद्धिया        | महापु०     | 39.64        |
|   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •               | 46.32          | पितृपक्षसमुद्भूतं         | प्रश्नो॰   | 28.29        |
|   | पापोपदेशोऽपध्यानं 🚽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | था॰ सा॰         | 3.758          |                           |            |              |
|   | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | उमा ०           | 800            | पितुर्मातुर्घनस्य स्यात्  | कुन्द •    | 4.222        |
|   | पापोपदेशो यहाक्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सागार०          | 4.9            | पितुमितुः शिशूनां च       | n          | 1.20         |
| I | पापोऽपि यत्र सन्मन्त्रं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 4.5<br>6.823   | पितुः शुक्रं जनम्यास्च    | **         | 4.767        |
| 1 | गर्थिवान् प्रणतान् यूयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | -              | पित्तकोणितबातार्थ         | 11         | ₹.₹७         |
|   | गिषवेदंण्डनीयाइच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | महापु॰ ३        |                | पितृभर्तृं सुतेर्नायाँ    | ı,         | ५.३५७        |
|   | - P*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 8.83€          | पितृम्यामीहशस्येव         | _          | C. 804       |
|   | । रम्पर्येण केवाश्चिद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हर्गाः          | \$x\$          | पित्रोः शुद्धौ ययाऽपत्ये  | यशस्ति 🗸 🔧 | 2.8          |
|   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | लाटी०           | ¥.38           | पिपीलिकादयो जीवा          | पुरुष०     | . 68         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                |                           |            |              |

| <b>पिण्यलोदुम्बरण्लक्ष</b>       | सागार• २.१३       | पुष्योपिवतमाहारं सं॰भा॰ १३४                 |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 'पिबन्ति गास्त्रितं तोयं         | वर्मोप॰ ४.८९      | पुण्योपार्जनबरणं , यशस्ति० ५१७              |
| पिबेञ्ज्योत्स्नाहतं तोयं         | कुन्द० ६.९        | पुत्रदारादिसन्ताने प्रस्तो ४,२३             |
| पिष्टो <b>दक गुडै वरियै</b> ः    | बती० ३८५          | पुत्र पुत्रकि मयाख न्ना॰सा॰ १,६७०           |
| पिहिते कारागारे                  | यशस्ति॰ २७        | पुत्र-पुत्रादि-बन्धुत्वं धर्मोप० ४.६९       |
| पीठ्यान-परिवार                   | कृत्यः ११३६       | पुत्रः पुरूषोः स्वात्मानं सागार० ७.२६       |
| पीठिकादिकमा रह्य                 | प्रश्नो० १८ १६२   | पुत्रपौत्र-कुटुम्बादि प्रश्नो० १२.९६        |
| पीठिकामंत्र एष स्यात्            | महापु० ४०.२६      | पुत्रपौत्र-स्वसृभार्या " ९२.८८              |
| पीडा-पापोपदेशादी                 | सागार० ५६         |                                             |
| <b>पीडा सम्पद्यते यस्या</b>      | अमित्त० ९,५३      | पुत्रामत-कलता। वहुताः ( जुमा० ७३            |
| पीतः कार्यस्य संसिद्धि           | कुन्द० १.४१       | पुत्रमित्र-कलत्रादी                         |
| पीतमचो बुधैनिन्दां               | प्रक्नो० १२.१     | ( • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     |
| पीते यत्र रसाङ्गजीव              | सागार० २.५        | पुत्रः सागर्वतो हि प्रश्नो॰ १५.६२           |
| पोषणी खण्डनी चुल्ही              | कुन्द० ३३         | पुत्रान् दुर्व्यसनोपेतान् " ५२.१००          |
| पुङ्गीणलादि सर्वं चापन्नं        | प्रश्नो० १७.१०७   | पुत्रार्थं रमयेद् श्रोमान् कुन्द० ५.१९४     |
| पुण्डरीकत्रयं यस्य               | भव्यध० ५,२८९      | पुत्रीहरणसम्भूत श्रा०सा॰ १.२७४              |
| पुण्यं जीववघाद्यत्र              | प्रश्नो० ४.१९     | पुत्रे राज्यमञ्जलमधिषु देशव० १६             |
| पुष्यं तेजोमयं प्राहुः           | यशस्ति० ३२४       | पुत्र्यहच संविभागार्हाः महापु० ३८.१५४       |
| पुण्यं यत्नवतोऽस्त्येव           | धर्मसं० ६.१८४     | पुद्गलक्षेपणं शब्दश्रावणं सामारः ५.२७       |
| पुष्यं वा पापं वा यत्काले        | यशस्ति १९७        | पुद्गलक्षेपणं प्रेष्य श्रा॰ सा॰ ३ २९५       |
| पुण्यद्वमध्चिरमयं                | यशस्ति० ५०६       | पुद्गलार्घ परावर्ता } श्रा॰ सा॰ १.५९        |
| पुष्यपापफलान्येव                 | प्रश्नो० २१,११५   |                                             |
| पुष्यपापसमायुक्ता                | भव्यच० २.१४५      | पुद्गलाद्भिन्नचिद्धाम्नो लाटी॰ ३.५१         |
| पुण्यमेव मुहुः केऽपि             | कुन्द० .२.११२     | पुद्गलोऽन्योऽहमन्यच्य धर्मसं० ७.६२          |
| पुण्यवन्तो वयं येषामाज्ञा        | अमिल० १३.३९       | पुनः कुर्यात्पुनस्त्यक्त्वा लाटी॰ ४.१६६     |
| पुष्पहेतुं परित्यज्य             | सं॰ भाव॰ १७०      | पुनः सम्यक्त्वमाहारम्याज्ज्ञान वर्मीप॰ १.५० |
| पुण्यहेत्स्ततो भव्यैः            | ,, 803            | पुनरिप पूर्वकृतायां पुरुषा॰ १६५             |
| पुण्यात्स्वगृहमायाते             | .धर्मोप० ४.१५५    | पुनरूचे तयेतीयः धर्मसं० ३.२९                |
| पुण्यार्थमपि माऽऽरम्भं           | कुन्द॰ ११.७       | पुनर्नवीयाः श्वेताया गृहीत्वा कुन्द॰ ८.२३३  |
| पृत्राधंमेव सम्भोगः              | कुन्द० ५.१८३      | पुनर्निरूपितं राज्ञ्या प्रश्नो॰ १३.८३       |
| <b>पुण्यादिहेत्तवे</b> अन्योन्यं | पुरु॰शा॰ ३११६     | पुनर्निरूपितं रामदत्त्या "१३.८०             |
| पुण्यानुमतिरित्याद्या            | ,, · <b>£</b> ,00 | पुनर्भव्यैः प्रदातव्यं वर्मीप॰ ४.१८२        |
| पुण्यायापि भवेद्                 | यशस्ति॰ २३७       | पुनर्कोभात्तिसकेन प्रश्नो॰ ८.८              |
| पुष्पाश्रमे क्वचित् सिद्ध        | महापु॰ ३७.१२९     | पुनर्विवाहसंस्कारः सहापु० ३९.६०             |
| पुण्यास्रवः सुखानां हि           | हरिगं० ५८.७७      | पुत्राम्नि दौहदे बाते कुन्द० ५.२०६          |
| पुण्याह्मोषणापूर्व               | सहापु० ४०,१३०     | पुरक्षोन्भात्परिज्ञाय प्रश्नो॰ ९.३६         |
| •••                              | -                 | •                                           |

### धावकाचार-संग्रह

| पुरदेवतयागत्य              | प्रक्ती० १५.९०           | पुंसो यथा संशयिता            | यशस्ति । ८७६          |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
| पुरवेवतया तत्र             | ,, ६२६                   |                              | देशप्र० २५            |
| पुरन्दर कृताराति           | श्रा० सा० १.६६५          |                              | वतो॰ . ९१             |
| पुरन्दरे तद्-भाषा          | ,, १.६४१                 |                              | उमा॰ २३३              |
| पुरः सरेषु निःशेष          | महापु॰ ३८.२८५            |                              | लाटी॰ ६.५७            |
| पुरा केनापि विश्रेण        | धर्मोप० ४.६।             |                              | धर्मस॰ ६७             |
| पुराणं धर्मशास्त्रं        | महापु॰ ३९.२३             | -                            | प्रश्नो॰ ४,२०         |
| पुराणं पुरुषास्यानं        | गुणभू० १.५०              | पूजन यज्जिनेन्द्राणां        | श्रा॰ सा॰ १.४००       |
| पुराणे रजनीक्षाणि          | कुन्द ० ५.१९६            | पूजयन्ति जिनेन्द्रान्न       | प्रक्तो० २०.२१३       |
| पुरुप्रायान् बुभुक्षादि    | सागार० ८,१००             |                              | अमित॰ १२,३५           |
| पुरुषत्रयमबलासकमूति        | यशस्ति० ५५०              | ' पूजयन्ति बुधा यावत्कालं    |                       |
| पुरुषो दक्षिणे कुक्षौ      | कुन्द० ५.२१८             |                              | भव्यध० ६.३५५          |
| पुरे पाटलिपुत्राख्ये       | प्रश्नी० २१,१९           | पूजयेत्सर्वसिद्धधर्थं        | सागार० ५.३९           |
| पुरेऽरण्ये मणौ रेणौ        | सागार० ६.४१              | पूजयोपवसन् पूज्यान्          |                       |
| पुरोधोमत्र्यमात्मानं       | महापु० ३८.२०             | पूजा कल्पद्रुमः पूजा-        | प्रक्तो० २०,२१२       |
| पुरोहितः स्थितः राज्ञी     | प्रश्नो० १३.८६           | पूजा च विधिमानेन             | भव्यध० ६,३५८          |
| पुलाकादिस्फुरद्-भेद        | श्रा• सा० १.५२९          |                              | व्रतो० ८२             |
| पुष्पडालोऽतिसंबेगात्       | प्रश्नो० ८.६८            | पूजादानं गुरूपास्ति          | सं० भाव० ११३          |
| पुष्पं त्वदीयचरणार्चन      | यशस्ति॰ ४७३              | पूजाद्रव्योजनोद्वाहे         | कुन्द० १.९३           |
| पुष्पदन्तमहं वस्दे         | प्रश्नी॰ ९.१             |                              | व्यमित० ११५९          |
| <b>पुष्पमालायते सर्पः</b>  | श्रा० सा० १,४७३          | पूजा-पात्राणि सर्वाणि        | सं॰ भाव॰ ३५           |
| पुष्पसाधारणाः केचित्       | लाटी० १.९५               | पूजाभिषेके प्रतिमासु         | मन्यघ० ६ ३५७          |
| पुष्पं हि त्रससंयुक्तं     | भव्यद्यः १.८२            | पूजामप्यर्हतां कुर्याद       | लाटी॰ २,१६३           |
| पुष्पाञ्जलि जिनेन्द्राणां  | प्रश्नो० २०.२०४          | पूजामादाय संयाति             | प्रक्तो० ५.२१         |
| पुष्पाञ्जलिप्रदानेन        | <b>उमा०</b> १७२          | पूजा मुकुटबढ़ेया             | धर्मसं० ६,३०          |
| पुष्पादिकं समादाय          | प्रश्नोः ५.२९            | पूजायामपमाने                 | अमित्र० १०.२३         |
| पुष्पादि घटिकासूच्चैः      | लाटो॰ १,१५१              | पूजाराधयाख्याख्याता          | महापु० ३९.४९          |
| पुष्पादिरशनादिवी           | यशस्ति० ७६०              | पूजार्थं नीचदेवानां          | प्रक्लो० १२,९४        |
| पुष्पामोदौ तरुच्छाये       | ., ६९४                   | पूजार्थाज्ञेश्वर्यैः         | रत्नक० १३५            |
| पुष्पैः पर्वभिरम्बुजबीज    | {<br>धर्मोप०(उक्तं) ४.२९ | पूजालाभप्रसि <b>द्धध</b> र्ष | कुल्द० १०,२८          |
|                            | ( धमाप०(उक्त) ४,२९       | पूजां विना जिनेन्द्राणां     | प्रस्तो० २०.२०९       |
| पुष्पेः संपूजयन् भव्यो     | उमा॰ १६६                 |                              | बर्मोप॰ ४.२०१         |
| पुष्टोऽन्तेऽसम्लैः पूर्णः  | धर्मसं० ७ ३३             | पूजां स्वस्नगृहीर्गसा        | प्रस्तो० २१.१९६       |
| पुष्यं पुनंबस् चेव         | कुन्द० २.२४              | पूज्यते देवता यत्र           | कुन्दः ८.९०           |
| पुंसः कृतोपवासस्य          | यशस्ति॰ ७२३              |                              | पुरुषा॰ ८१            |
| पुंसां कल्पांह्मिपचिन्तामि | ग प्रक्तो० २०.५६         | पूज्यनिमित्तं घाते } (       | उक्तं) बाल्सा ः ३.१६१ |
| •                          |                          | • •                          |                       |

| पूज्य-पूजा क्रमेणोच्चैः               | धर्मी॰ ४.२।           | C maintaine                            | प्रक्तो॰ २०.२८                    |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| पूज्या ये भुवतत्रये                   | प्रश्नी० २४.१३        | ्र पूर्वापरविरद्धादि<br>३              | अा०सा० १.७६                       |
| पूज्यः पूजाफलं तस्याः                 | धर्मसं॰ ६             | रै पूर्वापरविरोधेन                     | बशस्ति० ९९                        |
| पूज्यो जिनपतिः पूजा                   | उमा॰ ११               | E .                                    | धर्मोप॰ २.२                       |
| पूज्योध्वस्थो व नाद्रीङ्घ             | कुन्द० "              | ू पूर्वापरसमुद्राप्त                   | धर्मसं० १.२                       |
| पूज्योऽहंन् केवलज्ञान                 | वर्मसं० ६             | ४ पूर्वापराविरुद्धेऽ                   | पुरुशा० ३.६२                      |
| पूता गुणा गर्ववतः                     | व्यमितः ७.१           | २ पूर्वाषाडोत्तराषाढा                  | कुन्द॰ ८.२७                       |
| पूर्णः कुहेतुदृष्टान्तेः              | ,, 7.5                | ९ पूर्वाह्ने किलमध्याह्ने              | ।<br>श्रा॰सा॰ ३,३००<br>। उमा॰ ४२१ |
| पूर्णकाले देवैन रक्यते                | ,, 9,9                |                                        | धर्मसं॰ ३.३१                      |
| पूर्व कर्म कृतस्येव                   | प्रक्तो॰ २.३          |                                        | उमा॰ १८१                          |
| पूर्वकमोदयाद भावः                     | साटी० ५१९             | र्ष पूर्वाह्णे हरते पापं               |                                   |
| पूर्वकोटिद्वयोपेताः                   | अमित्र २.१            | २ पूर्वेऽपि बहवो यत्र                  | सागार॰ ८.८७                       |
| पूर्वकोटीदयोपेला                      | श्रा॰सा॰ १.१९         | २ पूर्वोक्तलक्षणेः पूर्णः              | धर्मसं ६.१५४                      |
| पूर्व क्षुल्लकरूपेण                   | धर्मसं० ६३            | १ पूर्वोक्तयत्नसन्दोहैः                | कुन्द० ११.१                       |
| पूर्व गुणाष्टकस्येव                   | प्रक्लो० ११           | २ पूर्वीकान् जीवमेदान् यो              | प्रक्लो॰ १२.६६                    |
| पूर्वदेशे हि गौडास्य                  | ,, 6                  | पूर्वीदितक्रमेणैव                      | लाटो॰ ६.६०                        |
| पूर्व घनश्रिया योऽपि                  | ,, १२.१४              | त्रुवायाजतायामकः<br>                   | अभित्त० ३.५३                      |
| पूर्व निरीक्य तत्सवं                  | ,, २४.१               | ु पृथक्त्वनानुभवन                      | धर्मसं० ७.१९२                     |
| पूर्व पूर्व वतं रक्षन्                | गुणभू० ३.८            | , पुषक् पृथक् । ह श सराह               | मन्यध० २,१७२                      |
| पूर्व भवं परिज्ञाय                    | प्रश्नो० २१.१८        | पुराक्-पृथागम शब्दाः                   | महापु० ४०.१७                      |
| पूर्वत्सन्मुखंमेकमागतं                | धर्मसं॰ ६१            | <b>भूषगारावमानव्द</b>                  | पुरुषा० ३२                        |
| पूर्ववत्सोऽपि देविष्यः                | लाटी॰ ३.३०            | ु पृथिवा-सनन नारारम्भ                  | प्रक्तो॰ २३.१०४                   |
| पूर्वं सूरि क्रमेणोक्तं               | भव्यध् ३,२१           | <sub>२</sub> प्राथव्यम्भाऽाग्नवात्म्या | अमित्त० ४.६                       |
| पूर्वं स्नाताऽनलिप्तापि               | उमा० १४               | THE STREET                             | प्रश्नो० ८.५७                     |
| •                                     |                       | पाथव्या शरण शषा                        | श्रा॰सा॰ १,३७                     |
| पूर्वस्मिन् दिवसे चैक                 | _                     | ु पुरवाकावापः कावामः                   | भव्ययः ३,२४१                      |
| पूर्वस्यां दिशि गच्छामि               | लाटी॰ ५.११            | ं पञ्जा तामानात तजा                    | ,, ?. <b>१</b> ६४                 |
| पूर्वस्यां श्रीगृहं कार्यं            | उमा० ११<br>कुम्द० ८.५ |                                        | कुन्द० १४३                        |
| पूर्वाचार्य-क्रमेणोच्चेः              | धर्मोप॰ ४.१           | प्रथमिना यह त्या व                     | कुन्द० १.३७                       |
|                                       | श्राव्साव १.१         | mann name merca                        | कुन्द० १.३२                       |
| पूर्वाचार्यप्रणीतानि                  | उमा॰                  | २ पृष्टः शुश्रूषिणां कुर्याद्          | पुरुशा॰ ६८१                       |
| पूर्वात्रयं. श्रुतिहन्हं              | कुन्द० ८.१            |                                        | गुणभू० ३.७४                       |
| पूर्वीदिदिग्विदिग्देशे                | 6.1                   |                                        | कुल्द० ५.२९                       |
| पु <b>र्वा</b> निस्नम <b>बङ्</b> यायं | ,, Ę.:                | २ पेयं दुग्धादि स्रेपस्तु              | स्राटी० १.१७                      |
| पूर्वानुभूससम्भोगात्                  | प्रक्लो० २३६          |                                        | पुरु०शा० ४.६१                     |
| पूर्विपरिदेन चैका                     | _                     | ५ पेशाचस्तु समो यः स्यात्              | कुल्द॰ ८.६८                       |
| •                                     |                       |                                        |                                   |

|                           | ,                            | ٠,                          |                  |                 |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| 224                       | बावक                         | भार-संग्रह                  | , , , ,          | 1 ^             |
| <b>वैज्ञ</b> न्यहासगर्भ   | पुरुषाः ९६                   | प्रणम्य विजगुज्जीति         | मुण्यू०          | 8,8             |
| पेशुन्यहास्यगर्भ श्रा०    | सा० (उसतं) ३.१९४             | प्रणस्य परमं बह्य           | कतो-             |                 |
| पोत्तबन्यूनताश्चिम्ये     | यशस्ति० ३५५                  | प्रणम्यं भुनिनायं तं        |                  | 30.22           |
| पोषणं क्र्रसस्वानां       | A35                          | प्रणम्य श्रीजिनं भूयस्तं    |                  | 4.88            |
| पोषितोऽपि यथाशत्रुः       | "<br>प्रक्लो० २०.१३४         | प्रणामं नृत्यसद्-गीतं       | **               | ₹ <b>0</b> 9.05 |
| पोषितो हि यथा व्याद्राः   | ,, 20.840                    | प्रणिवानप्रदीपेषु           | गगस्ति •         | \$4 <b>19</b>   |
| पोष्यन्ते येन चित्राः     | अभितः ९१०८                   | प्रणिपत्याध सर्वर्श         | পুক্ষাত          |                 |
| पौराः प्रकृति-मुख्याःच    | महापु॰ ३८,२५१                | प्रणीतं जिननाथेन            | प्रक्तो॰         |                 |
| पौरुषं न यथाकामं          | स्राटी॰ ३,९३                 | प्रणीतं वेदशास्त्रादौ       |                  | 28.30           |
| पौर्वापर्यं विरुद्धं      | अभित॰ ६ ८१                   | प्रणीतो यः कुघमों हि        | 11               | 3.839           |
| प्रकटीकृत्य माहात्मा-     | प्रक्तो॰ १८,१२८              | प्रतापन्यकृतोह्ण्ड          | "<br>श्रा०सा०    | 1.₹४६           |
| प्रकर्षस्य प्रतिष्ठान     | अमित्त० ४.५५                 | प्रतिकूलान् सुखीकृत्य       | धर्मसं०          | €.¥€            |
| प्रकर्षावंस्थितियंत्र     | V 1.5                        |                             | अमिल०            | 6.68            |
| प्रकारैरादिमेः षड्भिः     | गुन्द <b>० १.</b> १८         |                             |                  | 6,00            |
| प्रकाशयति यो धर्म         | ঙ্গাত পাত                    |                             | ह <b>रिवं</b> ०  | 46.63           |
| प्रकुवंन्ति मुनीनां ये    | प्रश्नो॰ ९.६९                |                             | घमैंसं ॰         | 8.64            |
| प्रकृवणिः कियास्तास्ताः   | यशस्ति॰ २४०                  | प्रतिग्रहोच्यस्थानाङ्घ्रि   | सागार०           | 4 04            |
| प्रकृतस्यान्यया भावः      | कुन्द० ८६                    | प्रतिग्रहोच्चस्थाने च (उत्त |                  | . १२            |
| प्रकृतिस्थित्यनुभाग       | यशस्ति॰ ११२                  | प्रतिग्रहोच्चासनपाद         | यशस्ति०          | ७४५             |
| प्रकृतीनामशस्ताना         | अमित्त० २,४५                 |                             | धर्मोप ०         | ४,१५६           |
| प्रकृतेः स्यान्महांस्ताव  | कुन्द० ८,२६९                 | C 2                         | प्रश्नो०         | २०.२१           |
| प्रकृतोऽपि नरो नैव        | लाही॰ २,१२५                  | C                           | <b>पूज्</b> य ०  |                 |
| प्रकृष्टो यो गुणैरेभिः    |                              | ~ ~ . ~                     | यशस्ति०          | ८६१             |
| प्रक्रमान्त्ययामवज्यं     | · महापु॰ ३९१५<br>कुन्द॰ ८.८७ | C                           | धर्मोप॰          | 8.48            |
| प्रक्रमेण विना बन्ध्यं    | अमितः ९,३७                   |                             |                  | 6.46            |
| प्रकालनं च बस्त्राणां     | लाटी॰ ६,३७                   |                             | प्रदनो ॰         | १३.९६           |
| प्रक्षीणो भयकर्माणं       | यशस्ति० ६२९                  | _                           | कुन्द०           | ८.३८९           |
| प्रक्षीयन्ते न तस्यार्था  | अमित्त० ११,२०                |                             | _                | 8.836           |
| प्रख्यापयन् स्व विभुत्तां | श्रा॰ सा॰ १११०               |                             | पुरुशा <b>०</b>  |                 |
| प्रचुरापात्र-संघातं       | <b>अ</b> भित्त• ९.७६         |                             | 2444             | 4.90            |
| प्रच्छन्ने न तदाकर्ण      | प्रश्नो० १२,१५३              |                             | रत्नमा०          | 5,8             |
| प्रजल्पितं त्वयाऽलीक      | ,, -2.204                    | •                           | कुन्द०           | १.१८२           |
| प्रजानां पालनार्थं च      | महापु॰ ३८,२७१                |                             | <b>अ</b> 'र्     | 4.88            |
| प्रजापालः नृपस्यैव        | प्रक्ती • ५३३                |                             | लाटी॰            |                 |
| प्रजापालस्य या राज्ञी     | श्रा०सा० १२१८                | 9                           | <b>अ</b> मित्त ० | 8,849           |
| प्रणस्य चरणौ तस्य         | प्रदत्तो ० २१ १००            |                             | उमा •            | १५.५४<br>१५.५४  |
|                           |                              | 11.00 or 4-1.15 and/al      | 2410             | 848,            |

| प्रतिवर्ष सहस्रेण          | <b>500</b> 0 | <b>6.</b> §   | प्रत्याख्यानोदयाञ्जीवो        | सं ॰ भावसं ॰           | २                      |
|----------------------------|--------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| प्रतिष्ठेया अभिषेकेण       | भव्यभ्रः     | <b>६.३४</b> ५ | प्रत्युत ज्ञानमेवैतत्         | लाटी •                 | ₹.₹०४                  |
| प्रतिष्ठा जिनविस्वानां     | प्रक्तो०     | 7.48          | प्रस्पूचेज्य महीपालो          | श्रा० सा०              | १ ६७८                  |
| प्रतिष्ठापननाम्नी च        | स्राटी०      | 8.244         | प्रत्येकं तस्य मेदा           | लाटी॰                  | ¥.46                   |
| प्रतिष्ठायात्रादि व्यतिकर  | सागार•       | २,३७          | प्रत्येकं ते द्विषा प्रोक्ता  | लाटी॰                  | ₹.७६                   |
| प्रतिष्ठां ये प्रकुर्वन्ति | प्रक्लो॰     | २०.१९३        | प्रत्येकं पद्म तत्त्वानि      | कुन्द॰                 |                        |
| प्रतिसूक्ष्म क्षणं यावद्   | लादी॰        | 3.764         | प्रत्येकं परमेष्ठिनं          |                        | 2.6                    |
| प्रति संवत्सरं ग्राह्यं    | कुन्द०       | 3,0           | प्रत्येकं बहवः सन्ति          | स्राटी•                | 3.220                  |
| प्रतीच्छन् स महीपालः       | श्रः॰सा॰     | 8.822         | प्रत्येकं युगपद्              | अमित्र•                | ¥.86                   |
| प्रतीतजैनत्वगुणेऽ          | सागार०       | 7.44          | प्रत्याख्याय श्रुतज्ञानफलं    | प्रक्तो॰ २             | 0 \$ 9, 9              |
| प्रतोली निकटे मार्गे       | प्रवनी॰      | 9.89          | प्रथमं प्रेषणं शब्दो          | **                     | 26.28                  |
| प्रतोलीरक्षकाच्छ्रत्वा     | n            | १५.९५         |                               | महापु ॰                | 80,36                  |
| प्रतोल्यो नगरे सर्वा       | "            | 14.97         | प्रथमं सत्यजाताय              | 11                     | 80,86                  |
| प्रत्नकर्मं विनिमुंका      | यशस्ति०      | 847           | प्रथमं सयमं सेवमानः           | उमा ०                  | २०२                    |
| प्रत्यक्षं त्ववधिज्ञान     | गुणभू०       | 7.28          | प्रथमस्य स्थितिः              | 12                     | २९                     |
| प्रत्यक्षं त्रिविषं ज्ञानं | धर्मसं०      | ६.२८७         | प्रथमानुयोगमर्घा              | रत्नक०                 |                        |
| प्रत्यक्षं यत्र दृष्यन्ते  | **           | २,१४६         | प्रथमायां त्रयं पृथ्व्यां     | अभित॰                  | २. <b>५९</b>           |
| प्रत्यक्षं सर्वेदुःसानि    | पुरु॰ शा॰    | 8.9           |                               | (सागार॰                | ७१९                    |
|                            | (            | 6,240         | प्रथमाश्रमिणः प्रोक्ताः       | { सागार•<br>{ घर्म सं० | ६२५                    |
| प्रत्यक्षमनुमानं च         | कुन्द०       | <. ₹₹?        | प्रथमे मासि तत्ताबद्          | कुन्द०                 | 4.208                  |
| प्रत्यक्षमन्तरं श्रुत्वा   | कुन्द०       | 80.8          | प्रदत्तमरणार्थेना             | प्रक्तो०               | 20.68                  |
| प्रत्यक्षमप्यमी लोकः       | कुन्द०       | 9.8           | प्रदानसमये साऽऽह              | 11                     | ६.९                    |
| प्रत्यक्षमविसंवादिज्ञानं   | कुन्द०       | 6,398         | प्रदानाहंत्वमस्येष्टं         | महापु० ४               | 10.964                 |
| प्रत्यक्षविषयैः स्थलेः     | गुणभू०       | 3,4           | प्रदायदानं यतिनां             | अमित्र॰                | १०.६२                  |
| प्रत्यक्षेण प्रमाणेन       | कुन्द        | ११८६          | प्रदीपानामनेक <del>त्यं</del> | लाटी॰                  | 3. १३५                 |
| प्रत्यक्षेणानुमानेन        | भव्यघ॰       | २.१५२         | प्रधानं यदि कर्माणि           | अमित्त०                | 8.34                   |
| प्रत्यक्षेकप्रमाणस्य       | कुन्द्       | 11.68         | प्रधानज्ञानतो ज्ञानी          | "                      | ४,३२                   |
| प्रत्यक्षोऽप्ययमेतस्य      | गुणभ्०       | 3,93          | प्रधानेन कृते धर्में          | ,,                     | ४,३४                   |
| प्रत्यग्रजन्मनीहेद         | लाटी॰        | 4.66          | प्रपर्यन्ति जिनं मक्तया       | "<br>पद्म० पंच०        | १४                     |
| प्रत्यन्तनगरं तत्र         | घर्म सं०     | 7.68          | प्रपाप्येक्षुरसं मिष्टं       | धर्मसं०                | ६.२४७                  |
| प्रत्यह कुर्वतामित्यं      | पुरु•शा•     | 8.808         | प्रपुत्राटं त्वेडदलं          | उमा०                   | ३१६                    |
| प्रत्यहं क्रियते देववन्दना | धर्म सं 🏻    | 8,88          | प्रपुपूषोनिजात्मानं           | धर्मसं०                | 4.83                   |
| प्रत्यहं नियमात्किश्चित्   | "            | 8.888         | प्रबुद्धः पुनरुत्याय          | "                      | ¥.\$6                  |
| प्रत्यहं प्रातस्त्याय      | श्रा॰ सा॰    | 8.204         | प्रभवं सर्वेविद्यानां         | यशस्ति०                | <b><i><u> </u></i></b> |
| प्रत्यास्यावनुत्वान्       | रत्नक०       | 98            | प्रभविष्यति मेऽनेन            | प्रश्नो०               | १६.९४                  |
| प्रत्याल्यानस्वभावाः       | यशस्ति०      | 648           | प्रमाकरमते पद्मेव             | कुन्द०                 | 6.747                  |
| 9.4                        |              |               |                               | 6                      |                        |

### आवकाचार-संबह

|                                             | •                            | di / // // // //                        |                                |
|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| प्रभातसमये तेऽपि                            | प्रश्नो० ९                   |                                         |                                |
| प्रभात्तसमये सोर्जप                         |                              | 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | प्रक्ती॰ २४.८९                 |
| प्रभाते चागतेनैव                            | 22.4                         |                                         | लाटी॰ २,१४६                    |
| प्रभातेऽतिमहाकोपा                           |                              | es as at all defined i                  | घमीष० ४,८८                     |
| प्रभाते मार्यमाणोऽपि                        | ग २१.१<br>प्रक्तो॰ १४.       |                                         | लाटी॰ ५,२०६                    |
| प्रभाते वन्दना भिवत                         |                              |                                         | व्रतो० ४५४                     |
| प्रभावती तपः कृत्वा                         | ,, <u> </u>                  |                                         | प्रश्तो॰ १९,६८                 |
| प्रभावत्या समं सौरूयं                       | ", ७.३<br>श्रा॰सा० १.३१      |                                         | " 5x 80c                       |
| प्रभावनाङ्ग संज्ञोऽस्ति                     |                              | - " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | अमित्त० १०७१                   |
| प्रभावनादिकं येऽपि                          |                              |                                         | लाटी० ५,२२९                    |
| प्रभावैश्वयंविज्ञान                         |                              |                                         | सागार० ३३०                     |
| प्रभावो वर्ण्यते केन                        |                              |                                         | लाटी॰ २,३४                     |
| प्रमुप्रिये प्रियत्वं च                     | वर्मोप० ४.१                  | ८ प्रयत्नेनाभिरक्ष्यं                   | महापु॰ ४०,८७                   |
| प्रमोः प्रसादेऽप्राप्तेऽपि                  | कुन्द० २.९                   |                                         | प्रक्ती॰ २१.७९                 |
| प्रमो मह्यं दयां कृत्वा                     | कुन्द० २.१०                  | १ प्ररूपिताः समासेन                     | " <b>२.८३</b>                  |
| प्रभो ये सन्ति दोषा हि                      | प्रक्ती० १७.१३,              | ४ प्रवर्तमानमुन्मार्गे                  | BEE 0 4 38 4                   |
| प्रभो सर्वानतीचारान्                        | »                            | प्रवर्धाते दर्शनमण्टभिगंगीः             |                                |
| प्रमुक्ती जिल्ली है                         | ,, <b>११.</b> ९६             | प्रवर्धमानोद्धतसेवनायां                 | अमतः २,८२<br>,, १५,१०७         |
| प्रमत्तो हिंसको हिस्या<br>प्रमदा भाषते कामं | सागार० ४.२१                  |                                         | महापु० ३८.१८                   |
| प्रमाणं कार्यमिच्छाया                       | अमित्त॰ ४,७४                 |                                         | पुरुव्शाव ४६                   |
| प्रमाणं च प्रमेयं च                         | पद्म व च १४.१५               | प्रवासयन्ति प्रथमं                      | •                              |
| नतान व अन्य च                               | कुन्द० ८.२७७                 | प्रवाहकाले सङ्ख्येयं                    | कुन्द॰ ८.२४<br>कुन्द॰ १.३३     |
| प्रमाण-नय-निक्षेपै:                         | यशस्ति० ६१९                  | प्रवाहो यदि वार्केन्दोः                 |                                |
| ા મામ કાલ-( <b>પણન</b> ,                    | र गुणभू० १.२१                | प्रविक्रीयान्नकुच्छेषु                  | भ<br>अमित्त० ९ <b>९६</b>       |
| प्रमाणनयविज्ञेयं                            | 1, 8,44                      | प्रणिधाय मनोवृत्तिं                     | महापु॰ ३८,१८८                  |
| प्रमाणयन्ति कुत्रापि                        | मव्यघ० २.१७९                 | प्रविधाय सुप्रसिद्धे                    | पुरुषा० १३७                    |
| प्रमाणव्यतिरेकेण                            | पुरुष शा॰ ४.१८<br>अमिल० ४.८८ | प्रविधायापरास्वेऽपि                     |                                |
| प्रमाणातिक्रमयो वास्तु                      |                              | प्रविशत्यग्नौ पूर्ण                     | प्रक्ती॰ १८,७१                 |
| प्रमाणाभावतस्तस्य                           | धर्मसं० ३,७८                 | प्रविश्यगृह मध्येऽस्य                   | प्रक्तो॰ ५,३७                  |
| प्रमाणेनाप्रमाणेन                           | अमित्त० ४.५२                 | प्रविष्य राजा प्रविलोक्य                |                                |
| प्रमादचर्या विफल                            | 11 8.68                      | प्रविष्टो जिनवत्तस्य                    |                                |
| प्रमादतोऽसदुक्तियाँ                         | सागार० ५,१०                  | प्रविहाय य द्वितीयान्                   |                                |
| प्रमादमदमुक्तात्मा                          | पुरु० शा॰ ४.७८               | प्रवृत्तावत्र को यत्नः                  |                                |
| प्रमादाज्जातदोषस्य                          | उमा॰ १८७                     | प्रवृत्तिमेषजं व्याधि                   |                                |
| प्रमादाञ्जायते वातो                         | वर्मसं॰ १,४९                 | प्रवृत्तिः शोधिते शबः                   | ,, ८.१२ <b>९</b><br>मध्यच० १९० |
| प्रमादाज्ञानतो येऽिप                        | प्रश्नो॰ १७,७४               | प्रवृत्तिस्तु क्रियामात्र               | मध्यषः १,९०<br>लाटीः १,१२७     |
| יייי זוטן                                   | n े १७,१७                    | प्रशस्य पूजियत्वा                       | प्रक्ती० १२,१८०                |
|                                             |                              | ***                                     | 44 160                         |

| · ·                        |                |               |                             |                           |                              |
|----------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| प्रशमय्य ततो मन्यः         | विमसः          | ₹,48          | प्रस्फुरन्मक्षिकास्रक्ष     | धा॰ सा॰                   | ३,५०                         |
| प्रशमे कर्मणां बच्चां      |                | 2,48          | प्राग्वद् द्वारप्रमाणं च    | कुत्द०                    |                              |
| प्रशमी विषयेषु चर्च        |                | २.७१          | प्रहरदितये मुक्त्वा         |                           | 85.858                       |
| अशस्तिचल एकान्ते           | कुन्द ०        | 4.898         | प्रहासमण्डितोपेतं           | प्रश्नो०                  |                              |
| प्रशस्तितिथनक्षत्र         | महापु॰         | ३९,१५७        | प्रहृष्टः स प्रभुः प्राह    | গ্ৰা॰ सा॰                 |                              |
| प्रशस्तमन्यञ्च             | अमित्त०        | 9.20          | प्रह्नासितकुहग्बद्धश्वभायुः | सागार०                    | १७३                          |
| प्रशस्ताध्यवसायेन          | **             | 6.4           | प्राक्कृतादेनसो गङ्गा       | पुरु॰ शा॰                 | 3,847                        |
| प्रशस्येनाश्वेन            | श्रा॰ सा॰      | <b>१.१३</b> ३ | प्राक् केन हेतुना सूर्य     | महापु॰                    | ३८,१६                        |
| प्रशान्तधीः समृत्पन्न      | महापु०         | <b>३८,२८३</b> | प्राक् चतुः प्रतिमासिद्धो   | धर्मसं •                  | 4.83                         |
| प्रशान्तं स्वमनः कार्यं    | प्रश्नो०       | 27.76         | प्राक् चतुष्वंपि धर्मोऽय    | पुरु <b>ः</b> शा॰         | 3.8                          |
| प्रदनं कृत्वा मुखं दूतो    | <b>कुन्द</b> ० | 6.844         | प्रागत्र सत्यजाताय          | 44                        | ४०,५७                        |
| प्रक्ते स्याद्यपि प्राच्या | ,,             | १.१५६         | प्रागेव क्रियते त्यागो      | महापु॰<br>पुरु० शा•       | 4.78                         |
| प्रक्ते प्रारम्भणे वापि    | "              | १९६           | प्रागेव फलित हिंसा          | पुरुषा •                  | 48                           |
| प्रश्नयेण विना लक्ष्मीं    | अमित०          | १३.५७         | प्राग्जन्तुनाऽमुनाऽनन्ताः   | सागार॰                    | ८. <b>२७</b>                 |
| प्रश्रयोत्साह आनन्द        | यशस्ति०        | ८०९           | प्राग्वदत्र विशेषोऽस्ति     | लाटी॰                     | १.१२६                        |
| प्रसङ्गादत्र दिग्मात्रं    | लाटी॰          | ४.६५          | प्राग्वदत्राप्यतीचाराः      |                           | १.१५५                        |
| प्रसन्नं पाठके विद्वान्    | कुन्द०         | <,824         | प्रातः प्रथमे बाज्य         | ,,<br>कुन्द०              | 1.80<br>8.80                 |
| प्रसरत्वरतमस्तोम           | श्रा॰ सा॰      | 2.824         | प्राग्वणिसम्यानन्दं         | -                         |                              |
| प्रसर्पंति तमःपूरे         | <b>उमा</b> ०   | ३२०           | प्राग्यत्सामायिकं शीलं      | महापुर<br><b>धर्म</b> सं० | ४०.१२०<br>५.८                |
|                            | श्रा॰सा॰       | ३.९८          | प्राच्यकर्म विपाकोत्थ       |                           |                              |
| प्रसारणाकुञ्चनमोटनानि      | मन्य घ०        | 4.200         | प्राच्य पञ्चिक्रयानिष्ठः    | पुरु॰ शा॰                 |                              |
| प्रसिद्धं द्यूतकर्मेदं     | लाटी॰          | १,११५         | प्राञ्जलीभूय कर्तव्या       | धर्मसं <b>०</b>           | 4.20                         |
| प्रसिद्धं विटचर्यादि       | "              | ५,६२          | प्राणातिपात-वितथ            | अभित्र॰                   | १३.७९                        |
| प्रसिद्ध सर्वलोकेऽस्मिन्   | **             | १.५१          |                             | रत्नक०                    | 42                           |
| प्रसिद्धिजीयते पुण्याद्    | कुन्द०         | १०,१७         | प्राणातिपाततः स्थूलाद्      | पद्मच०                    | १४.५                         |
| प्रसिद्धे बंहुभिस्तस्यां   | लाटी०          | <b>१</b> .१३२ | प्राणान्तेऽपि न भङ्कव्यं    | सागार०                    | 6.42                         |
| प्रसूनगन्धाक्षतदीपिका      | थमित०          | १०,४३         | प्राणान्तेऽपि न भोक्तव्यं   | प्रश्नो०                  | २४. <b>१</b> ०१<br>१९.३३     |
| प्रसूनमिव निर्गन्धं        | कुन्द०         | 5.88          |                             |                           |                              |
| प्रसेवकमितोऽगृह्णाद        | पद्मच॰         | १४.६७         | प्राणाः पञ्चेन्द्रयाणीह     | लाटी ॰                    | -                            |
| प्रस्तावना पुराकर्म        | यशस्ति०        | 884           | प्राणा यान्तु न भक्षामि     | धर्मसं०                   | <b>२.६१</b>                  |
| प्रस्तावेऽपि कुलीनानां     | कुन्द०         | 6.304         | प्राणास्तिष्ठन्ति नश्येच्य  | प्रश्नो०                  | २०.३६                        |
| प्रस्फुकिङ्गोऽल्पमूर्तिश्च | ,,             | 4,3           | प्राणिघातः कृतो देव         | श्रा॰ सा॰<br>उमा॰         | ३.१३ <b>६</b><br>१४ <b>६</b> |
| प्रस्तावेऽस्मिन् मुनेवंज   | प्रक्ती०       | १०,६०         | प्राणिघातभवं दुःखं          | पुरु॰ शा॰                 | 8.56                         |
| प्रस्थकूटं तुलाकूटं        | वसी०           | <b>Ę</b> ?    | प्राणिदेहविधातोत्य          | गुणभू०                    | ₹.१०                         |
| प्रस्थितः स्यानतस्तीर्थे   | धर्मसं०        | ७.४२          | प्राणिनां देहजं मांसं       | पूज्यः                    | 26                           |
| प्रस्थितो यदि लीर्घाय      | सागार•         | . 6,30        | प्राणिनां रक्षणं त्रेघा     | सं॰ भाव॰                  | १६०                          |
|                            |                |               |                             |                           |                              |

# भावकाचार-संबह

| प्राणिनी दुःसहेतुत्वाद्       | हरि <b>वं</b> •       | 46.88        | प्राप्य द्रव्यादि सामग्री   | गुणभू०           | 9.84         |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| प्राणि-प्राण-गणापहार          | श्रा॰सा॰              | 809.5        | प्राप्य वसतिकां सारां       | प्रश्नो०         | 80.08        |
| प्राणिरक्षात्परं पुण्यं       | पुरु॰ शा॰             | 8.43         | प्राप्यापि कण्टकष्टेन       | अमित्            | १२.८१        |
| _                             | ु चमा॰                | 96           | प्राक् परिसंख्यया त्यक्तं   | लाटी •           | 8.288        |
| प्राणिषु भाम्यमाणेषु          | श्रा॰सा॰              | १.७४२        | प्रामाणिकः क्रमोऽप्येष      | 22               | 2.888        |
| प्राणिहिंसा-परित्यागात्       | उमा•                  | २१६          | प्राय इत्युच्यते            | यशस्ति०          | ३३५          |
| प्राणिहिंसापितं दर्पं         | सागार०                | ٦.८          | प्रायः पुष्पाणि नाश्रीयात्  | सागार०           | 3.83         |
| प्राणी द्वादशथा मिच्या        | श्रा॰सा॰              | १ ७५५        | प्रायः पुष्पाणि नादनीयाः    | धर्मसं॰          | 2.840        |
| प्राणी प्रमाद-कलितः           | अमित्र॰               | <b>६.२४</b>  | प्रायश्चित्तं च विनयो       | उमा •            | २२२          |
| प्राणेभ्योऽपि प्रियं वित्तं   | पुरु॰शा॰              | ४.८३         | प्रायश्चित्तविधानज्ञः       | महापु ०          | ३९.७४        |
| प्राण्यङ्गत्वे समेऽप्यन्नं    | सागार०                | २.१०         | प्रायदिचलं शुभं ध्यानं      | "                | १०.२६        |
| प्रातः क्षणागालित युक्        | <b>उमा</b> ०          | ३०९          | प्रवृट्काले स्फूरत्ते जः    | कुन्द०           | ६्१०         |
| प्रातः पुनः शुचीभूय           | गुणभू०                | 3,84         | प्रायश्चित्तादिशास्त्रभ्यो  | पुरु० शा॰        | ४.३८         |
| प्रातः शनैः शनैनंस्यो         | कुन्द०                | १.७९         | प्रायश्चित्तादिशास्त्रेषु   | श्रा०सा०         | ३.८३         |
| प्रातः प्रोत्याय ततः          | पुरुषा०               | १५५          | प्रायदिचलादि शास्त्रेषु     | उमा •            | २८१          |
| प्रातरुत्याय कर्तव्यं         | पद्म० यंच०            | १६           | प्रायः सम्प्रतिकोपाय        | यशस्ति०          | १३           |
|                               | ( श्रा॰सा॰            | 3.383        | प्रायार्थी जिनजन्मादि       | सागार०           | 6.29         |
| प्रातकत्याय संगुद्ध           | ( श्रा॰सा॰<br>रे उमा॰ | ४२८          | प्रायो दोवेऽप्यतीचारे       | स्त्रदी॰         | ६.८२         |
| प्रात <b>षं</b> टीद्वयादूष्वं | पुरु० शा॰             | 8,80         | प्रायो विधामदान्धानां       | धर्मसं०          | ७,३५         |
| प्रातिजनालयं गत्वा            | धर्मसं०               | 8.63         | प्रारब्धो घटमानदच           | n                | 7.80         |
| प्रातिविधस्तव पदाम्बुज        | यशस्ति०               | 479          | प्रारब्धो धटमानो            | सागार०           | ₹.₹          |
| प्रायश्चितं वृतोच्चारं        | कुन्द०                | <b>१</b> २.२ | प्रारमेत कृती कर्तुं        | पुरु०शा०         | ६.१०१        |
| प्रतिहायंवरेर्मृत्यैः         | भव्यघ०                | १.३६         | प्रारम्भा यत्र जायन्ते      | अमित्र०          | ९.५२         |
| प्रातिहार्याष्टकं कृत्वा      | अमित्त०               | १२,५         | प्रार्थ्ययेतान्यथा भिक्षां  | सागार०           | ७.४३         |
| प्रातिहार्याष्टकं दिव्यं      | महापु०                | ३८.३०२       | प्रार्थयेद्यदि दाता         | धर्मसं०          | ५.६ <b>६</b> |
| प्रातिहार्याष्टकैः देवकृतैः   | प्रश्नो०              | ३.७४         | प्रावृट्काले स्थितान्       | प्रश्नीव         | ₹.१४१        |
| प्रादुर्भवति निःशेष           | महापु०                | २८.२९८       | प्रावृषि प्राणिनो दोषाः     | कुन्द०           | €.88         |
| प्रान्ते चाराष्य करिचद्विधि   | <b>धर्मसं</b> ०       | 9.196        | प्रावृत्य कम्बलं राज्ञी     | प्रश्नो          | 28.60        |
| प्रापद्देवं तव नुतिपदेः धम    | र्गिष (उक्तं)         | 8.20         | प्रावृषि द्विदलं त्याज्यं   | घ <b>र्म</b> सं॰ | ४.५२         |
| प्राप्तं जन्मफलं तेन          | प्रक्लो०              | 22.44        | प्रसादगतंपूरोऽम्बु          | कुन्द०           | ११६०         |
| प्राप्ता ये मुनयः श्रुतार्णवर |                       | 86.884       | प्राशनेऽपि तथा मन्त्रं      | महापु•           | ४३,१४१       |
| प्राप्तेऽथे येन माद्यन्ति     | यशस्ति०               | ४०५          | प्रासादतुर्यभागेन           |                  | 6.884        |
| प्राप्तोत्कर्षं तदस्य         | महापु•                | 39.196       | प्रासादे गर्भगेहार्घ        | कुन्द ०          | 5.886        |
| प्राप्तुवन्ति जिनेशत्वं       | प्रश्नो०              | २३.५२        | प्रासादे कारिते जैने        | धर्मसं०          | <b>4.68</b>  |
| प्राप्नोति देशनायाः           | पुरुषा •              |              | प्रोक्ष्मा पापान्मली पापात् | कुन्द०           | 4.83         |
| प्राप्यतेऽमुत्र लोकेऽहो       | प्रश्लो•              | १५ १५        | प्रासादे-जिनविम्बं च        | <b>धर्मसं</b> ०  | 8,60         |

| uni canton's                           | ∫ उमा•            | 009                | श्रोबाच फामनो नाम्नः       | लाटी॰     | 8,48         |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-----------|--------------|
| प्रासादे ध्वजनिम् के                   | े कुम्द॰          | १७१.३              | त्रोषघं नियमेनैव           | प्रश्नो०  | २९ २९        |
| प्रासुकं सर्प हिंसादित्यकं             | प्रश्नी०          | ₹0.₹¥              | प्रोषधं यच्चतुर्दंश्यामेक  | "         | २९. ३१       |
| प्रासुकेरीषधेर्योग्येः                 | अमित्र॰           | १३.६४              | प्रोषधं वतसंयुक्तं         | भव्यघ०    | €,₹•४        |
| त्रियदत्तः पिता याहक्                  | श्रा॰ सा॰         | १.२६४              | प्रोषधं शममावार्थं         | 93        | ६.३०५        |
| प्रियदत्तोऽभवच्यू फी                   | n                 | 1.736              | प्रोषघः पर्ववाचीह          | धर्मसं०   | ¥.40         |
| प्रिय:शील:प्रियाचार:                   | यशस्ति०           | 3 4 8              | प्रोषधाद्युपवासं           | गुणभू०    | 3.49         |
| त्रियस्यालक काकस्य                     | <b>धर्म</b> सं ०  | 7.89               | प्रो <b>षधोपवासस्यात्र</b> | लाटी॰     | 4. 288       |
| प्रियप्रियेयोग <b>वियोगा</b>           | भव्य घ०           | 4.202              | त्रौढिमानमतो याव           | आ० सा०    | 1.753        |
| प्रियायोगा प्रियायोग                   | अमित्र॰           | १५.११              |                            |           |              |
| प्रियोद्भवः प्रसूतायां                 | महापु॰            | ३८.८५              | দ                          |           |              |
| प्रियोद्भवे च मन्त्रोऽयं               | 17                | ४०.१०८             | फलकाले कृतास्यो न          | कुन्द०    | 6.802        |
| त्रीणितः प्राणिस <del>ङ्</del> यातः    | श्रा॰ सा॰         | १.४९१              |                            | श्रा॰ सा• | 3.280        |
| प्रीता <del>श्वाभिष्टुवन्त्ये</del> नं |                   | ३८.२५०             | फलं चौयंद्रुमस्येह         | उमा•      | 358          |
| प्रीतिकोत्तिमतिकान्त <u>ि</u>          | अमित्र०           | १४.३               | फलं नाभयदानस्य             | अमित•     | ११.१         |
| प्रीतिक्कर विमानानि                    | भव्यधः            | इ.२२२              | फलमूलाम्बुपत्राद्यं        | सं० भाव०  | ९७           |
| प्रीतेनामर-वर्गेण                      | अमित्त०           |                    | फलमेतावद्युक्तस्य          | काटी॰     | ४,९५         |
| प्रेरितः काललब्ध्याऽय                  | श्रा॰सा॰          | १,६३१              | फलवत्क्रमतः पक्त्वा        | धर्मसं०   | ७.१२         |
| प्रेयेते कर्म जीवेन                    | यशस्ति            | १०६                | फलसस्यादिवद्भक्ष्यं        | **        | २,३६         |
| प्रेयंते यत्र वातेन                    | धर्मसं•           | €.७४               | फलं साधारणं स्वातं         | लाटो॰     | १. <b>९६</b> |
|                                        | उमा०              | १४२                | फलानि च वटाश्वत्य          | पुरु० शा० | ४,२६         |
| प्रेषण-शब्दानयनं                       | रत्नक.<br>धर्मोप० | <b>९६</b><br>४,१११ | फलाय जायते पुंसो           | अभित्र॰   | १३.८०        |
| प्रेषस्य संप्रयोजन                     | पुरुषा०           | १८९                | फल्गुजन्माप्ययं देहो       | यशस्ति०   | 462          |
| प्रेष्य आनयनं शब्द                     | व्रतो•            | 288                | _                          |           |              |
| प्रेष्य प्रयोगानयन                     | हरिवं             | 42.58              | •                          |           |              |
| प्रोक्तमन्येन सञ्जात                   | प्रश्लो॰          | १०,३४              | बद्धवध्याश्रये द्यूत       | कुन्द ०   | ८,३६२        |
| प्रोक्तं द्विजेन सोऽपि                 |                   | <b>१</b> ४,५३      | बदरामलकविभीतद्व            | अमित्र०   | ११.६८        |
| प्रोक्तं सामायिकस्यैव                  | ••                | २२,५९              | बद्धायुष्को निजां मुक्त्वा | धर्मस०    | ३.८२         |
|                                        |                   | -                  | बद्धोऽयभीमदासोऽय           | उमा०      | 250          |
| प्रोक्तं सूत्रानुसारेण                 | लाटी॰             | ५,१०९              | बद्दोद्यमेन नित्यं लब्ध्वा | पुरुषा॰   | ₹₹ 0         |
| प्रोक्ता पूजामहैतामिज्या               | _                 | ३८,२६              | बिधरत्वं च खझत्वं          | प्रश्नो०  | ११.७५        |
| ष्रोक्तास्त्वन्द्रोप <b>पा</b> वा      | 27                | ३८,२०२             | बघूलक्षण-लाबण्य            | कुन्द ०   | 4.60         |
| प्रोक्तो नित्यमहोऽन्वहं                |                   | २,२५               | बन्धनं ताडनं छेदो          | घर्मसं ०  | ₹.१४         |
| त्रोक्मा पापान्मली पापात्              | <b>कुन्द</b> ०    | ₹,१३               | बन्धः प्रकृतिर्देशस्च      | भव्यध०    | 2,840        |
| प्रोचिता देशविरतिः                     |                   | 4, १२२             | बन्धः स मतः प्रकृति        | अमित्र०   | ३.५५         |
| प्रोपासकाचारमिदं                       | प्रश्लो•          | <b>२४,१</b> २६     | बन्धस्य कारणं प्रोक्तं     | यशस्ति ॰  | 888          |

| बम्धाद्देहोऽत्र करणान्ये               | सागार०                        | ६,३१                  | बहुनिद्रा न कर्तव्या        | प्रस्तो०            | २४.१११ |
|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------|
| बन्धो मात्राधिको गाउँ                  |                               | ४,२६४                 | बहुनोक्तेन कि मूढ:          |                     | 3.838  |
| बन्धी मोक्षरच ज्ञातव्यः                |                               | ३ २६९                 | बहुनोक्तेन कि साध्यं        |                     | 17.177 |
| बब्बूलं कल्पवृक्षेण                    | धर्मसं०                       | 9.82                  | बहुप्रकाराशुचिराशिपूर्णे    |                     | 88.38  |
| बलक्षयो भवेदूर्घ्वं                    | कुन्द ०                       | 4.864                 | बहुप्रलिपतेनाल              |                     | ६३८    |
| बलत्वं वासुदेवत्वं                     | पूरु॰ शा॰                     | 3,6                   | बहुप्रलपिते नालं            |                     | 8.202  |
| बलनामकुमारेण                           | ँ प्रक्लो०                    |                       | बहुभिः कीटकाद्यैः संदिल     |                     |        |
| बलभोगोपभोगानां                         | <b>कुन्द</b> ०                | 0,730                 | बहु बघ्नाति यः कर्म         | अमित्त ०            | •      |
| बलाद्विक्षप्यमाणं तैः                  | पुरु०शा०                      | 999.3                 | बहुशः समस्तविरति            | पुरुषा०             |        |
| बलाहकादेकरसं                           | अमित्र॰                       | १०.५०                 | •                           | पुरुषा॰             | ८२     |
| बलिनां नवशं येऽगुः                     | पुरु०शा०                      | 899                   | बहुसत्त्वघातजनिता           | श्रा.सा. (उर्फ)     |        |
| बलिनो बलराजस्य                         | श्रा॰सा॰                      | १ १६                  | बहुसत्त्वघातिनोऽमी          | पुरुषा०<br>श्रा०सा० | S.     |
| बलिप्रभृतयस्तेऽपि                      | प्रश्नो०                      | ९,२९                  | 48/1/44/1/1/19/1            | श्रा॰सा॰            | ३,१६५  |
| बलिस्नपननाटघादि                        | सागार०                        | २,२ <b>९</b>          | बहूनां कर्मणां राजन्        | धर्मसं०             | 8.8    |
| बल्लिस्नपनमित्यन्यः                    | महापु०                        | ३८,३३                 | बहूनि तानि दानानि           | अमित्र०             | 9.08   |
| बलीवदंसमारूढं                          | श्रा॰ सा॰                     | १.३८१                 | बहूपवासं मीनं च             | प्रश्नो०            |        |
| बलैनिरूपितं राजा                       | प्रश्नो०                      | ९,३२                  | बह्वारम्भग्रन्थसन्दर्भदर्पे | अमित०               | ₹.४७   |
| बहवो वीक्षणस्यैवं                      | कुन्द०                        | ८.३३०                 | वाण-वृष्टि-समाकीर्णे        | प्रक्तो०            | -      |
| बहिः कार्यासमर्थेऽपि                   | यशस्ति०                       | २३९                   | बाणैः समं पञ्चभिरुप्र       | अमित्र०             | १५.१०५ |
| बहिः क्रिया बहिष्कर्मं                 | tr                            | २२८                   | बान्ववाः सुहृदः सर्वे       | 3)                  | १२,४८  |
| बहिः परिग्रहोऽल्पत्वं                  | पुरुषा०                       | ४,१२९                 | बान्धवेरिञ्चता              | "                   | ५.६६   |
| बहिः शरीराद् यदूप                      | यशस्ति०                       | •                     | बान्धवो भवति शात्रवोऽ       | पिवा,,              | 88.88  |
| बहिः स्थित त्रिकोणाग्नि                | पुरु॰ शा॰                     | 4.47                  | वालके स्तनदानार्थी          | न्नतो <b>॰</b>      | ४९२    |
| बहिरन्तः परक्चेति                      | वमित्त०                       | १५.५७                 | बालकोऽहं कुमारोऽहं          | <b>अ</b> मित्त ०    | 84.43  |
| बहिरम्तस्तमो वातै                      | यशस्ति०                       | 480                   | बालः कृत्रिमबन्धूनां        | श्रा०सा०            | 2.542  |
| बहिरात्माऽऽत्म विभ्रान्तिः             | अमित०                         | १५.५८                 | बालग्लानतपःक्षीण            | यशस्ति०             | ७५१    |
| बहिर्देष्टिरत्नात्मज्ञो                | लाटी०                         | ₹.४₹                  | बालमस्पशिका नारी            | प्रश्नो०            | १४७६   |
| बहियानं ततो द्वित्रैः                  | महापु०                        | ३८.९०                 | बालराज्यं भवेद्यत्र         | कुन्द०              | 8.5    |
| बहिविहृत्य सम्प्राप्तो                 | यशस्ति०                       | ४३७                   | वालवार्धक्यरोगादि           | गुणभ्०              | ३९७    |
| बहिस्तोऽप्यागतो गेहं                   | कुन्द०                        | ८१४                   | alteriate fully             | गुणभू०<br>यशस्ति•   | १६८    |
| बहिस्तपः स्वरोऽभ्येति                  | यशस्ति०                       | 2.88                  | बालवृद्धगदग्लानान् (        | उक्तं)श्रा.सा.      | 8.384  |
| बहुदुःखाः संज्ञपिताः                   | पुरुषा०<br>श्रा० सा०          | <b>۷</b> ۷<br>ع و د د |                             | उमा ०               | 48     |
| _                                      | श्राव साव<br>प्र <b>र</b> नो० | ३.१६६<br>२३.१५        | बालहत्या भवेदोषः            | प्रश्नो०            | 14.08  |
| बहुदोष-समायुक्तं<br>बहुघारा प्रश्नविका | जुन्द <b>ः</b>                | 4.89                  | बालालेखनकै: कालै:           | कुन्द०              | ५ १३५  |
| बहुनाऽत्र किमुक्तेन                    | अमित्                         | 18.38                 | बालासक-जनानां च             | उमा ०               | 80     |
| न्युयायन । सन्तु सम                    | 411.471                       | 18.41                 | बालां सत्कन्यकां सारां      | प्रद्नो०            | २३.३   |

| बास्य एव ततीऽभ्यस्येद्     | महापु•                    | 80.160        | बुधैकसेव्यं हतसवंदोषं      | प्रश्लो॰              | 28.39          |
|----------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| बाल्यात् प्रभृति या विद्या | n                         | ४०,१७८        | बुधेरुपर्यंभीमागे          | अमित्र०               | 6.84           |
| बहिरङ्गादपिसङ्गा           | पुरुषा •                  | <b>१</b> २७   | बुभुक्षते यः विशितं        | श्रा॰ सा॰             | इ.३०           |
| बाहिस्तास्ता क्रिया        | यशस्ति•                   | ३८५           | बुमुका मत्सरा भङ्गः        | कुन्द०                | 22.40          |
| बाह्यं निमित्तमत्रास्ति    | लाटी•                     | २.२३          | बुभुक्षितेभ्यो हृदयङ्गमं   | श्रा॰ सा॰             | 1.196          |
| बाह्यप्रभावनाङ्गोऽस्ति     | 12                        | ३.३१३         | बुभुजाते सुखं दिव्यं       | <b>धर्मसं</b> ०       | <b>3.08</b>    |
| बाह्यमाभ्यन्तरं चेति       | <b>उमा</b> ०              | २१९           | बृहद्वस्त्रं न चादेयं      | प्रश्नो०              | २४.३७          |
| बाह्यवस्तु विनिम्'कः       | धर्मोप०                   | ४.२४१         | बृहस्पतिदिने काल           | कुन्द ०               | ८.२ <b>१</b> ३ |
| बाष्य-सङ्गरते पुंसि        | यशस्ति०                   | 806           | बोधत्रय विदित्तविषेयतन्त्र | यशस्ति०               | 483            |
| बाह्याभ्यन्तरने सङ्गयाद    | वराङ्ग०                   | १५. <b>१९</b> | बोघःपूज्यस्तपोहेतुः        | धर्मसं०               | <b>६.१८२</b>   |
| बाह्याभ्यन्तरमेदेन द्विधा  | धर्मसं०                   | ७,२६          | बोधापगाप्रवाहेण            | यशस्ति०               | xqq            |
| बाह्याभ्यन्तरसङ्गवर्जनतया  | देशव०                     | 8             | बोघोऽवधिः श्रुतमशेष        | **                    | 848            |
| बाह्याभ्यन्तर-सङ्गेषु      | धर्मोप •                  | ४,२४०         | बोधो वा यदि वानन्दो        | 91                    | <b>३</b> २     |
| बाह्ये प्राह्ये मलापायात्  | यशस्ति०                   | 34            | बोध्यम प्रतिबन्धस्य        | अमित्                 | 8.40           |
| बाह्येषु दशसु वस्तुषु      | रत्नक०                    | १४५           | बोध्यागमकपाटे ते           | यशस्ति०               | ६१६            |
| बाह्यो ग्रन्थोऽङ्गमक्षाणां | सागार०                    | 6.69          | बौद्धचार्वाकसांख्यादि      | रत्नमा०               | 48             |
| बिम्बस्य रत्नवेडूर्यं      | श्रा॰सा॰                  | १.४२९         | बौद्धानां सुगतो देवः       | कुन्द०                | 6.745          |
| विम्वादलोन्नतिय-           | देशन •<br>र्गेप • (उक्तं) | 22            | बौद्धे रक्तपटी संग         | धर्मसं०               | 2.20           |
|                            |                           | 8.37          | ब्रह्मचर्यं च कत्तंव्यं    | लाटी॰                 | 4.203          |
| बिम्बीदलसमे चैत्ये         | उमा ॰                     | ११५           | ब्रह्मचर्यं चरेद्यस्तु     | प्रश्लो॰              | १५.३२          |
| बिलेशयैरिव स्फार-          | श्रा० सा०                 | ३.३७१         | ब्रह्मचर्यं परित्यक्तं     | 11                    | २३.३६          |
| बीजमन्नं फलं चोप्तं        | पुरु० शा०                 | <b>६.२२</b>   | ब्रह्मचर्यं समाख्याय       | 13                    | २३.९८          |
| बीजमुप्तं यथाऽकाले         | प्रश्नो॰                  | १८.९४         | ब्रह्मचर्यंफलाज्जीवः       | 11                    | १५. <b>५६</b>  |
| बीजं मोक्षतरोहंशं          | देशव्र०                   | 7             | ब्रह्माचर्यमहं मन्ये       | **1                   | २३.८७          |
| बीभत्सु प्राणिघातीत्यं     | धर्मसं०                   | २. <b>३३</b>  | ब्रह्मचर्यवतस्यास्य        | लाटी॰                 | ५.६७           |
| बुद्धिऋद्धयादयोऽनेका       | 17                        | 4.30          | बह्यचर्यंवतं मुख्यं        | पुरु० शा॰             | 8.880          |
| बुद्धिनिष्ठः कनिष्ठोऽपि    | गुणभू०                    | २.३७          | ब्रह्मचर्ये गुणानेकान्     | <b>घमंसं०</b>         | 4.34           |
| बुद्धि-पौरुषयुक्तेषु       | यशस्ति०                   | ७७५           | ब्रह्मचर्येण कामारि        | पुरु० शा॰             | <b>4. 4 9</b>  |
| बुद्धिमद्धेतुकं विश्वं     | अमित०                     | 8.60          | ब्रह्मचर्योपपन्नस्य        | यशस्ति०               | ४३३            |
| बुद्धिमाहात्म्यसामध्यति    | प्रश्नो०                  | 4.33          | बह्यचर्योपपन्नाना          | ***                   | १२६            |
| बुद्धोऽपि न समस्तज्ञः      | अभितः•                    | 8.24          | ब्रह्मचारिणि रूपाणि        | पुरु॰ शा॰             | 3.68           |
| बुढ्याष्यद्वसम्पन्नो       | धर्मसं ॰                  | ६.२८६         |                            | -                     |                |
| बुद्वेति दोषं दीमान्       | n                         | ₹.५●          | ब्रह्मचारी गृहस्यश्च }     | महापु०<br>वारित्र सा० | 78             |
| बुषजनपरिसेव्यं             | प्रश्नो •                 | 8.40          | बहाचारी गृही वानप्रस्थो    | सागार०                | ७.२०           |
| बुधस्य विवसे श्रेयाः       | कुन्द                     | ८.२ <b>१२</b> | ब्रह्मचारी पुमान्नित्यं    | प्रक्नो०              | २३.२३          |
| बुषे लब्बोदयः शूद्रः       | कुन्द०                    | 2.997         | बह्मचारी भवेद वन्द्यो      | पुरु० शा०             | ₹.₹८           |

| two -                        |                 | वातका          | बार-संबद्ध                             |                        |                      |
|------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------|
| बाह्यको रूपमादाय             | श्रा•सा॰        | १.३७५          | मक्षणीयं भवेन्नेव                      | प्रक्ती                | 22.CY                |
| ब्रह्मणोऽसत्यमित्ययेव        | महापु०          | ३९,१२७         | मक्षणेऽत्र सचित्तस्य                   | लाटी                   | €,80                 |
| ब्रह्मदत्तो नृपः प्राप्तो    | प्रक्नो०        | १२.५०          | भक्षयन्ति पलमस्तचेतनाः                 | अमित                   | 4,22                 |
| बहादसोऽभव दुःखी              | <b>धर्म</b> सं० | २. <b>१६</b> १ | मक्षयन्ति पिशितं                       | 71                     | 4.84                 |
| बहाबह्योत्तरे लान्ते         | सट्यघ •         | 3.230          | भक्षयन्ति शठा ये                       | प्रश्नो                | 89.888               |
| ब्रह्मव्रतफलेनेव             | प्रश्नो०        | २३.४९          | भक्षयन्ती कुसिक्च्यानि                 | 72                     | 80.84                |
| ब्रह्मद्रतस्य रक्षार्थं      | लाटी॰           | 4.58           | भक्षयित्वा पराहारं                     | "                      | 28.98                |
| ब्रह्मवतात्मनां पुंसां       | प्रक्नो०        | २३.४४          | भक्षयित्वा विषं घोरं                   | अमितः                  |                      |
| ब्रह्मसम्ब तसां पादी         | "               | २३.४८          | भक्षितो मधुकणो सञ्चितं                 | **                     | 4.38                 |
| <b>त्रह्यसिं</b> हासनासीनो   | प्रश्नो०        | २३.५३          | भिक्षतं येन रात्री च                   | प्र <del>द</del> नो •  |                      |
| ब्रह्मागमनमाकर्ण्यं          | श्रा॰सा॰        | १,३७६          | भक्ष्यं स्यात्कस्यचित्                 | श्रा०सा०               |                      |
| ब्रह्मात्मानं विचारो यो      | कुन्द ०         | ११.२६          | भक्ष्याभक्ष्येषु मूढो वा               | उमा•                   |                      |
| बहाकं यदि सिद्धं स्याद्      | यशस्ति॰         | ४२             | भगवन् कि कुदानं तद्यतः                 |                        | 20.186               |
| ब्राह्मणः क्षत्रियो वैरयः सं | ०भाव (उक्तं)    | अनसं ०         | भगवन् तत्त्वसद्भावं                    | 4441-                  | 7.4                  |
| ब्राह्मणादि-चतुर्वेण्यं      | धर्मस०          | ६.१४२          | मगवन् तत्पत्रद्भाव<br>भगवन्नामघेयास्तु | "<br>कुन्द ०           |                      |
| बाह्यणा वृतसंस्कारात्        | महापु॰          | ३८.४६          | भगवन् मे व्यत्तीपातान्                 |                        | <b>२१.</b> ३         |
| ब्राह्मणी सत्यभामापि         | प्रश्नो०        | २१.३८          | भगवन्तो दिशध्वं ये                     | 11                     | १७.७९                |
| बाह्ये मुहूर्ते उत्याय       | सागार॰          | ٤. ٢           | मापाता प्राप्य प                       | ر،<br>حـــــ           |                      |
| बूत यूयं महाप्रज्ञा          | महापु॰          | ३९,९           | भगवन्तो व्यतीपातान्                    | ्र प्रदत्तो०           | १७.१५<br>१९.६६       |
| बूते तत्रोविकादेवी           | प्रश्नो०        | १०.५८          | भगवस्तं कुधमं हि                       | ( 11                   | ₹.११०                |
| बूते मद्भनेनेव               | 31              | 6.88           | भगवानभि निष्कान्तः                     | १)<br><b>ग्रहा</b> प ० | ३८,२९२               |
| बूयते पत्र तीर्थेशे          | 23              | 8.77           | भङ्गस्थानपरित्यागी                     | अमित्                  |                      |
| ष्याच्च नेमिनाथाय            | महापु॰          | 80,40          |                                        | लाटी॰                  |                      |
|                              |                 |                | भङ्गाहिफेन-घत्तूर<br>भज जिनवरदेवं      | प्रक्ती०               | १.५८<br>३.१५५        |
| म                            |                 |                | भजते तीर्थंनायान्                      |                        | ₹.९८                 |
| भक्तिप्रह्वतया पश्च          | श्रा॰सा॰        | 1.476          |                                        |                        |                      |
| भक्तिनित्यं जिनचरणयोः        | यशस्ति०         | 426            | भजनीया इमे सिद्धः                      | धर्मस०                 | ७.१२०                |
| भक्तिवी नाम वात्सल्यं        | लाटी॰           | 2,228          | मजन् मद्यादिमाजः                       | सागार०                 | 3,80                 |
| भिवतश्रद्धासत्त्वतुष्टि      | सागार०          | 4.89           | भजन्ति चक्रबर्तित्वं                   | प्रदनो०                | २३.५१                |
| भक्त्या कृता जिनार्चे        | पुरु०शा०        | 4.64           | भजेद्देहमनस्तापशमान्तं                 | सागार०                 | <b>३</b> ,२ <b>९</b> |
| भक्त्या नतामराशय             | यशस्ति०         | 472            | भजेन्नारीं शुचिः प्रीतः                | कुन्द ०                | 4,842                |
| भक्त्या मुकुटबद्धेर्घा       | सागार॰          |                | मणितं वारिषेणेन                        | प्रक्नो०               | 6.54                 |
|                              |                 | 2,20           | भणन्त्या मायया ग्रामं                  | 31                     | १२.१६२               |
| भक्त्याऽहंत्प्रतिमा पूज्या   | धर्मसं <b>॰</b> | ६४२            | भण्डिमादिकरो रागोद्रेकाद               | **                     | १७.८१                |
| भक्तवामह्क्तवाऽऽत्मनो        | श्रा०सा०        | १.४६           | मट्टारक व्यतीचारान्                    | 3.9                    | १६.४४                |
| भक्तैरित्यं यथाशक्ति         | <b>पुर</b> ॰बा॰ | ३,१२४          | मट्टारक व्यतीपातान्                    | 17                     | 16,908               |

| भव्रं चेजजन्म स्वलंकि      | स्राटी •               |               | भवेवयुतसिद्धाना                         | कुन्द ०         | 225.3      |
|----------------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|
| मद्रं मिथ्यास्त्रो जीवा    | सं० भाव०               |               | <b>भवेदेतदहोरात्रैः</b>                 | - कुस्द०        | 4.203      |
| मग्रमशुभकर्मगारब           | वतो०                   |               | भवेह्रांनिको तूनं                       | लाटी॰           | २,१२१      |
| भयलोभोपरोधायैः             | यशस्ति०                |               | भवेद्वा मरणं मोहाद्                     | 27              | १ २१७      |
| भयसप्तविनिम् क्तां         | प्रक्नो०               | 8.34          | भवेयुः खण्डदेहे तु                      | कुन्द ०         | 4.788      |
| भयाशास्त्रेहलोभाच्य {      | रत्नक                  | ० ३०          | भवेषम्यतले वेभी                         | <b>कु</b> न्द ० | 6.68       |
| and the states of          | रत्नकः<br>(उक्तं) आ॰सा | ० १.३४२       | मध्यः पञ्चपद मन्त्रं                    | वर्मसं ॰        | ७.१२१      |
| भयन स्नह-लाभााद            | पुरु०शा०               | इ.१५५         | भव्यः पञ्चेन्द्रियः पूर्णी              | अभित०           | 5.80       |
| भयेन स्नेह-लोभाभ्यां       | व्रतसा०                | \$6           | भव्यः पञ्चेन्द्रियः संज्ञी              | प्रश्नो•        | 8,3        |
| मरतक्षेत्र-मध्यस्थं 💎      | भव्यघ०                 | ₹.₹₹          | भव्यः पर्याप्तिवान् संज्ञी              | धर्मसं०         | १.२४       |
| भरतेन रतेन शासने           | श्रा॰सा॰               | १.६१४         | भव्यः पितृक्यो वरभव्यबन्द               | : भव्यघ०        | 4.8        |
| भरते वंगदेशेऽभूद्          | प्रक्ती०               | ৬, ই          | भव्यात्मा पूजकः                         | ंसं॰ भाव॰       | २५         |
| भरतेशकृतान्-तत्र           | ,,                     | १६.६२         | मन्यात्मा समवाप्य                       | महापु०          | ३९:२११     |
| भरतो तस्य पुत्रश्च         | भव्यघ०                 | ₹.७३          | भव्या नाके सुखं भुक्त्वा                |                 | 8.798      |
| भरतो दीर्घजीवी च           | <b>उमा</b> ०           | १५२           | भव्यानामणुभिन्नंते                      |                 | 74         |
| भरतो भारतं वर्षं           | महापु०                 | ₹८,४          | भव्येन प्रात्रहत्याय                    |                 | २          |
| भतु बेंहुमानपात्रं         | श्रा॰ सा॰              | 3.828         | भव्येन शक्तितः कृत्वा                   | -               | १२.१०९     |
| भर्मिभस्म जटावोट           | यशस्ति०                | १७१           | भव्येन स्तवनं विधाय                     | व्रतो           | • <b>९</b> |
| <b>मवक</b> म्पसमाक्रान्तं  | गुणभू०                 | ₹.१२          | भव्येः पूर्वाह्नमध्याह्ना               | पुरु०शा०        | 4.6        |
| भवत्युद्यमी भौमे           | <b>कु</b> न्द ०        | 6.898         | भव्यैः पञ्चनमस्कार                      | धर्मोप०         | ५.१०       |
| भवदुःखानलशान्तिः           | यशस्ति०                | 828           | भव्ये विधूतहरमोहै:                      | श्रा॰सा॰        |            |
| भवद्भिर्मीय क्षम्तव्यं     | धर्मसं॰                |               | भस्मगोमयगोस्थान                         | कु <b>न्द</b> ः |            |
| भवने नगरे ग्रामे           | अमित्र॰                | ٩.३१          | भस्मसात् कुरुते                         | सं॰ भाव॰        |            |
| भवन्ति ये कार्मण           | ,,                     |               | भाक्तिकं तौष्टिकं श्राद्ध               | अमित् •         | ९ ३        |
| <b>भव</b> न्त्यणुव्रतस्येव |                        | १२.१३२        | भाक्तिको बुद्धिमानर्थी                  | 77              |            |
| भवति यो जिनशासन            | <b>अ</b> भित्त ०       |               | भागद्वयं तु पुण्यार्थे                  | श्रा॰सा॰        | ३,३२७      |
| भव-बन्धन मुक्तस्य          |                        | 38, 204       | भागद्वयी कुटुम्बार्थे                   | 11              | ३,३२६      |
| भवसन्तापभिद्वात्रयान्      |                        | 8,46          | भागिनेयोमिमां दत्वा                     | 11              |            |
| भवसप्तक-वित्रस्तः          | _                      | 6.60          | भागी भव पदं क्रेयं                      |                 | 80 \$88    |
| भवाञ्जभोग-निर्विण्णाः      | धर्मसं०                | <b>६ १</b> ३  | भागी भव पद बाच्यं                       | "               | ४०१०६      |
| भवानामेवमष्टानामन्तः       | पदाच०                  | १४.२५         | भागो भव पदान्तश्च                       |                 | ४०,१००     |
| भवाब्बी भव्यसार्थस्य       | चारित्र सा०            | ٩             | भागी भव पदेनान्ते                       | 21              | 80.888     |
| भवाम्बुधिपतण्जन्तु         | पुरु०शा०               | 4.58          | भागी भव पदोपेतः                         | **              | 80.98      |
| भवे कारागृहनिमे            | कुन्द०                 | 4.20          | मानो करै रसंस्पृष्ट                     | कुन्द०          | ٧,٧        |
| भवेञ्च बीविताशंसा          | प्रक्ती॰               | <b>२२,५</b> 0 | भारः काष्ठादिलोष्ठान्न                  | स्राटी॰         | ४.२६७      |
| भवेत्परिमवस्थानं           | कुन्द०                 | 6.369         | भाराति क्रम-व्यतिरोपघात                 |                 | ७,३        |
|                            | <b>A</b>               | -, ,          | - A B B B B B B B B B B B B B B B B B B | . ,             | 1,         |

#### भावकाचार-संग्रह

i∯e-

\*\*

| ,                                |                |                |                                        |                       |               |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------|
| मार्यायांश्च कोकादीना            | प्रक्लो॰       | २१.२७          | भीतार्त्त-दीन-छीनेषु                   | 要性。                   | ., 27.30      |
| भार्यास्नेहेन सान्निष्यं         | धर्मसं०        | ¥. ११४         | भीतिः प्रागंशनाशास्याद                 | लादो॰                 | . 3.44        |
| भालनासाहनुषीय                    | क्रिन्द •      | 8.8₹0          | मीतिभूयाद्यथा सौस्थ्यं                 | 31                    | €3.€          |
| भालं नासा हुनु पीवा              | कृत्द०         | <b>१.१३</b> २  | भोतिः स्याद्वा तथा मृत्युः             |                       | . 8.79        |
| भाले कण्ठे हुदि मुजे             | <b>उमा</b> ०   | 128            | भीतेन तेन तां नीत्वा                   | प्रचनो०               | 4.78          |
| भालेनाखण्ड रेखेण                 | कुन्द०         | 4,804          | भीतेन तेन सा बाला                      | 21                    | <b>4.79</b>   |
| माबद्रव्य-स्वभावा ये             | वमित्त•        | 87.8           | भीतैर्यंथा बञ्चनतः                     | अमित॰                 | 8,88          |
| भावनापञ्चकं यावद्                | लाटी०          | 4.83           | भीरुत्वोत्पादकं रौद्रं                 | लाटी •                | 9.84          |
| भावना पञ्च निर्दिष्टाः           | लाटी॰          | 4.68           | भुवतं मृद्भाणुपणीदि                    | धर्मसं ०              | ६.२३६         |
| भावनीयाः शुभध्यानैः              | कुल्द ०        | १०.४३          |                                        | <b>् धर्मं</b> सं०    | <b>Ę.</b> 94  |
| भावनाः बोडशाप्यत्र               | घर्मसं ०       | 9.808          | भुक्तं स्यात्प्राणनाशाय                | ्रधर्मसं ॰<br>१ उमा ० | १४३           |
| भावनीया सदा दक्षेः               | प्रक्तो०       |                | भुक्तावित्यादिदोषा                     | धर्मसं०               | ३.२४          |
| मा <b>वपुष्पैर्यजेहेवं</b>       | यशस्ति॰        | 640            | भुक्तिद्वय परित्यागे                   | अमित •                | १२.१२४        |
| भावश्रुन्याक्रियायस्मान्नेष्ट    | स्राटी॰        | २.१३०          | भुक्तिमात्रप्रदाने हि                  | यशस्ति०               | ७८६           |
| भावयेद भावनां नून                | "              | 7.840          | भुवतेः कायस्ततो धातु                   | धर्मसं 🤉              | 8.800         |
| भावामृतेन मनसि                   | यशस्ति •       | ४९३            | भुक्त्यङ्गे हापरित्यागाद्              | 11                    | 9.8           |
| भाविकालेऽपि भोगान् यो            |                | १७.१४३         | भुक्त्वा परिहातक्यो                    | रत्नक०                | ८३            |
| भाविनी नृपतेः पत्नी              | श्रा॰सा॰       | १.६९४          | मुक्त्वा पूर्वेऽह्नि मध्याह्ने         | <u> পু</u> হ৹হাা৹     | €.३           |
| भाविनेगमनयायत्तो                 | लाटी॰          | 3.884          | भुक्तवा प्रक्षाल्य पात्रं              | <b>गुणभू</b> ०        | 3.00          |
| भावेन कथितो धर्मो                |                | <b>१</b> २.११७ | भुक्तवा शुद्धं विघायास्य               | धर्मसं०               | 8.42          |
| भावेषु यदि शुद्धत्वं             | लाटी॰          | 2.266          | भु <b>क्त्वा संत्यञ्</b> यते बस्तु     | सं॰भाव॰               | 46            |
| भावोहि पुण्यकायंत्र              | धर्मसं ॰       | 8.875          | भुङ्क्ते न कुवली स्त्री                | कुन्द                 | 6.286         |
| भावो हि पुण्याय मतः              | सागार॰         | २. <b>६५</b>   | भुङ्क्ते भोगादिकं यो                   | •                     | १७,१४४        |
| भाव्यं प्रतिभुवोऽन्नेव           | कुन्द•         | 7.56           |                                        | ∫ उमा∘                | <b>११३</b>    |
| भाषम्ते नासत्यं                  | अमित्र॰        | <b>4.86</b>    | भुजिकिया पश्चिमस्यां                   | बुन्द ०               | 2.62          |
| भाषिता तेन सन्नोडं               | कुन्द ०        | 4.853          | भुज्यते गुणवतेकदा                      |                       | 4.88          |
| भिक्षां चरन्ति येऽरण्ये          | धर्मसं०        | <b>4. 22 2</b> | भुज्यते सकृदेवात्र                     |                       | 4,988         |
| भिक्षापात्रकरश्चर्या             | पुरु०शा०       | <b>4.94</b>    | भुजाते निशि दुराशया                    | अमित०                 | 4.83          |
| भिक्षापात्रं च गृह्वीयात्        | लाटी॰          | <b>4.48</b>    | मुझते पलमघौधकारि ये                    |                       | 4.23          |
| भिक्षाये भाजनं स्वरूपं           | प्रश्नो०       | ₹४,४१          | भु <b>ञ्जतेऽह्नः सकृद्धर्या</b>        | सागार •               | 8.28          |
| भिक्षौषधोपकरण                    | हरिवं०         | 4684           | भुजीत यत्र कांस्यादिवात्रे             | धर्मसं•               | \$.748        |
| भिन्दन्ति सूत्राय                | अभित्त०        | १०.६८          | भुञ्जीतैकस्य कस्यापि                   |                       |               |
| भिन्नाभिन्नस्य पुनः              |                | <b>६.२२</b>    | भुवनं क्रियते तेन                      | पुरु०शा०<br>अमित्त०   | ₹. <b>७</b> ₹ |
| भिल्लः खदिरसादाख्यः              | भगसं<br>धर्मसं | २. <b>१३</b> ५ | भुवनं जनताजन्मोत्पत्ति                 | यांचीं व              | \$3,8<br>• C  |
| <b>मिल्लमातङ्गव्याच्या</b> दि    | प्रश्नी०       | 27.96          |                                        | प्रक्ती               | <b>२.८९</b>   |
| मिल्लादिन <del>ी च</del> लोकानां | वर्मोप ॰       | 3.38           | भुवनत्रय-सम्पूज्यां<br>भुवमानन्दसस्यान | अपना ॰<br>यशस्ति ॰    |               |
| A STORY OF BOTH BY               | 1:41:4"        | 7.70           | युनगागप्यतंत्र्याग                     | नसारत ०               | 449           |

# संस्कृतस्कोकानुक्रमणिका

|                                                | पदा सं० ४                          | 4 7          | त्यानां दास-दासीनां         | प्रक्लो॰ १      | <b>₹.१</b> १     |
|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| भूबि सुपकार सार                                | साटी॰ ४.                           | _            | त्वा वर्गाध्टकं पत्रं "     | गुणम् ० ३       | 155              |
| मुकाधिकस्तु भूमिस्यो                           |                                    |              | क्त्बाऽऽश्रितानवृत्याऽऽतीन् | सागारः          | 7.195            |
| भूक्तननवृक्षमोद्दनशाङ्                         | पु <b>रुवा</b> ० १<br>प्रक्नो० १७. |              | शापबर्तकवशात्               | **              | 6.38             |
| भूखननं बहुत्तीरक्षेपणं                         |                                    |              | कोऽपि तं समाकर्ण            | धर्मसं॰ ६       | 1884             |
| मृतलेऽत्र समाग्रत्य                            |                                    | 66 3         | कोऽपि निजवाण्या हि          | प्रक्ती० २१     |                  |
| भूतले विलुलितालक                               |                                    |              | द-रत्नत्रवाधीन              | धर्मसं० ५       | .843             |
| भूता मन्त्रभवाद् भीता                          |                                    |              | भेदं विविजिताभेद            |                 | ६२७              |
| भूताविष्टस्य हिष्टः स्यात्                     | 4                                  |              | भेदा अन्ये च सन्त्येव       | पुरु ० शत       | ३.५५             |
| भूतेभ्यो भयभारकम्पिततनु                        |                                    |              | भेदा अन्येऽपि विश्वज्ञेयाः  | वर्मसं •        | 8.06             |
| भूतेभ्यो येन तेभ्योऽयं                         |                                    |              | भेदाः सुखासुख-विधान         |                 | <b>18.88</b>     |
| भूत्वातिप्रतिकृतो यो                           | प्रश्नो॰ १८.                       |              | नेदास्तत्र त्रयः पृथ्व्याः  |                 | 3.5              |
| भूत्वा निःशिक्तितो शीमान्                      | 11                                 |              | मेदोऽयं यद्यविद्या स्थाद    | यशस्ति॰         | ₹•               |
| भूनी राग्निसमी राज्व                           | ,,,                                |              | भेरीरावेण पौरस्त्वं         |                 | ६.१२४            |
| भूपयःपबनाग्नीनां                               | यशस्ति॰                            |              | भेक्षनर्तन-नग्नत्व          | यशस्ति०         | 86               |
| मूपवन-बनानल-तत्त्वकेषु                         |                                    | 486          | भेक्षशुद्धधावसंवादी         | साटी॰           |                  |
| भूपस्येव मुनेधंमैं                             | • • • •                            | 9.80         |                             | वतो०            |                  |
| भूपालो विलसद-भालो                              |                                    | ४७९          | भैरवे पतनं येषां            | धर्मसं •        | 8.886            |
| भूमितोयाग्निवातादि                             |                                    | . \$ \$0     | भोक्तुं रत्नत्रयोच्छायो     | <b>लाटी</b> ॰   |                  |
| भूमिकुट्टन-दावाग्नि                            |                                    | ४ १२         | मोगपत्नी निषिद्धा चेत्      |                 | १.१८६            |
| भूमिपूजां च निर्वृत्य                          |                                    | ३६           | भोगपत्नी निषद्धा स्यात्     | गः<br>महापु०    | 301.1            |
| भूमी जन्मेति रत्नानां                          | यशस्ति०                            |              | भोगबहावतादेव                | नहारु           | 20.114           |
| भूयः परमराज्यादि                               | महापु॰ ४०                          |              | भोगभूमिषु तियंब्स्वं        | भूड <b>यध</b> ० |                  |
| भूयाः खेचरभूमीन्द्र                            | ••                                 | .६५१         | भोगभूमो त्रिपल्यायुः        |                 | १७.१३१           |
| भूयान्सः कोपना यत्र                            | 3                                  | .३६९         | भोगसंख्यां न कुर्वन्ति      | Naulo           | १७.१२७<br>१७.१२७ |
| भूयोऽपि संप्रवक्ष्यामि                         | महापु॰ ३                           | ९.१२६        | भोगसन्तोषतो तृष्णा          | 11              | 6 80             |
| भूराज्यादिसहककुषादिव                           | श्यो धर्मसं०                       | 12.5         | भोगः सेव्यः सकृदुप          | सागार०          | 7.50             |
| भूरिदोष-निचिताय                                |                                    | 10,40        | भोगस्य चोपभोगस्य            |                 | <b>३.३५</b>      |
| मूरिभोगोपमोगा <b>ढणं</b>                       | प्रद्नो॰                           | २२,९२        | भोगस्यैवोपभोगस्य            | प्रक्ता०        | 33.08            |
| भूरिशोऽत्र सुखदुःखदायिः                        |                                    | १४.६३        | भोगादिकं त्यजेद् वस्तु      | **              | १७.१२१           |
| भरिसंसार-सन्ताप                                | श्रा॰सा॰                           | 1.250        | भोगादि संख्यया यान्ति       | 21              | १७.१२६           |
| भू रहेषु दश श्रेयाः                            | अमित्र॰                            | <b>३.</b> २३ | भोगान्वितं गजत्वं च         | 13              | २०.१२९           |
| भूरेझादिसहक्कपायवश                             |                                    | 8.83         | भोगार्यं जीवराशि ये         | n               | १२.९५            |
| भूरेच यस्य कायोऽस्ति                           | लाटी ॰                             | 8.00         | भोगाय मानाय निदान           | अमित०           |                  |
| भूषे फलके सिचये                                | <b>यशस्ति</b> ०                    | 888          | भोगाः सम्पद्ममानाः          | **              | १० ७३            |
| भूष प्राचन स्वरम्योनाय<br>भूभुंब स्वस्त्रयोनाय | श्रा॰ सा॰                          | \$0.5        | भोगाः सर्वेऽपि साभोगाः      | पुरु॰ शा        |                  |
| भू भू व स्वस्त्रयोगाय<br>भू भू व स्वस्त्रयोगाय |                                    | 1.64         | C                           | सागार           | 7.00             |
| म् सुप्र त्यस्त्रभागाय                         | **                                 |              |                             |                 |                  |

# थावकाचार-<del>उं</del>ग्रह

| भोगिभोगोपमान् भोगान्     | धर्मसं ०                | 2.800                           | भोजन-बाहन-शयन                                    | रत्नकः            | 23             |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| भोगीन्द्रे रूपमुक्तापि   | श्रा॰ सा॰               | १.१९                            | भोजन-स्नान-गन्धादि                               |                   | 8.767          |
| भोगे त्रसबहुप्रज्ञाघातके | धर्मसं०                 | 8.30                            | भोजनादिषु ये कुर्युः {                           | ग_सा_(उक्तं)      | ₹.19€          |
| भोगे भुजङ्गभोगामे        | ्रशा॰ सा॰<br>उमा॰       | <b>१</b> .५ <b>३६</b><br>७२     | भोजनानन्तर बाम                                   | ं, उमा०<br>कुन्द• | ३.६१<br>इ.६१   |
| भोगेभ्यो विरताः काम      | कुन्द०                  | <b>११.१</b> ३                   | भोजनानन्तरं सर्व                                 | "                 | 3.42           |
| भोगोपभोगकुशनाद्          | सागार०                  | 4.89                            | भो जना वचनस्याद्य                                |                   | 88.58          |
| भोगोपभोगयोजीतं           | पुरु॰ शा॰               | 8.848                           | भोजने शयने याने                                  | पुरु॰ शा॰         | ¥.40           |
| भोगोपभोगत्यागार्थं       | {श्रा० सा०<br>नमा०      | ₹.२८२<br>४३५                    | भोजने षट् रसे पाने                               | प्रक्तो॰ १        |                |
| भोगोपभोगयोरेव            | पुरु० शा॰               | <b>४.१</b> ६३                   | भोजयित्वा स्वयं यावत्                            |                   | 4.868          |
| भोगोपभोगयोर्यत्र         |                         | 8.848                           | भो जितेन्द्रिय मार्गज्ञ                          | धर्मसं •          | ७.५७           |
|                          | **************          |                                 | भोज्यं भोजन-शक्तिश्च                             | ्यशस्ति०          |                |
| भोगोपभोगयोस्त्यागे       | धर्मोप०                 | 8.883                           | भोज्य-मध्यादशेषाश्च                              | लाटी॰             | •              |
|                          | पुरु० शा॰               | 8.858                           | भोज्यं शाल्यादि च स्निग्धं                       | -                 |                |
| भोगोपभोगवस्तूनां         | ) प्रश्नो॰<br>) धर्मोप० | <b>₹७,१२५</b><br>४, <b>१</b> २० | भो तात कस्य पुत्रोऽहं                            | प्रश्नो •         | १०.३५          |
|                          | पुरु० शा०               | 8.857                           | मो निजिताक्ष विज्ञप्तपरमा                        | र्थ सागार॰        | 28.2           |
| -3-3                     | <b>ु पुरुषा</b> ०       | १६१                             | भो भगवन्नतीचारान्                                | प्रदनो०           | १३.२९          |
| भोगोपमोगभूता             | <b>श्रा॰सा॰</b>         | 3.220                           | भो भट्टारक ये नैव                                | ,,                | १६ ८७          |
| भोगोपभोगसंख्या           | अमित्र०                 | ६,९२                            | भा भव्यास्त्रिजगत्सारं                           | धर्मोप॰           | 8.48           |
|                          | रत्नमा०                 | १७                              | भा भव्यः सत्कुलोत्पन्नो                          | प्रश्नो १         | २.१८२          |
| भोगोपभागसंख्यानं         | पद्म० पंच०              | 20                              | भो भो कुवलयेन्दो त्वं                            | धर्मसं०           | २.१०४          |
|                          | प्रश्नो॰                | १७.८७                           | मो भो सुधाशना भूय                                | महापु॰ ३          | 805.5          |
| भोगोपभोग-संख्याया        | 71                      | १७.८५                           | भो मित्र दर्शनात्तेदहं                           | वर्मसं ०          | ₹. <b>१</b> ०० |
| भोगोपभोग-सम्पन्नो        | 11                      | २१.४७                           | भीम-भास्कर-भन्दानां                              | कुन्द ः           |                |
| भोगोपभोग-सम्बन्धे        | वर्मंस ॰                | ४,२७                            | भौमव्यन्तरमत्यंभास्कर                            | यशस्ति०           |                |
| भोगोपभोग-साघन            | पुरुषा०                 | १०१                             | भौमस्य दिवसे काल                                 |                   | ८.२११          |
| भोगोपभोग-हेतोः { (ज      | पुरुषा •                | १५०                             | भौमस्माधो गुरुश्चेत्स्यात्                       | •                 | ८.३७           |
|                          |                         | <b>३</b> .२८५                   | भौमार्कशनिवाराणां                                |                   | 4.824          |
| भोगोपभोगाय करोति         | <b>अमित</b> ०           | 8.28                            | भौमार्क-शुक्रवाराश्चेद                           | ı                 | 4.228          |
| मोगोऽयमियान् सेव्यः      | सागार०                  | 4.83                            | भोमेत्तरा फानवमीयामात्                           |                   | 6.208          |
| भोजनं कुरुते पुत्रः      | प्रश्लो०                | \$.850                          | भ्रमन् लोके स पूरकारं                            | _                 |                |
| भोजनं कुरुते यस्तु       | 21                      | 3.86                            |                                                  |                   | १३.७६          |
| भोजनं कुर्वता कार्यं     | अमित०                   | १२.१०१                          | भ्रमता जन्तुनाऽनेन<br>भ्रमति पिशिताशनाभि         | धर्मसं०           | ७,३९           |
| भोजनं पूजनं स्नानं       | <b>धर्मं</b> सं०        | ₹.88                            | भ्रमात ।पाशताशनग्रम<br>भ्रमरो योजनैक च           | सागार०            | 5,8            |
| भोजन-वस्त्र-माल्यादि     |                         | ४,११४<br>-                      | जनरा पाजगण च<br>भाग गोबोल् <del>यसम्बद्धाः</del> |                   | 3.233          |
| नामन मरनःगारमा।          | "                       | 0,110                           | म्रांम मोहोऽङ्गसाहरूच                            | कुन्द०            | £. १७१         |

| श्रंशितं व्यसनवृत्तयो            | अभित ०    | 4.47   | मण्डधावमहोवं तु              | श्रुक्यहा ०       | ११०२                 |
|----------------------------------|-----------|--------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| भ्रष्टस्य तु ततोऽन्यस्य          | पुरु॰ शा॰ |        | मण्डलक्षेरष्टभिमसिः          | कुन्द०            | 6.39                 |
| भ्रष्टा हि दर्शनभ्रष्टाः         | मध्यघ•    | १.१०७  | मण्डलबिडालकुक्कुट            | अमित्त०           | ६.८२                 |
| भ्रष्टेऽतिबुजैनेऽसत्ये           | वसो०      | 60     | मतज्ञा जङ्गमशैल              | 21                | १.६५                 |
| प्रातः सर्वसुखाकरो               | प्रदमो०   |        | मता द्वित्रिचतुः पश्च        | "                 | 3.80                 |
| भ्रातस्त्वं भज दर्शनं            |           | 2.88   | मतान्तरादिवा पंच             | धर्मसं०           | ६,२६१                |
| भ्रान्ति नाशोऽत्र नो तावद्       |           | 9.00   | मतिर्जागाति हष्टेऽचें        | यशस्ति०           | २४३                  |
| ·                                |           |        | मतिपूर्वं श्रुतं शेयं        | गुणभू०            | २,५                  |
| म                                |           |        | मति-अृतसमायुक्तः             | प्रदनो०           | \$ , \$ \$           |
| मकराकरसदिटवी                     | रत्नक०    | Ęę     | मतिश्रुताविषज्ञानं           | <b>भव्य</b> ध ०   | २,१५६                |
| मक्षिका कारयत्येव                | धर्मोप०   | ४,६०   | मतोऽस्य पक्षग्राहित्वं       | लाटी॰             | 3 86                 |
| मक्षिका कुरुते छदिं              | उमा ०     | 328    | मत्तमातङ्गगामिन्या           | श्रा॰ सा॰         | 6 06 3               |
| मक्षिका कुरुते यत्र              | धर्मसं०   | 2,880  | मत्तोऽपि सन्ति ये बालाः      | अमित॰             | ८.₹                  |
|                                  | •         | २७८    | मत्तो हस्ती भवति मदतो        | वतो               | , ७१                 |
| मक्षिकागर्भ-सम्भूत है श्रा॰स     | ग० (उक्त) | 3 86   | मत्वेति गृहिणा कार्यं मर्चनं | <b>पুহ</b> ৹ হাা৹ | 4.68                 |
| मक्षिकाण्डविमदॉत्थं              | पुरु शा॰  | 8.47   | मत्वेति चिकुरान्मृद्वा       | <b>ं धर्मसं०</b>  | 8,40                 |
| मक्षिका तनुते छदि                | শ্বা০ सা০ | 3.90   | मत्वेति चिन्तितं देवं        | 11                | <b>६.२४५</b>         |
| मक्षिका-बालकाण्डोत्थं            | धर्मस०    | ₹.१₹८  | मत्वेति जैनसाघूनां           | पुरु० शा०         | ₹.७४                 |
| मक्षिजालूतनिमु <sup>°</sup> क्तं | कुन्द०    | 3.84   | मत्वेति दोषवत्त्याज्य        | धर्मसं०           | २.३१                 |
| मिका-वमनं निन्दां                | धर्मोप०   | 3.24   | मत्वेति निर्जन्तुकस्थाने     | पुरु॰ शा॰         | ५.९३                 |
| मक्षिका वमनाय स्यात्             | धर्मंसं ० | 3.23   | मत्वेति पित्तरः पुत्रानिव    | 11                | <b>४.</b> ६ <b>९</b> |
| मगधाख्ये शुभे देशे               | प्रश्नो०  | ८,२९   | मत्वेति बहुदोष यः            | 31                | 8.66                 |
| मघाष्यतुर्विधास्तेषां            | कुन्द०    | 58.5   | मत्वेति यस्त्यजेदहि          | 9.9               | <b>६.१९</b>          |
| मङाक्षुं मुर्च्छति विमेति        | अमित ॰    | 4.4    | मत्वेति सत्कुलोत्पन्ना       | धर्मसं०           | ६.२७७                |
| मञ्जलाय किमांस्तन्व्या           | कृन्द०    | 4.808  | मत्वेति सिद्धः परि-          | अमि०              | 9.2                  |
| मङ्गलार्थं नमस्कृत्य             | प्रश्नो०  | 8.80   | मत्वेत्यनादिमन्त्रादि        | पुरु॰ शा॰         | 4.84                 |
| मज्जनोन्मज्झनाभ्यां तौ           | धर्मसं०   | 2.20   | मत्वेत्याद्यागमाज्जेनात्     | **                | ४.१८२                |
| मज्जास्थि-मेदोमल                 | अमित०     | १४,३५  | मत्वेति सुकृती कुर्यात्      | 12                | 3.6                  |
| मठहारिगृहक्षेत्रयोजनाना <u>ं</u> | धर्मसं ०  | ४,३६   | मत्सर-कालातिकम               | अमित्त॰           | 9.88                 |
| मठादिकं न च पाह्यं               | प्रश्नो०  | २३.१३० | मत्स्यादिमक्षणे दोषो         | प्रश्नो०          | 8.86                 |
| मणिबन्धात्परः पाणिः              | कुल्द ०   | ५.३०   | मत्स्यस्येव कटीभारो          | "                 | १८,१२२               |
| मणिबन्धात्पतुर्लेखा              | 13        | 4,48   | मत्स्योद्वर्तो               | *1                | 85,888               |
| मणिबन्धे यवश्रोण्यः              | n         | 4,48   | मयुरायामथेतस्यां             | श्रा० सा०         | १.६८१                |
| मणिबन्धोन्मुखा आयु               | "         | 4,48   | मददेन्यश्चमायास              | अमित्र०           | ११.७१                |
| मणिलोहमयानां च                   | "         | 3,90   | मदनोद्दीपनैवृत्तैमदंनो       | यशस्ति०           | . ३८२                |
| मण्डनेन विना तेन                 | श्रा॰ सा॰ | १,४५३  | मदादेशादयं ब्रह्म            | <b>भा•सा</b> ०    | 8,¥3£                |
|                                  |           |        |                              |                   |                      |

## थावकाचार-संबह

| मदाष्टकं चतुः संज्ञा          | प्रश्लो॰          | 84,5           | मद्य-मांस-समायुका                             | गुणभू०                         | 3.22           |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| मदिराकुलितस्येव               | अमित०             | 6.84           | मद्य-मांसादि-संसका                            | <b>१ प्रक्ती</b> •             | 85.86          |
| मदेष्यीसूयनादि                | यशस्ति०           | ₹४०            |                                               |                                | १५.२१          |
| मदेःशकुः चितेम्ंढैः           | भव्यघ०            | १.६२           | मद्य-मांसाऽऽई-चम्हिस्य                        |                                | ¥.38           |
| महारान् सद्-गुणो              | श्रा॰ सा॰         | १५०९           | मञ्चलालाम्बु-सङ्क्लिष                         |                                | 84.84          |
| <b>मम्दाविलक्ष्मील</b> तिका   | यशस्ति •          | ५१३            | मद्यस्यावद्यमूलस्य                            | रत्नमा०                        | <b>३९</b>      |
| मद्यं त्यक्तवतस्तस्य          | लाटी •            | 8.66           | मद्यादिभक्षिका नारी                           | धर्मसं०                        | રે. <b>१५३</b> |
| यद्यं स्तूतमुत्रद्रक्य        | यशस्ति •          | ३९३            | मद्यादिभवो विरत                               | अमित ०                         | ₹. ₹           |
| मद्यं पिबत्ति योऽमुत्र        | प्रश्नो०          | १२.१०          | मद्यादि-विक्रयादीनि                           | सागार०                         | ₹.९            |
| मर्च मांसं तथा क्षीद्रं       | लाटी॰             | 2.9            | मचादि-स्वादिगेहेषु                            | यशस्ति०                        | २८२            |
| मद्यं मोहयति मनो              | पुरुषा०           | ६२             | मद्यादि-स्पृण्टमाण्डेषु                       | <b>बर्मस</b> ०                 | 2.842          |
| मद्यं सर्वपमात्रं तु          | सव्यव •           | १. <b>११</b> ९ | मद्याद्यदुसुता नष्टा                          | <b>उमा</b> ०                   | २ <b>६</b> ५   |
| मद्यत्यागवती सर्वे            | धर्मसं०           | 7.886          | मद्याहतोऽद्भुतश्चैव                           | भग्यध०                         | १.११५          |
| मचद्रवमया जीवा                | 11                | २ १९           | मद्येन निविवेकः स्यात                         | ( पुरु० शा०                    | 8.4            |
| मद्यधारां समालोक्य            | प्रक्नो०          | २४.६२          | मद्येन यादवा नष्टा                            | यशस्ति ०                       | 246            |
| मद्यपलमधुनिशाशन               | सागार०            | 2.86           | मद्येन यादबा सर्वे                            | भव्यघ०                         | १.११७          |
| मद्यपस्य धिषणा                | अमित्र०           | 4,5            | मद्येनैव क्षयं जाता                           | पुरु० शा०                      | 8.88           |
| मद्यपानमत्यक्त्वा             | प्रश्नो०          | १२.११          | मद्यद्यैकबिन्दुजा यान्ति                      | ī ,,                           | 8.80           |
| मद्यपानरता ये तु              | भव्यध०            | 8.28           | मद्यौकविन्दु संयन्नाः                         | यशस्ति०                        | २६०            |
| म <b>रा</b> पानरतोच्छिष्ट     | श्रा॰ सा॰         | १.५७८          | मघुकृद्वातघातोत्यं                            | सागार०                         | 2.88           |
| मद्यपानात् प्रणष्टा हि        | प्रश्नो०          | 17.86          | मघुत्याच्यं महासत्त्वैः                       | <b>ब्रतसा</b> ०                | १२             |
| मद्यपो मातरं बृते             | धर्मसं०           | २.२३           | मघुनो मद्यतो मांसा ।                          | पद्मच •                        | १४.२३          |
| <b>मद्य</b> बिन्दुलवोत्पन्नाः | श्रा॰ सा॰         | ₹.89           | मघु पापाकर                                    | प्रश्नो •                      | १७.४२          |
| मद्यं मासं क्षीद्रं पञ्चो     | पुरुषा॰           | ६१             | मघु-भक्षणतो हिंसा                             | धर्मसं०                        | ₹.१४३          |
| मच-मांस-नबनीत                 | <b>अ</b> मित् ॰   | ५.३८           | मधुबिन्दुलवास्वाद्य                           | (उक्तं) श्रा. सा.              | ₹.४७           |
| मध-मांस-मधुत्यागं             | धर्मसं 0          | 2.86           | मधुबिन्दुकलास्वादा                            | उमा०                           | २९२            |
| मद्य-मांस-मधुत्यागः           | यशस्ति०           | २५५            | मधु मद्यं नवनीतं                              | र्पुरुषा॰<br>(उक्तं) श्रा'.सा. | ৬१             |
| मद्य-मांस-मधुत्यागफलं         | रत्नमा०           | ३८             |                                               |                                |                |
| मद्य-मांस-मधुत्यागी           | स्राटो •          | 2.840          | मधुभस्मगुडवृरोम                               | कुन्द०                         |                |
|                               | रत्नक॰            | ६६             | मधुमांस-परित्याग                              | महापु॰                         |                |
| मस-मांस-मधुरयागैः             | वस सा०<br>धर्मोप॰ | ٩              | मधुरादिरसानां यत्सम                           |                                | ६.७८           |
| •                             | पुड्य             | ₹.९<br>१४      | मधुँ राहारिणां प्रायो<br>मधुरोगादिशान्त्यर्थं | कुन्द॰                         | 6.888          |
| मद्य-मास-मधुप्रायं            | यशस्ति •          | <b>२७</b> ५    | •                                             | प्रश्नी०                       | १२.१९          |
| मश्च-मांस-मधु-रात्रि          | अमित०             | 4.8            | मधुवन्नवनीतं च                                | ्सागार <b>०</b><br>भर्मसं•     | २.१२<br>२.१४४  |
| मदा-मांस-मघून्येव             | प्रक्ती०          | <b>१२.७</b>    | मधुवाद्याञ्जदीपाङ्गाः                         |                                | \$ # \$        |
| 6                             |                   |                | · 2 Marit Mir.                                | त्रमाभुष                       | 244            |

| सबुज्ञकलमपि प्रायो          | पुरुषा •     | ६९             | मनुष्यत्वयिदं सार         | श्रा॰ सा॰    | १.९६                             |
|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|
| मधुशकळमपि प्रायो (उन्तं     |              | इ.५२           | मनुष्याणां च केषाञ्चित्   | लाटी॰        | <b>8</b> 'X\$                    |
| सञ्यकोष्ठे च य प्रक्ते      | कुत्द०       | १. <b>१</b> ६४ | मनुः स्त्री नरके कञ्चित   | पुरुं शा॰    | 8.97                             |
| मध्यमं पात्रमृहिष्टं        | सं० भाव०     | છપ             | मनो गजीवशं याति           | प्रक्तो०     | 8€,₹8                            |
| मध्यमानां सु पात्राणां      | अमित्र॰      | ११.६५          | मनोगुप्तियंशा नाम         | लाटी॰        | 8.865                            |
| <b>मध्यमात्रान्तरेकायाः</b> | कुन्द०       | 4.43           | मनोगुप्तिवचो गुप्तिः      | व्रती ०      | YEU                              |
| मध्यमोऽपि भवेदेवं           | गुणमू०       | 3.50           | मनोज्ञां सुरचरां          | प्रक्लो०     | २०.६६                            |
| मंच्यलोकसमिवचन्ते           | पुरु० शा॰    | 4.86           | मनो न चन्नलं यस्य         | <b>लमा</b> ० | २१२                              |
| मध्वाहुसमाचारम्मे           | षतो०         | 886            | मनो नियम्यते येन          | अभित •       | 4.808                            |
| मध्याह्रे कुसमैः पूजा       | <b>उमा</b> ० | १२६            | मनोभवाकान्त विदग्धरामा    |              | १.६४                             |
| मध्याहोऽपि तथा दक्षैः       | प्रश्लो०     | \$6.00         | मनोऽमिघान भूपाल           | <b>उमा</b> ० | २०९                              |
| मध्ये जिनगृहं हासं          | सागार०       | ६ १४           | मनोऽमिलवितान्             | श्रा॰ सा॰    | १.२६७                            |
| मध्ये दिग्बरतेनित्यं        | प्रश्लो०     | १७ २४          | मनोभूरिव कान्ताङ्गः       | अभित ॰       | ११९                              |
| मध्येवेदि जिनैन्द्राचीः     | महापु०       | 80.8           | मनो मठकठेराणां            | . सागार०     | ₹.₹८                             |
| मध्येऽष्टपद्मपत्रस्य        | गुणभू०       | इ.१३०          | मनोत्रोचितायापि           | यशस्ति०      | ४८२                              |
| मध्नास्वादन-लोलुपो          | श्रा॰ सा॰    | ३ ५४           |                           | 21           | 248                              |
| मनः करण-संरोधः              | धर्म सं॰     | ६.२१६          | मनो मोहस्य हेतुत्वात्     | श्रा॰ सा॰    |                                  |
| मनः शुद्धं भवेत्तेषां       | प्रश्नो०     | २२.८२          | ~ <del>}_</del>           | उमा •        | २६४                              |
| मनः शौचं वचः शौचं           | वतो०         | ३८३            | मनोरोघाद विलीयते          | उमा •        | 788                              |
| मनश्चक्ष्रिदं यावद्         | कुन्द०       | ११.४७          | मनोरोधेन पुष्यानां        | पुरु० शा०    | 4.44                             |
| मनः सञ्चल्पतो लोके          | प्रदनी०      | 28.4           | मनोवचः कायविशुद्धि        | अमित्र०      | 60.88                            |
| मनः स्थिरं विघायो           | **           | १८.३७          | मनोवचनकायानां             | कुम्द ०      | ११.६९                            |
| मनश्चेन्द्रियभृत्यैश्च      | उमा०         | २१०            | मनोबचनकायेन               |              | 73.808                           |
| मनसा कर्मणा वाचा            | यशस्ति ॰     | ३३७            | मनोवचनकायैयों             | रत्नमा०      |                                  |
| मनसा खण्डयन्शीलं            | धर्म सं०     | ७.१५७          | मनोवानकायकर्माणि          |              | ११९                              |
| मनसा वपुषा वाचा             | गुणभ्०       | 8.40           | मनोवानकाय                 | गुणभू०       |                                  |
| मनसा शुद्धिहोमेन            | प्रक्ती•     | 16.90          |                           | धमोप०        |                                  |
| मनसिजशरपीडा                 | श्रा॰ मा॰    | 3.289          | मनोवानकाय योगानां         |              | १२. <b>६</b> ५<br>१ <b>९.१</b> ५ |
| मनसि वचसि वाचि              | व्रतो०       | १६             | मनोवानायवस्त्राणां        | "<br>सन्दो   | 800                              |
| मनस्थेन्यद्वचस्यन्यत् श्रा  | . सा. (उर्क) | 1.736          | मनोवाक्कायसंशुद्ध्या      | सं० भाव०     |                                  |
| मनुषत्व पूर्वनयनायकस्य      | यशास्ति०     | 444            | मनोवाक्कायसौस्थित्याद्    | पुरु० शा०    | 6.49                             |
| मनुजत्वेऽपि कि सारं         | प्रश्नोत्त०  | 9.84           | मन्।वांछित वस्तूनां       | वसो०         | 306                              |
| मनुज दिविजलक्ष्मी           | यरस्ति०      | ५६५            | मनोहरा शुभा साग           | प्रक्ती०     | ₹0,८€                            |
| मनुजभवमवाप्य यो             | अभित्र०      | <b>24.69</b>   | मन्दं मन्दं क्षिपेद वायुं | यशस्ति०      | ६८४                              |
| मनुष्यगतिरेकैव              | धर्म सं॰     | <b>6.743</b>   | मन्त्रो हिनस्ति सर्व      | चारित्रसा०   | 86                               |
| मनुष्यजाति रेकैव            | महा पु॰      | 36.84          | मन्त्र परमराजादि          | महापु•       |                                  |
| ***                         | 7 9          |                |                           | -47.70       |                                  |

| मन्त्र भदेः परिवादः       | यशस्ति० ३६४     | मन्येतावेव पादी मी      | प्रवनो । १८.१८७                       |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| मन्त्रयसियतोऽप्येषो       | यशस्ति० १०७     | मन्ये न प्रायशस्तेषां   | पदा॰ पंच २१                           |
| मन्त्रस्थानमनाकाश         | कुन्द० ८ ६५३    | मन्ये स एवं पुण्यात्मा  | प्रक्लो० १२.८०                        |
| मन्त्रस्थाने बहुस्तम्भ    | कुन्द० ८,३६६    | मन्ये स एव पुण्यात्मा   | ( प्रक्तो० १५.३७<br>{ ,, २३.१४०       |
| मन्त्राणामखिलाना          | ,, 403          |                         | § " 53.680                            |
| मन्त्रादिनापि बन्धादिः    | सागार० ४.१९     | मन्येऽहमेव मूढाना       | ,, १५.१३                              |
| मन्त्रानिमान् यथायोग      | महापु॰ ४० २१८   | मन्येऽहं सफलं जन्म      | " २३.११६                              |
| मन्त्रास्त एव धर्म्याः    | ,, ३९.२६        | ममत्वजनके सारे          | ,, १६.९                               |
| मन्त्रिणस्तस्य सञ्जाता    | प्रश्नो० ९४     | ममत्वं देहतो नश्येत्    | ,, १८.१८५                             |
| मन्त्रिणो देशकालादि       | श्रा० सा० १.५६६ | ममत्वधिषणा येषां        | अमित्र० १५,८५                         |
| मन्त्रियुक्तेन भूपेन      | प्रक्तो॰ ९.११   | ममत्वाद् द्वेषरागाभ्यां | •                                     |
| मन्त्रेणानेन शिष्यस्य     | महापु० ४०.१५६   | मम बुद्धरथः पूर्व नोचे  | •                                     |
| मन्त्रेणानेन सम्यग्       | ,, ४०.१२३       | मम स्याद्वा न वेति      | धर्मसं० ३.५९                          |
| मन्त्रेरेभिस्तु संस्कृत्य | ,, ४०.१०        | ममेदमहमस्यास्मि         | अमितः १५.६८                           |
| मन्त्रो मोद-क्रियायां     | £09.08 ,,       | ममेतमहमस्येति           | घर्मसं॰ ४,४८                          |
| मन्त्रोऽयं त्रिजगत्युज्यः | धर्मोप॰ ४.२१४   | ममेदमिति सङ्कल्पः       | सागार० ४.५९                           |
| मन्त्रोऽयं स्मृतिधाराभिः  | यशस्ति॰ ६७४     | ममेदमिति संकल्पो        | यशस्ति॰ ३९८                           |
| मन्त्रोऽयमेव सेव्यः       | ,, ५७६          | ममेदं स्यादनुष्ठानं     | ,, ८६६                                |
| मन्त्रोऽवतारकल्याण        | महापु॰ ४०.९०    | ममेकं वाञ्छितं सिद्धं   | श्रा० सा० १.४२७                       |
| मन्याचलेन दुग्धाब्धौ      | श्रा०सा० १.४१   | ममैव बाह्यणी जाता       | प्रक्तो॰ १५.५४                        |
| मन्दतारस्वरावर्ती         | व्रतो॰ ४८०      | मया तु चरितो धर्मा      | महापु॰ ३९६४                           |
| मन्दमदमदनमनं              | यशस्ति॰ ५१८     | मया द्वादश वर्षाण       | श्रा॰ सा॰ १,५२०                       |
| मन्दं मन्दं ततः कृत्वा    | कुन्द० १.५४     | मया नेवास्य लाभाई       | प्रक्तो 🤊 १३.५१                       |
| मन्दराभिषेककल्याण         | महापु० ४०.१०५   | मयि भक्तो जनः सर्वः     | कुन्द० ११,२०                          |
| मन्दिराद्विगुणोयस्य       | कुन्द० ३.१५     | मयूरस्येव मेघीधे        | अमित्र ८,१८                           |
| मन्दरामिषेक निष्क्रान्ति  | महापु० ४०.१३७   | मयैकस्मिन्नगे तुङ्गे    | प्रक्ती० १४,६७                        |
| मन्दराभिषेकरच             | ,, 34,58        | मरणान्तेऽवश्यमहं        | पुरुषा० १७६<br>त्रा० सा० (उक्तं) ३.३६ |
| मन्दरेन्द्रामिषेकोऽसौ     | ,, ३८.२२८       | मरणाराघने <b>नैव</b>    | प्रश्नी० २२.४४                        |
| मन्दारकुसमामोद            | ,, ३८,२४८       | गरणारावगगव              | पुरुषा० ११७७                          |
| मन्दारस्रजमाला <b>नि</b>  | ,, ३८,२२१       | <b>मरणेऽवशयम्मोविति</b> | था सा (उक्तं) ३.३६४                   |
| मन्दिराणामधिष्ठानं        | धर्मसं १.७६     | मरुत्कृता भवेद् भूमिः   | प्रश्नो॰ ३.६६                         |
| मन्दिरे मदिरेनीरे         | यशस्ति० ३५४     | मरुत्सख शिखी वर्णे      | अभितः १५.३२                           |
| मन्दीकृतार्थं सुखिमलावः   | अमितः ७,७०      | मरुदेवी पूर्व भव        | व्रतो० ५६                             |
| मन्मयोत्मयितस्वान्तः      | यशस्ति॰ ३९७     | मर्त्यामर्त्यसुखं       | पुरु-शा- ६.४१                         |
| मन्यमानो महालाभं          | धर्मसं॰ २ ११    | मर्त्यामरिश्रयं भुक्तवा | अमिल० ११.४८                           |
| मन्ये तारुण्यमादाम        | श्रा॰ सा॰ १.६९७ | मयादादेशतो बाह्ये       | प्रक्तो॰ १८.२०                        |
| •                         |                 |                         |                                       |

| मर्यादावरतः पापं           | 11                          | <b>१७</b> .८           | मलयञ्चकमध्यी             | घमैसं॰ ४.७             |
|----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| महापात्रं प्रणम्येडच       | प्रश्नो॰ र                  |                        | मलमूत्रोज्ज्ञने स्नाने   | धर्मोप० ४.७६           |
| महापात्रस्य दानेन          |                             | २० ५३                  | मलयास्ये शुभे देशे       | प्रक्नो॰ २१.१५         |
| महापापकरं निन्दा           | =                           | 16.48                  | मलयोगि मलबीजं            | रत्नक० १४३             |
| महापापप्रवे त्याज्यं       | -                           | २२.१०९                 | मलान्मूलगुणानां          | धर्मसं० २,१५           |
| महापापेन चापाति            |                             | १६.१२४                 | मलिनयति कुलद्वितयं       | अमित्र ६,७२            |
| महापुण्यनिमित्तं           |                             | २.७१                   | मिलनवची मिलनमनी          | व्रतो० ४               |
| महापुष्य भवेदङ्गी          |                             | १७.१२                  | मिलनाचारिता हा ते        | महापु० ३९,१३८          |
| महापुण्यं समाधते           |                             | १८,६४                  | मलीमपाङ्गो व्युत्सृष्ट   | ,, ३९.१७३              |
| महाप्रभावसम्पन्न           | पुरु॰ शा॰                   |                        | मलेन लिप्तसर्वाङ्गा      | प्रश्नो॰ २०.७          |
| महाफलं तपः कृत्वा          | धर्मसं ०                    | <b>२.१</b> २२          | मलैः पञ्चादिविशताः       | धर्मोप० १,४            |
| महाभागोऽहमद्यास्मि         | यशस्ति०                     | £80                    | मलैर्युक्तिं भवेच्छुद्धं | घर्मसं० १५३            |
| महाभिषेकसामप्र्या          | महापु॰ ः                    | ₹C.₹ <b>8</b> ₹        | मल्लमुष्टिहंदं घस्तत्रयं | प्रक्नो० १३.१०१        |
| महामहमहं कृत्वा            | ,,                          | ३८,६                   | मल्लिनायं महामल्लं       | ,, १९.१                |
| महामिण्योदयेनात्त          | धर्मोप ॰                    |                        | मिषः कृषिक्च वाणिज्य     | धर्मसं० ६,२२९          |
| महामुकुटबद्धेश्च           | महापु०                      | 36.30                  | मस्तकस्योपरि दोभ्या      | प्रश्नो॰ १४.७३         |
| महामोहकमोहेन               | श्रा॰ सा॰                   |                        | मस्तके मुण्डनं लोचः      | ,, २४.२५               |
| महारत्नीमवानघ्यं           | प्रश्नो०                    | २३.५७                  | मस्तके हृदये वापि        | कुन्द० ८.१०७           |
| महारूपान्वितं सारं         | ŧ,                          | <b>१</b> ६.१०२         | महत्काले व्यतिक्रान्ते   | वर्मसं० २.९१           |
| महाविद्यान्वितां शीघ्रं    | 37                          | १६ ६९                  | महाकुला महासत्वा         | धर्मोप॰ ४.१७१          |
| महावीरं जगत्पूज्यं         | **                          | २४.१                   | महागमपदस्यापि            | ,, २.२३                |
| महाव्रतः परं पात्रं        | पुरु०शा०                    | ₹. <b>१</b> ११         | महाग्निज्वलिताद् द्वारा  | प्रक्तो० १६.१०६        |
| महाव्रतघरं घीरं            | प्रश्नो०                    | ₹०.१                   | महाणुत्रत्युक्तानां ू    | हरिवं० ५८.३            |
| महावृतस्य वक्तव्याः        | वतो०                        |                        | महातपःस्थिते साधौ        | अमित० १३.१३            |
| महावतं भवेत् कृत्स्न       | महापु॰                      |                        | महातपोधनायाची            | महापु॰ ३८.३७           |
| महावताणुवतयो               |                             | १२                     | महादानमधो दत्वा          | ,, ३८,२८४              |
| महावतानि कथ्यन्ते          | प्रश्नो॰                    | •                      | महाधिकाराश्चत्वारो       | धर्मोप॰ २.८            |
|                            | श्रा॰ सा॰                   |                        | महानरकसंवासदायकं         | ,, ३.१९<br>यशस्ति० २०७ |
| महाव्रतानि यः पश्च         | पूज्यपर <i>॰</i><br>धर्मीप० | ४२<br>४. <b>१४६</b>    | महापद्मसुतो विष्णुः      | यशास्त० २०७            |
| महाद्रतानि रक्षोच्यैः      | सागार॰                      | ्र. १९<br>८. <b>६९</b> | महामम्पुरा । मन्युः      | उमा० ६५                |
|                            | श्रा॰ सा॰                   | \$ \$80                | महाशोकमयत्वं च           | प्रक्लो० ११.७६         |
| महाव्रतान्वितास्तत्त्वज्ञा | उमा ०                       |                        | महाहिसादिजे पाप          | ,, २०,४१               |
| महाव्रतिपुरन्दरप्रशमदग्ध   | श्रा॰ सा॰                   | 704                    | महिषाणां सराणां च        | कुल्द० ८,३५६           |
| मर्यादापरतो न स्यात्       | प्रवनो०                     | 86.6                   | महोपतिरिप प्राह          | श्रा॰ सा॰ १.७४         |
| मयीदां मृत्युपर्यंतं       | धर्मोप •                    | ₹.१०६                  | महोत्सवमिति प्रीत्या     | सं॰ भाव० १.२०          |
| मर्वादीफुत्य देशस्य        | प्रश्लो०                    | 8.88                   | महोत्सवेन सा वज          | प्रश्लो० १०.३१         |
| •                          |                             |                        |                          |                        |

| महोपसर्गके जाते          | धर्मोप•         | ५.३           | मातृपुत्रीभगिन्यादि            | रत्नभा०           | 34       |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-------------------|----------|
| महोपवासः स्याज्जैन       | धर्म सं॰        | ६.१७०         | मातृबत्परनारीणां               | सं॰ भाव॰          | १५       |
| महोपवासो द्वयवर्जिता     | श्रा॰ सा॰       | 7.789         | मातेव या शास्ति हिता           | न अमित्त०         | 9.19     |
| महौषभप्रयोगेण            | कुरद ०          | 4.१२२         | मात्रासमं स मुढात्मा           | प्रश्नो०          | 24.886   |
| मा करेण करं पार्थ        | कुन्द॰ (उक्तं)  | ३.५५          | माधवसेनोऽजनि                   | अमित् प्रश॰       | Y        |
| मा कृषाः कामघेनुं        | घर्म॰ सं॰       | ७.१५३         | माधुर्यप्रीतिः किल दुग्घे      | पुरु॰ शा॰         | १२३      |
| मा कृषास्त्वं वृषा शोकं  | श्रा० सं०       | १.७२३         | माध्यस्य्येकत्वगमनं            | हरिवं०            | 46.38    |
| मा कांक्षीर्भावभोगादीन   | ( सागार॰        | ८.६२          | मानकूटं तुलाकूटं               | भव्यघ ०           | 8.8₹9    |
| माक्षकं जन्तुसङ्कीर्ण    | पुजय ०          | १९            | मानदावाग्निदग्घेषु             | यशस्ति०           | 900      |
| माक्षिकं मिक्कानां हि    | लाटी॰           | १.७२          | माननीयं सदा भव्यैः             | भव्यध०            | 8.60     |
| माक्षिकं मिक्षका लक्ष    | श्रा॰ सा॰       | ३,४५          | मानभङ्गः कृतो येन              | प्रक्नो०          | 9.77     |
| माक्षिकं विविधं जन्तु    | अमित्त०         | 4.70          | मानमायामदामर्ष                 | यशस्ति०           | ८२७      |
| माक्षिकामिषमद्यं च       | सं॰ भाव॰        | 9             | मानवैर्मानवावासे               | अमितः             | १२३७     |
| मागाः कान्ते निजस्वान    | ते श्रा॰ सा॰    | १.४५९         | मानसाहारसन्तृप्ताः             | प्रश्नो०          | ११.८६    |
| मा गां कामदुषां मिथ्या   | सागार०          | 6.63          | मानस्तम्भैर्महाचन्द्रेः        | भव्यघ०            | १.४६     |
| माधेन तीत्रः क्रियते     | अमित•           | १४,३९         | मानाधिकपरीवार                  | उमा ०             | १०५      |
| मार्जारं कुर्जुरं कीरं ध | र्मो॰प॰ (उक्तं) | 8.86          | मानुषोत्तरबाह्ये               | सं० भाव०          | १३६      |
| मार्जीरं मण्डलं पींस     | भव्यघ०          | १.१३४         | मानुष्यमासाद्य सुकृच्छ         | अमित्र०           | 8.86     |
| मार्जारमूषिकादीनां       | प्रश्नो०        | ३,६४          | मान्यत्वमस्य सन्धते            |                   | 80.008   |
| माणिक्यानि त्वदीयानि     | , ,,,           | १३,९५         | मान्यं ज्ञानं तपोहीनं          | यशस्ति०           | ७८३      |
| माण्डलिकैः सुसामन्तैः    | भव्यव०          | 8.38          | मागदुर्सुंखरा <del>जस्ता</del> | प्रश्लो॰          | 80.4     |
| मातङ्गी चित्रक्टेऽमूद्   | धर्मसं०         | ३.३०          | मामिच्छा तुच्छल                | श्रा॰ सा॰         | 8.240    |
| मानंगी धनतेन्छन          | रत्न क०         | 88            | मामुवाच ततो जैनसुरः            | श्रा॰ सा०         | -        |
| मातंगो धनदेवश्च {        | घर्मोप॰ (उक्तं) | 8,9           | मामुवाच पुनर्देवः              | "                 | 8.897    |
| मात्रङ्गोऽप्युपवासेन     | पुरु॰ शा॰       | ٤. १५         | मायया प्रोच्छन्मूच्छी          | "                 | 8.393    |
| मातङ्ग्या कथितं तेज      | ां प्रक्नो॰     | १२.१५९        | मायर्षेर्यः स्वहस्ताभ्यां      | पुरु० शा <b>०</b> |          |
| मातापित्रादिसम्बन्धो     | धर्मंसं •       | २.४६          | मायानिदानमिध्यात्व             | यशस्ति०           |          |
| मातापितृज्ञातिनराधि      | अमित •          | 8.48          | मायामादृत्य येनायं             | श्रा० सा०         | 9.880    |
| मातुरङ्गानि तुर्ये तु    | कुन्द०          | 4.206         | मायामि <b>थ्यानिदानैः</b>      | व्रतो•            |          |
| मातृ-पित्रातुराचार्या    | कुन्द०          | ८.३२०         | मायालोमक्षुघा <del>लस</del> ्य | कुन्द०            |          |
| मातृपित्रादिसिद्धवर्षं   | प्रदनो०         | ३११९          | मायावती लोभवाचङ्च              | लाही              | × 10     |
| मातृपित्रोरतोरस्क        | कुन्द॰ (उक्तं)  | १८4           |                                | श्रा•सा•(उत्त     | 5) 8 888 |
| मातृप्रभृतिवृद्धानां     | कुत्द०          | 4 68          | माया संयमिनः सूर्पं {          | उमा               | ५७       |
| मातृश्वस्विम्बकामाभि     |                 |               | माया संयमिन्युत्सर्पे          | यशस्ति •          | 128      |
| मातुरप्युत्तरीय यो       | अमित्र०         | १२,५८         | मायाहङ्कारलज्जाभि०             | कुन्द०            | 80.84    |
| मातृतातसुतदा रबान्धव     | ाः वमित्त०      | <b>१४.</b> २२ | मरणान्तिकसल्लेखः               | रत्नभा०           |          |
|                          |                 |               |                                |                   |          |

| मारणार्थं कुमारस्तै                        | प्रक्लो॰                        | 17.153                      |                                       | पुज्यपा०             | थइ            |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|
| मारयेयं पुरी भूपं                          | _                               | २.१२१                       | मांसरकाऽऽर्द्रंचमास्थि                | ें उमा ॰             | 386           |
| मार्ग मोक्षस्य बारित्रं                    |                                 | ₹.१८९                       |                                       | धर्मोप॰              | 8.64          |
| मार्गविप्लवरक्षार्थं                       |                                 | 2.36                        | मांसवल्मननिविष्ट                      | अभित्र०              | 4.78          |
| मार्ग <b>सूत्रमनु</b> प्रेक्षाः            | यशस्ति०                         |                             | मांसस्य भक्षणे दोषा                   | लादी॰                | १.१२३         |
| मार्गाद् भ्रश्यति योऽक्षार्थ               | पुरु०शा०                        |                             | मांसादिषु दया नास्ति                  | यशस्ति०              | २७८           |
| मार्गे सम्मजिते गच्छन्                     |                                 | २१.१८५                      | मांसाशिनां भवेहिलञ्ज                  | भग्यघ०               | १,१२२         |
| मार्गो मोक्षस्य सद्-हिष्टः                 | लाटी०                           | 3.858                       | मांसास्वादपराश्चेते                   | उमा०                 | २८८           |
| मार्ग्यन्ते सर्वदा जीवाः                   | अमित्र०                         | ₹.२६                        | मांसाहारो दुराचारो                    | भव्यघ०               | 8.850         |
| मालंण्डकिरणस्पृष्टे                        | धर्मसं ०                        | 4,7                         | मांसाशिषु दया नास्ति श्रा०            | सा० (उ <b>क्</b> तं) | ३.४३          |
| मालाकारेण प्रोद्यान                        | _                               | १२.१५०                      | मांसाशने यस्य विचार                   | 11                   | 3, 28         |
| मालानां म्लानता स्वल्पो                    |                                 | 3.98                        | मासे गते पुनर्भुक्त्ये                | धर्मसं०              | २,११५         |
| मालास्वप्नो हि हष्टरच                      | कुत्द०                          | १.२१                        | मासे चत्वारि पर्वाणि                  | वराङ्ग०              | १५.१७         |
| मालाञ्जने दिनस्वापं                        | कुन्द०                          | 4. <b>१</b> ७६              |                                       | गुणभू०               | ३,६१          |
|                                            | _                               | १४०                         | माहेन्द्रे च तथा बाह्ये               | भव्यघ०               | ३.२२७         |
| मास्यगन्धप्रधूपाद्येः                      | उमा०                            |                             | मित्र गृहाण चारित्रं                  | प्रश्नो०             | ८.५३          |
| माल्यधूपप्रदीपाद्येः                       | धर्मसं •                        | ६.७२                        | मित्रादाशी न विषम                     | कुन्द०               | ३.६८          |
| माषमुद्गादिकं सर्व                         |                                 | १२,१११                      | मित्रानुस्मरणं योऽपि                  | 11                   | २२.५४         |
| मा समन्त्राहर प्रीति                       | सागार०                          | ८.६१                        | मित्रोद्वेगकरो नित्यं                 | कुन्द०               | 6.883         |
| मासर्क्षपूणिमा होना                        | . कुन्द०                        | ८.६१                        | मिथिलायामथ ज्ञानी                     | श्रा० सा०            | 2,460         |
| मासे प्रति चतुर्ष्वेव                      | सं॰ भाव॰                        | ६६                          | मिथ्या ज्ञानतमस्तोमं                  | धर्मोप०              | १२५           |
| मासं प्रत्यष्टमी मुख्य                     | "                               | 48                          | मिथ्यातमः पटल                         | यशस्ति०              | ४६५           |
| ·                                          | यशस्ति •                        | २८६                         | मिथ्यात्वं कीदृशं स्वामिन्            | प्रक्तो०             | 8 80          |
| मांस जीवशरीर श्रा                          | सा०(उक्तं)<br>उमा०              | ३.८ <b>१</b><br>२७ <b>९</b> | मिथ्यात्वं त्यज सम्यक्तवं             | धर्मसं०              | ७८१           |
| मांसं प्राणिशरीरं                          | जनार<br>चारित्र सा०             | 80                          | मिच्यात्वं भावयन्                     | 11                   | ७८४           |
| मांसं यच्छन्ति ये मूढा                     | अमित्र                          | <b>९</b> ,६७                | मिथ्यात्वं भिद्यते मेदैः              | अमित्र॰              | २५३           |
|                                            |                                 | 8.80                        | मिथ्यात्वं वम सम्यक्त्व               | सागार०               | 6.56          |
|                                            | पुरु०शा०                        | 8.38                        | मिथ्यात्वं सर्वदा हेयं                | अमित्त०              | २.१           |
| मांसत्यागान्नृणां<br>मांसत्यागेऽपि चैतेषां | ग<br>सन्ते -                    |                             | मिथ्यात्वं सासनं                      | भव्यघ०               | <b>३</b> .२४६ |
|                                            | व्रतो०                          |                             | मिध्यात्व कर्मजं                      | प्रक्तो०             | ४,२६          |
| मांसं भक्षयति प्रेत्य (उ <del>क्तं</del>   | ) चारित्रः<br>उमा०              |                             | मि <b>य्या</b> त्वग्रस्तचित्ते षु     | यशस्ति०              | ७६९           |
| मांसंपिण्डी स्तनी                          | प्रश्लो०                        | -                           | मिच्यात्वदूषण                         | अमित्त०              | ४,१००         |
| मांसभक्षणविषक                              | अस्ता <b>०</b><br>अमित्त०       |                             |                                       | अमित्त०              |               |
|                                            | जानत <i>ु</i><br>हरिवं०         |                             | मिच्यात्वदोर्वृत्य<br>मिच्यात्वपञ्चकं | प्रश्नी०             | १४,४७         |
| मांसमद्यमघुचूत<br>मांसमात्रपरित्यागाद्     | हार <b>प</b> ण<br>साटी०         | ₹. <b>४</b> ६               |                                       | Akulo                | <b>२,४३</b>   |
| भासभावपारत्यागाद्<br>मांसमित्थमवबुध्य      | लाटा <b>ज</b><br><b>ज</b> मिल ० |                             | मिथ्यात्वप्रेरकान्<br>रिकारकारकार     | ))<br>3i - 27722 -   | ३,१४९         |
| नातागरपनपषुष्य                             |                                 |                             | मिष्यात्वभावना<br>                    | सं भाव ०             | १५४           |
| मांसरकार्द्रचमस्यि                         | श्रा० सा०                       | રૂં ९६                      | मि <b>ण्यात्व</b> मिश्रसम्यक्त्वं     | घर्मसं०              | १.६२६         |

| पुरु॰शा•                                      | ११६                   | मिश्रितं च सचित्तेन       | लाटी॰                  | 4.284         |
|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------|
| मिध्यात्ववेदरागाश्च उ०श्रा०सा०                | १.१४३                 | मीनचापद्वये कुम्भ         | कुन्द०                 | 0.880         |
| उनार                                          | १७<br>८               | मीमांसको द्विषाकर्म       | कुन्द०                 | 288.2         |
| यूज्य॰<br>मिथ्यात्ववेदहास्यादि धर्मोप॰ (उक्त) | ح<br>٧.३५             | मुकुटो मस्तके तेषां       | अमित •                 | ११.११९        |
| मिध्यात्वादिचतुद्वरिः धर्मसं०                 | ۰.२٦<br>७ <u>.</u> ९५ | मुकुलीभूतमाघाय            | **                     | 6.48          |
|                                               |                       | मुक्तबाह्यान्तरग्रन्थो    | <b>उमा</b> ०           | \$ 866        |
| मिच्याबादिचतुष्केन गुणभू०                     | १. <b>१</b> ६         | मुक्तिमागंरतो नित्यं      | कुन्द०                 | ११.१६         |
| मिष्यात्वाविरती प्रश्नो॰                      | २. <b>३</b> ०         | <b>मुक्तसमस्तारम्भ</b>    | पुरुवा॰                |               |
| मिथ्यात्वाविरते ,,                            | २२.१७                 | मुक्तसावद्यमुक्त्यङ्ग     | धर्म०सं०               | 4.80          |
| मिष्यात्वावतकोपादि अमितः                      | <b>३.६</b> २          | मुक्ता शुक्तिमंता मुद्रा  | अमित •                 | 6.48          |
| मिथ्यात्वेन दुरन्तेन "                        | २,३६                  | मुनित कन्दलयन् भवं        | श्रा॰सा॰               | 8.94          |
| मिष्यात्वेनानुविद्यस्य "                      | ₹.२३                  | मुक्तिनारी वृणोत्येव      | प्रश्नो॰               | 73.45         |
| मिथ्यादर्शनकुज्ञान प्रक्नो॰                   | ११.२८                 | मुक्तिः प्रदीयते येन      | अभित॰                  | <b>११.४</b> ६ |
| मिथ्यादर्शनविज्ञान अमित॰                      | <b>२</b> .२५          | मुक्तिरामां करे प्राप्तः  | प्रश् <u>न</u> ी॰      | २१. <b>४५</b> |
| मिथ्यादिशं रहोभ्याख्यां सागार॰                | 8.84                  | मुक्तिलक्ष्मीलतामूर्ल     | यशस्ति <b>॰</b>        | 845           |
| मिथ्याद्वक् सासादनो अमित॰                     | ३.२७                  | मुक्तिस्च या ललामं व      | उमा ॰                  | <b>१</b> २२   |
| मिथ्याद्वग्ज्ञानचारित्र पुरु शा॰              | <b>१.१</b> ४२         | मुक्तिसंगसमासक्ता         | प्रश्नो॰               | २ ७६          |
| मिथ्यादुग्भ्यो ददद्दानं धर्मीप० (उक्तं)       | 8.77                  | मुक्तिसौख्याकरो           |                        | ₹.१°₹         |
| मिथ्याहरोऽपि दानं ते पूज्य॰ पा॰               | <b>લ</b>              | मुक्त्यर्थ क्रियते किचित् | ,,,                    | 7.04          |
| 7777                                          | ८६                    |                           | ,,<br>सं० <b>भाव</b> ० | 96            |
| मिथ्याद्दिर्शानं चरण श्रा॰सा॰ उन्तं           | १.७४९                 | मुक्त्वात्र कुत्सितं      |                        |               |
| मिष्याहाष्ट्रने जानाति प्रश्नो०               | 8.88                  | मुक्त्वा धर्मोपदेशं च     | प्रश्नो०               | ६६.७१         |
| मिथ्याहष्टेः प्रशंसा च व्रतो॰                 | ४६१                   | मुक्त्वा योनि हि ये       | 11                     | १५.४९         |
| मिष्यादृष्टेस्तदेवास्ति लाटी॰                 | ३.४२                  | मुक्त्वोच्चेर्घटिके       | धर्मोप०                | ४.६३          |
| मिथ्या भ्रान्तिर्मदन्यत्र "                   | ३.४६                  | मुखं इलेष्मादिसंयुक्तं    | प्रश्नो०               | २३.५          |
| मिथ्यामहान्धतमसावृत यशस्ति ।                  | ४७४                   | मुखप्रक्षालने नित्यं      | \$1                    | २३.६३         |
| मिष्यामार्गे तथा मिथ्यादृष्टी धर्मोप॰         | 2.78                  | मुखहस्ता ङ्गुली संज्ञा    | व्रतो०                 | ४६४           |
| मिथ्या यत्परतः स्वस्य हाटो॰                   | 2.48                  | मुखे श्वासो न नासायां     | कुन्द०                 | 6.200         |
| मिथ्यावद्भास्करायार्घं धर्मोप०                | 8.38                  | मुख्यो गौणश्च कालोऽत्र    | गुणभू०                 | १.१५          |
| मिच्यावर्त्मनि तन्निष्ठे गुणभू०               | 8.3€                  | मुख्योपाचा रविवरणं        | पुरुष्षाः              | 8             |
| मिथ्यासम्यक्त्वयुक्तां प्रश्नो॰               | <b>११,३</b> २         | मुखता जननमृत्युयातनां     | अभित०                  | 88.08         |
| मिथ्येष्टस्य स्मरत् सागारः                    | 6.64                  | मुखन् बन्धं वधच्छेद       | सागार०                 | 8.84          |
| मिथ्योपदेशकश्चापि धर्मोप॰                     | 8.25                  | मुखेत्कन्दर्पकीत्कुच्य    | "                      | 4.82          |
| मिथ्योपदेशकान् प्रक्नो॰                       | 3.840                 | मुखे नो चेन्निहन्मि       | भर्मसं <b>॰</b>        | 2,29          |
| मिथ्योपदेशदानं पुरु०शा०                       | 868                   | मुण्डधारी जटाघारी         | भन्य०घ०                | 8.49          |
| मिथ्योपदेशनैकान्त व्रतो०                      | 888                   | गुण्डियत्वा मनोमुण्डं     | भव्यघ०                 | 4,368         |
| मिश्रभावेन येऽयन्तो "                         | હ્ય                   | <b>मुद्गौदनोद्य</b> मशर्न | अभितः                  | <b>E.9</b> 19 |
|                                               |                       |                           | 150                    | 7. 40         |

| मुद्राचित्राम्बरा <b>द्येषु</b> | धर्मसं॰                   | 7.864           | मुद्दुरिच्छामणुशोऽपि         | सागार०          | 6.206         |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|---------------|
| मुनयोऽस्युत्तमं पात्रं          |                           | 883             | मुहुत्तंद्वयतः पश्चात्       | ः धर्मोप०       | 8.200         |
| मुनिर्गजकुमारोऽपि               | _                         | ७,१८३           | मुहर्तं येन सम्यक्त्वं       | <b>धर्मसं</b> ० | 8.58          |
| मुनि <b>जनसुंखहे</b> तुं        | _                         | २०.२४१          | मुहूर्त्तयुग्मो <b>र्ध्व</b> | सागार०          | 3.85          |
| मुनिदानं मया हाहा               | _                         | 2.126           | <b>मुहेर्ताद्गालितं</b>      | रत्नमा०         | ६१            |
| मुनिना हस्तमादाय                |                           | 6.48            | मुहत गालितं तोय              | प्रश्नो०        | 17.880        |
| मुनिनोचे तदाभिलनो               |                           | 2.43            | मुहर्तेऽन्त्ये तथाद्येऽह्वो  | सागार०          | ₹.१५          |
| <b>मुँनिपादोदकेनैव</b>          | प्रश्नो०                  | 20.808          | मूकतैव वरं पुंसां            | पुरु०शा०        | ₹.८३          |
| मुनिव्र'ते त्वया भद्र           |                           | 4.88            | मूकवनमुखमध्ये वा             |                 | 26.284        |
| मुनिभिः सर्वतस्त्याज्यं         |                           | 4.63            | मूकश्च ददु रो दोषो           |                 | 86.888        |
| मुनिभ्यः शाकपिण्डोर्जप          | यशस्ति०                   | 608             | मूकितोऽङ्गुलिद।षश्च          | 11              | १८.१५६        |
| मुनिभ्यो निरवद्यानि             |                           | <b>६.१८</b> ५   | मुको वकसमाकारो               |                 | 4.706         |
| मुनिमन्त्रोऽयमाम्नातो           | महापु०                    | 80.83           | मूर्खापवादत्रसनेन            | अमित॰           | 8.90          |
| मुनिराह वशं कृत्वा              | प्रश्नो०                  | २१.१०१          | मूर्च्छा कम्पः श्रमः खेद     | ो धर्मसं०       | २.२१          |
| मुनिरेव हि जानाति लाट           | ी <b>०</b> (उ <b>व</b> त) | 2.22            | मूर्च्छातुष्णाङ्गपीडानुब     | <b>न्ध</b> ,,   | ३.६७          |
| मुनिवरगणप्राच्यों दुष्करैः      |                           | <b>२४.१२</b> १  | मूच्छीपरिग्रहे त्यक्त्वा     | पुरु०शा०        | ४,१३१         |
| मुनिव्रतधराणां वा               |                           | ३.१७२           | मूच्छलिक्षणकरणात्            | 11              | 8.883         |
| मुनिश्रावकभेदेन                 |                           | ₹.४             | मूढो गूढो शठप्रायो           |                 | 8,8           |
| मुनिः सामायिके नैवाभव्यः        | प्रश्नो                   |                 | मूढत्रयं चाष्टमदाः           | <b>उमा</b> ०    | 60            |
| मुनिस्तथैवाध्यानेनं             | ,,                        |                 | मूढत्रयं भवेच्चाष्टी         | प्रश्नो०        | ११.६          |
| मुनीनां च गृहस्थानां            | *,                        | 85.108          | महत्रमं महाइचाट्यी           | यशस्ति •        | २२६           |
| मुनीनां प्रणतेरुच्चे            | र<br>धर्मसं०              |                 | मूढत्रयं मदारचाष्टी          | _               |               |
|                                 |                           | 8.838           | मूढत्वं विबुधेस्त्याज्यं     | प्रश्नी०        | ७.५९          |
| मुनीनामनुमार्गेण                | सं०भाव                    | 308             | मूढभावेन यो मूढो             | 11              | ११.१५         |
| मुनीनामपि शिष्टानां             | श्रा॰सा॰                  | १.५९०           | मूत्रोत्सर्गे पुरीषे च       | भव्यध०          | १.९२          |
| मुनीनां व्याधियुक्ता            | यशस्ति०                   | 605             | मूर्तामूर्तिभदा सेधा         | गुणभू०          | १.१३          |
| मुनीनामुपसर्गो हि               | प्रश्लो०                  | ९.५३            | मूर्त्तिमद्देहनिर्मुको       | लाटी॰           | 3.830         |
| मुनीनां श्रावकाणां च            | धर्मोप०                   | ₹.₹₹            | मूर्त्यादिष्वपि नेतव्या      | महापु •         | 39.868        |
| मुनीन्द्रं विष्णुनामानं         | श्रा०सा०                  | १.५८४           | मूर्घाभिषिकोर्ऽमिष           | यशस्ति०         | ७१६           |
| मुनीश्वरं चित्रवती              | व्रतो०                    | ४५              | मूर्ष्टिं लोकाग्रमित्येषं    | गुणभू०          | ₹.१२३         |
| मुनेः क्विधतरूपस्य              | श्रा०सा०                  |                 | मूर्घ्वसिहमुष्टिबासो         | रत्नक॰          | ९८            |
| मुनेर्भक्षणध्यानेन              | प्रश्लो०                  | २ <b>१.१</b> ४७ | मूलं धर्मतरोराद्या           | पद्म०पंच०       | ₹८            |
| मुनेः शुद्धि परिज्ञाय           | ,,                        | १०.१६           | मूलकं नालिकाश्चैव            | भव्यघ०          | 8.86          |
| मुनेः समाधिगुप्तस्य             | व्रतो०                    | ४६              | मूलं फलं च शाकादि            | गुणभू०          | ∘ <b>ల</b> .≨ |
| मुनेस्तनुं गदध्याप्तां          | पुरु•शा०                  | 3.48            | मूलफलशाकशासा                 | रत्नक०          | १४१           |
| मुषित्वा निशि कौशाम्बी          | धर्मसं०                   | <b>७.१</b> ५६   | मूलबीजा यथा प्रोक्ता         | लाटी॰           | 8.60          |
| मुसलं बेहली चुल्ली              | अमित०                     | 8.92            | मूलं मोक्षतरोबींजं           | श्रा॰सा॰        | १.३२४         |
|                                 |                           |                 |                              |                 |               |

| मूलतोऽपि सुयत्नेन           | धर्मोप०             | ₹.१७           | मैत्र्यादिभावनावृद्धं      | धर्मैमं०             | २.३            |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| मूलवतं वतान्यची पर्वं       | यशस्ति०             | ८२१            | मैथुनपापां नग्नां          | कुन्द ०              | 6.328          |
| मूलसाघारणास्तत्र            | लाटी॰               | 1.53           | मैथुनं यत्स्मरावेशात्      | पुरु•शा•             | 8.93           |
| मूलोत्तरगुणनिष्ठा           | सागार०              | ११५            | मैथुनेन महापापं            | प्रक्नो०             | ₹₹.२०          |
| मूलोत्तरगुणवातपूर्वः        | धर्मसं •            | 4.4            | मैथुने सकलान् दोषान्       | <u> পু</u> ৰু ০ হা । | ६३६            |
| मूलोत्तरगुणबलाच्ये          | यशस्ति०             | 960            |                            | श्रा॰ सा०            | ₹. <b>२</b> ₹₹ |
| मूलोत्तरगुणानेव             | लाटी॰               | ३.१८६          | मैथुनेन स्मराग्नियों       | उमा •                | 308            |
| मूलोत्तरगुणाढ्याश्च         | प्रक्नो०            | 3.05           | <b>मैरेयपललक्षौद्र</b>     | श्रा० सा०            | 3.5            |
| मूलोत्तरगुणाः सन्ति         | लाटी॰               | २,१५३          |                            | उमा •                | २६३            |
| मूलोत्तरगुणोपेतान्          | प्रक्नो०            | <b>३</b> .१४०  | मैरेयमपि नादेयं            | लाटी॰                | १.१२५          |
| मूशलविषशस्त्राग्नि          | भव्यघ०              | 8.753          | मैरेयमांसमाक्षिका          | श्रा॰सा॰             | ३.४१           |
| मूषागर्भगतं रिक्तं          | ,,                  | ५ २९९          | मैवं तीवागुभागस्य          | लाटी॰                | १.१४३          |
| मृतके मद्यमांसे वा          | "                   | 8.88           | मैवं प्रमत्तयोगत्वाद       | 71                   | ४,११३          |
| मृतानाममृतादीनां            | पुरु०शा०            | 3,840          | मैव प्रमत्तयोगाद्वे        | 51                   | ५.२९           |
| मृते स्वजनमात्रेऽपि         | श्रा०सा०            | 3.808          | मैवं प्रागेव प्रोक्तत्वात् | 32                   | १.८३           |
| मृत्युञ्जयं यदन्तेषु        | यशस्ति०             | ६०७            | मेवं प्राणान्तरप्राप्तो    | 11                   | ४.१०६          |
| मृत्युः प्राणात्ययः प्राणाः | लादी॰               | 3.67           | मैवं यतो विशेषोऽस्मिन्     | 11                   | १,१९०          |
| मृत्युर्लंज्जा भयं तीवं     | भव्यध०              | १.१४१          | मैवं यथोदितस्योच्चैः       | 17                   | १.३०           |
| मृद्-भाण्डानि पुराणानि      | धर्मसं०             | 4.746          | मैव सति तथा तुर्य          | 27                   | २,१३८          |
| मुद्री च द्रव्यसम्पन्ना     | पुज्यपा०            | 44             | मैव सति नियमादाव           | 11                   | 2.886          |
| मृत्य्वादिभयभीतेभ्यः        | े प्र <b>र</b> नो • | २०,३२          | मैवं स्पर्शादि यद् वस्तु   | 11                   | १.१९१          |
| मृत्वा समाधिना यान्ति       | पुरुशा०             | 4.883          | मैवं स्यात्कामचारोऽस्मिन्  | 12                   | ४.१ <b>१</b> ६ |
| मृत्वा सोऽपि महादुःखं       | प्रक्नो॰            | <b>\$</b> 8.63 | मैवं स्यादतीचाराः          | 11                   | 8.8            |
| मृत्वीत नरकंघोरं            | धर्मसं॰             | २.२५           | मोक्ष बात्मा सुखं नित्यः   | सागार०               | ५.३०           |
| मृत्स्नयेष्टकया वापि        | यशस्ति०             | ४३६            | मोक्षकारणभूतानां           | हरिवं०               | ५८.७६          |
| मुषावादेन लोकोऽयं           | प्रश्नो०            | 83.28          | मोक्षमार्गं स्वयं          | यशस्ति०              | ३६३            |
| मुषोद्यादीनबोघोऽगात्        | यशस्ति०             | ३७८            | मोक्षमार्गात्परिश्रक्यन्   | पुरु०शा०             | ३.८८           |
| >-C                         | प्रक्नो०            | २१.६३          | मोक्षमेकमपहाय              | अमित्                | १४.४           |
| मेघपिङ्गलराज्यस्य           | 11                  | 21.66          | मोक्षसौस्यलवाशक्त          | पुरु०शा०             | 4,88           |
| मेघवृष्टिभवेद्धर्माद्       | कुन्द •             | 90,90          | मोक्षः स्वःशर्मनित्यश्च    | धर्मसं०              | ४.५६           |
| मेचेदवरचरित्रेऽस्ति         | धर्मसं ॰            | ४.१०३          | मोक्षायोत्तिष्ठमानो        | पुरु०शा०             | ३.११७          |
| मेधाविनो गणधरात्स           | 11                  | ६.२०१          | मोक्षार्थसाधनत्वेन         | 11                   | ३.१३           |
| मेषवल्लघुग्रीवा             | कुन्द०              | 4.908          | मोक्षावसानस्य सुखं         | अमित०                | १.२८           |
| -                           | हरिवं०              | 46.22          | मोक्षोनमुखिकया             | सागार०               | ६.४२           |
| मैत्रीप्रमोदकारुष्य         | यशस्ति०             | ३१९            | मोक्तव्येनार्णवद्यादेन     | अमित०                | ३.६५           |
| <b>3 6 7 6</b>              | <b>धर्म</b> सं ०    | ७,१०२          | भोक्तुं भोगोपभोगाञ्ज       | सागार०               | 8.88           |
| मैत्रीं सस्वेषु कुर्वित्थं  | पुरु॰शा॰            | €. <b>€</b> ¥  | मोचयित्वा सदात्मानं        | प्रश्नो०             | २१.११७         |

| >                             |                  |                |                           |                     | 5             |
|-------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| मोदकादिवराहरं                 | प्रश्लो॰         |                | यः करोति गृहारम्भं        | प्रक्नो॰            |               |
| मोहतिमिरापहरूणे               | रत्नक्०          |                | यः करोति न कालस्यो        | व्रतो०              |               |
| मोहदु:कर्मविश्लेषाद           | प्रक्तो०         |                | यत्कर्ता किल वज्रजङ्ख     | सागार०              |               |
| मोहनिद्रातिरेकेण              | प्रक्नोत्त०      |                | यः कर्मेद्वितयातीत        | यशस्ति०             |               |
| मोहयति झटिति                  |                  | ₹.७०           | यत्कल्याणपरम्परार्पणपरं   |                     | २७            |
| मोहान्धाद द्विषतां धर्म       | कुन्द०           | ११.३१          | यत्कषायोदयात् प्राणि      | ्रश्रा० सा०         | 3.658         |
| मोहारातिक्षते शुद्धः          | लाटी॰            | 3.388          |                           | ( उमा॰              |               |
| मौखर्यदूषणं नाम               | **               | 4.883          | यः कामितसुखे तन्वत्       | श्रा॰ सा॰           |               |
| मीखर्यमरगानर्थक्या            | पुरु•शा॰         | 8.840          | यत्किञ्चिच्च गृहारम्भं    |                     | २३.१०९        |
| मौखर्यमसमी स्याधिकरणं         | श्रा॰सा॰         | ३.२७९          | यत्किञ्चिच्च समादेयं      | 11                  | 28.808        |
| मौनदानक्षमाशील                | 19               | 8,900          | यत्किश्चिच्चिन्तनं पुंसां | n                   | १७ ५९         |
| मौनं कुर्याद् यदि स्वामी      | कुन्द ०          | 2 100          | यत्किञ्चत्तन्मुनिप्रोक्तं |                     | ५३५           |
| मीनं बह्य दयाबहा              | यशस्ति०          | ८४०            | यत्किश्चिदुच्यते वाक्य    |                     | 8.90          |
| मौनमेव प्रकर्तव्यं            | प्रक्तो०         | २४. <b>९</b> ४ | यत्किचिद्दुलैभं लोके      | प्रश्नो०            | २.८१          |
| मौनमेव हितमत्र नराणां         | श्रा॰सा॰         | ३.१७९          | यत्किञ्चत्पतितं पात्रे    |                     | 4.50          |
| मौनवतधरान् धीरान्             | प्रश्नो०         | 3.836          | यत्किञ्चन्मघुरं स्निग्धं  | कुन्द०              | 4.208         |
| मौनाद भोजनवेलायां             | पुज्यपा०         | 36             | यत्किञ्चन्मुच्यते वस्तु   | 21                  | 7.40          |
| मौनाष्ययनवृत्तत्वं            | महाप <u>ु</u> ०  | 36.46          | यत्किक्षित्मुनिना निन्दां |                     | २३,१३२        |
| मौनी वस्त्रावृतः कुर्याद्     | कुन्द०           | 8.86           | यत्किञ्चित्सुन्दरं वस्तु  | अमित०               | ११,३०         |
| मौने कृते कृतस्तेन            | -                | १.४७           | यत्किञ्चिद्धिसकं वस्तु    | प्रक्नो०            | १७.३८         |
| म्रियतां मा मृतजीवा           | _                | <b>६.२</b> 4   | यत्किमपि शरीरस्यं         | कुन्द ०             | ११,४२         |
| <b>भ्रियन्ते जन्तवस्तत्र</b>  |                  | 8.42           | यः कुपात्राय ना दत्ते     | _                   | २०.११५        |
| म्रियन्ते मत्कुणास्तल्पे      |                  | 4.828          | यः कुर्वन् स्वशिरस्पर्श   |                     | १८.१३६        |
|                               |                  |                | यत्कृतं हि पुरा सूत्रं    |                     | 3.200         |
| प्रियस्वेत्युच्यमानेऽपि       | श्रा॰सा॰<br>उमा॰ | ३३७            | यः कोणो मूलरेखायाः        | कुन्द०              | 9.900         |
| म्लापयन् स्वाङ्गसीन्दर्यं     |                  | ३९.१७२         | यः कौपीनधरो रात्रि        | धर्मोप॰             | ४.२ <b>४५</b> |
| म्लेच्छलोकमुखलालया            | अमित्र०          | 4.79           | यक्षादिबलिशेषं च          | सं० भाव०            |               |
| म्लेच्छाखेट <b>क</b> मिल्लादि | प्रश्नो०         | २०.१२०         | यक्षीवाक्यात्स सद्धमें    |                     | २.७६          |
|                               |                  |                | यत्खलु कषाययोगात्         |                     | ४३            |
| a a                           |                  |                | यद् गृहीतं वतं पूर्वं     | पू <del>ज्</del> य० | 60            |
| ( (at                         | कं) धर्मीप॰      | 8.78           | यच्च दण्डकपाटादि          |                     | ३८,३०७        |
| य आचष्टे संख्यां              | श्रा॰ सा॰        | ₹.₹७           |                           | श्रा॰ सा॰           |               |
| य उपेक्षां परित्यच्य          |                  | १७,१४०         | यच्च लोके दुराचार         | धर्मीप॰             | 3.88          |
| यं निहन्तुममरा न समर्था       | अमित्र॰          | 88.9           | यच्चाईत्प्रतिमोत्ताना     | कुन्द०              | 8.883         |
| यं करोति पुरतो यमराजो         | अमित्त०          | 88.0           | यच्चिन्तामणिरीप्सितेषु    | यशस्ति०             |               |
| यं वमध्यात्ममार्गेषु          | यशस्ति०          | 549            |                           | र्आमत ०             |               |
| यः कण्टकैस्तुदत्यङ्गं         | यशस्ति •         | 608            |                           | कुन्द०              | 4.88          |
| L. L. A. L. Say at            | 4 24 4 44        | ,              | A distribution            | \$ 7                | 1 4           |

| यच्छ स्वच्छमते मह्यं                          | श्रा॰ सा॰               | १.२०७                   | यत्तोऽन्येऽपि प्रजायन्ते    | श्रा॰ सा॰        | ३.१०२         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| यच्छेषं सा भवेत्तारा                          | कुत्द ०                 | १७.১                    | यतोऽपहरता द्रव्यं           | धर्मसं ०         | 3.44          |
| यजनं याजनं कर्मी                              | धर्मसं०                 | ६.२२४                   | यतो मन्दकषायास्ते           | अमिल०            | ₹0.99         |
| यजनाध्ययने दानं                               | 37                      | ६.२२५                   | यतोऽयं लब्धसंस्कारो         | महापु०           | ३९,१२३        |
| यजमानं सदर्थानां                              | यशस्ति०                 | ६५२                     | यतो लोमाकुल: प्राणी         | प्रश्नो०         | १६,३३         |
| यजेत देवं सेवेत                               | सागार०                  | 2.23                    | यतोऽवश्यं स सूरिर्वा        | लाटी॰            | 3,233         |
| यज्जानाति यथावस्यं                            | यशस्ति०                 | 288                     | यतो व्रतसमूहस्य             | n                | ४,२३०         |
| यज्जीवबाधकं मूढे                              | प्रक्तो०                | १७.३९                   | यतोऽस्ताचलच्लिकान्त         | कुन्द०           | ५,२४६         |
| यज्ज्ञानं लोचनप्रायं                          | धर्मोप॰                 | 8.898                   | यतो हि यतिधर्मस्य           | धर्मस०           | 4 64          |
| यज्ञः कर्तुं समारब्धो                         | प्रश्नो॰                | 9.80                    | यत्किञ्चिदह सत्सीख्यं       | 11               | ६१०४          |
| यज्ञदत्ताप्रसूता सा                           | ,,                      | १०१५                    | यत्तस्मादविचलनं             | पुरुषा ०         | १५            |
| यज्ञदत्ताभिसक्तस्य                            | "<br>श्रा॰ सा०          | १.६२५                   | यत्तारयति जन्माब्घे         | सागार०           | ५,४३          |
|                                               | ,, (उक्तं)              | 3.888                   | यत्नैः संघर्षणं कुर्यात्    | कुन्द            | १६९           |
| यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः                        | ,, (७५)<br>यशस्ति०      | 478                     | यः प्रक्ते पश्चिमायां तु    | "                | १६०           |
| यज्ञेमु दावभृथभागिन                           | महापु॰                  | 3994                    | यत्पादाङ्गुलयः क्षोणीं      | ı,               | ५ं९२          |
| यज्ञोपवीतमस्य स्याद्                          | श्रा॰ सा <b>॰</b>       | ₹. <b>३७३</b>           | यत्यादाङ्ग्रीलरेकापि        | 12               | ५ <b>९</b> ३  |
| यज्ञोपवीतसंयुक्तं                             | _                       | १.4 <b>७</b> ५<br>१७.३४ | यत्पाइवं स्थीयते नित्यं     |                  | ८,३७९         |
| यतः करोति यः पापमुपदेः<br>यतः क्रियाभिरेताभिः | त प्रस्ताः<br>लाटी॰     | 8.880                   | यत्त्रसादान्न जातु स्यात्   | ,,<br>सागार०     | 2,83          |
|                                               | अमित्र ॰                | ०. <i>६६७</i><br>४.२२   | यत्प्रसिद्धैरभिज्ञानैः      |                  | 4.7           |
| यतः पिष्टोदकादिभ्यो                           | जामत <i>्</i><br>लाटी ॰ | ०. २२<br>४.३८           | यत्त्रागुक्तं मुन्नोद्राणां | 11<br>11         | <b>૭</b> , ५९ |
| यतः पुण्यक्रियां साध्वीं                      |                         | इ.स्ट<br>इ.८२           | यत्रकृतेऽलंक्रियते          | "<br>व्रतो०      |               |
| यतः प्रज्ञाविनामृत                            | "                       |                         | यत्र क्रोधप्रत्यास्यानं     |                  | 98            |
| यतः प्राणमयो जीवः                             | धर्मसं०                 | ₹.९                     |                             | लाटी०            | 4,9           |
| यतः समयकार्यार्थो                             | यशस्ति०                 | १८८                     | यत्र ग्रैवेयकं यात्यभन्यः   | धर्मसं॰          | 8,48          |
| यतः स्वल्पीकृतोऽप्यत्र                        | लाटी॰                   | 8.840                   | यत्र चित्रे विवर्तेः        | अमित्            | •             |
| यतः स्वस्यामिसम्बन्घ                          | अमित ॰                  | \$8.98                  | यत्र जिनादिविचित्रोत्तम     | श्रा॰ सा॰        | 2,6           |
| यतयेऽसमंजसं भोज्यं                            | श्रा॰ सा॰               | 1.323                   | यत्र ज्येष्ठा-कनिष्ठादि     |                  | २,५४          |
| यतिमाधाय लोकाग्रे                             | _                       | ३८.१८५                  |                             | कुन्द०           |               |
| यतिः स्यादुत्तमं पात्रं                       | सागार०                  | 4.88                    | यत्र तत्र हृषीकेऽस्मिन्     | यशस्ति०          | ८७८           |
| यतीनभ्यन्तरीकृत्य                             | প্সা॰ গা॰               | १,५७६                   | यत्रत्यं विमलं गृहीतमुदकं   | व्रतो०           | १०            |
| यतीन्नियुज्य तत्कृत्ये                        | सागार०                  | ८.४६                    | यत्र त्विङ्गवघो धर्मः       | पुरु० शा॰        | ₹.₹८          |
| यतीनां श्रावकाणां च                           | पद्म ० पंच ०            | 80                      | यत्र देशे जिनावासः          | वर्मसं ०         | 8.80          |
| กล้าร์สกาสเราเรา                              | गुणभू०<br>लाटी०         | 3.5                     | यत्र न ज्ञायते दक्षैः सिरा  | प्रश्नी०         | 19.58         |
| यतेर्मूलगुणाश्चाष्टा<br>यतो जानासि यहेव       |                         | \$ \$ \$ \$ \$          | यत्र नास्ति यतिवर्गसङ्गमो   | अमित्त०          | 4.88          |
| यता जानास यहव<br>यतोऽत्र देशशब्दो हि          | श्रा॰ सा॰<br>लाटी॰      | 8.49 <b>9</b>           | यत्र नेत्रादिकं नास्ति      | यशस्ति०          | 3.6           |
| यतो निःकाङ्क्षिता नास्ति                      |                         | 8,866                   | यत्र प्रामाणिके जाति        | श्रा॰ सा•        | 8.33          |
| नता । । नगक , काता नगस                        | a ,,                    | ३,९६                    | यत्र मेरी जिनेन्द्राणां     | $\boldsymbol{n}$ | 1.774         |

| यत्र यत्र विलोक्यन्ते        | अमित्त०   | १३,३७         | यया चिकित्सकः करिचत्     | लाटी० ४.२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|-----------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यत्र रत्नत्रयं नास्ति        | यशस्ति०   | ७६७           | वया चैकस्य कस्यापि       | ,, 7.883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| यत्र राक्षसिपशाच             | अमित •    | 4.80          | यथा चैत्यालये पुण्यं     | प्रक्नो॰ २०.२३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| यत्र वतस्य मङ्गः स्याद्      | गुणभू०    | ३,३३          | यथा जिनाम्बिका पुत्र     | महापु॰ ४०.१२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| यत्र श्रावकलोक एव            | देशव्र०   | २०            | यथाणोश्च परं नास्ति      | प्रक्तो० ३.९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| यत्र संक्लिश्यते कायः        | धमंसं 0   | ६.१६५         | यथात्मज्ञानमाख्यातं      | लाटी॰ ५ २३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| यत्र सत्रेषु सद्-भोज्यं      | श्रा॰ सा• | १.२०          | यथात्मनोऽपृथग्भूता       | प्रक्नो॰ २०,८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| यत्र सत्पात्रदानादि          | सागार०    | ४,२७          | यथात्मार्थं सुवर्णीद     | लाटी॰ १.२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यत्र सम्मूच्छिनः सूक्ष्माः   | धर्मसं०   | २. <b>१४२</b> | यथाऽत्र पाक्षिकः कश्चिद् | ,, २.१५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| यत्र सर्वशुभकर्मवर्जनं       | अमित्र०   | 4.87          | यथाऽत्र श्रेयसे केचिद्   | ,, १.१०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| यत्र सिद्धा निराबाधाः        | वर्मोप०   | 4.94          | यथा दासी तथा दासः        | ,, ५.१०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| यत्र सूक्ष्मतनवस्तनू मृतः    | अमित०     | 4.86          | यथा दीनश्च दुर्भाग्यो    | " 4.886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यत्र स्फटिकभृमीषु            | श्रा॰ सा॰ | १.२९          | यथा दुग्धं भवेन्नाम्ना   | प्रश्नो० १,२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| यत्राधीते श्रुते कामोच्चाटन  | धर्मसं०   | ४.१३          | यथा दोवं कृतस्नानो       | सागार० ६.२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| यत्रानुभूयमानोऽपि            | लाटी॰     | 3.28          | गथाऽद्य यदि गच्छामि      | लाटी० ५,१२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| यत्राभ्रलिहगेहाग्र           | श्रा॰ सा॰ | १.२८          | यथा द्वावमंकी जाती       | ,, ३१०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यत्रायमिन्द्रियग्रामो        | यशस्ति०   | 420           | यथा धनेश्वरी गेहं        | व्रतो० ३९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यत्रारुणाश्मभित्तीनां        | श्रा०सा०  | १.३०          | यथानाम विनोदार्थं        | लाटी॰ ५,१३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| यत्राऽऽवाभ्यां पुरा स्वामिन् | 20        | 6.860         | यथा निर्दिष्टकाले स      | ,, ६.६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यत्रेकद्वित्रपल्यायु         | धर्मसं०   | ४.११३         | यथा पक्वं च शुष्कं वा    | ,, ૧.૭૫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यत्रेको जायते प्राणी         | प्रश्नो०  | १७,९३         | यथाऽपात्रो भ्रमस्येव     | प्रदनो० २०.१३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| यत्रको स्त्रियते जीवस्तत्रेव | "         | 80.63         | यथा पुंसां मतं शीलं      | पुरु॰ शा॰ ४.१०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| यत्रैव मक्षिकाद्या           |           | १८            | यथा पूज्यं जिनेन्द्राणां | यशस्ति० ७६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| यत्रोषितं न भक्ष्यं स्याद्   | लाटी॰     | 8,44          | यथाप्यणोः परं नाल्प      | प्रश्नो० १८.८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| यथाकथिषद् भजतां              | सागार०    |               | यथाप्राप्तमदन्देह        | सागार॰ ७.३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| यथा कल्पद्रुमो दत्ते         |           | 30.888        | यथा फलानि पच्यन्ते       | अमित्र० ३.६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| यथा किंचत्कुलाचारी           |           | 2.180         | यथा बन्धनबद्धस्य         | प्रक्नो० २.४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| यथा कालं यथादेशं             | पुरुव्साव |               | यथा अवन्ति पद्मानि       | धर्मोप॰ ४.८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| यथा कालायसाविद्धं            |           | 80.706        | यथा मणिप्रविगणेष्वनर्धी  | अमित्त० १,१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| यथा क्रममतो कूमः             |           | ३९.१९         | यथा मर्स्येषु सर्वेषु    | पुरु-शा॰ ३.२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| यथा को घस्तथा मानं           | लाटी॰     | 4.88          | 4-                       | प्रक्नो ० २०.१४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| यथाङ्गिशलके पक्षी            | व्रतो०    | ४०१           | यथा मेघजलं मूमियोगा      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| यण चक्षुःप्रसूनां वे         | लाटी॰     | 3,213         | यथा मेघाद्विना न स्यात्  | ,, \$2.5<br>100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 |
| यया च निःस्पृहा जीवा         | प्रश्लो॰  | १६.२१         | यथा-यथा कवायाणां         | पुरु॰शा० ४.१२८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| यथा चन्द्रं बिना रात्रिः     | वूज्य॰    |               | वथा-यथा क्षुधाद्याभिः    | ر.<br>اعتداد عادد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| यथा च जायते दुःखं            | प्राच०    |               | यथा-यथा तनोः पीडा        | श्रा॰सा॰ १.२९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| य्या च मिलने चित्ते          | प्रश्नी०  | 11.80         | य्या-यया तपोवह्निः       | ,, १,६८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| यथा-यथा परेष्वेतच्चेतो   | यशस्ति॰ ३                       | ७१ यथा स्वच्छजलं चापि              | धर्मोप॰ ४.१९१  |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------|
| यया-यया विशिष्यन्ते      | ,, 9                            | ८८ यथाऽहं घावयाम्यत्र              | लाटी० १.१२१    |
| यथा-यथा विशुद्धिः स्याद् | लाटी० ३.२                       |                                    | - 7 7 7        |
| यथा रजोधारिणि पुष्टिका   | ारणं अमित <b>ः १०</b> .५        |                                    | अमित्त० ११.२९  |
| यथा रथादमृथाभूतं         | वतो॰ ४०                         |                                    | घमंसं० ७.१४६   |
| यथा राज्ञा विनादेशो      | ,, ٦                            |                                    | प्रश्नो० १६.२९ |
| यथार्थंदर्शिनः पुंसी (   | उक्तं) लाटी॰ ४.३                |                                    | 4 4 4 4        |
| यथालब्घमदन्              | धर्मसं० ५.५                     |                                    | श्रा॰सा॰ १,१४४ |
| यथा लोहं सुवर्णात्वं     | कुन्द० ११.३                     | <sup>१९</sup> यथेष्टभोजनामोगल<br>४ | उमा॰ १८        |
| यथावदभिषिक्तस्य          | महापु॰ ३८.२४                    | , यथेह मम जीवितं                   | श्रा॰सा० ३.१३२ |
| यथावस्थितमालम्ब्य        | कुन्द० ११.३                     | ८ यथते धमिणः पूच्याः               | घमसंं ६.४५     |
| यथा वा तीर्थभूतेव        | श्रा॰सा॰ ३.८                    | ८ यथेवाहारमात्रेण                  | अमित्र० ९.९८   |
| यथा वा तीर्थंभूतेषु      | उमा∘ २८                         | ६ यथोक्तविधिनैताः                  | महापु० ३८ ३११  |
| यथा वा मद्यधत्तूर        | लाटी० २३                        | ९ यथोक्तव्यवहारस्य                 | प्रश्नो० २४.७४ |
| यथा वा यावदद्याहि        | ٠, ५.१२                         | पथोत्सर्गस्तयाऽऽदानं               | लाटी॰ ५.२०८    |
| यथा वा वर्षासमये         | ,, ५.१२                         | ६ यथोप्तमूषरे क्षेत्रे             | गुणभू० ३.४८    |
| यथा वितीण भुजगाय         | अमित्त० १०.५                    | ३ यथोप्तमृत्तमे क्षेत्रे           | गुणभू० ३.४७    |
| यथा विधि यथादेशं         | यशस्ति० ७३                      |                                    | लाटी॰ २.४३     |
| यथा विभवमत्रापि          | महापु० ३८.१०                    |                                    | यशस्ति० ८९९    |
| यथा विभवमत्रेष्टं        | महापु॰ ३८.८.                    |                                    | श्रा०सा० ३.३५४ |
| यथा विभवमित्थं यः        | पुरु०शा० ३.१२                   |                                    | उमा० ४५५       |
| यथा विभवमादाय            | सागार० ६                        |                                    | यशस्ति० ८१५    |
| यथाशक्तिस्तत्तिवन्त्यं   | कुन्द० १,१०५                    | । यदत्र सिद्धान्तविरोधि            | अमित्र० २१.८   |
| यथा शक्ति महारम्भात्     | लाटी० ४.१५३                     |                                    | यशस्ति॰ ७२     |
| यथा शक्ति भजेताहुँद      | ,, ४.१५८<br>सागार० २.२४         |                                    | धर्मसं॰ ६९७    |
| यथाशक्ति विधातव्यं       |                                 | नसानक तेषु अत्रवद्                 | रत्नक० ८६      |
| यथाशक्ति विधीयन्ते       | * *                             | A. Colla Mid                       | यगस्ति० ३१४    |
| यथा शिल्पी जिनागारं      | पुरु०शा० ३.१६<br>प्रह्मो० २.१७७ |                                    | कुन्द० १०,१२   |
| यथा शिल्पी व्रजेदूर्घ्वं |                                 | 1414 (1417)                        | कुन्द० ९.१५    |
| यथा सत्यमितः क्रोशं      | ,, २०. <b>५५</b><br>लाटी० ५.१२० | यद्यपि किल भवति                    | पुरुषा० ६६     |
| यथा समितयः पश्च          |                                 | 1                                  | श्रा०सा० ६६    |
| यथास्मत्पितृदत्तेन       | ,, ४.१८५<br>महापु० ३८.१४०       |                                    |                |
| यथास्वं दानमानाद्येः     | सागार॰ २,३३                     |                                    | प्रक्तो॰ १४.२३ |
| यथास्वं व्रतमादाय        | लाटी॰ ४.१७                      | यदर्थंमात्रापदवाक्यहीनं            | अमित० १५.११५   |
| यथासम्यक्त्वभावस्य       | 2 002                           | यदयं हिंस्यते पात्रं               | " 8.86         |
| यथास्रक्चन्दनं योषिद्    | 0 043                           | यदहँत्सिद्धसूरीश                   | पुरु०शा० ३.१०३ |
|                          | 11 4.484                        | यदहोरात्रिकाचारं                   | वर्मसं० ४.१३१  |

| यदस्ति सीख्यं भुवनत्रये    | अमित्त०        | 3.68           | यदि स्त्रीरूपकान्तारे         | <b>पुरु</b> ॰ গা॰ | × 2 19      |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------|-------------|
| यदा चकास्ति में चेतः       | यशस्ति •       | ६३५            | यदि स्थाच्चरमं देहं           |                   | २२.३८       |
| यदा चित्तं द्रवीभूतं       | प्रश्लो॰       | <b>२.६४</b>    | यदि स्यात्क्षणिको जीवो        |                   | ४०७         |
| यदा जीवस्य स्थात्पूर्वकृतं | 11             | 7.40           | यदि स्वर्गो भवेद्धमैः         |                   | 3.884       |
| यदा तिष्ठति निष्कम्पो      | कुन्द <b>ः</b> | <b>११.४९</b>   | यदि स्वामिन्न दातव्यं         |                   | २०.१६६      |
| यदाद्यवारिगण्डूषाद्        | कुन्द <b>ः</b> | १.६१           | यदि हिंसादि संसक्ता           | "                 | _           |
| यदात्मवर्णेनप्रायः         | _              | ७१६            | यदीन्दुस्त्रीव्रतां घत्ते     |                   | 3.48        |
| यदापवादिकं प्रोक्तमन्यदा   | धर्मसं०        | 6,40           | यदुक्तं गृह पयीयाम            |                   | ३९,१०९      |
| यदा परीषहः किचदुप          | 11             |                | यदुक्तं गोम्मटसारे            |                   | ४.१३४       |
| यदा पुत्री दरिद्राख्या     | <br>श्रा॰सा॰   |                | यदुक्तं जिननाथेन              | _                 | ३,१३०       |
| यदा मूलगुणादानं            | लाटी०          | 7.888          | यदुत्कृष्टं मतं सर्वं         |                   | 8.98        |
| यदायं त्यक्तवाह्यान्तः     | महापु ०        |                | यदुत्पद्य मृताप्राणि          |                   | 3.6         |
| यदा यदा मनः साम्यलीनं      | पुरु०शा०       |                | यदेकबिन्दोः प्रचरन्ति         | सागार०            |             |
| यदाऽऽलस्यतया मोहात्        | लाटी॰          | 4.882          | यदेन्द्रियाणि पद्मपि          | यशस्ति०           | 463         |
| यदा सप्ततले रम्ये          |                | १६१०१          | यदेवाङ्गमशुद्धं स्यादाङ्कः    | 1)                | १२९         |
| यदा सा क्रियत पूजा         | लाटी॰          |                |                               |                   | ४५          |
| यदि कष्ठगतप्राणेः          | पुरु० शा॰      |                | यदेवाङ्गमशुद्धं स्यादिद्ध     | (उक्तं)श्राः      | सा.१.३०६    |
| यदि गत्वा त्वमेकाकी        | प्रक्तो०       |                | यद्देवेन्द्रनरेन्द्रवन्दितमहो |                   | २४.१२०      |
| यदि जीवस्य नास्तित्वं      | व्रतो०         | 396            | यह वै: शिरसा घृतं             | यशस्ति०           | ४६४         |
| यदि नश्यति दोषोऽयमहं       | प्रश्नो०       | 84.66          | यदैव जायते भेदः               |                   | ८.२७३       |
| यदि नास्ति कुतस्तस्य       | अमित्र०        | 8.39           | यदेव लब्धसंस्कारः             |                   | ३९,९६       |
| यदि त्यक्तुं समर्थौ न      | प्रश्लो०       | १४,६           | यदैवोत्पद्यते कार्यं          | प्रश्नो०          | १२.१०८      |
| यदित्यादि गुणे स्थाने      | पुरु० शा०      | 4.19           | यदैत्सगिकमन्यद्वा             |                   | ८.३८        |
| यदिदं तैः समं जन्म         | <b>कुस्द</b> ० | ५.२ <b>२६</b>  | यद्गुणायोपकाराया              | **                | ५.१<br>३.१३ |
| यदिदं प्रमादयोगा (उत्त     |                | ३,१८९          | यद्त्तेऽत्र सदाभीति           | गुणभू०            | 3.83        |
| यद्भिष्डमानं जगदन्तराले    | अमित०          | -              | यद्-द्रव्यार्जनशक्ति          | श्रा०सा०          |             |
| यदि पात्रमलब्धं चेद्       |                | ८९             | यद् दृश्यते न तत्तत्त्वं      | कुन्द०            |             |
| यदि पापनिरोधोन्य           | रत्नक०         |                | यद्-यद्-दानं सतामिष्टे        | अमित०             |             |
| यदि पापं भवेद् गुप्तं      |                | 7.48           | यद्यन्मांसमिह प्रोक्तं        | धर्मसं ०          | २.३८        |
| यदि प्रमादतः क्वापि        | धर्म सं॰       | 4.66           | यद्यप्यस्ति जलं प्रासु        | 11                | ६.५४        |
| यदि देशतोऽध्यक्ष           | लाटी॰          | 2.808          | यद्यप्यस्मिन्मनःक्षेत्रे      | यशस्ति०           | 488         |
| यदि वाज्येन केनापि         | कुन्द ः        | ८.३१६          | यद्-यद्-वस्तु निषिद्धं        | व्रतो०            | ३०          |
| यदि वा मरणं चेच्छेदज्ञा    | 17             | 4.783          | यद्यवद्वस्तु विरुद्धं         | "                 | 343         |
| यदि वा मरणं चेच्छेन्मोहो   | "              | 4.885          | यद्यद्वस्तु समस्तं जगच्चये    | व्रतो०            | ५२४         |
| यदि विनात्र दानेन          | प्रश्नो०       | २०, <b>१०२</b> | यद्यर्थे दिशतेऽपि             | यशस्ति०           |             |
| यदि सर्वं महामन्त्रं       | 22             | २२.३४          | यद्यस्पृश्यजनेर्मुक्तं        | धर्मसं ०          | ६.२३७       |

| यद्यागतोऽत्र वे कोऽपि        | प्रक्लो०         | 78.54           | यः परश्रियमादत्ते        | प्रक्नी०          | १४.१३        |
|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| यद्यन्नयसि तं स्फार          | श्रा० सा॰        | 1.846           | यत्परस्य प्रियं          | यशस्ति ०          | 300          |
| यद्येक एव जीवः स्यात्        | व्रतो०           | 808             | यः परिग्रहवृद्धवानु      | पुरु० शा०         | 8.886        |
| यद्येकमेकदा जीवं             | <b>अ</b> मित्त ० | 88.8            | यः परिग्रहसंख्यं ना      | <b>वर्मसं</b> ०   | ₹.७६         |
| यद्येत एव देवाः स्युः        | धर्मसं०          | 2 86            | यः परिग्रहसंख्यानत्रतं   | सागार०            | ४.६५         |
| यद्य वं तर्हि दिवा कर्तव्यो  | पुरुषा०          | १३१             | यः परित्यज्य सङ्गं न     | प्रश्नो०          | 23.838       |
| यद्येवं भवति तदा             | पुरुषा॰          | ११३             | यत्परीक्षां परित्यज्य    | प्रश्नो०          | ११.९         |
| यद् रागादिषु दोषेषु          | यशस्ति०          | २१३             | यः पर्वेण्युपवासं हि     | प्रश्नो०          | १९.२८        |
| यद्वद् गरुड़ः पक्षी          | <b>उमा</b> ०     | २८०             | यः पश्यति चिदानन्दं      | 11                | ३.१४         |
| यहत्तं तदमुत्र स्यादि        | यशस्ति०          | 600             | यः पश्यति पलं कुर्वन्    | 17                | २४.५९        |
| यद्वत्पितास्ति गोघोऽत्र      | धर्मसं०          | २ ३९            | यः पापपाशनाशाय           | यशस्ति •          | 630          |
| यद्वस्तु यदेशकाल             | सागार०           | 8.88            | यत्पुनः कश्चिदिष्टार्थी  | लाटी॰             | 3,60         |
| यद्वाक्कायमनःकर्म            | अमित०            | 3.३८            | यस्युनर्द्रव्यचारित्रं   | 11                | ३.२६७        |
| यद्वाहष्टिचरानत्र            | लाटी॰            | 8.208           | यत्युनश्चान्तरङ्केऽस्मन् | 31                | २.२२         |
| यद्वाऽऽदेशोपदेशी स्तो        | 1,               | ३.१७६           | यः पुनाति निजाचारैः      | <b>धर्म</b> स०    | 4.87         |
| यद्वा न ह्यात्मसामर्थ्यं     | **               | ३.३०३           | यत्पुरश्चरण दोक्षा       |                   | £2.84C       |
| यद्वा पञ्चपरमेष्ठिस्वरूपं    | 31               | 8.899           | यः प्राग्धर्मत्रयारूढः   |                   | 4.8          |
| यद्वा बहिः क्रियाचारे        | +1               | 3.784           | यः प्राणिषु दयां धत्ते   |                   | ३७५          |
| यद्वा मोहात्त्रमादाद्वा      | 8.5              | <b>રે. १</b> ७९ | यत्प्रसादान्त्र मोमूर्ति | श्रा॰ सा॰         | و. ٩         |
| यद्वा विद्यते नाना गन्ध      | >3               | €.₹0            | यः प्रशंसापरो भूत्वा     | अमित ॰            | ११,५६        |
| यद्वा व्यवहृते वाच्यं        | "                | २.१३            | यत्त्रसाध्यं च यद्दूरं   | प्रक्नो॰          | 28.80        |
| यद्वा शुद्धोपलब्धार्य        | "                | ३.२७७           | यः प्रसिद्धरभिज्ञानेः    | हरिवं०            | 46.30        |
| यद्वा सिद्धं विनायासात्      | 12               | ३ २७९           | यत्त्रोक्त मुनिभः पूर्वं | प्रश्लो०          | 4.36         |
| यद्वा स्वयं तदेवार्थात्      | "                | ₹.१४९           | यत्फलं ददतः पृथ्वीं      | र्भामत ॰          | <b>११.२१</b> |
| यद्विकलः कुधीः प्राणी        | धर्माप ०         | ₹.१२            | यद्-बिन्दुभक्षणात्पाप    | पुरु० शा॰         | 8.23         |
| यद्वित्तोपार्जने चित्तं      | वतो०             | 68              | यद्विम्बं लक्षणैर्युक्तं | उमा॰ (उक्त)       | १०९          |
| यद्वे दरागयोग-मेथुन          | पु <b>रुषा</b> ० | १०७             | यद्वीजमल्पमपि सज्जन      |                   | ७०९          |
| यत्नः कार्यो बुधैर्घ्याने    | अमित ॰           | १५४             | यद् बुद्धतत्त्वो विधुनो  | र्भामत्           | १३.८६        |
| यत्नं कुर्वीत तत्पत्न्यां    | धर्मसं०          | २.१७६           | यद्भवन्तीह तीर्थेशाः     | पुरु॰ शा॰         | ६१४          |
| यस्नं विधाय सद्धर्में        | प्रक्नो०         | १७.७५           | यद्भवभ्रान्तिनम् क्ति    | यशस्ति॰           | ४४५          |
| यत्नतोऽमी परित्याज्या        | पुरु०शा०         | ४.१५२           | यनमन्यते भवानेवं         | धर्म सं॰          | 19.E0        |
| यन्नाम्ना दर्शनाच्चापि       | धर्मोप०          | ३.२३            | यन्माक्षिकं जगन्निन्दां  | धर्मोप॰           | ₹.₹0         |
| यन्निराकरणं शास्त्रोद्दिष्टं | पुरु० शा०        | 4.20            | यन्मुक्त्यङ्गमहि सैव     | सागार०            | 8.88         |
| यन्त्रं चिन्तामणिर्नाम       | सं० भाव०         | ५५              | यन्मुहूत्तंमुगतः परं सदा | अमित्र॰           | ५.३६         |
| यत्परत्र करोतीह सखं          | यशस्ति०          | २७४             | _                        | <b>ुश्रा</b> ०सा० | 3.784        |
| यः परधर्मं कथयति             | व्रतो०           | ४२              | यन्मेथुनं स्मरोद्रेकात्  | उमा•              | <b>े ३६७</b> |
|                              |                  |                 |                          | -                 |              |

| यनम्लेच्छेष्वपि गर्ह्या                                                                                        | अमित०               | <b>4.84</b>    | यश्चिन्तयति साधृना         | अमित्त०                  | 87.78                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| यमनियमस्वाध्याय                                                                                                | यशस्ति॰             |                | यः श्रावकः मावपरो          | वतो०                     | ८६                   |
|                                                                                                                |                     |                | यः श्री जन्मपयोनिधि        | यशस्ति०                  |                      |
| यमपाली ह्रदेऽहिंसन्                                                                                            | { सागार॰<br>धर्मसं॰ | ७.१५२          | यष्टिका वस्त्रपात्रादि     | प्रश्नो०                 | ४.२३                 |
| यमस्य नियमस्येति                                                                                               | यशस्ति०             | ७२९            | यष्टिवज्बतुषान्धस्य        | यशस्ति०                  | २४२                  |
| यमइच नियमः प्रोक्तो                                                                                            | प्रश्नो॰            | ७११९           | यष्ट्यादिभिर्मनुष्यस्त्री  | प्रदनो                   | १२ १३६               |
| यमस्तत्र यथा यावज्जीवनं                                                                                        | लाटी॰               | ४ १५९          | यः सकृद् भुज्यते भोगः      | गुणभू०                   | ३.३६                 |
| यमं वा नियमं कुर्यात्                                                                                          | प्रश्नो०            | <b>१७.१</b> २२ | यः सकृत्सेव्यते भावः       | यशस्ति०                  | ७२७                  |
| यमास्य तलवर त्वं                                                                                               | 27                  | १२.१५५         | यत्सत्याणुव्रतस्वामी       | हरि <b>वं</b> ०          | 4८. <b>५६</b>        |
| यमार्धमाद्यमन्तं च                                                                                             | कुन्द०              | 6,208          | यत्सत्यामृत्तबिन्दुशालि    | श्रा॰सा॰                 | १.१३६                |
| यमांशे गृहमृत्युः स्यात्                                                                                       | कुन्द •             | 6.67           | यत्सन्तः सर्वथा नित्यं     | धर्मोप०                  | 8.80                 |
| यमोऽपि द्विविधो ज्ञेयः                                                                                         | -                   | ४१६०           | यत्सन्देहविपर्यासा         | गुणभू०                   | २. <b>१</b>          |
| यया चतुष्कमापूर्णं                                                                                             |                     | 8.268          | यः सप्तकमीदयजात दुःस्तं    | धर्मसं ०                 | १.८२                 |
| यया खादन्त्यभक्ष्याणि                                                                                          | अमित॰               | 9.90           | यः सप्तस्वेकमप्यत्र        | पुरु॰शा॰                 | 8.88                 |
| यद्-रागद्वेषमोहादेः                                                                                            | हरिवं०              | 46,24          | यः समः सर्वसत्त्वेषु       | पूज्य०                   | ¥₹                   |
| यद्-रागादिषु दोषेषु                                                                                            | श्रा०सा०            | 8 800          | यः सर्वदा क्षुषां घृत्वा   | अमित्र॰                  | <b>९</b> .३०         |
| यद्-रागादिदोषेषु                                                                                               | गुणभू०              | 28.8           | यः सर्वविरतिस्तेभ्यः       | पुरु०शा०                 | ४.५१                 |
| यवसक्तून् प्रदायाप                                                                                             | पुरु०शा०            | 8.924          | यः सामान्येन साघूनां       | अभित०                    | 9.37                 |
| यद्वक्तृत्व-कवित्वाभ्यां                                                                                       | ,,                  | <b>३.१</b> २५  | यत्सुखं तत्सुखाभासं        | पद्म॰ पंच०               | ४७                   |
| यद्वद् गरुडः पक्षी पक्षी न तु                                                                                  | श्रा॰सा॰            | ₹.८२           | यत्सुखं त्रिभुवनाखिले      | प्रश्नो०                 | २५.१२२               |
| यद्वन्मलभूतं वस्त्रं                                                                                           | प्रश्नो०            | 19.46          | यत्सुखं प्राप्यते लोकैः    | ,,                       | २०.१२३               |
|                                                                                                                | टी० (उक्तं)         | १३             | य. सुघीः स्वर्गमुक्त्यर्थं |                          | १३.४१                |
| यद्वाक्यकेलयो देहि                                                                                             | श्रा०सा०            | 8.4            | यः सुरादिषु निषेवततेऽधमो   |                          | ५.३९                 |
| यद्वाऽमुत्रेह यद्दुःखं                                                                                         | लाटी०               | 8.286          | यः सुषेणचरो भौमो           | धर्मसं ०                 | 2.829                |
| यवैरङ्गुष्ठमध्यस्यैः                                                                                           | कुन्द०              | 4.58           | यत्सूनायोगतः पापं          | 17                       | 8,880                |
| यः शक्कुरोर्जप नो जिह्न                                                                                        | श्रा॰सा॰            | 9.80           | यं सूरयो धर्मधिया          | अमित ॰                   | १,५६                 |
| यः शमापकृतं वित्तं                                                                                             | अभितः               | 9,83           | यत्सूर्येविम्बवज्जातं      | गुणभू०                   | 2.80                 |
| यः शरीरात्मवीरैक्यं                                                                                            | "                   | १५.८१          | यः सेवाकृषिवाणिज्य         | सं० भाव०                 | 800                  |
| यशःश्रीसृतमित्रादि                                                                                             | लाटी॰               | २८३            | यः संक्रान्तौ ग्रहणे वारे  | अमित्त०                  | ९.६०                 |
| यशांसि नश्यन्ति                                                                                                | अमित्र०             | 9.80           | यः संन्यासं समादाय         | प्रश्नो०ः                | 22,48                |
| यशोधरकवेः सूक्तं                                                                                               | भव्यघ०              | ७,३            | यः संयमं दुष्करमादघानो     | अमित्त०                  | 9.84                 |
| यशोधरनृपो मातुः                                                                                                | पुरु०शा०            | 8.84           | यत्सामायिकं शीलं           | सागार०                   | ७.६                  |
| यशोयुक्ता महीनाथा                                                                                              | प्रश्लो॰            | 28.96          | यः स्खलत्यल्पबोधानां       | यशस्ति०                  | ६२१                  |
| यहच प्रसिद्धजैनत्व                                                                                             | धर्मसं ०            | F. 896         | यस्तत्त्वदेशनाद् दुःख      | 27                       | ५१                   |
| यक्त्रिकादित हि मांसमशेष                                                                                       | भा ०सा ०            | ₹.२ <b>२</b>   | यत्स्यात्त्रमादयोगेन       | ))                       | \$0\$                |
| यहिचलादिषति सारघं                                                                                              | अभित्र॰             | ५३०            | यत्स्वस्य नास्ति           | गुणभू०<br>सागार <b>०</b> | ३.२४<br>४.४ <b>३</b> |
| -114 MAIN -111 / 111 / 111 / 111 / 111 / 111 / 111 / 111 / 111 / 111 / 111 / 111 / 111 / 111 / 111 / 111 / 111 | -11.1/1             | 44.            | 4/4/4 -114//1              | 111111                   | 9.0 <b>3</b>         |

| <b>१</b> ६६                  |                 | धावका  | <b>वार-संग्रह</b>                           |           |               |
|------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------|-----------|---------------|
| यस्तपोदानदेवार्चा            | पुरु॰शा॰        | ₹.१०६  | यस्याः केशांशुकस्पर्शाद                     | कुन्द०    | 4.873         |
| यस्त्वाममितगुणं जिन          | यशस्ति०         |        | यः स्यादनादराभावः                           | पुर•शा•   | 4.9           |
| यस्त्वेकभिक्षानियमो          | सागार०          |        | यस्यानवद्यवृत्तेः                           | अभित्र॰   | १०,२१         |
| यस्त्वेकभिक्षो भुञ्जीत       | धर्मसं          |        | यस्याः पदद्वयमलंकृति                        | यशस्ति०   | ७०६           |
| यस्त्वेताः द्विजसत्तमे       |                 | 36.383 | यस्यास्ति काङ्क्षितो                        | लादी॰     | ₹.७४          |
| यस्त्वेतास्तत्त्वतो ज्ञात्वा | "               | 39.60  |                                             | अमित॰     | 9.48          |
| यस्तु पश्यति रात्र्यन्ते (उ  |                 |        | यस्यां प्रदुह्ममानायां<br>यस्यां सक्ता जीवा | 11        | 9,46          |
| यस्तु लोल्यनमांसाशी          |                 | २९४    | यस्याः शुद्धिनीस्ति चित्ते                  | व्रतो०    | १३            |
| यस्तु वक्त्यर्चनेऽप्येनः     | <b>पुर</b> •शा• | 4.68   | यस्याश्चिते नास्ति                          | 29        | 26            |
| यस्तु सिञ्चनुते वित्तं       | "               | 8.830  | यस्याहं मांसमदात्र                          | धर्मसं०   | २,३५          |
| यस्त्यागेन जिगाय             | गुणभू०          | ११५६   | यः स्वमांसस्य                               | 12        | 2.86          |
| यस्मान् सकषायः               | पुरुषा०         | 80     | य. खादयति ताम्बूलं                          | कुन्द०    | २,३९          |
| यस्मात् सकषायः सत् (उ        |                 | 3.848  | यस्येत्थं स्थेयस्य                          | अमित्र०   | 20.86         |
| यस्माच्छिक्षात्रधानानि       | धर्म सं०        | ४.३२   | यस्येन्द्रियार्थंतृष्णापि                   | यशस्ति०   | ६१०           |
| यस्माज्जलं समानीतं           | धर्मोप०         | 8.93   | यस्यहण्यवती स्नेहवती                        | श्रा॰सा॰  | <b>१.२५</b> २ |
| यस्माद् गच्छन्ति गति         | अमित०           | ٤,३८   | यस्योत्सङ्गे शिरः स्वैरं                    | 2)        | १.४६४         |
| ກະແນະນາສາ: ຄ່າກໍ             | ∫ यशस्ति०       | 7      | यत्स्वास्थ्यकरणं सारा                       | पुरु॰शा॰  | ३,९६          |
| यस्मादभ्युदयः पुंसां         | े श्रा॰सा॰      | 2.60   | या कथा श्रूयते मूढे                         | प्रश्नो०  | १७.६५         |
| यस्माद् विस्मापितोन्निद्र    | "               | १.३८   | या काचिज्जायते लक्ष्मी                      | 11        | २०.१२८        |
| यस्मान्नित्यानित्यः          | अमित्त०         | ६.२८   | या कदिचद्विकथा राजा                         | 11        | १७.६६         |
| यस्मिन् स्वर्णमहोधरो         | श्रा॰सा॰        | ३.३६८  | या काष्ठा व्यवहारकमें                       | वृतो०     | ९ <b>९</b>    |
| यस्य कार्यमशक्यं स्यात्      | कुन्द०          | ८,३१७  | याः खादन्ति पलं पिषन्ति व                   |           | १.९           |
| यस्य तीर्थंकरस्येव           | पद्मनं०प्र०     | 8      | यागादिकरणं विद्धि                           | प्रश्नो०  | ३.१११         |
|                              | श्रा॰सा॰प्र॰    | 8      | या च ते द्वेषिषु द्वेषा                     | कुन्द०    | ५.१६६         |
| यस्य पाणिनलाशक्त             | बुन्द०          | 6.864  | या च पूजा जिनेन्द्राणां                     | महापु०    | ३८.२९         |
| यस्य गेहे जिनेन्द्रस्य       |                 | २०.१८५ | याचियत्वाभयं दानं                           | प्रश्नो०  | 6,88          |
| यस्य द्वन्द्वद्वयेऽप्यसि     | यशस्ति०         | 855    | या तीर्थमुनिदेवानां                         | अमित॰     | <b>४.९</b> ७  |
| यस्य पुण्योदयो जातस्तस्य     |                 | २.८०   | यातु नामेन्द्रियग्रामः                      | कुन्द ०   | ११.५३         |
| यस्य प्रभाकर्मकलङ्कमुक्त     | <b>न्न</b> तो०  | ५२३    | यात्राभिसूचिनी भेरी                         | श्रा॰सा॰  | 2.50          |
| यस्य यच्च फलं जातं           | प्रश्लो०        | ४,६०   | यात्राभिःस्नपनैर्महोत्सवशतै                 | : देशव्र० | २३            |
| यस्य वतस्य मुक्तस्य          | श्रा॰सा॰        | 3.337  | या दालिवर्तनपदादिपदे                        | व्रतो०    | 33            |
| यस्य स्थानं त्रिभुवनशिरः     | यशस्ति०         | ५०१    | यादृशः क्रियते भावः                         | अमित०     | १३.३३         |
| यस्य स्व-परविभागो न          | अमित०           | १०.२४  | यादृशं पात्रदानेन                           | प्रश्नो०  | 70.89         |
| यस्याक्षरज्ञानमधार्थ         | व्रतो०          | ३३३    | या हब्ट्बा पतिमायान्तं                      | कुन्द •   | 4.882         |
| यस्यातिशस्यं हृदये           | अमित॰           | ७.१९   | या देवार्चनमाचरेद्                          | ओ∘        | १२            |
| यस्यात्मनि श्रुते तत्त्वे    | यशस्ति०         | 40     | या देशविरतिस्तेभ्यः                         | पुरु॰ शा॰ | ४,५२          |
| यस्यात्ममनसो भिन्न           | कुन्द०          | ११.२२  | या देहात्मेकदाबुद्धः                        | अमित्र॰   | 14.60         |

| या धर्मवनकुठारी                    | अभित्त० ९     | 419 | यावन्ति जिनविम्बानि           | प्रवनी०                       | २०.१९२        |
|------------------------------------|---------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| यानभूषणमास्यानां                   | पुज्य ॰       |     | यावन्त्युपकरणानि              |                               | 8.248         |
| या नारायणदत्ताख्या                 | प्रक्तो० २१   | -   | यावन गतशङ्कोऽयं               | श्रा॰ सा॰                     |               |
| यानि तु पुनर्भवेयुः                |               | ७३  | यावन्न सेव्या विषयाः          | सागार०                        |               |
| यानि पश्चनमस्कार                   | अमित १५.      |     | <b>यावन्मायानिशालेशो</b>      | यशस्ति०                       |               |
| यानि पुनर्मवेयुः (उक्तं            |               |     | यावन्मिलत्येव करद्वयं मे (न   |                               |               |
| यानि यानि मनोज्ञानि                | व्रतो० ३      |     | यावत् प्रचलितो गेहं           | व्रतो०                        |               |
| या निषद्धाऽस्ति शास्त्रेषु         | लाटी॰ १,२     |     | यावद्यस्यास्ति सामर्थ्यं      | लाटी॰                         |               |
| याने सिहासने चेव                   | प्रक्नो० १६.  |     | यावद्विद्यासमाप्तिः स्यात्    | महापु॰                        |               |
| यान्ति शोलवतां पुंसां              | पूज्य०        |     | यावत्सागरमेखला वसुमती         | पद्मनं॰पु०                    |               |
| यान्त्यतथ्यगिरः सर्वे              | पुरु॰ शा॰ ४   |     | यावत्साघारणं त्याज्यं         | -                             | 8.800         |
| यान्यन्यान्यपि दुःखानि             | अमित्त॰ २.    |     | यावातष्जय भूपति               | वती०                          |               |
| यात्रा प्रतिष्ठा-पूजादि            | व्रत्त०       |     | यावान् पापभरो यादृग्          |                               | १.१३३         |
| या प्रतिष्ठां विघत्ते ना           | प्रक्नो० २०.१ |     | या शक्यते न केनापि            |                               | ११,२४         |
| या परं हृदये धत्ते                 | अभित्त० १२.   |     | या श्रेष्ठिमामिनी लक्ष्म्या   | श्रा॰सा॰                      |               |
| या परस्त्रीषु दूतत्वं              | व्रतो०        |     | यामद्यस्य निशापक्ष            |                               | ३.२८४         |
| या परुवान्नदासाद्याः               | पुज्य०        |     | या सर्वतीर्थदेवानां           | अमित्त०                       | 9.44          |
| या पर्वणि क्षपति कङ्कशिख           | **            |     | या सा सर्वजगत्सार             | धर्मोप०                       |               |
| या पुराऽ <del>सीज्जगनिन्द्या</del> | श्रा॰सा॰ १७   |     | या सीताख्या महादेवी           | प्रक्तो०                      |               |
| यामन्तरेण सकलार्थ                  | यशस्ति० ७     |     | या सुरेन्द्रपदप्राप्तिः       | महापु०                        |               |
| याममध्ये न भोक्तव्यं               | लाटी॰ ४.२     | 34  | या सेवा देवराजादि             | पुरु॰ शा॰                     | 3.836         |
| यामाहःपक्षमासर्तुं                 | पुरु० शा० ४.१ | 84  | याऽसौ दिवोऽवतीणंस्य           | ॅमहापु <i>॰</i> ः             | 79,708        |
| या मूर्च्छा नामेदं विज्ञातव्य      | ॅपुरुषा० १    | ११  | यास्पष्टताधिक विधिः           | यशस्ति॰                       |               |
| यामे धनश्रिया रात्रौ               | प्रक्नो० १२.१ | ९५  | या स्वयं मुञ्चति भर्तारं      | अमित०                         |               |
| याम्यां दिशि चः प्रक्ते            | कुन्द० १.१    |     | या स्वल्पवस्तुरचनापि          | यशस्ति०                       |               |
| यायाद् व्योम्नि जले                | यशस्ति० ६     | 66  | यां स्वाध्यायः पापहानि        | अमित॰                         |               |
| यावली भुक्तिराषाढे                 | कुन्द० ८      |     | या स्वीकरोति सर्वस्वं         | अमित॰                         |               |
| यावदक्षीणमोहस्य                    | लाटी॰ ३.      |     | या हिनस्ति स्वकं कान्तं       | "                             | 82.62         |
| यावत् गृहीतसंन्यासः                | सागार० ८      | 63  | या हिंसावासितावश्यं           | श्रा॰ सा॰                     | ३.१४२         |
| यावहर्षं कुचेतस्कः                 | अमित् ११.     | 63  | युक्तं तन्नैव सति हिंस्यत्वात | ( अमित्र॰                     | ६.३४          |
| यावज्जाव त्यजैद्यस्तू              | प्रक्लो० १७.१ |     | य्क्तं परमिषिलिङ्गेन          | महापु॰ भ                      | ४०,१५४        |
| यावज्जीवं त्रसानां च               | भव्यधः ४.२    |     | युक्तं हि श्रद्धया साधु       | यशस्ति०                       | ७६१           |
| यावज्जीवं त्रसानां हि              | लाटी॰ ४.१     |     | युक्ताचरणस्य सतो { उक         | पुरुषा <b>०</b><br>संश्रा०सा० | 84            |
| यावज्जीविमिति त्यक्त्वा            |               | १९  |                               |                               | <b>३.१५</b> २ |
| यावतस्योपसर्गस्य                   | लाटी॰ ४,२     |     | 9 -                           | लाटी॰                         | १.५३          |
|                                    | मतः प्रशब     | 9   | युक्ति जेनागमाद् बुद्धा       | पुरु॰ शा॰                     | ४.६३          |
| यावत्यजित चाऽऽवासं                 | धर्मसं० ६।    | ?   | मुक्त्या गुरूक्त्या खाद्यं    | "                             | <b>६.१</b> ०५ |

| युक्त्याऽनया गुणाधिक्य      | महाप ०          | ४०,२०२                   | ये जिनाची विधायोज्वैः    | प्रश्नो०   | २०.२१९         |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------|----------------|
| युगमात्रान्तरन्यस्त         |                 | 885.5                    | ये जिनेन्द्रं न पश्यन्ति | पद्म० पंच० |                |
| युग्ममृत्पद्यते साधं        | =               | ११.८२                    | ये जिनेन्द्रवचनानुसारिणो | _          | 4.30           |
| युतपार्षिगंभवे योगे         |                 |                          | ये जिह्वालम्पटा मूढा     |            | १७.११५         |
| युधिष्ठिरादयो सूतयोगा       | प्रदनो०         | ८.४८<br>१२.३६            | ये ज्ञानिनश्चारुचरित्र   |            | ₹.४३           |
| युवती साङ्गरागात्र          |                 | ६.२८                     | येऽणुवत्तधरा धीरा        |            | 36.6           |
| युष्मत्साक्षि तता कृत्स्नं  | महापु०          | ३८.२११                   | ये तत्पठन्ति सुघियः      |            | 28.820         |
| युष्मादृशामलाभे             | "               | ३९.७०                    | ये तपो नैव कुर्वन्ति     | ,,         | १९.५९          |
| यूका पिपीलिकालिक्षा         | अमित्र०         | ₹.१४                     | ये तारयन्ति भव्यानां     |            | २.५३           |
| <br>यूकयान रचाह्वेभ         |                 | 4. <b>६</b> %            | ये तीर्थेश्वरभूतिसार     | 11         | २४.१३५         |
| यूयं निस्तारका देव          |                 | 39.53                    | ये तेषु भोजनं कृत्वा     | 31         | २१.७७          |
| यैः कल्माष्टकं प्लुष्टं     | अमित्           |                          | येऽत्र स्रोभग्रहग्रस्ताः |            | ४. <b>३</b> ३  |
| यैर्देवदशंनमकारि—           | व्रतो०          | ७३                       | येऽत्र सर्वाशिनो लोके    | श्रा॰ सा॰  | ३.७०           |
| यैनिन्यं न विलोक्यते        |                 | १८                       | येन त्रिविधपात्रेभ्यो    |            | 8.80%          |
| यैनिःशेषं चेतना मुक्तमुक्तं | अमित्त०         | ७.६३                     | वे ददते मृततृप्त्ये      | अमित०      | 9.58           |
| यैरनङ्गानलस्तीवः            | "               | १२,३१                    | ये दोषा जिनवादेन         | प्रश्नो०   | ₹.२२           |
| यैमैद्यमांसाङ्गिवधा—        | "               | १,३६                     | ये द्विषाऽऽराधनोपेताः    | धर्मसं०    | 6.608          |
| यैयुंक्तान्यवतानीव          | <b>धर्म</b> सं० | ३.२                      | ये द्वेष रागश्रमलोभमोह   | अमित०      | 8.80           |
| यैविजिता जगदीशा             | अमित०           | १०.२२                    | ये धनाढ्यनरात्पात्रदानं  | प्रश्नो०   | २०.९९          |
| ये कर्णनासिकादीनां          |                 | १२.१३७                   | येऽधमाः शक्तिमापन्ना     | 22         | १८,१८९         |
| ये कलत्राक्षसूत्रास्त       | श्रा० सा०       |                          | ये धरन्ति धरणीं सह       |            | १४. <b>१</b> १ |
| ये कुदेवा भवन्त्यत्र        |                 | 3.60                     | येन केन च सम्पन्नं       | अमित ०     | 6.804          |
| ये कुर्वन्ति जिनालयं        | 11              | २०.२४३                   | येन केन सह द्वेषो        | व्रतो०     | 863            |
| ये कुर्वन्ति जिनेशिनां      | 11              | २०.२४५                   | येन केनाप्युपायेन        |            | १४.१९          |
| ये कुर्वन्ति बुधाः सारां    | 11              | २०.२४५<br>२०.१९ <b>१</b> | येन जीवा जडात्मापि       | धर्मोप •   | २.६            |
| ये कुवँन्ति मुनौ जैने       | प्रश्नो०        | 8.42                     | येन दत्तमपात्राय         |            | २०.१३३         |
| ये कुर्वन्ति स्वयंभक्त्या   | श्रा॰ सा॰       |                          | येन घर्मेण जीवानां       | ,,         | 9.80           |
| ये कुर्वन्ति स्वयं हिंसां   |                 | <b>१</b> २. <b>१</b> ०१  | येन पूजा परिप्राप्ता     |            | १२.१४२         |
| ये कैचित्कवयो नयन्ति        | श्रा॰ सा॰       |                          | येन भव्येन संदत्तं       | धर्मोप०    | 8.263          |
| ये खादन्ति प्राणिवगं        | अमिला ०         | 4.98                     | येन येन प्रजायेत         | श्रा॰ सा॰  | 3.888          |
| ये गुरुं नैव मन्यन्ते       | पद्म० पंच०      | १९                       | येन श्रीमज्जिनेशस्य      | रत्नमा०    | २७             |
| ये गृह्यन्ते पुद्गलाः       | अमित०           | 3.48                     | येन स्वयं वीतकलङ्क       | रत्नक०     | १४९            |
| ये घ्नान्ति दुष्टा हि शठाः  |                 | <b>१</b> २. <b>१</b> २६  | येनाकरेण मुक्तात्मा      | पूज्य॰     | ७५             |
| ये च भव्या निशाङ्गारं       | धर्मोप•         | 8.44                     | येनाक्षाणि विलीयन्ते     | प्रक्नो०   | १८.५३          |
| ये चारयन्ते चरितं           | अमित्र०         | ₹.३                      | येनाद्यकाते यतीनां       | रतभा०      | २५             |
| ये जिनहष्टं शमयमसहितं       | 27              | १५.११३                   | ये यामरसमक्षेण           | नतो०       | 48             |
|                             |                 |                          |                          |            |                |

| येनाऽऽलस्यादिभिर्मार्गे पुरु शा ३.९१              | ये बदन्ति न च स्यूल प्रक्तो॰ १३.४          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| येनावयोरेकस्थानं प्रक्तो० १२.१९२                  | ये बदन्ति सदा सत्यं धर्मोप॰ ४,२५           |
| येनांशेन चरित्रं<br>{ (उक्तं) लाटी० ३.२४          | ये बदन्ति स्वयं स्वस्य प्रक्नो॰ ८.२५       |
|                                                   | ये बात्सरूयं न कुर्वेम्स " ९.६७            |
| येनांशेन ज्ञानं पुरुषा० २१३                       | ये विचार्य पुनर्देवं यशस्ति । ९५           |
| येनांशेन तु ज्ञानं (उक्तं) लाटी॰ ३.२३             | ये विधाय गुरुदेव अमितः ५,४८                |
| येनांशेन सुदृष्टि पुरुषा० २१२                     | ये विश्वत्य सकलं दिनं ,, ५.५५              |
| ये निजकलत्रमात्रं { (उक्तं) लाटी० ३.२२ परुषा० ११० | ये विमुच्य दिवामुन्ति श्रा०सा० ३.११५       |
|                                                   | ये विमुच्य निशि भोजनं अमित्र० ५.४९         |
| ये निन्दानिप् निन्दति पुरु शा॰ ३.८५               | ये विशुद्धतरां वृत्ति महापु॰ ३९.१४०        |
| येनीष धप्रदस्येह अमित॰ ११.३३                      | ये व्यवस्थितमहस्सु अमित ० ५.५१             |
| येऽन्तरद्वीपजाः सन्ति अमितः ११.८५                 | ये शीतातपवातजात श्रा॰सा॰ ३.१७५             |
| ये पठन्ति न सच्छास्त्रं पद्म० पंच० २०             | येषां कर्म भुजञ्जनिद्धिषा यशस्ति० ५०९      |
| ये पठन्ति श्रुतमञ्जूपूर्वंजं प्रक्तो॰ २४.१३८      | येषां कुले पलं नास्ति धर्मीप॰ ३.२५         |
| ये पाठयन्ति गुणिनो ,, २४.१२८                      | येषां कृते जनः कुर्याद् पुरु०शा॰ ६.४५      |
| ये पालयन्ति निपुणा ,, २४.१२५                      | येषां जिनोपदेशेन पद्म॰ पंच॰ '३७            |
| ये पिबन्ति जना नीरं ,, २२ १०८                     | येषां तपःश्रीरनघा शरीरे अमित० १.४          |
| ये पोडयन्ते परिचर्यमाणा अमितः ७.२७                | येषां तृष्णा तिमिर यशस्ति॰ ४८३             |
| ये पुण्यद्रुमशस्त्रीणां पुरु०शा० ३.१४५            | येषां विष्टः क्षयं याति अमितः १२.८         |
| ये पूजयन्ति सद्-भक्त्या धर्मोप॰ ४.२१०             | येषां ध्येयाशयकुवल यशस्ति० ४८९             |
| ये प्लावयन्ति पानीयैः यशस्ति० १२४                 | येषां पादपरामर्कोः अमितः १२.२६             |
| ये बुधा मुक्तिमापन्ना प्रश्नो० १९,५३              | येषां प्रसादेन मनःकरीन्द्रः " १.४६         |
| ये बुवन्ति दिनरात्रिभोगयोः अमित्र ५ ५३            | येषामञ्जे मस्रयजरसैः यशस्ति ४८७            |
| ये मक्षयन्त्यात्मशरीर श्रा०सा॰ ३.२७               | येषामन्तस्तदमृत ,, ४८५                     |
| ये भवन्ति विविधाः अमितः ५६                        | येषामासप्रणीतेऽपि श्रा०सा० १.२१६           |
| ये भव्या जिनधर्मकर्म धर्मोप॰ ४,२००                | येषामालोक्य यच्छोभां श्रान्सा० १.१२६       |
| ये भ्रष्टा दर्शनाच्च ते प्रक्नो॰ ११.६३            | येषामिन्द्राज्ञया यक्षः अमित् १२.६         |
| ये मारयन्ति निस्त्रिशाः अभितः १२,९६               | येषां रागा न ते देवा. व्रतो॰ ८३            |
| ये मोक्षं प्रति नोचताः देशत्र० १७                 | येषां वचोह्नदे स्नाता अमितः १२.३०          |
| ये यजन्ते श्रुतं भक्त्या सागार० २.४४              | येषां स्मरणमात्रेण ,, १२.२४                |
| ये योजयन्ते विषयोपभोगे अमित्र० १.२५               | ये सत्पञ्चनमस्कारान्न प्रक्नो० १८.७७       |
| ये रात्री च प्रसादन्ति प्रक्तो॰ २२.१०७            | ये सदापि घटिकाद्वयं त्रिघा अमित० ५.५६      |
| ये रात्री सर्वदाहार आ०सा॰ ३.१०८                   | ये सन्ति दोषा भुवनान्तराले ,, ७.२६         |
| ये रात्री सर्वदाऽउहारं उमा० ३२५                   | ये सन्ति साधनोऽन्ये च ,, १३.२१             |
| ये लोभं वर्जयन्त्येव प्रश्नो॰ २३,१४३              | ये सिका निमता मुनीध्वरगणैः प्रध्नो० २४.१३६ |
| ये वदन्ति गृहस्थानां सं भाव १६५                   | ये सद्धमंगहाब्धिमध्यविगता ,, २४.१३९        |
| 22                                                |                                            |

| ये हत्वा मानसं ध्यान      | प्रक्तो॰     | ? <b>४.</b> १५ | योऽत्ति व्यजन् दिनाचन्त    | 4.4             | .74          |
|---------------------------|--------------|----------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| योगत्रयस्य दुष्यनि        | वतो०         |                | योऽति नाम मघुनेषजेच्छया    | व्यमित् ५       |              |
| _                         |              | <b>१</b> २     | योऽति मांसं स्वपुष्टवर्षे  | धर्मसं॰ २       |              |
|                           | **           | 16.69          | योऽत्र धर्ममुपलभ्य         | अमित्त० १४      |              |
| योगद्वयमनुष्ठेयमुत्कृष्ट  |              |                | योऽत्र शेषो विधिमुंकः      | महापु० ३८.      | 568          |
| योगनिः प्रणिधानानि        | 4.           | ५८.६६          | योऽत्रैव तस्य घीरस्य       | प्रक्तो० १५     |              |
| योगनिरोधकरस्य सुहष्टे     | अमित०        | १४.५०          | योऽत्रेव स्थावरं वेति      | अभितः ९         |              |
| योगपट्टासनं वकां          |              | ५.२७६          |                            | प्रक्तो॰ ४      |              |
| योगमास्थाय तिष्ठन्ति      | <b>9</b>     | ३.१०९          | यो दक्षो देवसद्धर्म        | पुरुका॰ ३       | 886          |
| योगः समाधिनिर्वाणं        | महापु० ३     | 6.869          | यो दत्ते बहुतुर्याशाद      | प्रक्तो॰ १८     | १६७          |
| योगस्तत्रोपयोगो वा        |              | 3,240          | यो दन्तकटकं तीसं कृत्वा    | प्रश्लो॰ १७     |              |
| योगास्प्रदेशबन्धः         | पुरुषा०      | 284            | यो दिग्विरतिभूमीना         |                 |              |
|                           | अमित्त०      | <b>७.</b> ११   | यो दुरामयदुईशो             | यशस्ति॰         |              |
| योगाः दुष्प्रणिघाना       |              | 866            | यो देशविरति नाम            |                 | १४३          |
| योगा भोगाचरणचतुरे         | यशस्ति •     |                | योद्धानां रोगितानां च      |                 | 803          |
| योगिन् येन फलं प्राप्तं   | प्रश्लो०     | 6.45           | योद्धा समाक्षराह्वक्वेद्   | कुन्द०          |              |
| यो गुरुणां चतुणां स्यात्  | 9            |                | यो श्रुतघातुबादादि         | कुन्द०          |              |
| यो गृहस्थोऽतिश्रीयुक्तः   | प्रक्नो०     |                | यो घत्तेऽनुमति नैव         |                 | 48.8         |
| योगेऽस्मिन् नाकनाय        | यशस्ति०      | 408            | यो धनाढ्यो मुनीशेम्यो      |                 | <b>.१</b> ६३ |
| योगो ज्यानं तदर्थो यो     | महापु॰       |                | यो धन्यादिकुमारोऽत्र       | ۱۱ ع            | १.४६         |
| योग्यकालागतं पात्रं       | सं०भाव०      | 66             | यो धर्म घारिणां दत्ते      | अभित्र॰         | 9.8          |
| योग्यकाले तदादाय          | प्रक्तो०     | 58.84          | यो धर्मः सेव्यन्ने भक्त्या | <b>बर्मोप</b> ० | 8.8          |
| योग्यं विचित्रमाहारं      | सागार०       | 6.80           | यो धर्मार्थं छिन्ते        | अभित्र॰         | €,४₹         |
| योग्यायां वसती काले       | **           | 6.33           | यो ध्यानेन विना मुढ़ः      | अमित्र १        | 4 38         |
| योग्यास्तेषां यथोक्तानां  | <b>उमा</b> ० | १०६            | यो न दत्ते तपस्विभ्यः      | "               | <b>९.</b> २१ |
| योग्ये महादौ काले च       | धर्म सं॰     | ७.४५           | योऽनन्तजीवसंयुक्तं         | प्रश्लो० १      | 9.29         |
| योगीवोन्नमनं कुर्यात्     | प्रक्ती०     | -              | योऽपि न शक्यस्त्यक्तुं     |                 | 176          |
| यो घातकत्वादिनिदानमत्तः   |              |                | योऽनाकाङ्क्षस्तु सत्कृत्यं | -               | ₹,50         |
| योच्छिष्टेन घृतादिना      |              | ३९             | यो ना दत्तेऽभयं दानं       | 3               | 10.66        |
| योजनब्यापिगम्भीर          | श्रा०सा०     | 834.8          | यो नानुमन्यते ग्रन्थं      | धर्म सं॰        | 4.40         |
| यो जागर्त्यात्मनः कार्ये  | अमित॰        | १५.६७          |                            |                 | €0.05        |
| यो जीवकर्मविश्लेषः        | प्रश्ती॰     | २.३९           |                            |                 |              |
| यो जीवभक्षं न विमत्ति     | वतो॰         | 346            | Allo de la casta Million   | महापु॰ ३९       |              |
|                           | प्रश्तो      |                | Ala Tarte Brazer cut       |                 | 8.63         |
| यो जैनः स समायातः         |              | 4.4<br><3.     |                            | रत्नमा०         | इ.७          |
| योऽज्ञस्तेनेश्व           | यशस्ति•      |                |                            | अमित•           | <b>६.२६</b>  |
| वो ज्ञात्वा प्राकृतं धर्म | विमित्त •    | 8,93           | योनिभूतं शरीरं हि          | भव्यध्          | २.१७३        |
|                           |              |                |                            |                 |              |

| योनिरन्ध्रोद्भवाः सूक्ष्माः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | श्रा.सा.             | 3.238                     | यो वचनीषधमनषं              | अमित्र०    | १०.१६          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|------------|----------------|
| A STATE OF THE STA | ( तमा                |                           | यो वर्जयेद गृहारम्भं       | ' प्रश्नो॰ | २३.११७         |
| योनिरारम्भमप्येक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ्रश्रा.सा.<br>वमा.   | २.३१७<br><b>४३</b> ३      | यो विचारितरम्येषु          | यशस्ति॰    | ६०९            |
| यो निरोक्य बतिलोक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अभित्र ॰             | ३.७७                      | यो विवर्ण्यं वदना वसनयो    | अमित्र०    | 4.80           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                           | यो वृद्धो मृत्युपर्यन्तं   | प्रश्नो०   | 23. <b>5</b> 8 |
| योनिषदुम्बरयुग्मं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पुरुषा •<br>अमित्त • | ७२                        | यो वेश्यावदनं निस्ते       | अमित्र०    | १२.७२          |
| यो निर्मलां हष्टिमनन्य<br>यो निवृत्तिमविषाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | ७ <sub>,</sub> ६७<br>५.५० | योषाच्य शोभाजितदेव         | अमित् •    | 9.55           |
| योनिस्तनप्रदेशेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्र <del>द</del> नो॰ |                           | योषिद्वस्त्रादिसंत्यागाद्  | प्रश्नो०   | ₹.१६           |
| योऽपरीक्ष्येव देवादीन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पुरु०शा०             |                           | योषित्सेवादिभियोऽधीः       | **         | ₹₹.९0          |
| यो बन्धुराबन्धुरतुल्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अमित्                |                           | योऽष्टव्रतद्ढो ग्रन्थान्   | धर्मसं०    | 4.79           |
| यो बाघते शक्तभये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अमित्र ०             | 9.7 <b>9</b>              | यो हस्तनसनिम् कै:          | कुल्द ०    | 6,868          |
| यो भुक्त्वा विषयान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                    | १७.१४१                    | यो हि कषायाविष्टः (उक्तं)  | श्रा०सा०   | 3,344          |
| यो भोगो लभते लोके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | २०.१२५<br>२०.१२५          | यो हि मौनं परित्यज्य       | प्रश्नो०   | १८.१३३         |
| यो मदात्समयस्याना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "<br>यशस्ति ॰        | 202                       | यो हि बायुर्न शकोऽत्र      | यशस्ति०    | १२३            |
| यो मध्वल्पौषधत्वेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पुरु०शा०             |                           | यो हताशः प्रशान्ता         | 11         | 626            |
| यो मन्यमानो गुणरत्नचोरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अमित्र               | €0.0<br>€0.0              | यो हिनस्ति रभसेन           | अमित०      | १४.१२          |
| यो मर्यादीकृते देशे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रश्नो०             | १८.१५                     | यौवनं जीवितं धिष्ण्यं      | 27         | 6.85           |
| यो मानुष्यं समासाद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | उमा॰                 | (C. ( 7                   | यौवनं नगनदीस्यदोपमं        | 87         | <b>१४.१</b>    |
| यो मिन्नेऽस्तंगते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | धर्मं सं॰            | ३. <b>२</b> ६             | यौवनं प्राप्य सर्वार्यं    | कुन्द •    | 8.0            |
| यो मुमुक्षुरघाद् विभ्यत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सागार०               | ७.२२                      | यौवनेन्धनसंयोगाद्          | प्रश्नो०   | 23.66          |
| यो मूढ६चोरयित्वा च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | धर्मोप॰              | 8.38                      | · ₹                        |            |                |
| यो यतिधर्ममक्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पुरुषा •             | 86                        |                            |            |                |
| योऽयं दर्शनिकः प्रोकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्रमंसं <b>०</b>     | <b>२.१६</b> ९             | रक्तमात्रप्रवाहेण          | पूज्य०     | १७             |
| यो यस्य हरति वित्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अमित्र०              | 4.49                      | रक्तमोक्षविरेकौ च          | कुन्द०     |                |
| यो रक्षणोपार्जननश्वरत्वै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | ७.७५                      | रक्तवस्त्रप्रवालानां       | कुन्द०     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रक्लो०             |                           | रक्तस्थं कुरुते कण्डू      | कुन्द०     | ८.२२०          |
| यो रागद्वेषनिम् कः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                           | रक्षणं प्रतप्रयत्नेन       | गुणभू०     |                |
| यो रिसंति भव्यात्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भा०सा०               | १.६६                      | रक्षन्निदं प्रयत्नेन       | यशस्ति०    | ४१७            |
| यो रोगी रोषपूर्णी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | व्रतो०               | \$\$\$                    | रक्षां संहरणं सृष्टिं      | "          | ६९८            |
| योऽर्थः समज्यते दुःसाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | धर्मसं ॰             | £ 8 € 8                   | रक्षा भवति बहूनां { (उक्तं | पुरुषा०    | ८३             |
| यो लोकं तापयत्यत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श्रा॰सा॰             | 1.881                     | र १ (उक्त                  | ) श्रा॰सा॰ | ३.१६४          |
| मो लोकद्वितये सौस्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अमितः                | 4.86                      | रक्षाय तद्-व्रतस्याप       | 4)5(0      | 4.48           |
| यो स्रोमक्षोभितस्वान्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पुरुष्शा•            | 8.8₹८                     | रक्षार्थं तस्य कतंत्र्या   | लाटी०      |                |
| यो लोष्ठवस्पश्यति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भा•सा•               | <b>३.२१३</b>              | रिक्षत्व्यः परीवारे        | कुन्द०     |                |
| यो वनतीति तमाहायों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | धर्मसं०              | 5.88                      | रक्यते व्रतिनां येन        | अमित्      |                |
| योऽवयम्य यथाम्नायं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | यशस्ति०              | ८३५                       | रक्यमाणापि या नारी         | धमेंसं ०   | =              |
| यो वचःकायचित्तेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वती॰                 | 86                        | रक्ष्यमाणे हि बृद्धन्ति    | यशस्ति०    | ३८१            |

| रक्यः सृष्टणधिकारोऽ     | पि महापू॰       | ४०,१८७       | रत्नांशुच्छूरितं विश्रत्              | महापु॰ ३८,२४३                        |
|-------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| रचयति यस्त्रिया वर्ता   |                 | १२.१३९       | रत्ननिर्मितहर्म्येषु                  | पूज्य ० ५६                           |
| रजकशिलासहशीभिः          |                 | 8.80         | रत्नत्रयोच्छूयो भोनतुः                | सागार॰ ५,४८                          |
| रजक्याः कथिते माला      |                 | १५,१२०       | रथाद्यारोहणं निन्ध                    | प्रक्तो॰ २३.१०७                      |
| रजःक्रीडावता सार्क      |                 | ७७१          | रध्यायां पतितो मतः                    | धर्मसं० २.२२                         |
| रजनी दिन रोयन्ते        |                 | १४९          | रन्ध्रंरिवाम्बुविततै                  | अमित॰ १४.४१                          |
| रजन्यां जागरो स्कः      |                 | ५,२४०        | रमणीयस्ततः कार्यः                     | घमैसं० ६,७९                          |
| रजन्यां भोजनं त्याज्य   | •               | १,३८         | रम्या रामा मयेमाः क                   | ाः अमित् ११.१०६                      |
| रजन्याः पश्चिमे यामे    |                 | २४,११३       | रम्ये वत्साभिघे देशे                  | श्रा॰सा॰ १,३१६                       |
| रजोरस्कसमृत्पन्नाः      |                 | ६ २७१        | रविदक्षिणतः कृत्वा                    | कुन्द० ३,६६                          |
| रज्जुभिः कृष्यमाणः स    |                 |              | रविराशेः पुरो भौमे                    | कुन्द० ८.४५                          |
| रज्जुशुष्कं प्रसन्नस्य  | कुन्द <b>ः</b>  | ८,३२६        | रविरोहिण्यमावास्या                    | कुन्द० ८.२००                         |
| रज्ज्वादिभिः पशूनां यं  | प्रश्नो ।       | १२ १३५       | रविवारे द्विजोऽनन्तो                  | कुन्द० ८,१८९                         |
| रतं मोहोदयात्पूर्वं     |                 | ५६६          | रसजानां च बहूनां                      | , पुरुषा० ६३<br>{(उक्तं)श्रा॰सा॰ ३१७ |
| रतान्ते श्र्यतेऽकस्माद् | कुन्द०          | ५ १४३        | रसत्यागतनुक्लेश                       | कुन्द० १०,२५                         |
| रतिकाले समालोक्य        | प्रश्नो०        | 28.28        | रसत्यागैकभक्तैक                       | यशस्ति० ७१९                          |
| रतिरूपा तु या चेष्टा    |                 | ५,४७         | रसप्रकृतिनिर्णाशे                     | व्रतो० ३१९                           |
| रत्नचञ्चलकपू रभवैः      | <b>उमा</b> ०    | 288          | रसशेषे भवेजजुम्भा                     | कुन्द० ३.२५                          |
| रत्नत्रयपरिप्राप्तिः    | पद्म० पंच०      | ودر          | रसासुग्मांसमेदोस्थि                   | कुन्द॰ १०,३६                         |
| रत्नत्रयपवित्रत्वाद्    | धर्मसं०         | ६,२२७        | रसेन्द्रं सेवमानोऽपि                  | लाटी० ३.२७८                          |
| रत्नत्रयपवित्राणां      | <b>धर्मसं</b> ० | ६ ६ <b>९</b> | रहोभ्याख्यानमेकान्त                   | हरिवं० ५८.५३                         |
| रत्नत्रयपावत्राणा       | n               | १,४७         | रहोऽज्ज्यास्यानमेकान्त                | लाटी॰ ५.१९                           |
| रत्नत्रयपुरस्काराः      | यशस्ति •        | 840          | राकाशशाङ्कोज्ज्वल                     | अमित॰ १०,२७                          |
| रत्नत्रयभयस्फार         | श्रा० सा०       | 8.42         | राक्षसामरमर्त्योक्त                   | कुन्द० ८,७३                          |
| रत्नत्रयमिह हेतु        | पुरुषा ॰        | २२०          | रागजीववधापाय                          | सागार० २,१४                          |
| रत्नत्रयस्य शरणं        | महापु०          | 80.38        | रागद्वे वकवायबन्धविव                  | य वतो० ४३२                           |
| रत्नत्रयस्य सत्खानिः    | प्रश्नो०        | १२.७०        | रागद्वे षत्यागान्निखल                 | पुरुषा० १४८                          |
| रत्नत्रयात्मके मार्गे   | पद्म०पंच०       | ₹            | रागद्वेषधरे नित्यं                    | यशस्ति २१७                           |
| रत्नत्रयादिमावेन        | प्रश्नो०        | २६६          | रागद्वे बनिवृत्ते हिंसारि             | रत्नक० ४८                            |
| रत्नत्रयाश्रयः कार्यः   | पदा० पंच •      | २८           | रागद्धे वपरित्याग                     | ( (वस) आवसाव १,६                     |
| रत्नत्रयोज्ज्ञतो देही   | सं॰भाव॰         | ७६           | रागद्व पपरित्यागाद्                   | श्रा॰सा॰ ३.२९६                       |
| रत्नाम्बुभिः कृशकृशा    | नुभि यशस्ति०    | ४९९          | रागद्व पपरित्यागाद्                   | उमा० ४१६                             |
| रत्नं रत्नखने शशी       | गुणभू०          | ३.१५५        | रागद्व वपारत्यामा<br>रागद्व पक्रोधलोभ | व्रतो० ५१४                           |
| रलरलाङ्गरलस्त्री        | यशस्ति०         | ३५६          | रागद्व प्रमावलास                      | अमित॰ २,७८                           |
| रत्नानि याचितान्येव     | प्रश्नो०        | १३.८८        | रागद्व वमदकोघ                         | 9.89                                 |
| रन्नानीव प्रसन्नेऽह्नि  | कुन्द०          | ५ १९६        | A 100 2 1 1 2 4 4 4 4                 | ,, 87.80<br>84,60                    |
|                         | _               |              |                                       | 11,00                                |

| रागद्वे वयदयत्सरकोक           | ं अमित्र        | 19.44         | रागो द्वेषो मोहो क्रोधो   | अमिल॰ १०.१९     |
|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| रागद्वे षमदेमीहै:             | भवय घ०          | ४.२५७         | रागो निवार्यते येन        | ,, १२,११७       |
| रागद्व पमहारम्भ               | धर्मोप •        | 8.885         | रागोन्मादमदप्रमादमदन      | श्रा०सा० १.४४५  |
| रागद्वेषाकुलाः सर्वाः         | उमा •           | 68            | रागो विष्द्वते येन        | अमित० ९८१       |
|                               | अमिल०           | 27.70         | राजगृहसमीपे पलाशकूटं      | प्रश्नो॰ ८.४७   |
| रागद्वे वादयो दोषा            | श्राव्साव       | १७३९          | राजतं वा हि सौवर्णं       | भव्यघ० ६.३४३    |
|                               | उमा०            | 94            | राजते हृदये तेषां         | अमित्र ११,११८   |
| रागद्वेषाविकं चापि            | <b>धर्मो</b> प॰ | ५०६           | राजद्भी रथसङ्घातः         | भव्यघ० १,४१     |
| रागद्वे वादिकान्-शत्रुन्      | श्रा॰सा •       | १,२९५         | राजनीति परित्यज्य         | प्रक्तो॰ १४,३२  |
| रागद्वे बादिभिः क्षिप्तं      | अमित्र०         | १५.७१         | राजमन्त्रिसुतौ स्नेह      | धर्मसं० २.८५    |
| रागद्वे वादिभिजति             | । श्रा०सा०      | S\$0.9        | राजिंधः परमिष्ठिच         | ,, 4.768        |
|                               | ो उमा॰          | 98            | राजविरुद्धातिकम           | श्रा॰सा॰ ३.२१४  |
| रागद्वे वादिसंसक्ते           | प्रश्नो०        | <b>₹.१२</b> ६ | राजवृत्तमिदं विद्धि       | महापु॰ ३८.२७०   |
| रागद्वे वासंयमदुःख            | श्रा०सा०        | ३ ३३५         | राजवृत्तिमिमां सम्यक्     | ., ३८.२६१       |
|                               | पुरुषा०         | \$00          | राजादिकजनात्सर्वं         | प्रक्तो॰ २३,३३  |
| रागद्वेषौ विहायौ              | वसो०            | 808           | राजादीनां भयाइसं          | सं॰भाव॰ ८६      |
| रागद्वे वौ समुत्सृज्य         | महापु॰          |               | राजादेशं समादाय           | प्रश्नो० ८,४६   |
| रागपत्तो न सर्वज्ञः           | अमित्र०         | ४.७२          | राजा निर्विचिकित्सो       | धर्मसं॰ १.५७    |
| रागवर्धनहेतूनां               | श्रा॰सा॰        | ३,२६८         | राजाऽभूच्च समालोक्य       | प्रक्नो॰ २१.९३  |
| ·                             | उमा∙            | 808           | राजा राजसहशो वा           | कुन्द० ५.५६     |
| रागादिक्षयतारतम्य             | सागार॰          | ११६           | राजास्यां पुत्रवान् स्यां | कर्मसं० १.४६    |
| रागादिज्ञानसन्तान             | कुन्द०          | ८.२६५         | राजीवं राजते यस्मिन्      | श्रा॰सा॰ १.१८   |
| रागादिदोषसंभूति               | यशस्ति॰         | ६१            | राजीवलोचनः श्रोमान्       | उमा॰ २९६        |
| रागादिदोषाकुल                 | अभित्र॰         | १,३९          | राज्यचिन्ताकुलो राजा      | धर्मसं॰ २.११९   |
| रागादिदोषा न भवन्ति           | *)              | 8.88          | राज्यं दत्वा स पद्माय     | प्रक्तो० ९.२८   |
| रागाद्विवर्द्धनानां दुष्टकथान |                 | १४५           | राज्यं प्राज्यमिदं चैताः  | श्रा॰सा॰ १.५१२  |
| रागादिसंगसन्यासाद             | प्रस्तो०        | ३.२७          | राज्याङ्गेः सुसमृद्धोऽपि  | भव्यध० १३३      |
| रागादीनां गणौ यस्मात्         | कुन्द॰          | 6.750         | राज्यादि कार्यं मे तस्माद | वर्मोप० ४.१६०   |
| रागाचशुद्धभावानां             | <b>राटी</b> ॰   | २,९४          | राज्ये निधाय पद्माख्यं    | आ॰सा॰ १,५६३     |
| रागाद्युद्यपरत्वा             | पुरुषा॰         | १३०           | राजः प्रतीच्छतो वान्तं    |                 |
| रागाद् द्वेषान्ममत्वाद्वा     | सामार०          | 6.38          | राजाज्ञापितमात्मेत्थं     |                 |
| रागादा दे बादा मोहादा         | यशस्ति०         | 94            |                           | •               |
| रागादीनां क्षयादत्र           | धर्मसं ॰        | 4.28          | राज्ञा बूते हि मातङ्गं    | प्रश्नो॰ं१२.१६६ |
| रागादीनां विभात्रीणां         | पुरु०शा०        | X. 886        | राज्ञा मूढेन सत्सर्व      | ,, 80.48        |
| रागादीनां समुत्पत्ता          | हरि <b>वं</b> ० | 45.80         | राज्ञा रुप्टेन चाकर्ण्य   | ,, १२.१४९       |
| रागिता है विता मोहश्च         | पुरु•शा•        | ३,२८          | राझी कनकमालाभूत्          | ,, १५.११२       |
| रागो द्वेषस्य मोहस्य          | धर्मस०          | 9.78          | राज्ञी नन्दीश्वरस्याच     | आ॰सा॰ १,६८३     |

## थावकाचार-संग्रह

| राशोकमस्तु चैवं हि                             | प्रचनो०         | १०.५७        | रारटीति विकटं सशोकवद्            | श्रा॰सा•           | ३ १३        |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------|
| राज्ञोक्तं हिं ममास्थान                        |                 | २१.८७        | रावणो ह्यतिविख्यातः              | भव्यध्             | 2.83.5      |
| राज्ञो गारुडवेगस्य                             | श्रा॰सा॰        |              | राहुः स्यात्कुलिका दवेती         | मुन्द ०            | 6. 295      |
| राझो वरणनाम्नदच                                | _               | ७.२४         | रिक्ता तिथिः कुजाकौँच            | कुन्द०             | 2.83        |
| राज्ञाञ्ज्य भणितो राजा                         |                 | १५,१२३       | रिक्थं निधिनिधानोत्य             | यशस्ति०            | 347         |
| रात्राविष ऋतावेव                               | सागार०          |              | रिपुभिः कामकोपाद्यैः             | पुरु०शा०           | 3,92        |
| रात्राविप ऋतौ सेवा                             | धर्मसं॰         | 4.78         | रिपुरिक्मरूण                     | श्रा०सा०           | \$35.5      |
| रात्रावपि न ये मुढा                            | प्रक्तो०        | २२,१०५       | रुचिस्तत्त्वेषु सम्यक्त्वं       | यशस्ति०            | २५२         |
| रात्रावादश्यकं कृत्वा                          | प्रश्नो०        | 28.880       | रुजाद्यपेक्ष्या वाम्भः           | धर्मसं •           | 50.0        |
| रात्रिभक्तपरित्यागलक्षणा                       | लाटी •          | 5,86         | रुजामृत्युश्च चिन्ता             | गुणभू०             | 2.8         |
| रात्रिभक्तवतो रात्रौ                           | सागार०          | <b>७.१</b> ५ | रुद्भिश्चैवोपचारेण               | प्रक्नो॰           | १७,११       |
| mententana                                     | <b>घर्मोप</b> ० | ४.६७         | रुन्धन्तीन्द्रियविकास            | श्रा॰सा॰           | <b>३.१२</b> |
| रात्रिभुक्तिपरित्याग                           | उमा •           |              | रुद्रभट्टेन स तस्मात्            | प्रक्नो०           | २१.२१       |
| रात्रिभुक्तिपरित्यागो                          | गुणभू०          | ३.१९         | रुष्ट्या च त्वया तस्योपरि        | 9 1                | 28.800      |
| रात्रिभुक्तिफलान्मर्त्याः                      | पूज्य०          | ८९           | रुक्षं स्निग्धं तथा शीतमुण्णं    | 21                 | २४.५६       |
| रात्रिभुक्तिविमुक्तस्य                         | श्रा॰सा॰        | ે ૧૧૬        | रुढिधर्मे निषिद्धा चेत्          | लाटी०              | 8.890       |
|                                                | उमा •           | 330          | रूढितोऽधिवपुर्वाचा <u>ं</u>      | 22                 | २.२४०       |
| रात्रिभोजनपापेन                                | भ्रमेसं०        | ३.२७         | रूढे:शुभोपयोगोऽपि                | "                  | ३.२५७       |
| रात्रिभोजनमधिसयन्ति                            | अमित•           | 4,48         | रूपकेः कृतिमेः स्वर्णेः          | हरिवं ०            | 46.48       |
| रात्रिभोजनिमच्छन्ति                            | व्रतो०          | ६१           | रूपगन्धरसस्पर्शा                 | लाटी०              | १.५६        |
| रात्रिभोजनविमोजिनां                            | अमित ॰          | 4.80         | रूपनाशो भवेद भ्रान्ति            | भव्यध०             | 8.885       |
| रात्रिभोजनसन्त्यागात्                          | धर्मोप०         | 8.00         | रूपतेजोगुणस्थान                  | महापु०             | ३९,१४       |
| रात्रेश्चतुर्षु यामेषु                         | कुन्द <b>ः</b>  | 9,89         | रूपलावण्यसीमेयं                  | प्रश्नो०           | १५.६७       |
| रात्री च नोषितं स्वाद                          | धर्मसं •        | 8,99         | रूपवती पूर्वभवे                  | वतो०               | 88          |
| रात्री चरन्ति लोको                             | 17              | 3,78         | रूपशीलवती नारी                   | पुरु॰ शा॰          | ₹.४         |
| रात्री ध्यानस्थितं                             | श्रा॰सा॰        | 8,448        | रूपसौन्दर्यसौभाग्यं              | "<br>धर्मोप०       | 8.48        |
| रात्री न देवता-पूजा                            | कुन्द०          | 4.4          | रूपसौभाग्यसद्गोत्रैः             | धर्मोप०            | ४.१३        |
| रात्री भुझानानां                               | पुरुषा०         | १२९          | रूपस्थं च पदस्थं च               | ़ कुन्द०           | ११.३६       |
| रात्री मुषित्वा कौशाम्बी                       | सागार०          | 6.68         | रूपस्थे तीर्थंकृद् ध्येयः        | पुरु०शा०           | 4.48        |
| रात्री शयीत भूमादा                             | धर्मसं॰         | 4.749        | रूपं स्पर्श रसं गन्धं            | यशस्ति०            | 464         |
| रात्री सन्ध्यासु विद्योते                      | कुन्द०          | 7,88         | रूपेण हृदयोदभूतः                 | धर्मसं •           | 7.63        |
| रात्री स्नानं न शास्त्रीयं                     | <b>कु</b> ल्द ० | 2,0          | रूपे महति चिले च                 | यशस्ति०            | ६०१         |
| रासभं करभं मत्तं                               | कुन्द०          | <b>६.१५५</b> | <b>रूपैश्वर्यकलावर्यम</b> पि     | सागार०             | 8.90        |
| रात्रो स्नानविवर्जनं                           | धर्मोप०         | ४.७३         | रूप्यादिदक्षिणश् <u>र</u> ेण्यां | <b>्रप्रक्तो</b> ० | 4.88        |
| रात्री स्मृतनमस्कारः<br>रात्री स्वस्येव गेहस्य | रत्नभा०         | 88           |                                  | l ,,               | 9.29        |
| रात्री स्थलं न चादेयं                          | प्रश्नो०        | १४.५६        | रे कुण्डल प्रभातेऽहं             | 31                 | १२,१९१      |
| राना स्थल ग पादय                               | 17              | 28.48        | रेखायां मध्यमस्याभ्यां           | कुन्द ०            | 4.04        |

| रेणुनाः सित्वा स्थान्तः स्थान्तः स्थान्तः स्थान्तः स्थान्तः प्रशान्तः प्रशानः प | 5                        |          |       |                            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|----------------------------|----------------|
| रेतांबान्ते विताम्म रेणुवाः व्यतिवृद्धोऽहं प्रकाण १४.६८ व्यत्ते प्रमाण प्रकाण १४.६८ व्यति प्रमाणापि प्रकाण १४.६८ व्यति प्रमाणापि प्रकाण १४.६८ व्यति प्रमाणापि प्रकाण १५.६० व्यति प्रमाणापि प्रकाण १५.३८ व्यति प्रमाणापि प्रकाण १५.३८ व्यति प्रमाणापि प्रकाण प्रकाण १५.३८ व्यति प्रमाणापि प्रकाण १५.३८ व्यति प्रमाण १५.३८ व्यति व्यत्ते प्रमाण १५.३८ व्यति व्यत्ते प्रमाण १५.३८ व्यति प्रमाण १५.५६ व्यत्ते प्रमाण १५.३८ व्यत्ते प्रमाण १५.५६ व्यत्ते प्रमाण १५.५६ व्यत्ते प्रमाण १५.५६ व्यत्ते प्रमाण १५.५६ व्यत्ते प्रमाण १५.६५ व्यत्ते व्यत्ते प्रमाण १५.६५ व्यत्ते व्यत्ते व्यत्ते प्रमाण १५.६५ व्यत्ते व्यत्ते प्रमाण १५.६५ व्यत्ते व्यत्ते प्रमाण १५.६५ व्यत्ते व् | रणुवञ्जन्तवस्तत्र        | यशस्ति०  | ६२५   | कक्मी करपलते समुल्ल        | यशस्ति ५१४     |
| रे पुत्राः व्यतिबृद्धोङ्हं प्रकारि १९.६८ लक्ष्मीगृहास्वयं याति प्रकारि १९.६२ तस्ती तप आवाय प्रकारि १९.६८ लक्ष्मी नाशकरः क्षीर कुन्दर ८.१०० लक्ष्मी नाशकरः क्षीर कुन्दर ८.१०० लक्ष्मी नाशकरः क्षीर कुन्दर ८.१०० लक्ष्मी नाशकरः क्षीर कुन्दर ८.१९० लक्ष्मी नाशकरः क्षीर व्यव्या कुन्दर ८.१९० लक्ष्मी नाशकरः क्षीर कुन्दर ८.१९० लक्ष्मी नाशकरः क्षीर कुन्दर ८.१९० लक्ष्मी नाशकरः क्षीर व्यव्या कुन्दर ८.१९० लक्ष्मी नाशकरः कुन्दर ८.१९० लक्ष्मी नाम नाय नाय कुन्दर ८.१९० लक्ष्मी नाम नाय नाय कुन्दर ८.१९० लक्ष्मी नाम नाय नाय नाय कुन्दर ८.१९० लक्ष्मी नाय नाय नाय नाय नाय नाय कुन्दर ८.१९० लक्ष्मी नाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |          |       | ,                          | _              |
| रे मानव कि क्रन्यसि प्राची प्रवची । प्रवच । प्रवची । प्र |                          | -        |       | _                          |                |
| रेवती सप आवाय रेवती प्रेयमाणापि रेवती प्रेयमाणापि रेवती रोहिणी पुष्य कृत्वः रेवत्याः स्यातिमाकण्यं प्रकाे रेवत्याः व्यातिमाकण्यं प्रकाे रेव्त्याः व्यातिमाकण्यं प्रकाे रेव्याः व्यातिमाकण्यं प्रकाे प्रकाे प्रकाे प्रकाे प्रकाे प्रकाे प्रकाे प्रकाे रेवत्याः व्यातिमाकण्यं प्रकाे रेव्यात्याः व्यातिमाकण्यं प्रकाे रेव्याः व्यातिमाकण्यं रेव्याः व्यात्याः व्यात्याः प्रकाे रेव्यात्याः व्यात्याः व्यात्याः व्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्यात्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्यात्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्यात्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्यात्यात्यात्यात्याः व्यात्यात्यात्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्यात्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्याः व्यात्यात्यात्यात्याः व्यात्यात्यात्यात्याः व्यात्यात्याः व्यात्यात्यात्यात्यात् |                          |          | १४.६८ | * *                        | -              |
| रेवती रोहिणी पुष्य कृन्द० ८.४७ कस्मी संभादिका बाता प्रकृति० १.२९ कस्मी संभादिका बाता प्रकृति० १.९९ कर्मी संभादिका वर्ग संभादिका कार्या प्रकृति० १.९९ कर्मी संभादिका बाता प्रकृति० १.९९ कर्मी संभादिका बाता प्रकृति वर्ग संभादिका कार्या प्रकृति कर्मा एवं संभादिका प्रकृति कर्मा एवं संभाविका संभाविका संभाविका संभाविका प्रकृति कर्मा एवं संभाविका संभाविका संभाविका प्रकृति प |                          | वलो०     | ९५    |                            | 9              |
| रेवता रोहिणा पुठ्य कुन्द० ८.४७ अवभी संमादिका जाता प्रक्रते० ३.९ रिवत्याः क्यातिमाकण्यं प्रक्रते० ७.३९ अवभीः सम्मुखमायाति ,, २०.४५ विद्याः वचनं श्रृद्धा , ७.५२ अवभीः सम्मुखमायाति ,, २०.४५ विद्याः वचनं श्रृद्धा , ७.५२ अवभीः सम्मुखमायाति ,, २०.४५ विद्याः वचनं श्रृद्धा , ७.५२ अवभीः सम्मुखमायाति ,, २०.४५ विद्याः वचनं श्रृद्धा , ७.५२ अवभीः सम्मुखमायाति ,, २०.४५ विद्याः वचनं श्रृद्धा , १५२० अवभीः सात्वां येषां अवभागः , १५२० व्यक्तिः , १५४० व्यक्तिः | रेक्ती सप आदाय           | प्रक्तो० | ७.५६  | लक्ष्मीः पलायते पुंसां     |                |
| रेवली रोहिणी पुरुष रेवल्याः क्यातिमाकण्यं प्रश्नोः ७३० रेवल्याः क्यातिमाकण्यं प्रश्नोः ७३० रेवल्याः क्यातिमाकण्यं प्रश्नोः ७३० प्रश्नोः ७३० प्रश्नोः ७३० प्रश्नोः ४१२ प्रश्नोः ४१२ रोगवालं सुवाञ्छन्तः रोगवन्यनवारिद्याद् रोगवन्यनविद्याद्यः प्रश्नोः २२०० स्वानां भूवाञ्चलं रोगवन्यनवारिद्यादः रोगविपविद्यादः रागविपविद्यादः रागविद्यादः रागविद्यादः रागविद्यादः रागविद्यादः रागविद्यादः राग | रेक्ती प्रेयमाणापि       | . 1      | 55.0  | -                          | _              |
| रेवत्याः बचनं शृहवा रेवणाक्लेश राशीनां रोगक्ष्वक्ष राशीनां रोगक्ष्वक्ष राशीनां रोगक्ष्वक्ष रहुवा रोगवां सुवाञ्छित्त प्रका प्रका रोगवां सुवाञ्छित्त प्रका र्वे शाव स्वाच्छित्त प्रका रोगवां सुवाञ्छित्त प्रका रोगवां सुवाञ्छित प्रका रोगवां सुवाञ्च रुव्य राव्य रव्य रव्य प्रका रोगवां सुवाञ्च रव्य प्रका रोगवां सुवाञ्च रव्य प्रका रोगवां सुवाञ्च रुव्य रव्य रव्य रव्य रव्य रव्य रव्य रव्य र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | रेवती रोहिणी पुष्य       |          | 68.5  | _                          | ,              |
| रेषणात्वलेश राशीनां यशस्ति । ८२९ लक्ष्यन्तेऽत्राप्यतीचाराः लाटीः ५.७२ रोगनाशं सुवाञ्चलित प्रस्तोः १२.२१ लक्ष्यामानां यशस्तिः ३४२ रोगनाशं सुवाञ्चलित प्रस्तोः १२.२१ लक्ष्यामानं यास्तिः ३४२ रोगमाशं सुवाञ्चलित प्रस्तोः १२.२१ लक्ष्यामानं यास्तिः ३४२ रोगमाशं क्ष्योत्याणी प्रस्तोः १२.२१ लक्ष्यामानं यास्तिः ३४२ रोगमालेक्ष्यराणी प्रस्तोः १२.२१ लक्ष्यामानं यास्तिः ३४२ रोगमालेक्ष्यराणी प्रस्तोः १२.९१ लक्ष्यामानं यास्तिः १८.५५ रोगमालेक्ष्यराणी प्रस्तोः प्रस्तोः १८.९५ लब्धं वास्तिः तायः अभितः ५.६५ लब्धं वास्तिः तायः प्रस्तोः १८.१५ लब्धं वास्तिः तायः प्रस्तोः १८.१५ लब्धं वास्तिः तायः प्रस्तोः १८.१५ लब्धं वास्तिः तायः प्रस्तेः १८.१५ लब्धं वास्तिः तायः प्रस्तेः १८.१५ लब्धं वास्तिः तायः प्रस्तेः १८.१५ लब्धं वास्तिः वास्तिः प्रस्तेः १८.१५ लब्धं वास्तिः वास्तिः वास्तिः १८.१५ लब्धं वास्तिः वास्तिः वास्तिः वास्तिः वास्तिः वास्तिः वास्तिः वास्तिः १८.१५ लब्धं वास्तिः वास्तिः लब्धं वास्तिः १८.१५ लब्धं विचाच्ये च्रामाः वास्तिः वास्तिः १८.१५ लब्धं विचाच्ये च्रामाः वास्तिः १८.१५ लब्धं विचाच्ये च्रामाः वास्तिः वास्तिः १८.१५ लब्धं विचाच्ये च्रामाः वास्तिः १८.१५ लब्धं विचाच्ये च्रामाः वास्तिः १८.१५ लब्धं विचाच्ये च्रामाः वास्तिः वास्तिः वास्तिः १८.१५ लब्धं विचाच्ये च्रामाः वास्तिः वास्तिः १८.१५ लब्धं विचाच्ये च्रामाः वास्तिः | रेवत्याः स्यातिमाकर्ण्यं | प्रश्नो० | ७.३९, |                            | •              |
| रेशणास्करेश राशीनां रोगस्करेशकरं दुष्ट प्रक्राः रोगनाशं सुवाञ्छन्ति प्रक्राः रोगनाशं सुवाञ्छन्ति प्रक्राः रोगनाशं सुवाञ्छन्ति प्रक्राः रोगनाशं सुवाञ्छन्ति प्रक्राः रोगमाशं स्रवाञ्छन्ति प्रक्राः रोगमाशं स्रवाञ्छन्ति प्रक्राः रोगमाशं स्रवाञ्छन्ति प्रक्राः रोगमाकं अयेत्राणी प्रक्राः रोगमाकं अयेत्राणी प्रक्राः रोगशोककल्तिराटि स्रवाञ्च प्रक्राः रोगाविपीहिता येऽपि प्रक्राः रागाविपीहिता येगी रोगोत्पितिः किलाजीणीद् कुन्दः रागाविपीहिता येगी रोगोत्पितः किलाजीणीद् कुन्दः रागाविपीहिता येगी रोगोत्पितः किलाजीणीद् कुन्दः रागाविपीहिता येगी रोगोत्पितः कुक्ताः रागाविपीहिता येगी रोगोत्पितः कुक्ताः रागाविपीहिता येगी रोगोत्पितः किलाजीणीद् कुन्दः रागोविपीहिता किलाजीचा रागोविपीहितः क्रां रागोविपीहिता किलाजीचा रागोविपीहिता किलाजीचा रागोविपीहिता किलाजीचा रागोविपीहिता किलाजीचा रागोविपीहित्याच्या रागोविपीहिता किलाजीवा रागोविपीहित्याच्याचित्याच्याचित्याच्याचित्याच्याचित्याच्याचित्याच्याचित्याच्याचित्याच्याचित्याच्याचित्याच्याचित्याच्याचित्याच्याचित्याच्याच्याच्याच्याचित्याच्याचित्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच                                                                                                | रेबत्याः बचनं श्रुत्वा   | ,,,      | 6,42  |                            |                |
| रोगनाशं सुवाञ्छन्ति प्रश्नो० १२.२१ लङ्कनौषधसाध्यानां यशस्ति० ३४२ रोगबन्धनवारिद्वधाद् प्रश्नो० २२.९१ लङ्कनौषधसाध्यानां प्रश्नो० ८.५४ रोगमुक्तं श्रयेतप्राणी प्रश्नो० ५.९०१ लङ्कां मानं धनं जीवं लज्जाशुष्यमुखाञ्जास्ते श्राचार १.५५३ रोगादिपीडिता येऽपि प्रश्नो० ४.४१ रागादिपीडिता येऽपि प्रश्नो० ४.४१ रागादिपीडिता येऽपि प्रश्नो० ४.४१ रागादिपीडिता येऽपि प्रश्नो० ४.४१ रागादिपीडिता यस्तु धर्मसं० ४.१२८ रोगिप्रश्ने च गृह्णोयात् कृत्व० १.१०१ लब्धां विद्वाद्वातं साऽसु श्रमंत० १.४०१ रोगिप्रश्ने च गृह्णोयात् पूज्य० ६८ लब्धां विद्वाद्वातं साऽसु श्रमंत० १.४४ त्रिण्या मेजापं देयं रोगिप्रयो मेजापं देयं प्रश्नो० अमित० ११.३५ लब्धां कृत्व० २.१४५ लब्धां कृत्व० २.१४५ त्रिणोटिता योगी सोगी सोगी रोगोत्यात्तिः किलाजीणांद् रोगोप्तर्गे दुर्भिक्षे गृणमू० ३.५० लब्धां पदि सम्महनीय जन्व० २.६७ रागोप्तर्गे दुर्भिक्षे गृणमू० ३.५० लब्धां पदि सम्महनीय अमित० १.५१ रागोप्तर्गे दुर्भिक्षे गृणमू० ३.५० लब्धां पदि प्रमाते स्रम्यात्वा रागोप्तर्गे प्रमाते स्रम्यात्व रागोप्तर्गे कृत्व० १.१३५ लब्धां पदि प्रमाते स्रम्यां रागोप्तर्गे प्रमाते स्रम्यां कृत्व० १.१३५ लब्धां पदि प्रमाते स्रम्यां रागोप्तर्गे प्रमाते स्रम्यां प्रमाते स्रम्यां स्रमाते स्रमाते स्रमाते स्रमाते स्रमाते स्रमाते स्रमाते स्रमाते रागोप्तर्गे स्रमाते रागम्यां स्रमाते स्रमाते स्रमाते स्रमाते स्रमाते स्रमाते स्रमाते रागमाते स्रमाते स्रमाते स्रमाते रागमाते स्रमाते स्रमा |                          | _        | ८२९   |                            |                |
| रोगनाशं युवाञ्छित्त प्रक्तो० १२.२१ लङ्क्तनौषधसाध्यानां यशस्ति० ३४२ रोगयुक्तं श्रयेत्प्राणी प्रक्तो० २२.२१ लङ्कतौषधसाध्यानां प्रक्तो० ८.५४ रोगमुक्तं श्रयेत्प्राणी प्रक्तो० २२.२१ लङ्कताम् मानं धनं जीवं लज्जाशुष्यमुखाञ्जास्ते श्राचाक्ति श्राचाक्रितिद्वावैः प्रक्तो० ४.४१ रागादिपीडिता येऽपि प्रक्तो० ४.४१ रागादिपीडिता येऽपि प्रक्तो० ४.४१ रागादिपीडिता यस्तु रागादिपीडिता यस्तु रागादिपीडिता यस्तु रागाय च कराक्रान्तं धर्मसं० ४.१०१ लङ्कं यदिह लच्च्यं सागार० ६.४० रागायचे वृद्धावित्तं यस्तु प्रच्य० १८.०१ रागायचे वृद्धावित्तं यस्तु प्रच्य० १८.०१ रागायचे वृद्धावित्तं योगा सामत० १८.३५ लच्च्यां प्रच्यां कृत्व० १८.१४ लच्च्यां प्रचानं वृद्धावित्तं यागाय १८.४४ लच्च्यां प्रचानं वृद्धावित्तं योगा सामत० १८.३५ लच्च्यां वृद्धावित्तं यागाय १८.५५ लच्च्यां वृद्धावित्तं यागाय १८.५५ लच्च्यां वृद्धावित्तं यागाय १८.५५ लच्च्यां वृद्धावित्तं यागाय १८.५५ लच्च्यां वृद्धावे वृद्धावे प्रचानं १६.५५ लच्च्यां वृद्धावे प्रचानं १८.५५ लच्च्यां वृद्धावे प्रचानं १६.५५ लच्च्यां वृद्धावे प्रचानं १८.५५ लच्च्यां वृद्धावे प्रचानं १८.५५ लच्च्यां वृद्धावे प्रचानं वृद्धावे प्रचानं १८.५५ लच्च्यां वृद्धावे प्रचानं १८.१५ लच्च्यां वृद्धावे प्रचानं १८.१५ लच्च्यां वृद्धावे प्रचानं वृद्धावे प्रचानं १८.८५ लच्च्यां वृद्धावे प्रचानं वृद्धावे प्रचानं १८.८५ लच्च्यां वृद्धावे प्रचानं वृद्धावे प्रचानं १८.८५ लच्च्यां वृद्धावे प्रचानं वृद्धावे व्यव्धावे प्रचानं वृद्धावे प्रचानं वृद्धावे प्रचानं वृद्धावे प्रचानं वृद्धावे व्यव्धावे प्रचानं वृद्धावे प्रचानं वृद्धावे वृद्धावे प्रचानं वृद्धावे व्यव्धावे प्रचानं व्यव्धावे प्रचानं व्यव्धावे प्रचानं व्यव्धावे प्रचानं वृद्धावे व्यव्धावे प्रचानं व्यव्धावे प्रचानं व्यव्धावे प्रचानं व्यव्धावे प्रचानं व्यव्धावे प्रचानं व्य | रोगवलेशकरं दुष्ट         | प्रश्नो० | ¥ १३  |                            |                |
| रोगबन्धनवारिद्रधाद पुरु शा॰ ३.११५ लज्जाममनवेराग्याद प्रक्तो॰ ८.५४ त्रामुक्तं श्रयेतप्राणी प्रक्तो॰ २२.९१ लज्जामानं धनं जीवं स्वच्या १.१५६ लज्जाशुष्यमुखाब्जास्ते स्राच्याः १.५५३ त्राविद्यिद्वित्ता येऽपि प्रक्तो॰ ४.१०५ लब्धं वनाद्वन साञ्चु धर्मसं॰ ६.१७९ त्राविद्यिद्विता यस्तु रागादिपीद्वितो यस्तु रागादिपीद्वितो यस्तु धर्मसं॰ ४.१२८ लब्धं वनाद्वन साञ्चु धर्मसं॰ ६.१७९ तर्गाण्याव जराकान्तं धर्मसं॰ ४.१२८ लब्धं यदिह लब्ध्यं सस्येति महापु० ३८.१४२ लब्धावृद्धाव्यानमानां कृत्वः १.१०१ लब्धावृद्धाव्यानमानां कृत्वः ८.३४८ लब्धावृद्धाव्यानमानां कृत्वः ८.३४८ लब्धावृद्धाव्यानमानां कृत्वः १.१३५ लब्धावृद्धाव्याच्यां सस्योति कृत्वः ८.१४५ लब्धावृद्धाव्याच्यां सस्योति कृत्वः ८.१४५ लब्धावृद्धाव्याच्यां सस्योति कृत्वः ८.१४५ लब्धावृद्धाव्याच्यां सस्योति कृत्वः ८.१४५ लब्धावृद्धाव्याच्यां स्वाच्यां कृत्वः ८.१४५ लब्धावृद्धाव्याच्यां कृत्वः ८.१४५ लब्धावृद्धाव्याच्यां स्वाच्यां कृत्वः ८.१४५ लब्धाव्याच्यां विश्विद्धाः लाटो॰ २.६७ लब्धाव्याच्यां विश्विद्धः प्रक्तो॰ १६.५० लब्धाव्याच्यां विश्विद्धः प्रक्तो॰ १६.८० लब्धाव्याच्यां त्रावित्याच्यां स्वाच्यां स्वच्यां स्वच्यां स्वाच्यां स्वच्यां स्वच | _                        | प्रश्नो० | १२.२१ |                            | _              |
| रोगमुक श्रयेतप्राणी रोगणोककिलिराटि रोगणोककिलिराटि रोगणोकविराद्वाद्धैः रोगणिकविराद्वाद्धैः रोगणिकविराद्वाद्धैः रोगणिकविराद्वाद्धैः रोगणिकविराद्धिः रोगणिकविराद्धिः रोगणिकविराद्धिः रोगणिकविराद्धिः रोगणिकविराद्धिः रोगणिकविराद्धिः रोगणिकविराद्धिः रागणिकविराद्धिः रागणिकविराद |                          |          | 3.884 |                            | प्रक्लो॰ ८,५४  |
| रोगशोककिलिराटि समित् । ५,५७ लण्डाशुष्यमुखाज्जात स्वात्त । १,५५३ लण्डाशुष्यमुखाज्जात स्वात्त । १,५५३ लण्डाविद्याद्व । ५,१०५ लण्डाविद्याद्व साउपु समित् । ६,१७५ रोगादिपीडितो यस्तु । १५२८ लण्डा यदिह लण्डाच्या सागार । ६,४० रोगाप्रको च गृङ्खीयात् सुन्द । १,१०५ लण्डा यदिह लण्डाच्या सागार । ६,४० रोगाप्रको च गृङ्खीयात् सुन्द । १,१०५ लण्डा यदिह लण्डाच्या सागार । ६,४० रोगाप्रको च गृङ्खीयात् सुन्द । १,१०५ लण्डाबुद्धपरीणामः स्वित । २,४४ रोगाप्रको च गोगी सात । १,३५ लण्डाबुद्धपरीणामः स्वित । २,४४ लण्डाबुद्धपरीणामः स्वित । २,४४ रागाप्रको विक्रियो योगी सात । १,३५ लण्डाकुद्धपरीणामः स्वित । २,४४ लण्डाकुद्धपरीणामः स्वित । २,६७ लण्डाकुद्धपरीणामः स्वत् । स्वत् । २,६७ लण्डाकुद्धपरीणामः स्वत् । स्वत । २,६७ लण्डाकुद्धपरीणामः स्वत् । स्वत् । स्वत् । २,६७ लण्डाकुद्धपरीणामः स्वत् । स्वत् । २,६७ लण्डाकुद्धपरीणामः स्वत् । स्वत् । स्वत् । स्वत् । २,६७ लण्डाकुद्धपरीणामः स्वत् । स्वत् । २,६७ लण्डाकुद्धपरीणामः स्वत् । स् | _                        | _        | 27.99 |                            |                |
| रोगाविपीडिता येऽपि रोगाविपीडिता येऽपि रोगाविपीडिता येऽपि रोगाविपीडिता यस्तु रोगाविपीडिता यस्तु रोगांविपीडिता यांवि कुन्द० १.१०१ लब्धांक्रित्य यांविह लब्ध्यं रोगांविपीडिता यांगा कार्ये कुन्द० १.१३५ लब्धांक्रित्य यांविष्ठित्य लब्धांक्रित्य यांविष्ठित्य रोगांविपीडिता यांगा कार्ये रोगांविपीडिता यांगा कार्ये कुन्द० १.१३५ लब्धंविपाय्व विशिष्ठे रागांविपीडिता यांगा कार्ये कुन्द० १.१३५ लब्धंविपाय्व विशिष्ठे रागांविपीडिता यांगा कार्ये कुन्द० १.१३५ लब्धंविपाय्व विशिष्ठे रागांविपीडिता यांगा कार्ये कुन्द० १.१३५ लब्धंविपाय्व विशिष्ठे लब्धंविपाय्व विशिष्ठे लब्धंविपाय्व विशिष्ठे लब्धंविपाय्व विशिष्ठे लब्धंविपाय्व विश्वंव प्रमात स्वाव विश्वंव प्रमात स्वाव राग्वंव स्वाव राग्वंव स्वाव राव्व प्रमात स्वाव प्रमात स्वाव राव्व प्रमात स्वाव प्रमात स्वाव राव्व प्रमात स्वाव प्रमात स्वाव राव्व प्रमात स्वाव प्रमात स्वाव राव्व प्रमात स्वाव राव्व प्रमात स्वाव राव्व प्रमात स्वाव राव्व प्रमात स्वाव प्रमात स्वाव राव्व प्रमात स्वाव राव्व प्रमात स्वाव प्रमात स्वाव राव्व प्रमात स्वाव राव्व प्रमात स्वाव राव्य प्रमात स्वाव प्रमात स्वाव राव्व प्रमात स्वाव राव्व प्रमात स्वाव राव्व प्रमात स्वाव प्रमात स्वाव राव्व प्रमात स्वाव राव्व प्रमात स्वाव प्रमात स्वाव राव्व प्रमात स्वाव राव्व प्रमात स्वाव राव्व प्रमात स्वाव राव्व प्रमात स्वाव प्वाव प्रमात स्वाव |                          | _        | 4 40  |                            |                |
| रोगादिपीडिता येऽपि रोगादिपीडितो यस्तु रोगावपीडितो यस्तु रोगांवपीडितो यस्तु रोगांवपीडितो यस्तु रोगिंग च जराकान्तं धर्मसं० ४.१२८ लब्ध यदिह लब्ध्यः सागार० ६,४० लब्ध यदिह लब्धः सागार० ६,४० लब्ध यदिह लब्धः सागार० ६,४० लब्ध यदिह लब्धः सागार० १८४० लब्ध यदिह लब्धः सागार० १८४० लब्ध यदिह लब्धः सागार०हे। सागार० ६,४० लब्ध यदिह लब्धः सागार०हे। सागार०हे। सागार०हे।                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | _        | -     |                            |                |
| रोगादिपीहितो यस्तु रोगिणं च जराक्रान्तं धर्मसं ४१२८ लब्धं यदिह लब्धं सागार ६४० रोगिप्रहने च गृङ्खीयात् कृत्व ११०१ लब्धं यदिह लब्धं सहापु० ३८.१४२ रोगिप्रदाने च गृङ्खीयात् कृत्व ११०१ लब्धं यदिह लब्धं सहापु० ३८.१४२ रोगिप्रदाने च गृङ्खीयात् कृत्व ११०१ लब्धं यदिह लब्धं सहापु० ३८.१४२ रोगिप्रदाने च गृङ्खीयात् कृत्व ११३५ लब्धं कृत्व ११३५ लब्धं कृत्व ११३५ लब्धं कृत्व ११३५ लब्धं पदे सम्महनीय असित १५११ रोगोत्पत्तिः किलाजीणीद् कृत्व ३२४ लब्धं पदे सम्महनीय असित १५११ रोगोत्पत्तिः किलाजीणीद् कृत्व ३२४ लब्धं पदे सम्महनीय असित १५११ रोगोप्तर्गे दुर्भिक्षे गृणभू० ३५० लब्धं पदे सम्महनीय असित १५१६ रोद्रां हिसा नृतस्तेय असित १५१२ लब्धं पदे सम्महनीय असित १६५० लब्धं पदे सम्महनीय असित १६५७ लब्धं पदे सम्महनीय सम् |                          |          | _     |                            |                |
| रोगिण च जराक्रान्तं धर्मसं० ४१२८ लब्ध यादह लब्ध्य सागरि० ६,४० रिगिप्रक्ते च गृङ्गीयात् कुन्द० १.१०१ लब्ध्युद्धपरीणामः अमित० २.४४ लब्ध्युद्धपरीणामः कुन्द० ३.६७ रिगित्र्यद्धिजान्धानां कुन्द० ८.३४८ लब्धान्द्वान्द्वाच्यां कुन्द० ३.६७ लब्ध्युद्धपरीणामः कुन्द० ३.६७ रिगोत्पिहितो योगी अमित० ११.३५ लब्धान्त्वाच्युष्कस्य कुन्द० ८.२४५ रागोप्तर्माः किलाजीर्णाद् कुन्द० ३.२५ लब्ध्यान्त्वाद्याद्धिकोषाद्धा लाटो० २.६७ रागोप्तर्मां दुर्भिक्षे गृणमू० ३.५० लब्धेऽप्यर्थे विशिष्टे च प्रक्तो० १६.५० राग्ने हित्ता नृतस्तेय अमित० १५१९ लब्ध्यप्यीमकास्तत्र लाटो० ४.१०६ लब्ध्यप्यीमकास्तत्र लाटो० ४.१०६ लब्ध्यप्यीमकास्तत्र लाटो० ४.१०६ लब्ध्याच्यां रोमकृपानां कुन्द० १.१३९ लब्ध्याच्यां युर्विमत्र प्रक्तो० १३.८१ लब्ध्याच्यां रोमकृपानां कुन्द० ५.१५ लब्ध्यापकरणादीनि प्रक्तो० २०.५४ लब्धास्त्रप्यशीतिरस्वष्ट चर्मोप० २.२१ लब्ध्यां केवलङ्गानं प्रक्तो० २०.५४ लक्ष्य विमर्पयकादीनां गृणमू० ३.११० लक्ष्यतेऽत्र यथा छोके प्रक्तो० २३.१४४ लक्ष्यां करोन्द्रध्वणा अस्ति० १.५७ लक्ष्यां वपुर्हेष्टः ,, १८.१५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |          | -     |                            |                |
| रोगित्रहने च गृह्णीयात् कुन्द॰ १.१०१ लब्धवर्णस्य सस्यातः सहापु॰ ३८.१४१ रोगित्रयो मेजषं देयं पूज्य॰ ६८ लब्धगृद्धपरिणामः अमित॰ २.४४ रोगित्र्द्धिजान्धानां कुन्द॰ ८.३४८ रोगीत्पिडितो योगी अमित॰ ११.३५ लब्धान्त्रचतुष्कस्य कुन्द॰ ८.२४५ रोगोत्पित्तः किलाजीर्णाद् कुन्द॰ ३.५० लब्धान्त्रचतुष्कस्य कुन्द॰ ८.२४५ रोगोत्पितः किलाजीर्णाद् कुन्द॰ ३.५० लब्धं पद सम्महनीय अमित॰ १.५१ रोगोप्सर्गे दुर्भिक्षे गुणग्नः ३.५० लब्धं पद सम्महनीय अमित॰ १.५१ रोद्रां हिंसा नृतस्तेय अमित॰ १५१२ लब्धं पद सम्महनीय अमित॰ १.५१ रोद्रां हिंसा नृतस्तेय अमित॰ १५१२ लब्धं पद सम्महनीय अमित॰ १.५६ रोद्रां निहन्ति कर्तारं कुन्द॰ १.१३९ लब्धं देश प्रभाते स प्रक्तो॰ १३.८१ लब्धं मुहतंमिप ये अमित॰ २.८६ लब्धं पद सम्महनीय अमित॰ २.८६ लब्धं पद सम्मिष्यो अमित॰ २.८६ लब्धं पद सम्मिष्यो अमित॰ २.८६ लब्धं पद सम्मिष्यो अमित॰ २.८५ लब्धं पद सम्मिष्यो अमित॰ १९४७ लक्ष्यां केबलङ्गानं अमित॰ १९४७ लक्ष्यां केवलङ्गानं अमित॰ १९४५ लक्ष्यां केवलङ्गानं अमित॰ १९४४ लक्ष्यां केवलङ्गानं अमित॰ १९४५ लक्ष्यां केवलङ्गानं अमित॰ १९४४ लक्ष्यां केवलङ्गानं अमित॰ १९४५ लक्ष्यां केवलङ्गानं अमित॰ १९४४ लक्ष्यां केवलङ्गानं अमिति १९४४ लक्ष्यां केवलङ्गानं केवलङ्गान |                          |          | •     |                            | ••             |
| रोगिश्यो मेजजं देयं पूज्यः ६८ लब्धशुद्धपराणामः आमतः २.४४ रोगिवृद्धद्विजान्धानां कुन्दः ८.३४८ रोगीनिपीहितो योगी अमितः ११.३५ लब्धान्त्त्त्वतुष्कस्य कुन्दः ८.२४५ रोगोत्पत्तिः किलाजीणाद् कुन्दः ३.२४ लब्धान्त्त्त्वतुष्कस्य कुन्दः ८.२४५ रोगोत्पत्तिः किलाजीणाद् कुन्दः ३.२४ लब्धायदिवशेषाद्वा लाटोः २.६७ रोगोत्पत्तिः किलाजीणाद् कुन्दः ३.२४ लब्ध्यपर्यात्विशेषाद्वा लाटोः २.६७ रोगोत्पत्तीं दुर्गिक्षे गुणग्रः ३.५० लब्धेप्र्ययो विशिष्टे च प्रक्तोः १६.५० रोद्रां हिंसा नृतस्तेय अमितः १५१२ लब्ध्यपर्यात्तकास्तत्र लाटोः ४.१०६ रोद्रां निहन्ति कर्तारं कुन्दः ११३९ लब्ध्यायात्तिकास्तत्र लाटोः ४.१०६ रोद्रां निहन्ति कर्तारं कुन्दः ११३९ लब्ध्या देश प्रमाते स प्रक्तोः १३.८१ लब्धाणां रोमकृपानां कुन्दः ५.२१ लब्ध्वोपकरणादीनि , ८.८४ लब्धास्त्र्यशीतिः स्युः संगावः १७४ लभन्ते पात्रदानेन प्रक्तोः २०.५४ लक्ष्य निर्मापकादीनां गुणग्रः ३.११० लभ्यतेऽत्र यथा लोके प्रक्तोः २३.१४४ लक्ष्य निर्मापकादीनां कुम्दः १.५७ लभ्यतेऽत्र यथा लोके प्रक्तोः २३.१४४ लक्ष्य निर्मापकादीनां क्रिकः १९७ लभ्यतेऽत्र यथा लोके प्रक्तोः २३.१४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |          |       | _                          |                |
| रोगिवृद्धिजान्धानां कुन्द॰ ८.३४८ लब्धाङ्कन घटासङ्ख्या कुन्द० ३.६७ रोगीनपीडितो योगी अमित॰ ११.३५ लब्धान्स्त्रचतुष्कस्य कुन्द० ८.२४५ रोगोत्पत्तिः किलाजीणीद् कुन्द० ३.२४ लब्धास्यादिविशेषाद्वा लाटो॰ २.६७ रोगोपसर्गे दुर्भिक्षे गुणभू० ३.५० लब्धेऽप्यथे विशिष्टे च प्रकृतो० १६.५० रोद्वार्थमुको भवदुःखमोची , ७.६९ लब्ध्यपर्याप्तकास्तत्र लाटो॰ ४.१०६ रोद्वार्थमुको भवदुःखमोची , ७.६९ लब्ध्यपर्याप्तकास्तत्र लाटो॰ ४.१०६ लब्ध्यपर्याप्तकास्तत्र लाटो॰ ४.१०६ लब्ध्यपर्याप्तकास्तत्र लाटो॰ ४.१०६ लब्ध्यापर्याप्तकास्तत्र लाटो॰ ४.१०६ लब्ध्या वृद्धम्यपि ये अमित॰ २.८६ लब्ध्या वृद्धम्यपि ये अमित॰ २.८६ लब्ध्या वृद्धम्यपं गुर्वीमत्र , १२.८७ लब्धास्त्रवृद्धपितिः स्युः सं॰भाव॰ १७४ लब्ध्योपकरणादीनि , ८.८४ लब्धास्त्र्यशितिरस्यष्ट धर्मोप॰ २.२१ लब्ध्यते केवलज्ञानं अमित॰ ११.४७ लब्ध्यतेऽत्र यथा लोके प्रकृतो॰ २३.१४४ लक्ष्यतेऽत्र यथा लोके प्रकृतो॰ २३.१४४ लक्ष्यतेऽत्र यथा लोके प्रकृतो॰ २३.१४४ लक्ष्यतेऽत्र यथा लोके प्रकृतो॰ २३.१४५ लक्ष्यतेऽत्र यथा लोके प्रकृतो॰ २३.१५५ लक्ष्यतेऽत्र यथा लोके प्रकृतो॰ २३.१४५ लक्ष्यतेऽत्र यथा लोके प्रकृतो। २३.१४५ लक्ष्यतेऽत्र यथा लोके प्रकृतो। २३.१४५ लक्ष्यतेऽत्र यथा लोके प्रकृतो। २३.१४५ लक्ष्यतेऽत्र यथा लोके प्रकृति। २३.१४५ लक्ष्यतेऽत्र यथा लोके प्रकृति। २३.१४५ लक्ष्यतेऽत्र यथा लोके प्रकृते व्यवस्ति। २४.१५५ लक्ष्यते व्यवस्ति। १५६६ लक्ष्यते व्यवस्ति। १५६६ लक्ष्यतेऽत्र यथा लोके प्रकृते व्यवस्ति। १८.१५६ लक्ष्यते व्यवस्ति। १८.१५ |                          | -        |       | लब्बशुद्धपरीणामः           |                |
| रोगेनिपीडिसो योगी रोगोत्पत्तिः किलाजीणीद् कुन्द० ३.२४ लब्बानन्त्रचतुष्कस्य लिखाः शि.२५ लब्बानन्त्रचतुष्कस्य लिखाः २.६७ रोगोपसर्गे दुमिक्षे गुणमू० ३.५० लब्बोऽप्यर्थे विशिष्टे च प्रक्तो० १६.५० रोद्रां हिंसा नृतस्तेय अमित० १५१२ लब्बोऽप्यर्थे विशिष्टे च प्रक्तो० १६.५० रोद्रां मुक्तो भवदुः समोची , ७.६९ लब्बा देश प्रमाते स प्रक्तो० १३.८१ राद्रां मिक्तिन्त कर्तारं कुन्द० १.१३९ लब्बा देश प्रमाते स प्रक्तो० १३.८१ लब्बा विडम्बनां गुर्वीमत्र , १२.८७ स्थाक्व तुरसीतिः स्युः सं०माव० १७४ लब्बो प्रमाते प्रक्तो० २०.५४ स्थास्त्र्यक्षीतिरित्यष्ट वर्मोप० २.२१ लब्बो केवलकानं प्रक्तो० २०.५४ लक्ष्य मिमीपकादीनां गुणमू० ३.११० लभ्यतेऽत्र यथा लोके प्रक्तो० २३.१४४ रुक्मी करीन्त्रव्या अस्ति० १.५७ रुम्बोदरो वपुर्देष्टः ,, १८.१५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 61       | _     |                            | •              |
| रोगोत्पत्तिः किलाजीर्णाद् कुन्द० ३.२४ लब्धःस्यादिवशेषाद्वा लाटो० २.६७ रोगोपसर्गे दुर्भिक्षे गुणभू० ३.५० लब्धेऽप्यर्थे विशिष्टे च प्रक्तो० १६.५० रोद्रां हिंसा नृतस्तेय असित० १५१२ लब्धेऽप्यर्थे विशिष्टे च प्रक्तो० १६.५० रोद्रां मुक्तो भवदुःखमोची , ७.६९ लब्ध्यपर्याप्तकास्तत्र लाटो० ४.१०६ रोद्रां निहन्ति कर्सारं कुन्द० १.१३९ लब्ध्वा देश प्रभाते स प्रक्तो० १३.८१ लब्ध्वा विद्यम्बनां गुर्वीमत्र , १२.८७ लब्धाणां रोमकृपानां कुन्द० ५.२१५ लब्ध्वोपकरणादीनि , ८.८४ लब्धास्त्र्यशीतिः स्युः सं०भाव० १७४ लभन्ते पात्रदानेन प्रक्तो० २०.५४ लब्धास्त्र्यशीतिः स्युः सं०भाव० १७४ लभन्ते पात्रदानेन प्रक्तो० २०.५४ लब्धास्त्र्यशीतिः स्युः सं०भाव० १७४ लभन्ते पात्रदानेन प्रक्तो० २०.५४ लक्ष्य निर्मापकादीनां गुणभू० ३.११० लभ्यतेऽत्र यथा लोके प्रक्तो० २३.१४४ लक्ष्य निर्मापकादीनां कृष्यू० ३.११० लभ्यतेऽत्र यथा लोके प्रक्तो० २३.१४४ लक्ष्यीं करीन्द्रभ्रवणां अस्ति० १.५७ लभ्यतेऽत्र यथा लोके प्रक्तो० २३.१४४ लक्ष्यीं करीन्द्रभ्रवणां अस्ति० १.५७ लभ्यतेऽत्र यथा लोके प्रक्तो० २३.१४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |          | •     |                            | 9              |
| रोगोपसर्गे दुर्भिक्षे गुणभू० ३.५० लब्धे पर सम्महनीय लामत० १.५१ राई हिंसा नृतस्तेय लामत० १५१२ लब्धेऽप्यर्थे विशिष्टे च प्रकृता० १६.५० राईग्रांमुको भवदु:समोची , ७.६९ लब्ध्यपर्याप्तकास्तत्र लाटी० ४.१०६ राईग्री निहन्ति कर्तारं कृत्व० १.१३९ लब्ध्या महूर्तमपि ये लब्ध्या महूर्तमपि , १२.८७ लब्ध्या महूर्तमपि , १८८४ लब्ध्या महूर्यमपि , १८८४५५ लब्ध्या महूर्यमपि , १८८४५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |          |       | लन्धिःस्यादविशेषाद्वा      |                |
| रौद्रं हिंसा नृतस्तेय अमित १५१२ लब्धेऽप्यर्थे विशिष्टे च प्रश्नो १६.५० रौद्रार्थमुको भवदुःखमोची ,, ७.६९ लब्ध्यपर्याप्तकास्तत्र लाटो ४.१०६ रौद्री निहन्ति कर्तारं कृत्व १.१३९ लब्ध्या देश प्रशाते स प्रश्नो १३.८६ लब्ध्या विहम्बनां गुर्वीमत्र ,, १२.८७ लब्धाणां रोमकृपानां कृत्व ५.२१५ लब्ध्योपकरणादीनि ,, ८.८४ लब्धास्त्र्यशीतिः स्युः सं भाव १७४ लभ्नेत पात्रदानेन प्रश्नो २०.५४ लब्धास्त्र्यशीतिः स्युः सं भाव १७४ लभ्नेत पात्रदानेन प्रश्नो २०.५४ लब्धास्त्र्यशीतिः स्युः सं भाव १३.१४ लब्ध्यतेऽत्र यथा लोके प्रश्नो २३.१४४ लक्ष्य निर्मापकादीनां गुणभू ३.११० लक्ष्यतेऽत्र यथा लोके प्रश्नो २३.१४४ लक्ष्मीं करीन्द्रभ्रवणा अस्ति १.५७ लक्ष्योदरो वपुर्देष्टः ,, १८.१५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | a ha ha war a            | _        |       | लब्धे पदे सम्महनीय         | अमित० १.५१     |
| रौद्रार्थमुको भवदु:समोवी तौद्री निहन्ति कर्तारं कृन्द । १.१३९ लब्ध्वा देश प्रमाते स प्रक्तो । १३.८६ लब्ध्वा देश प्रमाते स प्रक्तो । १३.८६ लब्ध्वा देश प्रमाते स प्रक्तो । १३.८७ लब्ध्वा विडम्बनां गुर्वीमत्र , १२.८७ लब्धा विडम्बनां गुर्वीमत्र , १८.४५ लब्धा विज्ञा वित्र स्था होते । १३.४४ लब्धा विज्ञा विज् |                          |          | •     | लब्धेऽप्यर्थे विशिष्टे च   | प्रक्तो० १६.५० |
| रौद्री निहन्ति कर्तारं कुन्द॰ १.१३९ लब्ध्वा देश प्रमति स प्रवना॰ १३.८१ लब्ध्वा मुहूर्तमपि ये अमित॰ २.८६ लब्ध्वा बिडम्बनां गुर्वीमत्र ,, १२.८७ लब्ध्वा बिडम्बनां गुर्वीमत्र ,, १२.८७ लब्धाणां रोमकूपानां कुन्द॰ ५.२१५ लब्ध्वोपकरणादीनि ,, ८.८४ लब्धास्त्र्यशीतिः स्युः सं॰भाव॰ १७४ लभन्ते पात्रदानेन प्रवनो॰ २०.५४ लब्धास्त्र्यशीतिरित्यण्ट धर्मोप॰ २.२१ लभ्यते केवलज्ञानं अमित॰ ११.४७ लक्ष्य मिर्मापकादीनां गुणमू॰ ३.११० लभ्यतेऽत्र यथा लोके प्रवनो॰ २३.१४४ लक्ष्मीं करीन्त्रश्रवणां अभितः १.५७ लम्बोदरो बपुर्हेष्टः ,, १८.१५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |          |       | लब्ध्यपर्याप्तकास्तत्र     | लाटी॰ ४.१०६    |
| स्वार्ण रोमकृपानां कुन्द० ५.२१५ लब्बोपकरणादीनि ,, १२.८७ समाव्यतुरसीतिः स्युः सं॰भाव॰ १७४ लभन्ते पात्रदानेन प्रक्तो॰ २०.५४ समास्त्र्यशीतिरस्यष्ट धर्मोप॰ २.२१ लभ्यते केवलज्ञानं अमित॰ ११.४७ लभ्य निर्मापकादीनां गुणभू० ३.११० लभ्यतेऽत्र यथा लोके प्रक्तो॰ २३.१४४ समी करीन्द्रभ्रवणा अस्तिः १.५७ सम्बोदरो वपुर्देष्टिः ,, १८.१५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |          |       | लब्ध्वा देश प्रमाते स      |                |
| स्वाणां रोमकृपानां कुन्द० ५.२१५ लब्बा विडम्बनां गुर्वीमत्र ,, १२.८७ सम्बाणां रोमकृपानां कुन्द० ५.२१५ लब्बापकरणादीनि ,, ८.८४ सम्बाण्यद्यशितिः स्युः सं॰भाव० १७४ लभन्ते पात्रदानेन प्रक्तो० २०.५४ सम्बास्त्र्यशितिरस्यष्ट धर्मोप० २.२१ लभ्यते केवलज्ञानं अमित० ११.४७ लक्ष्य निर्मापकादीनां गुणभू० ३.११० लभ्यतेऽत्र यथा स्रोके प्रक्तो० २३.१४४ समी करीन्द्रभ्रवणा अभित० १.५७ सम्बोदरो वपुर्वेष्टः ,, १८.१५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                        | Bed a    | 1,195 | लक्तवा मुहूर्तमपि ये       | अमित॰ २.८६     |
| स्थाणां रोमकृपानां कुन्द ५.२१५ लब्ध्वोपकरणादीनि ,, ८.८४<br>स्थारचतुरसीतिः स्युः सं भाव १७४ लभन्ते पात्रदानेन प्रक्तो २०.५४<br>स्थास्त्र्यशीतिरिस्यष्ट धर्मोप २.२१ लभ्यते केवलज्ञानं अमित ११.४७<br>स्थाप्त्रियशितादीनां गुणगू ३.११० लभ्यतेऽत्र यथा स्रोके प्रक्तो २३.१४४<br>स्थापे करीन्द्रश्रवणा असित १.५७ सम्बोदरो बपुर्हेष्टः ,, १८.१५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |          |       | लब्बा विडम्बनां गुर्वीमत्र | ,, १२.८७       |
| स्थारबतुरसीतिः स्युः सं॰ भाव॰ १७४ लभन्ते पात्रदानेन प्रक्तो॰ २०.५४<br>स्थास्त्र्यशीतिरित्यण्ट धर्मोप॰ २.२१ लभ्यते केवलज्ञानं अमितः ११.४७<br>स्था निर्मापकादीनां गुणभू० ३.११० लभ्यतेऽत्र यथा स्रोके प्रक्तो॰ २३.१४४<br>स्था करोन्द्रश्रवणा अस्तिः १.५७ सम्बोदरो बपुर्हेष्टिः ,, १८.१५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | कुन्द०   | ५,२१५ | लब्ध्वोपकरणादीनि           | ,, 6.68        |
| लक्षास्त्र्यशीतिरित्यष्ट वर्मोप॰ २.२१ लभ्यते केवलज्ञानं अमित॰ ११.४७<br>लक्ष्य निर्मापकादीनां गुणभू० ३.११० लभ्यतेऽत्र यथा लोके प्रक्तो॰ २३.१४४<br>लक्ष्मीं करीन्त्रश्रवणा अमित॰ १.५७ लम्बोदरो वपुर्देष्टिः ,, १८.१५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | सं॰भाव॰  | \$08  | लभन्ते पात्रदानेन          |                |
| कश्मी करीन्द्रश्रवणा अभितः १.५७ लम्बोदरो बपुर्हेष्टः ,, १८.१५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | लक्षारत्यशीति रित्यष्ट   | चर्मोप ० | ₹.२₹  |                            |                |
| कथमीं करीन्त्रश्रवणा अभितः १.५७ रुम्बोदरो बपुर्हेष्टः ,, १८.१५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | लक्य निर्मापकादीनां      | गुषाभू०  | 3.220 |                            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | क्षमीं करीन्त्रश्रवणा    | अभितः    | 2.40  |                            | ,, १८.१५५      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सक्ती कल्पलताया ये       | कुल्द •  | ₹.€   | लम्पटत्वं भजेजिल्ला        | ** 58.48       |

| सम्भयन्त्युचितां शेषां    | महापु॰          | <b>३९.९</b> ७         | लोकद्वयेऽपि सौस्यानि            | अमिल०                       | १३.१७                    |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| लयस्यो दृश्यतेऽभ्यासी     | कुन्दे॰         | 28.88                 | लोकप्रणिगुणाधार'                | श्राव्साव                   | १७२                      |
| स्रवणाब्धेस्तटं त्यक्त्वा | सं॰भाव॰         | १३८                   | लोकयात्रानुरोधित्वात्           | सागार०                      | 8.Ye                     |
| लशुन-सन-शस्त्र-लाक्षा     | व्रतो०          | ४५१                   | लोकवित्तकवित्वा                 | यशस्ति•                     | 962                      |
| लसद्भालं महीपालं          | श्रा०सा०        | 68.8                  | लोक:सर्वोऽपि सर्वत्र            | पद्म ॰ पंच ॰                | 48                       |
| लाक्षामनःशिलानीली         | उमा ॰           | ३.२७६<br>४ <b>१</b> २ | लोकसङ्ग्रहनिर्म <del>ुक</del> ो | {श्रा॰सा॰<br>रुमा॰          | ३.२ <b>९</b> ८<br>४१९    |
| लाक्षालेष्टक्षणक्षार      |                 |                       | लोकाकाशसमी जीवी                 | प्रक्तो०                    | 2.84                     |
| लाखणश्रे ष्ठिविख्यातः     | भव्यघ०          | 8.74                  | लोकाप्रवासिने शब्दात्           |                             | 80,908                   |
| लाटदेशेऽति विख्याते       | प्रश्नो॰        | १२.१८६                | <b>लोकाचा</b> रनिवृत्ता         | अमित्र॰                     | १०.२६                    |
| लाटदेशे मनोज्ञेऽस्मिन्    | **              | १५.५९                 | लोकाधीशाभ्यर्जनीया              | **                          | <b>ર.હ</b>               |
| लाभपूजा यशोऽधित्वैः       | अमित्त०         | 6.6                   | लोकालोकपरिज्ञानाद्              | प्रश्नो॰                    | ३,३१                     |
| लाभलोभभवद्वेषैः           | पूज्य॰          | 22                    | लोकालोकविभक्त                   | रत्नकः                      | <b>A</b> A               |
| लामालाभभवद्वेषैः          | श्रा० सा०       | 3.856                 | लोकालोकविलोकिनीयकि              | त्रलां <mark>अ</mark> भितः० | 3.64                     |
|                           | उपा॰            | 386                   | लोकासंस्थातमात्रास्ते           | लाटी॰                       | ३.२५३                    |
| लामालाभे ततस्तुल्यो       | _               | 4.64                  | लोकालोकस्थितेः काल              | धर्मोप॰                     | २.११                     |
| लाभालाभौ विबुद्धचेति      | अमित्र॰         | १३.६०                 | लोकालोकं च जानाति               | प्रश्नो०                    | <b>३.१</b> २             |
| लामे-लामे बने वासे        | यशस्ति०         | ६१२                   | लोकालोकौ स्थितं व्याप्य         | अमित्त०                     | 3.38                     |
| लामेऽलाभे मुखे दुःखे      | अमित्र०         | १५,२६                 | लोके जीवदया समस्त               | धर्मोप०                     | 8.89                     |
| लालाभिः कृमिकीटकैः        | वतो०            | ६०                    | लोकेऽप्यनु गुणकलितः             | श्रा॰सा॰                    | ३.२१२                    |
| लालाविरूक्षता पाण्डु      | <b>कु</b> न्द ० | ८.१७२                 | लोके शास्त्राभासे               | पुरुषा०                     | २६                       |
| लावण्यवेलामबलां वरेषां    | श्रा०सा०        | ३ २१८                 | लोकोऽयं मे हि चिल्लोको          | लाटी॰                       | ₹.₹८                     |
| लिखिला लेखियत्वा च        | पूज्य०          | 90                    | लोकैगॉत्रप्रसूतेरह              | श्रा॰सा॰                    | १.१२१                    |
| लिङ्गच्छेदं सरारोहं       | अभित्त०         | १२.८६                 | लोक्यते दृश्यते यत्र            | धर्मसं०                     | ७९८                      |
| लिङ्गत्रयविनिम् कं        | कुन्द ०         | ११६५                  | लोचं पिच्छं च सन्धते            | धर्मोप०                     | ¥. २४ <b>६</b>           |
| लिङ्गिन्या वेश्यया दास्या | कुन्द०          | 4.900                 | लोचः प्रकल्पते नित्यं           | प्रश्नो॰                    | २४.२७                    |
| लीलया योषितो यान्ति       | पूज्य०          | ९२                    | लोभकोकसचिह्नानि                 | यशस्ति०                     | 407                      |
| लीयते यत्र कुत्रापि       | कुन्द०          | ११.४६                 | लोमं प्रदश्यं दुर्बृद्धिः       | प्रश्नो०                    | <b>६.२२</b>              |
| स्रीलया हि यशो येन        | भव्यघ०          | 4.8                   | लोभमोहभयद्वेषैः                 | वराङ्ग                      | 84.19                    |
| लुचिताः पिच्छिकाहस्ताः    | <b>कुन्द</b> ०  | ८.२४६                 | लोभमोहभवमत्सरहीनो               | अमित्र०                     | १०.५९                    |
| लेखकानां वाचकानां धर      | पि० (प्रशम)     | 4,28                  | लोभाकृष्टो व्रजेन्नैव           | प्रश्नो०                    | 14.34                    |
| लेखन-दर्शनमात्रेण         | वर्मसं ०        | 3.84                  | लोभादङ्गी भ्रमेद्देशान्         |                             | १ <b>६.३.</b> ५          |
| लेशतोऽपि मनो यावदेते      | यशस्ति०         | ६१७                   | लोभादादघे पश्नां यः             | 19                          | १२.१३८                   |
| लंशतोऽस्ति विशेषश्चेत्    | लाटी॰           | ₹.२१८                 | लोगाविष्टमनुष्याणां             | **                          | १९. <b>१५</b> ०<br>१६.३७ |
| लेक्याभिः कृष्णकापीत      | कुन्द ०         | <b>९</b> ५            | लोगाविष्टो न जानाति             | 11                          | <b>१६.३४</b>             |
| लोकत्रयंकनेत्रं निरूप्य   | पुरुषा०         | ą                     | लोलास्योऽत्र द्विजवरो           | उमा •                       | २९५                      |
| स्रोकद्रयाविरोधीनि        | सागार०          | ६.२५                  | लोष्ठहेमादिव्रच्येषु            | प्रक्ली०                    | १८,२६                    |
|                           |                 |                       | - 9                             |                             | 4.4.4                    |

| कोई साम विष शस्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भव्यञ्         | ¥:₹0¥           | बट्राविपञ्चकं बापि                           | धर्मोप •                  | 3.33         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| कोहं कामा नीकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>अभित्</b> ० | ₹.८₹            | वणिक्पतिरपि प्रातः 👵                         | প্সা০ন্তা•                | 1.964        |
| कील्पत्यानात्तवो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | यशस्ति •       | . •3            | वणिक् स्याद्धनपालोऽत्र                       | प्रकती ०                  | 27.720       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                 | बत्सदेशे च कौशाम्बी                          | प्रश्लो॰                  | १४.४३        |
| वंदी जालं स्वजातीयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भक्यच •        | 8.805           | बदत्येदं स लोकानां                           | लाटी•                     | 4.28         |
| वक्तव्यं नाम केनापि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | भाव्सा         | 8.43.5          | वदनं जघनं यस्या                              | अभित •                    | १२.७३        |
| वका नैय सवाशियो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यशस्ति •       | 96              | बदन्ति केचित्सुख                             | 11                        | 6.47         |
| वकाऽवका सुनक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | २१.१ <b>६</b> ४ | वदन्ति दूषणं वीना                            |                           | 13.30        |
| वक्रनासातिदुःबाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कुत्द०         | 1.280           | वदन्ति फलमस्यव                               | प्रस्ती०                  | 8.208        |
| वक्षो वक्त्रं ललाटं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | कुनद <b>ः</b>  |                 | वदन्ति बादिनः सर्वे                          | पुरु०शा०                  | 8,44         |
| वक्ये तन्मोसहेतुत्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पुरु०शा०       | 4.33            | वर्षं निरपराघानां                            | <b>সা</b> 0্বা            |              |
| वचनं परपीडायां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पद्म•व•        | 18.8            | वधकारंभकादेशौ                                | धर्मसं •                  |              |
| वसनं वदतः पच्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अमित॰          | 13.76           | वधबन्धच्छेदांदै                              | रत्नक०                    |              |
| वचनं हितं मितं पूज्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | गुषाभू०        | 3.90            | वधबन्धने संरोधत                              | यशस्ति०                   | 898          |
| वचनमनःकायानां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पुरुषा०        | १९१             | वधवन्धादिके द्वेषाद्                         | प्रश्नी०                  | \$0,40       |
| वचनस्यापि सन्देही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्रा•सा•       | 1,346           | वयबन्धाद्भवं दुःसं                           | #1 .                      | २०.२१७       |
| वचम्पहं लक्षणं तस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | लाही॰          | 8.184           | वधाकन्द दैन्यप्रलाप                          | अमित्र                    | 3.43         |
| वञ्चनारम्भहिसानामुपदेशा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | यशस्ति०        | ४२४             | वधाङ्गच्छेद बन्धादि                          | प्रदती॰                   | १२.४३        |
| वचसा अपितुं मन्त्रं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रक्ती०       | २२ इं५          | वधादयः कल्मषहेतवो                            | अमिल०                     |              |
| वचसाऽनृतेनं जन्तोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अभित •         | 4.40            | -                                            | वारित्र सा^               | १०           |
| वचसा वा मनसा वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यशस्ति०        | 4190            | वचादि कुरुते जन्म                            | प्य० व०                   | १४.१०        |
| बचसा नपुषा मनसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अमित्त०        | £.88            | वधिर कुगति हेतुं                             | प्रक्ती॰                  | १३.३९        |
| वयस्तस्य समाकर्ण्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रक्लो०       | 80.83           | वध्वित्तस्त्रियौ                             | यशस्ति०                   | ३७९          |
| वचांसि तापहारीणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अमित्र०        | <b>१</b> २.४    | वधेन प्राणिनां मद्य                          | कुन्द०                    | €.₹          |
| वचोधमीविचतं वाचां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | लाटी॰          | ४,२२७           | वधो बन्धोऽङ्गच्छेदस्वहृती                    | धर्मसं०                   | 8.5          |
| वचोविग्रहस्कूोचो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अमित्र०        | १२,१२           | वधो बन्धो घनभंशः                             | अमित०                     | १२.८५        |
| वचोव्यापारतो दोषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .,             | 29.808          | वध्यस्य वधको हेतुः                           | 22                        | <b>ሂ</b> .ጂዕ |
| वज्जकाया महावेया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रक्ती०       | 20.194          | वनभवनक्षेत्राणां                             | श्रा०सा०                  | 3.292        |
| वकाबह्यो नृपो दत्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11             | 28.40           | वनदेशनदीग्राम                                | प्रश्ली०                  | 9.59         |
| वसमामकमाकण्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कुन्द •        | 2.84            | वनस्पत्यादि संखेद                            | 13                        | २३.१०५       |
| बज्जपातायितं वाक्यैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रा०सा०       |                 | बने करी मदोन्मतः                             | उमा•                      | २०३          |
| वज्ञव्यमनाराचनान्ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रश्लो॰       | 1.46            | बने मृगार्थंकस्येव                           | धर्मसं ०                  |              |
| मजादिनिह्यसंगुको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | आ॰सा॰          |                 | वनै: जाराम-उद्यानैः<br>वन्दना-त्रितयं काले   | <b>भव्यध</b> ०<br>घर्मसं० |              |
| बटवीजं यबाकाले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | <b>?८.९३</b>    | बन्दनाः । ज्ञास्य काल<br>बन्दनार्थं ततः साकं | श्रा० सा०                 |              |
| वटबीर्ज यथा स्तीकं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29             | ₹0. ₹¥€         | वन्द्रनार्थम्य तेषां                         | प्रक्तो०                  |              |
| बद् पीनोऽह्नि नावनाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>कृत्य</b> ० |                 | बन्दनां स्तोककालेन                           | 11                        | \$45.32      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                 | ,                                            | 1                         |              |
| Company of the Royal Control of the State of |                | •               |                                              |                           |              |

A STATE OF THE STA

|                             |                   |                         | •                      |                 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| बन्दार त्रिदशाबीश           | आव्साव            | ₹.₹                     | बरं हालाहरूं दत्तं     | प्रकार २० १६०   |
| बन्दाक सुन्दर सुरेन्द्रकारः | * 31              | F#0.9                   | ·                      | प्रक्षी । १४ ९  |
| वन्दित्वा गुक्पादी          | धर्मसं०           |                         | वरं हालाहर्स भुक्तं    | अस्तो । १४°९    |
| वन्दित्वा सं स सम्भाष्य     | प्रश्लोठ          |                         |                        | £ " 46' 46.     |
| वन्दित्वा मुनिपादी ते       | 21                | १०.६१                   | वरं हालाहलं लोके       | प्रक्तो॰ २२ ११० |
| बन्दित्वा बन्धमहुन्त        | महापु॰ ३          | •                       | वरं हुताशने पातो       | 130             |
| वपुरेव भवी जन्सीः           | धर्मसं ॰          | 9.48                    | वराटकादी संकल्प्य      | धर्मसं १,८८     |
| बपुः शीलं कुलं वित          | कुन्द०            | -                       | वरादिवाञ्ख्या लोभाद    | धर्मीप॰ १३५     |
| बपुषो बचसो वापि             | यशस्ति०           |                         | वरार्य लोकयात्रार्थ    | यशस्ति १४व      |
| वपुः स्थिक भवेषून           | प्रश्नो०          | 20.34                   | वरोपलिप्सयाशाबान्      | रत्नक॰ २३       |
| बपुस्तपो बलं शीलं           |                   | 3.9.6                   | वर्जयेदह्तः पूष्ठि     | कुन्द॰ ८,८८     |
| वयं तत्रीव शच्छाम           | आ॰सा॰             | १,५३९                   | वर्णलाभस्ततोऽस्य       | महापु॰ ३९६१     |
| वयं त्वा शरणं प्राप्ता      | घमसं ०            | <b>६.२४</b> २           | वर्णलाभोऽयमुदिष्ट      | ,, इंट्.७२      |
| बरं क्षिप्तान्यकृपादी       | प्रक्तो∘          | 84.08                   | वणन्तिःपातिनो नैते     | ,, ३९,१३१       |
| वरं गार्हस्थ्यमेवार्ह       | 27                | 27.48                   | वर्णें: कृतानि चित्रे: | पुरुक्शा॰ २२६   |
| वरं ज्वालाकुले              | अमित्त <b>॰</b>   |                         | वर्णोत्तमत्वं यद्यस्य  | महापु० ४० १८३   |
| बरदानं पुत्रदानेच्छा        | भव्यध०            |                         | वर्णोत्तमत्व वर्णेषु   | " xo'655        |
| वरं दारिद्रधभेवार्थ         | प्रदनो०           |                         | वर्णोत्तमनिभान् विद्य  | ,, ३९,१३२       |
| वरदेशाक्षिज्ञ               | गुणभू०            |                         | वर्णोत्तमो महोदेवः     | 35.880          |
| बरः पराबधिवेति              |                   | 7.74                    | वर्ण्यते भूतले केन     | धर्मसं० ५,२९    |
| वरं प्रत्यहमाहारं           | "<br>प्रदनो •     |                         | वर्तते यत्र भो भव्या   | वर्मीप॰ २,१६    |
| A C MAGAIGIN                |                   | 00.01                   | वर्तमाने स्वपित्राणां  | प्रश्लो॰ ३.१२३  |
| वरं प्राणपरित्यामी          | प्रश्नो॰          | १२.२५<br>१२. <b>१७३</b> | वर्तमानो मतस्त्रेधा    | अमित्र० १२,१२२  |
| बरप्राप्त्यर्थमाशावान्      | , ,,              | 68                      | वर्तेत न जीववघे        | सागार॰ ४,९      |
| बरं मिक्षाटने नैव           | प्रक्ती०          |                         | वर्षमान जिनाभावाद      | रत्नभा॰ ५       |
| वरमन्त्रीवधाप्त्यर्थ        | गुणमू०            |                         | वर्षमानो जिनेशानो      | श्रा०सा॰ १,५६   |
|                             | <b>ऽ प्रक्नो०</b> |                         | वर्षमानो महीपासः       | प्रक्ती ६ ४     |
| वरमालिङ्गिता कृदा           | { ,,              | २३ २२                   | वर्षमानो हीयमानो       | गुणमू० २.१४     |
|                             | श्रा॰सा॰          | 3.238                   | वर्षेमध्यज्ञचन्यानां . | अभितः ६,१०७     |
| वरमालिङ्गिसा बिह्न          | उमा०              | <b>ই</b> ও <b>দ</b>     | वर्यमध्यज्ञचन्यासु     | 1, 55.84        |
| बरमेकोऽप्युपकृतो            | सागार०            | २,५३                    | वर्या भुञ्जन्त्येकशो   | धर्मसं० ३,३२    |
| वरं विषाशनं मृणां           | प्रक्ती०          | १७. <b>११</b> ६         | वर्षाकाले न गमनं       | वतो॰ २४         |
| बरं सन्मरणं लोके            | ,,                | २३.२७                   | वर्षाकालेऽन्यदा        | श्रा•सा• १,६२६  |
| वरं सम्यक्तमेकं च           | 21                | 18.84                   | वरमते दिर्नानशीषयोः    | विमत्त ५.४४     |
| बरं सद्-वितां कास्त्र       | "                 | 58.30                   | वस्क्रमां मालतीस्पशी   | grato 6 to      |
| वरं सर्पारियौराणां          | 31                | ३.१५३                   | बसने धूंषणेहींनः       | 17.34           |
| वरस्त्रीराजदिष्ट            | यशस्ति०           | 344                     | क्सन्तेऽभ्यभिकं ऋदं    | \$14° 6.9       |
| •                           |                   |                         |                        | *****           |

|                                 |                      | <b>पंस्कृतका</b>       | कानुक्रमणिका                            | · ,              | <b>.</b> १७    |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|
| बहुबसात्मवः दृतः                | रमा•                 | 351                    | वाणिण्याविमहारम्यं                      | 23               | ₹₹.₹₽          |
| वसूरेवः जिला गस्य               | यशक्ति •             |                        | बाणिज्यार्थं न कलंख्यो                  | काटी॰            |                |
| बसुबेकोऽज्ञबद्भूको              | प्रस्तो०             | 4.98                   | बामोपाणिबिपमस्पी                        | श्रा॰सा॰         |                |
| वसुन्वराभराभार                  | आ॰सा॰                | 8.84                   | बाणीभिरमृतोद्गार                        |                  | 1.40           |
| वस्रावादयाञ्चे ये               | **                   | 308.88                 | वाणी मनोरमा तस्य                        | अमित्र •         |                |
| वसेद् बेह्मनि निवति             | Sec o                | €.29                   | वा <b>तकञ्जितककं</b> म्यु               | आ॰सा॰            | 2.54           |
| बसेन्स्निवने निर्ध              | सागार॰               | <b>0</b> ¥.0           | बातपित्तकफोत्यानेः                      | अमित्त०          | ₹₹.₹           |
| बस्तुन्येव भवेद्भक्तिः          | यशस्ति०              | १४२                    | वातिपत्तादिजं रोगं                      | प्रस्तो०         | 27.4           |
| 4.                              | पुरु॰शा॰             | 44                     | वाताकस्पितबदरी ं                        | 71               | 20.3           |
| वस्तुसदिप स्वरूपात् अ           | .सॉ. (उ <b>क्त</b> ) | <b>३,१९</b> २          | वातातपादि संस्पृष्टे                    | यशस्ति०          | 81             |
| वस्त्रनाणकपुंसादि               | सागार०               | इ.२२                   | वाताहतं घटीयन्त्र                       | <b>বৃহত্থা</b> ত | 4.             |
| वस्त्रं नेव समादेयं             | प्रश्नो॰             | २३.१२८                 | वातोपचयरुक्षाभ्यां                      | कुन्द०           | 4.83           |
| दस्त्रपात्राश्चयादीनि           | अमित्र॰              | 9.908                  | वात्सल्यं नाम वासत्वं                   | काटी•            | 3,30           |
|                                 | व्रत सा॰             | •                      | वात्सल्यासकचित्तो                       | अमित•            | 9,8            |
| बस्त्रपूतं जलं पेवं             | रत्न मा॰             | ₹•                     | वादस्याने निशिष्यानं                    | श्रा०सां•        | 8,40           |
| बस्त्रशुद्धि मनःशुद्धि          | कुन्द ०              | 12.5                   | वादो जल्पो विसण्डा च                    | कुन्द०           | 6.31           |
| बस्त्राभरणवानादी                | घमसं ०               | 8.25                   | बाधमानेषु बाधेषु                        | <b>সা</b> •सा•   | 8.0            |
| वस्त्राभरणसंचान                 | प्रक्तो॰             | 84.90                  | वाद्यादि शब्दमाल्यादि                   | सागार०           | ,,,            |
| वस्त्रालक्करणं याचं             | धर्मीप॰              | A \$88                 | वापकालं विजानाति                        | कुन्द०           | <b>2.</b> 1    |
| बस्त्रेण स्यूलस्निग्येन         | प्रदनो•              | १२.१०९                 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | प्रस्तो०         | ₹ <b>19.</b> 1 |
| वस्त्रेणातिसुपीनेन              | ंघर्मसं •            | 3.48                   | वापोकूपत्तडागादि                        |                  | 20.2           |
| बह्मिल्वासेब या                 | अभित•                | 17.54                  | 41                                      | उमा •            | ¥!             |
| वाक्कायमानसानां                 | रानक०                | १०५                    | वामदक्षिणमार्गस्यो                      | यशस्ति०          |                |
| <b>गाग्गु</b> प्तेर्नास्त्यनृतं | पुरु०शा०             | १५९                    | वामनः पामनः कोपनो                       | अमित्र           | <b>9</b> ,     |
| बाग्गुप्तेनस्त्यनृतं            | आ०सा०                | <b>\$.</b> २८६         | बाममावं पुनवमि                          | कुत्द०           | 4:             |
| बाग्युप्तो हिलवाग्युप्त्या      | महापु०               | <b>३९.१९</b> ४         | वासभूवो ध्रुवं पुत्रं                   | भा०सा०           | ₹.₹            |
| वान्वेवतावर इवाप                | यशस्ति •             |                        |                                         | <b>उमा</b> ०     | 31             |
| बाग्योगोऽपि सतोऽन्यत्र          | <b>लाटी</b> ॰        |                        | वामायामपि नासायां                       | कुल्द०           | 2.81           |
| बाब् बाणी भारती भाषा            | भग्यथ ।              | \$2.5                  | वामो दक्षिणजङ्कोर्वो                    | कुन्द०           |                |
| वानिवशुद्धार्थ दुष्टा           | यशस्ति०              | 9,6                    | वायव्यां दिशि ह-प्रश्ने                 | कुम्द ०          | 8.81           |
| , ,                             | अभितः                | 13.69                  | वायुना यत्र शाल्यन्ते                   | श्रा०सा०         | 6,81           |
| बाचना पुच्छनाऽऽम्नावा           | ष्मं सं०             | <b>इ</b> .२ <b>१</b> ९ | वायोर्वह्न रपां पृष्ट्या                | कुन्द ०          | ₹,\$           |
| वाचम्यः पवित्राणां              | अभितः•               | <b>१२.११</b> ३         | बारस्तिथ-भ-विग्देशा                     | बुम्द ०          | 6.21           |
| बाच्यमा विनीतात्मा              | महापु॰               | \$8.287                | वारा नवीनवस्त्रस्य                      | कुन्द            | ₹.             |
| नाचस्पतिः सुरगुरः               | पुरुष्शा॰            | 4.04                   | वारि प्रात्मीयवणीव                      | प्रश्नो०         |                |
| वायामगीयर नाथ                   | आ०सा•                |                        | बारिसम्त्रवतस्नातः '                    | धर्म सं०         |                |
| बागारस्या तथा                   |                      |                        | वारिवेणमबागान्त                         | आं०सा०           |                |
|                                 |                      | ,                      |                                         |                  |                |

| बारिषेणः सुतस्तस्य                         | শ্লা•सा•     | 8.840      | वास्तोवंक्षसि शीर्षे च   | कुन्द              | 12,54         |
|--------------------------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------|---------------|
| बारिषेणस्त्योजातः                          | प्रक्लो०     | 6.30       | विकयासकवायाणां           | यशस्ति०            | ***           |
| वारियेणो गृहं नेतुं                        | 77           | 6.84       | विकथाचारिणां याति        | प्रक्ती०           | 24.43         |
| वारिषेणोऽति विरज्य                         | 13           | 6,36       | विकथादिकरं सर्व          | 21 ,               | 77.79         |
| वारिषेणोऽपि यजेस्यं                        | आं०सा०       | 8.866      | विकलत्रयमासाद्य          | वसीव               | <b>193</b>    |
| वारिषेणो मुनीन्द्रस्तु                     | प्रक्लो०     | 6.49       | विकलो बहाचर्येण          | प्रश्नो०           | 23.22         |
| वारुषं परिचमे भागे                         | कुम्द •      | 6.886      | विकल्पविरहादात्म         | कुनद्              | 27.40         |
| <b>बारुणीनिहितचेत्र</b> सोऽखिलाः           | श्रमित •     | 40         | विकल्पे स द्वितीयेऽपि    | अभित्र०            | 4.29          |
| वारुणीरसनिरासित                            | सा॰सा॰       | ₹.८        | विकारवित नाग्न्यं न      | उमा•               | 86            |
| वारेष्वकीति मीमानां                        | जुल्द •      | 6.33       | विकारवित युक्तं स्याद्   | श्रा॰सा॰           | १,३१०         |
| वारेकदानयोगेन                              | प्रश्नो०     | २०.५२      | विकारे विदुषां देषो      | यशस्ति०            | <b>१</b> ३१   |
| बार्ता निष्ठीवतं इलेष्मो                   | वतो०         | \$ 8       | विकीर्णाचिः सशब्दश्च     | कुन्द०             | 4.8           |
| वाता विशुद्धवृत्त्या                       | महापु॰       | ३८.३५      | विकोपो निर्मंदोऽमायो     | _                  | ₹.₹१          |
| वार्ताहास्यं तथा शीघं                      | भव्यथ०       | ५ २७९      | _                        | पुरु०शा०           | ७.४३२         |
| वार्षारा-रजसः शमाय                         | सागार॰       | 7.30       | विकृतः सम्पदप्राप्त्या   | कुन्द ०<br>कुन्द ० | 2.94          |
| वाधिनबटवीभूध्रमगीदा                        | धर्मसं•      | 6.8        | विक्षमभण-कृतोद्वाह       | यशस्ति०            | 1. 3 k        |
| वाष्पकासा मुख्वास                          | ब्रतो०       | 813        | विक्षेपाक्षेपसंमोह       |                    |               |
| वापोकूपतडागादि                             | श्रा॰सा॰     | ₹.२७६      | विक्रियाक्षीणऋदीशो       | धर्म सं॰           | <b>६.२८५</b>  |
| बासना यदि जानाति                           | व्रतो •      | 805        | विक्रियालिंधसंद्भाव      | श्रा॰सा॰           | 1.420         |
| वासरमयनं पक्षं                             | श्रा•सा॰     | ३.२९३      | विकीणीयात्र निपुणी       | पुरुव्शाव          | 8,844         |
| वासरस्य मुखे चान्ते                        | ,>           | 3.883      | विक्रेता बदरादीनां       | पद्म ० व्यक        | ₹¥. ₹६        |
|                                            | उमा०         | ३२७        | विख्याताद् राक्षसाश्चेव  | भव्यध०             | १.१२३         |
| वासधाख्योऽमरो                              | प्रश्नो०     | <b>6.4</b> | विख्याता रेवती राज्ञी    | प्रक्ती०           | 59.0          |
| वासाधरस्याद्भुतभाग्य                       | पद्म न०प०.   |            | विख्यातो नीतिमागोंऽयं    | लाटी•              | 8.208         |
| वासाधरहरिराजी                              | 27 79        | 30         | विख्यातो यो भवेदन        | प्रस्ती०           | १२,१४४        |
| वासाधारेण सुधिया<br>वासितो त्रतिनां पूर्तः | "<br>अमित्र० | ٩. १ ५     | विख्यातोऽस्ति समस्तलोक   | गुणभू०             | 3.848         |
| वासुकी सोमवारे तु                          | कुन्द •      | 6.890      | विगतसकलदोषं              | प्रचनो०            | 3.845         |
| वासुपुरुषं जिनं वन्दे                      | प्रश्लो०     | १२१        | विगमोऽनर्थदण्डेभ्यो      | पद्म ॰ च ॰         | 18.88         |
| वासुपूज्याय नम                             | सागार०       | ८७५        | विगलितकलिलेन             | अमित्र०            | 18.60         |
| वासोमूठादिकावास                            | धर्मसंo      | 8,800      | विगलितदर्शनमोहैः         | पुर०शा०            | ३७.           |
| वास्तुक्षेत्रधनं धान्यं                    | वराङ्ग०      | १५१०       | विग्रहं क्रमिनिकाय       | अमिल•              | १५.९०         |
| वास्तुक्षेत्रं भान्यं                      | अमित्र०      | €.७३       | विग्रहा गदभुजङ्गमालया    | 21                 | 38.2          |
| वास्तुक्षेत्रादि युग्मानां                 | धर्मसं •     | 3.09       | विघनैः परः शर्तीभूननं    | श्रा॰सा॰           | 8.848         |
| बारनुक्षेत्राष्टापदहिरण्य                  | पुरुव्शा॰    | 860        | विचार्य सर्वमैतिहा       | यशस्ति०            | ४५३           |
| वास्तुक्षेत्रे योगाद                       | सागार०       | 8 48       | विचिन्त्य त्वमनुत्रेक्षा | प्रक्रनी •         | <b>१८.</b> ४९ |
| बास्तु बस्त्रादिस्तमान्यं                  | स्राटी०      | 4.200      | विचिन्त्येति महीपाल      | শ্বা•্বা•          | १.७१६         |
|                                            |              |            | 18. 10                   | 41 / 241 4         | 1.21          |

| विविवदेहाकृतिवर्ण        | अमित्र०        | 19.48         | विदेहेषु स्थितिनित्या     | वर्मसं •                                | <b>€</b> .288 |
|--------------------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| विचित्ररत्निमीच          | i j            | 22.48         | विवते परलोकोऽपि           | अभित्र ०                                | 8.3           |
| विचित्रातिगयाचार         | 11             | 84,42         | विद्यते सर्वंथा जीवः      | 79                                      | 8.9           |
| विवेतनामन मृतानि         | 3.             | ¥.4¥          | विश्वन्तेऽत्राप्यतीचाराः  | काटी•                                   | 1,115         |
| विजयं वेजयन्तास्यं       | मध्यध •        | 3.274         | विद्यमानं धनं घिष्ण्ये    | वमित•                                   | ९.२८          |
| विजयः स्यादिरिध्यंसात्   | स्त्रदी •      | <b>4,49</b> , | विद्यमानपदार्थानां        | वतो०                                    | 394           |
| विषयामेत्ययार्हुन्त्य    | <b>महा</b> पु० | 80,808        | विद्यमाने कवायेऽस्ति      | अमित्र०                                 | १५ ७२         |
| विजयाधीशसर्यद्व          | सं० भाव०       | 884           | विद्ययापितया किन्तु       | THE O                                   | 6,800         |
| विजानत् सर्वेदा सम्यक्   | कुन्द •        | 6.830         | विद्यातिगवितो बोऽभी       | प्रश्नो ।                               | 355.35        |
| विजितनाकिनिकाय           | अमित ॰ प्रश्   | 4             | विद्यातेजः कीर्त्तितेजः   | <b>म</b> लो •                           | 420           |
| विजितेन्द्रियसच्चौरान्   | प्रक्नो∙       | ₹.१३५         | विद्यादर्शनशक्तिः         | रत्नक०                                  | १३२           |
| विज्मभज्वलन्ज्वासा       | पुरु० शा•      | 3.186         | विद्यायां यदि वा मन्त्रे  | कुन्द                                   | ११,३९         |
| विरक्तिः सामये काये      | **             | ₹,१₹₹         | विद्याधरेश्च या विद्या    | पुरु-शा•                                | <b>३.१२</b> ६ |
| विज्ञात तच्चरिमासी       | श्रा•सा•       | १.२७३         | विद्यानयद्यविज्ञाय        | श्रा॰सा॰                                | <b>१.६१३</b>  |
| विज्ञातनि:शेषपदार्थ      | अमित॰          | १३.८५         | विद्यामन्त्रश्च सिष्यन्ति | सागार०                                  | 39.0          |
| विज्ञानं जातिमैश्वयं     | भव्यघ•         | 8.43          | विद्याभिद्रंविणैः स्वेन   | श्रा॰सा॰                                | १,५३१         |
| विज्ञानप्रमुखाः सन्ति    | यशस्ति०        | 486           | विद्यावाणिज्यमधी          | पुरु•शा•                                | १४२           |
| विज्ञाय ज्ञातिचत्तस्य    | श्रा०सा०       | १.२२८         | विद्याविभूति रूपाद्या     | यशस्ति०                                 | 728           |
| विज्ञायेति महादोषं       | अमित्र०        | १२,६२         | विद्याकृतस्य संभूति       | रत्नक०                                  | <b>३</b> २    |
| विज्ञायेति महाप्राज्ञः   | "              | १३.२६         | विद्वत्समूहाचित           | अमित ० प्रश ०                           | 3             |
| विज्ञायेति समाराध्यो     | गुणभू०         |               | विद्वतास्नानमीनादि        | था॰सा॰                                  | 8.₹४१         |
| विष्मूत्र रलोष्यसिल्यादि | धर्मसं॰        | ₹.८           | विद्वानिप परित्याज्यो     | कुन्द०                                  | 7.08          |
| वित्तयवचन <b>लीला</b>    | श्रा॰सा॰       | ३,१७६         | विद्वानस्मीति वाचालः      | कुन्द०                                  | 6.830         |
| वितनुते वसरो             |                | २१.१९५        | विद्वान्सः कुशलाः सन्तो   | भव्यधः                                  | <b>१.</b> २२  |
| वितनोत्ति हशो रागं       | अमित्र•        | •             | विद्वे षिणोऽपि मित्रत्वं  | गुणभू०                                  | ३,९६          |
| विसन्वती कृतं जुम्भां    | कुन्द ०        | 4.886         | विद्वे वेण क्रमेणैव       | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | 28.836        |
| वितप्यमानस्तपसा          | अमित्र०        | ₹.६           | विषसे देहिनां हिंसां      | **                                      | 17.51         |
| वितीयं यो दानमसंयदात     |                | 80.48         | विषत्ते शयनं योऽत्र       | "                                       | 28. 26        |
| वितृष्णं क्षपकं कृत्वा   | धर्म सं॰       | ७,६५          | विघातव्यो दवीयस्य         | धर्मसं •                                | 9.20          |
| विरो सस्पपि सन्तुष्टो    | पुरुषा॰        | 8.838         | विषस्तु सरसं भोज्यं       | श्रा०सा०                                | 1.760         |
| विद्यग्धः पण्डितो मूर्खो | विमत्त         | १५.६५         | विष्यापितोऽनलो यद्वन्     | प्रश्नो०                                | <b>२३.३</b> ० |
| विद्रध्याचः षट्कर्मोप    | प्रक्ती        | 24.28         | विधाय दिक्षु मर्यादां     | पुरुशाव                                 | 8.234         |
| बिदन्सापि मुनोशास्तं     | গা•মা•         | 6.868         | विषाय निश्चयं प्रोच्वैः   | प्रश्नो॰                                | 1,732         |
| विदिसु शशकणीस्वा         | संग्याव        |               | विधाय वन्दनां सूरेः       | विमत्                                   | 6.80%         |
| विदिक्षासभारं न्यस्य     |                | 1-174         |                           | 27                                      | 24.86         |
| विदीन मोहशाद्रंल         | सागार          | 9.76          | विधाय वश्यं चपलं          | #1                                      | 84.42         |
|                          |                |               |                           | •                                       |               |

| ;;       | 1900 Billion 1800           |                                         |               |                                       |                       |               |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|
|          |                             | ` ,                                     | क्षानु ।      | अकार-चंद्रह                           | 1. 93                 |               |
|          | विषाय समान्ट भवेषु          | समित्र •                                | 2.2.2.2       | विनयो विदुषा कार्यः                   | उसा ०                 | 194           |
| · ; -    | विधाय साक्षिणं सुरि         | . 11                                    | 17,176        |                                       | पुरुषाः               | 188           |
| <u>.</u> | विषाय सर्वशिक्त             | प्रक्ति।                                | 24.220        |                                       | प्रश्ती०              | Fe. or        |
|          | विधायालिक्ननं तेन           | n                                       | 4.85          |                                       | अमिस०                 | 6 25          |
| Ĭ.,      | विषायावस्यकं पूर्व          | प्रश्नो॰                                | २४.१०३        | विनान्तरायं न स्तोकं                  | प्रश्नी॰              | 78.48         |
|          | विश्वायेवं जिनेशस्य         | सं॰भाव॰                                 | Ęo            | विना न्यासं न पूरुपः                  | ं उमा॰                | 808           |
| •        | विधिदत्विगुणा दानमेदाः      | धर्मोप॰                                 | 8.848         | विनाप्यनेहसो लब्बे                    | लाटी॰                 | A. 6.6        |
|          | विषिदेयविशेषान्यां          | हरियं ०                                 | 40.68         | विना भोगोपभोगेभ्यः                    | अमित्                 | . \$4 38.     |
|          | विधिना दातृगुणवता           | पुरु०शा•                                | 150           | विनायकादयो देवाः                      | त्र <b>क्तो</b> ०     | \$.64         |
|          | विचिश्चेत्केवलश् वर्षे      | यशस्ति •                                | २९३           | विना यो हष्टमृष्टाभ्यां               | 11                    | 19.64         |
| ,        | विधिष्येत्केवलगुद्धये       | 21                                      | २९२           | विना विषातं न शरीर                    | श्रा०सा०              | 3.29          |
|          | विधि विधाय पश्चम्यादीनां    | धर्मसं.                                 | ६,१७१         | विना विवेकेन यथा तपस्व                | ना अमित्र॰            | १० ५२         |
|          | विधीयते व्यानमवेक्षमाणैः    |                                         | 14.208        | विनाश्यते चेत्सिकिलेन                 | 11                    | 18.32         |
|          | विषीयते येन समस्तमिष्टं     | *************************************** | <b>१३</b> ९३  | विना सुपुत्रं कुत्र स्वं              | सागार०                | 3.38          |
|          | विषीयते सुरिवरेण            | ,,                                      | 840           | विना सर्वेज्ञदेवेन                    | अमित्र०               | 8.44          |
|          | विधीयमानाः शमशील            | ,,                                      | 3.08          | विना स्वात्मानुभूति तु                | लाटी॰                 | 7.44          |
|          | विष्यापयति महात्मा          | 19                                      | ६ ७४          | विनाहारेबंलं नास्ति                   | सं॰भा॰                | १२५           |
|          | विषेयं सर्वेदा दानं         | पुरुषपा०                                | <br>Ę(9       | विनियोगस्तु सर्वासु                   | महापु •               | \$2.94        |
|          | विषेया प्राणिरक्ष व         | पुरु॰शा॰                                | 8,99          | विवेकं विना यच्च स्यात्               | कुन्द०                | १०२९          |
|          | विद्धं त्रसाध्यितं यावद     | लाटी॰                                   | 8.88          | विनीतस्यामला कीर्ति                   | अमित्                 | १३.५४         |
|          | बिद्धं रूढं गतस्वादं        | पुरु•शा•                                | 8,38          | विनीतो घार्मिकः सेव्यः                |                       | 9,88          |
|          | विद्धान्तचस्त्रितस्वाद      | उमा•                                    | 380           | विनेयवद्विनेतॄणामपि                   | सागार॰                | २३९           |
|          | विद्यान्तं पुष्पशाकं च      | वृत्तसा०                                | 9             | विनोद्योतं गया न स्यात्               | गुणभू०                | ₹. <b>३</b> ५ |
|          | विद्धि सत्योखमाप्तीयं       | महापु॰                                  | 34,87         | विन्यस्यदंयुगीनेषु                    | सागार०                | <b>२.इ</b> ४  |
|          | विष्वस्तमोहनिद्रस्य         | श्रा॰सा॰                                | 1,399         | विपक्षे क्लेशराशीनां                  | यशस्ति॰               | 494           |
|          | विष्वस्तमोहपद्मास्य         | धर्मसं०                                 | 4.84          | विपन्नसृतपानीय                        | कुन्द०                | ₹.४६          |
|          | विनयः कारणं मुक्ते          | अभिस०                                   | <b>१३</b> .५५ | विपरीत्तमिदं श्रेयं                   | अमित्त०               | <b>4.4</b> 8  |
|          | विनयहच यथायोग्य             | पद्म • पंच •                            | २९            | विपाकणायामुदितस्य                     |                       | 88.46         |
|          | विनयः स्याद् नैयावृत्यं     | गुणमू०                                  | 7.69          | विपुलजंविबुद्धिभ्या                   | 27<br>270070/r        |               |
|          | बिनस्यन्ति समस्तानि         | अमित्                                   | \$3,88        | विपुलाद्रिस्थितं वीरं                 | गुणभू०                | 7.75          |
|          | विनव्यरात्मा गुरुपक्ककारी   | **                                      | 5.90          | विप्रकोणीयं वाक्याना                  | प्रश्लो॰ व<br>यशस्ति० |               |
|          | विनयासकवितानां              | n                                       | 6,88          | विप्रगणे सति भुवते                    | <b>अभिस्</b> ०        | 203           |
| ٠        | विनयेन विना पुंसी           | 21                                      | १३,५६         | वित्रवेषं समादाय                      |                       | 8.67          |
|          | विनयेन विहीनस्य             | - 1)                                    | 83,84         | विवृषजनविनिन्दां                      |                       | 77.72         |
|          | वित्तयेन समं किञ्चिन्नास्ति | गुणभू०                                  | 3.44          | विबुध्यपात्रं बहुधेति                 | प्रश्नों :<br>अभितः   |               |
| ,        | विनयेन समं मुक्त्या         | वसो                                     | 408           | विबुध्येति महादोष                     | च्य <b>। श्रद्ध</b> ० | \$0.33        |
|          | विनयो गीयते यत्र            | प्रश्ली०                                |               | विभवरच शरीर च                         | 12<br>12              | \$2.98        |
|          |                             |                                         |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - 3000 o              | ११.₹₹         |

| विजय कर्माष्ट्रकगृह्या                  | अमित्र                      | 7.3                | विलोक्यानिष्टकुष्टित्व   | व्यावसा-      | 3, 82                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|
| विभिन्न मुक्र हुर                       | সাত সাত                     | 1.464              | विलोक्यानिष्टकुष्टित्व " | ज्या •        | 8 87                          |
| विशेषण महाराजा                          | प्रकारिक                    | 4.44               | विवर्ण परुष स्था         |               | 4.30                          |
| विभूषणानीय स्वाति                       | अभितः •                     | 37.0               | विवर्ण विरसं विद्धं      | यशस्ति •      | 480                           |
| विमुक्तिऽहाव वया                        | <b>3</b> ,                  | 7.5                | ( 44                     | र्गिप॰(उक्तं) | 4.3                           |
| विभ्यतामञ्जिती दुःसात्                  | धर्मसं ०                    | 4.898              | विवर्णेऽपि गलेकातिः      | कुत्द.        | 14.5                          |
| विभानता कियते बुद्धिः                   | अभित्र                      | 7.8                | विवर्तमानं जिननाचवरमंन   | अमित्र        | 3.00                          |
| विमर्शपूर्वकं स्वास्थ्यं                | कुम्द                       | ८.३०१              | विवर्धमानाः यमसंयमादयः   | 99            | 3.0                           |
| विमलगुणनिषानः                           | प्रश्नो॰                    | \$0.08             | विवाह्विषयेऽसस्य         | प्रकृती       | १७२                           |
| विमक्रगुणगरिष्ठ                         | 21                          | 6.70               | विवाहस्तु भवेदस्य        | महोपु•        | 36.4                          |
| विमलं विमलं बन्दे                       |                             | <b>₹₹.</b> ₹       | विवाहो वर्णलामस्च        | ** , ~        | 36.41                         |
| विमुक्तककूणं पश्वाद                     | . सहापः                     | ₹८.१३३             | विविक्तवसति श्रित्वा     | श्रा०सा०      | 1.28                          |
| विमुच्य जन्तीवपयोगमञ्जला                |                             | <b>१४.२</b> ९      | बिविबित बसति शित्वा      | उमा०          | 848                           |
| विमुख्य यः पात्रमवद्य                   |                             | १०.५५              | विविक्तः प्रासुकः सेव्यः | अमित्र॰       | 6.8                           |
| विमुच्य सन्तोषमपास्तबुद्धिः             | , 11                        | १३ ९७              | विविधं चेतन जातं         | 12 '          | 90.9                          |
| विमुच्यान्याः क्रियाः सर्वाः            | ्रा<br>कुनदे०               | 9.48               | विविध दुःसकरं वैधर्म     | प्रक्ती०      | <b>१४,३</b> १                 |
| विमोहयति या चित्तं                      | अभित्र ०                    | 17.55              | विविधदोषविधायि           | अमित्त•       | 14.09                         |
| वियोगो यत्र वृक्षेषु                    | श्रा•सा•                    | १३५                | विविषय्यजनत्यागा         | महाप्०        | 39.96                         |
| विरक्ताः कामभोगेभ्यः                    | त्राम्सा <b>र</b><br>वर्मसं | 6.0                | विविषद्भिपदं चास्मा      | 11            | Y0, Y                         |
|                                         |                             | ·                  | विविधैः सेवितं पात्रैः   | भव्यध०        | 7.34                          |
| विरक्ताः काममोगेषु                      | वराङ्ग०                     | 84.28              | विवद्धयर्थं मासाजव       | अमितः         | 6,6                           |
| विरहो यो मवेत्प्राज्ञः                  | धर्मसं०                     | 4.76               | विवेकं वेदयेदुच्चैर्यः   | वशस्ति •      | 698                           |
| विरताविरतास्यः सः                       | . लाटी॰                     | ¥. १२६             | विवेकबुद्धिहोनता         | पुज्यवा॰      | 24                            |
| विरताविरतस्तस्माद्<br>विरतिस्त्रसमातस्य | सं॰ भाव०                    | 8                  | विवेकं विना यच्च स्यात्  | कुन्द •       | 20.20                         |
|                                         | ( amount a                  | 7                  | विवेकस्यावकाशोऽस्ति      | काटी॰         | 8.808                         |
| विरतिः स्यूलवषादेः                      | { सागार०<br>  धर्मसं०       | ¥.५<br>₹. <b>६</b> | विवेकिना विश्वद्वेन      | धर्मसं॰       | 19.43                         |
| <b>विरत्यासंयमेनापि</b>                 | रत्नमा०                     | ₹•                 | विवेकिनो विनीतारच        | उमा०          | 238                           |
| विरलाञ्चलकौ स्थूली                      |                             | 4.20               | विवेकोऽक्षकषायाञ्ज       | सागार०        | C.¥₹                          |
|                                         | . कुल्द ०                   |                    | विवेको जन्यते येन        | अभितः         | 4.203                         |
| बिरहे हुच्यति ब्याजाद                   | 3000                        | 4.843              | विवेको न विना शास्त्रं   | जानत ०        |                               |
| बिरायः सर्वनित् सार्वः                  |                             | 39,83              |                          | 13            | 9.804                         |
| विरागिणा सर्वपदार्थ                     | अस्मित्र                    | ₹₩.                | बिवेकी हन्यते येन        | प्रक्ती०      | ₹. <b>३</b> ८<br><b>४.</b> ११ |
| विकासार्यकारित                          |                             | 1.744              | a                        |               |                               |
| विकसद् बहासूत्रेण                       |                             | 36.289             | विवेच्य बहुषा धीरैः      | श्राव्साव     | \$ 0 F                        |
| विकिका रक्तां जिल्लां                   |                             | 9.109              |                          | प्रम्तो०      | ₹.८६                          |
| विकीनाश्यसम्बन्ध                        |                             |                    | विशय-बन्द्रकरच् ति       | धर्मोप •      | 8.40                          |
| विकोकमासाः एक्यमेव                      |                             |                    | विशासा-मरबी-पुष्याः      | Bello         | ,                             |
| विक्रोमय पश्चीत                         | (                           | 9.9V               | विशिष्ट भोजनं बत्या      | प्रक्री       | ₹₹.₹8                         |

· .

.

| विषुदकुलगोत्रस्य                                | ं महापु॰ ३९       | 1.846                   | विषदुष्टाशनास्त्रादात्    | · gree    | ₹.८४   |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|--------|
| विश्वकुलबात्यादि                                | ,,                |                         | विषं मुखं वरं लोके        | धर्मसं ०  | 4.33   |
| विशुद्धमनसां धुंसां                             | यशस्ति •          |                         | विषमेदावव्ध्यर्थ          | कृतदः     | 6.866  |
| विषुद्धयोः स्वमावेन                             | पदान॰ पु॰         |                         | विषपाशास्त्रयस्त्राग्नि   | पुरु-शा॰  | ¥. 289 |
| विषुद्ध वस्तुधीहिष्ट                            | यशस्ति०           |                         | विषमः शस्यते दूतः         | कुन्द ०   | 6.146  |
| विश्व वृत्तपरतर                                 | मदापु० ३          |                         | विषयविषतीनुपेक्षा         | -         | .0     |
| विशुद्धशृद्ध जीवादि                             | गुणम्॰            | 2.80                    | विषयानजस्रं हेयान्        | धर्मसं •  | ₹.84   |
| विशुद्धस्तेन वृत्तेन                            |                   | ₹ <b>0.</b> 9           | विषयाशावशातीतो            | रस्क      |        |
| विश्वाकरसम्मूतो                                 | \ 3               | २९.२०                   | विषयेन्द्रियबुद्धीनां     | कुन्द०    | 6.269  |
| विश्वावृत्तिरस्यार्थं                           | 7.0               | <b>१</b> ४३             | विषयेषु न युञ्जीत         | कुल्द     | 22.4.2 |
| विशुद्धा वृत्तिरेषेषां                          | • •               | १८.४२                   | विषयेषु सुखन्नान्ति       | सागार•    | ₹. ६२  |
| विश्वविरुभयस्यास्य                              | • • •             | १९.८६                   | विषयेध्यनभिष्य क्र        | महापु०    | 749.55 |
| विश्विसुषयासिकः                                 | सागार०            |                         | विषवद्विषया मुसामापाते    | यशस्ति०   | ३८४    |
| विश्वदेन्नान्तरात्मायं                          | -                 | ७२५                     | विषवल्लीमिव हित्वा        | अमित्र०   | ६,६६   |
| विशेषज्ञानविधिना                                |                   | १,११२                   | विषं साध्यमिति ज्ञात      | कुत्द ०   | 6,888  |
| विशेषविषयाः मन्त्राः                            | महापु० ४०         |                         | विषसामध्यंवन्मन्त्रात्    | यशस्ति०   | 98     |
| विशेषोऽन्यश्व सम्यक्त्वे                        | पुरु॰शा॰          | 3,43                    | विषादः कलहो राहिः         | अमित॰     | 82,44  |
| विशेषोऽस्ति मियश्चाच                            | -                 | १.१९८                   | विषादविस्मयावेती          | धर्मसं॰   | 2.6    |
| विशोध्याचात्फलं                                 | गुणस्०            | ₹.१७                    | विषानदर्शनान्तेत्रे       | कुन्द०    | ३८६    |
| विच्वतत्वादिसम्पूर्ण                            |                   | २०,२६                   | विषार्तस्याङ्गिनः पूर्वं  | कुन्द०    | 6.883  |
| विश्वं पश्यति शुद्धारमा                         |                   | १४.१७                   | विषादो जननं निद्रा        | श्रा•सा०  | 9.00   |
| विश्वम्भरा जलच्छाया                             | <b>X</b>          | ₹. ₹<br>3. <b>₹</b> . ₹ | विषादो जननं निद्रा        | उमा •     | 4      |
| विश्वश्लाध्यं कुलं धर्माद्                      |                   | 4.44<br>80.6            | विषादो द्वादशैवांपि       | प्रक्ती०  | २,४५   |
| विश्वादिमित्रोऽपि                               |                   | ₹.₹४                    | विषोद्खलयन्त्रासि         | श्रा०सा०  | ३,२६७  |
| विश्वासघातका ये तु                              |                   | र.२०<br>१.१३०           | -                         | उमा •     | 803    |
| विश्वासी नैव कस्यापि                            |                   | ६.६ <b>५</b> ७<br>८,३७२ | विष्कुम्भं तत्र कुर्वीत   | कुन्द ०   | ३.६३   |
| विश्वेश्वरादयो ज्ञेया                           | _                 | ३ <b>९</b> .२७          | विष्टरे वीतरागेऽसी        | श्रा॰ सा० | १,५०७  |
| विश्वेश्वरी जगनमाता                             |                   |                         | विष्ठाभक्षणे कोला         | प्रश्नो॰  | ३.८७   |
|                                                 |                   | 5. 224                  | विष्णुकुमारसंज्ञ          | ,,        | 9.89   |
| विश्वम्मोक्ति पुमालम्भ                          | -                 | 1.848                   | विष्णुर्ज्ञानेन सर्वार्थं | लाटी ॰    | 7.83.  |
| विश्रम्य गुरुसम्बद्धाचारि<br>विश्राणयति यो दानं | सागार०<br>अमित० १ | <b>4.9</b> ¢            | विष्णुबह्यादयो ज्ञेया     | प्रश्नो०  | 3.68   |
|                                                 |                   | 8.44                    | विष्णुर्मुनिगु रोस्ते     | श्रा॰सा॰  | 2.502  |
| विश्वाणयन् यत्तीनामुत्तम                        | ٠,, ا             | 1.58                    | बिष्णुः स एव स बह्या      | उमा॰      | 9      |
| विश्राणितमयान्नाय                               |                   | 8.48                    | विष्णी चक्रगदा ब्ते       | धर्म सं•  | ₹.₹€   |
| विश्राण्य दानं कुषियो                           |                   | 0,70                    | विष्वाजीवचिते लोके        | सागार-    | 8.23   |
| विश्वकण्टकशस्त्राग्नि                           |                   | €.₹७                    | किण्वादिमुनिभिः           | प्रकात्त  | 1.38   |
| विषदंशे द्विपञ्चाशत्                            | कुत्व० ८          | .२ <b>१</b> ९           | विस्तरेण चतुर्घापि        | पुर०शा०   | X 199  |
|                                                 |                   |                         |                           |           |        |

| विस्तरेण हतं देध्यं        | कृत्द०                   | 6.46           | बीरचर्या न तस्यास्ति        | संभा• १०८       |
|----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| विस्तारेण सुपूर्वादि       | गुणभू •                  | ₹.             | वृक्षादिच्छेदनं मूमि        | हरिवं० ५८:३६    |
| बिस्तरोऽक्रादि विस्तीण     | , ,,                     | 8,48           | वृत्तयमानि रूपायो           | वशस्ति० २५३     |
| विस्मृतं च स्थितं नष्टं    |                          | ¥.342          | वृत्तस्यानयतान              | महापु॰ ४०.२२३   |
| बिस्मृतं पतितं चापि        | <b>बर्मोप</b> ०          | ¥.30           | वृक्षाग्रे पर्वताग्रे च     | कुन्द० ८.३६४    |
| विस्मृतं पतितं नष्टं       | उमा •                    | 340            | वृक्षाद् वृक्षान्तरं गच्छन् | कुन्दं ५ १४१    |
| *                          |                          | ३.१९७          | वृक्षे पत्रे फले पुष्पे     | कुल्द० ८.१५     |
| विस्मृतन्यस्तसंस्यस्य      | ***                      | 46.48          | वृत्तान्त कथितं तेन         | प्रश्नी० १४,५१  |
| विस्मृतिः क्षेत्र वृद्धिरच | -                        | 8.839          | वृत्तान्तं सर्वमाकर्ण्यं    | yy ? ? ? . ₹0¥  |
| · ·                        | यशस्ति •                 | 43             | वृषा पर्यटनं लोके           | ,, १७.७१        |
| विस्मयो जननं निद्रा        | प्रश्नो •<br>पूज्यपा •   | २,५४           | वृथाम्बुसेचनं भूमि          | पुरुशा० ४,१५१   |
| विहाय कलिलाशंका            |                          |                | वृद्धत्वेऽपि जराग्रस्ते     | प्रदनो॰ २२,३    |
| विहाय कल्पनां बालो         | अमित•<br>गुणमू०          | e/2 E          | वृद्धत्वे विषयासकाः         | ,, २३,९३        |
| विहाय कुत्सितं पात्रं      |                          | Ęy             | वृद्ध-बाल-बलक्षीणैः         | कुन्द० ५.२४२    |
| बिहाय वाक्यं जिनचन्द्र     | 2,                       | १३,९२          | वृद्धि यान्तिः गुणाः सर्वे  | ,, २०.४४        |
| बिहाय सर्वमारम्भ           |                          | 7.830          | वृद्धसेवा विधातव्या         | उमा∘ ४७२        |
| विहाय हिमशीता ये           | " `<br>श्रा <b>०</b> सा० | 2.50           | वृद्धैः प्रोक्तमतः सूत्रे   | लाटी॰ ३.१३८     |
| विहारस्तु प्रतीतार्थो      |                          |                | वृद्धी च मातापितरी          | कुल्द० १.८६     |
| विहारस्योपसंहारः           | महापु॰ ३                 |                | वृत्ताकं हि कलिंगं वा       | प्रक्तो॰ १७,१०४ |
| विहिताऽम्बरा देव           |                          | ८.३०६<br>१.५३८ | वृषमन्नं यथा माषा           | लाटी॰ ५.६८      |
| विहितेहं व्यक्तव्यार्थं    |                          |                |                             | कुन्द॰ ८.६१     |
|                            | पुरु•शा०                 |                | वृषं सिहं गर्ज चैव          | कुत्द० २.७१     |
| विह्वलः स जननीय            | अमित•                    |                | वृष्टि-शीत-तप-शोभ           | कुन्द० १.५२     |
| वीज्यमानो जिनो देवैः       | प्रक्तो०                 |                | वेगान्न धारयेद्वात          | यशस्ति॰ ८९७     |
| वीतरागमुस्रोदगीर्णा        | प्रदनो०                  | _              | वेणुम्लेरजाश्रुङ्गः         |                 |
| वीतरागं सरागं च            | अमित०                    | २.६५           | वेदकस्य स्थितिगुंवी         |                 |
| वीतरागस्य सर्वज्ञो         | _ 11                     | 8.00           | वेदकाद्युपरि स्थान          | व्रतो० ४९१      |
| वीतराग-सरागे है            |                          | १५०६           | वेदनागन्तुका बाधा           | लाटी॰ ३.४८      |
| वीत्तराग-सरागी हो          | .प्रश्लो ०               | ८.६२           | वेदनां गतवतः स्वकमंजा       | अमित्र० १४.२३   |
| वीतरागान् परित्यक्त्वा     |                          | ₹,₹७           | वेदनां तृणभवामपि            | श्रा॰सा॰ ३.१२८  |
| बीत रागोक्तवर्मेषु         |                          | 8.894          | वेद: पुराणं स्मृतयः         | महापु॰ ३९.२०    |
| बीतरागी गतहेवी             | पुरुष्शा•                | 4.84           | वेदमार्गविदां नृणां         | श्रा०सा० १.५४०  |
| बीतरागीऽतिनिदींबः          | प्रक्ती०                 | 2.55           | वेदमागीं द्वावो धर्मी       | ,, 9.898        |
| बीतरागो भवेदवेवो           |                          | ₹.२            | वेदवेदाज्ञतत्त्वज्ञः        | ,, 8.400        |
| बीत्तरागोऽस्ति सर्वज्ञः    | <b>अ</b> भितः •          | 8.43           | वैदा यज्ञाश्च बास्त्राणि    | बुन्द० ११.७२    |
| बीह्मीपळापबपुषो न          | यशस्ति॰                  | X69            | वेदाः शेकाः क्रियाश्चेव     | प्रक्ती॰ २.४६   |
| नीरकर्म यथा सत्र           |                          | 8.450          | वेचां प्रणीसमग्नीनां        | महापु० ३८ १३०   |
| बीरचर्या दिन्छाया          | गुजा ।                   | 3.60           | वेद्यात्यागी स्यजेतीयँ      | घर्मसं २,१६८    |

| वेश्यादिवरनारीणां              | प्रक्नो॰ | १५.३०       | व्यतीपाते रवेवरि           | कुन्द •   | १.७२            |
|--------------------------------|----------|-------------|----------------------------|-----------|-----------------|
| वेश्यावरस्त्री विषवा           | व्रतो०   | • १६        | व्यर्थादघिकनेपथ्यो         | कुन्द॰    | 6.800           |
| बेश्यां मांसस्य पनवाया         | धर्मसं • | 7,80        | व्यन्तर्गाऽत्रपया शुद्ध    | धर्मसं ॰  | 339.0           |
| वेश्यायाः षट्दत्तीं त्यक्त्वा  | सं॰भा०   | १४३         | व्यपनपति भवं दुरन्त        | अमित्     |                 |
| वेष्यावकत्रगतां निन्दां        | अमित •   | १२.७१       | व्यवरोपणं प्राणानां        | लाटी॰     |                 |
| वेश्यासञ्जेन सर्वेऽपि          | भव्यघ०   | 8.828       | व्यपरोपयति प्राणान्        | पुरुषा ॰  |                 |
| वेषं विना समम्यस्त             | धर्मसं॰  | ६.१७        | व्यलीकभाषा कलिता           | श्रा॰सा॰  |                 |
| वैताढबदक्षिणश्रेण्यां          | श्रा॰सा॰ | 1.788       | व्यवसाये विधी धर्म         | कुन्द०    |                 |
| वै धन्वन्तरि-विश्वानुलोमौ      | प्रक्तो० | 4.3         | व्यवसायोऽप्यसौ पुण्य       | कुन्द०    |                 |
| वैभाष्यं नैव कस्यापि           | कुन्द०   | 6,386       | व्यवहार एव हि तथा          | पुरुषा॰   |                 |
| वैयग्यं त्रिविधं त्यक्त्वा     | गुणभू०   | 3.44        | व्यवहारः कृत्रिमजः         | अमित०     |                 |
| वैयावृत्यकृतः किञ्चिद्         | ,,       | 3.99        | <b>व्यव</b> हारनपापेक्षा   | महापु०    |                 |
| वैयावृत्यपरः प्राणी            | अमित •   | १६.६७       | व्यवहारामिधः कालो          | प्रश्नो०  |                 |
| वैयावृत्तस्य भक्त्यादेः        | धर्मसं०  | ४,१२३       | व्यवहाराच्च सम्यक्त्वं     | लाटी॰     |                 |
| वैर द्वेषं च कालुष्यं          | प्रश्नो० | २२,१३       | व्यवहारेण सम्यक्त्वमिति    | धर्मोप०   | १.४३            |
| वैराग्यकारणं यत्र              | व्रतो०   | ४२९         | व्यवहारेशिताऽन्वास्या      | महापु०    |                 |
| वैराग्यं ज्ञानसम्पत्तिसङ्ग     | यशस्ति०  | <b>६</b> 0२ | व्यवहारेशितां प्राहुः      | "         | ४०,१९२          |
| वैराग्यं भावयन् गच्छेत्        | प्रश्नो० | 28.86       | व्यसनत्वं च दुःखित्वं      |           | २ <b>२.१०</b> २ |
| <b>वै</b> राग्यवासनावीत        | आ०सा०    | 1.804       | व्यसनप्रमादविषयाः          | व्रतो०    | ५०७             |
| वैराग्यवासितं चित्तं           | प्रश्नो॰ | २,६८        | व्यसनं स्यात्त त्रासक्तिः  | लाटी०     | १.१६४           |
| वैराग्यस्य परां काष्ठां        | लाटी॰    | ३.१९३       | व्यसनस्य फलं यस्य          | भव्यध०    | १,१४२           |
| वैराग्यस्य परां भूमि           | अमित् •  | 60,5        | व्यसनानि प्रवज्यानि        | रत्नमा०   | ४१              |
| वैराग्यभावना नित्यं            | यशस्ति॰  | 906         | व्यसनान्येव यः त्यक्       | प्रक्तो०  | <b>१</b> २.५६   |
| वैराग्याधिष्ठतं कृत्वा         | प्रक्नो० | १५.२०       | व्यस्ताइचेते समस्ता वा     | लाटी॰     | २ <b>.५९</b>    |
| वैरायासाप्रत्ययविषाद           | अमित्र॰  | ६,५७        | व्यास्यातो मृगयादोषः       | 21        | १. <b>१६१</b>   |
| वैरिघात-पुरष्वंस               | श्रा॰सा॰ | ३.२६६       | व्याख्यानं सहितं हास्य     | व्रतो०    | 863             |
| वैरिघात पुरष्यंस               | नमा •    | ४०२         | व्याख्यानं स्तवनं स्तोत्रं | वतो०      |                 |
| वैरिभूभृच्छिरोन्यास            | आ०सा०    | १.५६२       | व्याख्या पुस्तक दान        | देशव्र०   | १०              |
| वैरि-वेश्या-भुजञ्जेषु          | कुन्द०   | 6.808       | व्याख्याय दर्शनं पूर्व     | प्रक्तो०  | 12.2            |
| वैशाखे श्रावणे मार्गे          | कुन्द    | ८,५३        | व्याघुटन्तं तमालोक्य       | धर्मसं०   | 2.886           |
| वैशेषिकमते तावत्               | कुल्द०   | 6.360       | व्याघ्रीव याऽऽमिषाशा       | अमित्र०   | €.08            |
| <b>ब्यक्त</b> सम्यक्त्बसयुक्तं | श्रा॰सा॰ | 3.338       | व्याघ्रेणाघातकायस्य        | पद्म०पंच० | 86              |
| व्यक्तुं बक्तुमपि प्रायो       | ,,       | १.५४४       | व्याच्या प्रयच्छतो         | अमित्     | 8.98            |
| व्यक्यन्ते व्यक्तकेवंगीः       | अमित ०   | 8.54        | ब्याधयो विविध दुःखदायिनो   | **        | 4.80            |
| ब्यञ्जकव्यति रेकेण             | "        | ¥.58        | व्याधिप्रस्तमुनोन्द्राय    | प्रश्नो०  | २०.२५           |
| व्यतीपातविनिष्कान्तं           | प्रश्नो० | १७.२२       | व्याधितश्चा ङ्गनाश         | भर्मोप०   | 8,804           |
|                                |          |             |                            |           |                 |

| व्याधि वल्मीकिनीं वैश्यं       | कुन्द ०              | 2.248         | वत्त्रीलतपोदानं         | वराङ्ग          | 84.8                |
|--------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| व्याधिस्थानेषु तेषुच्येः       | सादी॰                | ₹.'५₹         | व्रतकाीलानि यान्येव     | रत्नमा०         | 3 8                 |
| <b>व्या</b> च्याचपेक्षयाम्भोवा | सागार०               | 6.54          | व्रतसारमिदं शक्त्या     | वतसा०           | २२                  |
| व्यापकानां विश्वदानां          | अमित्र०              | १२१४          | व्रतसारः श्रोतव्यो      | वतोद्यो॰        | 4                   |
| व्यापत्तिव्यपनोदः              | रत्नक०               | ११२           |                         | ९ श्रा॰सा॰      | 2.20                |
| व्यापा रवेमनस्याद्             | **                   | 900           | व्रत्तसमितिगुप्तिरूक्षण | े उमा॰          | 344                 |
| व्यापारिभिश्च विप्रेश्च        | कुन्द                | २.६९          | वतसन्तोषणं त्यक्त्वा    | प्रश्नी॰        | 14.64               |
| व्यापारेजीयते हिंसा            | धर्मसं०              | ₹.₹0          | व्रतसम्यक्त्वं निम् को  | पूज्य०          | 84                  |
| व्याप्नोत्येव ककुम्-चकं        | पुरु०शा०             | ६.३९          | वतसिद्धधर्मनाह          | महापु०          | <b>३९.६</b> ६       |
| <b>व्यायामधू प्रकवल प्रह</b>   | कुन्द ०              | ₹.₹           | व्रतस्यानिकयां कर्तुं   | <b>काटी</b> •   | ¥. <b>१७</b> २      |
| व्युत्यानावस्याया              | पुरुषा०              | ¥Ę            | व्रतस्यास्य परं नाम     | <b>धर्मसं</b> ० | ४.१२२               |
| व्युत्यानावस्यायां श्रा        | •सा <b>∙</b> (उक्कं) | ३.१५३         | व्रतस्यास्य प्रभावेन    | पुरुष्शा॰       | 8.86                |
| व्युत्पादयेत्तरां धर्मे        | सागार०               | ₹.२६          | वतहीनो नरो नैव          | प्रश्नो०        | २३. <b>१२</b> ९     |
| ब्युत्सगंस्थित एवोन्नोन्नमनं   | प्रश्लो०             | १८.१६४        | व्यत्ये यदिहामुत्रा     | सागार•          | 3,28                |
| व्युत्सर्गे कालमर्यादां        | पुरुव्शाव            | 4.26          | वतादी जातु संजातं       | पुरु॰ शा॰       | ६.८४                |
| व्युत्सर्गेण स्थितो            | प्रक्नो०             | 10.29         | वतानि द्वादशैतानि       | गुणभू०          | ३.५४                |
| व्युष्टिक्रियाश्रितं मन्त्र    | महापु०               | £89.08        | व्रतानां द्वादशं चात्र  | साटी •          | ₹.₹                 |
| व्युष्टिश्च केशवापदच           | 11                   | 36.45         | व्रतानि पुण्याय भवन्ति  | अमित•           | <b>૭</b> ઼ <b>१</b> |
| ब्योमच्छायान रोत्सङ्गि         | यशस्ति०              |               | वतानि रक्ष कोपादीक्षय   | धर्मसं०         | ७.८२                |
| व्योममघ्यागमकुत्रिम            | अमित॰                | १४.६१         | वतानि समितिः पश्च       | भव्यध०          | <b>२.१९</b> २       |
| व्रजन्ती बाहिनी तत्र           | भव्यघ०               | ₹.¥₹          | वतान्यत्र जिन्नक्षन्ति  | पुरु० शा०       | 4.84                |
| व्रज साधिवरं कृत्यं            | श्रा॰ सा०            | १.४२१         | व्रतान्यपि समाख्याय     | प्रश्लो०        | २२.२                |
| वतचर्यामतो वक्ष्ये             |                      | 36,209        | वतान्यमूनि पद्मेषां     | पराच०           | 84.8                |
| व्रतं चानर्थंदण्डस्य           | लाटी•                | 4.834         | वतान्यमून्यस्मिन्       | धर्मसं०         | 3.60                |
| वतचारित्रधर्मादि               | प्रश्नो०             |               | व्रतावतरणं चेदं         | महापु॰          | ३८.१२३              |
| वतिचह्नं भवेदस्य               | महापु०               |               | वतावतरणंस्यान्ते        | 22              | ३९.६७               |
| व्रतं चेकादशस्थानं             | -                    | ६.५२          | व्रतावतारण तस्य भूयो    | 11              | ३९.५०               |
| वतं दशमस्थान                   |                      | <b>4.88</b>   | वताविष्करणं दीक्षा      |                 | ३९.३                |
| व्रतं वर्तुंमसकायो             | प्रश्नो०             | <b>१</b> २.३० | व्रतिनां निन्दकं बाक्यं | अमित०           |                     |
| वतमङ्गोऽयवा यत्र               | धर्ममं ०             | 8.₹८          | वृतिनी सुल्लकीश्चापि    | धर्मसं ०        | <b>६.१८</b> ६       |
| वतमतिथिसंविभागः                | सागार०               | 4.88          | वते धर्मे विधातव्यो     | श्रा॰ सा॰       | 1.284               |
| व्रतमस्पृश्यचाण्डाल            |                      | १२.१७१        | হা                      |                 |                     |
| वतमहाति कस्त्यक्तुं            | आ॰ सा॰               |               | शकटे वा बलीवर्दे        | प्रश्नो०        | १७.३७               |
| वसमेतत्सदा रक्षन्              | धर्मसं०              |               | _                       | अमित्र॰         | १२.११               |
| वतमेतत्सुदु:साध्य              | ,,                   | •             | शकितो बिरतो वापि        | लाही॰           | 9.800               |
| व्रतयेत्वरकर्मात               | सागार०               | 4.28          |                         | कुल्द०          |                     |
|                                |                      | •             |                         | •               | 4 4 ,               |

| वाषस्यतुसारेण बुधैः             | अभितः             | 4,42                    | शक्दादिपश्चविषया                    | व्रती०               | · 820          |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| शक्यते न निराकर्तुं             | ` p               | 8.90                    | शब्दानुपातनासापि                    | लाटी॰                | 4. 878.        |
| शङ्का काङ् झा जुगुप्सा व        | - गूण <b>भ्</b> ० | 8.76                    | वन्दैतिहोर्नं गीः शुद्धा            | यशस्ति •             | . 1680         |
| म्बा कांक्षा निन्दा             | अभित्र ।          | 19.88                   | शमयमनियमवता                         | इमित्र ।             | 84.68          |
| शक्ता काङ्का भवेत्पापा          | प्रश्लोक          | 22.55                   | श्यदमयम्बातं                        | प्रश्नो •            | \$29.29        |
|                                 | <b>आ</b> ॰सा॰     | १.१६९                   | शमः संवेगनिर्वेगौ                   | गुणभूव               | 8.84           |
| शक्रा काङ्क्षा विचिकित्सा       | वर्मसं ०          | 9.94                    | शमाग्निः समदोषश्च                   | कुन्द ०              | ee. 95         |
| शक्का कारु क्षा विनिन्दान्य     | यशस्ति०           | १४६                     | शमिता इष्टकषायः                     |                      | 806            |
| शकुः तथैव काङ्क्षा              | पुरुवा॰           | १८२                     | शमेन नीतिविनयेन                     | **                   | 8.84           |
| ग्रक्टाविदोष रहितं              | भव्यध॰            | <b>१.६</b> १            | शमो दमो दया धर्मः                   | 11                   | 4.47           |
| चन्द्रा भीः साध्वसं             | स्राटी॰           | 3.4                     | शम्भव जिनमानम्य                     | प्रश्नो०             | ₹.१            |
| शक्तु चक्रगदोपेतं               | श्रा॰ सा॰         | १.३७९                   | शमस्तपो दया धर्मः                   | अमित्र०              | ११.१५          |
| शक्रवकादयोऽप्येते               | कुन्द ०           | १०.३२                   | शयनासन्योः काष्ठ                    | कुल्द ०              | 4.9            |
| शक्रवक्रेशतीर्थेशपदादि          | प्रस्तो०          | २४.७१                   | शम्यादौ कुत्रचित्प्रोति             | धर्मसं०              | 9.97           |
| शकत्वं चक्रवत्तित्वं            |                   | २३.१४२                  | शय्योपध्यालोचन्न                    | सागार०               | 2.83           |
| शकस्य निजिताराति                | श्रा० सा०         | 6.830                   | शय्योपवेशनस्थान                     | अमित्र०              | १३.३८          |
| शक्त मुध्नि कमात्तिष्ठेत्       | कृत्य ०           | 6.228                   | शरणं पर्ययस्यास्त                   | लाटी॰                | ३.५६           |
| शठैः पापादिमुक्तो यः            | प्रश्नो०          | १७.३२                   | शरणोत्तममाङ्गस्यं                   | वराङ्ग               | 84.84          |
| शतमिच्छति निःस्वः प्राक्        | पुरु० शा॰         | 8.896                   | शरदभ्रसमाकारं                       | अमित०                | 9,20           |
| शतं सहस्रकं चापि लक्ष           | घर्मोप •          | 8.43                    | शरावसम्पुटाघःस्थो                   | कुस्द                | 80,80          |
| शतं सहस्र लक्षं च               | कुन्द०            | 4.54                    | शरीरजन्मना सेष                      | महापु०               | 39.66          |
| शतानि तत्र जायन्ते              | कुल्द ०           | 8.70                    | शरीरजन्मसंस्कार                     | 11                   | ३९.१ <b>१९</b> |
| शतानि पंच साधानि                | सं० भाव०          | 8.8.8                   | शरीरतो बहिस्तस्य                    | अभित॰                | 8.25           |
| ward and a                      | श्रा॰ सा॰         | 3.98                    | शरीरभवभोगेम्यो                      |                      | 8.7            |
| शतावरी कुमारी च                 | उमा ॰             | ३१४                     | शरीरमण्डनं शील                      | पूज्य०               | १०३            |
| शतारे च सहस्रारे                | भव्य घ ०          | ३.२२८                   | शरीरमरणं स्वायुस्ते                 | महापु॰               | ३९.१२२         |
| शत्रवो बालका नार्यः             |                   | <b>१</b> २.१ <b>१</b> २ | शरीरं निजपुत्रस्य                   | प्रश्नो॰             | १४.५५          |
| शत्रुजिब्जुस्ततो                | श्रा० सा०         |                         | शरीरं योऽत्र तं वित्तं              | कुन्द ०              | १०.३१          |
| शत्रु मित्र पितृ भ्रातृ         | अमित०             |                         | शरीरं सुखदुःखादि                    | लाटी॰                | \$. \$19       |
| शत्रूणां द्वेषभावेन             | धर्मोप०           | 8.884                   | शरीरं सुन्दराकारं                   | प्रश्लो॰             | 18.98          |
| शनिमींने गुरुः कर्के            | कुन्द ०           | 6.36                    | शरीरं संयमाचारं                     |                      | 9.807          |
| शनिर्वाद्री चतुर्दश्योः         | कुन्द०            | ८.२०३                   | शरीरस्पर्शनं योऽत्र                 |                      | 16.809         |
| शनैश्चरदिने काल                 | कुन्द ०           | 6.784                   | शरीरस्य त्रिभङ्गं यो                |                      | 16.134         |
| शफरो मकरः शह्यः                 | कुन्द०            | 4.58                    | शरीराक्षायु <del>रुच्छ्</del> यासाः | "<br><b>व</b> मित्र• | ₹.१८           |
| शब्दगम्बरसस्पर्श                | भव्यघ०            | ₹.१८₹                   | शरीरादिममत्वस्य                     | काटी॰                | 4.24           |
| शब्दपारभागी भव                  | महापु॰            | 80.847                  |                                     | यशस्ति०              |                |
| <b>शब्दविद्यार्थ</b> शास्त्रादि | 11                | ३८.११९                  | शरी <b>रावयवत्वे</b> ऽपि            | श्रा॰ सा॰            |                |
|                                 |                   |                         |                                     |                      |                |

| 3.4                                      | -            | 9.44        | ment a resultani                  |                 | 6.384           |
|------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| शरीरावयवस्थेन मांसे                      | <b>उमा</b> ० | 764         | शालूररासभोष्ट्राणां               | कुन्द०          |                 |
| शरीरेन्द्रियमा <b>वु</b> ष्यं            | मंद्राश •    | 5.848       | भारयक्षते रसण्डेश्च               | ा अवस्य         | 20,896          |
| शकरादिपरिकेषं                            | साटी॰        | १.१५६       | <b>ज्ञाल्यादिसर्वे धान्यानां</b>  | 29              |                 |
| श्रकाक्येवाणांविरा                       | सागार०       | 8.40        | शास्त्रतानन्दरूपाय                | -               | 8.8             |
| शलाकां हेमजां क्षिप्य                    | प्रक्ती      | 18.42       | शास्त्रदानं सुपानाय               | ' वर्मीप॰       | 4.868           |
| श्रहयत्रयं गारबदण्डलेक्या                | भव्यधं ॰     | 2.29.5      | शास्त्रवानेन सारेन                | प्रश्लो॰        | २० ६६           |
| शस्यं सोहादि दंष्ट्राहि                  | कुन्द०       | 6.233       | शास्त्रं निशम्य मिण्यात्वं        | घर्मसं०         | <b>4.88</b>     |
| शशास्त्रीनमैला कीत्तिः                   | गुणभू०       | 3,98        | शास्त्रप्रत्यूहमे यत्र            | वती०            | . ४२८           |
| शशा द्वामलसम्बक्त्यो                     | अमित्र॰      | १३.१        | शास्त्रं बात्सायनं श्रेयं         | 3,700           | <b>€</b> \$\$.5 |
| शस्त्रपाशविषालाक्षी                      | धर्मसं०      | 8.88        | शास्त्रवान् गुणयुकोऽपि            | प्रश्नो॰        | २३.२८           |
| शस्त्रहस्ता महाकूरा                      | प्रक्ती०     | 3.64        | <b>जास्त्रव्यास्याविद्यानवद्य</b> | उमा •           | Ę               |
| शस्त्रोपजीविबर्ग्यक्चेद्                 |              | 36.874      | वास्त्रादयो सतां पूज्यः           | अमित्र•         | ११.५०           |
| शस्याधिष्ठानक्षेत्रेषु                   | सादी॰        | 8.842       | शास्त्रानुरिकरारोग्यं             | कुन्द ०         | 6,877           |
| शाकपत्राणि सर्वाणि                       | "            | 0.01        | शास्त्राभासोदितैरर्थैः            | <b>৭</b> হ৹য়া৽ | 3,60            |
|                                          | "<br>घर्मस०  | 4.94        | शास्त्राम्बुधेः परिमियत्ति        | अमित०           | 3.5             |
| शाकवीजफलाम्बूनि<br>शाकाः साधारणाः केचित् | लाटी•        | 8.86        | शिक्यमारुह्य न्यग्रोधे            | प्रश्नो०        | 88.8 <b>4</b>   |
|                                          | प्रक्ती॰     | 26.68       | शिक्यारूढः स इत्युक्त्वा          | श्रा॰सा॰        | १.२२३           |
| शाकिनीग्रहदुर्व्याघि                     |              | -           | शिक्षयेच्चेति तं सेयमन्त्या       | सागार०          | 6.40            |
| शाकिनीप्रह <b>ु</b> ष्टारि               | **           | २०.२१६      | शिक्षा तस्मै प्रदातव्या           | कुन्द०          | 6.388           |
| शाकिनीभिगृंहीतस्य                        | कुन्द०       | 6.380       | शिक्षावतं तृतीयं च                | प्रदनो०         | २०,२            |
| <b>शान्यनास्तिकयाग</b>                   | यशस्ति०      | ७७२         | शिक्षावतानि चत्वारि               | लाटी॰           | 4.848           |
| शाखादीनि विना मूलं                       | पुरु०शा०     | ٧.٦         | शिक्षावतानि देशाव                 | सागार०          | 4.28            |
| शाठयं गर्वभवज्ञानं                       | यशस्ति०      | ७५२         | शिक्षाव्रतेषु बक्ष्येऽग्रे        | पुरु०शा०        | ¥.846           |
| शान्तक्षीणी योग्ययोगी                    | अभित्र॰      | 3.76        | शिखण्डिकुक्कुटरयेन                | यशस्ति०         | ४१९             |
| शान्ताद्यष्ट कषायस्य                     | सागार०       | 8.9         | शिखामेतेन मन्त्रेण                |                 | 80.848          |
| शान्ताः शुद्धासनाः सीम्यहः               | शः पुरुःशाः  | 4.68        | शिखायज्ञोपवीताङ्काः               | धर्मसं •        |                 |
| <b>शान्तां स्थिरासनां</b>                | धर्मसं०      | <b>4.39</b> | शिखी सितांशुकः सान्त              |                 | ३८.१०६          |
| शान्तिकं तत्र कर्त्तव्यं                 | कुन्द०       | 4.770       | शिम्बयोऽपि नहि ग्राह्या           |                 | 8.24            |
| शान्तिनायं नमस्यामि                      | प्रश्नो०     | १६.१        | शिम्ब्यः सकला विल्वफलं            | पुरु०शा०        | •               |
| शान्तिमच्छति तुष्णायाः                   | पुरुव्शा०    | ¥. १२३      |                                   | , श्रा॰सा॰      | 3.93            |
| शान्ते शुद्धे सदाचारे                    | व्रतो•       | 66          | शिम्बयो मूलकं बिल्व               | र् उमा॰         | 383             |
| शान्ती स्वेतं जये स्यामं                 | उमा •        | १३८         | शिरसो नमनं कृत्वा                 | अभित्र॰         | 6.98            |
| शारीरं ध्रियते तेन                       | अमित्र०      | ११.२३       | शिरीष पुष्पमृहङ्गी                | धर्मस०          | ७.१८५           |
|                                          | यशस्ति०      | 288         | शिरोषसुकुमाराङ्गः                 | सागार०          | 6.803           |
| शारीरमानसागन्तु                          | श्रा॰सा॰     | १.१७१       | शिरोनत्याऽ <b>सनाव</b> र्त        | पुरुव्शाव       | 4.88            |
|                                          | वशस्ति०      | 80%         | शिरोस्हः स्वरम्बंसं               | শ্ৰী॰ গা০       | 3.808           |
| शालिक <del>ाक्याव्य</del>                | प्रश्ली०     | 58.6        | A Charles Lie Land II             | उमा •           | \$25            |
|                                          |              |             |                                   |                 |                 |

| श्चिरोत्तिः पीनसः श्लेष्मा  | कृत्द० ३,८३      | शीलेन रक्षितो जीवो          | अमित •                  | <b>१</b> २.४ <b>७</b> |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| शिरोलिजुं च तस्येष्टं 🕝     | महापु० ३८ ११३    | शुककुर्कुरमार्जारी          | लाटी॰                   | 8,863                 |
| शिरोलिङ्गम् <b>रोलि</b> ङ्ग | , 80.14E         | शुक्त्याभैः श्यामलैः स्थूले |                         | 4.68                  |
| शिलास्तम्मास्थिसाद्रेध्य    | यशस्ति॰ ८९६      | शुक्रश्रुतशकुनमूत्र         | कुन्द०                  | १.५५                  |
| शिलोपरि यथा चोसं            | प्रक्तो० २०.१३२  | शुक्रवारोदितो वैश्यो        | कुन्द०                  | 6.888                 |
| <b>शिल्पिकारुकवाक्पच्य</b>  | यशस्ति० ७५८      | शुक्रस्य दिवसे काल          | कु <b>न्द</b> ०         | 6.288                 |
| शिल्पिमवै न कल व्यं         | प्रक्नो॰ ११.२५   | शुक्राकिभौमजीवानां          | कुन्द०                  | 6.80                  |
| शिवगतिगृहमार्गं             | ,, २.२४२         | शुक्रेज्य च महाशुक्रे       | भव्यभ्र                 | ३,२३८                 |
| शिवभूतेस्ततः पुण्य          | आ०सा० १.६२४      | शुक्लचन्द्रवदुत्पद्य        | गुणभू०                  | २ १५                  |
| शिवमं जरमरु जमक्षय          | रत्नक० ४०        | शुक्लध्यानं सदाचारो         | व्रतो॰                  | ५१५                   |
| शिवशमिकरं येन               | प्रक्नो॰ ३.११    | शुक्लं पृथक्तववीतकं         | अमित०                   | 24.28                 |
| शिवसुखगृहमागँ               | ,, १७.१४७        | शुक्लप्रतिपदो वायुः         | कुन्द ०                 | 8.24                  |
| शिष्यानुग्रहकत्ता यो        | उमा॰ १८६         | शुक्लवस्त्रोपवीता           | महापु०                  | 39.44                 |
| शीघ्रं पात्रेण संसारा       | वमितः ११९३       | शुचिविनयसंपन्नस्तनु         | यशस्ति०                 | 663                   |
| शीघ्रमुत्पादवामास           | प्रश्नो॰ ५.५१    | शुद्धं दयादिकमपि            | श्रा०सा०                | 3.206                 |
| शीघ्रेण स्वमहं सा च         | ,, 20,40         | शुद्धदर्शनिको दान्तो        | लाटी॰                   | 8.8                   |
| शीतद्वेषी यथा किवद          | लाटो॰ ३,७३       | •                           | यशस्ति०                 | २८९                   |
| शीतवातादिसंत्यका            | प्रक्नो० २०.३०   | शुद्धं दुग्धं न गोमीसं      | (उक्तं)श्रा.सा.         | ३.८४                  |
| शीतलेशमहं बन्दे             | प्रक्नो० १०.१    |                             | उमा •                   | २८२                   |
| शीतांशू राजहंस              | पद्मनं अप्र १२   | शुद्धप्ररूपको ज्ञानी        | कुन्द०                  | १,१८७                 |
| शीतोष्ण दंशमशक              | रत्नक० १०३       | शुद्धमार्गमतोद्योग          | यशस्ति०                 | २३६                   |
| शीतोष्णवातवाधां च           | धर्मोप० ४.१२७    | शुद्धमीनान्मनःसिद्ध्या      | सागार०                  | 8.35                  |
| शोतोष्णादिषु कालेषु         | प्रश्नो॰ १८,२८   | शुद्धं शोधितं चापि          | स्राटी॰                 | 8.246                 |
| शीर्यते तरसा गात्रं         | अभित्त० ११,२८    | शुद्धं श्रुतेन स्वात्मानं   | सागार०                  | ८.९२                  |
| शीलतो न परो बन्धुः          | ,, 85.89         | शुद्धं सत्प्रासुकं स्निग्धं | प्रश्नो०                | २०,१८                 |
| शीलमाहाम्यतः केन            | प्रश्लो० १५.५७   | शुद्धसम्यक्त्वसंयुक्ता      | भा॰सा०                  | १.६८२                 |
| शीलमाहात्म्यतः सीतां        | पुरु•शा• ४.१११   | sizur(zaniana               | अमित्र०                 | १५,५१                 |
| शीलमाहात्म्यसंक्षोभा        | प्रश्नो॰ ६.२०    | शुद्धस्फटिकसंकाश            | पुरु•शा०<br>गुणभू०      | ५.६०<br>३.१२०         |
| शीलयुक इहामुत्र             | ,, <b>१</b> ५.३५ | शुद्धस्य जिनमार्गस्य        | धर्मोप॰                 | 2.22                  |
| शील यो यतिमाधत              | " <b>१</b> ५,४१  | गुद्धस्य जीवस्य निरस्तम्    |                         | १५.८७                 |
| शीलवान् महतां मान्यः        | सागार० ७,५३      | शुद्धस्यानुभवः साक्षात्     | लाटी०                   | 2.88                  |
| शोलवत्रधरा धीरा             | प्रक्ती॰ २३.५०   | शुद्धः स्वात्मैव चादेयः     | <b>भर्म</b> सं ०        | ७१९१                  |
| शीतव्रतपरिह्रणं             | व्रतो० ५०६       | _                           | প্রা৹सা৹                | \$.304                |
| शीलवतप्रभावेन               | प्रश्नो॰ २३.४७   | शुद्धात्मध्याननिष्ठानां     | जाव्याः<br><b>उमा</b> ० | 1.404                 |
| शीलाहते महादुःसं            | ,, 84.80e        | युदा प्राणोज्झिता भूमिः     | लाटी॰                   | ¥.49                  |
| शीलवतानि तस्येह             | सं॰ भाव॰ १७      | शुद्धिः क्षेत्रस्य कालस्य   | पुरुव्शाव               | 4.8                   |

| शुद्धियुक्तो जिनान् भावात्  | उमा॰ १            | ६ शून्यागारेषु चावासा        | लाटी॰ ५.३८       |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| शुद्धे बस्तुनि संकल्पः      | यशस्ति० ४         |                              | कुन्द॰ ८.३६७     |
| शुद्धीवशुद्धबोषस्य          | ,, 4              |                              | हरिवं० ५८.६      |
| शुद्धोपलब्धिशक्तियाँ        | लाटीन ३,२         |                              | प्रक्ती० २४.१४५  |
| शुद्धों बुद्धः स्वभावस्ते   | धर्मस० ७.         | < शूलारोपादिकं दुःखं         | पुरुव्हा॰ ४.८६   |
| शुक्को यो रूपवन्नित्यं      | भव्यध० ५.२        | ११ शूले प्रोतो महामन्त्रं    | सागार० ८.७९      |
| शुभक्रियासु सर्वासु         | कुरद० ८.३         | ९१ शेते शय्यागता शीघ्रं      | कुन्द० ५.१५३     |
| शुभ पुण्यस्य सामान्याद      | हरिखं० ५०         | .१ शेषकर्माणि निर्मूल्य      | प्रक्नो॰ ५.५२    |
| शुमप्रवृत्तिरूपा या         | गुणभू०            |                              | लाटी॰ २.११९      |
| शुभभावो हि पुच्याया         | धर्मसं॰ ६१        | ८१ शेषानपि यथाशक्ति          | ,, ५.१७२         |
| शुभः शुभस्य विज्ञेयः        | अमित्त० २.        | ३९ होषाणां सार्धपरुयायुः     | भव्यघ० ३,२११     |
| शुभं सर्वं समागच्छन्        | कुन्द० १३         | ८८ शेषाः शूद्रास्तु वर्ज्याः | उमा० १५४         |
| शुभाशुभं कर्मभयं            | व्रतो॰ ४          | ९ शेवेभ्यः क्षुत्पिपासादि    | लाटी॰ २.१६२      |
| शुभाशुभमहाकर्म              | उमा॰ १            |                              | महापु॰ ४०.१३४    |
| शुभाय संवृतं देहं           | प्रश्नो० २.       |                              | , Yo. 148        |
| शुभाशुमेन भावेन             | ۰,, ٦             | ४२ शेषो विधिस्तु सर्वोऽपि    | लाटी॰ ६.४३       |
| शुभाशुभैः परिक्षीणैः        | कुन्द० ११.        | ६४ शेषस्तत्र व्रतादीनां      | ,, ३.१८४         |
| शुभाः श्रेणिकं स्वर्गेऽस्य  | प्रक्नो० २१.१     | ८९ शेवस्य दर्शने तर्का       | कुन्द० ८,२७५     |
| शुमेत रप्रदेश यः            | ,, 86.            | २७ शेवाः पाशुपताश्चैव        | कुन्द॰ ८.२९२     |
| शुभेतरविकल्पं यः            | ,, १८.            |                              | कुल्द० ८.१८०     |
| शुभे लग्ने सुनक्षत्रे       | धर्मसं॰ ६.२       |                              | रत्नक० १२६       |
| शुभैः षोडशभिः स्वप्नैः      | महापु॰ ३८.२       | १६ शोकं भवादिकं त्यक्त्वा    | बर्मोप० ५.८      |
| शुभोदयेन जायन्ते            | प्रक्तो॰ २        |                              | यशस्ति॰ ३१७      |
| शुभोपदेशतारुचयो             | कुन्द० ८,३        | ८५ शोकानोकहखण्डनेकपरप्       | ं श्रा॰शा॰ २.१२  |
| शुभ्रस्थितामृते पात्रे      | कुन्द० ११         |                              | उमा॰ २५८         |
| शुक्लदोत्पथगामी च           | कुन्द० ८.४        | ११ शोकातंत्रिष्नो युतो द्वाम | यां कुन्द• ८.४२  |
| शुष्कचर्मास्थिलोमादि        | <b>लाटी॰ ४.</b> २ | ४२ शोकाश्रितं वचः श्रुत्वा   | लाटी॰ ४.२४९      |
| शुष्काणां श्यामलोपेतं       | कुन्द० ३          | ७७ शोचिः केशशिखेव दाह        | था॰सा॰ ३.२२७     |
| शूकरस्तं समास्रोक्य         | प्रक्तो॰ २१.१     | ४४ शोणिते पयसि न्यसो         | कुन्द० ८१७५      |
| शूकरो मुनिरक्षाभिप्राये     | ,, 28.5           | ४६ शोधनीयन्त्रशस्त्राग्नि    | १ श्रा॰सा॰ ३.२७५ |
| शूद्र व्यग्रमनस्कर्यं       | कुत्द० ८.३        | २७                           | रे उमा० ४११      |
| शूब्रोज्युपरकराचार          | सागार० २          | २२ शोधितस्य चिरात्तस्य       | लाटी० १,३२       |
| शूनाकारी च कैवर्णे          |                   | ,८५ शोभतेऽतीव संस्कारा       | "                |
| शून्यं तस्वमहं वादी         |                   | ३१ शोभार्यं श्रीजिनागारे     | प्रक्तो॰ २०.२२६  |
| <b>ब्रूम्यध्यानैकतानस्य</b> | सागार॰ ६          | ४३ शीचं मञ्जनसाचायः          | यशस्ति० १७२      |
| श्च्यागारनिवृत्तिः          | वता०              | ५० शीचमाचर्य मासंपद          | कुन्द० ४.५       |

|                                                   |                            |                | •                               | •                 |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| *44                                               |                            | भागका          | चार-संबह                        |                   |                                  |
| क्षीकाविसमये नीर<br>क्षीकाय कर्मणे नेष्टं (उ      | प्रश्लो॰<br>कं) चर्नोप॰    | ७.३३<br>३.७    | श्रद्धां मिक् रहो भत्वं         | धर्मोप०<br>पूज्य• | 8.840                            |
| शौचार्यं संगृहीतव्यो                              | प्रक्ती •                  | ₹,3<br>₹,3     | श्रद्धा मक्तिरच विज्ञानं        | गुणम्॰            | 1.83                             |
| शीर्यं गाम्भीयंमीदार्यं                           | कुस्द ०                    | 9.88           | श्रद्धालुभिनंरैः पौरैः          | श्रा०सा०          | 03F.\$                           |
| शौर्येण वा संपोभिवाँ                              |                            | ٠٠.٦<br>٤.٦٤   | श्रद्वालुभीकमास्तुष्टः          | धर्मसं ॰          | 8.48                             |
| श्यामहक् सुभगः स्मिग्ध                            | कुन्द•<br>कुन्द•           | ८.२ <b>३</b> ५ | श्रद्धा शक्तिरलुब्धत्वं (उक्तं) | चारित्रसा•        | 13                               |
| श्यामध्वेतस्यूलिख्वाति                            | कुन्द <b>ः</b>             | ५.१०५          | श्रद्धा शक्तिरूच सद्भवितः       | प्रश्नो॰          | २०.२०                            |
| श्यामा गौरः कृदाः स्यूलः                          | जुन्द <i>े</i><br>अभित्त ० | 84.48          | श्रदा श्रेयोर्ज्यनां श्रेयः     | यशस्ति०           | 80                               |
| श्याना पारः कृषाः स्यूलः<br>श्रृगालक्ष्वानमार्जार | प्रश्ली०                   |                | श्रद्धा स्वात्मेव शुद्धः        | सागार०            | 0.8.3                            |
| मुनारकष्या रागो                                   | अस्पार                     | २२.९७<br>२३.६७ | श्रद्वीयमाना अपि वश्रयन्ते      | अमित्त०           | 80.48                            |
|                                                   | 21                         |                | श्रद्धेहि यक्षि नो तस्य         | धर्मसं०           | ₹.                               |
| शुङ्गारसारसर्वस्व                                 | था०सा ०                    | १.४२           | श्रमणागमनमाकर्ण्यं              | श्रा०सा०          | 2,400                            |
| श्रुङ्गवेरं तथानन्तकाया                           | पूज्य॰                     | 38             | श्रयणं स्तम्भकुडयादेः           | अमित्र॰           | 6.69                             |
| श्रुक्षवेरादिकन्दादिमक्षणं                        | प्रश्लो॰                   | 19.09          | श्रयेत्कायमनस्ताप               | धर्मसं०           | 2.894                            |
| शृज्जवेरादिकाः कन्दाः                             | 13                         | \$6.83         | श्रवणाद्धिसकं शब्दं             | लादी॰             | 8 286                            |
| शृज्जवेराविजं कन्वमूलं                            | **                         | २२. <b>६</b> ६ | श्रवणीयमनाक्षेपं                | अमित्र॰           | 23.20                            |
| शृणु त्वं तात शृष्वन्तु                           | श्रा०सा०                   | १.२४७          | श्रवणेन्द्रिययोगेन              | <b>उमा</b> ०      | 200                              |
| शृणु त्वं भो महामाग                               | प्रश्नो०                   | २१,१३          | श्राको दर्शनिकः पूर्वी          | धर्मोप०           | ۲.२६                             |
| शृषु त्वं व्रतशुद्धधर्यं                          | **                         | १४,२७          | श्रावक धर्म भजति                | अमित्त०           |                                  |
| शृणु त्वं शिष्य तान् दोषान्                       | ,,                         | 22.4           | श्रावकपदानि देवै                | रत्नक०            | १३६                              |
| शृणु धीमन्नहं बक्ष्ये                             | 37                         | 14,46          | श्रावकद्रतपूतानां               | धर्मोप०           | 8.6                              |
| श्रृणु धीमन् महाभाग                               | "                          | ≥.€            | श्रावकः श्रमणो वान्ते           | सागार०            | ८.२५                             |
| शृणु भो वत्स ते वक्ष्ये                           | 29                         | १५.४३          | श्रावकाचारणं धर्मं              | प्रश्नो॰          | 8.88                             |
| शृणु वत्समहाप्राज्ञ                               | 3)                         | ३.५६           | श्राबकाचारपूतात्मा              | धर्मस॰            | £. ?8 <b>%</b>                   |
| भृणु शिष्य प्रवक्ष्येऽहं                          | 97                         | १३.५८          | श्रावकाणां कुले योग्यं          | व्रतो •           | 7.707                            |
| भूणु श्रावक पुष्पस्य                              | लाटी•                      | 8.44           | श्रावकाध्ययनप्रोक्त             | रत्नमा०           | 46                               |
| शृणु श्रावक संकृत्वा                              | प्रदनो०                    | 14.44          | श्रावकानायिका सङ्घं             |                   |                                  |
| भ्युष्यन्ति येऽतिषुमदं                            |                            | २४.१२९         | श्रावकास्तन भक्त्यर्थ           | प्रदर्भा०         | ३८.१ <b>६९</b><br>७.४ <b>५</b> . |
| श्रद्धा तुष्टिमंकिविज्ञान                         | यशस्ति०                    | 986            | श्रावको जायते षड्भिः            | उमा ०             | 584                              |
| श्रद्धानं केवलं नैव                               | गुणभू०                     | ₹.१४४          | श्रावको वीरचर्याहः              | सागार             | <b>9.40</b>                      |
| श्रद्धानं परमार्थीनां                             | रत्नक०                     | ٧.١٠٠          | श्रित्वा विविक्तवसति            |                   |                                  |
| श्रद्धानं यस्य चित्तं                             | व्रतो०                     | 489            | श्रीकोत्तिश्रीष्ठनो गेह         | पुरुषाः           | १५३                              |
| श्रद्धानं सप्ततस्वानां                            | प्रश्तो॰                   | 7.8            | श्रीकोत्तिश्रेष्ठिनो नूनं       | श्रा०सा०          | 6.8£@                            |
| श्रद्धानात्स्वेष्टसिद्धिरचेद्                     | गुणभू०                     | 3.884          | श्रीकेतनं वाग्वनिता             | 11<br>755         | 8.840                            |
| श्रद्धानादिगुणाबाह्यं                             | काटी॰                      | 2.88           | श्रीयन्दनं विना नेव             | यशस्त्रि॰         | 465                              |
| श्रद्धापूर्व सुपात्राय                            | प्रक्तो०                   |                |                                 | उमा॰              | १२५                              |
| want a man                                        | Marie 1                    | ₹.१२२          | श्रीजिनेन कथितो वरधमें          | - प्रक्ती •       | 4.8.6.4€                         |

۲,

. 17

| व सिर्वेक्यो वास वे जास ते सदा येजि ते सदा येजि ते सदा येजि ते स्वा येजि ते स्वा येजि ते स्वा येजि ते स्वा येजि तेन्द्र सन्द्रा तेन्द्र सन्दर्भ तेन्द्र सन्दर | प्रकृते। शांश्याः | そのままり アメン マーチャック・ション マーチャック・ション マーチャック・ション マーチャック マーチャック マーチャック マーチャック マーチャック マーチャック マー・ファック マー・ファック マー・ファック マー・ファック マー・ファック アン・ファック アン・ファン アン・ファン アン・ファン アン・フェン アン・ファン アン・ファン アン・ファン アン・ファン アン・ファン アン・フェン アン・ファン アン・フェン アン・フェン アン・ファン アン・ファン アン・ファン アン・フェン アン・ファン アン・ファン アン・ファン アン・ファン アン・フェン アン・フェ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मृत्यस्थानम्य<br>मृत्यस्थानम्य वावयं<br>भृतस्थानम्य वावयं<br>भृतस्य प्रश्रयाण्य्येयः<br>मृताविभ्यः अृतं दशात्<br>मृतामृतं पिनेत्तप्र<br>मृत्यस्थानयिवापाणः<br>मृत्यस्थानयिवापाणः<br>मृत्यस्थानयिवापाणः<br>मृत्यस्थानयिवापाणः<br>मृत्यस्थानम्यस्थान<br>मृते वते प्रसंस्थान<br>मृते वते प्रसंस्थान<br>मृते कषायमास्थिय<br>मृत्या रहण्यस्थानम्य<br>भृत्या तहचनं वेषः<br>भृत्या तहचनं विप्रो<br>भृत्या तहचनं सागाद्<br>मृत्यादानमतिवयाँ                                                                 | सामारक ८<br>वशस्तिक महापुर्व १८ -<br>प्रकृतिक १९<br>वशस्तिक वर्मसंक १५<br>वशस्तिक वर्मसंक १५<br>वशस्तिक वर्मसंक १५<br>प्रकृतिक १९<br>प्रकृतिक १९<br>प्रकृतिक १९<br>प्रकृतिक १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ति सदा येजपि  ति सदा येजपि  ति सदा येजपि  क्रियदाविष  निन्द्रसम्बद्धाः  निन्द्रसम्ब्रोक्त  निन्द्रसम्ब्रोक्त  निन्द्रसम्ब्रोक्त  निन्द्रसम्ब्रोक्त  निन्द्रसम्ब्रोक्त  निन्द्रसम्ब्रोक्त  निन्द्रसम्ब्रोक्त  निन्द्रसम्ब्रोक्त  निन्द्रसम्बर्धाः  निन्द्रसम्बर्धाः  निन्द्रसम्बर्धः  निन्द्रसम्बर्धः  निन्द्रसम्बर्धः  निन्द्रसम्बर्धः  विनेक्त्रसम्बर्धः  श्रीजिनेन्द्राणां  कुन्द्रसम्बर्धः  नुस्रो सङ्गे  नकुमारादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रश्नीः शां साः पुरुषः साः यशस्तः वारित्र साः पुरुषः धर्मीपः "" शाः भाः पर्यानं पर्यानं प्रशः समः पर्यानं प्रशः समः पर्यानं प्रशः समः पर्यानं प्रशः                                                                                                                                                                                                                             | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्रुतस्य प्रश्नयाच्य्रेयः<br>श्रुतस्य प्रश्नयाच्य्रेयः<br>श्रुतस्य प्रश्नयाच्य्रयः<br>श्रुत्वान्तं पिनेत्तत्र<br>श्रुत्वान्यित्वानामाणः<br>श्रुत्वान्यित्वानामाणः<br>श्रुत्वान्यित्वात्त्रान्तं<br>श्रुत्वे श्रुत्वात्त्रस्यानं<br>श्रुत्वे तते प्रसंस्थान<br>श्रुत्वे तते प्रसंस्थान<br>श्रुत्वे तते प्रसंस्थान<br>श्रुत्वे तते प्रसंस्थान<br>श्रुत्वा तद्वचनं वेवः<br>श्रुत्वा तद्वचनं वेवः<br>श्रुत्वा तद्वचनं विप्रो<br>श्रुत्वा तद्वचनं सागाद्<br>श्रुत्वाऽतिककंशाक्रन्य<br>श्रुत्वादानमतिवयाँ | सामारक ८<br>वशस्तिक महापुर्व १८ -<br>प्रकृतिक १९<br>वशस्तिक वर्मसंक १५<br>वशस्तिक वर्मसंक १५<br>वशस्तिक वर्मसंक १५<br>प्रकृतिक १९<br>प्रकृतिक १९<br>प्रकृतिक १९<br>प्रकृतिक १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | त्र त्राप्त कर्णा करात करात करात करात करात करात करात करा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ति विनो भूसाद् प्रदेशकाकी स्तैयदाविष निन्द्रकाविताय निन्द्रकन्द्रा निन्द्रकन्द्रकन्द्रे निकुमारादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शा॰ सा॰ पुरुष शा॰ यशस्ति॰ वारित्र सा॰ पुरुष धर्मीप॰  "" "" शा॰सा॰ पदा नं०प्र॰ गुजमू॰ उमा॰ पदा नन प्र॰                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$.7<br>4.57<br>346<br>7.74<br>7.74<br>8.74<br>9.96<br>7.96<br>9.96<br>9.96<br>9.96<br>9.96<br>9.96<br>9.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मृतास्य प्रश्नमाञ्चेदः मृताधिभ्यः भृतं दद्यात् मृतामृतं पिनेत्तत्र मृत्यामृतं पिनेत्तत्र मृत्यामृतं पिनेत्तत्र मृत्याम्यामानामः मृत्यास्मृतिपुरावृत्त मृत्यास्मानं मृते वते प्रसंस्थान भृतेः कषायमास्मिन्य मृत्यारह्नमृष्टक्रमे मध्या भृत्या कोस्मृहकं राजा भृत्या तद्यचनं देवः भृत्या तद्यचनं विप्रो भृत्या तद्यचनं सागाद् भृत्या तद्यचनं सागाद् भृत्या तद्यचनं सागाद्                                                                                                                             | वशस्तिः वर्धः व्यास्तिः ११ वशस्तिः वर्धाः ११ वर्षाः ११  | \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % \$55 % |
| प्रश्निकाकी स्वैयद्वेषेण निन्द्रकिष्याय निन्द्रकन्द्रस्य निन्द्रकन्द्रा निन्द्रकन्द्रोक्त निन्द्रकन्द्रोक्त निन्द्रकन्द्रोक्त निन्द्रकन्द्रोक्त निन्द्रकन्द्रोक्त निन्द्रक्त विशेषादकमले श्रीजिनेन्द्राणा कुक्ककले न सुली क्रो नकुमारादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पुरुष शाः<br>यशस्तिः<br>यारित्र साः<br>पूज्यः<br>धर्मोपः<br>''<br>''<br>आःसाः<br>पदा नं०प्रः<br>सुणभूः<br>स्माः<br>पदा नं०प्रः<br>स्माः                                                                                                                                                                                                                                          | 4:58<br>540<br>7:540<br>7:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8:540<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8 | मृतामिभ्यः भृतं दशात् मृतामृतं पिनेसम् सृतिस्तानयितामामः सृतिस्मृतिपुरावृत्तः मृतिस्मृतिपुरावृतः मृति शृद्धवारमानं मृते वते प्रसंस्थान भृतेः कषायमालिस्य सृत्योरङ्गुस्कारी मध्या सृत्या कोकाहकं राजा भृत्या तद्वचनं वेदाः भृत्या तद्वचनं विप्रो भृत्या तद्वचनं सागाद् भृत्या तद्वचनं सागाद् भृत्या तद्वचनं सागाद् भृत्या तद्वचनं सागाद्                                                                                                                                                             | महापु॰ १८-<br>प्रम्मो । १९<br>यसस्ति ।<br>यहापु० ३९-<br>प्रम्मा ।<br>यमसं ।<br>यमसं ।<br>यमसं ।<br>यमसं ।<br>प्रम्मा ।<br>प्रम्मा ।<br>११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | त्र के प्रमुख्य के प्रमुख्य<br>जन्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| स्तेयदंषिण<br>निन्द्रकणिताय<br>निन्द्रकन्द्रा<br>निन्द्रकन्द्रा<br>निन्द्रकन्द्रोक्त<br>निन्द्रकन्द्रोक्त<br>निन्द्रकन्द्रोक्त<br>नमतं पूर्त<br>नमते घीरैः<br>निन्दुप्रभुपादसेबा<br>जिनेक्पादकमले<br>श्रीजिनेन्द्राणां<br>कुत्र, ककुले<br>न सुस्रो क्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | यशस्ति• वारित्र सा• पूज्य• धर्मोप•  "" आ•सा• पदा नं•प्र• गुजमू• उमा• पदा-न- प्र•                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$46<br>\$ \$<br>\$.\$40<br>\$.\$40<br>\$.\$40<br>\$.\$40<br>\$.\$40<br>\$.\$40<br>\$.\$40<br>\$.\$40<br>\$.\$40<br>\$.\$40<br>\$.\$40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | म् तामृतं पिनेसम् स्विधानयिनामामः स्विधानयिनामामः स्विध्यानयिनामामः स्विध्यानयिनामामः स्विध्यान्यः स्विध्यान्यः स्विध्यान्यः स्विध्यानः स्विः कषायमास्तिस्यः स्वार्यारङ्गुष्टक्रमे मध्याः स्वार्वा कोस्स्वः राजाः स्वार्वा तद्वचनं देवः स्वार्वा तद्वचनं विप्रो स्वा तद्वचनं सागाद् स्वार्वा तद्वचनं सागाद् स्वार्वादानमतिनयाँ                                                                                                                                                                      | प्रकृति १९<br>यसस्याः<br>यहापु० ३९<br>प्रकृति १९<br>प्रकृति १९<br>यसस्य १९<br>प्रकृति १९<br>प्रकृति १९<br>प्रकृति १९<br>प्रकृति १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| नेन्द्रकथिताय<br>नेन्द्रचन्द्रा<br>नेन्द्रचन्द्रा<br>नेन्द्रचन्द्रोक्त<br>नेन्द्रचन्द्रोक्त<br>नेन्द्रचन्द्रोक्त<br>नमते धीरैः<br>नेन्द्रप्रभूपादसेवा<br>जिनेक्पादकमले<br>श्रीजिनेन्द्राणां<br>जुक्क क्लुले<br>न सुस्रो चक्रो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वारित्र सा॰ पूज्य पूज्य प्रमाप  आ॰सा॰ पद्म नं॰प्र पुणभू उमा॰ पद्म ० प्र कुन्द०                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7<br>7, \$\$<br>8, \$40<br>8, \$\$<br>9, \$40<br>1, \$40<br>1, \$47<br>4, \$6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | स्क्रियानयशिवातायः स्कृतिस्मृतिपुरावृतः स्कृतिस्मृतिपुरावृतः स्कृतिस्मृतिपुरावृतः स्कृते न गुद्धसारमानं स्कृते नते प्रसंस्थान स्कृतेः कषायमास्त्रस्य स्कृत्योरङ्गुष्टक्को मध्या स्कृत्या कोस्स्कृतं राजा स्नृत्या तद्वचनं देवः स्कृत्या तद्वचनं विप्रो स्नृत्या तद्वचनं सागाद् स्नृत्या तद्वचनं सागाद् स्नृत्या तद्वचनं सागाद् स्नृत्या तद्वचनं सागाद्                                                                                                                                              | यसस्ति।<br>यहापु० ३९ श्रे<br>पूर्वपूर्ण ० श्रे<br>वर्णस्ति ० श्रे<br>वर्णस्ति ० श्रे<br>वर्णस्त ० श्रे<br>प्रक्ती ० श्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1886)<br>(1886)<br>(1886)<br>(1886)<br>(1886)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| नेन्द्रचन्द्रस्य<br>नेन्द्रचन्द्रा<br>नेन्द्रचन्द्रा<br>नेन्द्रचन्द्रोक्त<br>नेन्द्र संज्ञान<br>नमतं पूर्त<br>नमते घीरैः<br>नेन्द्रप्रभुपादसेबा<br>जिनेक्पादकमले<br>श्रीजिनेन्द्राणां<br>कुत्र, ककुले<br>न सुस्रो चक्रो<br>नकुमारादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पूज्यक<br>्थर्मीप•<br>''<br>''<br>''<br>आ•सा•<br>पद्म नं•प्र•<br>पुणभू•<br>उमा•<br>पद्म•न• प्र•                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$<br>7.\$\$<br>8.\$\$6<br>8.\$\$6<br>9.\$40<br>9.\$40<br>\$\$\$<br>\$4\$<br>4.\$6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | क्रुंसिस्मृतिपुरावृत्त<br>क्रुंतिस्मृतिप्रसादेव<br>क्रुंतेन गुढ्यात्मानं<br>क्रुंते क्रिंप्यान<br>क्रुंते: क्रिंप्यामिकस्य<br>क्रुंत्यारङ्गुच्छको मध्या<br>श्रुत्वा कोस्मृहकं राजा<br>श्रुत्वा तद्वचनं देव:<br>क्रुत्वा तद्वचनं विप्रो<br>श्रुत्वा तद्वचनं सागाद्<br>श्रुत्वा तद्वचनं सागाद्<br>श्रुत्वा तद्वचनं सागाद्                                                                                                                                                                             | महापु० ३९ व<br>पूर्वक्षां ।<br>कर्मसं । ७,१<br>क्यास्ति ।<br>कर्मसं । ७<br>क्रमसं । १<br>प्रक्तो । ११<br>क्रमसं । ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 148<br>148<br>148<br>148<br>148<br>148<br>148<br>148<br>148<br>148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| निम्हचन्द्रा<br>निम्हचन्द्रीवर्त<br>निम्ह संक्रान<br>नमते पीरैः<br>नमते पीरैः<br>निमुप्रभूपादसेबा<br>जिनेकपादकमले<br>श्रीजिनेन्द्राणी<br>कुक्क ककुले<br>न सुस्री चक्रो<br>नकुमारादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ्षर्भीप्• '' '' '' शा•सा• पदा नं•प्र• गुजभू• उमा• पदा०न ० प्र०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7. \$\$<br>8. \$46<br>8. \$46<br>9. \$40<br>\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | म तिस्मृतिप्रसादेन<br>म तेन शृद्धभारमानं<br>भ ते वते प्रसंस्थान<br>भ तेः कषायमालिक्य<br>म त्योरङ्गुष्कापे मध्या<br>भुत्वा कोकाहकं राजा<br>भृत्वा तद्वचनं वेषः<br>भृत्वा तद्वचनं विप्रो<br>भृत्वा तद्वचनं सागाद्<br>भ त्वाऽतिककंशाकन्य<br>भृत्वादानमतिभयों                                                                                                                                                                                                                                           | वृत्ववृद्धाः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1284<br>1284<br>1284<br>1284<br>1284<br>1284<br>1284<br>1284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| निन्द्रचन्द्रोक्तं<br>निन्द्र संज्ञान<br>नमतं पूर्तं<br>नमते घीरैः<br>निन्दुप्रभुपादसेबा<br>जिनेशंपादकमले<br>श्रीजिनेन्द्राणां<br>कुज्जुकले<br>न सुस्रो चक्रो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x.836<br>x.840<br>4.8<br>90<br>3<br>8.890<br>888<br>4.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | म तेन गुरुभारमानं म ते वते प्रसंस्थान भ तेः कषायमालिक्य म त्योरङ्गुच्छाने मध्या भूत्वा कोल्लाहकं राजा भूत्वा तद्वचनं देवः भूत्वा तद्वचनं विप्रो भूत्वा तद्वचनं सागाद् भ त्वाऽतिककंगाक्रन्य भृत्वादानमतिबंधों                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कर्मसं ७,३<br>क्यास्तित<br>कर्मसं ७<br>कुम्द १<br>प्रक्नो ७<br>प्रक्नो ११,<br>स्रम्मसं ११,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 188<br>188<br>188<br>188<br>188<br>188<br>188<br>188<br>188<br>188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| निन्द्र संज्ञान<br>नमते पूर्त<br>नमते पीरैः<br>नेन्दुप्रभूपादसेबा<br>जिनेशपादकमले<br>श्रीजिनेन्द्राणी<br>कुक्क ककुले<br>न सुखी बज्ञे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | " आ•सा• पद्म नं•प्र• गुजभू• उमा• पद्म•प्र• प्र•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.840<br>9.9<br>9.9<br>9.8<br>8.840<br>888<br>888<br>888<br>888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भ ते वर्ते प्रसंस्थान भ तेः कषायमास्त्रिस्य भ त्योरङ्गुष्टक्की मध्या भ्रुत्वा कोस्त्रहरू राजा भ्रुत्वा तक्क्चनं देवः भ्रुत्वा तक्क्चनं विप्रो भ्रुत्वा तक्क्चनं सागाद् भ त्वाऽतिकक्ष्याक्रस्य भृत्वादानमतिवयाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वशस्तिक श्रम्माक श्रमाक श्रम्माक श्रमाक श्रम्माक श्रमाक श्रम्माक श्रमाक श्रम्माक श्रमाक श्रमाक श्रम्माक श्रमाक श्रम्माक श्रम्माक श्रम्माक श्रम्माक श्रम्माक श्रम्माक श्रम्माक | 299<br>299<br>299<br>298<br>298<br>298<br>298<br>298<br>298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| नमतं पूर्तं<br>नमते धीरैः<br>निदुप्रभुपादसेवा<br>जिनेक्षपादकमले<br>श्रीजिनेन्द्राणां<br>कुम्, ककुले<br>न सुस्रो चक्रो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ग्रं<br>श्रा•सा•<br>पद्म नं•प्र•<br>गुजमू•<br>उमा•<br>पद्म•न• प्र•                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ¥.240<br>4.8<br>90<br>3<br>8.840<br>882<br>4.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रुतैः कषायमास्त्रस्य<br>श्रुत्योरङ्गुच्छाते मध्या<br>श्रुत्वा कोस्त्रह्मं राजा<br>श्रुत्वा तद्वचनं देवः<br>श्रुत्वा तद्वचनं वित्रो<br>श्रुत्वा तद्वचनं सागाद्<br>श्रुत्वाऽतिककंषाक्रन्य<br>श्रुत्वादानमतिवयाँ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रमेशं ।<br>पुन्दः ।<br>प्रक्तीः ।<br>प्रक्तीः ।<br>११<br>स्रमारः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . १९<br>१९३<br>४११<br>४११<br>११६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| नमते घीरैः<br>तेन्दुप्रभूपादसेवा<br>जिनेकपादकमले<br>श्रीजिनेन्द्राणी<br>कुक्कुकले<br>त सुखी चक्रो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | " आ•सा• पद्म नं•प्र• गुजभू• उमा• पद्म•प्र•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.9<br>80<br>7.996<br>987<br>887<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | श्रुत्वारङ्गुष्टक्की मध्या<br>श्रुत्वा कोक्सहकं राजा<br>श्रुत्वा तद्वचनं देवः<br>श्रुत्वा तद्वचनं विप्रो<br>श्रुत्वा तद्वचनं सागाद्<br>श्रुत्वाऽतिककंषाकर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | कुम्दन १<br>,, २,<br>प्रक्नी० ७<br>,, ११,<br>कामार० ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .35<br>573<br>256<br>266<br>665<br>665<br>685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| न्दुप्रभुपादसेवा<br>जिनेशंपादकमले<br>श्रीजिनेन्द्राणां<br>कुन्कुकले<br>त सुखी चक्रो<br>तकुमारादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भा•सा•<br>पद्म नं०प्र•<br>गुणभू•<br>उमा•<br>पद्म•न• प्र•<br>कुन्द•                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00<br>3<br>3,890<br>887<br>8<br>4,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रुत्वा कोक्सहकं राजा<br>श्रुत्वा तद्वचनं देवः<br>श्रुत्वा तद्वचनं विप्रो<br>श्रुत्वा तद्वचनं सागाद्<br>श्रुत्वाऽतिककंगाक्रन्य<br>श्रुत्वादानमतिबंधों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रक्ती० ५<br>११<br>स्ट्रास्टर० ५<br>अमिस्र० १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२३<br>४११<br>१५०<br>११६<br>१.६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| जिनेशंपादकमले<br>श्रीजिनेन्द्राणी<br>कुक्कुकुले<br>त सुखी चक्रो<br>तकुमारादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पद्म नं ०प्र०<br>गुणमू ०<br>उमा ०<br>पद्म ० प्र०<br>कुन्द०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३.१५७<br>१६२<br>४<br>५.६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | श्रुत्वा तद्वचनं देवः<br>श्रुत्वा तद्वचनं विप्रो<br>श्रुत्वा तद्वचनं सागाद्<br>श्रुत्वाऽतिककंताकन्य<br>श्रुत्वादानमतिबंधों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्रक्ती० ४<br>,, ११,<br>कानार० ५<br>अभिस्त० १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.48<br>1.40<br>1.45<br>1.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| जिनेशंपादकमले<br>श्रीजिनेन्द्राणी<br>कुक्कुकुले<br>त सुखी चक्रो<br>तकुमारादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | गुणभू०<br>उमा०<br>पद्म०न० प्र०<br>कुन्द०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.846<br>848<br>8<br>4.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | भूत्वा तद्वचनं विप्रो<br>भूत्वा तद्वचनं सागाद<br>भ्रुत्वाऽतिककंगाक्रन्य<br>भूत्वादानमतिबंधों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ं,, ११,<br>स्त्रमार्ग्य ५<br>अभिसः १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.40<br>1.14<br>1.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| श्रीजिनेन्द्राणां<br>कुन्न कुले<br>त सुखी चक्रे<br>तकुमारादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | उमा०<br>पद्म०न० प्र०<br>कुन्द०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १६२<br>४<br>५.६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | श्रुत्वा तद्वनं सागाद<br>श्रुत्वाऽतिककंशाकन्य<br>श्रुत्वादानमतिश्रीयो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कासार० ४<br>अमितः १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ११६<br>(.६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कुष्णु ककुले<br>त सुखी बक्रो<br>तकुमारादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | বৰ্ষ ০ন ০ স০<br>জুন্ব০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ¥.4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अ त्याऽतिककंशाकन्य<br>भृत्यादानमतियंथीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कामारः ४<br>अभितः १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :\$2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| त सुस्री चक्रे<br>तकुमारादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | कुल्द०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>मृत्वादानमतिवं</b> यों                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अभितः १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| नकुमारादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कुन्द <i>०</i><br>वर्मसं•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| नकुमारादि<br>वामिदेवेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वर्मसं •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | to 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| वामिदेवेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रुत्वा देवाममं राज्ञां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रक्ती•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १.३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रुत्वा वर्मसुसागारं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | प्रक्तो॰ २१.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| जबङ्गाद्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | घमेंसं ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | श्रुत्वा मांसादिनिन्द्याह्नां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सममूद् राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | द्धमा •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्रुत्वा वजकुमारोऽपं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भा• सा० १.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वो नृपः स्यातो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रश्नो॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹ <b>१.</b> १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | भ्रता स्पष्टमभाविष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>E1919</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| वृषमसेना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | धर्मोप •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ¥.\$4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | श्रु खेति गौतमीं वाचं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | घर्षसं॰ ६.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १३९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रवस्योज्यैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्रु त्वेति तैः इतो मन्त्रः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| र्गमुनी <del>न्द्रेण</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अक्नो •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रु त्वेति हक्-प्रसावेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ऽयं मनाढचोऽयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रक्तो •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | श्रुत्वेति देशनां तस्माद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अमेसं •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4.249</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ध्रुत्वेति निविडनीडर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | आ॰ साव १.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| जिमेन्द्रोक्तं .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रुत्वेति पाणिवादेशाद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| मिह शहः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रुत्वेति मन्त्रिणो वक्तात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 a &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| वहितं नेदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | महापू ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अत्वेति श्रेष्टिनी पापं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | धर्मसं० ६.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ११९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| विभिनानेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नहापुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹4.14 <b>₹</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | श्रुवतां मो द्विजन्मन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सहायु० ३९.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r\$\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| डावने स्वान्समक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | टं असंसं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.70:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | श्रयतां भी विजन्मानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,, ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रदासेस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रकारिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ज्यते दुश्यते चैव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>मंपरिकान</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | क्शरत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | थ यसे सर्वभारतेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ऽतं मनाडघोऽयं<br>गुरुरादाश्य<br>तं जिलेल्योक्तं<br>मिह सहदः<br>वेहितं नेदो<br>विधिनानेत                                                                                                                                                                                                                                                                                          | त्रं भनाडघोऽयं प्रस्तोः<br>गुरुपादाश्य वर्गसः<br>गिनेन्द्रोक्तं धर्मोपः<br>गिन्ह् प्राहुः यद्यास्तिः<br>वहिंद्रां नेद्यो महापुः<br>विभिन्नानेत् नहापुः<br>डायने स्थान्त्रसर्गटं सर्वसः<br>प्रस्तोश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रां भनाडघोऽयं प्रश्नो॰ २८४६<br>गुरुगदाश्य वर्मसं॰ ६.२५९<br>गिलनेलोक्तं वर्मोप॰ २.२७<br>गिल ग्राहः यद्यास्ति॰ ८८<br>वहिंद्रं नेद्यो महापु॰ ३९.२२<br>विभिनानेत सहापु॰ ३८.१६३<br>हायने स्थानसमर्गटं ससंगं ७.३७०                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रशासाम्य वर्गतं १.२५९ श्रुत्वति देशना सस्माद् पृष्टभादाम्य वर्गतं ६.२५९ श्रुत्वति निषिडनीडर प्रशासाम्य वर्गाप २.२७ श्रुत्वेति पाणिवादेशाद् पितृ ग्राहुः यशस्ति ८८ श्रुत्वेति पाणिवादेशाद् विहित्तं नेद्यो महापुर ३९.२२ श्रुत्वेति श्रोष्ट्रनी पापं विश्विनानेत् वहापुर ३८.१६३ श्रुत्वेति श्रोष्ट्रनी पापं वश्विन स्थानतमर्गटं सर्वेतं ७.३७० श्रुपतां मो श्रिकन्मानो प्रशासेस प्रशास वर्गते वेव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रा वनाडचोऽपं प्रस्तो २४.४६ श्रुत्वीत देशनी सस्माद् महापु ३९ प्रुत्वीत निवडनीडर श्रा सा १.५ श्रुत्वीत निवडनीडर श्रा सा १.५ श्रुत्वीत निवडनीडर श्रा सा १.५ श्रुत्वीत पावित्रादेशाद श्रा सा १.५ श्रुत्वीत पावित्रादेशाद श्रा सा १.५ श्रुत्वीत प्रतित्राची वनत्रात , १.५ श्रुत्वीत श्रीव्या पापं वसंसं ६. विश्विनीनत नहायु ३९.२२ श्रुत्वीत श्रीव्या पापं वसंसं ६. विश्विनीनत नहायु ३८.१६३ श्रुत्वां मो विष्यान्य महापु ३९.१६३ श्रुत्वां मो विष्यान्य महापु ३९. व्यापने स्थान्यस्य सहायु ३९.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                            | En la Santa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -       |                                  |                  |                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------|
|                            | A TOP OF THE PARTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - MINES | तर-संग्रह                        |                  |                                       |
| क्ष सारी म सर् सम          | काटी•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A 553   | स्वर्कात्यं क् <b>युत्तेवर्त</b> | W. W. W.         | 1 12                                  |
| म पूर्ण बहुवी मच्छाः       | Section 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3       | क्षभारियंग्यांत प्राप्ता         | 3541×            |                                       |
| व युष्यं भी बना वाचं       | प्रशादिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | रव अपात्तमसन्तोष                 | Mo Hio           |                                       |
| श्रीवकस्य महामंत्री        | A STATE OF THE STA |         | <b>अप्र</b> पातमसन्तोष           |                  | 343                                   |
| श्रीविकेन समास्रोक्य       | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18.85°  | स्वभानित्तंत्व बीबोऽयं           |                  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| ध बान् वर्मः युमर्थेष्     | कुम्ब •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | रवध्रे दुःसमयाञ्च्यार्भ          | ্ব্রহ০য়াত       | ¥.*                                   |
| त्र यान्ससोमप्रवक्तवातः    | संस्थात ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | स्वसिति रोविति सीवति             | अभितः            | , ,                                   |
| श्री सम मुझे बातो          | अस्ती •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *       | स्वसुरस्य गृहे                   |                  | 24.100                                |
| श्रे योऽभिषं जिलं बन्दे    | 1 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22.2    | स्वाभतियस्यरो देवो               | समित्र ०         | , ,                                   |
| भ यो मत्त्रवतोऽस्त्येव     | सामार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | व्याञ्चलेऽपि नरायनो              | वर्ष सं •        |                                       |
| श्रोक्तम्यं जिनदत्तास्यो   | प्रक्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | व्वाम्रसम्मृज्छिनो जीवा          | अमित्र०          | 4.78                                  |
| श्रीकावस्त्वादिके वस्तु    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18.38   | श्वानादिवारणार्थं सा             |                  | 44.44                                 |
| श्रीको बर्गस्तपः झान्तिः   | 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹ø.¥₹   | श्वापि देवोऽपि देवः श्वा         | रत्नकः           | .56                                   |
| अ की में भर्म इत्युच्ची:   | कृत्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80.88   | विवन्नकः कौशिकोमूषको             | अमित•            | 6.53                                  |
| व के हालाहल गुक            | प्रश्लो •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28.63   | <b>श्वेतैकपटकौपीनी</b>           | धर्मसं०          | 4.48                                  |
| श्रे विकार विनस्तस्य       | आ॰ सा॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹. २७६  | <b>व्वेतैयंतित्रमस्याद्यैः</b>   | कुल्द ०          | 4.68                                  |
| श्रीकित्वा चैकदा पृष्टः    | प्रक्ती ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -       |                                  |                  |                                       |
| श्रीफिन्या हि समुद्रादि    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.84   | *                                |                  |                                       |
| श्रं की जिनेन्द्र भक्तरच   | अमॉप•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.76    | षट्कर्मभिः किमस्माकं             | संभाव॰           | १६३                                   |
| श्रोडी वनपत्तिस्तत्र       | प्रक्तीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21.48   | षट्खम्ब मूसम्भवसे                | प्रक्लो॰         | 28.22                                 |
| म की समुद्रदत्ताखः         | , ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 84.48   | बट्खंडवसुधारत्व                  | 21               | 70.4                                  |
| व को गुणैगृहस्यः स्यात्    | यशस्ति •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | षट्चत्वारिशता दोवे               | धर्मसं०          | <b>ξ.</b> ξ                           |
| श्रीतव्या सावधानेन         | कुन्द्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.86    | वट्चत्वारिशहोषा योद्धां          | अमित्र •         | 10,27                                 |
| <b>ओतोमुखह्नुद्</b> गारा   | - कुत् <b>द</b> े                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹,२८    | वट्जिशद्-गुरुवणीनां              | कुन्द            | १.२८                                  |
| असरक-वीयवाक्यं             | जमसं•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.808   | बट्निशदभुलं बस्त्रं              | वर्माप॰          | A: 8A                                 |
| श्रीतान्यपि हि वाक्यानि    | महापु ॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39.80   | बट्प्रकृति समेनैब                | प्रश्लो॰         | 8.4                                   |
| रतकोण पिष्टम्जॅन           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39.39   | वट्स्वबेंषु विसर्पन्ति           | यशस्ति           | Rox                                   |
| श्लाच्यं वसंदर्य           | व्रतो•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83.     | वण्णामनुदयादेक सम्यक्त           | <b>घर्म</b> ०संव | ? 4.                                  |
| इलाध्यन्ते सामयोऽयन्तं     | <b>घर्मसँ</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.80    | वडत्रगृहिणो सेवास्त्रयः          | बशस्ति*          |                                       |
| रकाच्यरचारका रुपरचे        | कुत्द०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.33    | -                                | आ•सा०            | 3.11                                  |
| विकच्छान्य मुलिमध्यानि     | कुन्द•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30.7    | षड्द्रव्यनवपदार्था               | उमा •            | 5410                                  |
| क्लेब्मच्नान्युपभुञ्जीत    | कुल्द ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 8,4   | पहरव्य सप्ततस्त्रेषु             | সহৰী             | 12.41                                 |
| रहेक्माधिक्येन कलंक्यो     | - Sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ep. 3.  | पहकू बल सम्पाध                   |                  | 17.47                                 |
| क्लेज्यालंस्य समा पाण्डु   | नुसर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,383   | वडक्षं विधिकानां च               | 2000年            | AR 1919                               |
| क्लेब्माबृतामि श्रीतासि    | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.775   | वहनायनं श्रेष                    | Sinio            | 12.14                                 |
| ्रकोकाना <b>नेकपबा</b> शत् | वर्कोप॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | # 58    | वहनायतन शका                      |                  | 4 1×1                                 |
| Spring to the second       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                  |                  |                                       |

|                                 |                  | A 13           |                              |                 |                 |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                 |                  | e parales      |                              |                 | 284             |
| To the later than the second    | with.            | 4.222          | संन्यस्येति क्रमायबद्दपुरियं | वर्ग सं         | 10 PEE          |
| समाधासी वामनाः स्य              |                  | * 7×4          | वन्यासमरणं दान               | उषा             | 343             |
| वकारमाद सम्बात                  |                  | AY Do          | संन्यासो निकायनोकः           | सामार           | 4.23            |
| पश्चिमय दावशी कडी               |                  | - 3.84         | संप्राप्य कलक होक            | प्रश्नोद        | 11.             |
| क्रमादिनकार्वस्ति               | प्रकारिक         | 74.7%          | संप्राप्य सबसं वेहं          |                 | 3 F. 74         |
| षष्ठ्याः जितेस्त्तीये           | वशस्ति०          | . ¥44          | संभोगाय विश्वसभा             |                 | *.73            |
| वरहे सर्व विमोत्युच्ये:         | - Fisto          | 4.704          | संयत आवको बस्ते              | धर्म सं         |                 |
| वच्छे तु युगले प्रोका           | अव्याध •         | · 3.48#        | संयतासंयतस्यास्य             |                 | * 787           |
| बच्छोपबासकृतपूर्वः              | मा॰सा•           | . १.२१२        | संयतासंयतो वेशयतिः           | geente          |                 |
| <b>बोक्बा</b> अहरानित्यं        | पुरु० शहर        | 4.X            | संयतीः संयमोपेतीः            | वा०सा०          |                 |
| षोडच प्रहरानेव                  | वा व्साव         | 7.724          |                              | अभितु           |                 |
| 79 33                           | उमा •            | X4.            | संयमा निवमाः सर्वे           | N               | 17.0            |
| घोडश वट् च पश्चेष               | भक्तत्र •        | 4.726          | संयमारामविष्छेद              | deodio          | <b>6.4</b>      |
| <b>षोडशांनामुदारा</b> त्मा      | यशस्ति०          | 648            | संयमें संयमाघारे             | अभितः           | १३.१२           |
| षोडशापि बतान्येव                | प्रक्नो०         | . 1,20         | संयमी दर्शनं ज्ञानं          | 23              | 27.50           |
| षोडशाब्दा भवेद बाला             | कुन्द <b>ः</b>   | 4.230          | संयमो द्विविषरचैव            | लादी॰           | 2.808           |
| वोडशाभरणोपेतः                   | उमा•             | 173            | संयमो द्विविधी श्रेयः        | उमा०            | 308             |
| वोक्षनायतनं जन्तोः              | बिमत्र-          | 2.28           | संयमी दिविषो हि स्यात्       | वर्म सं०        | E. 784          |
| षोढापानं वनं लेपि               | धर्मसं ०         | <b>9.</b> \$ 8 | संयोगे विप्रलम्भे च          | यशस्ति •        | £ 5.8           |
| बोढ़ा बाह्यं तयः प्रोक          | , लाटी॰          | 8.68           | संरम्भसमारम्भारम्भैः         | अमित्त ॰        | 4.83            |
|                                 |                  |                | सर्वं परिष्रहं योऽपि         | प्रक्ली०        | २ <b>३.१२</b> ४ |
| - H                             | ,                |                | संलिस्येति वपुः कन्नाय       | सागार०          | 6.220           |
| संकरपपूर्वकः सेव्ये             | ्यशस्ति <b>०</b> | 3.08           | संवत्सरमृतुरमने              | रत्नक           | 48              |
| संबलेशामिनिवेशन                 | यशस्ति०          | . ३५१          | संवत्सरसहस्राणां             | मध्यघ् व        | ₹.₹#?           |
| संक्लेशाभिनिवेशेन               | सागार.           | K. X0          | संवरणं तरसा दुरिताना         | <b>अभित्त</b> ० | \$X.XS          |
| संब्रहमुच्यस्यातं .             | पुरुषा•          | १६८            | संवर्धयति संवेह              | कुन्द ०         | ५ २३९           |
| संबद्ध रक्षणार्थं स             | श्रा॰सा॰         |                | संवादित्वं प्राञ्जला         | अमित्र॰         | 3.48            |
| सबरत्नीरिका स्पृष्टं            | ं कुन्द          | 6.843          | सविभागोऽतियोनां              | पुज्यपा०        | 32              |
| सञ्चारिक सामाता                 | - 37E+           | 4.113          | संविभागोऽतियीनां यः          | सं भाव          |                 |
| सुधे चतुर्विधे महत्या           | अभित्त ०         | 43.88          |                              | श्वर्मोप०       | X 5 X 10        |
| संवातः प्रियतसम्बद              | अवनो             | 4.4            | संविभागोऽस्य कर्तव्यो        | প্রাণ্ডা        | ,               |
| संकालागांप समुनुतां             | Monio.           |                | 4                            | भगेसं •         |                 |
| संबा हैकार बाल्यार त्या         |                  |                |                              | -               | 2.80%           |
| स्वयाति कगसार                   | मुमाप-           | ×383           | संबेगक्रमेजनन                | अस्ती •         |                 |
|                                 | यशस्ति •         |                |                              | ् मापि          | 3.84            |
| संगास्ता स्थामकोऽस्त्रिम्यां    |                  |                | संबंगः परमोत्साहो            | लाटी            | ROF             |
| Carlot Carlot Carlot Waller St. |                  | 11.            |                              |                 |                 |

| संबेगप्रशमास्तिक्य       | धम् सं०           | 8.60            | संसाराग्निशिखाच्छेदो     | यशस्ति०    | ८४३           |
|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|------------|---------------|
|                          | अमित् ॰           | ₹.₹६            | संसारापारपा <b>षोधो</b>  | श्रा०सा०   | 8.884         |
| संवेगादिपरः शान्तः       | रस्नमा॰           | <b>१</b> ३      | संसाराम्बुधितारक         |            | 24.828        |
| संवेगो निर्वेदो निन्दा र | रित्र सा०<br>उमा० | <i>و</i><br>وو  | संसाराम्बुधितारकां       |            | 23.50         |
| संवेगो विधिरूपः स्यात्   | लाटी॰             | 2,64            | संसाराम्बुधिसेतु         | यशस्ति०    |               |
| संशयविमोहविभ्रम          | श्रा॰सा॰          | 2,4             | संसाराज्यी मद्य          | सं॰ भाव०   |               |
| संशयो जैनसिद्धान्ते      | धर्मसं •          | 8.36            | संसारातिभीतस्य           | अभित्त०    | <b>१२.४१</b>  |
| संशयोस्तमोध्वंसी         | धर्मोप॰           | <b>२.१</b> २    | संसारिणो जोवाः           | वमित्र॰    | ₹.५           |
| संशोध्यान्येन निक्षिप्तं | धर्मसं •          | 4.03            | संसारिणो द्विषा श्रेयाः  | भव्य ६०    | २,१६३         |
| संसक्तः प्रचुरिछद्रः     | अमित्त॰           | 6.78            | संसारी साधको भव्यः       | अमित•      | १५.८          |
| संसर्गप्राक्कलयस्य       | धर्मसं•           | <b>E. ? ? 4</b> | संसारे कुर्वतामत्र       | पुरु०शा०   | 3.846         |
| संसर्गं हि न कुवंन्ति    | प्रश्नो०          | १५७             | संसारे जन्मिनामत्र       | श्रा॰सा॰   | १,२४६         |
| संसगिज्जयते यच्च         | असीए<br>धर्मसं ०  | १,३३            | संसारेऽत्र मनुष्यत्वं    | गुणभू०     | १. २          |
| संसजन्ति विविधा शरीरिणो  | अमित्             | 4.38            | संसारे यानि सौख्यानि     | कुन्द०     | ११.७१         |
| संसजन्त्याङ्गिनो येषु    | "                 | 9,48            | संस्कारजन्मना चान्या     | महापु०     | ३९.८९         |
| संसप्तगुषयुक्तेन         | "<br>प्रश्नो      | २०.२३           | संस्कृत-प्राकृतेभेंदैः   | धर्मोप०    | २.१९          |
| संसुतिहिछचते येन         | अमित्त॰           | <b>११.</b> ४२   | संस्कृते प्राकृते चैव    | कुन्द०     | 6.838         |
| संसुष्टे सति जीविद्धः    | सागार०            | ४,३३            | संस्कृत्य सुन्दरं भोज्यं | अमित्र०    | 99.93         |
| संसारकान्तारमपास्तपारं   | अमित०             | १११             | संस्तरे कोमले नैव        | प्रश्नो०   | २४.२८         |
| संसारकारणं कर्म          | n                 | 3.80            | संस्थानत्रिकदोषाया       | धर्मसं०    | 9.80          |
| संसारकारणं पूर्व         | 2)                | १५१०            | संस्थितोऽकम्पमानोऽसौ     | प्रश्नो०   | =             |
| संसारदेहभोगादि           | धर्मोप॰           | १,१९            | स आह जलवार्ता स          | "          | 78.40         |
| संसारः पञ्चधा त्यक्तो    | व्रतो०            | 48              | स एव वक्ता स च राज्य     | भव्यघ०प्र० | 7             |
| संसारदेहभोगानां          | अमित्र०           | 6.20            | स कथं क्रियते नाथ        | श्रा॰सा॰   | १,६३३         |
| संसारदेहमोगेषु           | प्रक्तो०          | 89.20           | सकलं क्रमुकं हट्टचूर्णं  | पुरु०शा०   | ४.₹२          |
|                          | 11                | २२.२६           | सकलकुलाचलचलिनां          | श्रा०सा०   | १.१२४         |
| ः<br>संसारनाटके जन्तुः   | कुन्द०            | १०,३३           | सकलगुणनिधानं स्वर्ग      | प्रश्नो॰   | २२.५७         |
| संसारभोगनिर्विण्यः       | श्रा॰सा॰          | १.१८३           |                          | "          |               |
|                          | "                 | १. <b>१६</b> ६  | सकलगुणसमुद्रं            |            | १७,१४८        |
| संसारमुद्भूतकषाय         | अमित०             | १.४५            | सकलमनेकान्तात्मक         |            | २३            |
| संसारलाभी विद्याति       | 17                | 4,78            | सकलं विकलं चरणं          | रत्नक०     |               |
| संसारवनकुठारं            | "                 | १०,२५           | सकलं विकलं प्रोक्तं      | उमा ॰      |               |
| संसारसागरजलोत्तरणे       | भव्यच•            | 8.6             | सक्लविकलभेदा             | श्रा॰सा॰   | ३,५           |
| संसारसागरे भीमे          | अभित्∙            | 6.83            | सक्छविगतदोषा             |            | १५.१००        |
| संसारसागरे मग्नान्       | प्रश्नो०          | ३.१०२           | सकल श्रुतकरत्वं          | प्रश्नो०   | <b>१३.१११</b> |
| संसारसागरोत्तार          | শ্বাণ্যা •        | 8.40            | सकल भृतसमुद्रे           | 11         | २१.१२९        |

| सकलसुबनिधानं                | <b>प्रश्नो</b> ः | २०.२४०<br>११. <b>१</b> ०६ | सङ्गे कापालिकात्रेयी (उन्न | ्रं) {श्रा∗सा.<br>उमा∘ | १०.३०७<br>४६ |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
|                             | 11               | १८.१९२                    | सङ्गान सह ये मोक्षं        |                        | २३.१३५       |
| सक्लीकरणं कार्यं            | भव्यघ०           |                           |                            |                        |              |
| सकलेनं गुणेमुंकः            | <b>अमित</b> ०    |                           | सङ्ग्रहमुच्चस्थानं         | \ श्रा॰सा॰<br>  उमा॰   | **0          |
| सकलो निःकलोऽतन्द्रो         | वतो०             | ४१४                       | सङ्ग्रहेऽर्थेऽपि जायेत     |                        | 2.48         |
| सकलो निःकलो देवो            | 11               | 480                       | सङ्ग्रामवर्णनस्यापि        |                        | १७.६३        |
| सकामा मन्मयालापा            | <b>अ</b> मित्त ० | १२.३८                     | सङ्ग्रामादिदिने हिस्रे     | लाटी॰                  |              |
| सकोरकाः सन्धुक्ताश्च        | सं०भाव०          | १३९                       | सङ्ग्रामादिविश्री          | 31                     | ¥. १९३       |
| स क्रो दुष्टबुद्धिः         | वतो॰             | ४३५                       | सद्गृहित्बमिदं श्रेयं      |                        | \$9.84X      |
| सङ्कटं सतिमिरं कुठीरकं      | अमित ॰           | 449                       | स गृही भण्यते भव्यो        |                        | 9.78         |
| संकल्पपूर्वकाः सेव्ये       | सागार०           | 2.60                      | सद्गुरूणां पदाम्भोज        |                        | ۶.२ <i>८</i> |
| संकल्पवीजतं कृत्वा          | प्रश्नो०         | 28.98                     | सङ्घभारषरो धीरः            | पद्मनं । प्र           |              |
| सङ्कल्पात् कृतकारित         | रत्नक०           | 43                        | सङ्घन्नीर्भावयन् भूयो      |                        | ۷.5          |
| सङ्काञे सातपे सान्ध         | कुन्द०           | 3.30                      | सङ्घस्य रञ्जनार्थं यः      | _                      | १८.१३९       |
| सङ्कीर्ण पृथुलप्रोच्च       | कुन्द०           | 4.803                     | सङ्घसम्पोषकः सूरिः         | लाटी॰                  |              |
| सङ्कलाद् विजने भव्यः        | कुन्द०           | १.९२                      |                            | _                      |              |
| सङ्कृतदेशनालाप              | अमित॰            | 3,88                      | स सङ्घाधिपतिर्ज्ञेयो       |                        | २०.१७६       |
| सङ्केतो न तिथी यस्य         | पद्म०च०          | १४.२१                     | सङ्घाय तु निवेद्यवं        | _                      | છેછ.છ        |
| सङ्क्लेशस्तत्क्षतिनूंनं     | लाटी०            | ३,२०३                     | स च निःसरितस्तस्मात्       |                        | ५२८          |
| सत्कुले जनम दीर्घायुः       | •,               | ¥. <b>४</b> ३             | सचित्तः संवृतः शीतः        |                        | ३.२२         |
| ससीन् धर्मार्थंकामानां      | थर्मसं <i>०</i>  | <b>4.820</b>              | सचित्तं जलशाकान्त          | पुरु॰शा॰               | <b>६.</b> २१ |
| ससी सन्मुक्तिमार्या हि      | प्रश्नो०         | १२.७२                     | सचित्तं जोवसंयुक्तं        | प्रदनो०                | २२.७३        |
| सङ्क्षेपस्नानशास्त्रो       | सं०भाव०          | 46                        | सचित्तं तस्य सम्बन्धं      | धर्मसं०                | 8,30         |
|                             |                  |                           | सचितां तेन मिश्रं च        | पुरु०शा०               | 8. 140       |
| सङ्खाद्देशाद्बहि            | प्रश्नो॰         | १८.१६                     | सचित्रं तेन सम्बन्धं       | सागार०                 | ५.२०         |
| सङ्ख्यां विधाय भो           | 11               | १७.५                      | सचित्तं नात्ति यो धीमान्   | प्रश्नो०               |              |
| सङ्ख्यां विना न सन्तोषो     | घर्मोप०          |                           | सचित्त दिवाम्युन विरती     | धर्मसं०                |              |
| सङ्ख्येति ग्रन्थतः प्रोक्ता | 7+               |                           | सचित्तपत्रके क्षिप्तं      | धर्मोप०                |              |
| स ग्रन्थविरतो यः प्राग्     | सागार०           | ७.२३                      | सचित्तपद्म पत्रादा         |                        | 78.4         |
| स ग्रन्थारम्भयुक्ताञ्च      | उमा•             | 58                        | सचित्रफलतोयादि             | धर्मोप०                | 8.836        |
| स ग्रन्थारम्भहिसानां        | रत्नक०           | २४                        | सचित्तभोजनं यत्प्राङ्      | सागार०                 | 99,0         |
| सग्रन्थाहिसनारम्भ           | <b>घर्मसं</b> ०  | १.४२                      | सचित्तमिश्रसम्बन्धं        | व्रतो०                 | ४५५          |
| सङ्गत्यागं समाख्याय         | प्रक्ती॰         | 28.2                      | सचित्तमिश्रो दु:पनव        | श्रा०सा०               | ३.२८८        |
| सङ्गत्यागो जिनैरको          |                  | रॅंबे. १३७                | सचित्तविरतस्वापि           | धर्मोप०                | 8.220        |
| सङ्गत्यागस्तपोवृत्तं        | वसो०             | 4 5 5                     | सचित्तस्याशनात्पापं        | पुरु०शा०               | <b>4.20</b>  |
| सङ्गे कापालिकात्रेयी        | यशस्ति०          | १२७                       | सविताचित्तमिश्रेण          | वर्मसं०                | ६.९१         |

| सचित्ताहारसंत्यागी        | संभाव०            | Ę             | सति लोगे नहि ज्ञानं        | সহলী •               | 7.84          |
|---------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| सचित्ताहारसम्बन्ध         | हरिवं०            | 46.86         | सति सम्यक्तवारित्रे        | पुरुषा०              | २१८           |
| सचिते पद्मपत्रादौ         | लाटी •            |               | सति सत्यामृते पूज्ये       | प्रक्तो०             | १३.१२         |
| सचेतनाहा रनिवृत्त         |                   | 80.26         | सतीमतिल्लका तस्य           | पदानं० प्र०          | Ę             |
| स चैकदा समाकर्ण्य         |                   | २१.१५३        | सतीमतल्लिका                | श्रा•सा॰             | 8.808         |
| सच्चारित्रसनुत्रा         |                   | 8.48          | सतीरपि सतीर्नारी           | पुरु॰शा०             | €.80          |
| सञ्चितनश्च योऽवश्यं       | पुरु॰शा॰          | <b>4.</b> 76  | सती शीलवतीपेता             | उमा०                 | 840           |
| सच्छीलाः कति सन्ति        | श्रा॰सा॰          | 2.396         | स तु संसृत्य योगीन्द्रं    | महापु०               | 39.6          |
| सच्छीलेन विना             |                   | १4.200        | सत्यं किन्तु द्विशेषोऽस्ति | ्र लाटी०             | \$ 848        |
| सच्छिद्रनाववज्जीवा        | 71                | 7.38          | 3 12 11 11 11 11           | ι,,                  | <b>Ę</b> , ų  |
| सच्छ्रा अपि स्वाघीना      | <b>भगैंस</b> ०    | <b>6,733</b>  | सत्यजनमपदं तान्त           | महापु•               | ४०.२७         |
| सज्जनम प्रतिलम्भो         | महापु ०           | 39.60         | सत्यजातपदं पूर्वं          | 13                   | ४०.११         |
| सज्जातिभागी भव            | 11                | 80.97         | सत्यघोषसमीपे               | प्रश्नो०             | ७३.६९         |
| सज्जाति सत्कुलैश्वयं      | प्र <b>क्तो</b> ० |               | सत्यघोषाह्वयं तस्य         | *7                   | १३.६३         |
|                           |                   | ३८,६७         | सत्यं सद्दर्शनं ज्ञानं     | लाटो •               | ३.२६३         |
| सज्जाति सद्गृहित्वं च     | र पुज्यपा ०       | 46            | सत्यपि वतसम्बन्धे          | हरिवं०               | ५९ २१         |
| सञ्जनान ङ्गजान्           |                   | 7.78          | सत्यं बहुवधादत्र           | लाटी॰                | १.८५          |
| सज्जनो दुर्जनो दीनो       | अमित्त०           | १५ ६५         | सत्यं भीरोऽपि निर्भीकः     | 17                   | ३.२४          |
| सज्जिनाची विधरो           | प्रश्नो०          | ₹0.१८₹        | सत्यमपि विमोक्तव्यं        | अमित०                | ६.४७          |
| स जीयाद् वृषभो            | महापु०            | ₹८.२          | सत्यमप्यसत्यां याति        | लाटी॰                | 4.5           |
| सज्ज्ञानं जिनभाषितं       | धर्मोप०           | 2.38          | सत्यमाद्यद्वयं ज्ञानं      | 11                   | 2.804         |
| सज्ज्ञानं सम्यक्त्वं      | अमित्र॰           | 88.80         | सत्यमेव ततो बाच्यं         | पुरुव्शाव            | 8.95          |
| सञ्जायन्ते महाभोगाः       | प्रश्नो०          | ₹0.8€         |                            | ( श्रा॰सा॰           | ₹. <b>१७७</b> |
| सञ्ज्ञाश्चेन्द्रिययोगाश्च | भव्यघ०            | 2.16          | सत्यवाक्याञ्जनः सर्वो      | { श्रा॰सा॰<br>  उमा॰ | ३५१           |
| स णमो अरहताणं             | सागार०            | واوا ِک       | सत्यवाग् देववत्यूज्यो      | पुरु०शा०             | 8.94          |
| सत्कन्या ददता दत्तः       | ;,                | २,५९          | सत्यवाचस्तु सान्निघ्यं     | 7)                   | 8.08          |
| सत्कारादिविधावेषां        | यशस्ति०           | १७७           | सत्यवाक्यसत्य              | यशस्ति०              | ३७३           |
| सत्पर्यंद्भासनासीनो       | श्रा∘सा०          | ३,३०१         | सत्यं वृतं समाख्याय        | प्रश्नो०             | 88.5          |
| सत्सर्वीषधिमुनेः          | प्रश्लो०          | <b>१</b> २.१६ | सत्यं शीलं शमं शीच         | अमित्                | 27.50         |
| सत्सु पीडां वित्तन्वन्तं  | श्रा॰सा॰          | १.५९१         | सत्यं शीचं दया घर्मः       | भव्यघ०               | 2.222         |
| सत्सु रागादिभावेषु        | लाटी •            | 3.244         | सत्यसन्तोषमाहात्म्यात्     | प्रश्लो०             | 0,9,59        |
| सतपस्विनैरस्तस्मात्       | प्रश्लो॰          | 28,88         | सत्यं सर्वात्मना तत्र      | लाटी॰                | 8.80          |
| स तपस्वी तलारेण           | ,,                | 88.63         | सत्यं सामान्यदञ्ज्ञानं     | **                   | 7.89          |
| सतां शीतलभावानां          | श्रा॰सा॰          | 8.488         | सत्यसीमादियुक्तस्य         | प्रश्लो०             | \$3.88        |
| सति प्रभुत्वेऽपि मदो      | पद्मवन्           | 39.0          | सत्याज्योऽपरदम्पत्योः      | लाटी॰                | 4.48          |
| सति यस्मिन् ध्रुवं        | पुरु•शा•          | ₹.२१          | सत्यामपि विषाद्यायां       | कुन्द ०              | 6.838         |
| -                         | _                 |               |                            | •                    |               |

| सत्वेच कीत्तिरज्ञला विमला  | - वर्सोप॰             | 8.76           | तदा मुकत्वमासेव्यं                   | कुन्द० ८.३११                          |
|----------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| सत्येन नाशवासत्यं          | पुरुक्शा०             | * 54           | सदाबदातमहिमा ,                       | रत्नमा० ३                             |
| सत्येन वचसा प्राणी         | प्रश्नो॰              | <b>१३.१४</b>   | सदाशिवकला रुद्रे                     | यशस्ति७ ६७                            |
| सत्येन वाक्यं वितनोति होने | न वती •               | ३७२            | सदाष्टम्युपबासस्य                    | प्रक्तो॰ १९.३७                        |
| सञ्बमप्यनुकम्प्यानां       | सागार०                | ₹.¥0           | स दिवा ब्रह्मचारी                    | गुणभू० ३.७१                           |
| सस्ववातादिसञ्जातं          | प्रश्नो०              | १२.३९          | सदुपशमतो हि षण्णां                   | श्रा॰सा॰ १.१५३                        |
| सत्त्वसन्तति रक्षार्थं     | श्रा॰सा ॰             | 3.868          | सदेयापथसन्ने                         | प्रश्ती २०.१२                         |
| सत्त्वसन्ततिरक्षार्थं      | <b>उमा</b> ०          | ३५३            | स देहस्य च कर्तृंत्वे                | अमित्त॰ ४.८२                          |
| सत्त्वाधिकस्त्यवतुमलं      | श्रा॰सा॰              | ३,२१७          | सर्वेन्यार्थो मुदायसे                | कुन्द० ८.४०७                          |
| सत्त्वेऽपि कर्तुं न        | अमित०                 | 5 P. &         | सदेव वस्तुनः स्पर्शं                 | कुन्द० ५.१७५                          |
| सत्त्वेषु मैत्री गुणिषु    | "                     | १३.९९          | सदोषं व्यवसमं यो                     | •                                     |
|                            | ∫यशस्ति∘<br>∤श्रा०सा॰ | २१५<br>१.१७२   | सदोषा देवता रुद्म्याचर्यं            | प्रश्तीः १४.१८<br>वर्मसं १,४०         |
| सदनारम्भनिवृत्तैः          | अमित्र०               | \$.66          | सदोषान्नरतो याति                     |                                       |
| सदपत्ये गृही स्वीयं        | वर्म <b>मं</b> ०      | 2.800          | सदोषां बहुलोमां च                    |                                       |
| सदम्बरस्फुरच्छीकः          | श्रा०सा०              | 1.73           | _                                    | कुन्द० ५. <b>१</b> २९<br>स्राटी० २.७२ |
| सदम्बानां त्वया मित्र      | प्रश्नो०              | 28.86          | सद्यः कृतापराधेषु<br>सद्योगालितनीरेण | प्रक्ती० १२.१०५                       |
| सदर्थंमसदर्थं च            | प्रशाप<br>हरिवं•      | 46.85          |                                      |                                       |
| सद्शंनमहामूलं              | प्र <b>रनो</b> ॰      | 3.804          | सदमंदुर्गसुस्वामि                    | कुन्द॰ ८.१                            |
| सद्-दृष्टयः प्रकुर्वन्ति   |                       | <b>२०,२</b> २३ | सदम सुभगो नीहक्                      | कुन्द० ५.२०                           |
| सद्-दृष्टिज्ञानवृत्तानि    | ॥<br>रत्नक०           | ₹. \.₹         | सद्धमेपरमं सारं                      | प्रक्लो॰ १.१६                         |
| सद्-दृष्टिः पात्रदानेन     | संभाव०                | १२८            | सद्धर्मसङ्घवृद्धथर्थं                | गुणभू० १.४०                           |
| सद्-दृष्टिरेभिरष्टाभिः     | पुरुष्शा०             | ३,१३८          | सद्रत्नकरकं प्रोच्वेः                | महाषु० ३८,२४६                         |
| सद्दृष्टिः सन् वतोपेतो     | प्रश्नो॰              | 4.48           | स द्वेषा प्रयमन्मश्रु                | सागार॰ ७.३८                           |
| सद्-दृष्ट्यालङ्कृतः        |                       | ८२१            | सद्भावाऽन्या त्वसद्भावा              | धर्मसं॰ ६.८७                          |
| सहत्मूलगुणः साम्यकाम्यया   | "<br>धर्मसं•          | ₹.१            | सद्भावेतरभेदेन                       | गुणभू० ३,१०६                          |
| सहग्वाऽणुत्रती वा भवतनु    | धर्मसं •              | 0. 888         | सम्पद्धल्लीकुठारो                    | श्रा०सा॰ ३,३७०                        |
| सहशं पश्यन्ति मुधाः        | अभित्त •              | <b>Ę.</b> ęą   | सद्राज्यं वरणो राजा                  | प्रह्नो॰ ७.५४                         |
| स द्रव्याद्रव्ययोमध्ये     | 11                    | <b>9,3</b> ¥   | सद्-राज्ञी रामदत्ताख्या              | प्रक्लो॰ १३,६०                        |
| सदाचारैनिजैरिष्टैः         | "<br>महापु॰           | ₹८,१०          | सद्-वस्त्रगृहसन्माला                 | ,, २१.३९                              |
| सदार्जसिथभ्यो विनयं        | अ <u>भित्त</u> ०      | \$0,80         | सद्-वृत्तान् धारयन्                  | महापु० ३८.१७१                         |
|                            |                       | _              | सद्धमीरामसारस्य                      | प्रक्तो॰ १२.७१                        |
| सदाधमंध्यान-स्वपरहित       | वतीः                  | 838            | सद्धिमणां च सन्मान                   | ٦, ٤٠                                 |
| सदापि यो यत्मश्रतेः        | अभित•                 | ₹ <b>४.</b> २७ | सद्धिमणां मुनीनां च                  | ,, X.Y4                               |
| सवा मनोऽनुकूलाभिः          | ***                   | 88,58          | सद्धिमिण मुनौ जैने                   | », ×.48                               |
| सदाञ्जकदलीनालिकेर          |                       | 20,203         | सद्धारो यस्य जीवस्य                  | प्रक्ती० १.४२                         |
| 'सदाचीऽऽष्टाह्मिकी         | पुरु•शा•              | . 1.122        | स धन्यो नरकावासी                     | . धर्मसं २,१३४                        |

| सद्घात्वादिसमुत्पन्नः                            | प्रश्नो०             | २४.३४                   | सन्तोषपोषतो यः स्याद्        | सागार०                    | 8,88             |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|
| सधान्येहंरितेः कीणं                              | महापु •              | 36,88                   | सन्तोषसदृशं सीख्यं           | प्रश्नो०                  | 24.20            |
| सन्दिग्घेऽपि परे                                 | श्रा॰सा॰             | ४७.६                    | सन्तोषाच्छीः समायाति         | **                        | १६.२२            |
| सन्दिग्धेऽपि परे लोके                            | <b>उमा</b> ०         | २७२                     | सन्तोषाख्यसुधां पीत्वा       | 11                        | 24.19            |
| सन्धानकं त्यजेत्सर्वं                            | सागार०               | 3.88                    | सन्तोषाज्जायते धर्मो         | "                         | १६१६             |
| सन्घानं त्रसजीवानां                              | धर्मोप•              | 8,92                    | सन्तोषालम्बनादरः स्याद       |                           | 3.83             |
| सधमुभातृवर्गाःच                                  | लाटी॰                | 8.84                    | सन्तोषासनमासीनो              | प्रश्नो॰                  | 24.86            |
| सर्धामणः सहायाद <del>य</del><br>सधर्मेनानभिज्ञेन | >1                   | 8.80                    | सन्तोषो भाव्यते तेन          | अमित॰                     | १२,१०३           |
|                                                  | - 13                 | 1,76                    | सन्त्यज्य सप्तप्रकृतीः       | प्रश्नो॰                  | ४,३०             |
| सर्धामणोऽपि दक्षिणाद                             |                      | <b>६.१९</b>             | सन्त्यत्र विषयाः सीम्नः      | लाटी॰                     | 4.882            |
| सर्धामयु सदा मको                                 | श्रा॰सा॰<br>यदास्ति० | १,५२३<br>२७६            | सन्त्येवानन्तशो जीवाः        | महापु •                   | ₹८.१८            |
| सधर्मी यत्र नाधर्म                               | श्राव्सा॰ (उक्तं)    | 3,82                    | सन्त्येवान्यानि सत्यस्मिन्   | पुरु•शा•                  | 8,48             |
| स धर्मों हि दिधा                                 | प्रक्ती              |                         | सन्धीन् पृष्ठकरण्डस्य        | कुन्द <b>ः</b>            | 4.783            |
| स वर्मलाभशब्देन                                  | अमित०                | 6.04                    | सन्ध्यायां यक्षरक्षोभिः (र   | -                         | ₹.१०७            |
| स वार्मिकः स सद्हिष                              | ₹ "                  | १३.७४                   | सन्ध्याया कुरुतात्तत्र       | घमंसं०                    | 8.55             |
| सद्वात्सल्यं प्रकर्तव्यं                         | प्रश्नो०             | 9, 44                   | सन्ध्यायां श्रीद्रहं निद्रां | कुल्द०                    | 8.9              |
| सद्विचारं परित्यज्य                              | "                    | 27.28                   | सम्ध्यास्वग्नित्रये देव      | महापु <b>०</b>            | ४०.७९            |
| सदिष्ण्वादिकुमारोः                               | 11                   | 9.7                     | सन्नसंश्च समावेव             | यशस्ति <i>॰</i>           | २०५              |
| सद्-वतं बहतां जिह्य                              | श्रा०सा०             | ₹.७२                    | सन्दिग्धं च यदन्नादि         | यसारता <b>॰</b><br>लाटी ॰ | 8.20             |
| सन्तः सदेव तिष्ठन्तु                             | पुरु०शा०             | ६.११९                   |                              | (आ॰ सा॰                   | \$. <b>\</b> \$0 |
| सन्तानार्थं मृतावेव                              | •                    | ३८१३४                   | सनायं जिनविम्बेन             | }                         | १.७१४            |
| सन्तापरूपो मोहाङ्गः                              | सागार०               | 843                     | सनामस्थापना द्रव्य           | गुणभू०                    | ₹.१०४            |
| सन्ति जोवसमासास्ते                               | लाटी •               | ४.६६                    | सनिषिद्धो यथाम्नायाद्        | स्राटी॰                   | 3.808            |
| सन्ति तत्राप्यतीचाराः                            |                      | 4.880                   | सन्मानसहितं दानं             | कुन्द॰                    | 6.389            |
|                                                  | •                    | 2.836                   | संन्यासः परमार्थेन           | धर्मसं०                   | ७.१७३            |
| सन्ति तत्राप्यतीचारा                             | लाटी॰                | १.१७५                   | संन्यासमरणं दानशील           | श्रा॰ सा॰                 | 3.348            |
|                                                  |                      | ४.२६१<br><b>५</b> .२१३  | संन्यासमरणात्केचित्          | प्रश्नो०                  | 22.82            |
| सन्ति ते त्रिभुवने                               | अभित्र०              |                         | संन्यासयुक्तसत्युंसो         | **                        | <b>२२ ३</b> ६    |
| सन्ति संज्वलनस्योज्वै                            |                      | •                       | संन्यासिवधिना केचि           | ,,<br>,,                  | २२,४१            |
| सन्ति संसारिजीवाना                               | लाटी •               |                         | संन्यासस्य व्यतीपातान्       | 31                        | 22.86            |
| सन्ति स्वामिन्नतीचार                             |                      |                         | संन्यासार्थी ज्ञकल्याण       | <i>ग</i><br>घर्मसं॰       | 9.86             |
| सन्तु ते मुखो नित्यं                             | धर्मो ०              | -                       | संन्यासिनस्ततः कर्णे         |                           | 9.60             |
| सन्तु शास्त्राणि सर्वा                           |                      | ६.२<br>०० <b>६</b> .১ व | स नृजन्म परिप्राप्तो         | भ                         |                  |
| सन्तो गुणेषु तुष्यन्ति                           | ग कुल्प<br>यशस्ति०   |                         | सन्मागंत्रवणः शिष्यः         | महापु॰                    | 39.63            |
| सन्तोषं स समाधने                                 | प्रस्ता              |                         | सम्मार्जयत्वा क्रियते        | श्रा॰ सा॰                 | १.५५२            |
| सन्तोषपीयूषरसावसि                                |                      |                         |                              | वतो॰                      | 88               |
| della sida zotatu.                               | Alla film            | 4, 177                  | सन्मातृप्रक्षसङ्गानं         | प्रश्नो०                  | ११.१७            |

| सत्पर्यक्रुप्तानासीनो सं अपाक १२० स पुमाञ्जन लोके यचास्ति २६६ स्प्तां तारव्युच्चे सं अपाक १३० सम्प्रचय बरणी साधोः सं अपाक ६२ सम्प्रचय बरणी साधोः सं अपाक ६६ सम्प्रचय बरणी साधोः सं अपाक ६६ सम्प्रचय प्रवर्तेत " प्रक्रं क स्प्रचानात्र विविधोने या स्पर्या प्रवर्तेत " प्रक्रं क स्पर्याप्त प्रकर्तेत प्रकरंते प्रकरंते प्रवर्तेत प्रकरंते प्रकरंते प्रकरंते प्रवर्तेत प्रकरंते प्रकरंते वा प्रकरंते प्रकरंते प्रकरंते प्रकरंते प्रकरंते प्रकरंते प्रकरंते प्रकरंते वा प्रकरंति वा प्रकरंते प्रकरंते वा प्रकरंति वा प्रकरंति वा प्रकरंति प्रकरंति वा प्रकरंति प्रकरंति वा प्रकरंति वा प्रकरंति प्रकरंति प्रकरंति प्रकरंति प्रवर्ते प्रकरंति प्रवर्ते प्रवर्ते प्रकरंति प्रकरं | सन्मार्दवं समादाय        | प्रश्नो॰            | ११.२६  | सपर्यायां सजन्नस्यां    | धर्मसं ॰     | ७६९                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------|-------------------------|--------------|------------------------|
| सत्पात्र तारयत्युच्चेः सं्क्रमान १३० सम्प्रज्य वरणौ साघोः संक्रमान १३० सत्पात्र विनियोगेने यहस्ति १४० सम्प्रत्यत्र ककौ काले पद्मान्यं ६ सम्प्रत्यत्र ककौ काले पद्मान्यं ६ सत्पात्राक्ष यघाति १४० सम्प्रत्यत्र ककौ काले पद्मान्यं ६ सत्पात्र वानं वारत्रमान् १४ सम्प्रत्यत्र ककौ काले पद्मान्यं ५ १६५४ सम्प्रत्यत्र ककौ काले पद्मान्यं ५ १६५४ सम्प्रत्यत्र ककौ काले पद्मान्यं ५ १६५४ सम्प्रत्या वारत्यत्र वानं १४० सम्प्रत्यत्र ककौ काले पद्मान्यं ५ १६५४ सम्प्रत्यत्र वानं १४० सम्प्रत्यत्र वानं सम्प्रत्यत्र वानं १४० सम्प्रत्यत्य वानं १४० सम्प्रत्यत्य सम्प्रत्य वानं १४० सम्प्रत्य वानं १४० सम्प्रत्य वानं १४० सम्प्रत्य वानं १४० स | सत्पर्यङ्कासनासीनो       |                     |        |                         | _            | -                      |
| सत्पात्रविनियोगेने स्वास्ति प्रमंत १९०९ सम्प्रत्यत्र कली काले प्रचार्त्य ६ स्वार्त्य कली काले प्रचार्त्य ५ १९० सत्पात्र व्याप्ति विनयोगेन पर्वा विनयोगे १९१५ सम्प्रत्या प्रवर्तेत सम्प्राप्त येन सत्प्रजा प्रदन्ते विश्व प्रवर्ते सम्प्राप्त येन सत्प्रजा प्रवर्ते विश्व प्रवर्ते सम्प्राप्त येन सत्प्रजा येन सत्प्रजा प्रवर्ते विश्व प्रवर्ते विश्व प्रवर्ते विश्व प्रवर्ते सम्प्रप्त राज्ञ सम्प्रय रत्नित्र प्रवर्ते कर्ण सम्प्रय रत्नित्र सम्प्रय रत्नित्र प्रवर्ते कर्ण सम्प्रय र्वा स्वर्ण प्रवर्ते कर्ण सम्प्रय र्वा स्वर्ते विश्व स्वर्ते स्वर्त | सत्पात्रं तारयत्युच्चेः  |                     |        |                         |              |                        |
| सत्पात्राख्याभतो देवं धर्मसं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सत्पात्रविनियोगेने       |                     |        |                         |              |                        |
| सत्यात्रोषु यथाशकि पद्माण्यं वा त्यात्रेष् वा त्यात्रेष् वा त्यात्रेष वा वा त्या वा वा त्या वा वा त्या वा वा वा त्या वा वा त्या वा वा वा त्या वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सत्पात्रालाभतो देयं      |                     |        |                         |              |                        |
| सत्यात्रापगतं दानं वारित्रमाः १३ सम्प्राप्तेऽत्र मवे कथं देशकः १ १५ १२ सप्तांव्यात् सम्प्रीतः कुन्दः ५.१६५ सप्तांकां फलानां च कुन्दः ३.७६ सप्तांकां प्रहानाः असतः ७.१७ स प्रच्छितं गुरुं नत्वा प्रकृते। १.१२ सप्तांत् परिहरन्त मलाना असतः ७.१७ स प्रवृत्तिनृतृत्वात्मा प्रकृति। लोष प्रकृतिनित्रोष प्रकृतित्रोष प्रकृतिनित्रोष प्रकृतिनित्रोष प्रकृति रू.६२ सप्रोषधोपवासस्य प्रकृति रू.६२ सप्तांवात्राच क्षात्रा प्रकृति रू.६२ सप्तांवाराणि प्रकृतिनित्रोष प्रकृति रू.६२ सप्तांवाराणि प्रकृतिनां त्रिक्ष प्रकृति प्रकृति प्रकृतिनां त्रिक्ष प्रकृति प्र | सत्पात्रेषु यथाशक्ति     |                     |        |                         |              |                        |
| सर्पुल्पाण समादाय प्रकृति १९.११ सम्प्राप्य रत्निति प्रकृत १.१८० सप्तानां पर्कानां प |                          | चारि <b>त्र</b> मा० | \$8    |                         |              |                        |
| सपत्नीव्विष सम्प्रीतिः कुन्द० ५.१६५ सर्पिः क्षीरं गुडँ तेल प्रकार १.२०३ स्पाकानां फलानां च कुन्द० ३.७६ सर्पिः क्षीरं गुडँ तेल सर्पिः क्षारं | सत्पुष्पाणि समादाय       | प्रश्लो •           | १५.१२१ |                         |              |                        |
| सपाकानां फलानां च सप्तक्षणं फ्फुरच्छोभे शाल्माः १८१७ सप्ति परिहरन्ति मलाना सप्त प्रकृतिकर्माणि प्रञ्नो० सप्त प्रकृतिकर्माण प्रज्ञान स्व प्रकृतिकर्माण प्रज्ञान सप्त प्रकृतिकर्माण प्रज्ञान सप्त प्रकृतिकर्माण प्रज्ञान सप्त प्रकृतिकर्माण प्रज्ञान स्व प्रकृतिकर्माण प्रज्ञान स्व प्रकृतिकर्माण प्रकृतिकर्माण प्रज्ञान सप्त प्रकृतिकर्माण प्रज्ञान स्व प्रकृतिकर्माण प्रज्ञान स्व प्रकृतिकर्माण प्रज्ञान सप्त प्रकृतिकर्माण प्रज्ञान स्व प्रकृतिकर्मा प्रज्ञान स्व प्रकृतिकर्मा प्रज्ञान स्व प्रकृतिकर्मा प्रज्ञान सप्त प्रकृतिकर्मा प्रज्ञान स्व प्रकृतिकर्मा प्रज्ञान सप्त प्रकृतिकर्मा प्रज्ञान सप्त प्रकृतिकर्मा प्रज्ञान सप्त प्रकृतिकर्मा प्रकृतिकर्मा प्रज्ञान सप्त प्रकृतिकर्मा प्रज्ञान सप्त प्रकृतिकर्मा प्रज्ञान सप्त प्रकृतिकर्मा प्रज्ञान सप्त प्रकृतिकर्मा प्रज्ञान सप | सपत्नीष्वपि सम्प्रीतिः   |                     |        |                         |              |                        |
| सप्तक्षणं स्फुरच्छोभे श्रा०सा० १.४१७ स प्रियं चिन्तयेत् प्राज्ञः भव्याष० १.१६ सप्तिति परिहरन्ति मलाना अमित० ७.१७ स पृच्छिति गुढं नत्वा प्रक्रनो० १.१२ स प्रवृत्तिनिवृत्त्यात्मा यशस्ति० ३ सप्त प्रकृतिनःशेष " प्रकृतिनःशेष " स प्रोवाच रहस्य वर्तो० ५.१३ सप्त प्रकृतिनःशेष " स प्रोवाच रहस्य वर्तो० ५.१३ सप्त प्रकृतिनःशेष " प्रकृतिनःशेष " स प्रोवधोपवासस्तु धर्मोप० ४.१३६ सप्त प्रकृतिसंस्थाने वर्ता० १.१२ सप्तेषधोपवासस्तु धर्मोप० ४.१३६ सप्त प्रकृतिसंस्थाने वर्ता० १.१२ सप्त प्रोवधोपवासस्तु धर्मोप० ४.१३६ सप्त प्रोवधोपवासस्तु प्रकृतो० २२.६२ सप्त प्रोवधोपवासा यच्च " प्रकृते। २२.६२ सप्त प्रोवधोपवासो यच्च " प्रकृते। २२.६२ सप्त प्रोवधोपवासो यच्च " प्रकृते। १.३४ सर्वसाधारणेदोंषैः पृठ०शा० ३.१४८ सप्त प्रावधोपवासो पर्म स्वद्धा कृत्विका प्रकृते। १.६२१ सप्त स्वराविका वर्षिणा प्रकृति स्वराविका प्रकृति। इमां १ १८८२ सप्त स्वराविका प्रकृति। इमां १ १८८२ सप्त स्वराविका प्रकृति। हि धर्माण १.६२६ सप्ताधा पृठ्विका चाच प्रकृति। हि धर्माण १.६२६ सप्ताधा प्रकृति। हि प्रकृती व्याधा प्रकृति। हि प्रकृती विका प्रकृति। हि प्रकृती विका प्रकृति। हि प्रकृती १.१५६ सप्ताधा प्रकृती च्याधा प्रकृति। १.५६६ सप्ताधा प्रकृती च स्व प्रकृति। १.५६६ सप्तीच न रक्षाण स्यः प्रकृती १.६५६ सप्तीच न रक्षाण स्यः प्रकृती १.६५६ सप्तीच न रक्षाण स्यः प्रकृती १.५५६ सप्तीच न रक्षाण स्यः प्रकृती १.५५६ सप्तीच न रक्षाण स्यः प्रकृती १.५५६ सप्तीच न रक्षाण स्यः प्रकृति १.५६६ सप्तीच न रक्षाण स्यः प्रकृती १.५५६ सप्तीच न रक्षाण स्यः प्रकृती १.५५६ सप्तीच न रक्षाण स्यः प्रकृती १.६६ सप्तीच न रक्षाण स्यः प्रकृति १.५५६ सप्तीच न रक्षाण स्यः प्रकृति १.५५६ सप्तीच विव स्यः प्रकृति १.५५६ सप्तीच विव स्यः प्रकृति १.५५६ सप्तीच स्यः स्वर्वीच १.५६६ सप्तीच विव सप्तीच स्यः स्वर्विका स्यः स्वर्वेक विव सप्तीच स्वर्वेक सप्तीच स्वर्वेक सप्तीच स्वर्वेक | सपाकानां फलानां च        | •                   |        |                         |              |                        |
| सप्तिंत परिहरित मलाना अमितः ७.१७ स पृच्छिति गुढं नत्वा प्रश्नोः १.१२ सप्त प्रकृतिकर्माणि प्रश्नेः ४.९ स प्रवृत्तिनिवृत्यात्मा यशस्तः ३ सप्त प्रकृतितिःशेष " ४.९ स प्रोवाच रहस्य व्रतोः ५३३ सप्त प्रकृतिसंस्थाने व्रतोः ३१८ सत्प्रोषधोपवासस्य प्रश्नेः २२.६२ सप्तप्रकारिमध्यात्व अमितः २.१३ स प्रोषधोपवासस्य प्रश्नेः २२.६२ सप्तप्रकारिमध्यात्व अमितः २.१३ स प्रोषधोपवासी सागारः ७.४ सप्तमा व त्रयोदस्यां गृणम् ३.६३ स स्पत्रावधोपवासो यच्च " ५.३४ सत्प्रमा प्रवृत्ति संख्यां व त्रयोदस्यां गृणम् ३.६३ स सप्तप्रवृत्ति संख्यां पृणम् ३.६३ स सप्तप्रवृत्ति संख्यां पृणम् ३.६३ स सप्तप्रवृत्ति स्थाधारणैदींषैः पृष्ठः शाः २.६९ स स्वला कृत्ति संख्यां प्रश्नोः १८८२ स ब्रत्ना कृत्ति स्थाधारणैदींषैः पृष्ठः शाः ३.४९ स स्वलान्तेन स्थात्युर्ता प्रश्नोः १३.६९ स स्वलान्तेन स्थात्युर्ता प्रश्नोः १३.६९ स ब्रत्ना कृतिकां तिक्ष्यां प्रश्नोः १८८२ स ब्रत्नो पृष्ठः वात्र स स स्वलान्तेन स्थात्युर्ता " २३.६९ स ब्रत्नो पृष्ठस्वामी यो अमितः १२.९२ स ब्रत्नो पृष्ठस्वामी यो अमितः १२.९२ स स स्वते पृष्ठस्वामी यो अमितः १२.९२ स स स्वते पृष्ठस्वामी यो अमितः १२.९२ स स स्वते पृष्ठस्वामी यो अमितः १२.९२ सप्तामा प्रकृतीनां तिक्षयात् धर्मसं १८६८ स स स्वामा पृष्ठ्यते यो हि प्रश्नोः १२.९२ सप्तामा स्थये तासां पृष्ठः शाः ३.४७ स स स्वामा पृष्ठ्यते यो हि प्रश्नोः १२.९० सप्तामा सस्ये तासां पृष्ठः शाः ३.४७ सप्तामा सस्ये तासां पृष्ठः शाः ३.४७ सप्तामा स्वनेतेषु समसं ३.४९ समत्वेष न स्वाण्याः सन्तीह उमाः ३.४७ सम्ता सर्वंजीवेषु भ्रमेंः १८.९२ समत्वेष सम्ता सर्वंजीवेषु भ्रमेंः १८.९२ समत्वेष सम्ता स्वंजीवेषु भ्रमेंः १८.९२ समत्वेष सम्तेष्ठा सम्ता स्वंजीवेषु भ्रमेंः १८.९२ समत्वेष सम्तेष्ठाच सम्तेष्ठ सम्तेष्ठ सम्तेष्ठे सम्तेष्ठाच सम्तेष्ठ सम्तेष्ठ सम्तेष्ठ सम्तेष्ठः १८.९२ समत्वेष स्वजीवेषु सम्तेष्ठः १८.९२ समत्वेष सम्तेष्ठ समत्वेष सम्तेष्ठ समत्वेष  | सप्तक्षणे स्फुरच्छोभे    | _                   |        |                         | _            |                        |
| सन्त प्रकृतिकर्माण प्रञ्नो० ४.९ स प्रवृत्तिनिवृत्त्यात्मा यशस्ति० १३३ सन्त प्रकृतिनिःशेष ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सप्तर्ति परिहरन्ति मलाना | अमित्र०             |        |                         |              |                        |
| सप्त प्रकृतिनिःशेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                     |        |                         |              |                        |
| सप्त प्रकृतिनिःशेष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                     |        |                         |              |                        |
| सप्त प्रकृतिसंस्थाने व्रतीः ३१८ सत्प्रोषधोपवासस्य प्रकृतेः २२.६२ सत्प्रतप्रकारमिथ्यात्व व्यक्तिः २.१३ स प्रोषधोपवासी सागारः ७.४ सप्तमा द्रश्वविन्तं कुन्दः ५.२२८ स प्रोषधोपवासी यच्च ,, ५.३४ सप्तमा प्रतिमा चास्ति काटीः ६२४ सर्वसाधारणैदाँषैः पुरुःशाः ३.६१ सर्वसाधारणैदाँषैः पुरुःशाः ३.६१ सर्वताविशतिरुच्छ्वासः व्यक्तिः व्यक्तिः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः १६.६१ सब्द्रा कित्तां तीक्षणां प्रकृतोः १३.६१ सबलान्तेन स्यात्पुतां प्रकृतोः १२.६१ सबलान्तेन स्यात्पुतां प्रकृतोः १२.६१ सबलान्तेन स्यात्पुतां प्रकृतोः १२.६२ सबलान्तेन स्यात्पुतां प्रकृतोः १२.६२ सबलान्तेन स्यात्पुतां प्रकृतेः वर्षाः परत्ताक्षराणि पञ्चेत्र सब्द्रा कित्ताः तीक्षणां प्रकृतोः १२.६२ सबलान्तेन स्यात्पुतां प्रकृतीः परत्ताक्षराणि पञ्चेत्र सम्याः १८.६५ सम्याः गृहस्वामी यो व्यक्तिः १५.१२ सम्याः पुत्रकाः वर्षाः परताः परताः परताः परताः पर्वताः पर्वताः परताः पर |                          |                     |        |                         |              |                        |
| सप्तप्रकारिमध्यात्व अमितः २ १३ स प्रोषघोपवासी सागारः ७,४ सप्तमाद् दशवणित्तं कुन्दः ५.२२८ स प्रोषघोपवासी यच्च ,, ५.३४ सप्तमी प्रतिमा चास्ति लाटोः ६ २४ सर्वसाघारणैदोंषैः पुरुःशाः ३.१४८ सप्तमां व त्रयोदश्यां गुणभूः ३.६३ स सप्तशतयोगिनां परम श्रांत्साः १.६११ सप्तिविशतिरुच्छ्वासः अमितः ८.६९ सबद्धा कर्तिकां तीक्ष्णां प्रश्नोः १३.६१ सब्द्धा-कर्तिकां तीक्ष्णां प्रश्नाः १५.६२ सब्द्धा-कर्तिकां तीक्षणां प्रश्नाः भागां प्रश्नते। १५.६२ सब्द्धा-कर्तिकां तीक्षणां प्रश्नाः सम्तिः १५.६८ सम्त्या-वर्धा-सम्तिः प्रमापः १३.४९ सभ्या-वर्धा-सम्तिः प्रश्नाः १३.४९ सभ्या-वर्द्धा-सम्तिः प्रश्नाः १३.४७ सभ्या-वर्द्धा-सम्तिः प्रश्नाः १३.४७ सभ्या-वर्द्धा-सम्तिः १५.६८ सम्ता-सर्व-स्तिः १५.६८ सम्ता-सर्व-स्तिः १५.६८ सम्ता-सर्व-स्तिः १५.६८ सम्ता-सर्व-स्तिः १५.६८ सम्ता-सर्व-सित्वं स्व-कर्णाण-स्यः प्रन्तिः १५.६६ लाटोः २०.३ स्व-स्तिः १५.६६ लाटोः २०.३ स्व-स्तिः १५.६६ लाटोः २०.३ सम्तिः १२.६८ सम्त्वं सर्व-कर्णाण-स्यः प्रमापः १२.६२ सम्त्वं सर्व-कर्णाण-स्यः प्रमापः १२.६८ सम्त्वं सर्व-कर्णाण-स्यः प्रमापः १२.६८ सम्त्वं सर्व-कर्णाण-स्यः प्रमापः १२.६२ सम्त्वं सर्व-कर्णाण-स्यः प्रमापः १२.६२ सम्त्वं सर्व-कर्णाण-स्यः स्व-कर्णाण-स्यः सर्व-तिः १२.६८ सम्त्वं सर्व-कर्णाण-स्यः सर्व-तिः १२.६२ सम्तिः सर्व-कर्णाण-स्यः सर्व-तिः १२.६२ सम्तिः सर्व-कर्णाण-स्यः सर्व-तिः १२.६२ सम्तिः सर्व-कर्णाण-सर्वः सर्व-तिः १२.६२ सम्तिः सर्व-तिः सर्व-तिः सर्व-तिः सर्व-तिः १२.६२ सम्तिः सर्व-तिः सर्व-तिः सर्व-तिः सर्व-तिः सर्व-तिः सर्व-तिः सर्व- |                          |                     |        | _                       |              |                        |
| सप्तमा द ब व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | _                   |        |                         |              |                        |
| सप्तमी प्रतिमा नास्ति लाटी॰ ६२४ सर्वसाघारणैदोंषैः पुठ०का। ३.१४८ सप्तम्यां च त्रयोदश्यां गुणमू॰ ३.६३ स सप्तश्यतयोगिनां परम प्रा०सा॰ १.६११ सप्तिविश्वतिरुच्छ्वासः अमत० ८.६९ सबद्धा किर्त्तकां तीक्ष्णां प्रश्नो० १३.६१ सक्यस्निनमु का उमा॰ ९२ सबलान्तेन स्यात्पुंसां प्रश्नो० १३.६१ सबलान्तेन स्यात्पुंसां प्रश्नो० १३.६१ सबलान्तेन स्यात्पुंसां प्रश्नो० १३.६१ सबलान्तेन स्यात्पुंसां प्रश्नो० १३.६१ सबलान्तेन स्यात्पुंसां प्रश्ने स्यात्प्रयामा धर्ममं १३५ सब्रो शृणु हे वत्स प्राप्ति पञ्चेत्र सम्याध १५.४२ सम्यात्पे गृहस्वामी यो अमित० १.२९ सप्ताक्षराणि पञ्चेत्र मन्याध १२८६ सम्या मुवनाम्भोज धर्मोप० १.२९ सम्या पृवस्य शीष्ट्रोण बतो० ५३१ सम्यानां प्रकृतीनां तत्स्रयात् धर्मसं १६५२ सम्यायं दृश्यते यो हि प्रश्ने। ३.१० सप्तानां प्रकृतीनां हि धर्मोप० १.४९ सम्यायं दृश्यते यो हि प्रश्ने। ३.१० सप्तानां मक्ष्रये तासां पृरु० शा० १.४५ सभोगो मुज्यते भोज्य पुरु०शा० १.९६० सप्तानां संक्षये तासां पुरु० शा० ३.४७ सम्यो पृरुटोऽपि न ब्रूयाद् धर्मसं ३.४९ सप्तावन्तमं नेव भव्यघ० १९६ समता सर्वभूतेषु पद्माणे प्रश्ने। १९६३ समता सर्वभूतेषु समता सर्वभूतेषु श्री पद्माणे प्रश्ने। १९६३ समता सर्वभूतेषु समता सर्वभूतेषु समता १९६३ समता सर्वभीवेषु धर्मोप० १९२२ समता सर्वजीवेषु धर्मोप० ४.१२२ समत्वेत्तान्तश्या लिहिन्ति सागार० २.६८ समत्वं सर्वजीवेषु धर्मोप० ४.१२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                     | -      |                         |              |                        |
| स्पत्तम्यां च त्रयोदर्यां गुणभू० ३.६३ स सप्तश्चतयोगिनां परम श्रा०सा० १.६११ सप्तिविशतिरुच्छ्वासः अमित् ८.६९ सबद्धा कर्तिकां तिष्ठणां प्रश्नो० १३.६१ सम्प्तव्यसनमिमुं का उमा० ९२ सबलान्तेन स्यात्पुंसां प्रश्नो० १३.६१ सबलान्तेन स्यात्पुंसां प्रश्नो० १३.६१ सबलो दुबंलो चात्र प्रश्नो० १८.८२ सबलो दुबंलो चात्र प्रश्ने स्यात्पुंसां प्रश्ने स्यात्पुं स्वात्पुं स्वत्युं स्वात्पुं स्वात्पुं स्वात्पुं स्वात्पुं स्वात्पुं स्वात्पुं स्वात्पुं स्वात्पुं स्वात्पुं स्वत्युं स्वात्पुं स्वत्युं स्वत्युं स्वात्पुं स्वात्पुं स्वात्पुं स्वात्पुं स्वत्युं स्वात्पुं स्वत्युं स्वत्युं स्वत्युं स्वत्युं स्वत्युं स्वत्यात्युं स्वत्युं स्वत्युं स्वत्युं स्वत्युं स्वत्युं स्वत्युं स्वत्युं स्वत्युं |                          | -                   |        |                         |              |                        |
| सप्तिविंगतिरुच्छ्वासः अमितः ८६९ सबद्धा कित्तकां तिक्षणां प्रश्नोः १३.६१ समत्वयसनिर्मुक्ता उमाः १२ सबलान्तेन स्यात्पुंसां प्रश्नोः १८.८२ सबलान्तेन स्यात्पुंसां प्रश्नोः १८.१२३ सब्लाद्धरानिरमा धर्ममः १.३५ सब्लो दुबंलो चात्र प्रश्ने स्यात्पुंसां प्रश्ने स्यात्पां यूहस्वामी यो अमितः १.२९ स्यात्पां प्रश्ने स्यात्पां स्यात्पां स्यात्पां स्यात्पां स्वात्पां प्रश्ने स्यात्पां स्यात्पां स्वात्पां स्यात्पां स्यापां स्यापां स्यात्पां स्यात्पां |                          |                     |        |                         | -            |                        |
| सप्तव्यसनिन मुंका उमा० ९२ सबहा कार्तका तिवणा प्रश्नाठ १२.६१ स्वलान्तेन स्यात्पुंसां , २३.६१ स्वलान्तेन स्यात्पुंसां प्रश्नाठ १८.८२ सबलो दुवंलो चात्र , १२.१२३ सप्ताक्षरं महामंत्रं अमित० १५.४२ सब्रूते शृणु हे वत्स , ५.२३ सप्ताक्षराणि पञ्चेत्र भव्यघ० ५.२८६ सभ्यो मुवनाम्भोज धर्मोप० ४.२५१ सम्याधा प्रकृतीनां तत्क्षयात् धर्मसं० १.६८ सभाग्रं दृश्यते यो हि प्रश्नो० ३.१० सप्तानां प्रकृतीनां हि धर्मोप० १.४२ सभाग्राः दृश्यते यो हि प्रश्नो० ३.१० सप्तानां मुक्तीनां हि धर्मोप० १.१५२ सभाग्राः परं प्राणी यशस्ति० २७० सप्तानां सक्षये तासां पुरु० शा० १.१५२ सभाग्रो मुज्यते भोज्य पुरु०शा० ४.१६० सप्तानां संक्षये तासां पुरु० शा० ३.४७ सभ्ये पृष्टोऽपि न ब्रूयाद् धर्मसं० ३.४९ सप्तान्तरायाः सन्तीह उमा० ३१९ सप्तान्तरायाः सन्तीह उमा० ३१९ सप्तान्तरायाः सन्तीह उमा० १९६६ सप्तां व रक्षाणि स्युः पद्म० पंच० १२.५५ समतां सर्वं मूतेषु (उक्तः) लाटी० २.९३ सप्तीनानशयां लिहिन्त सागार० २.६८ समत्वं सर्वंजीवेषु धर्मोप० ४.१२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ***                      |                     |        |                         |              | -                      |
| सप्तब्यसनसंसक्ता प्रश्नीः १८८२ सबलो दुबंलो चात्र ,,१२.१२३ सप्तबिष्टरशोत्यामा धर्मंगं १.३५ सब्तो द्रुणु हे बत्स ,,५२३ सप्ताक्षराणि पञ्चीत्र भव्यघ० ५.२८६ सभ्यो गुहस्वामो यो अमित० १.२९ सप्ताक्षराणि पञ्चीत्र भव्यघ० ५.२८६ सभ्यो गुहस्वामो यो अमित० १.२९ सप्ताक्षराणि पञ्चीत्र भव्यघ० ५.२८६ सभव्यो गुहस्वामो यो अमित० १.२९ सप्ताचोभूमिजानां च ,,३२०८ सभ्यो गुहस्वामो यो अमित० १.२९ सप्तानां प्रकृतीनां तत्क्षयात् धर्मसं० १.६८ सभ्यो गुहस्वामो यो अमित० १.२९ सभ्याचा गुहस्वामो यो अमित० १.२९ सभायां दृश्यते यो हि प्रश्नो० ३.१० सप्तानां प्रकृतीनां हि धर्मांप० १.४२ सभ्यागं दृश्यते यो हि प्रश्नो० ३.१० सप्तानां प्रकृतीनां हि धर्मांप० १.४२ सभ्यागं प्रग्नो० यशस्ति० २७० सप्तानां प्रकृतीनां हि धर्मांप० १.४२ सभ्यो गुज्यते भोज्य पुरु०शा० ४.१६० सप्तानां संक्षये तासां पुरु० शा० ३.४७ सभ्यो गुज्यते भोज्य पुरु०शा० ४.१६० सप्तान्तरायाः सन्तीह उमा० ३.४० सभ्यो गुज्योपि न ब्रूयाद् धर्मसं० ३.४९ सप्तोच नरकाणि स्युः पद्म० पंच० १२ सप्तोच नरकाणि प्रश्नो० १२.५७ सप्तोचानशया लिहन्ति सागार० २.६८ समत्वं सर्वजीवेषु धर्मोप० ४.१२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                     |        |                         | प्रश्नो०     |                        |
| सप्तषिटरज्ञीत्यामा धर्मंगं १.३५ स झूते शृणु हे बत्स ,, ५.३३ सप्ताक्षरं महामंत्रं अमितः १५,४२ स मण्यते गृहस्वामी यो अमितः १.२९ सप्ताक्षराणि पञ्चेत्र भव्यघः ५.२८६ स मण्यते गृहस्वामी यो अमितः १.२९ सप्ताधोभूमिजानां च ,, ३२०८ सभां प्रविश्य शीष्ट्रोण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                        |                     |        | सबलान्तेन स्यार्त्युसां | 21           | २ <b>३</b> .६ <b>१</b> |
| सप्ताक्षरं महामंत्रं अमितः १५,४२ स भण्यते गृहस्वामी यो अमितः ९.२९ सप्ताक्षराणि पञ्चेत्र भव्यघः ५.२८६ स भण्यते गृहस्वामी यो अमितः ९.२९ सप्ताधोभूमिजानां च ,, ३२०८ सभा प्रविद्य शीघ्रोण अतोः ५३१ सम्तानां प्रकृतीनां तत्क्षयात् धर्मसंः १.६८ सभायां दृश्यते यो हि प्रश्तोः ३.१० सप्तानां प्रकृतीनां हि धर्मापः १.४२ स भूभारः परं प्राणी यशस्तिः २७० सप्तानामुणशमतः श्रा० साः १.१५२ स भोगो मुज्यते भोज्य पुरुःशाः ४.१६० सप्तानां संक्षये तासां पुरुः शाः ३.४७ सभ्ये पृष्टोऽपि न ब्रूयाद् धर्मसंः ३.४९ सप्ताष्टान्तरायाः सन्तीह उमाः ३१९ सप्ताष्टान्तमं चेत्र भव्यघः १.५६ समता सर्वभूतेषु पद्मः पंचः ८ वराङ्गः १५.१६ लाटीः २.९३ सप्तीचात्र नरकाणि प्रश्तोः १२.५७ समत्वं सर्वजीवेषु धर्मोपः ४.१२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | _                   |        | सबलो दुवंलो चात्र       |              |                        |
| सप्ताक्षराणि पश्चेत्र सम्प्राक्षराणि प्रकृतीनां तत्क्षयात् धर्मसं १६८ सभायां दृश्यते यो हि प्रश्चो १६० सभायां दृश्यते थो १६० सभायां दृश्यते थो हि प्रश्चो १६० सभायां दृश्यते थे थे सभायां दृश्यते थे थे सभायां दृश्यते |                          |                     |        | स बूते शृणु हे वत्स     | 13           | 4.२३                   |
| सप्ताकराण पश्चव भव्यघ० ५.२८६ स भव्यो भुवनाम्भोज धर्मोप० ४.२५१ सप्ताधोभूमिजानां च ,, ३२०८ सभा प्रवित्र्य शीघ्रोण बतो० ५३१ सप्तानां प्रकृतीनां तत्क्षयात् धर्मसं० १.६८ सभायां दृश्यते यो हि प्रश्नो० ३.१० सप्तानां प्रकृतीनां हि धर्मोप० १.४२ सभायां दृश्यते यो हि प्रश्नो० ३.१० सप्तानामुपश्मतः श्रा० सा० १.१५२ सभोगो भुज्यते भोज्य पुरु०शा० ४.१६० सप्तानां संक्षये तासां पुरु० शा० ३.४७ सभ्यो पृष्टोऽपि न ब्रूयाद् धर्मसं० ३.४९ सप्तान्तरायाः सन्तीह उमा० ३१९ सम्ता सर्वभूतेषु पद्मा०पंच० ८ वराङ्ग० १५.१६ लाटी० २.९३ सप्तीवात्र नरकाणि प्रश्नो० १२.५७ समत्वं सर्वजीवेषु धर्मोप० ४.१२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                     |        | स भण्यते गहस्वामी यो    |              |                        |
| सण्तानां प्रकृतीनां तत्क्षयात् धर्मसं॰ १.६८ समायां दृश्यते यो हि प्रश्नो॰ ३.१० सप्तानां प्रकृतीनां हि धर्माप॰ १.४२ सभायां दृश्यते यो हि प्रश्नो॰ ३.१० सप्तानां प्रकृतीनां हि धर्माप॰ १.४२ सभायां दृश्यते यो हि प्रश्नो॰ ३.१० सप्तानामुण्यामतः श्रा० सा० १.१५२ सभागो मुज्यते भोज्य पुरु०शा॰ ४.१६० सप्तानां संक्षये तासां पुरु० शा॰ ३.४७ सभ्यै पृष्टोऽपि न ब्रूयाद् धर्मसं॰ ३.४९ सप्ताष्टानवमं चेव भव्यघ॰ १.५६ समता सर्वभूतेषु पद्मा॰ १५.१६ लाटी॰ २.९३ सप्तीवात्र नरकाणि प्रश्नो॰ १२.५७ समत्वं सर्वजीवेषु धर्मोप॰ ४.१२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | भव्यघ०              |        |                         | धर्मोप॰      |                        |
| सप्ताना प्रकृतीना हि धर्माप १.६८ सभायां दृश्यते यो हि प्रश्नो० ३.१० सप्ताना प्रकृतीना हि धर्माप १.४२ सभायां दृश्यते यो हि प्रश्नि० २७० सप्ताना प्रकृतीना हि धर्माप १.४२ सभायां दृश्यते यो हि प्रश्नि० २७० सप्ताना प्रकृतीना हि धर्माप १.४२ सभोगो भुज्यते भोज्य पुरु०शा० ४.१६० सप्ताना संक्षये तासां पुरु० शा० ३.४७ सभ्ये पृष्टोऽपि न ब्रूयाद् धर्मसं० ३.४९ सप्तान्तरायाः सन्तीह उमा० ३१९ सम्ता सर्व मृतेषु पद्मा०पंच० ८ सप्ताष्टनवर्म चेव भव्यघ० १.५६ समता सर्व मृतेषु पद्मा०पंच० ८ समत्तेव नरकाणि स्युः पद्मा०पंच० १२ समता सर्व मृतेषु (उक्तः) लाटी० २.९३ सप्तीचात्र नरकाणि प्रश्नो० १२.५७ समत्वं सर्वजीवेषु धर्मोप० ४.१२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                     |        | •                       |              |                        |
| सप्ताना प्रकृतीना हि धर्मोप॰ १.४२ स भूभारः परं प्राणी यशस्ति० २७० सप्तानामुपशमतः श्रा० सा० १.१५२ स भोगो मुज्यते भोज्य पुरु०शा० ४.१६० सप्तानां संक्षये तासां पुरु० शा० ३.४७ सभ्यै पृष्टोऽपि न ब्रूयाद् धर्मसं० ३.४९ सप्ताष्टनतरायाः सन्तीह उमा० ३१९ सप्ताष्टनतमं चेव भव्यघ० १.५६ समता सर्वभूतेषु पद्मा०पंच० ८ वराङ्ग० १५.१६ समता सर्वभूतेषु समता सर्वभूतेषु रू.१३ लाटी० २.९३ सप्तीवात्र नरकाणि प्रश्नो० १२.५७ समत्वं सर्वजीवेषु धर्मोप० ४.१२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                        | धमसं०               | १.६८   |                         |              |                        |
| सप्तानामुपश्मतः श्रा० सा० १.१५२ स भोगो मुज्यते भोज्य पुरु०शा० ४,१६० सप्तानां संक्षये तासां पुरु० शा० ३.४७ सभ्ये पृष्टोऽपि न ब्रूयाद् धर्मसं० ३.४९ सप्तान्तरायाः सन्तीह उमा० ३१९ सप्ताष्टनवर्म चैव भव्यघ० १.५६ सप्तां व नरकाणि स्यः पद्म० पंच० १२ सप्तां वात्र नरकाणि प्रश्नो० १२.५७ सप्तां वात्र नरकाणि प्रश्नो० १२.५७ समत्वं सर्वंजीवेषु धर्मोप० ४.१२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सप्तानां प्रकृतीनां हि   | धर्मोप०             | १,४२   |                         |              |                        |
| सप्तानां संक्षये तासां पुरु० शा॰ ३.४७ सभ्यै. पृष्टोऽपि न ब्रूयाद् धर्मसं॰ ३.४९ सप्तान्तरायाः सन्तीह उमा॰ ३१९ सप्ताष्टनवमं चेव भव्यघ॰ १.५६ समता सर्वभूतेषु पद्मा॰ पद्म॰ १९६ समता सर्वभूतेषु पद्म॰ १९६ लाटी॰ २.९३ सप्तीवात्र नरकाणि प्रश्नो॰ १२.५७ सप्तीचात्रवात्रवात्रवात्रवात्रवात्रवात्रवात्रव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | श्रा० सा०           |        | E/                      |              |                        |
| सप्तान्तरायाः सन्तीह उमा० ३१९ सप्ताष्टनवमं चैव भव्यघ० १५६ सप्तैव नरकाणि स्युः पद्म० पंच० १२ सप्तैवात्र नरकाणि प्रश्नो० १२.५७ सप्तैवात्र नरकाणि प्रश्नो० १२.५७ सप्तौतानशया लिहन्ति सागार० २.६८ समत्वं सर्वजीवेषु धर्मोप० ४.१२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | पुरु० शा०           |        |                         | -            |                        |
| सप्तोष्टनवर्ग चैव भव्यघ॰ १.५६ समता सर्व मूतेषु वराङ्ग० १५.१६ सप्तेव नरकाणि स्यु: पद्म० पंच० १२ सम्ता सर्व मूतेषु राष्ट्री० २.९३ सप्तेवात्र नरकाणि प्रश्नो० १२.५७ सप्तोत्तानशया लिहन्ति सागार० २.६८ समत्वं सर्वंजीवेषु धर्मोप० ४.१२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सप्तान्तरायाः सन्तीह     | उमा०                | ३१९    |                         |              |                        |
| सप्तेव नरकाणि स्युः पद्मा पंच १२ समता सव मूत्रषु (उक्तं) लाटी २ ९३ सप्तेवात्र नरकाणि प्रक्तो १२.५७ (उक्तं) लाटी ५.५५ सप्तोत्तानशया लिहन्ति सागार २.६८ समत्वं सर्वं जीवेषु धर्मोप ४.१२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                     |        |                         | वराङ्क       | ८<br>१५ १६             |
| सप्तोत्तानशया लिहन्ति सागार॰ २.६८ समत्वं सर्वजीवेषु धर्मोप॰ ४.१२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | <b>गद्म</b> ० पंच०  |        | समता सवभूतषु            | लाटी॰        | 2,43                   |
| सप्तोत्तानशया लिहन्ति सागार॰ २.६८ समत्वं सर्वजीवेषु धर्मोप॰ ४.१२२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सप्तेवात्र नरकाणि        | प्रश्नो०            |        | ( (                     | उक्तं) लाटी० | ५ ५५                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सप्तोत्तानशया लिहन्ति    | सागार०              |        |                         |              |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २६                       |                     |        | . , , , ,               |              |                        |

| समतो विरताविरतः                 | अमित्त०   | ६.१७         | समाना जातिशीलाभ्यां       | कुन्द०          | ३.५६         |
|---------------------------------|-----------|--------------|---------------------------|-----------------|--------------|
| समधातोः प्रशान्तस्य             | कुन्द०    | 2.84         | समायां निशि पुत्रः स्याद् | कुम्द०          | 4.868        |
| समन्तभद्रः सुगतो                | पुरु०शा०  |              | समीरण इवाबद्धः            | कुन्द०          | ११.१४        |
| समञ्जसत्वमस्येष्टं              | -         | ३८.२७९       | सम्बद्धशुद्धसंस्कारं      | कुन्द०          | 808.3        |
| समदानफले नासौ                   |           | ६०.२०९       | सम्बन्धिनी कुमारी च       | कु <b>ल्द</b> ० | 4.826        |
| समभङ्गो भवेद्यस्तु              |           | १७.९५        | स मुनिः वृक्षमूलेऽपि      | प्रश्नो०.       | २१.१३६       |
| समम्यस्तागमा नित्यं             |           | 5.86         | सन्मानादि यथाशकि          | लाटी॰           |              |
| समभ्यस्तवृताः केचिद्            |           | ६.७३         | सम्पूर्णमित स्पष्टं       | यशस्ति०         | ५७५          |
| समं मद्यामिषेणैव                |           | १२ २०        | समाधिमरणस्येति            | पुरु॰शा॰        | ६.११७        |
| समाधिकव्ययं कत्तुः              |           | 640          | समाधिविध्वंसिवधौ          | अमित्त०         | १५.१०८       |
| समयान्तरपाखण्ड                  | यशस्ति०   |              | समाधिविहितस्तेन           | 11              | १३.७०        |
| समयिकसाधकसमयद्योतक              | सागार०    | २,५१         | समाधिसाधनचणे              | सागार०          | ८२६          |
| सम-रस-रङ्गोद्गममृते             | >,        | 8,48         | समाध्युपरमे शान्ति        | 11              | €.8          |
| समर्थं निर्मेलीकर्तुं           | अमित०     | 14.96        | समानदित्तरेषा स्यात्      | महापु ॰         | ३८.३९        |
| समर्थंदिचत्तवित्ताभ्यां         | यशस्ति॰   | 196          | समानायात्मनाऽन्यस्यै      | " "             | ३८.३८        |
| समर्थाय स्वपुत्राय              | धर्मसं०   | ६१९६         | समाधित्य गुरुं कञ्चिन्    | पुरु॰शा•        | €.१०३        |
| समर्थोऽपि न यो दद्याद्          | पद्म०पंच० | ३४           | समाहितमनोवृत्तिः          | अमित्           | ८.९९         |
| समर्थों यो महालोभी              | प्रश्नो०  | 20.804       | समितीनं विना स्यातां      | धर्मस०          | ۴. <b>१</b>  |
| समवशरणलीला                      | व्रतो०    | ४३९          | समिथ्यात्वास्त्रयो        | यशस्ति०         | ४००          |
| समवशरणवासान्                    | यशस्ति०   | ४८०          | समीक्ष्य व्रतमादेयं       | सागार०          | २. <b>७९</b> |
| समवायेन सम्बन्धः                | अमित्त०   | ४,४१         | समीरणस्वभावोऽयं           | अमित्र०         | ४.३०         |
| सम <del>स्तक</del> र्मंनिर्णाशः | व्रतो०    | ३२२          | समीरणाशीव विभीमरूपः       | 11              | ७.३०         |
| समस्तकर्यंनिमु कं               | _11       | ४२६          | समीपीकरणं पङ्क्तैः        | सं॰ भाव॰        | েই           |
| समस्तकमंविश्लेषो                | अमित०     | १५३          | समीहन्ते शठा येऽपि        | प्रश्नो॰        | १५.४८        |
| समस्ततत्परीवारं                 | श्रा॰सा॰  | १,४३१        | समुपाज्यं धनं लहमी        | "               | १३.६८        |
| समस्तपुद्गलः स्कन्धः            | भव्यध०    | २.१८२        | समुत्याप्य प्रमृज्याश्रु  | श्रा०सा०        | १.२८६        |
| समस्तमव्यलोकानां                | व्रतो०    | ጸጸ०          | समुद्दिश्य कृतं यावदन्न   | लाटी•           | ६.५३         |
| समस्तयुक्तिनिमु वतः             | यशस्ति०   | δ, Φ         | समुत्पद्य विपद्येह        | यशस्ति०         |              |
| समस्तशास्त्रविज्ञानं            | प्रश्नो॰  | २०,६७        | समुल्लङ्घ्य पितुर्वाक्यं  | श्रा०सा०        | 8.809        |
| समस्तादरनिमुंको                 | अमित्र∘   | 6.68         | सः मूर्ख सजड़ः सोऽज्ञ     | यशस्ति०         | ३७१          |
| समस्तानां तथैकेन                | 31        | ₹.₹₹         | सम्मूर्च्छति मुहूर्त्तेन  | गुणभू०          | ३.२१         |
| समस्तान् संसृतेर्हेतून्         | पुरु०शा०  | Ę.Ę <b>ę</b> | सम्मूच्छितानन्तशरीरिवर्ग  | श्रा०सा०        |              |
| समस्ताः पुरुषा येन              | अमित •    | ४.५०         | समृद्धे विजयार्घेऽस्मिन्  | 51              | १.३४५        |
| समहाभ्युदयप्राप्य               | महापुरुष० |              | समे यत्नेऽपि यच्चेके      | ,               | 2.886        |
| समं समञ्जसत्वेन                 | ",        | ३८.२८१       | सम्पदस्तीर्थंकतॄ णां      | अमित०           | ११.१९        |
| समानं सर्वदेवेषु                | प्रश्नो०  | ४.२८         | सम्पदं सकलां हित्वा       | अमित०           | १२.५९        |
|                                 |           |              |                           |                 |              |

| सम्पूज्य निधिरत्नानि         | महापु •        | ३८.२३८        | सम्यक्त्वं यस्य             | प्रश्नो० | ११,५४        |
|------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------|--------------|
| सम्पूर्णदेशभेदाभ्यां         | पद्म०पंच०      | У             | सम्यक्त्वरत्नभूषो           | अमित्र॰  | ६११          |
| सम्प्रदानस्य काले सा         | श्रा०सा०       | १,२४१         | सम्यक्त्व रत्नसंयुक्तो      | धर्मोप०  | १.४७         |
| सम्प्रदायमनादृत्य            | महापु०         | ३९.१६१        | सम्यक्त्वरहितं ज्ञानं       | धर्मसं०  | <b>६.२२१</b> |
| सम्प्राप्येन्द्रधनुर्दृष्टं  | कुन्द •        | 6.98          | सम्यक्त्वरहितोऽशेष          | श्रा॰सा॰ | ३,३३४        |
| सम्मुखं पतितं स्वस्य         | कुन्द०         | १.७६          | And Albana                  | उमा०     | ४४५          |
| सम्यग्देशस्य सीमादि          | कुन्द०         | ८.३           | सम्यक्त्ववर्जितोऽनेक        | श्रा०सा० | 3,333        |
| सम्यक्कायकषायाणां            | हरिवं •        | ५८.४६         |                             | उमा•     | 888          |
| सम्यक्चारित्रसद्बस्त्रा-     | <b>उमा</b> ०   | १८९           | सम्यक्तवं वस्तुतः सूक्ष्मं  | लाटी॰    | २,३०         |
| सम्यक्चारित्राभ्यां          | पुरुषा०        | २१७           | सम्यक्तवव्रत्तकोपादि        | गुणभू०   | १.१८         |
| सम्यक्त्वं च हढं यस्य        | भव्यघ०         | १७८           | सम्यक्त्वव्रतशीलानि         | उमा०     | २३९          |
| सम्यक्त्वचरित्रबोध           | पुरुषा •       | २२२           | सम्यक्त्वव्रतसम्पन्नो       | पूज्य०   | 88           |
| सम्यक्त्वज्ञानचारित्र        | यशस्ति०        | ४             | सम्यक्तवसममात्मीनं          | धर्मसं०  | १.६१         |
|                              | 77             | 9             | सम्यक्त्वं समलं चेत्स्यान्न | 21       | 8.48         |
| सम्यक्त्वं घ्नन्त्यनन्तानु   | ,,             | ८९३           | सम्यक्त्वसहशो धर्मो         | प्रश्नो० | ११.५०        |
| सम्यक्तवचरणज्ञान             | यमित ०         | <b>१</b> ३,१४ | सम्यक्त्वं सर्वजन्तूनां     | रत्नमा०  | Ę            |
| सम्यक्त्वं चैव सूच्मत्वं     | लाटी॰          | 3.880         | सम्यक्त्वसुहृदापन्न         | धर्मसं०  | ७.८५         |
| सम्यक्त्वं त्वं परिज्ञाय     | प्रश्नो०       | ११.३६         | सम्यक्त्वसंयुत्तः प्राणी    | उमा ०    | 66           |
| सम्यक्तवं तेन चक्रे          | व्रतो०         | ५३६           | सम्यक्त्वसंयुते जीवे        | श्रा०सा० | १.७५९        |
| सम्यक्त्वित्रतयं श्वभ्रे     | श्रा०सा०       | १.१६३         | सम्यक्त्वसंयुत्तो जीवो      | धर्मसं०  | १.७१         |
| सम्यक्त्वं दुर्लभं लोके      | लाटी॰          | 2.8           | सम्यक्त्वस्य गुणोऽप्येष     | लाटी०    | ३.२७२        |
| सम्यक्त्वं दूष्यते शङ्का     | पुरु०शा०       | ३.५७          | सम्यक्त्वस्य बलाज्जीवः      | प्रश्नो० | ११६०         |
| सम्यक्त्वद्रमसिञ्चनं         | धर्मोप०        | 8.222         | सम्यक्त्वस्य व्रतस्यापि     | गुणभू०   | १,३२         |
| सम्यक्त्वद्वितयं ज्ञेय       | श्रा॰सा॰       | ११६५          | सम्यक्त्वस्याश्रयश्चेत्     | यशस्ति०  | २५४          |
| सम्यक्त्वद्वितयं प्रोक्तं    | उमा०           | <b>३</b> ३    | सम्यक्त्वस्योदये पण्णां     | पुरु०शा० | ३.४६         |
| सम्यक्त्वं नाङ्गहीनं         | यशस्ति०        | २२३           | सम्यक्त्वात् सुगतिः         | यशस्ति०  | २७१          |
| सम्यक्त्वं निर्मलं पुंसा     | उमा∘           | २४६           | सम्यक्त्वादिगुणः सिद्धः     | धर्मसं०  | ६,४३         |
| सम्यक्त्वपूर्वं कमुपासक धर्म | घर्मस०         | ७.२००         | सम्यक्त्वादिगुणोपेता        | प्रश्नो० | १०.४२        |
| सम्यक्त्वप्रकृतिर्ज्ञेया     | प्रश्नो०       | 8.20          | सम्यक्त्वदिगुणोपेताम्       | प्रश्नो० | २०.१४        |
| सम्यक्त्वभक्तिजिन            | <b>मव्य</b> ध० | २,१९७         | सम्यक्त्वाध्युषिते जीवे     | अमित्त०  | २.६८         |
| सम्यक्त्वं भावनानाहुः        | यशस्ति •       | ષ             | सम्यक्त्वान्नापरं मित्रं    | प्रश्नो० | ११,५१        |
| सम्यक्त्वमङ्गहीनं            | यशस्ति०        | Ę             | सम्यक्त्वालंकृतः पूज्यो     | 13       | ११.५२        |
| सम्यक्त्वममलममला             | सागार०         | 1.17          | सम्यक्त्वालङ्कृतः शान्तो    | अमित०    | १५.२८        |
| सम्यक्त्वमलदोषाः स्युः       | प्रश्नो०       | ११७           | सम्यक्त्वालंकृता जीवाः      | प्रश्नो० | 88.58        |
| सम्यक्त्वमेघः कुशलाम्बु      | अभित॰          | २,७०          | सम्यक् समस्तसावद्य          | उमा०     | २६१          |
| सम्यक्त्यमेव कुरुते          | द्रतो∘         | ५२२           | सम्यग् रत्नत्रयं यस्य       | भव्यघ०   | 4.20         |
| _                            |                |               |                             |          |              |

| २०४                        |                  | श्रावकाचा   | र-संग्रह                    |                            |
|----------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| सम्यक्त्वेन विना किश्चित्  | प्रश्नो॰ १       | १५८         | सम्यग्दर्शनसंशुद्धो         | धर्मोप० ४.२३२              |
| सम्यक्त्वेन विना प्राणी    |                  | -           | सम्यग्दर्शनसद्रत्नं         | ۱, ۶,۹                     |
| सम्यक्त्वेन विना यो ना     | •                | ,११०        | सम्यग्दर्शनसंशुद्धाः        | प्रक्नो० ११,७४             |
| सम्यक्त्वेन विना स्वर्गात् |                  | ११,४९       |                             | घर्मसं० २.१                |
| सम्यक्त्वेन विहीनोऽपि      |                  | २.१३३       | सम्यग्दर्शनसम्पन्नः         | रत्नक० २८                  |
| सम्यक्त्वेन समं किञ्चित्   |                  | ११.५७       | (उसं) ३                     | वारित्रसा० ८               |
| सम्यक्त्वेन समं वासो       |                  | ११.४७       | सम्यग्दर्शनशुद्धाः          | रत्नक॰ १३७                 |
|                            | भव्यध०           | १७६         | -                           | रत्नक० ३५<br>श्रा०सा० १७५६ |
| सम्यक्त्वेन समायुक्तो      | धर्मोप०          | ४ १५१       | _                           |                            |
| सम्यक्त्वेन हि सम्पन्नः    | धर्मसं •         | 200,8       | सम्यग्दर्शनसंगृद्धाः        | प्रक्तोः २०,१६             |
|                            | लाटी०            | २,१०२       | सम्यग्दर्शनमाम्नातं         | पुरुका॰ ३.४१               |
| सम्यक्त्वेनाविनाभूत        | ,,,              | २.७५        | सम्यादण्डो वपृषः            | पुरुषा० २०२                |
| सम्यक्त्वे रसे स्वच्छे     | भव्यघ०           | १.७९        | सम्यग्हग्बोधवृत्तानि        | उमा० /                     |
| सम्यक्त्वे सति सर्वाणि     | धर्मसं०          | \$ 1910     | सम्यग्भिकं कुर्वतः          | अमितः १०,४९                |
| सम्यक्त्वोत्तमभूषणो        | अमित०            | ३८६         | सम्यग्भावितमार्गीऽन्त       | सागारः ८१८                 |
| सम्यगज्ञातमार्गत्वाद्      | गु <b>णभू</b> ०  | १,३७        | सम्यग्हिष्टपद चान्ते        | महापु० ४०,४४               |
| सम्यग्ज्ञानं कार्यं        | पुरुषा०          | 33          | सम्यग्हिष्टपदं चास्मान्     | , 80.98<br>80.98           |
| सम्यग्ज्ञानत्रयेण प्रविरति | यशस्ति०          | <b>४७</b> ६ |                             |                            |
| सम्यग्ज्ञानप्रसादेन        | धर्मोप०          | २,३०        | सम्यग्दृष्टिपदं चेव         | ر.<br>عرب عرب ال           |
|                            | श्रा०सा०         | २,४३        | सम्यग्दृष्टिपदं बोध्य       | ,, ४०,१२६                  |
| सम्यग्ज्ञानं मतं कार्ये    | उमा॰             | 240         | सम्यग्दृष्टिपदं बोध्ये      | ,, ४०,१२२                  |
| सम्यग्ज्ञानं विना नैव      | गुणभू०           | २,३४        | सम्यग्द्दिरिध स्वभ्र        | पुरुष् शाः ३.५१            |
| सम्यग्ज्ञानादि वृद्धघादि   | हरिवं०           | ५८.७१       | सम्यादृष्टिः श्रावकीयं      | अमित् ३.५०                 |
| सम्यग्गमनागमनं             | पु <b>रुषा</b> ॰ | २०३         | सम्यग्दृष्टिः सातिचार       | धर्मसं॰ २.४                |
| सम्यग्गुरूपदेशेन सिद्ध     | सागार            | ६,२३        | सम्यग्दृष्टिः सदैकत्वं      | लाटी० ३.३६                 |
| सम्यगेतत्सुधामभोधेः        | यशस्ति॰          | ६४२         | सम्यग्हष्टिस्तवाम्बेद       | महापुर ४०.११२              |
| सम्यगयनं तच्छुद्धि         | <b>धर्मसं</b> ०  | ६.३         | सद्-दृष्टिस्तु-चिदंशी स्वेः | लाटी॰ ३.५७                 |
| सम्यग्हाज्ञप्तचारित्रं     | लाटी॰            | ३.२३८       | सम्यग्हष्टिस्तु स्वं रूपं   | ., ३.६१                    |
| सम्यग्दग्ज्ञानचारित्रं     | पुरु०शा०         | 3.96        | सम्यग्दृष्टिः स्फुटं नीच    | प्रश्नो० ११.७१             |
| सम्यग्हग्बोधचारित्र        | पद्म० पंच०       | 2           | सम्यग्दृष्टे: कुहछेरच       | लाटी० ३.१५                 |
| सम्यग्हग्बोचवृत्तानि       | श्रा॰ सा॰        | १.८१        | सम्यग्टृष्टेस्तु तत्सर्वं   | ,, ४.३४                    |
| सम्पूर्णदृग्मूलगुणो        | सागार०           | 8.8         | सम्यग्मिश्याविशेषाभ्यां     | ,, २.६२                    |
| सम्यग्द्शाथ मिथ्यात्व      | लाटी॰            | ४.३७        | सम्यग्देशस्य सीमादि         | कुन्द॰ ८.३                 |
| सम्यग्दर्शनचारित्र         | अमित्र०          | 13.88       | सम्यङ्मिथ्यात्विमश्रेण      | प्रश्नो॰ ४.८               |
| सम्यग्दर्शनबोधवृत्ततपसां   | वर्मस०           | ७,१९७       | 10 1                        |                            |
| सम्यग्दर्शनमब्टाङ्ग        | लाटी॰            | ₹.₹         | स यजन् याजयन्               | महापु॰ ३९.१०३              |

| स यतो बन्धतोऽभिन्नो       | अमित॰            | 8,84          | सर्वेजोवहितः सर्वेकल्याण      | <b>उमा</b> ० | १९०            |
|---------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| समयो साधकः साधुः          | यशस्ति •         | ७७६           | सर्वदा सर्वभाण्डेषु           | कुन्द ः      | <b>२.५</b> २   |
| सरङ्गा मातङ्गा            | श्रा॰सा॰         | 8.809         | सर्वमेतदिदं नहा               | 11           | 6.242          |
| सरघावदनविनिगंत            | 31               | 3.48          | मर्ववस्तुप्र <b>भावज्ञै</b> ः | 19           | १२.९           |
| सरलमनाः सरलमतिः           | व्रतो०           | ३७१           | सर्वज्ञत्वं विना नेषो         | गुणभू०       | १.९            |
| सरलोऽपि स दक्षाऽपि        | अमित•            | १२.७५         | मर्वज्ञभाषितं यद्-ग्रथितं     | धर्मसं०      | ६.४४           |
| सरस नीरसं वाऽन्नं         | पुरु०शा०         | ६५०           | सर्वज्ञवीत रागेण              | पुरु० शा॰    | 3.48           |
| सरस्वत्याः प्रसादेन       | धर्मोप∙ः         | 8.60          | सर्वज्ञः सर्वगः सार्वः        | 21           | 4.68           |
| सरागं वीतरागं च           | पुरु॰ शा॰        | 3,48          | सर्वजं सर्वलोकेशं             | यशस्ति०      | ४९             |
| सरागवीत्तरागात्म          | यशस्ति०          | २१२           | सर्वज्ञं सर्ववागीशं           | रत्नमा०      | 8              |
| सरागे वीतरागे वा          | लाटी ॰           | 3.60          | <b>यवं</b> ज्ञानावधिज्ञान     | गुणभू०       | १.६३           |
| सरागोऽपि हि देवक्चेद्     | (उक्त') श्रा.सा  | १.१४६         | मर्वज्ञाय नमो वाक्य           | महापु०       | ४० <u>.</u> ७३ |
|                           | उमा ०            | १९            | मवंज्ञेन विरागेण              | अमित्त०      | २७             |
| सरितां सरसा वारि          | धर्मसं०          | ६.५२          | मर्वज्ञो दोषनिम् क्लो         | भव्यघ०       | 8.40           |
| सर्ित्यन्यत्र चागाध       | पुरु०शा०         | 488           | सर्वज्ञो यज्ञमार्गस्यानुज्ञा  | गुणभू०       | १.५८           |
| सरोग स्वजनद्वेषी          | कुन्द०           | 4.23          | मवं मवंज्ञज्ञानेन             | लाटी॰        | १. <b>१</b> ३  |
| सरोगा राजहंसा स्यु        | श्रा॰सा॰         | 6 = 8         | सर्वतः प्रस्फुरद् बाल         | श्रा॰सा॰     | १,३६०          |
| सविभ्रमवचो भिश्च          | कुन्द०           | ५.१९३         | मर्वतः मर्वविषय               | लाटी०        | ५.३५           |
| म विवेक धुरोद्धार         | **               | १०.१९         | सर्वतः सिद्धमेवतैद्           | ,,,          | ३.२५२          |
| म विषाणि क्षणादेव         | *1               | ३.७२          | मर्वतोऽप्युपहसन्ति मानवा      | अमित०        | 4.8            |
| स संयमस्य वृद्धवर्थ       | ह <b>रिवं</b> ०  | 48.88         | सर्वतो विरतिस्तेषां           | लाटी०        | 2.842          |
| सल्लक्ष्मीर्गृहदासीव      | प्रश्नो०         | १८.८३         | सर्वतोऽस्य गृहत्यागो          | 11           | <b>६.५४</b>    |
| सल्लेखनां करिष्येऽहं      | सागार०           | ७.५७          | सर्वत्र भ्रमता येन            | अमित०        | ९.४७           |
| सल्लेखनाऽथवा ज्ञेया       | धर्मस०           | ७,३०          | सर्वत्र सर्वदा तत्त्वे        | 10           | ४.८९           |
| सल्लेखनाविधानेन           | प्रव्नो ०        | २२.४३         | मर्वथा ब्रह्मचयँ च            | पुरु॰ शा॰    | ३.१८           |
| मल्लेखनां स सेवेन         | धर्मसं०          | ७,२२          | सर्वथा सर्वसावद्य-त्यागः      | धर्मोप॰      | 8.838          |
| सल्लेखनाऽसंलिखितः         | सागार०           | ८.२२          | सर्वथा सुरतं यस्तु            | पुरु०शा•     | ६,३३           |
| स <b>र्गावस्थित</b> संहार | यशस्ति ॰         | ८३            | मवंदा चित्तसङ्कल्पात्         | धर्मोप०      | 8.8            |
| सरोबरेऽत्र संस्वच्छनीरे   | प्रश्नी०         | ७.३४          | सर्वदा शास्यते जोषं           | अमित्र०      | १२.१०२         |
| सर्व एव हि जैनानां        | यश <b>स्ति</b> ० | ४४६           | सर्वदुःखाकरां पापवल्लीं       | प्रश्नो०     | 88.88          |
| सर्वंकर्मक्षयो येन        | भव्यघ०           | २. <b>१९६</b> | सर्वदोषविनिम् क्त             | 32           | 3.78           |
| सर्वकार्येषु सामर्थ्यं    | कुन्द०           | ८.३७०         | सर्वंदोषोदयोमद्यान्मस         | यशस्ति०      | २५६            |
| सर्वेक्रियासु निर्लपः     | ,,               | <b>११.१</b> ५ | सर्वपापकरं पञ्चभेदं           | प्रक्नो०     | છછ.છ           |
| सर्वं कृत्वा गता सोऽपि    | प्रश्तो०         | ६,३४          | सर्वपापास्रवे क्षीणे          | यशस्ति०      | ६८२            |
| सर्वं चेतिस भासेत         | यशस्ति०          | २६            | सर्वः प्राणी न हन्तव्यो       | महापु॰       | ४०,१९५         |
| सर्वजन्तुषु चित्तस्य      | गुणभू०           | 8.43          | सर्वं फलमविज्ञानं             | सागार०       | ३.१४           |
| -                         |                  |               |                               |              |                |

| सर्वभाषामयी भाषा              | अभित्र०         | १२ ३   | सर्वान् दोबान् परित्यज्य    | प्रश्नो०             | २२.२१          |
|-------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| सर्वभूतेषु यत्साम्य           | <b>धर्मसं</b> ० | -      | सर्वानर्थप्रथमं मथनं        | पुरुषा०              | १४६            |
| सर्वभोगोपभोगानां              | अमितः           |        | सर्वादानं वरं लोके          | प्रश्नो॰             | १४.७           |
| सर्वभोग्यतृ णाम्ब्यादेः       |                 | ३.५६   | सर्पादिसंयुते गेहे          | 71                   | २३.७२          |
| सर्वमावश्यकं नित्यं           | प्रक्नो०        | १८९१   | सर्वान्नं च जलं सोऽपि       | 11                   | છ.છ            |
| सर्वमाहूय देवाच्च             | भव्यधः          |        | सर्वान् पिण्डीकृतान् दोषान् | ,,                   | ११.३८          |
| सर्वमेघमयं धममभ्युपेत्य       | महापु॰ ३        |        | सर्वारम्भकरं ये             | अभित ॰               | 9.49           |
| सर्वमेव विधिर्जेनः            | रत्नभा०         |        | सर्वारम्भं त्यजेद्यस्तु     | प्रक्नो०             | २३.९९          |
| सर्वविनाशी जीवत्रसहननं        | अमित •          | 5.86   | सर्वारम्भनिवृत्तेस्ततः      | अमित॰                | <b>६</b> .७७   |
| सर्वविवतींत्तीण यदा           | पुरुषा •        |        | सर्वारम्भप्रवृत्तानां       | यशस्ति०              | ७८७            |
| सर्वव्यसनदां क्र्रां          | प्रश्नो०        |        | सर्वारम्भं परित्यज्य        | प्रक्तो०             | २३.११३         |
| सर्वंत्रतच्युते ह्यं कं       | "               | २३.३९  | सर्वारम्भविजुम्भस्य         | यशस्ति०              | 848            |
| सवंशब्देन तत्रान्तर्बहिः      | लाटी॰           | ३.२४९  | सर्वारम्भा लोके             | अमित०                | <b>૬</b> .હુષ  |
| सर्वेसङ्गपरित्यक्ताः          | प्रश्नो०        | २०,६   | सर्वारम्भेण तात्पर्यं       | लाटी॰                | ४.२ <b>२</b> २ |
| सर्वसङ्कपरित्यागाद्           | वतो०            | ४१०    | सर्वारम्भेण त्याज्योऽयं     | 11                   | بر بربر        |
| सर्वसत्त्वगोपेतान्            | प्रश्लो०        | ३,१३३  | सर्वावधिनिविकल्प            | गुणभू०               | २,२७           |
| सर्वसङ्गविनम् क्तः            | पुरु० शा०       | 3,33   | सर्वावयवसम्पूर्ण            | पुरु॰शो॰             | ₹.₹            |
| सर्वसागार धर्मेषु             | <b>ला</b> टी ॰  | 8.828  | सर्वाविरतिः कार्या          | अभित्र०              | €.₹१           |
| सर्वसावद्य कार्येषु           | धर्मोप०         | 8.585  | सर्वाशनं च पानं च           | प्रश्नो०             | १९.५           |
| सर्वंसावद्यनिम् वतः           | पुरु॰ शा॰       | 4.84   | सर्वाशनं ग्राह्यं           | **                   | १७,११०         |
| सर्वसावद्ययोगस्य              | लाटी॰           | १.२    | सर्वासाधारणाशेष             | पुरु०शा०             | ५.७७           |
| सर्वस्मिन्नप्यस्मिन्          | पुरुषा०         | ९९     |                             | ( श्रा॰सा॰           | 3. १३१         |
| सर्वसंस्तुत्यमस्तुत्य         | यशस्ति०         | ६४५    | सर्वासामपि देवीनां          | { श्रा॰सा॰<br>} उमा० | ३३९            |
| सर्वाक्रियानुलोमा             | 11              | ३८७    | मवस्रिवनिरोधो यः            | प्रक्तो०             | 2.38           |
| सर्वाक्षर-नामाक्षर-मुख्याक्षर | ,,              | ५६६    | सर्वाहारं ततस्त्यक्त्वा     | 12                   | २२,३०          |
| सर्वागमपदानां च               | धर्मोपः         | 7.70   | सर्वे किशलयाः सूक्ष्म       | श्रा॰सा॰             |                |
| सर्वागमफलावाप्ति-सूचनं        | गुणभू०          | 9.50   | सर्वे च पापदं विद्ध         | प्रश्नो०             |                |
| सर्वाङ्ग मलसंलिप्तान्         | प्रश्नी०        | ३.₹३६  | सर्वे जीवदयाघारा            | पद्म०पंच०            | 39             |
| सर्वाङ्गमलसंलिप्ते            | 79              | ४.३९   | सर्वे द्वन्द्वपरित्यकाः     | अमित्र०              | ११.७०          |
| सर्वाङ्गस्पन्दनिम् कः         | ,,              | १८.१८३ | सर्वेन्द्रियसमाह्लादकारणं   | प्रश्नो०             | 28.80          |
| सर्वाङ्गिभ्योऽभयं दानं        | 1)              | 30.05  | सर्वेऽपि भावाः सुखकारिणं    | ोऽमी अमित्त०         | १.२७           |
| सर्वाघीवविनाशार्यं            | ,,,             | २२.१८  | सर्वेभ्यो जीवराशिभ्यः       | धर्मसं०              | €. १९0         |
| सर्वाणि गृहकार्याणि           | अमित •          | 6.89   | सर्वेषां देहिनां दुःखाद्    | सागार०               | २,७५           |
| •                             |                 | १२.१३१ | सर्वेषामपि घातूनां          | कुन्द०               | 6.880          |
| सर्वातिचारिनम् कं             | <b>,</b> ,      | 26.200 | सर्वेषामपि दोषाणां          | वतो०                 | ५१६            |
| सर्वातिचा रसन्त्यक्तं         | "               | १४.३५  | सर्वेषामभयं प्रवृद्ध        | देशव्र०              | ११             |
|                               |                 |        |                             |                      |                |

| सर्वेषामेक एवात्मा        | अमित॰       | ४.२८          | सहिचतं संबद्धं         | अमित॰          | ७१३          |
|---------------------------|-------------|---------------|------------------------|----------------|--------------|
| सर्वेषां सर्वजाः सर्वे    |             | २१०           | सहचित्तेन बोधेन        | धर्मसं॰        | 4.88         |
| सर्वेषु गृहकार्येषु       | -           | ¥. <b>१</b> ३ | सहजं चित्स्वरूपं मत्   | भव्यधा०        | 4.300        |
| सर्वे सर्वगुणोपेताः       | भव्यघ०      | ?.154         | सहजं भूषणं शीलं        | अमित •         | १२.४६        |
| सर्वेरलंकृतो वयों         | अमित॰       | <b>९.१</b> १  | सह घामिकेण सन्तप्त     | वतो०           | ४७१          |
| सर्वेरेव समस्तेश्च        | लाटी॰ ३     | .288          | सहपांशुक्रीडितेन स्वं  | सागार०         | ८६०          |
| सर्वोपकारं निरपेक्षचित्तः | अमित्र०     | १,५२          | सहसंभृतिरप्येष         | यशस्ति०        | 803          |
| सर्वो वाञ्छति सौख्यमेव    | देशव्र०     | 6             | सहस्रमयुतं रूक्षं      | कुन्द०         | २.५९         |
| सर्वीषिधरेवात्र जाता      | प्रश्नो॰ २१ | ११४           | सहस्रा द्वादश प्रोक्ता | अमित०          | १५,३९        |
| सर्वपेण समं कन्दं         | ٠,, و       | ७.९६          | सहायाः भोजनं वासः      | कुन्द०         | ८,१२३        |
| स विद्वान्स महाप्राज्ञः   | यशस्ति०     | २७२           | सहासंयमिभिलोंकै:       | लाटी॰          | ३,१७७        |
| सविपाकाविपाकाऽय           | गुणभू०      | १.१९          | मह्यादि परमब्रह्मा     |                | ३९.१२८       |
| सविपाका हि सर्वेषां       |             | २.३८          | साकारं नश्वरं सर्वं    | यशस्ति०        | ६९०          |
| सविधायापकृतिरिव           |             | ८६२           | साकारमन्त्रभेदश्च      | प्रश्नो०       | १३.३२        |
| मब्याघेरिव कल्पत्वे       | अमित०       | ८.१९          | साकारमन्त्रमेदोऽपि     | लाटी॰          | 4.78         |
| स सार्वकालिको जैनैरेको    | , १२        | .१२०          | साकारमन्त्रभेदोऽसौ     | हरिवं०         | 46.44        |
| सविज्ञानमविज्ञानं         | , १         | ५ ७७          | <b>&gt;</b> - C>       | यशस्ति०        | ७९४          |
| सवित्रीव तनूजानां         | यशस्ति०     | १८१           | साकारे वा निराकारे     | <b>उमा</b> ०   | १७६          |
| सब्येनाप्रतिचक्रेण        | अमित्त० १   | ५.४६          | सा कूपे पतिता दुःखं    | प्रश्नो०       | १५.७५        |
| सशल्योऽपि जन क्वापिः      |             | .२०१          | सा क्रिया कापि नास्तीह | यशस्ति०        | ३२५          |
|                           | _           | ३६०           | साक्षीकृता वत्तादाने   | अभित्त०        | १२.४२        |
| स शैवो यः शिवज्ञात्मा     |             | ८५६           | सागारमनागारं धर्म      | व्रतो०         | Ę            |
| स श्रीमानपि निःश्रीकः     | **          | ROR           | सागारङ्चानगारञ्च       | हरि <b>वं</b>  | 46.22        |
| स श्रेष्ठोऽपि तथा गुणी    | -           | २ १२          | सागराद्रिनदोद्वीप      | प्रश्नो०       | ४७.६         |
| सः सूनुः कर्मकार्येऽपि    |             | .१८२          | सागारे वाऽनगारे वा     | भव्यघ०         | १.८९         |
| ससंख्यजीवस्य              |             | 4.00          |                        |                | 8.7          |
| ससंभ्रममयोत्याय           | _           | <b>२७</b> ७   | सागारोऽपि जनो येन      |                | १२.१०५       |
| सस्येन देशः पयसा          | अमित्र॰     | १,१७          | सागारो रागभावस्थो      | हरिवं०         | ५८.२३        |
| सस्मेरस्मरमन्दिरं         | श्रा॰सा॰ ३  | .२ <b>२५</b>  | साङ्गोपाङ्गयुतः शुद्धो | धर्मसं०        | <b>4.889</b> |
| सस्यादारम्भविरतौ          | गुणभू०      | ३.७२          | सा च संजायते लक्ष्मीः  | कुन्द ०        | 2.880        |
| सस्यानि बीजं सलिलानि      | अमित॰       | १.२१          | सा चैकदा मुनीनां       | व्रतों०        | ५७           |
| सस्यानिवोषरक्षेत्रे       | "           | <b>२.२</b> २  | सा जातिः परलोकाय       | यशस्ति •       | ८५५          |
| ससारं तमसारं च            | _           | 69.0          | सा तस्याः समीपे च      | प्रश्नो०       | ६,३९         |
| ससंवेगो मतो भीतियाँ       | पुरु०शा० ३  |               | सा तु षोडशाऽञ्रनाता    | महापु ०        | ३८.१६५       |
| स सुखं सेवमानोऽपि         | यशस्ति०     | २६८           | सात्यकाख्यो भवेत्तत्र  | प्रश्नो०       | - २१.१८      |
| सहगामि कृतं तेन           | सागार॰      | 54.0          | सात्त्विकः सुकृती दानी | <b>कुन्द</b> ० | 4.88         |

| २०८                            | গ্ৰাৰণ                 | नचार-संग्रह .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| सा द्विधा सत्त्वसागारा ला      | टी॰ ३.२४               | र सा पूजाऽष्टविधा ज्ञेया उमा०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १६०    |
| साधकः साघनं साध्यं अमि         | ति० १५.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ¥. 86  |
| साधनेऽस्य प्रमाणेन             | , 8.61                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३.९०  |
| साधमिकस्य संघस्य धर            | सं० १.५                | र सामग्री विधुरस्यैव सागार०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62     |
| सार्घामकेषु या भक्तिः धर्म     | पि० १,२१               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १.४३   |
| साधारणं च केषाख्चिन्मूले ला    | टी० १.९                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| साधारणा निकोताश्च ,            | , 8.9                  | सामस्तसावद्य वियोगतः स्या श्रा०सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| साधारणास्त्वमे मन्त्राः मह     | ापु० ४०. <b>९</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १ ५५९  |
| साधिके च व्यये जाते धम         | पि॰ ४१६                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| साधितं फलवन्न्यायात् ला        | टी॰ ४.१५।              | <sup>9</sup> राष्ट्राचोर्या नेनेन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 704  |
|                                | नो० ३.२८               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| साधुभ्यो ददता दानं अमि         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| साधुमीनान्मनःशुद्धि धर्म       | सं॰ ३.४६               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| साधुवर्गे निसगों यद् } श्रा    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| ( 9                            | मा॰ ७५                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •      |
| साघुलोकमहिताप्रमादनी अग्       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| साधु-साधु जिनेशान श्रा॰        |                        | Managed to a fitting of the state of the sta | •      |
|                                | न्द० ८.२२.<br>सं० ४.११ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| • •                            |                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٩      |
| साधूनां साधुवृत्तीनां र्िश्ना॰ | सा० १.५२३<br>मा० ६३    | <sub>३</sub> सामाायक प्रकुवात सञ्मावद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , २३   |
| साधूपास्या प्राणिरक्षा अमि     |                        | , सामायिक प्रतिदिवसं रत्नके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 61                             | स० ७.६।                | सामायिक प्रयत्नेन पदाच०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *      |
|                                | नदः २,६                | ्र नामायिक प्रोषधोपनास (उक्तं) लाटी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| ( अमि                          |                        | ्रे सामायिक भजन्नेव गुणभू०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.50   |
| साध्यसाधनमेदेन { श्रा०         | सा० १.१५,              | ८ सामायिकभिदोऽन्यास्च पुरु०शा०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ५.१६   |
|                                | मा॰ २।                 | 20 10 10 1011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.58  |
|                                | सं० ७.१८               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४ २५६  |
| साध्वीनामेक एवेशो पुरुष        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.39  |
|                                | टी॰ ४.४१               | 214114 ( 3 minutes - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३.२९७  |
|                                | सं० ६.१२               | उमार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|                                | पु॰ ३८.३१              | ALTHARIST WICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 266  |
|                                | निं० ७.१।              | वामानगत्रत याव वस्तुठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
|                                | न्द॰ १.१७              | रे सामायिकं समाख्याय प्रदनो०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| सान्त्यन्तीनाम्न्यां पत्न्यां  | ,, 84                  | <sup>9</sup> सामायिकसमापन्नो ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १८.१०३ |
|                                | टी० ४,२६१              | सामायिकसमो धर्मी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १८.६७  |
| सापि स्नेहरसोद्गार श्रा॰       | सा० १,४५ <b>९</b>      | सामायिकं सुदुःसाध्य सागार०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ५,३३   |
|                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

|                          | पुरुवा० १५०                          | सावद्यं पुष्पितं मन्त्रानीतं     | श्रा॰सा॰ ३.३३८  |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| सामायिकश्रितानां }       | पुरुषा० १५०<br>(उक्तं)श्रा.सा. ३,३०४ | सावद्यविरतिवृत्तम्               | महापु॰ ३९.२४    |
| सामायिकसंस्कार           | पुरुषा० १५१                          | सावचाप्रियगहंप्रमेदतो            | अमित्र॰ ६.५८    |
| सामायिकस्तवः प्राज्ञैः   | अमिल॰ ८.२९                           | सावद्योत्पन्नमाहारमुद्दिष्टं     | धर्मसं॰ ५.५३    |
| सामायिकस्य दोषाः         | व्रतो॰ ४७६                           | साविधः स्वायुषी यावद्            | लाटी॰ ४.१६५     |
| सामायिकादितोऽन्यत्र      | लाटी॰ ५.१८९                          | सा विषं देहिभिः सर्व             | कुन्द० ३८९      |
| सामायिकादिसत्सूत्रं      | प्रश्नो॰ १८.७५                       | सा श्रेष्ठिभायंया चापि           | प्रदेनो॰ ६.३३   |
| सामायिके सारम्भाः        | ्रत्नक० १०२                          | साष्टाङ्गं दर्शनं हित्त्वा       | व्रतो० ७६       |
|                          | (उक्तं) श्रासा ३.३०५                 | साङ्ख्या शिखी जटी मुण्डी         | कुन्द० ८.२७४    |
| सामायिके न सन्त्येव      | प्रश्नो० १८.६०                       | साङ्ख्यानां स्युर्गुणाः सत्त्वं  | कुन्द० ८.२६८    |
| सामायिके स्थिरा यस्य     | श्रा॰सा॰ ३. <b>३०३</b><br>उमा॰ ४२२   | साङ्ख्येदेवः शिवः केश्चिद्       | कुन्द० ८,२६७    |
| सामायिकेऽस्मिन्          | व्रतो० ५०१                           | सांसारिकं सौख्यमवाप्तुकामै       | अमित्त० १५,११०  |
| सामायिकोपयुक्तेन         | भव्यध० ५,२७३                         | सितपाकं कुर्वाणा                 | व्रतो० १७       |
| सामुद्रिकस्य रत्नस्य     | कुन्द० ८.१३५                         | सात्त्वकः सुकृती दानी            | कुन्द० ५.१९     |
| सा मे कथं स्यादुहिष्टं   | सागार॰ ७३३                           | सिद्धकर्माष्टिनमु कः             | धर्मसं० ७.११६   |
| साम्प्रतं स्वर्गभोगेषु   | महापु० ३८.२१०                        | सिद्धदिग्विजयस्यास्य             | महापु॰ ३८.२३५   |
| साम्यामृतसुधौतान्त       | सागार० ६५                            | सिद्धमेतावता नूनं                | लाटी॰ ४.११७     |
| साम्राज्यमाधिराज्यं      | महापु० ३९.२०२                        | सिद्धमेतावताप्येतत्              | ,, ४,२८         |
| सायमावश्यकं कृत्वा       | सागार० ६,२७                          | सिद्धरूपं विमोक्षाय              | अमितः १५.५५     |
| सारचन्दनपुष्पादिद्रव्यैः | प्रश्नो० २०.१७२                      | सिद्धविद्यस्ततो मन्त्रे          | महापु॰ ४०.८१    |
| सारथ्यायां न वस्तूनां    | कुन्द० ८.३९६                         | सिद्धविद्याप्रमोदाढ्या           | श्रा॰सा॰ १.६५९  |
| •                        | प्रश्नो० ५.१९                        | सिद्धाचंनविधिः सम्यक्            | महापु॰ ३८.१२८   |
| सारपञ्चनमस्कार           | श्रा॰सा० १,२०२                       | सिद्धार्चनादिकः सर्वो            | » \$6.98        |
| सारं यत्सर्वशास्त्रेवु   | रत्नमा० २                            | सिद्धार्चनां पुरस्कृत्य          | ,, ३८.१५१       |
| सारसत्यामृतादङ्गी        | प्रश्नो० १३.११                       | सिद्धार्चासन्निधी मन्त्रान्      | ,, 80.60        |
| सारिकाशुककेक्योतु        | पुरु०शा० ४.१५३                       | सिद्धार्थंप्रियकारि <b>ण्योः</b> | पुरु०शा० ६.११६  |
| सार्थंघटिद्वयं नाडी      | कुन्द॰ १.२६                          | सिद्धानामहंतां चापि              | लाटी॰ .२.१६८    |
| सार्धं सचित्तनिक्षप्त    | यशस्ति॰ ८१९                          | सिद्धान्तसूचितं प्रायश्चित्तं    | श्रा०सा० १.५१८  |
| सार्द्धादशसंकोटिवादिश    | ि प्रश्नो॰ ३.७३                      | सिद्धान्तागमपाथोधि               | ,, १.६३५        |
| सार्द्धेकविशतिश्चेति     | धर्मोप॰ २.२५                         | सिद्धान्ताचारशास्त्रे षु         | रत्नमा० २९      |
| सार्वकालिकमन्यञ्च        | अमित्त० १२.१०८                       | सिद्धान्तादिसमुद्धारे "          | प्रक्तो० २०,२२८ |
| सालयः शालयो यत्र         | श्रा०सा० १.१७                        | सिद्धान्तेऽन्यत्प्रमाणेऽन्य      | यशस्ति॰ ६९      |
| सालस्येलिङ्गिभदींवं      | कुन्द० ८.३६८                         | सिद्धान्ते सिद्धमेवंतत्          | लाटी॰ १.५९      |
| सालस्योभयभीताङ्गो        | व्रतो० ४८१                           |                                  | वर्मसं० • ६.२१४ |
| सावद्यकर्म दुध्यनि       | पुरुशा० ५.२                          | सिद्धाः सेल्स्यन्ति सिद्धधन्ति   | ,, 4.80         |
| सावद्यकर्ममुक्तानां      | धर्मसं० ४.११९                        |                                  | ,, ७,१२७        |
| Dia.                     |                                      |                                  |                 |

| सिद्धिकान्ता गुणग्राही       | वसो०             | ५३९                   | सुखित-दुखितस्य च         | (उक्तं) श्रा॰सा॰         | 2.836                |
|------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| सिद्धो नि:काङ क्षितो ज्ञानी  | लाटी०            | 3.68                  | सुखितानामपि चाते         | अमित्त०                  | ₹.४०                 |
| सिद्धो बुद्धो विचारज्ञो      | व्रतो०           | ४१७                   | सुसी दुःसी न हिस्योऽ     | ष धर्मसं०                | ३.१०                 |
| सिद्धो व्याकरणाल्लोक         | पद्मच०           | 88,3                  | सुखे दुःखे भयस्थाने      | वससा०                    | १९                   |
| सिद्धोऽसिद्धः प्रसिद्धस्त्वं | प्रश्नो०         | २१,१६०                | मुखे वैषयिकं सान्ते      | र् श्रा॰सा॰              | १.२३१                |
| सिद्धोऽहमस्मि शुद्धोऽहं      | धर्मसं •         | 589.0                 |                          | रे उमा०                  | ३९                   |
| सिन्धुश्रेणिरेबाम्बुधि       | श्रा॰सा•         | १,१३७                 | सुगतिगमनमार्ग            | प्रश्नो०                 | 28.50                |
| सिघयिषते सिद्धि              | अमित्र०          | १३.१६                 | सुगतिगृहप्रवेशं          | ,,,                      | १६.५२                |
| सिहारच महिषोलूक              | सं॰भाव॰          | १४२                   | सुगन्धपवनः स्निग्धः      | कुन्द॰(उक्तं)            | 03.8                 |
| सिंहासनदिनेशाभ्यां           | कुन्द०           | ५.६६                  | सुगन्धिमधुरेर्द्रव्यैः   | कुन्द ०                  | १.९१                 |
| सिंहासनसमासीनं               | प्रश्नो॰         | 9.88                  | सुगम्धीकृतदिग्भाग        | प्रश्नो॰                 | 98.89                |
| सिंहासनोपघाने च छत्र         |                  | ३९.१६४                | सुगमत्वाद्धि विस्तार     | लाटी॰                    | १.१३६                |
| सिंहोऽति क्रूरभावोऽपि        | पुरु०शा०         | <b>4.88</b> 8         | सुजनानां प्रसादाय        | भव्यघ०                   | १.२७                 |
| सीता शीतप्रभावेण             | _                | १५१०१                 | सुतेनान्येन वा केनचिद    |                          | <b>E.</b> 8 <b>e</b> |
| सीतेव रावणं या स्त्री        | धर्मसं०          | €.60                  | सुन्नाम शेखरालीढरत       |                          | ६.६३                 |
| सीघुपानविवशीकृतचित्तं        | श्रा०सा०         | ₹.७                   |                          | यशस्ति ॰                 | 868                  |
| सीघुलालसधियो वितन्वते        | अमित०            | 4,88                  | सुदतीसंगमासक             | (उक्तं) श्रा॰सा॰<br>उमा॰ | १.४४८<br>६२          |
| सीमविस्मृतिरूष्वीधः          | सागार०           | 44                    | सुदर्शन ममोघम च          | भव्यध्                   | <b>३.२२१</b>         |
| सीमान्तानां परतः             | रत्नक०           | 94                    | सुदर्शनमहामेरौ           | प्रदनो०                  | 4.87                 |
| सुकर्त्तंव्यं भयं तेषां      | मन्यघ •          | 8.30                  | सुदर्शन महाश्रेष्ठी      | 11                       | १५.१०३               |
| सुकलत्रं विना पात्रे         | सागार०           | 2.48                  | सुदर्शनं यस्य स नाम      | अमित्त <b>ः</b>          | ₹.८२                 |
| सुकृतादुपलभ्य सत्सुखं        | श्रा०सा०         | ३ ३७                  | सुदर्शने नेह बिना तपर    |                          | 3.68                 |
| सुकृताय न तृप्यन्ति          | बुन्द०           | 2.224                 | सुदर्शने लब्धमहोदये      | 71                       | 2.68                 |
| सुकेशी भार्यया युक्तो        | प्रश्नो०         | <b>६.१५</b>           | सुदेवगुरुधर्मेषु         | पुरु०शा०                 | <b>३.२</b> २         |
| सुबदानि पदान्यहं             | <b>দুহ</b> ৹হাা৹ | 4.82                  | सुदृङ् निवृत्ततपसां      | सागार०                   | 9.34                 |
| सुख-दु:खाविघातापि            | यशस्ति०          | २३८                   | सुदृङ्मूलोत्तरगुणग्रामा  |                          | ७१                   |
| सुसं पुण्योद्भवं बूते        | प्रश्लो॰         | 2.69                  | सुदृशस्तीर्थकतंत्र्यं    | <u>पुरु॰शा०</u>          | 3,840                |
| सुखयतु सुखभूमिः              | रत्नक०           | १५०                   | सुदृष्टिः प्रतिमाः कश्चि |                          | 4.98                 |
| सुखं वा दुःखं वा विद्रषति    | श्रा॰सा॰         | 8.808                 | सुधाभुजोऽपि यत्र स्युः   | श्रा॰सा॰                 | १.१६                 |
| सुखं शिवं शिवं कर्महानितः    | पुरु०शा०         | ६१३                   | सुघाकलास्मरो जीवः        | कुन्द ०                  | ८.२२७                |
| सुखवारिधिमग्नास्ते           | अमित्त०          | ११,११३                | सुधाकालस्यितान् प्राप    |                          | 6.238                |
| सुखस्य प्राप्यते येषां       | 12               | १२.२२                 | सुवास्थानेषु नैव स्यात   | कुन्द०                   |                      |
| सुखार्थी कुरुते धर्म         | भव्यच ०          | 8.833                 | सुधीरर्थाजेंने यत्नं     | कुन्द <b>ः</b>           |                      |
| सुखामृतसुषासूति              | यशस्ति०          | ६३४                   |                          | प्रश्नो॰                 |                      |
| सुखाय ये सूत्रमपास्य         | अभित•            | <b>१३.</b> ९ <b>१</b> | सुन्दरं धर्मतः सर्वं     | पुरु० शा०                |                      |
| सुखासनं च ताम्बूलं           | धर्मसं •         | ५.३४                  | सुन्दरा निमंलाङ्गाश्च    | पूज्य०                   | 44                   |
|                              |                  |                       |                          | • 1                      |                      |

| सुपात्रापात्रयोदनिमंदो        | धर्मोप॰ ४.१८९             | सुस्विरोऽचलवढीरः                                | प्रक्नो० ५.१४               |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| सुपात्राय कुपात्राय           | प्रश्लो॰ २०,१४७           | सुस्वप्नं प्रेक्ष्य न स्वप्यं                   | कुन्द॰ १.१४                 |
| सुपादवं जिनमानम्य             | 9 0                       | सुस्वरस्पष्टवागीष्ट                             | रत्नमा॰ ३३                  |
| सुभगे कि स ते भत्ती           | धर्मसं॰ २.७४              | सुस्वरा निर्मेलाङ्गाश्च                         | पूज्य॰ ८८                   |
| सुभिक्षता भवेन्नित्यं         | प्रश्नो॰ ३.६०             | सुस्वादु विगतास्वादं                            | कुन्द० ३,४४                 |
| सुमतीशं जिनं नत्वा            | ٠, ٤.٤                    | सुस्निग्धं मधुरं पूर्वं                         | ,, ३.४७                     |
| सुमेर्वादौ विधायाशु           | ,, <b>१</b> ६, <b>६</b> १ | सुसंस्कृते पूज्यतमे                             | अमितः १०,४१                 |
| सुयशः सर्वंलोकेऽस्मिन्        | लाटी॰ ४.४८                | सुहंसताक्योंक्षा सिंहपीठा                       | उमा॰ ५३                     |
| सुरमतिसुखगेहं                 | प्रक्लो॰ १६.११२           | सृक्चन्दनवनितादौ                                | लाटी॰ १,१४४                 |
| सुरपतियुवतिश्रवसाममर          | यशस्ति ५३४                | सूकरी संवरी वानरी                               | अमित० ५.६५                  |
| सुरपतिबिरिचतसंस्तब            | , ५३९                     | सूकरेण सम्प्राप्तं                              | उमा॰ २४०                    |
| सुरम्यविषये पुण्यात्          | प्रश्नो॰ १२.१४५           | सूक्ष्मकर्मोदयाज्जाताः                          | लाटी॰ ४.७३                  |
| सुराष्ट्रमण्डले रम्ये         | श्रा॰सा॰ १.४१२            | सूक्ष्मजन्तुसमाकीण                              | धर्मसं॰ ५.२६                |
| 9                             | ,, १.२८२                  | सूक्ष्मजन्तुभिराकीर्णं                          | धर्मोप० ३.१०                |
| सुरामुरनराधीश                 | ,, १.३८३                  | सूच्मजीवभृतं मद्यं                              | प्रश्नो ः १२.४०             |
|                               | ,, १.११५                  | सूक्ष्मजीवभृतं स्वभ्रे                          | ,, १७.१०६                   |
| सुरासुरेन्द्रसङ् <b>घातैः</b> | भव्यधः ५.२९२              | सूक्ष्मतत्त्वेषु घर्मेषु                        | ,, ४.३४                     |
| सुराः सन्निधिमायान्ति         | पुरु॰शा॰ ४.१०८            | सूक्ष्मप्राणयमायामः                             | यशस्ति० ५८२                 |
| सुराः सेवां प्रकुर्वन्ति      | उमा० १९६                  | सूक्ष्मबादरपर्याप्ता                            | लाटी॰ ४.९०                  |
| सुरेन्द्रजन्मनामन्दराभि       | महापु० ४०.१४५             | स <del>ूदमान्त</del> रितदूरार्थे                | ,, ३.११३                    |
| सुरेन्द्रमन्त्र एषः स्यात्    | ,, ४०.५६                  | सूक्ष्माः स्निग्धादच गम्भीराः                   |                             |
| सुवर्णघातुरथवा                | ,, ३९.९१                  | सूक्ष्मे स्वागोचरेऽप्यर्थे                      | पुरु॰शा० ३,६३               |
| सुवर्णं यः प्रदत्ते ना        | प्रक्नो० २०.१५२           | सूक्ष्मो भगवद्धर्मी (उक्त                       | पुरुषा॰ ७९                  |
| सुवर्णरूप्ययोदांसी-दासयोः     | पुरु•शा॰ ४.१३३            | (                                               | ) श्राव्सा० ३.१६०           |
| सुवर्णेः सरसेः पक्वैः         | घर्मसं० ६.६५              | सूचयन्ति सुखदानि                                | अमित० ५.५२                  |
| सुव्रतानि सुसंरक्षन्          | रत्नमा० ५६                |                                                 | ,, १४.८३                    |
| सुसत्यव्रतमाहातम्यान <u>्</u> | प्रश्नो॰ १३.४२            | सूतकं पातकं चापि                                | लाटी० ४.२५१                 |
| सुसिद्धचकं परमेष्ठिचकं        | भव्यष० ६.३५४              | सूतका शुचिदुर्भाव                               | सं॰भाव० १५०                 |
| सुसंयमैविवेदाद्यः             | कुन्द० १०,३९              | सूत्तके न विधातव्यं                             | धर्मसं० ६.२६०               |
| सुसंवृत्तपरीधान               | ,, ५.२३४                  | सूत्रं गणघरेर्हञ्धं                             | महापु० ४०.१५८               |
| सुस्वादु विगत्तास्वादं        | ,, ३.४४                   | सूत्रच्छेदे च मृत्युः स्यात्                    | कुन्द० १.१६६                |
| सुसंवेदन-सुब्यक्त             | ञा०सा० १.१                | सूत्रमोपासिकत्रास्य                             | महापु० ३८.११८               |
| सुष्येणो मन्त्रिपुत्रोऽयं     | धर्मसं० २.९५              | सूत्राद्विशुद्धिस्यानानि                        | लाटी० ४.३०                  |
| सुसीमाकुक्षिसम् <b>मू</b> त   | श्रा॰सा० १.४१३            | सूत्रे जानुद्वये तिर्यग्                        | कुन्द० १.१२७                |
| सुस्थितीकरणं नाम              | लाटी॰ ३.२८५<br>" ३.२९८    | सूत्रे तु सप्तमेऽप्युक्ता<br>सूनादिके सदा यत्नं | उमा० ४६५<br>प्रश्नो० १२.११८ |
|                               | 31 /- / 14                | 0                                               | 4 11 4 4                    |

| सूनुस्तस्याः समुत्पन्नः  | <b>ला</b> टी॰ १.१८१        | सैन्ये च कृतसन्नाहे         | महापु॰ ३८.२९०   |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                          | श्रा॰सा॰ ३१७३              | सैवैका क्रिया साक्षाद       | स्राटी० २.१२८   |
| सूनृतं न वचो ब्रूते      | उमा० ३५०                   | सैवः प्राचमकल्पिको          | सागार॰ २.८७     |
| सूनृतं हितमग्राम्यं      | श्रा॰सा॰ ३,१८६<br>उमा० ३५५ | सैषा निष्कान्तिरप्येष्टा    | महापु॰ ३८,२६७   |
| सूरयः पञ्चधाचारं         | प्रश्नो० १.५               | सैषा सकलदितः स्यात्         | ,, ३८.४१        |
| सूरवीरः क्रियाप्रान्ते   | धर्मसं० २.७३               | सोत्तरीयो निरीक्ष्यिषं      | पुरु शा॰ ४.१७२  |
| सूरवीराभि <b>घाने</b> शः | ,, २.१३६                   | सोऽनयं पश्चविधं             | अमित्र॰ ६.८०    |
| सूरवीरेण या हष्टा        | ग २१२८                     | सोऽनुरूपं ततो लब्ध्वा       | महापु॰ ३८.१४८   |
| सूरौ प्रवचनकुशले         | यशस्ति० ८७०                | सोऽन्तःपुरे चरेत् पात्र्यां | ,, ३८.१०८       |
| सूर्यप्रभं विमानं च      | भव्यघ० ३.२२४               | सोऽन्ते संन्यासमादाय        | धर्मसं० ५.८१    |
| सूर्यादीनां हि यो दुष्टो | प्रक्तो० १८.१२३            | सोऽधमो नरकं गत्वा           | ,, 2,89         |
| सूर्याघों ग्रहणस्नानं    | यशस्ति॰ १३६                | सोपवासहचतुर्दश्यामन्यदा     | श्रा॰सा॰ १.१८२  |
| सूर्याघों गृहदेहलीवरगजा  | श्रा० सा० १.७४६            | सोपानं सिद्धिसौधस्य         | अमित० १३.५      |
| सूर्याधों वटाश्वत्य      | पुरु॰ शा॰ ३.१४९            | सोर्ऽाप कालेन तत्रैव        | धर्मसं० २.७८    |
| सूर्यादी विद्व वितत्त्वा | कुन्द० ८.२५                | सोऽपि गृहजनं व्यग्रं        | प्रश्नो० ८.१५   |
| सूर् पाध्यायसाधूनां      | लाटी० २.१६४                | सोऽपि भित्वा गिरि दूर       | 1, 6.45         |
| सूर्ये वोयं वटे दोप्ति   | कून्द०                     | सोऽपि राज्याच्च्युतो भार्या | श्रा०सा० १,६४५  |
| सूर्योदयात्तिथेस्तथ्यं   | कृत्द० ४,९                 | सोऽपि शुद्धो यथा भक्तं      | लाटी॰ ४,२३३     |
| सुणिवज्ज्ञानमेवास्य      | यशस्ति॰ ८१३                | सोमदत्तं गुणोदात्तं         | श्रा॰सा॰ १.७२०  |
| सृष्टबन्तरमतो दूर        | महापु० ४०.१८९              | सोमदत्तेन तान्युच्चै        | प्रश्नो० १०१०   |
| सेवकः स पुनो नम्नः       | कुन्द० २.८८                | सोमस्य दिवसे काला           | कुन्द० ८.२१०    |
| सेवनीयं च निर्वातं       | कुन्द॰ ६.२७                | सोमादीनां दिनेष्ववं         | कुन्द० ८.२०९    |
| सेबाकुष्यादिवाणिज्य      | धर्मोप० ४.२३९              | सोऽयं जिनः सुरगिरिनंनु      | यशस्ति० ५०३     |
| सेवाकृषिवाणिज्य          | रत्नक० १४४                 | सोऽयं नृजनमसम्प्राप्त्या    | महापु० ३८,२१५   |
| सेवकेम्यः समाकर्ण्यं     | श्रा॰ सा॰ १.४७७<br>१.६३९   | सोऽसत्यबलतः धर्मः           | प्रक्लो० १२.९८  |
| सेवकेभ्योऽपि यत्कायं     | प्रश्नो॰ १८.१९             | सोऽहं योऽभूवं बालवयसि       | यशस्ति० ५५१     |
| सेयमास्यापिका सोऽयं      | सागार॰ ६.१                 | सोऽहं स्वायम्भुवं बुद्धं    | कुन्द॰ १.२      |
| सेवागतैः पृथिग्यादि      | महापु॰ ३८,२५६              | सोऽस्ति सल्लेखनाकालो        | लाटी० ५.२३३     |
| सेवितानि क्रमात्सप्त     | पुरुष्शा॰ ४.४२             | सोऽस्ति स्वदारसन्तोषो       | सागार० ४.५२     |
| सेवितोऽपि चिदं धर्मो     | घर्मसं० ७.१६               | सौस्यध्वंसी जन्यते निन्दनी  | यो अमितः ३.४६   |
|                          | श्रा॰सा॰ १.७४०             | सौरूयं स्वस्थं दीयते        | ,, १३.९५        |
| सेवाहेवाकिनाकीश          | उमा० ७६                    | सौल्याकरं मकलभव्यहितं       | प्रक्तो० २४,१४० |
| सेव्यं नीचजनैनित्यं      | प्रक्नो० २३.१३             | सौगता नावगच्छन्ति           | व्रतो० ४०९      |
| सेव्यो दीर्घायुरादर्यो   | अमितः १३.७३                | सौगन्ध्यगीतनृत्याद्यैः      | पूरु०शा० ५.५    |
| सोऽनु पूजादिसद्भाव       | प्रश्नोत २१.१८६            | सौघमंपतिनामाके              | प्रश्नो॰ १६.७८  |
|                          |                            |                             | •               |

| सौधमदिकल्पेषु                | वराङ्ग०               | १५.२१                | स्तेनस्य सङ्गितंर्नृनं         | श्रा॰सा॰        | 3.208          |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|
| सौधर्मादिषु कल्पेषु          | पूज्य०                | ५२                   | 1                              | <b>उमा</b> ०    | ३६३            |
| सीधर्मेन्द्रः सभामध्ये       | प्रदनो०               | 9.7                  | स्तेनो राजगृहे जातो            | धर्मसं०         | <b>१.</b> ५६   |
| सौधर्मेन्द्रः सुधर्मायां     | श्रा॰सा॰              | १.३२८                | स्तेयत्यागन्नतारूढे            | लाटी ॰          | 4.40           |
| सीधमें पश्चपल्यायुः          | मध्यघ०                | ३,२२६                | स्तेयप्रयोगकः स्तेयाहृताऽऽदा   |                 | ४.३७           |
| सोधर्मेशानकल्पेषु            | "                     | ३.२१५                | स्तोकामपि त्वहिंसां यः         | धर्मसं०         | 9.848          |
| सौधेऽगाधपयोनिघाविव           | श्रा॰सा॰              | १.१३२                | स्तोकेन्द्रियचाताद्            | पुरुषा •        | 90             |
| सौधे रत्नमयप्रदीपकलिका       | "                     | १,१३१                | स्तोत्रे यत्र महामुनियक्षाः    | यशस्ति॰         | 4 30           |
| सौधोत्सङ्गे स्फुरहायौ        | कुन्द०                | ६११                  | स्त्यानघ्यानधनाष्ट्रीनमानसा    | श्रा॰सा॰        | १.५४३          |
| सौभाग्ये भोगसारे च           | प्रश्नो०              | 8,38                 | स्त्रियं भजन् भजत्येव          | सागार०          | 8.44           |
| सौमनस्यं सदाऽऽचर्यं          | यशस्ति०               | 600                  | स्त्रियां बोडशवर्षायां         | कुन्द्०         | 4.860          |
| सौरभ्योदगारसाराणि            | कुन्द ०               | ६.२३                 | स्त्रियोऽप्यवश्यं वश्याः स्युः | कुन्द॰          | ८.२२९          |
| सीरूप्यमभयादाहुरा            | यशस्ति०               | 680                  | स्त्रीणां पत्युरुपेक्षेव       | सागार॰          | 3.70           |
| सौराष्ट्रदेशे बलमीनगर्या     | भव्यघ०प्र०            | १७                   | स्त्रीणां स्वभावतः काये        | प्रश्नो॰        | २३,१६          |
| सौराष्ट्रविषये पाटलिपुत्रे   | प्रदेश ।<br>प्रदेशी • | ۷,३                  | स्त्रीतिश्चित्तिवृतं चेन्ननु   | सागार०          | <b>६</b> . ३ ६ |
| सौबीराहार-वस्तु-प्रमित       | वसो०                  | ٠.٦<br>د <b>ر نو</b> | स्त्रीत्व पेयत्व समान्या       | यशस्ति०         | २८८            |
| स्कन्धपत्रपयः पर्वं          | जाटी <b>॰</b>         | 8.88                 | स्त्रीत्वे च दुष्कृताल्पायुः   | उमा॰            | ८९             |
| स्कन्धारूढगजस्येव            | अमित्र॰               | <b>٤.٩</b> ٤         | स्त्रीपुत्रादिकृते दोषे        | धर्मोप०         | ४.१६३          |
| स्तब्धीकृतैकपादस्य           |                       | 6.66                 | स्त्रीयोनिस्थानसम्भूत          | सं॰भाव॰         | 89             |
| स्तनयोर्नेत्रयोर्मध्य        | "<br>क्रन्द०          | 4,84                 | स्त्रीरागकथाश्रवणं "           | व्रतो०          | ४७२            |
| स्तनितः प्रतिनीकश्च          | प्रश्नो॰              | .,                   | स्त्रीरागकथादश्रुत्या          | हरिवं०          | 46.0           |
| स्तब्धसूक्ष्मैविनम् कं       | कुन्द ०               | 3 68                 | स्त्रीरूपदर्शनाञ्चित           | प्रश्नो०        | २३.५९          |
| स्तम्भक्तपडुकोणाध्व          | कुन्द०                | 6.68                 | स्त्रीलिङ्गं त्रिजगन्निन्दां   | श्रा०सा०        | १.३३८          |
| स्तम्भनोच्चाटविद्वेष         | पुरु•शा <b>०</b>      | 4.83                 | स्त्रीवैराग्यनिमित्तं क        | सागार०          | ७.१२           |
| स्तम्भपट्टादि यद् वस्तु      | <b>कुन्द</b> ०        | १.१७६                | स्त्रीशस्त्रादिविनिम् काः      | पुर०शा०         | 466            |
| स्तम्भे सुवर्णवर्णीन         | कुन्द <i>॰</i>        | 28.80                | स्त्रीसङ्गाहारनीहारा           | <b>धर्मसं</b> ० | ६,४७           |
| स्तुतिनंतिस्तनूत्सर्गः       | धर्मसं •              | 8.42                 | स्त्रीसंयुक्तालये नैव          | प्रश्नो०        | २३.७१          |
| स्तुतिनंतिः प्रतिक्रान्तिः   | <b>বুহ</b> ৹হাা ০     | 4.20                 | स्त्रीसेवारङ्गरमणं             | गुणभू०          | ₹.२८           |
| स्तुत्यं घवलत्वं च           | कुन्द०                | ८.३३१                | स्त्र्यारम्भसेवासंक्लिष्टः     | सागार०          | २.३४           |
| स्तुवाना मां स्तवेः श्रव्येः | अमित०                 | 12.204               | स्थानं चित्रादि विकृतं         | कुन्द०          | <b>१.५१</b>    |
| स्तुत्वा जिनं विसर्ग्यापि    | सं०भाव०               | ४७                   | स्थानादिषु प्रति लिखेद्        | सागार०          | <b>9.</b> ३९   |
| स्तूयमानमनूचानेः             | यशस्ति०               | 588                  | स्थानाम्येतानि सप्त स्युः      | महापु०          | 36,56          |
| स्तेनप्रयोग-तद्-द्रव्यादाने  | पुरु०शा०              |                      | स्थाने जनन्तु पलं हेतोः        | सागार०          |                |
| स्तेनप्रयोगञ्च तदाहृतादान    |                       |                      | स्थानेष्वेकादशष्वेवं           | सं० भाव०        | १०९            |
| स्तेनवस्तु तदानीतं           | वसो०                  | ४४३                  | स्थापनमासनं योग्यं             | "               | ७९             |
| स्तेनसंगाहृतादानविरुद        | धर्मसं०               | 3.48                 | स्यापनोच्चासनपादपूजा           | गुणभू०          | ३.४४           |
|                              |                       |                      |                                |                 |                |

#### थावनाथार-संबह

| स्यापितं वादिभिः स्वं स्वं    | कुस्द०                    | 6.799         | स्यूलकर्मोदयाञ्जाताः          | लाटी॰            | ¥. <b>७</b> ¥        |
|-------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| स्यापिता सा महाटव्यां         | प्रश्नो॰                  | €. १८         | स्यूलत्व मादंवं स्थूल         | 27               | 8.828                |
| स्थापयित्वा गृहे पानं         | प्रश्लो०                  | २१.९          | स्थूललक्षः क्रियास्तीर्थं     | - सागार०         | 2.68                 |
| स्थापितं पतितं नाटं           | <b>ণুক</b> ৹হ্যা <b>০</b> | 8.63          | स्थूलमलीकं न बदति             | रत्नक०           | 44                   |
| स्थावरघाती जीवः               | अभितः                     | €,4           | स्यूलसूक्ष्मबिभागेन           | कुन्द०           | 3.2                  |
| स्यावरेष्वपि सत्त्वेषु        | <b>उमा</b> ०              | ३३५           | स्थूलस्तेयपरित्यागं           | धर्मोप॰          | 8.79                 |
| स्वाम रज्यान सरमपु            | श्रा•सा•                  | ₹.१२६         | स्यूलस्यूलमय स्थूलं           | अमित्र०          | 7.70                 |
| स्थावरेतरसत्त्वानां           | <b>उमा</b> ०              | 168           | स्यूलसूक्ष्मादिजन्तुभ्यो      | प्रश्नो०         | 20.90                |
|                               | श्रा॰सा॰<br>उमा॰          | ३.२६०<br>३०१  | स्यूलस्कन्धादिभेदेन           | भग्यघ०           | 7.868                |
| स्थावराइच त्रसा यत            | श्रा०सा०                  | ₹.६१          | स्थूलं सूक्ष्मं द्विचा घ्यानं | यशस्ति०          | ६७९                  |
| स्थावरान् कारणेनैव            | पुरु•शा•                  | 8.46          | स्यूलहिंसाद्याश्रयत्वात्      | सागार०           | 8,5                  |
| स्थावराणामपि प्रायः           | पुरुव्शाव                 | 50.3          | स्यूलहिंसानृतस्तेय            | <b>\</b> , ,,    | 7.84                 |
| स्यावराणां पद्मकं यो          | ं उमा०                    | ३३६           |                               | रे सं०भाव०       | <b>?</b> \$          |
| स्थावराणां चतुष्कं यो         | श्रा॰सा॰                  | 3.170         | स्यूलहिंसानृतस्तेयान          | प्रक्तो०         | १२.६३                |
| स्थाल्यादिकं महामूल्यं        | प्रश्नो०                  | 28,82         | स्थूलसत्यं वची यच्च           | कर्मोप०          | ४,२०                 |
| स्थास्य तीरं घनं नो वा        | लाटो०                     | 3.32          | स्थूलाधारशिरा वक्त्र          | कुस्द०           | 4.800                |
| स्थास्यामीदिमदं याव           | सागार०                    | 4.75          | स्यूलाः सूक्ष्मास्तथा जीव     |                  | २०                   |
| स्यास्तुनाश्यं बुधैनाङ्ग      | धर्मसं०                   | ७५            | स्यूलेभ्यः पञ्चपापेभ्यो       | धर्मोप ॰         | ४.३                  |
| स्थितः पञ्चनमस्कार            | अमितः                     | <b>१</b> ५,३६ | स्येयान्मुनिवनेऽजस्रं         | धर्मसं०          | 4.68                 |
| स्थितः श्रीकीत्तिश्रेष्ठिन्या | प्रश्नो०                  | ८.३३          | स्थेयोऽच्छिद्रं सुखस्पशँ      | अमित०            | 8.88                 |
| स्थितास्थितादयो मेदाः         | पुरु०शा०                  | 4.28          | स्नपनं क्रियते नानारसेः       | धर्मसं •         | દ. <b>૧૬</b>         |
| स्थित करोति सा गेहे           | प्रक्तो •                 | 28.20         | स्तपनं जिनबिम्बानां           | 11               | ६.२८                 |
| स्थितिः प्रभावो बलमातपत्र     | व्रतो०                    | 428           | स्नपनं पूजनं स्तोत्रं         | यशस्ति०          | 660                  |
| स्थितेऽनाःकोटिकोटीक           | अमित्त०                   | २.४६          | स्नपनार्चास्तुतिजपान्         | सागार०           | ५.३१                 |
| स्थिते प्रमाणतो जीवे          | 31                        | 8.80          | स्नपनोदकधौताङ्ग               |                  | ३८,१००               |
| स्थितो निर्वातगर्तायां        |                           | 28.808        | स्नातस्य विकृता छाया          | कुम्द ०          | 7.90                 |
| स्थितोऽईंमित्ययं मन्त्रो      | अमित॰                     | १५.३७         | स्नात्वैकान्ते चतुर्थेऽह्नि   | कुन्द०           | 4.800                |
| स्थिताऽसिकाउसा मन्त्रः        | ,,                        | १५.३३         | स्नानं कुर्यात्त्रयत्नेन      | लाटी॰            |                      |
| स्थित्वा प्रदेशे विगतोपसर्गे  | "                         | 84.98         | स्नानं कृत्वा जलैः शीतैः      | कुन्द ०          | २.९                  |
| स्थित्वा भिक्षां धर्मलाभ      | सागार०                    | ७.४१          | स्नानगन्धवपुर्भूषा            | श्रा॰सा॰<br>उमा॰ | ३.३१६<br><b>४३</b> १ |
| स्थित्वा मर्याददेशे यो        | प्रक्तो०                  | 86.86         |                               |                  |                      |
| स्थित्वेकस्मिन् प्रदेशे यः    |                           | 12.180        | स्नानगन्धा ङ्गसंस्कार         | यशस्ति •         | ७२१                  |
| स्थिरो मधुरवाक् पुष्पो        | "<br>कुन्द०               | 6.840         | स्नानपीठं हुढं स्थाप्य        | सं॰भाव॰          | <b>\$19</b>          |
| स्थिरीकरणवात्सल्ये            | पुरु-शा॰                  | 3.48          | स्नानं पूर्वमुखाभूय           | उमा •            | 99                   |
| स्थिरीचकार यो मार्गे          | •                         | 3.99          | स्नानभूषणवस्त्रादौ            |                  | 80.838               |
| स्थीयते येन तत्स्थानं         | ग<br>अमित्र•              | 6,40          | स्नानभोजनताम्बूल              | श्रा०सा०         | 3.768                |
| / min/10 11.11 11.12.10       | -11.171                   | ٥, ١٠         | **                            | उमा०             | ४३४                  |

| स्नानमात्रस्य यच्छोषो          | कुन्द०         | <b>२.१</b> १ | स्मररसविमुक्तसूक्ति           | यशस्ति॰ ५२    | 0   |
|--------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|---------------|-----|
| स्नानमाल्यादि निर्विष्णो       | . धर्मसं॰      | 8.08         | स्मरेच्च पञ्चगुर्वीदि         | पुरु•शा० ५.४  | 8   |
| स्नानमृद्रतेनं गन्धं           | गुणभ्०         | 3.86         | स्मृत्यन्तरपरिकल्पन           | अमित्त० ७,    | ٤,  |
| स्नानं शुद्धाम्बुना यत्र       | कुन्द०         | ٦.५          | स्मृतं स्मृत्यन्तराधानं       | लाटी॰ ५.१२    | 18  |
| स्नानसद्-गन्धमाल्यादा-         | धर्मसं०        | 8.76         | स्मृत्वाऽनन्तगुणोपेतं         | गुणाभू० ३ ११  | 9   |
| स्नानादिकं प्रकुर्वन्ति        | प्रश्नो०       | १२.१०६       | स्यन्दनद्विपपदातितुर 🙀        | अमित् १४.१    | 0   |
| स्नानादि जिनबिम्बेऽसौ          | घमंसं०         | 8.40         | स्याच्चतुर्विंशतेस्तीर्थं     | पुरु०शा० ५.१  | 1   |
| स्नानेन प्राणिघातः स्याद्      | 17             | 8.86         | स्यात्परमकाङ्क्षिताय          | महापु॰ ४०.७   | 0   |
| स्नाने पानेऽशने नष्टा          | कुन्द०         | १.१०३        | स्यात्परमनिस्तारक             | " Ao'8A       |     |
| स्नानैविलेपनविभूषण             | उमा •          | १३६          | स्यात्परमविज्ञानाय            | " Ro'a        | , 8 |
| स्नेहपञ्जरकहानां               | पद्मच०         | ₹४.₹         | स्यात्पातः स्त्रीतमिस्राभिः   | पुरु•शा० ४.१० | 0   |
| स्नेहाभ्यङ्गादि स्नानीतं       | लाटी०          | ५.६९         | स्यात्पुरस्तादितो यावत्       | लाटी॰ ६.४     | ۲٦  |
| स्तेहं विहाय बन्धुषु           | यशस्४०         | 650          | स्यात्प्रजान्तरसम्बन्धे       | महापु० ४०.२०  | 9   |
| स्नेहं वैरं संगं               | रत्नक०         | १२४          | स्यात्प्रीतिमन्त्रस्त्रेलोक्य | " 80'6        | Ę   |
| स्नेहशब्दी गुणा एवं            | कुन्द०         | 6.264        | स्यात् प्रोषघोपवासास्यं       | लाटी॰ ५.१९    |     |
| स्पर्शश्च तृणादीनामज्ञान       | पुरुषा०        | २०७          |                               | ,, 6.8        |     |
| स्पर्शनं रसनं घ्राणं           | अमित॰          | ३.१२         | स्यात्समञ्जसवृत्तित्व         | महापु० ३८.२५  |     |
| स्पर्शनादीन्द्रियार्थेषु       | लाटी॰          | 3.42         | स्यात्सरागस्य दीक्षापि        | श्रा॰सा॰ २,४९ |     |
| स्पर्शं रूपं रसो गन्धः         | कुन्द०         | 6.263        | स्यात्सामायिकप्रतिमा          | लाटी॰ ६       |     |
| स्पर्शाद्गंजो रसान्मीनो        | धर्मसं०        | <b>७.१६४</b> | स्याद् स्मृत्यनुपस्यानं       | 1, 4.21       |     |
| स्पर्शादिगुणसंयुक्तः           | प्रश्नो०       | २.२२         | स्यातां सचित्तनिक्षेप         | प्रश्नो॰ २१,  |     |
| स्पर्शन्नपि महीं नैव           |                | ३९.१०४       | स्यादतिवादनं चादौ             | ,, १६.)       |     |
| स्पर्शो गन्धोऽपि तेभ्यः स्यात् | कुन्द <b>ः</b> | ८.२७१        | स्यादन्तेऽत्रेहकामाना         | धर्मसं॰ २     |     |
| स्पृश्य शूद्रादिणं स्पृश्य     | उमा •          | १३२          | स्याद्दण्डचलमप्येव            | महापु० ४०.१९  |     |
| स्पृश्यास्पृश्यपरिज्ञाने       |                | ६.२३९        | स्यादन्योन्यप्रदेशानां        | गुणभू० १.     |     |
| स्फाटिकष्टञ्जूणक्षारो          |                | ₹.€१         | स्यादद्वात्रिशत्सस्त्र        | श्रा॰सा॰ १.१  |     |
| स्फीलभीतिर्गृहादेनां           | श्रा॰सा॰       |              | स्यादवध्याधिकारेऽपि           | महापु॰ ४०.१   |     |
| स्फुटिताहिकरादीना              | पूज्य ०        |              | स्यादष्टम्यौ चतुर्दश्यौ       | पुरु॰शा॰ ६    |     |
| स्फुरत्येकोऽपि जैनत्व          | सागार०         | 7.42         | स्यादाप्तागमत्वानां           | गुणमू० १      |     |
| स्मरतीवाभिनिवेशोऽन्य           |                | o 8.883      | स्यादारम्भाद्विरतः            | ,, 3          | ₹.₹ |
| स्मरतीवाभिनिवेशान्             | पुरुषा०        |              | स्यादारेकायषट् कर्म           | महापु॰ ३९.१   | ४३  |
| स्मरतापोपशान्ति यो             | पुरु•शा॰       |              | स्यादेव बाह्यणायेति           | ,, 80.        | ३५  |
|                                | श्रा०सा •      |              | स्याद्वादस्य प्रमाणे दे       | कुन्द० ८.२    | Ro  |
| स्मरन् पञ्च नमस्कारं           | <b>उमा</b> ०   | 865          | स्यां देवः स्यामहं यक्षः      |               | 48  |
| स्मरपीडाव्रतीकारो              | घर्मसं०        | ₹.६२         | स्युः प्रोषधोपबासस्य          | लाटी॰ ५.२     | 80  |
| स्मयेन योन्यानत्येति           | रत्नकः         | २६           | स्याद्वादभूषरमवा              | यशस्ति॰ ७     | १५  |
|                                |                |              |                               |               |     |

| स्याद्विषयाणुप्रेक्षा हि      | प्रक्नो॰ १५                                           | <b>१३</b> ९   | स्वतस्यपरतत्त्वेषु         | पूज्य०        | १०            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| स्यान्निरामिषभोजित्वं         | महापु०                                                |               | स्वतः शुद्धमपि व्योम       | यशस्ति०       |               |
|                               | ,, 80                                                 |               | स्वतः सर्वस्वभावेषु        | 71            | २३४           |
| स्यानमेत्र्याद्युपवृ हितोऽखिल | सागार•                                                |               | स्वतन्त्रः स्वपवित्रात्मा  | कुन्द ०       | 2.92          |
| स्रक्चन्दनशयनासन              | श्रा॰सा०                                              |               | स्वनार्यामपि निर्विण्णः    | धर्मं सं ०    | 3.64          |
| स्रवन्मूत्रादिकं निन्दां      | प्रश्लो॰                                              | _             | स्वनारों यः परित्यज्य      | प्रश्नो०      | १५,२९         |
| स्रग्वस्त्रपानतुर्याङ्गा      |                                                       | Ęo            | स्वधर्मसमये शुद्धे         | श्रा॰ सा॰     | 9.380         |
| स्रग्वी सदंशुको दीप्रः        | महापु॰ ३                                              |               | स्वं घ्यायन्नात्तसन्न्यासो | धर्मसं०       | ७.१७९         |
| स्रवस्रवस्रोतविचित्रगूथं      |                                                       | १४.३६         | स्वपयःशोणिता दक्षा         | कुन्द०        | 6.848         |
| स्वकीयं जीवितं यद्व           | यशस्ति०                                               | २७७           | स्वपयेइयिते शेते           | "             | 4.848         |
| स्वकीयं वर्णनं कृत्वा         | व्रत्तो॰                                              | ĘĘ            | स्वपाणिपात्र एवात्ति       | सागार०        | ७.४९          |
| स्वकीयपोषेज्ञितचित्तवृत्ति    | ,,                                                    | ३८०           | स्वपुत्राय विचित्राय       | श्रा॰ सा॰     | 2.335         |
| स्वकीयाः परकीया वा            | रत्नमा०                                               | 44            | स्वपुत्री भागनी मातृसमां   | प्रश्नो०      | २३.४          |
| स्वकृतेनेव पापेन              | श्रा॰सा॰                                              | <b>१.४४</b> २ | स्वपूर्वलोकानुचितोऽपि      | अमित्र०       | १.६८          |
| स्वक्रोधलोभभीरुत्व            | हारव०                                                 | 42.4<br>C •   | स्वप्राणनिविशेषं च         | महापू ०       | ३८.२०६        |
| स्वक्षेत्रकालभावैः (उक्तं)    | श्रा॰सा॰                                              | 3 890         | स्वभावं जगतोऽजस्र          | पुरु शा॰      | ६.६८          |
| स्वगुणान् परदोषांश्च          | श्रा•सा•<br>हरिवं•<br>पुरुषा•<br>श्रा•सा•<br>पुरु•शा• | 3 68          | स्वभावज्ञानजा मत्यं        | धर्मसं ०      | 9. 994        |
| स्वगुणै:इलाघ्यतां याति        | यशस्ति०                                               | 49            | स्वभावतोऽपटुः कायः         | पुरु॰ शा॰     | ३.७०          |
| स्वगुणोत्कीर्तनं त्यन्त्वा    | महापु॰ ३                                              | -             | स्वभावतोऽशुचौ कार्यं       | रत्नक०        | १३            |
| स्वगुरुस्थानसंक्रान्तिः       |                                                       | ३८,५९         | स्वभावतोऽशुची काये (उ      | कं) श्रा. सा. | १.२९९         |
| स्वगृहे च जिनागारे            | धर्मसं ॰                                              | -             | स्वभवनिर्मिता सारा         | प्रश्नो०      | २०.₹१         |
| स्वगेहे चैत्यगेहे वा          | सं॰ भा•                                               |               | स्वभावः प्रकृतिः प्रोक्ता  | अमित्त०       | ३.५६          |
|                               |                                                       | 88            | स्वभावसीरभाङ्गाना          | धर्मसं०       | <b>६</b> .५९  |
| स्बचिलं निर्मलीकृत्य          | प्रश्नो०                                              | १२.६          | स्वभावादशुची देहे          | उमा •         | *8            |
| स्वचित्ते यो विधले हि         |                                                       | 16.30         | स्वभावान्तरसम्भूति         | यशस्ति०       | २७            |
| स्विचतं सन्निधायोच्चैः        | **                                                    | ११.९७         | स्वभावाशुचि दुर्गन्ध       | 71            | २६४           |
| स्वच्छत्वमभ्येति न            |                                                       | <b>३</b> .२०९ | स्वभावे स्थिरीभ्ते         |               | ५.३०१         |
| स्वच्छन्दोल्लसदानन्द          |                                                       | १.२०४         | स्वं मणिस्नेहदीपादितेजो    |               | ₹4.908        |
| स्वच्छस्वभावविश्वस्ता         |                                                       | २.६७          | स्वमतस्थेषु बात्सल्यं      | पद्म० पंच०    |               |
| स्वजनपरमुदारं व्यक्तदे        | प्रवती० १                                             | १.१०५         | स्वमिप स्वं मम स्याद्वा    | सागार०        | 8.88          |
| स्वजनस्वामिगुविद्या           | कुत्द •                                               | १.११०         | स्वमातरोपणोत्पन्न          | कुन्द०        | 6.363         |
| स्वजने रक्ष्यमाणायाः          | _                                                     | १२.८०         | स्वमांसं परमांसैर्ये       | अमित०         | 17.99         |
|                               | पद्म० पंच०                                            | 28            | स्वमेव हन्तुमीहेत          | यशस्ति०       |               |
| स्वजातिकष्टं नोपेक्ष्यं       | कुन्द० (                                              | ८.३९३         | स्वयं कर्ता स्वयं भोका     | भव्यध०        | 7.840         |
| स्वजात्येव विशुद्धानां        | यशस्ति॰                                               | 888           | स्त्रयं क्रोघेन सत्यं वा   | स्त्रदी०      | 4.80          |
| स्वजिज्ञासितमर्थं ये          |                                                       | ₹.१४७         | स्वयं मञ्जन्ति ये मूढा     | प्रश्नो०      | <b>३.१५</b> २ |
|                               | _                                                     |               | ***                        |               |               |

| स्वयम्भूः शङ्करो बृद्धः पुरु शा॰           | 3,30            | स्वल्पं भोगादिकं योऽपि          |                      | १७.१४५         |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| स्वयमेव विगलितं { पुरुषा० (उक्तं) श्रा. सा | 0 <i>0</i>      | स्वल्पवित्तोऽपि यो दत्ते        |                      | 9.9            |
| स्वयमेव श्रियोऽन्वेष्य अमितः               |                 | स्वल्पापि सर्वाणि निषेव्यम      |                      | 58.0           |
|                                            |                 | स्वल्पायुविकलो रोगो             | );<br>E .            |                |
|                                            | ८.५६            | स्ववध्ं लक्ष्मणः प्राह          | धर्भसं०              |                |
| स्वर्ग-मोक्षफलो धर्मः गुणभू०               | 8.4             | स्ववाग्गुप्तिमनोगुप्ती          | हरिवं०               |                |
| स्वर्गश्री रूपगति तं च विमला प्रश्नो॰      | १७.७६           | स्ववासदेशक्षेमाय                | कुन्द०               | 2.4            |
| स्वर्गादिबिम्बनिष्पत्ती कुन्द॰             | ११.५५           | स्वविमानिद्धदानेन               |                      | ३८.२००         |
| स्वर्गादिसुखमुत्कृष्ट धर्मोप०              | ¥. १ <b>९</b> ६ | स्ववीर्यं प्रकटीकृत्य           | ∫ प्रश्नो≎           | १०,६९          |
| स्वर्गादिसुखसम्त्राप्ते "                  | 8.863           | _                               | } ,,                 | २४.६९          |
| स्वर्गापवर्गसंगीतविधायिनं यशस्ति॰          | ५२४             | स्वस्थः पद्मासनासीनः            | कुन्द०               | ११.५२          |
| स्वर्गापवर्गस्य सुखस्य भव्यध०              | १. <b>२१</b>    | स्वस्थानस्थेषु दोषेषु           | कुन्द०               | ३.२७           |
| स्वर्गापवर्गामलसौख्य अमित्र०               |                 | स्वसृसंधितसम्बन्धि              | कुन्द ०              | ८.३२१          |
| स्वर्गे च प्रथमे श्वभ्रे भव्यध०            | ३,२२९           | स्वस्वकर्मरताः सर्वे            | धर्मसं०              | <b>६.२</b> २६  |
| स्वर्णचन्दनपाषाणैः पूज्य०                  | ७४              | स्वस्य निन्दां प्रकुर्वन्ति     | प्रश्नो०             | ८,२३           |
| स्वर्णदासगृहक्षेत्र हरिवं॰                 | 46.36           | स्वस्य पुण्यार्थंमन्यस्य        | गुणभू०               | ३.३८           |
| स्वणंरत्नादिकाश्चापि धर्मोप०               | 8.203           |                                 |                      | 3.328          |
| स्वर्मोक्षेककरं यशःशुभप्रदं प्रश्नो०       | १५.५५           | स्वस्य वित्तस्य यो भागः         | { श्रा०सा०<br>} उमा० | ४३७            |
| स्वयंम्मृतत्रसानि स्युः पुरु॰ शा०          | ٧.२८            | स्वस्य व्याघुटनार्थं स          | प्रश्नो०             | 6.40           |
| स्वयमेवातति व्यक्तवतो आ॰ सा॰               | <b>३.३२२</b>    | स्वस्य हानि परस्यद्धि           | अमित्र०              | ₹,₹५           |
| स्वयमवातात व्यक्तवता उमा॰                  | ४३८             | स्वस्य हितमभिलषन्तो             | श्रा०सा०             | 3.80           |
| स्वयमेवात्मनात्मानं हरिवं॰                 | 46.84           | स्वस्वस्य यस्तु षड्भागान्       | 97                   | ३.३२८          |
| स्वयं योऽभ्येति भिक्षार्थं पुरु॰ शा०       | 8.800           |                                 | । यशस्ति॰            | १६६            |
| स्वयूथ्यान् प्रति सद्भाव रत्नकः            | <b>१७</b>       | स्वस्यान्यस्य च कायोऽयं         | रे श्रा॰सा॰          |                |
| स्वयंवरे कृतो येन प्रश्तो०                 | १६६७            | स्वस्यान्यस्यापि पुण्याय        | <b>कु</b> न्द0       | १.९            |
| स्वयं विद्यार्थसामर्थ्येः पुरु०शा०         | ३.१०२           | स्वस्यैव हि स रोषोऽयं           | यशस्ति०              | १६३            |
| स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य रत्नकः             | १५              | स्वस्वादु परिसन्त्यकं           | प्रश्नो०             | 199.09         |
| स्वयं समुपविष्टोऽद्यात् सागार॰             | 9,80            | स्वस्वाम्यमैहिकं                | महापु॰               | ३९ १७७         |
| स्वयं हास्यवता भूत्वा लाटो॰                | 4. 23           | स्वस्वापतेयमुचितं               |                      | ३९.१८५         |
| स्वयं हि त्रसजीवानां प्रश्नो॰              | १२.६४           | स्वां स्वां वृत्तिं समुत्क्रम्य |                      | \$. <b>२५६</b> |
| स्वराक्षरपदार्थादिशुद्धं ,,                | १८.४0           |                                 | श्रा॰सा॰             | ३.२८०          |
|                                            | ३८.२३२          | स्वशक्त्या क्रियते यत्र         | उमा०                 | ४३३            |
| स्वरामयातिसन्तोषं प्रश्नो०                 |                 | स्वशब्देन परेषां यः             | प्रश्लो०             | १८.१४६         |
| स्वरूपं रचना शुद्धि यशस्ति॰                | 686             | स्वशरीरसंस्काराख्यो             | लाटी॰                | 4.90           |
| स्वरूपां हीनसत्त्वानां प्रश्नो॰            | 14.78           | स्वसृमातृसुताप्रस्था            | वराङ्ग०              | १५.९           |
|                                            | ३९.१७१          | स्वसृमातृदुहितृसदृशीः           | अमित॰                | ६.६४           |
| स्वल्पं द्रव्यं पुनस्तेषां प्रश्नो०        |                 | स्वस्त्रयं रममाणोऽपि            | धर्मसं ॰             | ₹.६६           |

#### **धावकाचारसंग्रह**

| २१८                           |                 | धावका           | <b>पारसंग्रह</b>                 |                  |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| स्वस्त्रीमात्रेऽपि सन्तुष्टो  | सागार०          | 8.48            | स्वाघ्यायः पश्चधा प्रोक्तो       | उमा •            | 196             |
| स्वस्थितीकरणाङ्गाय            | व्रतो०          | 369             | स्वाघ्याय मत्यस्यचल              | अमित•            | \$3.5\$         |
| स्वस्थो देहोऽनुवत्यैः स्यात्  | धर्मसं०         | ૭.Ę             | स्वाध्यायमुत्तमं कुर्याद्        | सागार०           | ७.५५            |
| स्वसंवेदनतः सिद्धे            | अमित्त०         | 8.12            | स्वाच्यायं वसती कुर्याद्         | <b>घमंसं</b> ०   | <b>પ</b> ુષ્    |
| स्वसंवेदनप्रत्यक्षं           | लाटी॰           | ७४.६            | स्वाच्यायं विधिवत्कुर्याद्       | सागार०           | ६१३             |
| स्वसंवेगविरागार्थं .          | हरिवं०          | 46.83           | स्वाध्यायं संयमं चापि            | उमा •            | 286             |
| स्वाङ्गवाद्यं तृषच्छेद्यं     | कुन्द०          | 6.360           | स्वाघ्यायाज्ज्ञानवृद्धिः स्यात्  | धर्मसं०          | <b>६.२१२</b>    |
| स्वागसङ्गपवित्राणि            | श्रा॰सा॰        | १.५९            | स्याध्यायादि यथाशक्ति            | सागार०           | 6.06            |
| स्वज्ञलीपर्वभिः केशैः         | कुन्द०          | 4 88            | स्वाध्याये द्वादश प्रातैः        | अमित्र॰          | ८,६७            |
| स्वाङ्गे छिन्ने तृणेनापि      | पुरु-शा•        | 8.40            | स्वाच्याये संयमे सङ्घे           | यशस्ति०          | २००             |
| स्वातिनक्षत्रणं बिन्दु        | प्रश्नो॰        | २०.१४२          | स्वाध्यायोऽध्ययनं स्वस्मे        | धर्मसं०          | <b>६.२११</b>    |
| स्वापान्ते वमने स्नाने        | कुन्द ०         | 2.80            | स्वानुभूतिसनायाश्चेत्            | लाटी०            | ₹. <b>६</b> ०   |
| स्वात्मसञ्चेतनं तस्य          | लाटी॰           | ३.२७            | स्वापूर्वार्थंद्वयोरेव           | 11               | २,५२            |
| स्वात्मसञ्चेतनादेव            | ,,              | ₹,₹९            | स्वाभोष्टभृत्यबन्ध्वा            |                  | ३९. <b>१९</b> ० |
| स्वात्माधीनेऽपि माघुर्ये      | श्रा॰सा॰        | 3.806           | स्वायम्भुवान्भुखाज्जाताः         |                  | ३९,११७          |
|                               | उमा •           | ३५२             | स्वायस्यातिथये भव्ये॰            | पुरु•शा०         | ४.१६८           |
| स्वात्मानुभूतिमात्रं स्याद्   | लाटी॰           | 7.808           | स्वाहान्तं सव्यजाताय             | महापु०           | ४०.३२           |
| स्वामित्वेन वसत्यादि          | **              | 4.88            | स्वीकरोति कषायमानसो              | अमितः            | ३.५८            |
| स्वामिनश्च गुरूणाश्च          | कुत्द॰          | ८.३१४           | स्वेच्छाहारविहारजल्पन्तया        | देशव्र०          | 8               |
| स्वामिनो ह्यधिको वेषः         | कुन्द०          | २,९४            | स्वेदो भ्रान्तिः क्षमो म्लानिः   | श्रा॰सा॰<br>उमा० | ३,२३०<br>३७१    |
| स्वामिन् तच्छावकाचारं         | प्रश्नो०        | <b>१</b> .२५    | स्वे स्वे राज्ञो स्थिते सौस्ध्यं |                  |                 |
| स्वामिभक्तो महोत्साहः         | कुन्दर          | ₹.८१            | स्वे स्व स्थाने ध्वजः श्रेष्ठो   | कुम्द <b>ः</b>   | ८,३५            |
| स्वामिस्त्वं कुगुरूनत्र       | प्रश्नो०        | १४४७            | स्वोचितासनभेदानां                | कुन्द् ०         | 0.30            |
| स्वामिन् मूलगुणानच            | 11              | १२.५            |                                  |                  | ३९.१७८          |
| स्वामिन् यथा महाविद्या        | 23              | 4.84            | स्वोत्तमाङ्गं प्रसिच्याथ         | सं०भाव०          | ४६              |
| स्वामिन् श्रिया समायातो       | कर्मस०          | <b>६.१२</b> २   | स्वोदरं पूरयन्त्येव              |                  | 20.800          |
| स्वामिनो ये व्यतीपातान्       | प्रश्नो॰        | १८.१३           | स्वोपधानाद्यनाहत्य               | महापु०           | ३९.१७९          |
| स्वामिव <b>ञ्च</b> कलुब्धानां | कुन्द०          | ८.९६            |                                  |                  |                 |
| स्वामिसम्भावितैश्वर्यः        | कुन्द ०         | 2.60            | . ₹                              |                  |                 |
| स्वामी समन्तभद्रो मे          | रत्नमा०         | 8               | हसं तूलिकयोर्मंच्ये              | पूज्यपा०         | 48              |
| स्वार्थं चान्यस्य संन्यासं    | लाटी॰           | ५.१३७           | हतं ज्ञानं क्रियाशून्यं (ङ)      | यशस्ति०          | २३              |
| स्वार्थेभ्यः करणान्यत्र       | पुरुत्शा०       | <b>ઇ.</b> , ક્ર | हत पुष्पधनुर्वाण                 | धर्मसं०          | <b>६.६</b> १    |
| स्वार्थो हि ज्ञानमात्रस्य     | लाटी॰           | २.५३            | •                                | प्रश्नो०         | 88.88           |
| स्वाद्य स्वाद्य विशेषरम्य     | श्रा०सा०        | १.१२९           | हत्वा लोभं दुराचारं              | ,,               | <b>१</b> ६.३२   |
| स्वाध्यायं तं च निष्ठाय       | <b>घर्मसं</b> ० | ₹.€€            |                                  | कुन्द०           | ३.९०            |
| स्वाच्यायघ्यानघर्माद्याः      | यशस्ति०         | ३९०             | हन्त तासु सुखदान                 | अमित्त०          | <b>१४.७</b> ०   |

| हन्त बोघमपहाय               | अमित्र०      | <b>१४</b> ,७२  | हारेणापि विना छोके           | प्रश्नो०       | ८.३४                 |
|-----------------------------|--------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------------|
|                             | श्रा॰सा॰     | ३२४            | हारोद्योतेन तं चौरं          | **             | 636                  |
| हन्ता दाता च संस्कर्ता      | <b>उमा</b> ० | 266            | हाव-भावविलासाढ्यं            | 11             | 94.44                |
| हन्ति खादति पणायते          | अमित्त०      | 4.80           |                              | ,,             | २३.५८                |
| हन्ति स्थावरदेहिनः          | देशव्र०      | Ę              | हाव-भाव विलासाढघं            | 1,             | २३.६६                |
| हरितत्णाञ्चरचारिण           | पुरुषा०      | १२१            | •                            | वर्मोप •       | 8.88                 |
| हरितपिधाननिधाने             | रत्नक०       | <b>१</b> २१    | हासात्पितुरुवतुर्थे          | यशस्ति०        | 8 ह १                |
| हरिता क्रुरबीजाम्बु         | सागार०       | 5.0            | हासात्पितुश्चतुर्थे (        | उक्तं)श्रा॰सा॰ | <b>१.</b> २३६        |
| हरिता कूँ रसच्छन्नी         | प्रश्लो०     | છ.₹१           |                              | उमा •          | 80                   |
| हरिताल निभेषचक्री           | कुन्द०       | ८.३३२          | हास्यादिकामकारणं             | प्रश्नो०       | 23.89                |
| हरितेष्वक्रूरा येषु         | धर्मसं०      | 4.89           | हास्योज्झितं च बक्तव्यं      | लाटी॰          |                      |
| हरितैरक्टूरैः पुष्पैः       | महापु०       | ₹८. <b>१</b> १ | हास्योपलक्षणेनैव             | 11             | 4.88                 |
| हरिद्राश्युङ्गवेरादिकन्दमाई | धर्मसं०      | ४.२३           | हा हा न्वापि मुनीन्द्राणां   | श्रा०सा०       | १.५८१                |
| हरिन्मणिभवे गेह             | श्रा॰साo     | १,२७           | हा हा दत्ती मयाऽऽहारो        | प्रश्नो०       | ७१०                  |
| हरिभोजोग्रवंशे वा           | वराङ्ग०      | १५.२३          | हा हाऽन्यस्य मया दत्तं       | "              | १४.६२                |
| हम्योंपरि स्थिते नैव        | प्रश्नो०     | 9.6            | हिञ्जतेलघृतादीनां            | पुरु०शा०       | ६,५६                 |
| हर्षो हष्टे भृतिः पाश्वें   | कुन्द०       | २,१०३          | हितं-चिकीर्षतो नात्र         | "              | 48.64                |
| हलैविदायँमाणायां            | अमित्त०      | ₹.४६           | हितं ब्यान्मितं ब्याद        | प्रश्नो०       | 83.4                 |
| हिंबण्पाके च धूपे च         | महापु॰       | ४०.८६          | हितं-मितं तथा पथ्यं          | धर्मोप०        | ४.२₹                 |
| हव्येखि हुतप्रीतिः          | यशस्ति०      | 363            | हितमुद्दिश्य यत्किश्चिद्     | प्रश्लो॰       | १३.९                 |
| हसत्तींकारस्तोमः सोऽहं      | अमितः        | १५.३८          | हित स्वस्य भवेद्यत्तद्       | **             | १३ ६                 |
| हस्तपादविहीनां च            | प्रश्नो०     | २३.८०          | हिताहित <b>विमोहेन</b>       | यशस्ति०        | २५६                  |
| हस्तपादशिर:कम्पा            | धर्मसं०      | 8.40           | हित्वा निःशेषमाहारं          | श्रा०सा०       | 3.340                |
| हस्तशुद्धि विभागाश्च        | संभा०        | ३४             | हित्वा निःशेषमाहारं          | उमा•           | 846                  |
| हस्तस्कन्धौ तथैवोष्ठ        | कुन्द ०      | 4.90           | हित्वा बोधिसमाधि             | धर्मसं०        | 9,800                |
| हस्तात्प्रकरवलितं           | उमा •        | \$ \$ \$       | हिनस्ति घर्मं लभते           | अमित॰          | <b>७</b> .३ <b>९</b> |
| हस्ताम्यां स्वशरीरं यो      | प्रक्लो०     | १८.१२९         | हिनस्ति मैत्रीं वितनो        | 11             | 4.40                 |
| हस्तिनागपुरे जातो           | 29           | ₹0.₹           | हिमवद्विजयार्थंस्य           | सं०भाव०        | 888                  |
| हस्तिनानगरे चक्रे           | धर्मसं ०     | 8.49           | हिरण्यध्यनिना प्रोक्तं       | स्राटी॰        | 4.808                |
| हस्ती जगाम दुःसह            | व्रतो०       | 470            | हिरण्यपशुभूमीनां             | यशस्ति०        | ३४१                  |
| हस्ते चिन्तामणिर्दास्त      | यशस्ति०      | ७२६            | हिरण्यवर्मणी नाम्ना          | धर्मसं०        | 8.808                |
|                             | हं श्रा॰सा॰  | १.२३३          | हिरण्यवृष्टि धनदे प्राक्     | महापु०         | 36.786               |
| हस्ते स्वर्गसुसान्यत        | यशस्ति०      | ४६८            | हिरण्यसुवर्णयोर्वास्तु       |                | 46.67                |
| हस्त्यक्वरयपादात            | पुरु०शा•     | €.\$           | हिर <b>ण्यसूचितोत्कृ</b> ष्ट | महापु॰         | ३८,२२४               |
| हस्त्य <b>श्वरथसद्दा</b> सी | प्रश्नो०     | <b>१०,१</b> ५३ | हिंसकोर्जीहसकोर्जहस्यः<br>-  | प्रश्नो॰       | २१,१६१               |
| हारस्फारप्रभाभारै:          | श्रा०सा०     | १,४६१          | हिंसनताऽनभीषण                | अमित॰          | ६.५५                 |
|                             |              |                |                              |                |                      |

#### मानकाचार-संग्रह

| हिंसनं साहसं द्रोहः         | यशस्ति०               | ३९४                  | हिंसाया विरतिः प्रोका                   | : लाटी॰                     | 8.40                 |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| हिसनाब्रह्मचौर्यादि         | 71                    | ३३९                  | हत्वा कल्मषकर्माणि                      | श्रा॰सा॰                    | 8.808                |
| हिंसया यदि जायेत            |                       | १३.२०३               | हुताशने गृहस्थैश्च                      | प्रश्नो०                    | १२.११९               |
| हिंसाकलत्रमनिशं             | व्रतो०                | ९२                   | हुताशनेनेव तुषार                        | अमित्त०                     |                      |
| हिंसतोऽनृतवचना              | पुरुषा •              | 80                   | हुंहुङ्कारी करोत्यर्थ                   |                             | ४८६                  |
| हिंसातोऽसत्यतश्चीयात्       | रत्नमा०               | • •                  | हुत्कोष्ठोद्यद्गण्डमाला                 | श्रा॰सा॰                    | 8.838                |
| हिसातोऽसत्यतः स्तेयात्      | श्रा० सा०<br>उमा०     | व.१२३<br>३३२         | हृदयं विभूषयन्तीं<br>हृषीकज्ञानयुक्तस्य | अमित्त०<br>लाटी॰            | १०.११<br>१.६७        |
| हिंसादानमपघ्यानं            | पुरु०शा०              | 8.886                | -                                       | अमित <b>ः</b>               | ₹. <b>२७</b><br>₹.१७ |
| हिंसादानं विषास्त्रादि      | सागार०                | 4.6                  | हृषीकपञ्चकं भाषा                        |                             |                      |
| हिंसा द्वेघा प्रोक्ता       | अमित्र०               | €.€                  | हृषीकारुचितेषूच्यैः                     | लाटी•                       | \$ <i>9</i> .5       |
|                             | श्रा॰सा॰              | १,१३९                | हृषीकार्थादि दुर्ध्यानं                 | ***                         | ४,१९८                |
| हिंसादि-कलितो मिथ्या        | उमा०                  | १३                   | हृषोकराक्षसाक्रान्तो                    | श्रा०सा०<br>उमा०            | १.१७९<br>३७          |
| हिंसा <b>दिपञ्च</b> पापानां | प्रश्नो ०<br>धर्मोप ० | <b>૧૭.૧</b> ૦<br>કૃષ | हृष्टं शिष्टजनैः सपल                    | <b>पद्मनं</b> ०प्र <b>०</b> | १६                   |
| हिंसादिपातकं येन            | <b>घर्मो</b> प०       | 2.4                  | हृष्यन्मध्यवया प्रौढ                    | कुन्द०                      | ५,१३६                |
| हिंसादि-वादकत्वे            | अमित्त∘               | ४६९                  | हेयं पलं पयःपैयं                        | श्रा॰सा॰(उक्तं)             | 7.64                 |
| हिंसादिष्विह चामुष्मिन्     | हरिवं०                | 46.9                 | हेतावनेकघमंप्रवृद्धि                    | यशस्ति ॰                    | ५५४                  |
| हिंसादिसंभवं पापं           | धर्मसं०               | ६११                  | हेतुतोऽपि द्विघोद्दिष्टं                | लाटी॰                       | 2.88                 |
| हिंसाधर्मरता मूढा           | प्रश्नो०              | 3.876                | हेतुः शुद्धात्मनो ज्ञाने                | 17                          | ३,२०९                |
| हिंसानन्दानृतस्तेयार्थ      | ,,                    | १८५७                 | हेतुशुद्धेः श्रुतेवस्या                 | यशस्ति०                     | २६२                  |
| हिंसानन्देन तेनोच्चैः       | लाटी०                 | १.१४६                | हेतुरचारित्रमोहस्य                      | लाटी॰                       | 8. 95                |
| हिंसानृतचौर्येभ्यो          | रत्नक०                | ४९                   | हेतुरस्त्यत्र पापस्य                    | 11                          | ४.१५६                |
| हिंसाऽनृतं तथा स्तेयं       | धमोंप०                | 3.7                  | हेतुस्तमोदितानाना                       | 13                          | <b>३.२२</b> २        |
| हिंसानृतपरद्रव्य            | व्रतसा०               | २०                   | हेतुस्तत्रास्ति विख्यातः                | लाटी०                       | ६.२७                 |
| हिंसानृतवचश्चीर्या          | हरिवं ०               | 46.2                 | हेतुस्तत्रोदयाभावः                      |                             | २.७३                 |
| हिंसानृतस्तेयपरांगसंग       | अमित्र०               | १.३२                 | हेती प्रमत्तयोगे                        | पुरुषा <b>०</b>             | १००                  |
| हिंसापरस्त्रीमधुमांसं       |                       | १.३५                 | हेत्वाज्ञायुक्तमद्वतं                   | महाप <u>ु</u> ०             | ३९.१७                |
| हि <b>सापापप्रदोषेण</b>     | धर्मोप •              | 8.84                 | हेनीलि ज्ञानिनां                        | प्रश्नो०                    | १५ ७९                |
| हिंसापर्यायत्वात            | पुरुषा •              | <b>१</b> १.९         | हे बान्धवाद्यये मऽपि ं                  |                             | १३.१९३               |
| हिंसा प्रमत्तयोगाई          | लाटी •                | ४.६०                 | हेमन्ते शीतबाहुल्याद्                   |                             | <b>६.२४</b>          |
| हिंसाप्ररूपितशास्त्रे       | प्रश्नो०              | १२.१००               | हेमरूपादिजां सारां                      |                             | २०.१८९               |
| हिंसा <b>फ</b> लमपरस्य      | पुरुषा•               | 40                   | हे महासत्ति प्राणानां                   | 11                          | १५.९१                |
| हिंसायतननिवृत्ति            | יי                    | 88                   | हेमाचलमयी तत्र                          | पुरु०शा०                    | 4.89                 |
| हिसाया पर्यायो लोभोऽत्र     | 71                    | <b>१७</b> २          | हेमादिकं यथा दक्षैः                     | प्रश्नो०                    |                      |
| हिंसाया पर्यायां ,, श्र     |                       |                      | हेयं कि किमुपादेयं                      |                             | 4.863                |
| हिंसायामनृते चौयंमब्रह्म    |                       | ३०२                  | हेयंबलोपयः समे                          | यशस्ति०                     | 7.50                 |
|                             |                       |                      |                                         |                             |                      |

| हेयं पलं पयः पेयं                | <b>उमा</b> ०   | २८३           | <b>हिंसा</b> ऽसत्यस्तेयाद्     | चारित्रसा०          | १५           |
|----------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| हेयं सर्वप्रयत्नेन               | पुरु॰शा॰       | ४,११४         | हिंसास्तेयानृताब्रह्म          | यशस्ति०             | ₹00          |
| हेयादेयपटिष्ठो गुरु              | अमित०          | ६.१०          | हिंसोपदेशमित्यादि              | लाटी॰               | १.१६०        |
| हेया बन्धो वधच्छेदो              | पुरु•शा०       | 8.58          | हिस्यन्ते तिलनाल्यां           | पुरुषा०             | १०८          |
| हेयोपादेयतत्त्वज्ञा              | अमित०          | 84.44         | हिंस्यन्ते तिलनाल्यां          | श्रा॰सा॰ (उक्तं)    | ₹.२३२        |
| हेयो गादेयरूपेण                  | यशस्ति         |               | हिंस्य हिंसकं हिंसास्त         | त्फलं धर्मसं ०      | ₹.१६         |
|                                  | धमसं ब         |               |                                | शानार्              | •            |
| होढाद्यपि विनोदार्थ              | _              |               | हिस्याः प्राणा द्रव्यभा        | वा धर्मसं०          | <b>३</b> .१७ |
| होमभ्तवलो पूर्वे रु              | यगस्ति०        | 880           | िंस्नदु:बिसुबिप्राणि           | सागार•              | 7.63         |
| <b>ह्यासितोत्कृष्टश्वभ्रायुः</b> | कर्मसं०        | <b>9.6</b> \$ | हिंस्नः स्वयम्मृतस्यापि        | т "                 | 2.0          |
| ह्रीको महद्भिको वा यो            | "              | 98.0          | हिंसाणां यदि घाते              | अमित्र ०            | ६.३७         |
| ह्रीमान् महर्द्धिको यो वा        | सागार॰         | 08.5          | हीनदोनदरिद्रेषु                | पुरु०शा०            | 3.838        |
| होमन्तपर्वते गत्वा               | प्रक्तो०       | १०,२६         | हीनेन दानमन्येषां              | <sup>ँ</sup> हरिवं∘ | 46.46        |
| ह्रोमन्तं पर्वतं वज्र            | था॰सा॰         | १.६५५         | हीने संहनने घारी               | प्रदनो              | १९.५४        |
| हिंसाया स्तेयस्य च               | पुरु०शा०       | 808           | होनो गृहोतदोक्षोऽपि            | श्रा॰सा॰            | १.४९७        |
| हिंसा रागादि संवींघ              | हरिवं०         | 4636          | हीयन्ते निखिलाश्चेप्ट          | ा अमित•             | ११.२७        |
| हिंसार्थंत्वान्न भूगेह           | सागार०         | ५.५३          | हु <b>ङ्काराङ्गुलिखा</b> त्कार | 21                  | 85.80,0      |
|                                  | श्रा•सा॰ उक्तं | s 236         | हुङ्कारो ध्वनिनोच्चार          | : धर्मस०            | 8,88         |
| हिंसा विधाय जायेत                |                | 385           | हुङ्कारो हस्तमज्ञा च           |                     | ३.४५         |
| हिंसा <b>रवभ्रप्रतोलिकां</b>     | प्रदनो०        | 82.886        | हुण्डावसर्पिणीकाले             | ,,,                 |              |
| हिंसाऽसत्यस्तेयाब्रह्य           | अमित०          | ६.३           | हुण्डावर्सापणीकाले             | गुणभू०              | 3.806        |
|                                  |                |               | -                              |                     |              |

#### २. निषीधिकादण्डक

( प्रतिक्रमण पाठ से )

णमो जिणाणं, णमो जिणाणं, णमो जिणाणं, णमो णिसीहीए, णमो णिसीहीए, णमो णिसीहीए, णमो णिसीहीए। णमोत्थु दे, णमोत्थु दे, णमोत्थु दे। अरिहंत, सिद्ध, बुद्ध, णीरय, णिम्मल, सममण, सुमण, सुसमत्थ, समजोग, समभाव, सलघट्टाणं सल्लघत्ताण, णिब्भय, णीराय, णिहोस, णिम्मोह, णिम्मम, णिस्संग, णिस्सल्ल, माण-माय-मोसमूरण, तवप्पहावण, गुणरयणसीलसायर, अणंत, अप्पमेय, महदिमहावीर-बद्दमाण बुद्ध-रिसिणो चेदि णमोत्थु दे, णमोत्थु दे।

मम मंगलं अरिहंता य, सिद्धा य, बुद्धा य, जिणा य, केवलिणो य, ओहिणाणिणो य, मणवज्जवणाणिणो य, चउद्दसपुव्वगामिणो य, सुदसमिदिसमिद्धा य, तवो य वारसिवहो, तवस्सी य, गुणा य, गुणवंतो य, महरिसी, तित्थं तित्थंकरा य, पवयणं पवयणी य, णाणं णाणी य, दंसणं दंसणी य, संजमो संजदा य, विणओ विणीदा य, वंभचेरवासो वंभचेरवासी य, गुत्तीओ चेव गुत्तिमंतो य, मुत्तीओ चेव मुत्तिमंतो य, समिदीओ चेव समिदिमँतो य, ससमय-परसमयिद्दू, खंतिक्खवगा य खवगा य, खीणमोहा य, वोहियबुद्धा य, बुद्धिमँतो य, चेइयरक्खा य, चेइयाणि य।

उड्ढमहितिरियलोए सिद्धायदणाणि णमंसामि, सिद्धिणसीहियाओ अट्ठावयपव्वए सम्मेदे उज्जैते चैंपाए पावाए मिज्झिमाए हित्यवालियसहाए जाओ अण्णाओ काओ वि णिसीहियाओ

जिनदेवको नमस्कार है, जिनदेवको नमस्कार है, जिनदेवोंको नमस्कार है। उनके निवास-रूप इस जिन-मन्दिरको नमस्कार है, जिन मन्दिरको नमस्कार है, जिन मन्दिरको नमस्कार है। है अरिहंत, सिद्ध, बुद्ध, नीरज (कर्म-रजरहित), निर्मल, सममन (वीतराग), सुमन, सुसमर्थ, समयोग, शमभाव, शल्य-घट्टक, शल्य-कर्तक, निर्भय, नीराग, निर्दोष, निर्माह, निर्मम, निःसंग, निःशल्य, मान-माया और मृषावादके मदंक, तपःप्रभावक, गुणग्त-शिल-सागर, अनन्त, अप्रमेय भगवन्, तुम्हें नमस्कार है। महत्ति महावीर वर्धमान और बुद्धि ऋषीश्वर, तुम्हें नमस्कार है ।

लोकमें जो अरिहन्त हैं, सिद्ध हैं, बुद्ध हैं, जिन है, केवली हैं, अविधज्ञानी हैं, मन:पर्ययज्ञानी हैं, चौदह पूर्ववित्ता हैं, श्रुत और सिमितियोंसे समृद्ध हैं, बारह प्रकार का तप है और उनके धारक तपस्वी हैं, चौरासी लाख उत्तर गुण हैं, और उनके धारक जो गुणबन्त साधु हैं, तीर्थ और तीर्थंकर हैं, प्रवचन और प्रवचन-कारक हैं, जान और ज्ञान-धारक हैं, दर्शन और दर्शन-धारक हैं, संयम और संयम-धारक हैं, विनय और विनयवान है, ब्रह्मचर्यवास और ब्रह्मचर्यवासी हैं, गुप्ति और गुप्ति-धारक हैं, बहिरंग और अन्तरंग पिग्रहत्याग और उसके त्यागी हैं, सिमिति और सिमिति-धारक हैं, स्वसमय और पर-समयके वेत्ता हैं, शान्तिसे परीषहोंक सहन करनेवाले है. और कर्म-क्षपक या क्षमावन्त हैं, क्षपक हैं, क्षीणमोही हैं, बोधित बुद्ध हैं, और बुद्धिऋद्धिके धारक हैं, चेत्यवृक्ष और चैत्य (जिन बिम्ब) हैं, वे सब मेरा मंगल करें।

कर्ष्व लोक, मध्यलोक और अघोलोकमें जितने सिद्धायतन हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, अष्टापद (कैलाश) पर्वत, सम्मेदाचल, ऊर्जयन्तगिरि, चम्पा, मध्यमा, पावा और हस्तिपालिका-सभास्थान में जो निषीधिकाएँ है, तथा इनके सिवाय जीवलोक (ढाईद्वीप) में अन्य जितनी भी निषोधिकाएँ हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। ईष्त्याग्मार नामको बाठवीं पृथिवोके उपरिमतल-

जीवलोयिम्म ईसिप्बभारतलगयाणं सिद्धाणं बुद्धाणं कम्मचक्कमुक्काणं णोरयाणं णिम्मलाणं गुरु-आयिरिय-उवज्झायाणं पवत्ति-थेर-कुलयराणं चाउब्बण्णो य समणसंघो य भरहेरावएसु दससु, पंचसु महाविदेहेसु जे लोए संति साहवो संजदा तबस्सी एदे मम मंगलं पवित्तं एदे हं मंगलं करेमि भावदो विसुद्धो सिरसा अहिबंदिकण सिद्धे काऊण अंजिल मत्ययम्मि तिविहं तियरण सुद्धो ।

भागमें अवस्थित जो सिद्ध हैं, वृद्ध हैं, कर्मचक्रसे विमुक्त हैं, नीरज हैं, निर्मल हैं, गुरु, आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्त्तक, स्थविर और कुलकर (गणधर और गणनायक) हैं, उनकी निषीधिकाओं को नमस्कार करता हूँ। ढाई द्वीप-सम्बन्धी पाँच भरत और पाँच ऐरावत इन दग क्षेत्रोंमें, तथा पंच महा विदेहोंमें जो ऋषि, यति, मुनि-अनगाररूप चातुर्वणं श्रमणसंघ है, मनुष्य लोकमें जितने साधु हैं, संयत हैं, तपस्वी हैं, ये सब मेरे लिए पवित्र मंगलकारी होवें। भावसे तथा त्रिकरण (मन वचन काय) से शुद्ध होकर त्रिविध (देव वन्दना, प्रतिक्रमण और स्वाध्यायरूप) क्रियानुष्ठानके समय में मस्तक पर अंजुली रखकर और वन्दना करके नमस्कार करता हूं।

# ३. धर्मसंग्रह श्रावकाचार-प्रशस्ति

स्वस्तिश्रीतिलायमानमुकुटघृष्टाङ्घ्रियायोग्हे स्वस्त्यानन्वचिदात्मने भगवते पूजाहंते चाहंते। स्वस्ति प्राणिहितङ्कृराय विभवे सिद्धाय बुद्धाय ते स्वस्त्युत्पत्तिजराविनाशरहितस्वस्थाय ग्रुद्धाय ते।१

वान्भातपत्रवमरासनपुष्पवृष्टीपिण्डोड्डमामरमृदङ्गरवेण लक्ष्यः । येऽनन्तवोधमुखवर्शनवीर्ययुक्तास्ते सन्तु नो जिनवराः शिवसौरूयदा व ॥२॥ सम्यक्त्वमुरूपगुणरत्नतवाकरा ये संभूय लोकशिरसि स्थितिमादधानाः । सिद्धा सदा निरूपमा गतमूत्तिबन्धा भूयासुराशु मम ते भवदुःखहान्यं ॥३॥ भूलोत्तरादिगुणराजिविराजमानाः क्रोधाविद्वणमहोध्रतदित्समानाः । ये पञ्चधाचरणचारणलब्धमाना नन्दन्तु ते मुनिवरा बुधवन्द्यमानाः ॥४॥ येऽध्यापयन्ति विनयोपनतान् विनेधान् सद्द्वादशाङ्गमिखलं रहसि प्रवृत्तान् । अर्थं दिशन्ति च धिया विधिवदिदन्तस्तेऽध्यापका हृित मम प्रवसन्तु सन्तः ॥५॥ रत्नश्रयं द्विविधमप्यमृताय नूनं ये ध्यानमौनिनरतास्तपसि प्रधानाः । संसाधयन्ति सततं परभावयुक्तास्ते साधवो दवतु वः श्रियमास्मनोनाम् ॥६॥

#### प्रशस्तिका अनुवाद

स्वर्गके तिलकसमान इन्द्रके मुक्टोंसे जिनके चरण-कमल घिसे जाते हैं, जिनके चरण-सरोजों में इन्द्र आकर नमस्कार करता है. उनके लिये कल्याण हो। जिनको आत्मा आनन्दरूप है ऐसे पूजनीय अर्हन्त भगवानुके लिए कल्याण हो। अखिल ससार के जीवोका उपकार करने वाले विभव-स्वरूप तथा वद्धस्वरूप सिद्धभगवान् के लिये कल्याण हो । और उत्पत्ति (जन्म), वृद्धावस्था (जरा) तथा मरणसे रहित निरन्तर ज्यों के त्यों स्थित रहने वाले शृद्ध स्वरूपके <mark>लिये कल्याण हो ।।१।। दिव्यध्वनि, भामण्डल, छत्र, चामर, आसन, पृष्प वृष्टि, अशोकतरु तथा</mark> देवदुन्दुभि इन आठ प्रातिहार्योसे केवलज्ञान दशाको प्रगट करने वाले तथा अनन्तज्ञान, अनन्तसृख, अनन्तवीर्यं, अनन्तदर्शन से विभूषित जिनभगवान् हमलोगों के लिये मोक्ष सुख के प्रदाता हो ॥२॥ जिनमें सम्यक्त्व प्रधान है ऐसे जो ज्ञान, दर्शन, वीर्य, अगरूलघु, अव्याबाधादि गुणरत्न हैं उनके आकर (खानि) होकर लोकाकाशके शिखर पर अपनी स्थिति को करने वाले, निरूपम (जिनका उपमान संसार में कोई नहीं है जिमकी उनको उपमा दी जाय) तथा मूर्तिमान पुर्गलादिके सम्बन्ध रहित (अमृतिक) सिद्धभगवान् मेरे संसार दृ खों के नाश करने वाले हों।।३॥ अट्ठाईस मुलगण तथा चौरासी लाख उत्तरगुण की राजि (माला) से शोभायमान, क्रोध, मान, माया, लोभादि दोष रूप पर्वत के खण्ड करने में बिजली के समान, पंचप्रकार चारित्रके धारण करने से जिन्हें सन्मान प्राप्त हुआ है तथा वृद्धिमान लोग जिन्हें अपना मस्तक नवाते हैं ऐसे मुनिराज दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त होवें ॥४॥ जो एकान्तमें विनयपूर्वक आये हुए शिष्य लोगोंको सर्व द्वादशांगशास्त्र पढाते हैं तथा अपनी वुद्धिसे उसके अर्थका उपदेश करते हैं त्रिथिपूर्वक सर्व शास्त्रोंके जाननेवाले वे अध्यापक (उपाच्याय) मेरे हृदय कमलमें प्रवेश करें ॥५॥ जो ध्यान तथा मौनमें लोन हैं जो तपश्चरणादि के करनेमें सर्देव अग्रगण्य समझे जाते हैं, जो जिब सदनके अनुपम सुस्रके लिये व्यवहार तथा निश्चय रत्नत्रयका साधन करते हैं. शत्रु मित्रोंको एक समान जानने वाले वे साधु (मुनिराज)

लोकोत्तमाः शरणसङ्गलसङ्ग्रभाजासहृष्टिमुक्तमुनयो जिनधर्मकाश्च । ये तान् नसामि च दथामि हृदम्बुजेऽहं संसारवारिधिसपुत्तरणैकसेतून् ॥७।। स्याद्वादिवह्नं खल् जैनशासनं जन्मध्ययध्रीव्यपदार्यशासनम् । जीयात् त्रिलोकोजनशर्मसाघनं चक्रे सतां वन्द्यमिन्छबोधनम् ॥८॥ सन्नान्दसङ्घसुरवरमंविवाकरोऽभूच्छ्रोकुन्दकुन्द इतिनाम मुनोश्वरोऽसौ । जीयात्स यद्विहितशास्त्रस्थारसेन विध्यामुजङ्गगरलं जगतः प्रणष्टम् ॥९॥

> वाम्नाये तस्य जातो गुणगणसिहतो निमंलबह्यपूतः, सिंह्यापरयातो जगित सुविदितो मोहरागण्यतीतः। सूरिश्रीपद्मनन्दी भवविद्वतिनदीनाविको मध्यनन्दी. स्यान्निस्यानित्यवादो परमतिवलसन्निमंदीभूतवादो ॥१०॥ तत्पट्टे शुभचन्द्रकोऽजिन जिन्द्रीव्यान्तक्षपार्थवित् द्वेधा सत्तपसां विश्वानकरणः सद्धणंरक्षाचणः। येनाऽऽद्योति जिनेन्द्रदर्शनमभोनक्तं कलौ ज्योत्स्नया सद्-द्त्याऽमृतगर्भया गुरुबुधानन्दात्मना स्वात्मना ॥११॥

तुम लोगोंके लिये आत्मीय लक्ष्मीके देने वाले हों ॥६॥ जो लोकमें श्रोष्ठ हैं, संसारवर्ती जीवोंको बाश्रयस्थान तथा मंगल रूप हैं, तथा संसार रूप नीरधिक पार करनेमें जहाज समान हैं ऐसे अहंत्सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु तथा जिनधर्मको मैं अपने हृदय कमलमें धारण करता हूँ तथा उनके लिये नमस्कार भी करता है।।७।। स्याद्वाद (अनेकान्त) मतका चिह्न, उत्पत्ति, विनाश, तथा भ्रीव्य (नित्यावस्था) गुणसे युक्त पदार्थका उपदेश देने वाला, तीनों लोकमं जितने प्राणिवर्गं हैं उन सबके लिये सुखका प्रधान कारण जैन शासन इस संसारमें चिरकाल पर्यन्त रहे जिसके द्वारा प्राचीन समयमें सत्पुरुषोंको प्रणति योग्य निर्दोषज्ञानकी प्राप्ति हुई है ॥८॥ श्रेष्ठ निदसंघ रूप गगनमें सूर्यके समान तेजस्वी श्रीकुन्दकुन्द मुनिगज हुए हैं जिनके बनाये हुए शास्त्र रूप अमृत रससे इस संसारका मिथ्यात्वरूप सर्पराजका उत्कट विष नाश हुआ वे मृनिराज निरन्तर जयको प्राप्त होवें ॥९॥ जिस तरह सर्पका विष अमृतके सेवनसे दूर हो जाता है उसी तरह जिनके शास्त्र रूप अमृतसे मिध्यात्व रूप सर्पसे काटे हुए जगत्का विष दूर हुआ है (जिनके द्वारा मिथ्यामतका नाश होकर जैन शासनकी प्रवृत्ति हुई है) वे कुन्दकुन्द मुनिराज इस जगन्को सदैव पवित्र करें। उन्हीं कुन्दकुन्द मुनिराजकी आम्नायमें अनेक प्रकार पवित्र गण समृहसे विराजमान, निदांष ब्रह्मचर्यसे पवित्र, स्याद्वादरूप पवित्र विद्याके पारको प्राप्त, अखिल संसारमें प्रसिद्ध, मोह, द्वेष, रागादिसे सर्वथा विनिर्मुक्त, भवभ्रमण रूप अगम्य नदीके कर्णधार (खेवटिया), भव्यजनोंको आनन्ददायी, कथंचित् नित्य तथा कथंचित् अनित्यरूप स्याद्वादमार्गका कथन करने बाले तथा जिन्होंने अच्छे-अच्छे परमताबलम्बी विद्वानोंका अवलेप दूर कर दिया है-ऐसे श्रीपद्मनन्दी आचार्यं हुए ।।१०।। श्रीपद्मनन्दी आचार्यके पट्टपर-उत्पत्ति, विनाश, तथा नित्य-स्वरूप पदार्थके जानने वाले, अन्तरंग तथा बहिरंग तपके धारण करने वाले, पवित्र जिनशासन की रक्षा करनेमें उत्साहशील, श्रीशुभचन्द्र मुनिराज हुए । अपने आत्माके द्वारा बड़े-बड़े विद्वान् पूरुषोंको आनन्दके देनेवाले जिन शुभचन्द्र मुनिराज ने इस कलिकालरूप रात्रिमें-भीतर अमृतरस पूरित सदाचरणरूप ज्योत्स्ना (चाँदनी) से जिनशासन रूप गगन मण्डलको प्रकाशित

तस्माधीरनिषेरिवेन्दुरभवस्क्षीमिक्कनेन्दुगंणी
स्याद्वादाम्बरमण्डले कृतगतिविग्वाससा मण्डनः।
यो व्यास्यानमरीस्थिभः कुवलये प्रङ्कादनं सक्तिवान्
सद्-वृत्तः सकलः कल्क्ष्कुविकलः षट्कमैनिक्णातवीः॥१२॥
श्रीमत्युस्तकगण्डसागरनिशानायः श्रुतादिमुनि—
र्जाताऽर्ह्नमततकंककंशतयाञ्च्यान् वादिनो योऽभिनत्।
तस्मावष्टसहस्रकां पिठतवान् विद्वद्भिरन्यैरहं
सोऽयं सूरिमतिक्लका विजयते स्वारित्रपात्रं भृवि॥१३॥
सूरिओजिनसन्द्वकस्य समभूद् रत्नादिकीतिमुन्तः।
स्राध्यस्तत्ववसरसारमितमान् सद्बद्धाचर्यान्वतः।
योऽनेकैर्मुनिभिस्त्वणुद्वतिभिराभातीह् भौण्डच्चैगंणी
सन्द्रो व्योग्नि यथा ग्रहः परिवृतो भैद्वोल्लसत्कान्तिमान् ॥१४॥
तिच्छव्यो विमलादिकीत्तिरभविष्ठग्रंन्यचूडामणियां नानातपसा जितेन्द्रियगणः क्रोथेमकुन्मे श्रुणिः।

किया ॥११॥ जिस प्रकार जलिधसे चन्द्रमा समृद्भृत होता है उसी तरह शुभचन्द्र मृतिराजके पट्टपर विराजमान होने वाले. जिस प्रकार चन्द्रमाका गमन आकाशमें होता है उसी तरह स्याद्वादरूप गगनमण्डलमें विहार करने वाले, जिस प्रकार शिश दिशाओंका भूषण होता है उसी तरह दिगम्बर मुनिराजोंके अलंकार स्वरूप, जिस प्रकार चन्द्रमा अपने मयूख मंडलसे पृथ्वीमें आह्नाद करता है उसी तरह जिन-शासनाभिमत पदार्थ-द्योतक व्याख्यान रूप किरण मण्डलसे अखिल वसुन्धरावलयमें आह्वाद करने वाले, जिस प्रकार चन्द्रबिम्ब सद्वृत (गोलाकार) है उसी तरह उत्तम-उत्तम आचरणोंके धारक, जिस प्रकार कुमुदवान्धव बोड्श कला सहित होता है उसी तरह अनेक प्रकार की कलाओंसे मण्डित, इतनी समानता होने पर भी चन्द्रमासे विशेष गुणके भाजन ॥१२॥ चन्द्रमा तो कलंक सहित होता है और यह कलंक रहित थे। तथा जिनकी विदुषी बुद्धि षडावश्यक पालनेमें अतिशय समर्थ थी ऐसे जिनचन्द्र मुनिराज हुए। जिस प्रकार चन्द्रमण्डलके उदयसे नीरिंघ वृद्धिको प्राप्त होता है उसी तरह लक्ष्मी विभूषित श्रीपुस्तकगच्छ रूप रत्नाकरके बढ़ानेके लिये शशिमण्डल तुल्य श्रुतमुनि हुए। जिन्होंने जिन शासन सम्बन्धित प्रमाणशास्त्रकी कठोरतासे परवादियोंका अभिमान भग किया। उन्हीं श्रुतमुनि से तथा और-और विद्वानोंसे मैंने अष्टसहस्री पढ़ी। जो वसुन्वरावलयमें उत्तम-उत्तम चारित्रके धारण करने योग्य पात्र हैं वे हो आचार्यंवर्य श्रीश्रुतमुनि विजयको प्राप्त होवें ॥१३॥ आचार्य श्री जिनचन्द्रके —जीवादितस्वोंके विचारसे तीचण बुद्धिशाली तथा पवित्र ब्रह्मचर्यसे मण्डित श्रीरत्नकीत्ति मुनि शिष्य हुए। जो अपने संगमें अनेक मुनियों तथा अणुव्रतके घारी झुल्लक ऐलकादि साधु समूहसे ऐसे शोभाको प्राप्त होते हैं समझो कि विशद गगनमण्डलमें शोभनीय कान्तिविलसित चन्द्रमा जिस तरह ग्रह तथा तारागणसे मण्डित शोभता है ॥१४॥ उन रत्नकीति मुनिके-निग्रंन्यमुनियोंके चूड़ामणि, अनेक प्रकारके दुईर तपश्चरणादिसे इन्द्रियोंको जीतने वाले, क्रोध रूप गजराजको अपने अधीन करनेके लिए अंकुशके समान, भव्यजनरूप कमलोंके विकसित करनेके लिये सूर्यं समान, तथा अष्टमीके चन्द्रमाकी कान्ति समान अपनी विशद कीर्तिसे उष्ण्वल

भव्याम्भोजविरोचनो हरझशाकुाभस्वकीस्योंज्यवहो तित्यानम्बिवास्मलीनममसे तस्मै नमो भिक्षवे ॥१५॥ यः कक्षापटमात्रवस्त्रममलं धसे च पिच्छं लघु लोचं कारयते सकृत् करपुटे भृङ्क्ते चतुर्थाविभिः। वीक्षां श्रौतमुनि बभार नितरां सत्धुल्लकः साधकः, आर्यो वीपक आख्ययात्रत्र भृवनेऽसौ वीप्यतां वीपवत् ॥१६॥ छात्रोऽभूज्जैनचन्द्रो विमलतरमतिः श्रावकाचारभव्य-स्त्वग्रोतानूकजातोद्वरुणतनुरुहो भोषुहोमातृमुतः। मीहाख्यः पण्डितो चै जिनमतनयनः श्रो हिसारे पुरेऽ-स्मन् ग्रन्थः प्रारम्भि तेन श्रीमहति वसता नूनमेष प्रसिद्धे ॥१७॥

सपावलको विषयेऽतिसुन्दरे थिया पुरं नागपुरं समस्ति यत्। पेरोजलानो नृपतिः प्रपाति यन्त्यायेन शौर्येण रिपूषिहन्ति च ॥१८॥ नन्दन्ति यस्मिन् धन-धान्यसम्पदा लोकाः स्वसन्तानगणेन धर्मतः। जेना धनाश्चैत्यगृहेषु पूजनं सत्पात्रदानं विद्यत्यनारतम्॥१९॥ चान्द्रप्रभे सद्मिन तत्र मण्डिते कूटस्चसत्कुम्भसुकेतनादिभिः। महाभिषेकादिमहोस्सवैलंसत्प्रवृद्धसङ्गोतरसेन चानिशम् ॥२०॥ मेधाविनामा निवसस्नहं बुधः पूर्णं व्यथां ग्रन्थमिमं तु कासिके। चन्द्राव्धिवाणैकमितेऽत्र (१५४१) वत्सरे कृष्णे त्रयोदश्यहनि स्वशक्तितः॥२१॥

ऐसे विमलकीति मृति हए । नित्य आनन्द स्वरूप आत्मामें जिनका हृदय तल्लीन है, उन साध् विमलकीर्ति महाराज के लिये मेरा नमस्कार है ॥१५॥ जो निर्मल खंडवस्त्रमात्र तथा पिच्छो धारण करते हैं, केशोंका लोंच करते हैं, जो दो-दो तीन-तीन दिन बाद एक ही वक्त अपने पाणिपात्र में आहार करते हैं, जिन्होंने श्री श्रुतमृनिसे दीक्षा धारण की है वे श्रेष्ठ क्षुल्लक दोपकिभक्षु इस संसारमें दीपकके समान देदीप्यमान होवें ॥१६॥ अत्यन्त निर्मल बुद्धिके धारक, श्रावकाचारके पालन करनेमें सरल चित्त. अग्रोतकूल अग्रवाल वंशमें उत्पन्न होने वाले उद्दरणके पुत्र, भीषुहीनाम जननी से उत्पन्न तथा जिन शासनके एक अद्वितीय नेत्र, श्रीमीहा नाम पंडित जिनचन्द्र मुनिका शिष्य हुआ। लक्ष्मीसे सुन्दर तथा प्रस्थात श्री हिसारपुरमें रहने वाले उस पण्डित मीहाने इस (धर्मसंग्रह) ग्रन्थके रचनेका काम आरम्भ किया।।१७।। लक्ष्मीसे अतिशय मनोहर सपादलक्ष देशमें नागपुर नामका पुर है। पेरोजस्नान नाम राजा उसका पालन करता है वह अपने शत्रु समूहका विध्वंस नीति और वीरताके साथ करता है।।१८।। जिस नागपुरमें सर्वलोक धन्य धान्यादि विभूतिसे, अपने पुत्र पौत्रादि सन्तान समूहसे तथा घर्मसे सदा आनिन्दित रहते हैं। और जैन धर्मान्यायी सज्जन पुरुष निरन्तर जिन मन्दिरमें जिन भगवान का पूजन तथा पात्रदानादि उत्तम-उत्तम कर्म करते हैं ॥१९॥ वहाँ नागपुर (नागोर) में कूटोंपर स्थित उत्तम कलशोंसे और ध्वजा आदिसे मंडित, तथा महाभिषेक आदि महोत्सवे से शोमित और निरन्तर संगीत रससे प्रवर्धमान है ऐसे चन्द्रप्रभ भगवानके मन्दिरमें हिसार निवासी मेघावी नामक मुझ पंडितने अपनी शक्तिके अनु-सार संवत् १५४१ कार्तिक वदी त्रयोदशीके दिन इस धर्मसंग्रह नाम ग्रन्थको समाप्त किया ॥२०-२१॥ मेधाविनाम्नः कविताकृतीऽयं श्रीनन्वनीऽह्त्यवपदाभृङ्गः।
यो नन्वनोऽमूज्जिनवाससंज्ञोऽनुमोवकोऽस्यास्तु सुदृष्टिरेषः॥२२॥
सामन्तभद्र-वसुनन्विकृतं समीक्ष्य सच्छावकाचरणसारविधारहृद्धम्।
आशाधरस्य च बुषस्य विशुद्धवृत्तेः श्रीधर्मसङ्ग्रहमिमं कृतवानहं भो॥२३॥
यद्यत्र दोषः क्षिववर्षमातः शब्देषु वा छान्दिसकोऽषवा स्यात्।
युक्त्या विरुद्धं गदितं मया यत्संशोध्य तत्साधृष्टियः पठन्तु ॥२४॥
शास्त्रं प्राच्यमतीव गभीरं पृथुतरमर्थेक्षतिुमलं कः।
तस्मादन्यं पिच्छलममलं कृतमिदमन्योपकृतौ नूलम्॥२५॥
गर्वाघ्र मयाऽकारि न कीर्त्तौ न च धनमाननिमित्तं त्वेतत्।
हितवुद्धधा केवलमपरेषां स्वस्य च बोधविशुद्धिविवृद्धधै ॥२६॥

सद्र्शनं निरितचारमवन्तु भव्याः भाद्वा विश्वन्तु हितपात्रजनाय वानम् । कुवंन्तु पूजनमहो जिनपुङ्गवानां पान्तु व्रतानि सततं सह शीलकेन ॥२७॥ गाढं तपन्तु जिनमार्गरता मुनीन्द्राः सम्भावयन्तु निजतस्वमवद्यमुक्तम् । धर्मी भवेद्विजयवान् नूपितः पृथिव्यां द्वीभक्षमत्र भवतान्त कदावनापि ॥२८॥ राज्यं न वाञ्छामि न भोगसम्पदो न स्वर्गवासं न च रूपयौवनम् ॥ सर्वं हि संसारनिमित्तमङ्किनां तदात्वमृष्टं क्षणिकं च दुःखवम् ॥२९॥

इस कविता करनेवाले मेधावी नामक कविका जिनदास नामक पुत्र जो श्री देवीका नन्दन, अरहन्त देवके चरण कमलोंका श्रमर और सम्यग्दृष्टि है, वह इस ग्रन्थ-रचनाका अनुमोदक है।।२२॥ हे पाठको ! श्री समन्तभद्र, वसुनन्दि और आशाधरकृत उत्तम श्रावकाचारोंके सारभूत हार्दको हृदयङ्गम करके मुझ मेधाविने इस श्रीधमंसग्रह नामके श्रावकाचारको रचा है।।२३॥ इस ग्रन्थ-रचनामें जो कहीं पर अर्थ-गन, शब्दगत, छन्द-सम्बन्धी और युक्तिके विरुद्ध यदि मैंने कहा हो तो उत्तम बुद्धिवालं सज्जन उसे संशोधन करके पढ़ें।।२४॥ प्राचीन शास्त्र अतीव गम्भीर और विशाल हैं, उनके पूर्ण अर्थको जाननेके लिए कौन समर्थ है ? इसलिए मैंने यह निर्मल, संक्षिप्त और नवीन ग्रन्थ अन्य जनोंके उपकारके लिए रचा है।।२५॥ मैंने इसकी रचना न गर्वसे की है, न कीक्तिके लिए की है और न धन-सन्मानके निमित्तमे की है। किन्तु केवल दूमरोंके लिए हित्त-बुद्धिसे और अपने ज्ञान और विशुद्धिकी वृद्धिके लिए की है।।२६॥

अहो भव्यजनो ! निरित्तचार सम्यग्दर्शनकी रक्षा करो, श्राद्ध जन अर्थात् सम्यग्दिष्ट श्रावक गण हितैषो पात्र जनोंके लिए दान देवें, जिनेश्वर देवकी पूजन करें और सप्तशीलोंके साथ निरन्तर पांच ब्रतोंका पालन करें ॥२७॥

जिनमार्गमें संलग्न मुनिराज प्रगाढ़ तपको तपें, और निर्दोष, जिनोक्त-आत्म-तत्त्वकी भावना करें। पृथ्वी पर राजा धार्मिक एवं विजयवान हो और इस भूमण्डल पर कभी भी दुर्भिक्ष न हो।।२८॥

में न राज्य-पानेकी बांछा करता हूँ, न भोग-सम्पदा चाहता हूँ, न स्वर्गका निवास चाहता हूँ, न रूप और यौवन चाहता हूँ। क्योंकि ये सभी वस्तुएँ संसार बढ़ाने की निमित्त हैं, जीवोंको तात्कालिक क्षणिक सुखद हैं, किन्तु अन्तमें तो महादु:खप्रद हीं हैं ॥२९॥

यह् र्लंभं भवभृतां भवकाननेऽस्मिन् बम्भ्रम्बतां विविधदुःसमृगारिणीमे । रत्नत्रयं परमसौक्यविधायि तन्मे द्वेषाञ्सतु देव तव पादयुगप्रसादात् ॥३०॥ अज्ञानभावाद्यदि किञ्चिदूनं प्ररूपितं क्वाप्यधिकं च भावे । सर्वज्ञवक्त्रोद्भविके हि तन्मे क्षान्त्वा हृदब्जेऽधिवसेः सवा त्वम् ॥३१॥

यावित्तिष्ठित भूतछे जिनपतेः स्नानस्य पीठं गिरि-स्त्वाकाशे शिशानुबिम्बमधरे कूमँस्य पृष्ठे मही। व्याख्यानेन च पाठनेन पठनेनेदं सदा वर्ततां तावच्च श्रवणेन चित्तनिछये सन्तिष्ठतां चीमताम् ॥३२॥ भूयासुश्चरणा जिनस्य शरणं सद्दर्शने मे रित-भूयाज्जन्मिन जन्मिन प्रियतमामङ्गाविमुक्ते गुरौ। सञ्जाकतस्य शक्तिरतुष्ठा हेषाऽपि मुक्तिप्रवा ग्रन्थस्यास्य फलेन किञ्चिवपरं याचे न योगैस्त्रिभिः॥३३॥

व्याख्याति वाखयित शास्त्रभिवं भ्रुणोति विद्वांश्व यः पठित पाठयतेऽनुरागात् । अन्येन लेखयित वा लिखति प्रवसे स स्यास्लघु श्रुतशरश्व सहस्रकोत्तिः ॥३४॥

> शान्तिः स्याज्जिनशासनस्य सुखदा शान्तिन् पाणां सदा शान्तिः सुत्रजसां तपोमरभृतां शान्तिर्मृनीनां मुदा ।

नाना प्रकार के दु: सक्त्पी सिंहों से भयानक इस भव-कानन (वन) में परिश्रमण करते हुए संसारी प्राणियोंको परम मुखदायक रत्नत्रय अति दुर्लभ है। हे देव! आपके चरण-युगलके प्रसादसे वह निश्चय-व्यवहार रूप दोनों ही प्रकारका रत्नत्रय मेरेको प्राप्त होवे।।३०॥

अज्ञानभावसे यदि कहीं पर कुछ तत्त्व कम कहा हो, या अधिक कहा हो, तो हे सर्वज्ञ-मुखसे प्रकट हुई सरस्वती देवि ! मुझे क्षमा करके मेरे हृदय-कमलसे सदा निवास करो !!३१॥

जब तक इस भूतल पर जिन-देवोंका स्नान-पीठरूप सुमेरु पर्वंत विद्यमान हैं, आकाशमें सूर्य और चन्द्रबिम्ब हैं, अवोलोकमं कल्लुएकी पीठपर यह पृथ्वी स्थित है, तब तक यह ग्रन्थ व्याख्यान, पठन-पाठनसे और सुननेसे बुद्धिमानोंके हृदय-कमलमें सदा विराजमान रहे ॥३२॥

इस ग्रन्थकी रचनाके फलसे मेरे जन्म-जन्ममें अर्थात् जब तक मैं संसारमें रहूँ तब तक श्री जिनदेवक चरण मेरे लिए सदा शरण रहें, उनके दशेन करनेमें मेरे सदा अनुराग रहे, प्रियतमा स्त्रीके संगमसे तथा परिग्रहसे रहित गुरुमें सद्-भक्ति रहे, मुक्तिको देनेवाले दोनों ही प्रकारके तप करनेकी मुझे अतुल शक्ति प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त में त्रियोगसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ।।३३।।

जो विद्वान् इस शास्त्रको अनुरागसे व्याख्यान करता है, वांचता है, सुनता है, पढ़ता है, पढ़ाता या पढ़वाता है, दूसरेसे लिखवाता है, अथवा स्वयं लिखता है और जिज्ञासु जनोंके देता है, वह सहस्र कीर्त्तिवाला होकर अल्प ही समयमें श्रुतघर अर्थात् शास्त्रोंका पारगामी श्रुतकेवली हो जाता है।।३४॥

जिन शासनकी सुख-दायिनी शान्ति सदा बनी रहे, राजा छोगोंकी सदा शान्ति प्राप्त हो, प्रजाजनोंको शान्ति-छाभ हो, तपश्चरण करनेवाछे मुनि मणोंके मनको प्रमुदित करनेवाछी शान्ति श्रोतृणां कविताकृतां प्रवचनव्याख्यातृकाणां पुनः
शान्तिः शान्तिरघानिजीवनमुषः श्रीसण्जनस्यापि च ।।३५॥
यः कल्याणपरम्परां प्रकुक्ते यं सेवते सत्तमा
येन स्यात्मुखकीर्त्तिजीवितमृष्ठ स्वस्त्यत्र यस्मै सदा ।
यस्माशास्त्यपरः सुहृत्तनुमतां यस्य प्रसादाच्छ्रिय—
स्तं धर्मादिकसङ्ग्रहं श्रयत भो यस्मिन् जनो वल्लभः ।।३६॥
कूपानिष्काश्य पातुं भवति हि सलिलं दुष्करं यस्य कस्य
केनाप्यन्येन नूत्नोत्कुटनिहितमहो अन्यथा वा तदेव ।
तद्वत्पूर्वप्रणीतात्किठनिववरणाज्जातुमर्थोऽत्र शक्यः
कैश्चिजजातप्रबोधेस्तिवितरमुगमो ग्रन्थ एष स्यधायि ।।३७॥
धर्मसङ्ग्रहमिमं निशम्य यो धर्ममार्गमवगम्य चेतनः ।
धर्मसङ्ग्रहमिमं निशम्य यो धर्ममार्गमवगम्य चेतनः ।
धर्मसङ्ग्रहमलं करोत्यसौ सिद्धिसौक्यमुपयाति शाश्वतम् ॥३८॥
धर्मतः सकलमङ्गलावलो रोदसीपितिवभूतिमान् वली ।
स्यादनन्तगुणभाक् च केवली धर्मसङ्ग्रहमतः क्रियतारसुधीः ॥३९॥

मिले, ग्रन्थके श्रोता जनोंको, कविता करनेवालोंको, तथा 'प्रवचनका व्याख्यान करनेवालोंको शान्ति प्राप्त हो, पाप शान्त हो, अग्नि-सन्ताप न' हो, और जल-कब्ट न हो। तथा सज्जन पुरुषों-को सर्व प्रकारकी शान्ति प्राप्त हो।।३५॥

जो घर्म कल्याणोंकी परम्परा करता है, जिसे सज्जनोत्तम पुरुष धारण करते हैं, जिसके द्वारा सुख, कीर्ति और जीवन विस्तृत होता है, जिसके लिए इस लोकमें सदा स्वस्ति-कामना की जाती है, जिससे बड़ा और कोई मित्र प्राणियोंका नहीं है, जिसके प्रसादसे सर्व प्रकार की लिक्ष्मयाँ प्राप्त होती है, जिसके प्राप्त होने पर मनुष्य सर्वप्रिय होता है, ऐसे घर्म हैं आदि में जिसके, ऐसे इस संग्रहका अर्थात् धर्म संग्रह श्रावकाचार ग्रन्थका हे भव्यजनो, तुम लोग आश्रय लो।।३६॥

जिसे कूपसे निकालकर जल पीना कठिन है, ऐसे किसी पुरुषको यांद कोई अन्य पुरुष नवीन घड़ेमें भरा हुआ जल पीनेको देवे, अथवा अन्य प्रकारसे देवे, तो उसे बहुत आनन्द प्राप्त होता है। उसीके समान पूर्वाचार्योसे प्रणीत कठिन शास्त्र-विवरणोंसे प्रबोधको प्राप्त कितने ही लोगोंको तो अर्थ जानना शक्य है। किन्तु जो प्रबोध प्राप्त पुरुष नहीं है, अर्थात् अल्पन्न या मन्द-बुद्धिजन है उनके लिए यह सुगम ग्रन्थ मैंने बनाया है।।३७।।

जो सचेतन पुरुष इस धर्म संग्रह शास्त्रको सुनकर और धर्मके मार्गको जानकर स्वयं धर्मको संग्रह करेगा, वह नित्य मुक्तिको सुस्तको प्राप्त होगा ॥३८॥

धर्मके प्रसादसे सर्वप्रकारकी मंगल-परम्परा प्राप्त होती है, वह भूलोक और देवलोककी विभूति वाला, बलवान् स्वामी होकर अन्तमें अनन्त गुणोंका धारक केवली होता है, इसलिए बुद्धिमान् पुरुषोंको धर्मका संग्रह करना चाहिए ॥३९॥

सुषीः क्रियाचारनममुख्य रक्षणे तैलानलाम्भःपरहस्तयोगतः । जानन् कविश्रान्तिमय प्रवर्तने भूयारसमुत्कक्ष्म परोपकृद्धतः ॥४०॥ चतुर्वेश शतान्यस्य चत्वारिक्षोत्तराणि वै । सर्वे प्रमाणमावेद्यं लेखकेन त्वसंशयम् ॥४१॥ इति सुरिश्री जिनचन्द्रान्तेवासिना पण्डितमेषाविना विरिवितः धर्मसङ्ग्रहश्रावकाचारः समाप्तः ।

कविके परिश्रमको जानकर इस शास्त्रके पढ़नेवाले सुधीजन इसकी तेल, अग्नि जल और पर-हस्तमें जानेसे संरक्षण करनेमें यत्न करें। तथा इसके प्रचार-प्रसादके प्रवर्तनमें सम्यक् प्रकारसे उत्सुक रहें। क्योंकि यह ग्रन्थ दूसरोंका उपकारक है। ।४०।।

इस ग्रन्थका परिमाण चौदह सौ चालीस (१३४०) क्लोक-प्रमाण है, यह बात शास्त्र-लेखक-को निश्चित रूपसे जानना चाहिए ॥४१॥

इस प्रकार श्री जिनचन्द्रके शिष्य पंडित मेधावी द्वारा रचित धर्मसंग्रह श्रावकाचार की प्रशस्ति समाप्त हुई।

#### ४. लाटी संहिता-प्रश्नस्ति

किमिदिमह किलास्ते नाम संवत्सरादि, नरपितरिप कः स्यादत्र साम्राज्यकल्पः ।
कृतमिप किमदं भो केन कारापितं यत्. शृणु तदिति वदिद्ध स्तूयतेऽय प्रशस्तिः ॥१॥
(श्री) नृपितिवक्कमादित्यराज्ये परिणते सित । सहैकचत्वारिशिद्ध्ररू व्वानां शतकोडश ॥२॥
तत्रापि चाश्विनोमासे सितपक्षे शुभान्विते । दशम्यां च दाशर्षे शोभने रिववासरे ॥३॥
मस्ति साम्राज्यतुल्योऽसौ भूपितश्वाप्यकव्वरः । महद्भिमंण्डलेशेश्च चुम्बिताङ्ग्रिपदाम्बुजः ॥४॥
मस्ति दैगम्बरो धर्मो जैनः शर्मोककारणम् । तत्रास्ति काष्ठासंघश्च सालितांहःकदम्बकः ॥५॥
तत्रापि मायुरो गच्छो गणः पुष्करसंज्ञकः । लोहाचार्यान्ययस्तत्र तत्परंपरया यथा ॥६॥
नाम्ना कुमारसेनोऽभूद्भृहारकपदाविषः । तत्पृहे हेमचन्त्रोऽभूदभृहारकिशरोमणिः ॥७॥
तत्प्रदे पद्मनन्वी च भृहारकनभोऽशुमान् । तत्पृहे हेमचन्त्रोऽभूदभृहारकिशरोमणिः ॥७॥
तत्प्रदे क्षेमकीतिः स्यादद्य भृहारकाग्रणीः । तदाम्नाये सुविख्यातं पत्तनं नाम डौकिन ॥९॥
तत्प्रदे क्षेमकीतिः स्यादद्य भृहारकाग्रणीः । तदाम्नाये सुविख्यातं पत्तनं नाम डौकिन ॥९॥
नाम्ना तत्रादिमा मेघी द्वितीया नाम रूपिणी । रत्नगर्मा धरित्रीव तृतीया नाम देविला ॥११॥

### प्रशस्ति का अनुवाद

यह लाटीसंहिता नामका ग्रंथ किस संवत्में बना है ? उस समय सम्राट्के समान कौन राजा था ? यह ग्रन्थ किसने बनाया और किसने बनवाया ? उस सबकी प्रशस्ति कहता हुँ तुम लोग सुनो ।।१।। श्रीविकम संवत् सोलहसौ इकतालीसमें आश्विन शुक्ला दशमी रविवारके दिन अर्थात् विजया दशमीके दिन यह ग्रन्थ समाप्त हुआ।।२-३।। उस समाप्र सम्राट्के समान बादशाह अकबर राज्य करता था। उस समय बड़े-बड़े मंडलेश्वर राजा लोग उसके चरण-कमलोंको नमस्कार करते थे ॥४॥ इस संसार में आत्माका कल्याण करनेवाला दिगम्बर जैनधर्म है। उस जैनधर्ममें भी पापरूपी कीचड़को थोनेवाला एक काष्ठासघ है।।५॥ उसमें भी माथुर गच्छ है, पुष्कर गण है और लोहाचार्यकी आम्नाय है। उसी परम्पराम एक कुमारसेन नामके भट्टारक हुए थे तथा उन्हींके पट्टपर भट्टारकोंमें शिरोमणि ऐसे हेमचन्द्रनामक भट्टारक बैठे थे।।६-७।। उनके पट्टपर भट्टारकोंके समुदायरूपी आकाशमें सूर्यंक समान चमकनेवाले पद्मनंदि भट्टारक हए थे तथा उनके पट्टपर बड़े तपस्वी यशस्कीतिनामके भट्टारक हुए थे ॥८॥ उनके पट्टपर भट्टारकोंमें मुख्य ऐसे क्षेमकीर्तिनामक भट्टारक हुए थे। उन्हींके समयमें यह ग्रन्थ बना है। क्षेमकीर्ति भट्टारक-की आम्नायमें एक डीकनिनामका नगर था। उस डीकनिनगरका रहनेवाला एक भार नामका श्रावक था। उसके तीन स्त्रियाँ थीं जो अच्छी धार्मिक थीं। वे तीनों स्त्रियाँ कूलीन थी, शीलवती थीं, रूपवती थीं, अच्छी आयुवाली थीं, धर्मको धारण कंरनेवाली थीं और बद्धिमती थीं ॥९-१०॥ पहली स्त्रीका नाम मेघी था, दूसरीका नाम रूपिणी था और रत्नोंको उत्पन्न करनेवाली वसुमती पृथ्वीके समान तीसरी स्त्री थी उसका नाम देविला था ॥११॥ कपर लिखे हए भारूनामक सेठके

योषितो देविकाक्यायाः पुंसो भारूसमाह्वयात् । बत्वारस्तत्समाः पुत्राः समुत्पन्नाः क्रमादिह ॥१२॥ तत्रादिमः मुतो दूवा द्वितीयः ठुकराह्वयः । तृतीयो जगसी नाम्ना तिलोकोऽभूच्वतुर्थकः ॥१३॥ दूवाभार्या कुलांगासीन्ताम्ना क्याता उवारही । तयोः पुत्रास्त्रयः साक्षादृत्पन्नाः कुलवीपकाः ॥१४॥ आद्यो स्थोता द्वितीयस्तु भोत्हा नाम्नाय फामनः । स्थोता संघाषिनाथस्य द्वे भार्ये घुद्धवंद्याजे ॥१५॥ आद्या नाम्ना हि पद्याही गौराहो द्वितीया मता । पद्याहोयोषितस्तत्रत्र न्योतसंघाधिनाथतः ॥१६॥ पुत्रश्च देईदासः स्यादेकोऽपि लक्षायते । गौराहोयोषितः पुत्राञ्चत्वारो मदनोपमाः ॥१७॥ न्योतासंघाधिनाथस्य स्ववंद्यावनिवक्तिणा । तत्रोद्योङ्गजो गोपा हि सामा पुत्रो द्वितीयकः ॥१८॥ नृतीयो घनमत्लोऽहित ततस्तुर्यो नरायणः । भार्या देईदासस्य रामूही प्रथमा मता ॥१९॥ प्रथमश्चात्रया साधू द्वितीयो हरदासकः । ताराचन्द्रस्तृतीयः स्याच्वतुर्थस्तेजपालकः ॥२१॥ प्रथमश्चाया साधू द्वितीयो हरदासकः । ताराचन्द्रस्तृतीयः स्याच्वतुर्थस्तेजपालकः ॥२१॥ प्रथमो समाल्याता अजवा घुद्धवंद्याजा । सामाभार्या च पूरो स्यात्लावण्यादिगुणान्विता ॥२३॥ घनमत्लस्य भार्या स्याद्वित्याता हि उद्धरहो । भोत्हासंघाधिनाथस्य भार्यास्तिस्रः कुलाङ्कनाः ॥२४॥ काजाही योषितः पुत्राः पक्ष प्रोच्चण्यविक्रमाः । प्रथमो बालचन्दः स्याल्लालचन्द्रो द्वितीयकः ॥२५॥ काजाही योषितः पुत्राः पक्ष प्रोच्चण्यविक्रमाः । प्रथमो बालचन्दः स्याल्लालचन्द्रो द्वितीयकः ॥२५॥

उस देविलानामकी स्त्रीसे चार पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनके अनुक्रमसे ये नाम थे।।१२॥ पहले पूत्रका नाम दूदा था, दूसरेका नाम ठुकर था, तीसरेका नाम जगसी था और चौथेका नाम तिलोक था ।।१३।। अपने कुलको सुशोभित करनेवाली दूदाकी स्त्रीका नाम उवारही था । उससे दूदाके तीन पुत्र उत्पन्न हुए हैं जो कि अपने कुलको प्रकाशित करनेवाले दीपकके समान हैं ॥१४॥ पहले पुत्रका नाम न्योता है, दूसरेका नाम भोल्हा है और तीसरेका नाम फामन है। उनमें से न्योता संघनायक कहलाता है। उसके गुद्ध वंशकी उत्पन्न हुई दो स्त्रियाँ हैं ॥१५॥ पहली स्त्रीका नाम पदमाही है और दूसरी स्त्रीका नाम गौराही है। उस न्योता नामके संघनायकके पद्माही स्त्रीसे देईदास नामका एक पुत्र हुआ है जो कि एक होकर भी लाखोंके समान है तथा अपने वंशरूपी पृथ्वीको वश करनेके लिए चक्रवर्तीके समान। ऐसे न्योता नामक संघनायकके गौराही स्त्रीसे कामदेवके समान अत्यन्त सुन्दर चार पुत्र उत्पन्न हुए हैं। उनमेंसे पहले पुत्रका नाम गोपा है, दूसरेका नाम सामा है, तीसरेका नाम धनमल्ल है और चौथेका नाम नारायण है। देईदासके दो स्त्रियाँ हैं, पहर्लाका नाम रामूही है ॥१६-१९॥ तथा अपने पतिकी आज्ञानुसार चलनेवाली दूसरी स्त्रीका काम्ही है। देईदासके घर राम्ही स्त्रीसे पाँच पुत्र उत्पन्न हुए हैं। उनमेंसे पहलेका नाम साधु है, दूसरेका नाम हरदास है, तीसरेका नाम ताराचंद है, चौथेका नाम तेजपाल है और पांचवेंका नाम रामचन्द्र है। ये पांचों ही पूत्र पांचों पांडवोंके समान हैं। साधुकी स्त्रीका नाम मथुरी और शुद्ध वंशमें उत्पन्न होनेवाली गंगा है। ॥२०-२२॥ शुद्ध वंशमें उत्पन्न होनेवाली गोपाकी स्त्रीका नाम अजवा है तथा लावण्य आदि अनेक गुणोंको धारण करनेवाली सामाकी स्त्रीका नाम पूरी है ।।२३॥ घनमल्लकी स्त्रीका प्रसिद्ध नाम उद्धरही है। यह न्योताका वंश बतलाया। भोल्हानामके संघनायकके तीन स्त्रियां हैं। ये तीनों ही कुलांगनाएं हैं ॥२४॥ उनमेंसे छाजूही नामकी स्त्रीसे पांच पुत्र उत्पन्न हुए हैं जो बड़े ही पराक्रमी हैं। इनमेंसे पहलेका नाम बालचन्द्र है, दूसरेका लालचन्द्र है, तीसरेका नाम निहालचन्द्र है, चौथेका नाम तृतीयो निहालखन्त्रश्चतुर्थो गणेशाह् वयः । कनिष्ठोपि गुणोत्कृष्टः पञ्चमस्तु नरायणः ॥२६॥
एते पञ्चापि पुत्राश्च जैनधर्मपरायणाः । वीधूहोयोषितः पुत्रौ जानकीयसुतोपमौ ॥२७॥
भोल्हासंघाधिनाथस्य विष्णां सक्तवितः । प्रथमको हरदासः कृष्णराजवलोपमः ॥२८॥
द्वितीयो भावनादासः शत्रुकाष्ठदवानलः । बालखन्द्रस्य सद्भार्या करमाया न्यात्कुलाङ्गना ॥२९॥
लालखन्द्रभार्या गोमा धर्मपत्नो पतिवता । निहालखन्द्रस्य भार्ये वंश्या नाम्ना च वीरणी ॥३०॥
गणेशास्यस्य सद्भार्या साध्वी नाम्ना सहोदरा । फामनसंघनाथस्य भार्ये द्वे शुद्धवंशजे ॥३१॥
आद्या हूं गरही स्थाता नाम्ना गंगा द्वितीयका । हूं गरही भार्यायाः द्वौ पुत्रौ हि चिरजीविनौ ॥३२॥
रूढा स्थादादिमो नाम्ना माईदासो द्वितीयकः । गंगायाः योषितः पुत्रो मुस्यः कौजूसमाह्नयः ॥३३॥
रूढाभार्या च दूलाही तथोः पुत्रो च द्वौ स्मृतौ । प्रथमो भीवसी नाम्ना रायदासो द्वितीयकः ॥

स्ववंशगगने भूम्नि पुष्पदन्ताविव स्थितौ ॥३४॥

ज्झारू द्वितीयपुत्रस्य कठुराख्यस्य घर्मिणः । भार्या तिसुणाहि नाम्ना नाथू नाम सुतस्तयोः ॥३५॥ नाथूभार्या चितात्ही स्यात्पुत्री रूढा तयोर्द्वयोः । ज्झारू चतुर्थपुत्रस्य भार्या चुंही समाख्यया ॥३६॥ तयोः पुत्रस्तु गांगू स्यादात्मवंशावतंसकः । एते सर्वेपि जैनाः स्युः कीर्त्या संघेश्वराः स्मृताः ॥३७॥

गणेश है तथा सबसे छोटा किंतु गुणोंमें सबसे बड़ा ऐसा पांचवां पुत्र नारायण है ॥२५-२६॥ ये पांचों पुत्र जैनधर्ममें तत्पर हैं। वैश्य या व्यापारियोंमें चक्रवर्तीके समान भोल्हानामके संघनायकके बीधही नामकी स्त्रीसे दो पुत्र उत्पन्न हुए है जो दोनों ही जानकी के पुत्र लव और अंकुशके समान हैं। इन दोनोंमेंसे पहले पुत्रका नाम हरदास है जो कृष्णराजबलके समान है। अथवा कृष्णराजके समान बलवान है तथा दूसरे पुत्रका नाम भगवानदास है जो शत्रुक्ष्पी काष्ठको भस्म कर देने के लिए दावानल अग्निक समान है। इसमेंसे बालचन्द्रकी श्रेष्ठ कूलस्त्रीका नाम करमा है ।।२७-२९।। लालचन्द्रकी धर्मपत्नी पतिव्रता स्त्रीका नाम गोमा है। निहालचन्द्रके दो स्त्रियां हैं। पहिली स्त्रीका नाम वैश्या है और दूसरीका नाम वीरणी है।।३०॥ गणेशकी श्रेष्ठ और साध्वी (सीधीसाधी) स्त्रीका नाम सहोदरा है। इस प्रकार यह भोल्हाका वंश बतलाया। फामननामके संघनायकके दो स्त्रियां हैं जो दोनों ही शुद्ध वंशमें उत्पन्न हुई हैं। पहली स्त्रीका नाम इगरही है और दूसरीका नाम गंगा है। फामनके डूगरही स्त्रीसे दो चिरंजीव पृत्र उत्पन्न हुए हैं ॥३१-३२॥ पहले पुत्रका नाम रूडा है और दूसरे पुत्रका नाम माईदास है तथा फामनसेठके गंगानामकी स्त्रीसे फांजू नामका एक मुख्य पुत्र उत्पन्न हुआ है ॥३३॥ उसमेंसे रूडाकी स्त्रीका नाम दूलाही है। उस रूडाकी दूलाही स्त्रीसे दो पुत्र उत्पन्न हुए हैं। पहले पुत्रका नाम भीवसी है और दूसरे पुत्रका नाम रामदास है। ये दोनों पुत्र पृथ्वीपर ऐसे शोभायमान हैं मानों अपने वंशरूपी आकाशमें सूर्य नन्द्रमा ही हो ॥३४॥ यह सब भारूके पहले पुत्र दूदाका वंश बतलाया । अब भारूके अन्य पुत्रोंका वंश बतलाते हैं। भारूके दूसरे पुत्रका नाम ठकुर है। वह भी बहुत धर्मीत्मा है। उसकी स्त्रीका नाम तिहुणा है। उन दोनोंके एक पुत्र है जिसका नाम नायू है ॥३५॥ नाथुकी स्त्रीका नाम चिताल्ही है। नाथुके उस चिताल्ही स्त्रीसे रूढा नामका पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह भारूके दूसरे पुत्र ठुकरका बंश बतलाया। अब भारूके चौथे पुत्रका वंश बतलाते हैं। भारूके चौथे पुत्रका नाम तिलोक है। उसको स्त्रीका नाम चुंही है।।३६॥ उसके पुत्रका नाम गांगू है। यह गांगू अपने वंशमें आभूषणके समान सुशोभित है। ये सब जैनवर्मको धारण करते हैं और अपनी कीर्तिके द्वारा ये संघेश्वर कहलाते हैं ॥३७॥ इन सबमें गृहस्थवमंमें अत्यन्त

एतेषामस्ति मध्ये गृहवृष्ण्वमान् कामनः संघनाथ-स्तेनोच्चेः कारितेयं सबनसमुचिता संहिता नाम छाटी। श्रेयोर्थे कामनीयैः प्रमुदितमनसा बानमानासनाधैः स्वोपज्ञा राजमल्लेन विदितविदुषाऽऽम्नायिना हैमचन्द्रे ॥३८॥

इति धीवंशस्थितवर्णनम् ।

यावव्द्योमापगाम्भो नभित परिगतौ पुष्पवन्तौ विवीशी यावत्क्षेत्रेऽत्र विच्या प्रभवति भरतो भारतौ भारतेऽस्मिन् । सावत्त्विद्धान्तमेतज्जयतु जिनपतेराज्ञया स्थातलक्ष्म सावत्वं फामनास्यः श्रियम्पलभतां जैनसंघाषिनाषः ॥३९॥

इत्याशीर्वादः ।

यावन्मेरुघंरापीठे यावच्चन्द्रदिवाकरौ । बाच्यमानं बुधेस्ताविच्चरं नन्दतु पुस्तकम् ॥४०॥

प्रेम रखनेवाला फामननामका सघनायक है उसीने यह गृहस्थोंके योग्य लाटीसंहितानामका ग्रन्थ निर्माण कराया है। फामनके द्वारा दिये हुए दान मान और आसनके द्वारा जिनका मन अत्यन्त प्रसन्न है तथा जो अत्यन्त विद्वान है और श्रीहेमचन्द्रकी आम्नायमें रहता है ऐसा विद्रद्वर राजमल्लने अपने नामको घारण करनेवालो यह लाटीसंहिता अपने कल्याणके लिए निर्माण की है।।३८।। इस प्रकार वंगका वर्णन समाप्त हुआ। इस संसारमें जबतक गंगाका जल विद्यमान है तथा जबतक आकाशमें सूर्य चन्द्रमा परिश्रमण कर रहे हैं और जबतक इस भरतक्षेत्रमें दिव्य सरस्वतीदेवी पूर्ण क्पसे अपना प्रभाव जमा रही हैं तबतक भगवान जिनेन्द्रदेवकी आज्ञानुसार ही जिसमें समस्त लक्षण कहे गये हैं ऐसा यह जैनसिद्धांत अथवा यह सिद्धांत ग्रंथ जयशील बना रहे तथा तभीतक संघका नायक यह फामन भो सब तरहकी लक्ष्मी और शोभाको प्राप्त होता रहे ।।३९॥

इस पृथ्वीपर जबलक मेरु पर्वत विद्यमान है तथा जबतक आकाशमें सूर्य चन्द्रमा विद्यमान हैं तबतक विद्यानोंके द्वारा पढ़ा जानेवाला यह ग्रन्थ चिरकालतक वृद्धिको प्राप्त होता रहे।

# ५. पुरुषार्थानुशासन प्रशस्तिः

भीसबाहासः कुमुदाविलासस्तमोविनाशः सुपथप्रकाशः ।
यत्रोवितेऽत्र प्रभवन्ति लोके नमान्यहं श्रीजिनभास्करं तम् ॥१॥
दोवाप्रकाशः कमलावकाशस्तापस्य नाशः प्रसरञ्च भासः ।
यत्र प्रसन्नेऽत्र जने भवन्ति भीमिज्जिनेन्दुं तमहं नमामि ॥२॥
कुर्वन्तु वी-कैरविणी-समृद्धि विवेकवार्धेश्च जनेऽत्र वृद्धिम् ।
श्रीमूलसंघाम्बरचन्त्रपावाः भट्टारकश्रीजिनचन्त्रपावाः ॥३॥

विलसदमलकाष्ठासंघपट्टोदयाद्रा— वृदित उरुवचोंऽगुष्वस्तदोषान्धकारः । बुधजन-जलजानामुद्धिलासं ददानो जयति मलयकोत्तिर्भानुसाम्यं दवानः ॥४॥

काष्ठासंघेऽनघयतिभियंः कान्तो भात्याकाशे स्फुरदुडुभिर्वा चन्द्रः। सत्प्रज्ञानां भवति न केषां नुत्यः कीर्त्याचारैः स कमलकीर्त्याचार्यः॥५॥

## प्रशस्ति का अनुवाद

जिस श्रीजिनेन्द्ररूप सूर्य के उदय होने पर लक्ष्मी के सदनस्वरूप कमल का विकास होता है, और रात्रि में खिलने वाले कुमुदों का अविलास अर्थात् संकोच हो जाता है, अन्वकार का विनाश और इस लोक में सुमार्ग का प्रकाश होता है, उस श्री जिनेन्द्रसूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ॥ १॥

जिसके प्रसन्त होने पर दोषा अर्थात् रात्रि में प्रकाश होता है और कमलों का संकोच हो जाता है, सूर्य के ताप का विनाश होता है और प्रकाश का विस्तार होता है, ऐसे उस श्रीमान् जिनचन्द्र को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥

जो श्रीमूलसंघरूप गगन के चन्द्र-किरणरूप हैं ऐसे श्री भट्टारक जिनचन्द्र के चरण इस (ग्रन्थकार) जन में अथवा इस लोक में बुद्धिरूपी कुमुदिनी की समृद्धि करें और विवेकरूप समृद्ध की वृद्धि करें ॥ ३॥

उस विलिसित निर्मल काष्ठा संघ के पट्टरूप उदयाचल पर जिसके उदित होते ही उदार वचनरूप किरणों से दोषरूप रात्रि का अन्धकार नष्ट हो जाता है, और जो विद्वरजनरूप कमलों को हर्षरूप विकास देता है, इस प्रकार सूर्य की समता को घारण करने वाले भी मलयकीर्ति महाराज जगत् में जयवन्त हैं ॥ ४॥

जो काष्ठासंघरूप आकाश में निर्दोष चारित्रके घारक साघुजनों से इस प्रकार शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि चमकते हुए तारागणों से चन्द्र शोभित होता है। ऐसे श्रीकमलकीर्त्ति आचार्य अपनी कीर्त्ति और सदाचार से किन सत्-प्रज्ञाबाले जनों के नमस्कार के योग्य नहीं हैं।।५।।

परे च परमाचारा जिनसंघमुनीश्वराः। प्रसन्नमेव कुर्वन्तु मयि सर्वेऽपि मानसम्॥६॥

कायस्थानामस्त्यथो माथुराणां वंशो लब्धामर्त्यसंसस्प्रशंसः। तत्रायं श्रोखेतलो बन्धुलोकैः से तारौधैस्त्रकाश्चं शशीव ॥७॥

सुरगिरिरिव (प्रोच्चो) वारिधिर्वा गभीरो विषुरिव हततापः सूर्यवत्सुप्रतापः। नरपतिरिव मान्यः कणंबद्यो वदान्यः समजनि रतिपालस्तत्सुतः सोऽरिकालः॥८॥

बुःशासनापापपरो नराग्नणीः सबोद्यतो वर्ममुतोऽर्पसावने । ततः सुतोऽभूत्स ग्वावरोऽपि यो न भोमतां क्वापि बधौ सुवर्शनः ॥९॥

> स तस्मात्सत्युत्रो जनितजनतासम्पदजनि क्षितौ स्थातः श्रीमानमरहरिरित्यस्तकुनयः । गुणा यस्मिस्ते श्रीनय-विनय-तेजःप्रभृतयः समस्ता ये व्यस्ता अपि न सुलभाः क्वापि परतः॥१०॥

महस्मदेशेन महामहीभुजा निजाधिकारिष्विक्षलेष्वपीह यः। सम्मान्य नीतोऽपि सुधीः प्रधानतां न गर्वमप्यल्पमधत्त सत्तमः ॥११॥

परम विशुद्ध आचार वाले अन्य भी जो जिन-संघ के मुनीश्वर हैं वे समः मुझ पर प्रसन्त होकर मेरे मानस को विकसित करें ॥ ६॥

इस भारतवर्ष में माथुर-गोत्री कायस्थों का जो वंश अमरसिंह की राजसभा में प्रशंसा को प्राप्त है, उसमें बन्धु-लोगों के साथ श्रीखेतल इस प्रकारसे शोभित होते हैं जैसे कि चन्द्रमा आकाशमें तारागणों के प्रकाश के साथ शोभता है।। ७।।

उस श्रीखेतलका पुत्र रितपाल हुआ, जो सुमेरु के सहश उन्नत है, सागर के समान गम्भीर है, चन्द्र के समान सन्ताप का विनाशक है, सूर्य के समान प्रतापशाली है, नरेन्द्र के समान मान्य है, कर्ण के समान उदार दाता है और शत्रुओं के लिए कालरूप है।। ८।।

वह नराग्रणी दु.शासन को निष्पाप करने में तत्पर है, धर्मपुत्र होकरके भी अर्थोपार्जन में सदा उद्यत रहता है, जो भीम-सदृश गदा को धारण करने पर भी किसी पर भयंकरताको धारण नहीं करता है ऐसा सुन्दर दर्शनीय गदानर नामक उस रितपाल के पुत्र हुआ।। ९।।

उस गदाघार के श्रीमान् अमर्रासह नाम के सुपुत्र हुए, जिन्होंने अपने जन्म से जनता में सम्पत्ति को बढ़ाया, जिन्होंने खोटी नय-नीति का विनाश किया, और इस कारण भूतल पर प्रख्यात हुए। जिनमें लक्ष्मी, न्याय-नीति, विनय, तेज आदि वे सभी गुण एक साथ विद्यमान हैं, जो कि अन्यत्र कहीं पर भी एक-एक रूप से सुलभ नहीं हैं।। १०॥

महस्म देश के महान् भूपाल के द्वारा अपने समस्त अधिकारी जनों पर सन्मान के साथ प्रधान के पद पर नियुक्त किये जाने पर भी जिस उत्तम बुद्धिमान् ने अल्प भी गर्व नहीं धारण किया। अहमहिमका-पूर्वक (मैं पहिले प्राप्त होऊँ, मैं उससे भी पहिले प्राप्त होऊँ, इस प्रकार की सर्वेरहंपूर्विकया युजेबंतं निरीक्ष्य दोषा निस्तिला यमत्यजन् । स्थाने हि तद्भूरिभिराधितेऽरिभिः स्थाने वसन्तीह जना न केचन॥१२॥ श्तज्ञतापि विनयेन श्रीमतां तया नयस्तेन च येन सम्पदा। तया च धर्मो गुगवन्नियुक्तया मुखङ्करं तेन ससस्तमीहितम् ॥१३॥ सत्योक्तित्वमजातशत्रुरखिलक्ष्मोद्वारसारं नयन् रामः काम उदाररूपमित्रलं शीलं च गङ्गाङ्कजः। कर्णश्चारवदान्यतां चतुरतां भोजश्च यस्माधिति स्वं स्वं पूर्वेनुपा वितीर्यं सुगुणं लोकेऽत्र जग्मुः परम् ॥१४॥ धनं धनाधिनो यस्मान्मानं मानाधिनो जनाः। प्राप्याऽऽसन् सुलिनः सर्वे तद्द्वयं तद्-द्वयायिनः ॥१५॥ निशीनोः कौमूबस्येष्टो नाब्जानामन्यथा रवेः। सर्वदेवेह यस्योदयस्त सर्वेषां बल्लभः ॥१६॥ स्त्री कुलीनाऽकुलीना श्रीः स्थिरा घीः कीर्त्तिरस्थिरा। यत्र चित्रं विरोधिन्योऽप्यमूर्तेन्ः सह स्थितिम् ॥१७॥ शस्यिधिषण।मर्त्यसिहस्य स तस्यानेकगुणस्य रूपातः सुनुरभूत् प्रतापवसितः श्रीलक्ष्मणारूया क्षितौ ।

होड़ से) सभी सद्-गुणों द्वारा जिसे वरण किया हुआ देखकर समस्त दोष मानों जिसे छोड़कर चले गये, सो यह बात योग्य ही है। अपने भारी शत्रुजनों से आश्रित स्थान पर इस संसार में कौन जन निवास करते हैं ? कोई भी नहीं ॥ ११-१२॥

विनय से बुद्धिमानों को श्रुतज्ञता प्राप्त होती है, उससे सुनय-मार्ग प्राप्त होता है, उससे सम्पदा प्राप्त होती है, उससे धर्म प्राप्त होता है। धर्मसे गुणवानों में नियुक्ति होती है और उससे सभी सुल-कारक मनोरथ सिद्ध होते हैं।। १३।।

जो सत्य वचन बोलने में अजातशत्रु (युधिष्ठिर) है, समस्त भूमि के सारको उद्धार करने में राम है, सुन्दर रूप में कामदेव है, शील-धारण करने में गाङ्ग्रेय है, सुन्दर उदारता में कर्ण है भीर चातुर्य में भोजराज है। ऐसे उस अमर्रासह को पूर्व-काल के उक्त राजा लोग अपने अपने विशिष्ट गुणों को देकरके ही मानों परलोक को चले गये हैं।। १४।।

जिस अमरसिंह में सभी धनार्थी पुरुष धन को पाकर, सन्मान के इच्छुक जन सन्मान को पाकर और धन-सन्मान इन दोनों के इच्छुक लोग इन दोनों को ही पाकर सुखी हो गये।। १५॥

निशानाथ चन्द्र का उदय कुमुदों को इष्ट है, कमलों को नहीं। रिव का उदय कमलों को इष्ट है, कुमुदों को नहीं। किन्तु जिस अमर्रासह का उदय इस लोक में सभी को सदा ही वल्लभ (प्रिय इष्ट) है।। १६।।

स्त्री कुलीन होती है और लक्ष्मी अकुलीन होती है, बुद्धि स्थिर होती है और कीर्त्ति अस्थिर होती है। फिर भी आश्चर्य है कि परस्पर विरोधिनी भी ये दोनों जिस अमूर्त पुरुष में एक साथ रह रही हैं।। १७॥

उस अनेक गुणशाली प्रशंसनीय बुद्धिवाले अमर्रासह के पृथ्वीविख्यात प्रतापशाली श्रीलक्ष्मण नाम का पूत्र हुआ। जिसे देखकर सुकविजन ऐसी तक्रणा करते हैं कि मानों मनुष्य यं वीक्येति वितक्यंते सुकविभिनीत्वा तनुं मानवीं वर्मीऽयं नु नयोऽचवाऽच विनयः प्राप्तः प्रवापुण्यतः ॥१८॥ यशो यैर्लक्ष्मणस्योणस्वभागाऽत्रोपमीयते । शक्तुं न तत्र तैः साक्षाच्यिलस्रसंस्थम स्वितम् ॥१९॥

श्रीमान् सुमित्रोन्नितहेतुजन्मा सल्लक्षणः सन्निष लक्ष्मणाख्यः । रामातिरक्तो न कदाचनाऽऽसीवघाच्च यो रावणसोदरत्वम् ॥२०॥ स नय-विनयोपेतैर्वावयैमुँहः कविमानसं सुकृत-सुकृतापेक्षो दक्षो विद्याय समुद्यतम् । श्रवणपुगलस्याऽऽस्मीयस्यावतंसकृते कृतीस्तु विद्यादमिदं शास्त्राम्भोजं सुबुद्धिरकारयत् ॥२१॥

> अथाऽस्त्यप्रोतकानां सा पृथ्वी पृथ्वीव सन्ततिः । सच्छायाः सफला यस्यां जायन्ते नर-भूष्हाः ॥२२॥ गोत्रं गार्ग्यमलञ्चकार य इह श्रीचन्द्रमाश्चन्द्रमो विस्वास्यस्तनयोऽस्य धीर इति तत्युत्रश्च हींगाभिषः । देहे लक्धनिजोद्भवेन सुषियः पद्मश्चियस्तत्स्त्रयो नथ्यं काव्यमिदं व्यधायि कविताऽईत्यादपद्मालिना ॥२३॥ (पदादिवणंसंजेन गोविन्देनेति)

का दारीर भारण करके क्या यह प्रजा के पुष्य से धर्म प्राप्त हुआ है, अथवा नय-मार्ग ही आया है, या विनय ही आया है।। १८॥

जिन कवियों के द्वारा लक्ष्मण के यश की मृगलाञ्छन चन्द्रमा की उपमा दी जाती है, उन्होंने साक्षात् चैतन्यरूप लाखों लक्षणों से युक्त इसे नही जाना है, ऐसी मैं शंका करता हूँ। अर्थात् यह लक्ष्मण चन्द्रमा से भी अधिक शुभ लक्ष्म (चिह्न) वाला है।। १९॥

यह श्रीमान् लक्ष्मण सुमित्रा सं जन्म लेने वाला हो करके भी लक्ष्मण नाम से प्रसिद्ध है, और राम में अति अनुरक्त होकरके भी जिसने रावण के सहोदर विभीषण की विभीषणता को कभी नहीं घारण किया है।। २०।।

अनुनय-विनय से युक्त वचनों के द्वारा उस सुकृती और सुकृत (पुण्य) की अपेक्षा रखने वाले सुचतुर सुबुद्धि, कृती लक्ष्मण ने किव के हृदय की प्रोत्साहित करके अपने कर्ण-युगल के आभूषणार्थ इस विशद शास्त्ररूप कमल का निर्माण कराया ॥ २१ ॥

अग्रोतक (अग्रवाल) लोगों की सन्तित स्वरूपा पृथ्वी के समान यह पृथिवी है, जिसमें उत्तम छाया वाले और फलशाली मनुष्यरूप वृक्ष उत्पन्न होते हैं॥ २२॥

उस अग्रोतक जाति में इस भूतल पर जिसने गर्ग गोत्र को अलंकृत किया, ऐसा चन्द्र के समान मुखवाला श्रोचन्द्र पैदा हुआ। इसके घीर वीर हींगा नाम का पुत्र उत्पन्त हुआ। उस सुबुद्धि की पद्मश्री नाम की स्त्री के देह में जिसने जन्म प्राप्त किया है, ऐसे अरहन्तदेव के पाद-पद्मों के श्रमररूप इस गोविन्द किव ने यह पुरुषार्थानुशासनरूप नवीन काव्य रचा है।। २३।।

इस २३ वें पद्य के प्रथम पाद कें 'गो', दूसरे पाद के 'वि' तीसरे पाद के 'दे' और चौथे पाद के 'न' इन आद्य अक्षरों के द्वारा अपना 'गोबिन्द' यह नाम प्रकट किया है।

शब्दार्थोभयदृष्टं यद् व्यवाय्यत्र मया पदम्। सद्भिस्ततस्तद्दलार्यं निषेयं तत्र मुन्दरम् ॥२४॥ जीयाच्छीजिनशासनं सुमतयः स्युः दमाभुजोऽहंन्नताः सर्वोऽप्यस्तु निरामयः युखमयो लोकः सुभिक्ष्यादिभिः। सन्तः सन्त चिरायुषोऽमलिघयो विज्ञातकाव्यश्रमाः शास्त्रं चेदममी पठन्तु सततं यावत्त्रिलोकोस्थितिः ॥२५॥ यदेतच्छास्त्रनिमणि मयाज्ञोऽल्पिश्रया कृतम्। सर्वसाध्भिः ॥२६॥ क्षत्तव्यमपरागैमं तदागः ( इति प्रन्थकार-प्रशस्तः )

इस काव्य में मेरे द्वारा जो कोई शब्द-दोष, अर्थ-दोष या शब्द-अर्थ इन दोनों में ही कोई दोष युक्त पद रचा गया हो तो सज्जन पुरुष उसे दूर करके वहाँ पर निर्दोष सुन्दर पद स्थापित करें. (ऐसी मेरी प्रार्थना है) ॥ २४॥

इस संसार में जब तक तीनों लोक अवस्थित हैं, तब तक श्री जिन शासन सदा जीवित एवं जयवन्त रहे, राजा लोग समितिशाली और अहंद-भक्त होवें, सभी लोग नीरोग रहें, सारा संसार सुभिक्ष आदि से सुखी रहे, सज्जन पृरुष चिरायुष्क होवें, तथा काव्य-रचना के श्रम को जानने वाले निर्मल बुद्धि के धारक विद्वज्जन इस शास्त्र को निरन्तर पहें।। २५॥

इस शास्त्र के निर्माण करने में मुझ अल्पबृद्धि ने जो शब्द या अर्थ को अन्यथा लिखनेरूप अपराध किया हो, वह मेरा अपराध वीतरागी सर्व साधुजन क्षमा करें, यह मेरी प्रार्थना है।। २६।।

# ६ श्रावकाचारसारोद्धार-प्रशस्ति

यस्य तीर्थंकरस्येव सहिमा भुवनातियः। रत्नकीत्तिर्यंतिः स्तुत्यः स न केषामञेषित् ॥१॥ अहंकारस्फारी भवदमितवेदान्तविबुधोल्लसद्-ध्वान्तश्रेणीक्षपणनिपुणोक्तिद्युतिभरः। अधीती जैनेन्द्रेऽजनि रजनिनाधप्रतिनिधः प्रभाचन्द्रः सान्द्रोदयशमिततापव्यतिकरः॥२॥

श्रीमत्त्रभेन्दुप्रभुपावसेवाहेवाकिचेताः प्रसरत्प्रभावः।
सच्छावकाचारमुवारमेनं श्रीपदानको रचयाञ्चकार ॥३॥
श्रीलम्बकञ्चुककुले विततान्तरिक्षे कुर्वन् स्ववान्धवसरोजविकासलक्ष्मीम्।
लुम्पन् विपक्षकुमुदन्नजभूरिकान्ति गोकर्णहेलिरुदियाय लसत्प्रतापः ॥४॥
भृवि सूपकारसारं पुण्यवता येन निर्ममे कर्म। भूम इव सोमदेवो गोकर्णात्सोऽभवत्पुत्रः॥५॥
सती-मतिल्लका तस्य यशःकुसुमविल्लका। पत्नी श्रीसोमदेवस्य प्रेमा प्रेमपरायणा ॥६॥
विशुद्धयोः स्वभावेन ज्ञानलक्ष्मीजिनेन्द्रयोः। नया इवाभवन् सप्त गम्भीरास्तनयास्तयोः ॥९॥

वासाघर-हरिराजौ प्रह्लादः शुद्धधीव्य महराजः । भावराजोऽपि रत्नाख्यः सतनाख्यव्येत्यमी सप्त ॥८॥ वासाधरस्याद्भृतभाग्यराञ्जेमिकात्तयोर्वेदमनि कल्पवृक्षः । अगण्यपृण्योदयतोऽवतीर्णो वितीर्णचेतोऽतिवितार्थसार्थः ॥९॥

#### प्रशस्तिका अनुवाद

तीर्थंकरके समान जिसकी महिमा लोकातिशायी है, वह समस्त शास्त्रोंका वेता रत्नकीर्ति यित किनके द्वारा स्तृति करनेके योग्य नहीं है ॥ १ ॥ उनके पट्ट पर प्रमाचन्द्रका उदय हुआ, जो कि सूर्यंके सन्तापका शमन करने वाला है, जो वड़े-बड़े वेदान्ती विद्वानोंके अहंकारका तिरस्कार करनेवाला है, जैनेन्द्र शासन या जेनेन्द्र व्याकरणका अध्येता है और जो निशानाथ चन्द्रका प्रतिनिधि है। उन श्रीमान् प्रभाचन्द्र प्रभुके चरण-सेवामें निरत चित्त एवं प्रसरत्-प्रभावी श्रीपद्यनन्दीने इस उत्तम उदार श्रावकाचार को रचा ॥२-३॥

श्रीलम्बकञ्चुक (लमेचू) कुलमें श्रीगोकर्ण रूप सूर्यंका उदय हुआ, जोिक इस विस्तृत गगनमें अपने बान्धवरूप सरोजोंको विकसित करनेवाला और विपक्षी कुमुद-समूहकी भारी कान्तिको विलुप्त करनेवाला एवं प्रतापशाली था।। ४।। उस गोकर्णसे सोमदेव नामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने कि इस मूतलपर सूपकार (विविध व्यंजनों) के सारभूत कार्यंका निर्माण किया।। ५।। उस श्री सोमदेवकी पति-प्रेम-परायणा प्रेमा नामकी पत्नी थी, जो कि सितयोंमें शिरोमणि और यशरूप पुष्पोंकी वेलि थी।। ६।। विशुद्धाचरणवाले इन दोनोंके सात पुत्र उत्पन्न हुए, जोिक जिनेन्द्रदेव और उनकी ज्ञानलक्ष्मीसे उत्पन्न हुए सात नयोंके समान गम्भीर स्वभाववाले हैं।। ७।। उनके नाम इस प्रकार हैं—१. वासाधर, २. हरिराज, ३. प्रह्लाद, ४. महाराज, ५. अम्बराज, ६. रत्तन, और ७. सतना। ये सभी सातों ही पुत्र शुद्ध बुद्ध हैं।। ८।।

उन सोमदेव और प्रेमादेवीके घरमें वासाघरके अद्भुत माग्यराशिके मिषसे मानों अगणित पुण्योदयसे याचकोंको भर-पूर अर्थ वितरण करनेवाला कल्पवृक्ष ही अवतरित हुआ ।। ९ ।। उस

वासाधरेण सुविया गाम्भीर्वाद्यदं तृणीकृतो नाब्धः। कथमन्यथा स बडवाज्वलनस्तत्र स्थिति ज्वलति ॥१०॥ सान्द्रानन्वस्वरूपाःद्रुतमहिमपरब्रह्मविद्याविनोदात् स्वान्तं जैनेन्द्रपादार्धनविमलविधौ पात्रवानाच्य पाणिः। वाणी सन्मन्त्रजापात् प्रवचनरचनाकर्णनात्कर्णयुग्मं लोकालोकावलोकाम्न विरमति यद्याः साधुवासाधरस्य ॥११॥ शीतांशू राजहंसत्यमितकुषलयत्युल्लमतारकालि-स्तिग्मां शः स्मेररक्तोत्पलति जगदिदं चान्तरीयत्यशेषम्। जम्ब।लत्यन्तरिक्षं कनकगिरिरयं चक्रवाकत्युदग्रः साधोर्वासाधरोद्यद्-गुणनिरुययक्षोवःरिगुरे त्वदीये ॥१२॥ हितीयोऽप्यद्वितीयोऽभुद् बीयौँदार्यादिभिगुंणैः। पुत्रः श्रीसोमदेवस्य हरिराजाभिषः सुधीः ॥१३॥ गुणैः सदास्मत्प्रतिपक्षभूतैः सङ्गं करोत्येष विवेकचक्षुः। इतोव सेव्यहेरिराजसाधुदेषिरनालेः कितशोलसिन्धः ॥१४॥ सम्प्राप्य रत्नित्रवैकपात्रं रत्नं सुतं मण्डनमुबंरायाः। श्रीसोमदेवः स्वकृद्भन्नभारनिर्वाहिनिन्तारहितो बभूव ॥१५॥

सुबुद्धि वासाधरने यदि अपनी गम्भीरतासे समुद्रको भी तृणके समान तुच्छ न किया होता, तो वह अपने भीतर जलते हुए वडवानलकी स्थितिको कैसे और क्यों धारण करता ॥ १०॥

आनन्द घन स्वरूप अद्भुत महिमावाले परमब्रह्मके विद्या-विनोदसे जिसने अपने चित्तको पित्र किया, श्री जिनेन्द्रदेवके नरण-अर्चनकी निर्मल विधि-विधानसे और पात्रोंको दान देनेसे जिसने अपने हाथ पित्र किये, उत्तम मत्रोंके जाप करनेमे जिसकी वाणी पित्र हुई, प्रवचनकी रचनाओंके सुननेसे जिसके दानों कान पित्र हुए, उस वासाधरका यश लोक और अलोकके अवलोकनसे भी विश्राम को प्राप्त नहीं हो रहा है। भावार्थ—यदि लोक और अलोकसे भी परे कहीं और भी आकाश होता, तो यह वहां भी फलता हुआ चला जाना ॥ ११ ॥

हे साधु वासाधर, तेरं उदयको प्राप्त होते हुए गुणोंके आस्पदभूत यग रूपी जलके पूरमें अपरिमित कुमुदोंको विकसित करनेवाली तारकावली वाला शीत-किरणचन्द्र राजहंसके समान आचरण करता है, यह तो रूण किरणवाला सूर्य मन्दहास्य युक्त लाल कमलके समान मालूम पड़ता है, यह समस्त जगत् अन्तर्गत-मा ज्ञात होता है, यह आकाश जम्बाल (काई) सा प्रतीत होता है, और यह उन्नत मुवर्णगिरि सुमेर चक्रवाक सा भासित होता है। १२।।

श्रा सोमदेवका हरिराज नामक द्वितीय भी बुद्धिमान् पुत्र वीर्या, औदार्य आदि गुणोंके द्वारा अदितीय हुआ ॥ १३ ॥ यह विवेकरूप नेत्रवाला हरिराज सदा ही हमारे प्रतिपक्षीरूप गुणोंके द्वारा संगमको प्राप्त हो रहा है, इसी कारण ईर्प्यांसे मानों यह शील-सागर हरिराज दोषोंसे अनालोंकित ही है। अर्थात् उत्तम गुणोंसे सम्पन्न हरिराजको देखकर दोष इस देखने तकका भी साहस नहीं कर सके ॥ १४ ॥

पृथिवीके आभूषणरूप एवं सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप रत्नत्रयके एक मात्र पात्र रतन नामक पुत्रको प्राप्त करके श्रीसोमदेव अपने कुटुम्बभारके भरण-पोषणकी चिन्तासे रहित हो गये हुष्टं शिष्टजनैः सपरमकमलैः कुत्रापि लीनं जवा-दिषप्रोद्धलनीलकण्ठनिवहैनु सं प्रमोदोदगमात् । तृष्णाधूलिकणोत्करैविगलितस्थानैर्मुनीन्द्रैः वृष्टिं दानमयीं वितन्वति परां रत्नाकराम्भोधरे ॥१६॥ सान्त्यतीनाम्न्यां पत्न्यां जिनराजध्यानकृत्स हरिराजः। मनःसुखाख्यं वर्मादृत्पादयामास ॥१७॥ सित प्रभुत्वेऽपि सदो न यस्य रितः परस्त्रीषु न यौषनेऽपि । परोपकारैकनिधिः स साधुर्मनःसुखः कस्य न माननीयः ॥१८॥ जैनेन्द्राङ्घ्रसरोजभिकतरचला बुद्धिविवेकाञ्चिता लक्ष्मीर्दोनसमन्विता सकरणं चेतः सुधामुख्यः। शोलपुतं परोपकरणध्यापारनिष्ठं वपुः शास्त्रं चापि मनःसुखे गतमदं काले कलौ दृश्यते ॥१९॥ सङ्घभारघरो घीर साधुर्वासाधरः सुधी:। सिद्धये श्रावकाचारमचीकरममुं वसुमती यावत्सुवर्णाचलः <u>यावत्सागरमेखला</u> स्वर्नारीकुलसङ्कलः खममितं यावच्य तस्वान्वितम्। सूर्याचन्द्रमसौ च यावदभितो लोकप्रकाशोद्यतौ तावन्नन्दतु पुत्र-पौत्रसहितो वासाधरः शुद्धधीः ॥२१॥

थे।। १५ ॥ इस रतन नामक रत्नाकररूप जलघर (मेघ) के दानमयी परम वर्षा करनेपर शिष्ट जन हिषत हुए, प्रतिपक्षी कमलोंके साथ कुमुद कहोंपर शीछ विलीन हो गये, अर्थी जनरूप नील-कण्ठवाले मयूरोंके समूहोंने प्रमोदके उदयसे हिषत होकर नृत्त्य किया और तृष्णारूपी धूलिके कण-पुंजोंसे रहित वीतरागी मुनीश्वरोंने निराकुल होकर निवास किया ॥ १६ ॥

जिनराजका निरन्तर ध्यान करनेवाले हरिराजने सान्त्यती नामवाली अपनी पत्नीमें धर्मके प्रसादसे मनसुख नामका पुत्र उत्पन्न किया ॥ १७ ॥ जिसके प्रभुता होनेपर भी मद नहीं है, यौवनावस्थामें भी पर-स्त्रियोंमें रित नहीं है, और जो पराया उपकार करनेका निधि या निधान है, ऐसा साधु मनसुख किसका माननीय नहीं है ? अर्थात् सभी जनोंका मान्य है ॥ १८ ॥ इस किलकालमें भी जिस मनसुखके भीतर जिनेन्द्रदेवके चरण-कमलोंमें अविचल भक्ति, विवेक-युक्त बृद्धि, दान-समन्वित लक्ष्मी, करुणायुक्त चित्त, अमृतवर्षी वचन, शीलयुक्त रूप, परोपकार करनेमें तत्पर शरीर और मद-रहित शास्त्र ज्ञान दिखायी देता है ॥ १९ ॥

जैन संघके भारको घारण करनेवाले घीर, बुद्धिमान् साहू वासाघरने आत्म-सिद्धिके लिए हर्षेसे इस श्रावकाचारकी रचना करायी ॥ २०॥

जब तक समुद्ररूप मेखला वाली यह पृथिवी रहे, जब तक यह सुमेरु गिरि देवाङ्गनाओं के समूहसे व्याप्त रहे, जब तक जीवादि तत्त्वों से व्याप्त यह अपरिमित आकाश रहे और जब तक लोकमें प्रकाश करने के लिए उद्यत सूर्य और चन्द्र रहें, तब तक पुत्र-पौत्र-सहित यह शुद्ध बुद्धि वासाधर आनन्दको प्राप्त करता रहे ॥ २१॥

## ७. रत्नकरण्डकमें उल्लिखित प्रसिद्ध पुरुषोंके नाम

### १. सम्यक्त्वके अंग प्रसिद्ध पुरुष

- निःशंकित अंग—अंजनचोर, त्रिभीषण, वसुदेव (प्रश्नोत्तर श्रावकाचार)
- २. निःकांक्षित अंग-अनन्तमती, सीता ( ,, )
- ३. निर्विचिकित्मा अंग--उद्दायन राजा
- ४. अमूढदृष्टि ,, -रेवती रानी
- ५. उपगूहन " जिनेन्द्रभक्त सेठ
- ६. स्थितिकरण ,, —वारिधेण
- ७. वात्मल्य ,, —विष्णुकुमार मुनि
- ८. प्रभावना ,, —वज्रकुमार मुनि

### २. पाँच अणुक्रतोंमें

प्रसिद्ध पुरुष

- १. अहिंमाणुवत—मानंग चाण्डाल
- २. सत्याणुवत-धनदेव
- ३. अचौर्याणुवत—वारिषेण
- ४. ब्रह्मचर्याणुदत-नीली बाई
- ५. परिग्रहपरिमाणाणुत्रत-जयकुमार

#### ३. पांच पापोंमे प्रसिद्ध

- १. हिंसा-धनश्री
- २. असत्य--सत्यघोष, वसुराजा (सागारघ०)
- ३ चोरी-तापम
- ४. कुशील-यम कोटपाल
- ५. परिग्रह्—समश्रुनवनीत

#### ४. चार दानोंमें प्रसिद्ध

- १. आहारदान-श्रीषेण राजा
- २. औषधिदान-वृषभसेना
- ३ उपकरणदान (ज्ञानदान)—काण्डेश
- ४. आवास (अभय) दान-सूकर

#### ५. पुजनके फलमें--मेंढक

उपर्युक्त नामोंमें सम्यक्त्वके आठों अंगोंमे प्रसिद्ध पुरुषोंके नामोंका उल्लेख मोमदेव,

## ८. सप्त व्यसनोंमें प्रसिद्ध पुरुषोंके नाम

- १. द्युत व्यसन—युधिष्ठिर
- २. मांस " —बकराजा
- ३. मद्य , —यादव-पुत्र
- ४. वेश्या ,, चारुदत्त सेठ

- ५. शिकार व्यमन-ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती
- ६. चोरी ., —श्रीभृति
- ७. परस्त्री ,, --रावण
- ८. काक-मांस त्यागमें खदिरसार

## ९. उग्र परीषह सहन कर समाधिमरण करने वालोंका उल्लेख (जिनका उल्लेख पं० आशाधर आदिने किया है)

- १. शिवभूति मुनि
- २. पाँचों पाण्डव मुनि

- ३. सुकुमाल मुनि
- ४. विद्युच्चर मुनि

### १०. रोहिणी आदि वतोंका उल्लेख

आ० वसुनन्दि आदिने श्रावकके अन्य कर्त्तव्योंके साथ जिन वत-उपवासादि करनेका विधान किया है, उनकी सूची---

- १. पंचमी वृत
- २. रोहिणी वत
- ३. अश्विनी ..

- ४. सौस्यसम्पत्ति वृत
- ५. नन्दीश्वरपंक्ति ..
- ६ विमानपंक्ति ,,

## ११. पदम कवि कृत श्रावकाचार तथा क्रियाकोष-गत वत विधान सूची

- १. आष्टाह्मिकव्रत
- २. पंचमीव्रत
- ३. रोहिणीवत
- ४. रविव्रत
- ५. श्रावणसप्तमीव्रत
- ६. सुगंधदशमीव्रत
- ७. सोलहकारणव्रत
- ८. मेघमालावत
- ९. श्रुतस्कन्धव्रत
- १०. चन्दनषष्ठीव्रत
- ११. लब्धिविधानवत
- १२. आकाशपंचमीव्रत
- १३. सरस्वतीव्रत
- १४. दशलक्षणवृत
- १५. श्रवणद्वादशीव्रत
- १६. अनन्तचतुर्दशीव्रत
- १७. रत्नत्रयत्रत
- १८. मुक्तावस्त्रीवृत
- १९. कनकावलीवत
- २०. रत्नावलीवत
- २१. एकावलीवत
- २२. द्विकावलीवत
- २३. पल्यविधानव्रत
- २४. त्रेपनक्रियावत
- २५. जिनगुणसम्पत्तिव्रत
- २६. पंचमकल्याणव्रत
- २७. त्रेलोक्यतिलकत्रत

- २८. लब्धिविधानवत
- २९. अक्षयनिधिव्रत
- ३०. ज्येष्ठजिनवरव्रत
- ३१. षट्रसीव्रत
- ३२. पाख्यावत
- ३३. ज्ञानपचीसीव्रत
- ३४. सुस्रकरणव्रत
- ३५. समवशरणवत
- ३६. अक्षयदशमीवत
- ३७. निर्दोषसप्तमीवत
- ३८. नवकारपैतीसीव्रत
- ३९. शोलकल्याणवृत
- ४०. शोलव्रत
- ४१. नक्षत्रमालावत
- ४२. सर्वार्थसिद्धिवृत
- ४३. तीनचीबीसीव्रत
- ४४ जिनमुखाबलोकनव्रत
- ४५. लघुसुखसम्पत्तिवत
- ४६. बारावन
- ४७. मुकुटसप्तमीत्रत
- ४८ नन्दीश्वरपंक्तिव्रत
- ४९. लघुमृदंगव्रत
- ५०. बृहद्मृदंगव्रत
- ५१. धर्मचक्रवत
- ५२. बड़ामुक्तावलीवत
- ५३. भावना पच्चीसीव्रत
- ५४. नवनिधिवत

| ५५. श्रुतज्ञानवृत      | ६६. कवलचन्द्रायणक्रत       |
|------------------------|----------------------------|
| ५६. सिंहनि:कोडितव्रत   | ६७. मेरुपंक्तित्रत         |
| ५७. लघु चौंतीसीवत      | ६८. पस्यविधानवृत           |
| ५८. बारासी चौंतीसीव्रत | ६९. रुक्मिणीत्रत           |
| ५९ पंचपरमेष्टीगुणव्रत  | ७०. विमानपंक्तित्रत        |
| ६०. पुष्पांजलिवत       | ७१. निर्जेरपंचमीव्रत       |
| ६१. शिवकुमारवेलावत     | ७२. कर्मनिजंरणीव्रत        |
| ६२. तीर्थंकरवेलावत     | ७३. कर्मचूरव्रत            |
| ६३. जिनपूजा पुरन्दरवत  | ७४. अनस्तमितव्रत           |
| ६४. कोकिलापंचमीव्रत    | ७५. निर्वाणकत्याणकवेलाव्रत |
| ६५. द्रुतविरूम्बितव्रत | ७६. लघुकल्याणकव्रत         |

# १२. कुन्दकुन्द-भावकाचार के\* संशोधित पाठ

| पृष्ठ | आदर्श प्रति-पाठ      | संशोधित पाठ        | उल्लास श्लोक      |
|-------|----------------------|--------------------|-------------------|
| ٤.    | कलास्वते             | कलावते             | १ १               |
| 11    | सोद्यं               | सोऽहं              | ,, 7              |
| "     | जीवन्                | जीवन्ती            | ",                |
| ,,    | अहं ं                | अहं                | ٧, ٧              |
| 11    | यच्छन्ति             | इच्छन्ति           | پ ۾               |
| 1)    | –मास्येतां           | –मास्वैतां         | ,, 19             |
| "     | कुर्वीय              | कुर्वीयं           | " 6               |
| ₹.    | <b>स्वज</b> नस्य     | सुजनस्य<br>भागे    | ,, १२             |
| ,,,   | भोगे                 | भाग                | ,, १३             |
| "     | अनुभूतश्रुतौ         | अनुभृतः श्रुतः     | ,, १६             |
| 11    | दृष्टो               | <b>दृष्ट</b> :     | 17 17             |
| 1)    | समुद्भूतं            | ममु <b>द्भू</b> तः | 33 17             |
| 11    | पार्ड                | पादं               | ,, २३             |
| ₹.    | ष्ट्करै              | षडेककर             | ,, २७             |
| ሄ.    | -वित्यपि             | -दित्यपि           | ,, <del>3</del> 8 |
| 27    | रसस्वरूपश्च          | रसङ्च रूपश्च       | ,, ३५             |
| 27    | मरुद्भयो ये          | मरुद्-व्योम        | ,, ३७             |
| ,,    | श्व <b>न्य</b> म्योः | सृविवण्योः         | 11 39             |
| ч.    | नौ                   | नो                 | ,, ४३             |
| ,,    | पथ:                  | पाथ:               | ,, 84             |

<sup>\*</sup> जिन पाठों का प्रयत्न करने पर भी संशोधन नहीं किया जा सका, अथवा भाव समझ में नहीं आया, वहाँ पर (?) यह प्रश्न-वाचक चिह्न समा दिया गया है। —सम्भादक

| वृष्ठ       | आदर्श प्रति-पाठ        | संशोधित पाठ               | उल्लार     | ा श्लोक    |
|-------------|------------------------|---------------------------|------------|------------|
| ٠,          | आसीनोपदि               | आसीनः सपदि                | ۶          | ४६         |
| €.          | गात्रंस्तदाधिकार्यस्तु | गात्रस्य वृद्धिकार्यार्थं | ,,         | 40         |
| "           | मोचितः                 | स्वोचितः                  | ,,         | 21         |
| ७.          | विच्विच्व              | चिश्वायां                 | 17         | ६४         |
| 11          | कटकस्तथा               | कण्टकैस्तथा               | 11         | ६५         |
| 11          | सुस्तिरं               | सुषिरं                    | "          | ७२३        |
| ۷.          | रविवरि                 | रवेवरि                    | ,,         | ७३         |
| ,,          | वक्रभां                | विदिशां                   | 1,         | હફ         |
| ,,          | नञ्यो                  | नस्यो                     | 11         | ७९         |
| 13          | गर्जति<br>–मांगेन      | <b>गजं</b> न्ति           | 31         | ,,         |
| "           | -मांगेन                | -माङ्गे च                 | 11         | ८२         |
| "           | वीक्षित                | <b>वीक्ष्यं</b> त         | "          | ८३         |
| 21          | वृद्धानां              | बृद्धेभ्यो                | ,,         | 85         |
| ۹,          | मुनि-                  | मन्—                      | ,,         | ८६         |
| 12          | पुष्प-                 | मनु—<br>पुण्य             | 11         | 6          |
| 17          | मौननात्                | मौनिना                    | 11         | ९२         |
| ξo.         | वृष्टचे                | वृष्टी                    | **         | ९४         |
| 1,          | वामावस्थितः            | वामे व्यवस्थितः           | <b>j</b> , | ९७         |
| "           | सत्यजयं                | ह्यजयं                    | ***        | "          |
| ,,          | योद्धानां              | योद्भृणां                 | 11         | १०२        |
| ११.         | आपत्यापादने            | अपत्योत्पादने             | ,          | १०७        |
| ,,          | अधर्माणाचिरौराद्य-     | अधमणीचिरारात्य            | 17         | १०९        |
| 31          | शून्यागेऽप्यस्य        | शून्यागस्यपि              | 37         | "          |
| ,,          | कार्या                 | कार्यो                    | 11         | ११०        |
| ,,          | निमित्ताद्विषां        | निमित्तद्विषां            | "          | 885        |
| •,          | -वैद्यद्विषा-          | -वेंदद्विषा               | 11         | "          |
| ,,          | नातिद्विषा-            | तीर्तिदिचा                | "          | "          |
| <b>१</b> २. | नाग्रोत्तारि           | नासोत्तारि                |            | १२४        |
| <b>१</b> ३, | केशान्तवलयश्चान्त      | केशान्ताश्वलान्ताच्य      | 27         | १२६        |
| "           | -ननिकंबाया             | नान्यचर्चायाः             | 71         | १२८        |
| "           | चेत्याञ्च              | चैत्यैका-                 | **         | १३०        |
|             | जिनाङ्भयः              | जिनाब्धयः                 | 11         | <b>१३१</b> |
| ,,<br>१४.   | –दिन                   | –भित्ति                   | 27         |            |
| <b>१</b> ५. | <b>उ</b> त्तमायुःकृते  | उत्तमायकृते               | 33         | १३८        |
|             | तद्-दशांशेने           | रतनायश्रत<br>स्वदशाशेन    | 31         | १४५        |
| ,,          | ११ दे ने सामा          | रमध्यास् <b>त</b>         | 17         | १४६        |

| पृष्ठ       | <b>बादर्श प्रति-पाठ</b> | संशोधित पाठ           | उल्लास श्लोक      |
|-------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>१</b> ६. | भूरि दिग्मूढा           | भूरदिग्मुढा           | ,, १५३            |
| **          | भ्रूशल्य-               | मूशल्य े              | ,, १५४            |
| <i>१७.</i>  | प्राच्यान्तर-           | प्राच्यां नर-         | ,, १५६            |
| 1)          | वृत्तये                 | -मृत्यवे              | 7) 11             |
| 2)          | करिशल्यं                | खरशल्यं               | ,, १५७            |
| ,,          | नरीगारा                 | नराणां वा             | ,, <b>१</b> ६१    |
| 26          | मा प्रेतदाह्यदः         | मात्रादधस्तदा         | १ १६४             |
| 11          | पातनभोगयोः              | पातः स्वधोगतः         | ,, १६६            |
| ;;          | गदनिदुं                 | निगदः                 | ,, १७०            |
| १९          | प्रकाशः                 | प्रकारयः              | ,, १७२            |
| ,,          | वृराम                   | व्योम                 | ,, १७८            |
| २०          | चित्रैश्चामण्डलै-       | चित्रौरच मण्डलै-      | ,, १७९            |
| 11          | स्वलुका                 | वालुका                | ); ;;             |
| ,,          | -च्छेद्यादतः फलम्       | -च्छेदश्च तत्फलम्     | ٠, ٩٥٥            |
| ,,          | दत्सादयः                | दत्यादरात्            | ,, १८३            |
| २१          | पुरो मता                | परो मतः               | ,, १८८            |
| ,,          | नरने                    | तरणे                  | ,, १८९            |
|             |                         | द्वितीय उल्लास        |                   |
| २२          | वर्वेनस्तु              | पर्वे न च             | ۶ ×               |
| २३          | सौम्याज्य               | सौम्येज्य             | ,, १६             |
| 1)          | विद्याते                | विद्योते              | ,,                |
| "           | कल्पयैवेकशः             | कल्पयेदेकशः           | ,, २०             |
| 28          | वासिसि                  | वाससि                 | ં,, રદ્દ          |
| ,,          | अक्षाक्षन्              | आकाङ्क्षेन्           | ,, २८             |
| 1)          | कुटितं                  | त्रुटितं              | ,, 38             |
| ,,          | मानुषो                  | मानुषे                | ,, ३२             |
| 24          | वासूक                   | वोलुक                 | ,, <del>3</del> 8 |
| ,,          | गृहमत्यीयः              | ग्राह्ममल्पीयः        | ,, Xo             |
| २६          | लक्ष्मीकर्षण            | पृथ्वीकर्षण           | ,, ४७             |
| ,,          | वायुकालं                | वायकालं               | ,, 86             |
| "           | सापांगानंतदन्नतः        | स्वोषाज्यंस्तदनन्तरम् | ,, <b>بر</b> ه    |
| २७          | स्यादत्स्तस्करं         | स्यात्तस्कराद्धृतम्   | ,, <b>ξ</b> 8     |
| ३०          | सा विघानेन              | सावघानेन              | ,, ९७             |
| 'n          | नत्प्रभु                | तत्त्रभुम्            | ,,                |

| २५०         |                                     | श्रावकाचार संग्रह |        |      |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|--------|------|
| वृष्ठ       | आदशं प्रति-पाठ                      | संशोधित पाठ       | उल्लास | इलोक |
| ३१          | कृत्ये                              | कृत्यै            | ,,     | 800  |
| ३२          | चौ                                  | द्वी              | "      | ११४  |
| 11          | वस्तुममलं                           | वस्त्रममलं        | 11     | ११५  |
| "           | कुर्वेन् सन्तः                      | कुर्वन्तः सन्तः   | "      | ११६  |
|             |                                     | तृतीय उल्लास      |        |      |
| ₹४.         | दत्ते:                              | दलै:              | ą      | १८   |
| ,,          | आप्सुदीर्णे जलानां                  | जलपानं पिपासायां  | ,,     | 33   |
| 34.         | वासविष्टित-                         | वासोवेष्टित       | ,,     | ३२   |
| ₹€.         | जने श्रति                           | जनैः स्वकैः       | "      | ३८   |
| 11          | किमन्यक्षरच                         | किमन्यैश्च        | ,,     | 80   |
| ३८.         | विष्कुमभं                           | विष्क्रम्भं       | "      | ६३   |
| ¥0.         | कुप्ला                              | कृष्णा            | 21     | ७४   |
|             |                                     | चतुर्थं उल्लास    |        |      |
| ४२.         | विवृष्धीस्त-                        | बिम्बार्घास्त-    | ٠ ٧    | ષ    |
|             |                                     | पंचम उल्लास       |        |      |
| ४३.         | वाय <del>ुक्</del> तटा <b>द्य</b> – | वायूत्कटाद्य      | બ્     | ą    |
| <b>88.</b>  | पृच्छं                              | पृष्ठं            | 11     | १३   |
| 77          | वचापि                               | त्वचापि           | 11     | १४   |
| ,,          | दर्भ                                | स्कन्धं           | 37     | १६   |
| **          | गते                                 | देहे              | "      | १८   |
| "           | मानुसत्तमः                          | मानुषोत्तमः       | 11     | १९   |
| ४६.         | वीन:                                | पीनः              | 17     | ₹19  |
| ,,          | पुण                                 | फण                | 11     | 11   |
| 11          | -श्लेष्टत्वं                        | -श्चेटित्वं       | "      | ४१   |
| 89.         | वायुदाना-                           | च यद्युना         | 11     | 88   |
| 12          | भव्य-                               | द्रव्य-           | 17     | 40   |
| 86.         | न्सभि-                              | श्चामि-           | 37     | 46   |
| 17          | षस्तृटि:                            | सूचिका            | 17     | ÉO   |
| ४९          | भूमितर्जयी                          | भूमिपतिजैयी       | 11     | 90   |
| 40.         | यतित्र–                             | यतित्व-           | 22     | ८२   |
| <b>५</b> ३. | धारा                                | धरा .             | 77     | १२०  |
| 48.         | रमेत्यकः                            | रमेत कः           | 17     | १३२  |

| पृष्ठ       | आदर्श प्रति-पाठ      | संशोधित पाठ                 | उल्लास | श्लोक       |
|-------------|----------------------|-----------------------------|--------|-------------|
| 48          | <b>मिश्रंभोक्ति</b>  | विश्रमभोक्ति                | . 71   | १५४         |
| 46.         | -घटनं                | ग्रमनं                      | , ,,   | १७२         |
| <b>६</b> १. | वरलं                 | तरलं                        | n      | २०४         |
| <b>Ę</b> ą. | ऋक्मस्थान-           | ऋक्षस्थान-                  | "      | २२१         |
| "           | कुंभो                | शुभो                        | ,,     | २२२         |
| ĘĘ          | तनुविष्टो            | तनुपुष्टो                   | ų      | २२९         |
| ६५          | <b>धातुस्वा</b> म्यं | <b>घातुसाम्यं</b>           | 13     | २४३         |
| ,,          | संबदाः               | सु <b>सं</b> वदाः           | "      | २४६         |
|             |                      | अष्टम उल्लास                |        |             |
| 90          | शिवकाकाटिका          | शिवा-काकादिका               | 6      | 6           |
| ,,          | स्वयमर्जयेत्         | पराजये                      | "      | ٩           |
| ७२          | कोपामाल्य            | कोषामात्य                   | ,,,    | २१          |
| ७३          | <b>मंडल</b> जै       | मण्डलेजने                   | ,,     | ₹४          |
| ,,          | अग्निः               | आग्नेये                     | "      | 34          |
| 19          | वाराष्वर्का          | वारेष्वर्का                 | ,,     | ३८          |
| ७४          | सोमेऽर्के            | समशेषे                      | 17     | 80          |
| ७६          | भवेदायुः             | भवेदाय:                     | >7     | ६३          |
| ଓଡ          | आयान्पुनतरो          | आयान्न्यूनतरो               | ,,     | ७३          |
| "           | विपक्षे मा           | विपद्-क्षेमा                | "      | હ <b>દ્</b> |
| **          | प्रत्यरा             | प्रत्यरि                    | 11     | "           |
| ७९          | माग्नेयां            | माग्नेयायां                 | 17     | ८२          |
| 73          | समायाया              | समाऽऽयाय                    | 37     | ८५          |
| 23          | त्रिकोणके गजक्षयः    | त्रिकोणकेऽङ्ग <b>जक्षयः</b> | "      | ८६          |
| 60          | नरपटु                | कूपतरु                      | 12     | ९१          |
| 68          | च अस्य               | च नास्य                     | 12     | 48          |
| 97          | यमनिका               | यवनिका                      | 17     | ९५          |
| "           | बादिनः               | वाजिनः                      | 13     | 96          |
| **          | यथासिनाम्            | यथासनम्                     | 11     | ९९          |
| 11          | प्रकृतां त्यजेत्     | प्रकृतां सङ्गिति त्यजेत्    | >7     | १०१         |
| ८२          | मामें झक्ष           | वामे प्लक्ष                 | n      | १०६         |
| 28          | अन्तरा               | <b>आन्तराः</b>              | 37     | १२७         |
| 12          | तकें वित्कृत्व       | त्तर्को विज्ञत्व            | 22     | १३०         |
| ८५          | परत्राकरः            | परस्त्राणकरः                | 21     | १४५         |
| ८६          | चाच                  | चाप                         | "      | 842         |

#### श्रावकाचार संग्रह

| पृष्ठ      | आदर्श प्रति-पाठ        | संशोधित पाठ                | उल्लास   | श्लोक        |
|------------|------------------------|----------------------------|----------|--------------|
| 1,         | शोफवा सूक्ष्मो         | शोफवत्सूक्ष्मः             | 11       | १५६          |
| ৫৩         | इघु .                  | इषु                        | 11       | १५८          |
| 66         | नासिकाम्               | नासिका                     | ,,       | १६७          |
| n          | गदकारिया               | गदहारिणा                   | ,,       | 11           |
| 66         | मस्तके गुदे            | मस्तके (नाभिके) गुदे       | 6        | १७३          |
| 11         | च स्तनद्वये            | च (योनौ च) स्तनद्वये       | ,,       | Fa           |
| ८९         | स्पन्द दर्शनके         | स्पन्दोऽदर्शनं दर्शनके     | ,,       | १७८          |
| •,,        | वर्णमृष्ठतः            | वर्णास्पष्टता              | ,,       | १७९          |
| 90         | वैदयः स्वस्तिक-        | वैश्यः स च स्वस्तिक-       | 11       | १९६          |
| ९१         | भीमे त्तराफा           | भौमे यमश्च                 | ,,       | २०६          |
| ,,         | चतुर्तुराधायां         | चतुर्ध्यंनुराधायां         | ,,       | 17           |
| ,,         | शुमश <b>बु</b> रात्रके | शुभं शत्रौ तु रात्रके      | ,,       | २१०          |
| ९२         | कालोत्पर्धे            | कालोऽत्याद्ये              | ,,       | २२१          |
| "          | नेतापरान्तकः           | नेता परोऽन्तकः             | ,,       | २२२          |
| <b>e</b> 3 | मात्राष्टे तेतोलिके    | मातृ-दंष्ट्रे ततोऽलिके     | ,,       | २२४          |
| ,,         | साश्रुस्थानाद्         | सीधुस्थानाद्               | 1>       | २३३          |
| 96         | यथीता                  | यथैते                      | 1)       | २५१          |
| १०५        | कन्यापम्योन्नचा-       | कन्याया पयोज्जान्नाव-      | ,,       | ३२९          |
| 11         | नियायुत्रुटि-          | निजायुषस्त्रुटि-           | 11       | ३३०          |
| "          | शूद्रं                 | क्षुद्रं                   | 17       | ३३२          |
| १०६        | क्षणस्यैवं भेदा कति    | कति भेदाः क्षणस्य च        | ,,       | 334          |
| "          | निभूयो                 | भूतार्त्त                  | "        | 388          |
|            | रेवलातस्य              | वातार्त्तस्य               | ,,<br>21 | ३४५          |
| १०८        | चांत्वा                | लात्वा                     | 11       | 340          |
|            | बराणां                 | खराणां [च न्यक्करणं कदाचन] | "        | ३६१          |
| ग<br>१०९   | करोस्वरे               | खरस्वरे                    |          | ३६८          |
|            | दूरसंस्थरयामिकः        | दूरसंस्थरच यामिकः          | n        | ३७०          |
| "<br>"     | रुग्वाक्षे             | वृक्षाग्रे                 | 11       | ३७१          |
| ११०        | स्वमातरोपणो            | स्वमातुरुदरो               | "        | 308          |
| १११        |                        | कुर्याच्च नात्मनो          | "        | ३९२          |
| ११२        |                        | कुर्या-                    | **       | ३९९          |
| ११३        | ऋणि न                  | ऋणीच                       | **       | ४११          |
| ११४        | पापे य मुचे ते सातिषिः | पापैर्यंश्च स्वमोक्षेच्छुः | **       | 411          |
| * * *      | दुगतैर्नरः             | सोऽतिथिर्दुर्गतेर्नरः      |          | ४२६          |
|            | गत्वे                  | अभो                        | 13       | ४३०          |
| 21         | 11.7                   | पंचा                       | "        | 0 <b>4</b> ° |

| पृष्ठ | आदर्श प्रति-पाठ       | संशोधित पाठ               | उल्लास । | स्लोक      |
|-------|-----------------------|---------------------------|----------|------------|
| ११७   | -मथादिः               | –मथादौ                    | ٩        | <b>१</b> ६ |
| "     | पापातिदुष्टम्         | पातादिदुःसम्              | **       | "          |
| ,,    | प्राप्य               | –प्राप्ति–                | ,,       | 1,         |
| ११८   | <b>ध</b> र्माद्देष्यँ | धर्माद्दैर्घ्य [च जीवनम्] | १०       | 9          |
| ११८   | <b>चरस्यापि</b>       | नरकीर्त्ती                | १०       | 88         |
| १२०   | यो त्र तं             | योजितं                    | 12       | 38         |
| *1    | -नित्यत्वाद् ध्यानं   | -नित्यत्वाद्धेयं          | ,,       | ,,         |

# कुन्दकुन्दश्रावकाचार का शुद्धिपत्रक

| पृष्ठ | पंक्ति     | वगुद                    | गुब                       |
|-------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 8     | 88         | गन्थो                   | ग्रन्थो                   |
| २     | ø          | इष्टो                   | दृष्टो                    |
| 3     | ų          | १७                      | २७                        |
| 8     | ٩          | ससिद्धि                 | संसिद्धिः                 |
| ų     | G          | प्रथमेवाथ               | प्रथममेवाध                |
| ७     | 6          | यत्नेः                  | यत्नैः                    |
| 6     | 4          | ऊर्घ्व                  | कर्ष्व                    |
| ۹,    | ११         | ९३                      | ९२                        |
| ११    | २          | <b>वापद्वचापादने</b>    | अपत्योत्पादने             |
| ,,    | 6          | -र्नात-                 | -र्नीति-                  |
| 11    | १६         | आपत्ति के दूर करने में  | पुत्र पैदा करने में       |
| ,,    | <b>१</b> ७ | धर्म कार्य में          | · धर्म कार्य, ये          |
| 11    | 28         | हस्तक्षेप का विचार नहीं | ये कार्य दूसरों के हाथ से |
|       |            | किया जाता है।           | नहीं कराये जाते हैं।      |
| **    | ३०         | हर किसी से              | नीतिशास्त्र से            |

### थावकाचार संग्रह

| वृष्ठ       | पंक्ति     | <b>वशुद्ध</b>        | গুৱ                 |
|-------------|------------|----------------------|---------------------|
| १२          | 3          | त्रिघा               | त्रिधा              |
| १३          | 8          | अर्घ्यं              | <b>ऊ</b> ष्वं       |
| १५          | 4          | अयाय-                | अन्याय              |
| १६          | ₹,         | मित्तित्तः           | भितितः              |
| २६          | 88         | भाषाावद्             | भाषाविद्            |
| ३८          | 66         | विष्कम्भं            | विष्कमभं            |
| ४१          | 88         | नितान्तं आवि-        | नितान्तमावि-        |
| ४८          | હ          | गहिणी-               | गृहिणी-             |
| ७२          | २          | -कोषामत्य-           | -कोषामात्य-         |
| ७९          | ą          | दिग्दशे              | दिग्देशे            |
| ८२          | ٤          | मृगु-                | भृगु                |
| 11          | <b>१</b> ३ | -चेष्टश्च            | -चेष्टाच्च          |
| 64          | 8          | <b>जठर</b> स्यानलं   | जठरस्यानलः          |
| 48          | २९         | सात                  | गठ                  |
| 9.6         | 6          | रूपमव                | रूपमेव              |
| १०१         | ų          | इत्यपि गुरुत्वं द्रव | गुरुत्वं द्रव-वेगकौ |
| "           | <b>१</b> २ | बृद्धमा-             | बुद्धधा-            |
| ११४         | 8          | घत्ते                | धत्ते               |
| १२०         | १          | अशानास्              | अज्ञानात्           |
| <b>१</b> २१ | Ę          | –कोमोग्र–            | -कामोग्र-           |

-:0:0:-

# श्रावकाचारकतृ<sup>°</sup>णां मंगल-कामना

सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सन्तु सर्वे निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्।।

लोकोत्तमाः शरणमङ्गलमङ्गभाजामहृद्धिमुक्तमुनयो जिनधमंकश्च। ये तान् नमामि च वथामि हृदम्बुजेऽहं संसार-बारिधिसमुत्तरणैकसेतून्॥

स्याद्वादिन्ति खलु जैनशासनं जन्म-ध्यय-ध्रौव्यपदार्थशासनम्। जीयात्त्रिलोकीजनशर्मसाधनं चक्के सतां वन्द्यमनिन्द्यदोषनम्।।

सद्दर्शनं निरतिचारमवन्तु भव्याः श्राद्धा दिशन्तु हितपात्रजनाय दानम् । कुर्वन्तु पूजनमहो जिनपुङ्गवानां पान्तु व्रतानि सततं सह शीलकेन ॥

भूयासुश्चरणा जिनस्य शरणं तहर्शने मे रति-भूयाज्जन्मिन जन्मिन प्रियतमासङ्गादिमुक्ते गुरौ । सद्भक्तिस्तपसञ्च शक्तिरतुला द्वेषापि मुक्तिप्रदा प्रन्थस्यास्य फलेन किञ्चिदपरं याचे न योगैस्त्रिभिः ॥

शान्तिः स्याज्जिनशासनस्य सुखदा शान्तिन् पाणां सदा शान्तिः सुप्रजसां तपोभरभृतां शान्तिमृनीनां मुदा। श्रोतृणां कविताकृतां प्रवचनव्याख्यातृकाणां पुनः शान्तिः शान्तिरधाग्निजीवनमुषः श्रीसज्जनस्यापि च॥

जीयाच्छ्रोजिनशासनं सुमतयः स्युः क्ष्माभुजोऽर्ह्स्नताः सर्वोऽप्यस्तु निरामयः सुखमयो लोकः सुभिक्ष्यादिभिः। सन्तः सन्तु चिरायुषोऽमलिषयो विज्ञातकाव्यभगः शास्त्रं चेदममी पठन्तु सततं यावत्त्रिलोकोस्थितिः॥

> शब्दार्थोभयदुष्टं यद् व्यघाट्यत्र मया पदम्। सिद्भस्ततस्तदुत्सार्यं निषेयं तत्र सुन्दरम्॥

> > अनुवादकस्य शमा-याचना

अनुवादे च या काश्चित् त्रुटयः स्युः प्रमादतः । ममोपरि कृपां कृत्वा विद्वान्सः शोषयन्तु ताः ॥

# प्रस्तावना—शुद्धिपत्रक

| पुष्ठ | पंक्ति | अशुद्ध-पाठ          | शुद्ध-पाठ         | पुष्ठ      | पंक्ति     | अशुद्ध-पाठ              | शुद्ध-पाठ               |
|-------|--------|---------------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 6     | 38     | पृष्ठका             | पाठका             | Ęo         | 88         | अध्याय,                 | अध्यायमें,              |
| ٩     | 9      | असर्थकी             | अर्थकी            | Ęo         | २६         | रत्ता है                | रचा है                  |
| १२    | 88     | शताब्दी             | शताब्दीका         | EG         | 4          | अमितगगति                | अमितगति                 |
| १२    | २९     | एरादूरिय            | एराहरिय           | 190        | 3          | रात्रि-भोजन             | ७क. रात्रि-भोजन         |
| १२    | 79     | वट्टकेराट्टरिय      | बट्टकेराइरिय      | ७१         | 6          | वस्त्र-                 | ७ख. वस्त्र              |
| २०    | 33     | द्वि <b>नीयमें</b>  | द्विनीयने         | 68         | २०         | भिक्खायद०               | भिक्खायर०               |
| २३    | ३४     | क्रय-पूर्वक         | क्रम-पूर्वक       | <b>د</b> ? | २०         | भोञ्जं                  | भोज्जं                  |
| २४    | X      | परिअटन्ती           | परिअटंनि          | 68         | 9          | समस्याको                | समस्याको हल             |
| २४    | 4      | पावाएयव्वा          | वावाएयन्या        | 68         | १७         | सामाजिक                 | <b>सामायिक</b>          |
| 28    | 9      | दुःग्विनोऽपि        | <b>दु</b> खितोऽपि | ८६         | २४         | होना ही                 | होना है                 |
|       |        | हन्तव्या            | हन्तच्याः         | ८९         | ą          | प्रतिमाधारी             | प्रतिमाघारीको           |
| २४    | ९      | बहुमा मामाइयं       | बहुसो सामाइयं     | ९०         | ९          | दीद्याद्य               | दीक्षाद्य               |
|       |        | कुज्जा              | कुष्जा            | ९५         | १५         | प्रथमोत्कृष्टसे         |                         |
| २४    | ११     | बहुशः सामायिक       | हं बहुशः सामायिकं | ९५         | २७         | नामवली                  | नामवाली                 |
|       |        | कार्यम्             | कार्यम्           | ९६         | १५         | पालन                    | पालन <b>न</b> हीं       |
| २६    | १६     | मुक्तिदान <b>को</b> | मुनिदानको         | ९७         | 8          | है ।                    | हैं।                    |
| २८    | २५     | श्रावकाचर           | श्रावकाचार        | ९७         | 6          | पालना है <sup>२</sup> । | पालता है <sup>3</sup> । |
| 30    | ጸ      | वसुगन्दि            | वसुनन्दि          | ९७         | १०         | त्यागी                  | त्यागी नही              |
| ३४    | १८     | से                  | थे                | ९७         | ११         | पालता है <sup>3</sup> । | पालता है ।              |
| 34    | ३०     | पत्रसे              | पद्यसे            | 90         | 48         | के ४ नम्बरव             | ली टिप्पणी पृष्ठ ९८     |
| ४५    | ३२     | गृहस्थापना          | गृहस्थपना         |            |            | पर है ।                 | •                       |
| ४६    | १७     | औपपादिक             | औदयिक             | 96         | <b>१</b> २ | टिप्पणी १               | टिप्पणी ४               |
| 80    | 4      | ग्रन्थोंकी          | ग्रन्थोंकी गाथा-  | 90         | २२         | टिप्पणी २               | टिप्नणी १               |
| 40    | २४     | मंत्रको             | यंत्रको           | 96         | २९         | टिप्पणी ३               | टिप्पणी २               |
| 42    | 4      | देशाटक              | देशाटन            | ९९         | १३         | टिप्पणी १               | टिप्पणी ३ पृष्ठ ९८की    |
| 48    | Ę      | अनुपप               | अनुपम             | ९९         | १९         | टिप्पणी २               | टिप्पणी १               |
| 48    | 28     | ही विशेष            | हो                | ९९         | २५         | टिप्पणी ३               | टिप्पणी २               |
| 44    | १८     | बहिर                | बाहर              | ९९         | <b>३</b> २ | आसिविऊण                 | ३आसेविऊण                |
| ५६    | ٩      | तीसरे और            | या तीसरे          | 900        | 8 3        | प्रतिमको                | प्रतिमाको               |
| ५७    | १७     | भवत्रिक             | भवनित्रक          | १०२        | 9          | कुछ भी                  | कुछ                     |
| ६०    | 6      | द्वादशांग           | आगे द्वादशाङ्ग    | १०४        | ጸ          | रत्नाकर                 | धर्मरत्नाकर             |
|       |        |                     |                   |            |            |                         |                         |

| पृष्ठ | पंक्तित |            | शुद्ध-पाठ        | पृष्ठ | पंक्तित | अशुद्ध-पाठ       | शुद्ध-पाठ                          |
|-------|---------|------------|------------------|-------|---------|------------------|------------------------------------|
| १०५   | २०      | अनुमोदन्त  | अनुमोदनासे       | १३८   | 99      | पद्धतिके         | पद्धतिका .                         |
| १०५   | ३४      | मनसे       | वचनसे            | १४३   | 19      | पिण्डस्य         | पि <b>ण्डस्थ</b>                   |
| १०५   | ą       | और न       | और               | 888   | 29      | मो <b>मदेवके</b> | सोमदेवने                           |
| १०६   | ३४      | वुदे है कि | है कि जब बुढ़ापा | 184   | Ę       | धम्वाणारा        | घर-वावारा                          |
|       |         | जब ।पा     | -                | १४५   | હ       | झाणित्रयस्स      | झाणद्वियस्स                        |
| ११०   | १       | योदश       | त्रयोदश          | १४५   | २३      | विचार करनेमें    | विचार कर जाप                       |
| 880   | २७      | ग्राममेकं  | ग्रासमेकं        | 0.45  | f. i.e. |                  | करनेमं                             |
| 883   | 90      | चालित      | र्चालत           | १४६   | १७      | मत बोलो          | किया मत करो,<br>मुझसे कुछ मत बोलो। |
| \$ 83 | १०      | खीलन       | लीलन             | १४७   | ę       | -रत्नोंपर        | पत्रोंपर                           |
| 188   | १९      | निमित्त    | निमित्तक         | १४८   | ٩       | शुद्धि करने      | गुडि करके                          |
| 888   | 38      | निमित्तिक  | निमित्तक         | १४९   | १४      | भुंङ्गे          | भुँड्क्ते                          |
| ११६   | २४      | २० स्तपन   | २०अ स्तपन        | १५४   | २९      | जकारके           | लकारके                             |
| १३२   | १७      | श्लोकोंसे  | <b>श्लोकसे</b>   | १५६   | २       | –पाठमें          | पाठका                              |
| १३६   | Ę       | लिए        | लिए आज्ञा        | १५६   | ३       | इस प्रकार        | परिशिष्टमें                        |
| १३७   | દ્      | यहां       | यहां पूजा        | १५६   | २२      | जिनपर            | जिनवर                              |